॥ श्रीहरि:॥

### महर्षिवेदव्यास-प्रणीत

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

[ सचित्र, सरल हिन्दी-व्याख्यासहित ]

( प्रथम-खण्ड )

[स्कन्ध १ से ८ तक]

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

श्रीमद्भागवत साक्षात् भगवान्का स्वरूप है। इसीसे भक्त-भागवतगण भगवद्भावनासे श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा-आराधना किया करते हैं। भगवान् व्यास-सरीखे भगवत्स्वरूप महापुरुषको जिसकी रचनासे ही शान्ति मिली; जिसमें सकाम

कर्म, निष्काम कर्म, साधनज्ञान, सिद्धज्ञान, साधनभक्ति, साध्यभक्ति, वैधी भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादामार्ग, अनुग्रहमार्ग, द्वैत,

अद्वैत और द्वैताद्वैत आदि सभीका परम रहस्य बड़ी ही मधुरताके साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदोंसे ऊपर उठा

हुआ अथवा सभी मतभेदोंका समन्वय करनेवाला महान् ग्रन्थ है—उस भागवतकी महिमा क्या कही जाय। इसके प्रत्येक

अंगसे भगवद्भावपूर्ण पारमहंस्य ज्ञान-सुधा-सरिताकी बाढ़ आ रही है—'यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते।'

भगवान्के मधुरतम प्रेम-रसका छलकता हुआ सागर है—श्रीमद्भागवत। इसीसे भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते हैं। परम मधुर भगवद्रससे भरा हुआ **'स्वादु-स्वादु पदे-पदे**' ऐसा ग्रन्थ बस, यह एक ही है। इसकी कहीं तुलना नहीं है। विद्याका तो यह भण्डार ही है। 'विद्या भागवतावधिः' प्रसिद्ध है। इस 'परमहंससंहिता' का यथार्थ आनन्द तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तोंको किसी सीमातक मिल सकता है, जो हृदयकी सच्ची लगनके साथ श्रद्धा-भक्तिपूर्वक केवल 'भगवत्प्रेमकी प्राप्ति' के लिये ही इसका पारायण करते हैं। यों तो श्रीमद्भागवत आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है, इसके पारायणसे लौकिक-पारलौकिक सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें कई प्रकारके अमोघ प्रयोगोंके उल्लेख हैं— जैसे 'नारायण-कवच' (स्क॰ ६ अ॰ ८)-से समस्त विघ्नोंका नाश तथा विजय, आरोग्य और ऐश्वर्यकी प्राप्ति; 'पुंसवन-व्रत' (स्क॰ ६ अ॰ १९)-से समस्त कामनाओंकी पूर्ति; 'गजेन्द्रस्तवन' (स्क॰ ८ अ॰ ३)-से ऋणसे मुक्ति, शत्रुसे छुटकारा और दुर्भाग्यका नाश, 'पयोव्रत' (स्क॰ ८ अ॰ १६)-से मनोवांछित संतानकी प्राप्ति; 'सप्ताहश्रवण' या पारायणसे प्रेतत्वसे मुक्ति। इन सब साधनोंका भगवत्प्रेम या भगवत्प्राप्तिके लिये निष्कामभावसे प्रयोग किया जाय तो इनसे भगवत्प्राप्तिके पथमें बड़ी सहायता मिलती है। श्रीमद्भागवतके सेवनका यथार्थ आनन्द तो भगवत्प्रेमी पुरुषोंको ही प्राप्त होता है। जो लोग अपनी विद्या-बुद्धिका अभिमान छोड़कर और केवल भगवत्कृपाका आश्रय लेकर श्रीमद्भागवतका अध्ययन करते हैं,

गीताप्रेसके द्वारा श्रीमद्भागवतके प्रकाशनका विचार लगभग चौबीस-पचीस वर्ष पहलेसे हो रहा था। परंतु कई

इसी समय श्रीमद्भागवतके अनुवादकी बात भी चली और मेरे अनुरोधसे प्रिय श्रीमुनिलालजी (वर्तमानमें श्रद्धेय

इसके अनन्तर संवत् १९९८ में 'कल्याण' का 'भागवताङ्क' प्रकाशित किया गया। इसमें अनुवादकी शैली कुछ

स्वामी सनातनदेवजी)-ने अनुवाद करना स्वीकार किया और भगवत्कृपासे उन्होंने सं० १९८९ के आषाढ़में उसे पूरा कर दिया। उक्त अनुवादका संशोधन श्रीवल्लभसम्प्रदायके महान् विद्वान् गोलोकवासी श्रद्धेय देवर्षि पं० श्रीरमानाथजी भट्ट, अपने ही साथी पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री और भाई हरिकृष्णदासजी गोयन्दकाके द्वारा करवाया गया। तदनन्तर संवत् १९९७ में श्रीमद्भागवतका अनुवादसहित पाठभेदकी पाद-टिप्पणियोंसे युक्त संस्करण दो खण्डोंमें प्रकाशित किया गया, जिसको भावुक पाठकोंने बहुत ही अपनाया। इसीके साथ-साथ मूल पाठका गुटका-संस्करण भी निकाला गया, जिसकी

कारणोंसे उसमें देर होती गयी। फिर पाठका प्रश्न आया। खोज आरम्भ हुई, टीकाओं और पुरानी प्रतियोंको देखा गया। अन्तमें पूज्यपाद गोलोकवासी श्रीमन्मध्वगौडसम्प्रदायाचार्य गोस्वामी श्रीदामोदरलालजी शास्त्री और गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेजके भूतपूर्व प्रिंसिपल परम श्रद्धेय विद्वद्वर डॉ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्० ए० से परामर्श किया गया। श्रीकविराज महोदयके परामर्श, प्रयत्न और परिश्रमसे काशीके सरकारी 'सरस्वती-भवन' पुस्तकालयमें सुरक्षित प्राय: आठ सौ वर्षकी पुरानी प्रति देखी गयी और गीताप्रेसके विद्वान् शास्त्रियोंके द्वारा उससे पाठ मिलाया गया। इसके लिये हम श्रद्धेय श्रीकविराजजीके हृदयसे कृतज्ञ हैं। इसके पाठिनर्णयमें मथुराके प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान् श्रद्धेय पं० जवाहरलालजी चतुर्वेदीसे

वे ही इसके भावोंको अपने-अपने अधिकारके अनुसार हृदयंगम कर सकते हैं।

बड़ी सहायता मिली थी, एतदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं।

अबतक १,०८,२५० प्रतियाँ छप चुकी हैं।

द्वितीय संस्करणका नम्र निवेदन

बदल दी गयी। इस अनुवादका अधिकांश हमारे अपने ही पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी (वर्तमानमें श्रद्धेय स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज)-ने किया। कुछ श्रीमुनिलालजी तथा पं श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने भी किया। फिर

द्वितीय महायुद्धके कारण कई तरहकी अडचनें आ गयीं। श्रीमद्भागवतके ये दोनों खण्ड और 'श्रीभागवताङ्क' दोनों ही अप्राप्य हो गये। पुन: प्रकाशनकी बात बराबर चलती रही, पर कुछ-न-कुछ अड्चनें आती ही रहीं। 'भागवताङ्क' वाली

नयी शैलीके अनुसार अनुवादमें संशोधन करना हमारे पं० श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी, एम्० ए०, शास्त्रीने आरम्भ भी किया। परंतु अन्यान्य कार्योंमें अत्यधिक व्यस्त रहनेके कारण उनसे वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका। गत फाल्गुनमें श्रद्धेय

स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज गोरखपुर पधारे, यों ही प्रसंगवश बात चल गयी और उन्होंने कृपापूर्वक इस कामको

करना स्वीकार कर लिया। तदनुसार कार्य आरम्भ हो गया और भगवत्कृपासे अब यह छपकर पाठकोंके सामने प्रस्तुत

है। श्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज महीनोंतक लगातार अथक परिश्रम करके यह कार्य नहीं करते तो आज इस रूपमें इसका प्रकाशित होना सम्भव नहीं था। इसलिये हमलोग तो स्वामीजी महाराजके कृतज्ञ हैं ही, भागवतके प्रेमी पाठकोंको भी

उनका कृतज्ञ होना चाहिये।

इस संस्करणमें अधिकांश अनुवाद 'भागवताङ्क' (मुख्यतया पं० श्रीशान्तनुविहारीजीके द्वारा अनुवादित)-के अनुसार ही है। कुछ अनुवाद तथा बहुत-सी अन्य सामग्री पूर्वप्रकाशित श्रीमद्भागवतके दोनों खण्डों (श्रीमुनिलालजीके द्वारा

अनुवादित)-के अनुसार भी है। 'भागवताङ्क' के भावानुवादमें भी पं० श्रीशान्तनुविहारीजीके साथ-साथ श्रीमुनिलालजी और पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीका कुछ हाथ था। उसी प्रकार इसमें भी है। इसीसे अनुवादकके रूपमें किन्हीं एक

महानुभावका नाम नहीं दिया गया है। नाम-रूपके परित्यागी पुज्यद्वय संन्यासी महोदय (श्रद्धेय श्रीअखण्डानन्दजी महाराज

और श्रद्धेय श्रीसनातनदेवजी महाराज) तो नाम न देनेसे प्रसन्न ही होंगे। हम तो इसको इन दोनों ही महानुभावोंका कृपाप्रसाद मानते हैं और दोनोंके ही कृतज्ञ हैं। पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री सम्पादकीय विभागके सदस्य हैं। अत:

उनके नामकी पृथक् आवश्यकता भी नहीं। पाठकोंकी जानकारीके लिये यह परिचय दिया गया है। वस्तुत: अनुवादक महोदयोंके लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया है, कृपापूर्वक ही किया है और उनकी कृपा तथा सद्भावना हमें सदा सहज ही प्राप्त है।

इसमें श्लोकोंका केवल अक्षरानुवाद नहीं है, पाठकोंको श्लोकोंका भाव भलीभाँति समझानेके लिये श्लोकोंमें आये हुए प्रत्येक शब्दके भावकी पूर्ण रक्षा करते हुए छोटे-छोटे वाक्योंमें उनकी व्याख्या की गयी है, साथ ही बहुत विस्तार न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसे अनुवाद न कहकर 'सरल संक्षिप्त व्याख्या' कहना अधिक उपयुक्त होगा।

स्थान-स्थानपर, विशेष करके दशम स्कन्धमें कई जगह श्रीभगवान्की मधुर लीलाओंके रसास्वादनके लिये और लीलारहस्यको समझनेके लिये नयी-नयी टिप्पणियाँ भी दे दी गयी हैं, जिससे इसकी उपादेयता और सुन्दरता विशेष

बढ़ गयी है। साथ ही आरम्भमें स्कन्दपुराणोक्त एक छोटा माहात्म्य, श्रीमद्भागवतकी पूजनविधि आदि सप्ताहपारायणकी विधि तथा आवश्यक सामग्रीकी सूची एवं अन्तमें स्कन्दपुराणोक्त भागवतमाहात्म्य और विस्तृत प्रयोगविधि दे दी गयी है, इसलिये पहले संस्करणकी अपेक्षा इसमें पृष्ठ भी बहुत बढ़ गये हैं। चित्र भी अधिक दिये गये हैं। ये कुछ इस

संस्करणकी विशेषताएँ हैं। इसके पाठ-संशोधन, अनुवाद, प्रूफ-संशोधन आदिमें गोस्वामी श्रीचिम्मनलालजी और पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने बड़ा काम किया है। सभी बातोंमें सावधानी रखी गयी है, तथापि इतने बड़े ग्रन्थकी छपाईमें जहाँ-तहाँ भूलें

अवश्य रही होंगी। कृपालु पाठकोंसे प्रार्थना है कि उन्हें पाठ, अनुवाद या छपाईमें जहाँ भूल दिखलायी दे, कृपया वे व्योरेवार लिख दें, जिससे आगामी संस्करणमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जाय। सहृदय पाठकोंसे प्रार्थना है कि असावधानतावश होनेवाली भूलोंके लिये वे क्षमा करें।

अन्तमें निवेदन है कि यह सब जो कुछ हुआ है, इसमें भगवत्कृपा ही कारण है और सब तो निमित्तमात्र है। में अपना बडा सौभाग्य समझता हूँ और अपने प्रति श्रीभगवानुकी बडी कृपा मानता हूँ, जिससे इधर कई महीने प्राय: श्रीमद्भागवतके ही पठन-चिन्तन आदिमें लगे।

-हनुमानप्रसाद पोद्दार

### विषय-सूची

#### प्रथम खण्ड

अध्याय

विषय

द्वारकासे लौटना ......१४६

८-राजा परीक्षित्के विविध प्रश्न ......२१८

द्वारा उन्हें चतु:श्लोकी भागवतका उपदेश २२१

१०-भागवतके दस लक्षण......२२८

९-ब्रह्माजीका भगवद्धामदर्शन और भगवान्के

१४-अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका

१५-कृष्णविरहव्यथित पाण्डवोंका परीक्षित्को

शंका करना और अर्जुनका

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

अध्याय

विषय

२-भक्तिका दु:ख दूर करनेके लिये

श्रीमद्भागवतमाहात्म्य

१-देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट...... ३३

नारदजीका उद्योग......४०

११-द्वारकामें श्रीकृष्णका राजोचित स्वागत...१३०

१२-परीक्षित्का जन्म......१३५

गान्धारीका वनमें जाना ......१३९

१३-विदुरजीके उपदेशसे धृतराष्ट्र और

| ३–भक्तिके कष्टकी निवृत्ति४७                  | राज्य देकर स्वर्ग सिधारना१५०           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ४-गोकर्णोपाख्यान प्रारम्भ५४                  | १६-परीक्षित्को दिग्विजय तथा धर्म       |
| ५-धुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति          | और पृथ्वीका संवाद१५७                   |
| और उससे उद्धार६२                             | १७–महाराज परीक्षित्द्वारा कलियुगका     |
| ६-सप्ताहयज्ञको विधि७०                        | दमन१६३                                 |
| प्रथम स्कन्ध                                 | १८-राजा परीक्षित्को शृंगी ऋषिका शाप१६८ |
| १–श्रीसूतजीसे शौनकादि ऋषियोंका प्रश्न८१      | १९-परीक्षित्का अनशनव्रत और             |
| २-भगवत्कथा और भगवद्भक्तिका माहात्म्य.८४      | शुकदेवजीका आगमन१७४                     |
| ३-भगवान्के अवतारोंका वर्णन८८                 | द्वितीय स्कन्ध                         |
| ४-महर्षि व्यासका असंतोष९३                    | १-ध्यान-विधि और भगवान्के विराट्-       |
| ५-भगवान्के यश-कीर्तनकी महिमा और              | स्वरूपका वर्णन१८१                      |
| देवर्षि नारदजीका पूर्वचरित्र९७               | २-भगवान्के स्थूल और सूक्ष्मरूपोंकी     |
| ६-नारदजीके पूर्वचरित्रका शेष भाग१०२          | धारणा तथा क्रममुक्ति और                |
| ७-अश्वत्थामाद्वारा द्रौपदीके पुत्रोंका मारा  | सद्योमुक्तिका वर्णन१८६                 |
| जाना और अर्जुनके द्वारा अश्वत्थामाका         | ३-कामनाओंके अनुसार विभिन्न देवताओंकी   |
| मानमर्दन१०७                                  | उपासना तथा भगवद्भक्तिके प्राधान्यका    |
| ८–गर्भमें परीक्षित्की रक्षा, कुन्तीके द्वारा | निरूपण१९२                              |
| भगवान्की स्तुति और युधिष्ठिरका शोक ११३       | ४-राजाका सृष्टिविषयक प्रश्न और         |
| ९–युधिष्ठिरादिका भीष्मजीके पास जाना          | शुकदेवजीका कथारम्भ१९५                  |
| और भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते            | ५-सृष्टि-वर्णन१९९                      |
| हुए भीष्मजीका प्राणत्याग करना११९             | ६-विराट्स्वरूपको विभूतियोंका वर्णन२०३  |
| १०-श्रीकृष्णका द्वारका-गमन१२५                | ७-भगवान्के लीलावतारोंकी कथा२०८         |

पृष्ठ-संख्या अध्याय

### १-उद्भव और विदुरकी भेंट.....२३५ २-उद्भवजीद्वारा भगवान्की बाललीलाओंका वर्णन.....२४१ ३-भगवानुके अन्य लीलाचरित्रोंका वर्णन ... २४५ ४-उद्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मैत्रेय ऋषिके पास जाना......२४९ ५-विदुरजीका प्रश्न और मैत्रेयजीका सुष्टिक्रम वर्णन ......२५३ ६-विराट् शरीरकी उत्पत्ति ......२५९ ७-विदुरजीके प्रश्न......२६३ ८-ब्रह्माजीकी उत्पत्ति ......२६७ ९-ब्रह्माजीद्वारा भगवान्की स्तुति ......२७२ १०-दस प्रकारको सृष्टिका वर्णन ...... २७८

११-मन्वन्तरादि कालविभागका वर्णन ....... २८१

१२-सृष्टिका विस्तार ...... २८६

१३-वाराह-अवतारकी कथा......२९२

१४-दितिका गर्भधारण......२९८

१५-जय-विजयको सनकादिका शाप ....... ३०४

१६-जय-विजयका वैकुण्ठसे पतन...... ३१२

१८-हिरण्याक्षके साथ वराहभगवान्का युद्ध .. ३२१

१९-हिरण्याक्ष-वध ...... ३२४

तथा हिरण्याक्षकी दिग्विजय ...... ३१७

सृष्टिका वर्णन ...... ३२९

वरदान ...... ३३४

२२-देवह्तिके साथ कर्दम प्रजापतिका विवाह.३४१

२३-कर्दम और देवहूतिका विहार...... ३४५

२४-श्रीकपिलदेवजीका जन्म ...... ३५२

भक्तियोगको महिमाका वर्णन...... ३५७

उत्पत्तिका वर्णन ...... ३६२

२५-देवह्तिका प्रश्न तथा भगवान् कपिलद्वारा

२६-महदादि भिन्न-भिन्न तत्त्वोंकी

१७-हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षका जन्म

२०-ब्रह्माजीकी रची हुई अनेक प्रकारकी

२१-कर्दमजीकी तपस्या और भगवान्का

विषय

तृतीय स्कन्ध

अध्याय

| २ | ૭ |
|---|---|
| २ | ۷ |
| २ | 9 |
| 3 | 0 |
| ₽ | १ |

-प्रकृति-पुरुषके विवेकसे मोक्ष-प्राप्तिका उत्कृष्टताका वर्णन......३९५ ३३-देवहृतिको तत्त्वज्ञान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति ४०० चतुर्थ स्कन्ध

वर्णन.....३७० -अष्टांगयोगकी विधि......३७३ -भक्तिका मर्म और कालकी महिमा ...... ३८० -देह-गेहमें आसक्त पुरुषोंकी अधोगतिका वर्णन...... ३८५ -मनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन......३८८ ३२-धूममार्ग और अर्चिरादि मार्गसे जानेवालोंकी गतिका और भक्तियोगकी

१५-महाराज पृथुका आविर्भाव और

विषय पृष्ठ-संख्या

१-स्वायम्भुव-मनुकी कन्याओंके वंशका वर्णन ४०५

२-भगवान् शिव और दक्ष प्रजापतिका मनोमालिन्य..... ३-सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सवमें जान लिये आग्रह करना.....

| ८-स्यायन्मुय-मगुका कन्याजाक पराका प्रणा 🚳 |
|-------------------------------------------|
| २-भगवान् शिव और दक्ष प्रजापतिका           |
| मनोमालिन्य४१                              |
| ३-सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सवमें जानेके   |
| लिये आग्रह करना४१                         |
| ४-सतीका अग्निप्रवेश४१                     |
| ५-वीरभद्रकृत दक्षयज्ञविध्वंस और दक्षवध४२  |
| ६-ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर          |
| श्रीमहादेवजीको मनाना४२                    |

| लिये आग्रह करना४१५                        |
|-------------------------------------------|
| ४-सतीका अग्निप्रवेश४१९                    |
| ५-वीरभद्रकृत दक्षयज्ञविध्वंस और दक्षवध४२४ |
| ६-ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर          |
| श्रीमहादेवजीको मनाना४२८                   |
| ७-दक्षयज्ञको पूर्ति४३४                    |
| ८-ध्रुवका वन-गमन४४३                       |
| ९-ध्रुवका वर पाकर घर लौटना४५२             |
|                                           |

| Menta damanan avinyi anavi           |
|--------------------------------------|
| श्रीमहादेवजीको मनाना४२               |
| दक्षयज्ञको पूर्ति४३                  |
| ध्रुवका वन-गमन४४                     |
| ध्रुवका वर पाकर घर लौटना४५           |
| उत्तमका मारा जाना, ध्रुवका           |
| यक्षोंके साथ युद्ध ४६                |
| स्वायम्भुव–मनुका ध्रुवजीको युद्ध बंद |
| करनेके लिये समझाना४६                 |
| ध्रुवजीको कुबेरका वरदान और           |
| विष्णुलोकको प्राप्ति४६               |

| श्रीमहादेवजीको मनाना                    | .४२   |
|-----------------------------------------|-------|
| ७-दक्षयज्ञको पूर्ति                     | .४३`  |
| ८-ध्रुवका वन-गमन                        | .88   |
| ९-ध्रुवका वर पाकर घर लौटना              | . ૪५: |
| १०-उत्तमका मारा जाना, ध्रुवका           |       |
| यक्षोंके साथ युद्ध                      | ४६    |
| ११-स्वायम्भुव-मनुका ध्रुवजीको युद्ध बंद |       |
| करनेके लिये समझाना                      | . ४६  |
| १२-ध्रुवजीको कुबेरका वरदान और           |       |
| विष्णुलोकको प्राप्ति                    | . ४६। |
| १३-ध्रुववंशका वर्णन, राजा अंगका चरित्र  | . ૪७  |
| १४-राजा वेनकी कथा                       | . ४७  |
| १५-महाराज पथका आविर्भाव और              |       |

| ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर         |
|----------------------------------------|
| श्रीमहादेवजीको मनाना४२८                |
| दक्षयज्ञको पूर्ति४३१                   |
| ध्रुवका वन-गमन४४३                      |
| ध्रुवका वर पाकर घर लौटना४५२            |
| उत्तमका मारा जाना, ध्रुवका             |
| यक्षोंके साथ युद्ध ४६०                 |
| स्वायम्भुव-मनुका ध्रुवजीको युद्ध बंद   |
| करनेके लिये समझाना४६३                  |
| ध्रुवजीको कुबेरका वरदान और             |
| विष्णुलोकको प्राप्ति४६५                |
| ध्रुववंशका वर्णन, राजा अंगका चरित्र४७: |
| राजा वेनकी कथा४७८                      |
| महाराज पृथुका आविर्भाव और              |
| राज्याभिषेक४८३                         |
|                                        |

अध्याय

विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या

| जञ्जाप १५५५ पृथ्व संख्या                   | जञ्जाच विषय पृष्ठ सञ्जा                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| १६-वंदीजनद्वारा महाराज पृथुकी स्तुति४८५    | ९-भरतजीका ब्राह्मणकुलमें जन्म६११             |
| १७-महाराज पृथुका पृथ्वीपर कुपित होना       | १०-जडभरत और राजा रहूगणकी भेंट६१५             |
| और पृथ्वीके द्वारा उनकी स्तुति करना४८८     | ११-राजा रहूगणको भरतजीका उपदेश६२०             |
| १८-पृथ्वी-दोहन४९३                          | १२–रहूगणका प्रश्न और भरतजीका                 |
| १९-महाराज पृथुके सौ अश्वमेध यज्ञ४९६        | समाधान६२३                                    |
| २०-महाराज पृथुकी यज्ञशालामें               | १३-भवाटवीका वर्णन और रहूगणका                 |
| श्रीविष्णुभगवान्का प्रादुर्भाव५००          | संशयनाश ६२५                                  |
| २१–महाराज पृथुका अपनी प्रजाको उपदेश५०५     | १४-भवाटवीका स्पष्टीकरण६३०                    |
| २२–महाराज पृथुको सनकादिका उपदेश५१२         | १५-भरतके वंशका वर्णन६३८                      |
| २३–राजा पृथुकी तपस्या और परलोकगमन५१९       | १६-भुवनकोशका वर्णन६४१                        |
| २४-पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओंको        | १७-गंगाजीका विवरण और भगवान्                  |
| भगवान् रुद्रका उपदेश५२४                    | शंकरकृत संकर्षणदेवकी स्तुति६४५               |
| २५–पुरंजनोपाख्यानका प्रारम्भ५३३            | १८-भिन्न-भिन्न वर्षोंका वर्णन६४९             |
| २६-राजा पुरंजनका शिकार खेलने वनमें         | १९-किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन६५६          |
| जाना और रानीका कुपित होना५४०               | २०-अन्य छः द्वीपों तथा लोकालोक-              |
| २७-पुरंजनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा        | पर्वतका वर्णन६६२                             |
| कालकन्याका चरित्र५४३                       | २१-सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन६६८         |
| २८-पुरंजनको स्त्रीयोनिकी प्राप्ति और       | २२-भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी स्थिति और            |
| अविज्ञातके उपदेशसे उसका मुक्त होना५४६      | गतिका वर्णन६७१                               |
| २९-पुरंजनोपाख्यानका तात्पर्य५५३            | २३-शिशुमारचक्रका वर्णन६७४                    |
| ३०-प्रचेताओंको श्रीविष्णुभगवान्का वरदान५६४ | २४-राहु आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके          |
| ३१-प्रचेताओंको श्रीनारदजीका उपदेश और       | लोकोंका वर्णन६७६                             |
| उनका परमपद–लाभ५७०                          | २५-श्रीसङ्कर्षणदेवका विवरण और स्तुति६८३      |
| पञ्चम स्कन्ध                               | २६-नरकोंकी विभिन्न गतियोंका वर्णन६८६         |
| १-प्रियव्रत-चरित्र५७५                      | षष्ठ स्कन्ध                                  |
| २-आग्नीध्र-चरित्र५८२                       | १-अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ६९५               |
| ३–राजा नाभिका चरित्र५८६                    | २-विष्णुदूतोंद्वारा भागवतधर्म-निरूपण और      |
| ४-ऋषभदेवजीका राज्यशासन५९०                  | अजामिलका परमधामगमन७०३                        |
| ५-ऋषभजीका अपने पुत्रोंको उपदेश             | ३-यम और यमदूतोंका संवाद७१२                   |
| देना और स्वयं अवधूतवृत्ति                  | ४-दक्षके द्वारा भगवान्की स्तुति और           |
| ग्रहण करना५९३                              | भगवान्का प्रादुर्भाव७१७                      |
| ६-ऋषभदेवजीका देहत्याग६००                   | ५-श्रीनारदजीके उपदेशसे दक्षपुत्रोंकी विरक्ति |
| ७– भरत–चरित्र६०३                           | तथा नारदजीको दक्षका शाप७२४                   |

६-दक्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वंशका

विवरण .....७३०

८-भरतजीका मृगके मोहमें फँसकर

मृगयोनिमें जन्म लेना.....६०६

अध्याय

विषय

८-नृसिंहभगवान्का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपुका

वध एवं ब्रह्मादि देवताओंद्वारा

१२-मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका

मोहित होना.....९६३

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

विषय

७-प्रह्लादजीद्वारा माताके गर्भमें प्राप्त हुए

नारदजीके उपदेशका वर्णन ......८४१

७-बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग और

विश्वरूपका देवगुरुके रूपमें वरण ......७३४

अध्याय

| ८-नारायणकवचका उपदेश७३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भगवान्की स्तुति८४७                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९-विश्वरूपका वध, वृत्रासुरद्वारा देवताओंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ९-प्रह्लादजीके द्वारा नृसिंहभगवान्की स्तुति८५६                                                                        |
| हार और भगवान्की प्रेरणासे देवताओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०-प्रह्लादजीके राज्याभिषेक और                                                                                        |
| दधीचि ऋषिके पास जाना७४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त्रिपुरदहनकी कथा८६७                                                                                                   |
| १०-देवताओंद्वारा दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११-मानवधर्म, वर्णधर्म और स्त्रीधर्मका                                                                                 |
| वज्रनिर्माण और वृत्रासुरकी सेनापर                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निरूपण८७५                                                                                                             |
| आक्रमण७५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२-ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थआश्रमोंके                                                                                   |
| ११-वृत्रासुरकी वीरवाणी और भगवत्प्राप्ति७५७                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नियम८७९                                                                                                               |
| १२-वृत्रासुरका वध७६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३-यतिधर्मका निरूपण और                                                                                                |
| १३–इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण७६५                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अवधूत-प्रह्लाद-संवाद८८३                                                                                               |
| १४-वृत्रासुरका पूर्वचरित्र७६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४-गृहस्थसम्बन्धी सदाचार८८९                                                                                           |
| १५–चित्रकेतुको अंगिरा और नारदजीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५-गृहस्थोंके लिये मोक्षधर्मका वर्णन८९३                                                                               |
| उपदेश७७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अष्टम स्कन्ध                                                                                                          |
| १६-चित्रकेतुका वैराग्य तथा संकर्षणदेवके                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १-मन्वन्तरोंका वर्णन९०५                                                                                               |
| दर्शन७७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २–ग्राहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना९०९                                                                             |
| ala <del>Cardand mat di dan muu</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३-गजेन्द्रके द्वारा भगवान्की स्तुति और                                                                                |
| १७–चित्रकेतुको पार्वतीजीका शाप७८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \ \                                                                                                                   |
| १८–अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उसका संकटसे मुक्त होना९१३                                                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \ \                                                                                                                   |
| १८–अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उसका संकटसे मुक्त होना९१३<br>४–गज और ग्राहका पूर्वचरित्र तथा<br>उनका उद्धार९१९                                        |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा<br>मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१                                                                                                                                                                                                                                                             | उसका संकटसे मुक्त होना९१३<br>४–गज और ग्राहका पूर्वचरित्र तथा                                                          |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा<br>मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१<br>१९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१<br><b>सप्तम स्कन्ध</b><br>१-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और                                                                                                                                                                             | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा<br>मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१<br>१९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१<br>सप्तम स्कन्ध                                                                                                                                                                                                                 | उसका संकटसे मुक्त होना९१३<br>४–गज और ग्राहका पूर्वचरित्र तथा<br>उनका उद्धार९१९<br>५–देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना और |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा<br>मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१<br>१९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१<br><b>सप्तम स्कन्ध</b><br>१-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और                                                                                                                                                                             | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा  मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१ १९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१  सप्तम स्कन्ध १-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और जय-विजयकी कथा८०५                                                                                                                                                                             | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा  मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१ १९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१  सप्तम स्कन्ध १-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और  जय-विजयकी कथा८०५ २-हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको समझाना८११                                                                                                | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा  मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१  १९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१  सप्तम स्कन्ध  १-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और  जय-विजयकी कथा८०५  २-हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको  समझाना८११  ३-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्त८१८                                                    | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा  मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१ १९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१  सप्तम स्कन्ध १-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और  जय-विजयकी कथा८०५ २-हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको समझाना८११                                                                                                | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा  मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१ १९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१  सप्तम स्कन्ध १-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और  जय-विजयकी कथा८०५ २-हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको समझाना८११ ३-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्त८१८ ४-हिरण्यकशिपुके अत्याचार और प्रह्लादके गुणोंका वर्णन८२३ | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा  मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१  १९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१  सप्तम स्कन्ध  १-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और  जय-विजयकी कथा८०५  २-हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका  अपनी माता और कुटुम्बियोंको  समझाना८११  ३-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्ति८१८ ४-हिरण्यकशिपुके अत्याचार और प्रह्लादके           | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |
| १८-अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा  मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन७९१ १९-पुंसवन-व्रतकी विधि८०१  सप्तम स्कन्ध १-नारद-युधिष्ठिर-संवाद और  जय-विजयकी कथा८०५ २-हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको समझाना८११ ३-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्त८१८ ४-हिरण्यकशिपुके अत्याचार और प्रह्लादके गुणोंका वर्णन८२३ | उसका संकटसे मुक्त होना                                                                                                |

चतुःश्लोकी भागवत

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम्।

भूतानि

तथा

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा॥४॥

जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं-ही-मैं हूँ और इस सृष्टिके रूपमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं हूँ; और जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ॥१॥ वास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मामें दो चन्द्रमाओंकी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होनेपर भी आकाश-मण्डलके नक्षत्रोंमें राहुकी भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिये॥२॥ जैसे प्राणियोंके पंचभूतरचित छोटे-बड़े शरीरोंमें आकाशादि पंचमहाभूत उन शरीरोंके कार्यरूपसे निर्मित होनेके कारण प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन स्थानों और रूपोंमें कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियोंके शरीरकी दृष्टिसे मैं उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए हूँ और आत्मदृष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ॥३॥ यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं - इस प्रकार निषेधकी पद्धतिसे और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है - इस अन्वयकी पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वे ही वास्तविक तत्त्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्माका तत्त्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जाननेकी आवश्यकता है॥४॥

सृष्टिके पूर्व केवल मैं-ही-मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सृक्ष्म और न तो दोनोंका कारण अज्ञान।

जिज्ञास्यंतत्त्व

मायां

महान्ति

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

| १३-आगामी सात मन्वन्तरोंका वर्णन       | ९६९ |
|---------------------------------------|-----|
| १४-मनु आदिके पृथक्-पृथक् कर्मोंका     |     |
| निरूपण                                | ९७२ |
| १५-राजा बलिको स्वर्गपर विजय           | ९७४ |
| १६-कश्यपजीके द्वारा अदितिको पयोव्रतका |     |

विषय

अध्याय

७२ 80

उपदेश ......९७८

१७-भगवानुका प्रकट होकर अदितिको वर देना ......९८५

तद्विद्यादात्मनो

एतावदेव

१८-वामनभगवान्का प्रकट होकर राजा बलिकी यज्ञशालामें पधारना ......१०१४ | २४-भगवान्के मत्स्यावतारकी कथा .......१०१४

## २२-बलिके द्वारा भगवानुकी स्तुति और

यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्॥१॥

तेषु

यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मिन। यथाऽऽभासो

भगवानुका उसपर प्रसन्न होना.....१००६ २३-बलिका बन्धनसे छूटकर सुतललोकको जाना... १०११

यथा भूतेषूच्चावचेष्वनु।

न

जिज्ञासुनाऽऽत्मनः।

तेष्वहम्॥३॥

(श्रीमद्भा० २।९।३२—३५)

ही पगसे पृथ्वी और स्वर्गको नाप लेना.९९८

माँगना, बलिका वचन देना और

शुक्राचार्यजीका उन्हें रोकना.....९९२ २०-भगवान् वामनजीका विराट्रूप होकर दो

१९-भगवान् वामनका बलिसे तीन पग पृथ्वी

विषय

पृष्ठ-संख्या

२१-बलिका बाँधा जाना......१००२

### श्रीमद्भागवत-माहात्म्य

(स्वयं श्रीभगवान्के श्रीमुखसे ब्रह्माजीके प्रति कथित)

शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्॥१॥ लोकविख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराणका प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिये। यही मेरे संतोषका कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः। प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानजं फलम्॥२॥ जो मनुष्य प्रतिदिन भागवतपुराणका पाठ करता है, उसे एक-एक अक्षरके उच्चारणके साथ कपिला गौ दान देनेका पुण्य होता है। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्। पठते शृणुयाद् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्॥३॥ जो प्रतिदिन भागवतके आधे श्लोक या चौथाई श्लोकका पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे एक हजार गोदानका फल मिलता है। यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत। अष्टादशपुराणानां फलमाप्नोति मानव:॥४॥ पुत्र! जो प्रतिदिन पवित्रचित्त होकर भागवतके एक श्लोकका पाठ करता है, वह मनुष्य अठारह पुराणोंके पाठका फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। कलिबाह्या नरास्ते वै येऽर्चयन्ति सदा मम॥५॥ जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णुपार्षद प्रह्लाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवतशास्त्रकी पूजा करते हैं, वे कलिके अधिकारसे अलग हैं, उनपर कलिका वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि येऽर्चयन्ति गृहे नराः। सर्वपापविनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः॥६॥ जो मानव अपने घरमें वैष्णवशास्त्रोंकी पुजा करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर देवताओंद्वारा वन्दित होते हैं। येऽर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ। आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्॥७॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतम्।

भागवतशास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पोंतक (अनन्तकालतक) मेरे वैकुण्ठधाममें वास करते हैं।

येऽर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः।

प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदाभूतसंप्लवम्॥१०॥

जो लोग सदा अपने घरमें भागवतशास्त्रका पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्पतकके लिये सम्पूर्ण देवताओंको तृप्त कर देते हैं।

श्लोकार्ध श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे।

शतशोऽथ सहस्त्रेश्च किमन्यैः शास्त्रसंग्रहेः॥११॥

यदि अपने घरपर भागवतका आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम बात है, उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरहके अन्य ग्रन्थोंके

न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ।

कथं स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ।

न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाशात् कदाचन॥१२॥

मौजूद नहीं है, उसको यमराजके पाशसे कभी

गृहे न तिष्ठते यस्य श्वपचादधिको हि सः॥ १३॥

कलियुगमें जिस मनुष्यके घरमें भागवतशास्त्र

संग्रहसे भी क्या लाभ है?

छुटकारा नहीं मिलता।

जो लोग कलियुगमें अपने घरके भीतर प्रतिदिन

भागवतशास्त्रकी पूजा करते हैं, वे [कलिसे निडर

होकर] ताल ठोंकते और उछलते-कूदते हैं, मैं उनपर

तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधृदकम्॥ ८॥

भागवतशास्त्र रखता है, उतने समयतक उसके पितर

कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते॥ ९ ॥

जो लोग विष्णुभक्त पुरुषको भक्तिपूर्वक

पुत्र! मनुष्य जितने दिनोंतक अपने घरमें

याविदनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे।

दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं।

यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये।

बहुत प्रसन्न रहता हूँ।

इस कलियुगमें जिसके घर भागवतशास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाय? वह तो चाण्डालसे भी बढकर नीच है! सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्रसंग्रहः। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्रक॥१४॥ लोकेश ब्रह्मा! पुत्र! मनुष्यको सदा मुझे भक्ति-पूर्वक संतुष्ट करनेके लिये अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णवशास्त्रोंका संग्रह करना चाहिये। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ। तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः सह॥१५॥ कलियुगमें जहाँ-जहाँ पवित्र भागवतशास्त्र रहता है, वहाँ-वहाँ सदा ही मैं देवताओंके साथ उपस्थित रहता हुँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि च। यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः ॥ १६ ॥ यही नहीं - वहाँ नदी, नद और सरोवररूपमें प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं; सम्पूर्ण यज्ञ, सात पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशोधर्मजयार्थिना। पापक्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्मबुद्धिना॥ १७॥ लोकेश! यश, धर्म और विजयके लिये तथा पापक्षय एवं मोक्षकी प्राप्तिके लिये धर्मात्मा मनुष्यको सदा ही मेरे भागवतशास्त्रका श्रवण करना चाहिये। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम्। पठनाच्छ्रवणाद् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ १८॥ यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टिको देनेवाला है; इसका पाठ अथवा श्रवण करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्। सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः॥ १९॥ लोकेश! जो इस परम उत्तम भागवतको न तो

सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके

स्वामी सदा यमराज ही हैं—वे सदा यमराजके ही

एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः॥ २०॥

वशमें रहते हैं-यह मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ।

न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत।

नहीं है। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकाधं पादमेव वा। लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्॥ २१॥ जिसके घरमें एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोकका एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घरमें मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम्। न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा॥२२॥ मनुष्यके लिये सम्पूर्ण पुण्य-आश्रमोंकी यात्रा या सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करना भी वैसा पवित्रकारक नहीं है, जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्। गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला॥२३॥ चतुर्मुख! जहाँ-जहाँ भागवतकी कथा होती है, वहाँ-वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ, जैसे पुत्रवत्सला गौ अपने बछड़ेके पीछे-पीछे जाती है। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्। मत्कथाप्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्॥ २४॥ जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुननेमें लगा रहता है तथा जो मेरी कथासे मन-ही-मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्यका मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दुष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि य:। सांवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक॥२५॥ पुत्र! जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवतशास्त्रको देखकर अपने आसनसे उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका एक वर्षका पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युथानाभिवादनैः। सम्मानयेत तं दुष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला॥ २६॥ जो श्रीमद्भागवतपुराणको देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदिके द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्यको देखकर मुझे अनुपम आनन्द मिलता है।

दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः।

पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्॥ २७॥

पुत्र! जो मनुष्य सदा ही—विशेषत: एकादशीको

भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई

जो श्रीमद्भागवतको दूरसे ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक-एक पगपर अश्वमेध यज्ञके पुण्यको प्राप्त करता है-इसमें तनिक भी संदेह

नहीं है।

उत्थाय प्रणमेद् यो वै श्रीमद्भागवतं नरः।

धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्॥ २८॥

जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवतको प्रणाम

करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हुँ।

महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं सुत।

शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम् ॥ २९ ॥

हे पुत्र! जो लोग महाराजोचित सामग्रियोंसे युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवतकी कथा सुनते हैं, मैं

उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्।

शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत॥ ३०॥ वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकै:।

वशीकृतो ह्यहं तैश्च सित्स्त्रया सत्पतिर्यथा॥ ३१॥

सुव्रत! जो लोग मेरे पर्वोंसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी उत्सवोंमें मेरी प्रसन्नताके लिये वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए

परम उत्तम श्रीमद्भागवतपुराणका भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वशमें कर लेते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधुस्वभाववाले पतिको वशमें कर लेती है।

(स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड, मार्गशीर्षमाहात्म्य अ० १६)

और समस्त वेदोंका सार है। संसारमें फँसे हुए जो लोग

इस घोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते हैं, उनके

लिये आध्यात्मिक तत्त्वोंको प्रकाशित करनेवाला यह

### श्रीशुकदेवजीको नमस्कार

प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं यं विरहकातर द्वैपायनो आजुहाव। पुत्रेति तरवोऽभिनेदु-तन्मयतया

(१।२।२) जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार

सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि॥

भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक-वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले

ही संन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगे—'बेटा!

बेटा!' उस समय तन्मय होनेके कारण श्रीशुकदेवजीकी ओरसे वृक्षोंने उत्तर दिया। ऐसे, सबके हृदयमें विराजमान श्रीशुकदेव मुनिको मैं नमस्कार करता हूँ।

स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक-मध्यात्मदीपमिततितीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं

तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्॥ (१।२।३) यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपनीय-रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत्स्वरूपका अनुभव करानेवाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तवमें उन्हींपर करुणा करके बड़े-बड़े मुनियोंके आचार्य श्रीशुकदेवजीने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हैं।

स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो-ऽप्यजितरुचिरलीलाकुष्टसारस्तदीयम् । व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि॥

(१२।१२।६८)

श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमें ही निमग्न थे। इस अखण्ड अद्वैत स्थितिसे उनकी भेददृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरलीमनोहर श्यामसुन्दरकी मधुमयी, मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओंने

उनकी वृत्तियोंको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत्के प्राणियोंपर कृपा करके भगवतत्त्वको प्रकाशित करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया।

में उन्हीं सर्वपापहारी व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ।

### श्रीमद्भागवतकी महिमा

श्रीमद्भागवतकी महिमा मैं क्या लिखूँ ? उसके आदिके तीन श्लोकोंमें जो महिमा कह दी गयी है, उसके बराबर कौन कह सकता है? उन तीनों श्लोकोंको कितनी ही बार पढ़ चुकनेपर भी जब उनका स्मरण होता है, मनमें अद्भुत भाव उदित होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकोंकी गम्भीरता और मधुरताको पा नहीं सकता। उन तीनों श्लोकोंसे मनको निर्मल करके फिर इस प्रकार भगवानुका ध्यान कीजिये-ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा। औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः॥ प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने॥ रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्। अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्याद् दुर्मना इव॥ मुझको श्रीमद्भागवतमें अत्यन्त प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्यको ईश्वरका सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरणकमलोंमें अचल भक्ति होती है। इसके पढनेसे मनुष्यको दृढ निश्चय हो जाता है कि इस संसारको रचने और पालन करनेवाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है—

सिरजत, पालत, हरत, जग, महिमा बरिन न जात॥ इसी एक शक्तिको लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि अनेक नामोंसे पुकारते हैं। भागवतके पहले ही श्लोकमें वेदव्यासजीने ईश्वरके स्वरूपका वर्णन किया

है कि जिससे इस संसारकी सृष्टि, पालन और संहार

एक अनन्त त्रिकाल सच, चेतन शक्ति दिखात।

होते हैं, जो त्रिकालमें सत्य है—अर्थात् जो सदा रहा भी, है भी और रहेगा भी—और जो अपने प्रकाशसे अन्धकारको सदा दूर रखता है, उस परम सत्यका हम ध्यान करते हैं। उसी स्थानमें श्रीमद्रभागवतका स्वरूप

ध्यान करते हैं। उसी स्थानमें श्रीमद्भागवतका स्वरूप भी इस प्रकारसे संक्षेपमें वर्णित है कि इस भागवतमें— जो दूसरोंकी बढ़ती देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधुजनोंका सब प्रकारके स्वार्थसे रहित परम धर्म और वह जाननेके योग्य ज्ञान वर्णित है जो वास्तवमें सब कल्याणका देनेवाला और आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—इन तीनों प्रकारके तापोंको मिटानेवाला

है। और ग्रन्थोंसे क्या, जिन सुकृतियोंने पुण्यके कर्म कर रखे हैं और जो श्रद्धासे भागवतको पढ़ते या सुनते हैं, वे इसका सेवन करनेके समयसे ही अपनी

भक्तिसे ईश्वरको अपने हृदयमें अविचलरूपसे स्थापित कर लेते हैं। ईश्वरका ज्ञान और उनमें भक्तिका परम साधन—ये दो पदार्थ जब किसी प्राणीको प्राप्त हो गये तो कौन–सा पदार्थ रह गया, जिसके लिये मनुष्य कामना करे और ये दोनों पदार्थ श्रीमद्भागवतसे पूरी

मात्रामें प्राप्त होते हैं। इसीलिये यह पवित्र ग्रन्थ मनुष्यमात्रका उपकारी है। जबतक मनुष्य भागवतको पढ़े नहीं और उसकी इसमें श्रद्धा न हो, तबतक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान-भक्ति-वैराग्यका यह कितना विशाल समुद्र है। भागवतके पढ़नेसे उसको

यह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा

प्राणी-प्राणीमें बैठा हुआ है और जब उसको यह ज्ञान

हो जाता है, तब वह अधर्म करनेका मन नहीं करता; क्योंकि दूसरोंको चोट पहुँचाना अपनेको चोट पहुँचानेके समान हो जाता है। इसका ज्ञान होनेसे मनुष्य सत्य धर्ममें स्थिर हो जाता है, स्वभावहीसे दया-धर्मका

पालन करने लगता है और किसी अहिंसक प्राणीके

ऊपर वार करनेकी इच्छा नहीं करता। मनुष्योंमें परस्पर प्रेम और प्राणिमात्रके प्रति दयाका भाव स्थापित करनेके लिये इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। वर्तमान समयमें, जब संसारके बहुत अधिक भागोंमें

भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्यमात्रको इस पिवत्र धर्मका उपदेश अत्यन्त कल्याणकारी होगा। जो भगवद्भक्त हैं और श्रीमद्भागवतके महत्त्वको जानते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि मनुष्यके लोक और परलोक दोनोंके बनानेवाले इस पिवत्र ग्रन्थका सब देशोंकी

भाषाओंमें अनुवाद कर इसका प्रचार करें।

—मदन मोहन मालवीय

### श्रीमद्भागवतकी पूजन-विधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान

प्रात:काल स्नानके पश्चात् अपना नित्य-नियम समाप्त करके पहले भगवत्-सम्बन्धी स्तोत्रों एवं

पदोंके द्वारा मंगलाचरण और वन्दना करे। इसके बाद

आचमन और प्राणायाम करके—

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा

पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट् वाःसस्तनूभिर्व्यशेम

देवहितं यदायुः॥१॥

—इत्यादि मन्त्रोंसे शान्तिपाठ करे। इसके पश्चात्

भगवान् श्रीकृष्ण, श्रीव्यासजी, शुकदेवजी तथा

श्रीमद्भागवत-ग्रन्थकी षोडशोपचारसे पूजा करनी

चाहिये। यहाँ श्रीमद्भागवत-पुस्तकके षोडशोपचार पूजनकी मन्त्रसहित विधि दी जा रही है, इसीके

अनुसार श्रीकृष्ण आदिकी भी पूजा करनी चाहिये। निम्नांकित वाक्य पढ़कर पूजनके लिये संकल्प करना

चाहिये। संकल्पके समय दाहिने हाथकी अनामिका अंगुलिमें कुशकी पवित्री पहने और हाथमें जल लिये

रहे। संकल्पवाक्य इस प्रकार है-ॐ तत्सत्। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओ३मद्यैतस्य

ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बुद्वीपे

१-देवताओ! हमें अपने कानोंसे ऐसे ही वचन सुननेको मिलें, जो परिणाममें कल्याणकारी हों।

हम यज्ञकर्ममें समर्थ होकर अपनी इन आँखोंसे सदा शुभ-ही-शुभ देखें—अशुभका कभी दर्शन न हो। हमारा

शरीर और उसके अवयव स्थिर हों—पुष्ट हों और उनसे परमात्माकी स्तुति—भगवान्की सेवा करते हुए हम ऐसी आयुका उपभोग करें, ऐसा जीवन बितायें जो देवताओं के लिये हितकर हो, जिसका देवकार्यमें उपयोग

हो सके। २—परमात्मन्! आप सबके मित्र—हितकारी होनेके कारण मित्र नामसे पुकारे जाते हैं, सबसे वर—श्रेष्ठ

नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं।

पुरुषसूक्तके एक-एक मन्त्रद्वारा क्रमश: षोडश-

अशीमहि नमो दिवे बृहते सादनाय॥२॥ —यह मन्त्र पढ्कर श्रीमद्भागवतकी सिंहासन या अन्य किसी आसनपर स्थापना करे। तत्पश्चात्

इस प्रकार संकल्प करके-

भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पुण्यस्थाने कलियुगे

कलिप्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे

अमुकयोगवारांशकलग्नमुहूर्तकरणान्वितायां शुभपुण्य-

तिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पनस्य अमुकशर्मणः

( वर्मण: गुप्तस्य वा ) मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य

श्रीगोवर्धनधरणचरणारविन्दप्रसादात् सर्वसमृद्धिप्राप्त्यर्थं भगवदनुग्रहपूर्वकभगवदीयप्रेमोपलब्धये च श्रीभगव-

न्नामात्मकभगवत्स्वरूपश्रीभागवतस्य पाठेऽधिकार-

सिद्ध्यर्थं श्रीमद्भागवतस्य प्रतिष्ठां पूजनं चाहं करिष्ये।

मित्रावरुणा तदग्ने

शंच्योऽस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्।

गाधमुत प्रतिष्ठां

उपचार अर्पण करते हुए पूजन करे।

होनेसे आप वरुण हैं, सबको ग्रहण करनेवाले होनेके कारण अग्नि हैं। हम आपको इन 'मित्र', 'वरुण' एवं 'अग्नि' नामोंसे सम्बोधित करके प्रार्थना करते हैं कि यह सूक्त (आपके सुयशसे पूर्ण यह श्रीमद्भागवतरूप सुन्दर उक्ति) अत्यन्त प्रशस्त हो—सर्वोत्तम होनेके साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो तथा यह सूक्त हमलोगोंके लिये ऐसा सुख, ऐसी शान्ति प्रदान करे, जिसमें दु:ख या अशान्तिका मेल न हो, अर्थात् इससे नित्य सुख, नित्य शान्ति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा, इसे इस सूक्तके द्वारा हम प्राप्त कर सकें। देवदेव! यह जो आपका अत्यन्त प्रकाशमान परम महान् समस्त लोकोंका आश्रयभूत 'सूर्य'

#### पूजन–मन्त्र

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।

भूमिं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गलम्॥१॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय आवाहयामि ।

—इस मन्त्रसे भगवान्के नामस्वरूप भागवतको

नमस्कार करके आवाहन करे।

ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम्।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ २॥ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नम:। आसनं

समर्पयामि ।

—इस मन्त्रसे आसन समर्पित करे।

ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥३॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः।

आदि ज्ञानेन्द्रियाँ और चरण आदि कर्मेन्द्रियाँ हजारों हैं—असंख्य हैं।

सबका भी शासन-सबको नियमके अंदर रखनेवाला वह परमात्मा ही है।

समर्पयामि ।

समर्पित करे।

समर्पयामि ।

समर्पयामि ।

गंगाजल) निवेदित करे।

-इस मन्त्रसे पैर पखारनेके लिये गंगाजल

ॐ त्रिपादुर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः।

ततो विष्वङ् व्यक्रामत् साशनानशने अभि॥४॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। अर्घ्य

-इस मन्त्रसे अर्घ्य (गन्ध-पुष्पादिसहित

ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुष:।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः॥५॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। आचमनं

—इस मन्त्रसे आचमनके लिये गंगाजल अर्पित करे।

# १—सर्वान्तर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्माण्डकी भूमिको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हैं और इससे दस अंगुल ऊपर भी हैं। अर्थात् ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। उन परमात्माके मस्तक, नेत्र

ब्रह्माण्डमय विराट्स्वरूपसे भी बहुत बड़ा है। यह सारा विश्व (ये तीनों लोक) तो उसके एक पादमें है, उसकी एक चौथाईमें समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके तीन पाद और शेष हैं। यह त्रिपादस्वरूप अमृत है—अविनाशी है और परम प्रकाशमय द्युलोक अर्थात् अपने स्वरूपमें ही स्थित है। ४—यह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है अर्थात् वह परमात्मा अज्ञानके कार्यभूत इस संसारसे पृथक् तथा

२—यह जो कुछ इस समय वर्तमान है, सब परमात्माका ही स्वरूप है, भूत और भविष्य जगत् भी परमात्मा

३—भृत, भविष्य और वर्तमान कालसे सम्बन्ध रखनेवाला जितना भी जगत् है—यह सब इस पुरुषकी

ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्तिका स्वामी है, तथापि ये जो अन्नसे उत्पन्न होनेवाले जीव हैं, उन

महिमा है, इस परमात्माका विभूति-विस्तार है। उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस

यहाँके गुण-दोषोंसे अछूता रहकर ऊँची स्थितिमें विराजमान है। उसका एक अंशमात्र मायाके सम्पर्कमें आकर यहाँ जगत्के रूपमें उत्पन्न हुआ, फिर वह मायावश जड-चेतनमयी नाना प्रकारकी सृष्टिके रूपमें स्वयं ही फैलकर सब ओर व्याप्त हो गया। ५—उस आदिपुरुष परमात्मासे विराट्की उत्पत्ति हुई—यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्माण्डके ऊपर

इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह कि परमात्माने अपनी मायासे विराट् ब्रह्माण्डकी रचना कर स्वयं ही उसमें जीवरूपसे प्रवेश किया। वे ही जीव ब्रह्माण्डका अभिमानी देवता (हिरण्यगर्भ) हुआ। इस

प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट् पुरुष पुन: देव, तिर्यक् और मनुष्य आदि अनेकों रूपोंमें प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमिको उत्पन्न किया, फिर जीवोंके शरीरोंकी रचना की।

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहृतः संभृतं पृषदाज्यम्। पशून् ताँश्रक्ने वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये॥६॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। स्नानं

समर्पयामि । —इस मन्त्रसे स्नानके लिये गंगाजल अथवा शुद्ध

जल अर्पित करे।

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तमादजायत॥७॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। वस्त्रं

समर्पयामि । —इस मन्त्रसे वस्त्र समर्पित करे।

ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत:।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय:॥८॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । यज्ञोपवीतं

समर्पयामि । —इस मन्त्रसे यज्ञोपवीत अर्पित करे।

ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ९॥ (उसके बाद हाथ धो ले।) ६—जिसमें सब कुछ हवन किया गया, उस पुरुषरूप यज्ञसे दही-घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई। पुरुषने वनमें

उत्पन्न होनेवाले हिरन आदि और गाँवोंमें होनेवाले गाय, घोडे आदि, वायु-देवता-सम्बन्धी प्रसिद्ध पशुओंको

भी उत्पन्न किया। ७—जिसमें सब कुछ हवन किया गया है उस यज्ञपुरुषसे ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए, उसीसे गायत्री

आदि छन्दोंकी उत्पत्ति हुई तथा उसीसे यजुर्वेदका भी प्रादुर्भाव हुआ। ८—उस यज्ञपुरुषसे घोड़े उत्पन्न हुए, इनके अतिरिक्त भी जो नीचे-ऊपर दोनों ओर दाँत रखनेवाले खच्चर,

गदहे आदि प्राणी हैं, ये भी उत्पन्न हुए। उसीसे गौएँ उत्पन्न हुईं और उसीसे भेड़ों तथा बकरोंकी उत्पत्ति हुई।

९—सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय यज्ञका साधन था, देवताओंने उसे संकल्पद्वारा यूपमें बँधा हुआ पशु माना और उस मानसिक यज्ञमें उस संकल्पित पशुका भावनाद्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी

किया। इस प्रकार संस्कार किये हुए उस पुरुषरूपी पशुके द्वारा देवताओं, साध्यों और ऋषियोंने उस मानसिक यज्ञको पर्ण किया। १०—जब प्राणमय देवताओंने उस यज्ञपुरुष (प्रजापित)-को प्रकट किया, उस समय उसके अवयवोंके रूपमें कितने विभाग किये। इस पुरुषका मुख क्या था, दोनों बाहें क्या थीं। दोनों जाँघें और दोनों पैर कौन थे। ११—ब्राह्मण इसका मुख था अर्थात् मुखसे ब्राह्मणकी उत्पत्ति हुई। दोनों भुजाएँ क्षत्रिय जाति बनीं, अर्थात्

उनसे क्षत्रियोंका प्राकट्य हुआ। इस पुरुषकी दोनों जंघाएँ वैश्य हुईं—जंघाओंसे वैश्य जातिकी उत्पत्ति हुई और

उत्पत्ति हुई और मुखसे अग्निका प्रादुर्भाव हुआ।

दोनों पैरोंसे शूद्र जाति प्रकट हुई।

१२—इसके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रोंसे सूर्यकी उत्पत्ति हुई। श्रोत्र (कान)-से वायु और प्राणकी

समर्पयामि ।

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नम:। गर्न्ध

—इस मन्त्रसे तुलसीदल एवं पुष्प चढावे।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥ ११॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय

ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत।

श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥ १२॥

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । दीपं दर्शयामि ।

ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाह् राजन्यः कृतः।

—इस मन्त्रसे धूप सुँघाये।

—इस मन्त्रसे गन्ध-चन्दनादि चढाये।

ॐ यत् पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्।

मुखं किमस्यासीत् किम्बाह् किमूरू पादा उच्येते॥ १०॥ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । तुलसीदलं

—इस मन्त्रसे घीका दीप जलाकर दिखाये।

च पृष्पाणि समर्पयामि।

धृपमाघ्रापयामि ।

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष्ँशीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन् ॥ १३ ॥ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। —इस मन्त्रसे नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्यके बाद ''मध्ये पानीयं समर्पयामि'' एवम् 'उत्तरापोशनं समर्पयामि' कहकर तीन-तीन बार जल छोड़े (प्रसाद)। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥१४॥ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय एलालवङ्गपूगीफलकर्पूरसिंहतं ताम्बूलं समर्पयामि। —इस मन्त्रसे ताम्बुल समर्पण करे। ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिःसप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुम्॥ १५॥ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। दक्षिणां समर्पयामि । —इस मन्त्रसे दक्षिणा समर्पित करे।

ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्

आदित्यवर्णं तमसस्तु

चरु-पुरोडाशादि हविष्यकी आवश्यकता पूर्ण हुई।

श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । नमस्कारं समर्पयामि । ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शकः प्रविद्वान् प्ररिशश्चतस्त्रः । तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥ १७ ॥ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः । प्रदक्षिणां समर्पयामि । —इस मन्त्रसे प्रदक्षिणा समर्पण करे ।

नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते॥१६॥

सर्वाणि भूतानि विचिन्त्य धीरः

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ १८॥ श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। —इस मन्त्रसे पुष्पांजलि समर्पित करे।

धर्माणि

प्रथमान्यासन्।

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा-

ते ह नाकं महिमानः सचन्त

स्तानि

१३—नाभिसे अन्तरिक्ष-लोककी उत्पत्ति हुई, मस्तकसे स्वर्गलोक प्रकट हुआ, पैरोंसे पृथिवी हुई और कानसे दिशाएँ प्रकट हुईं। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकोंकी कल्पना की। १४—उस समय देवताओंने यज्ञ करना चाहा, परन्तु यज्ञकी कोई सामग्री उपलब्ध न हुई, तब उन्होंने पुरुषस्वरूपमें ही हविष्यकी भावना की। जब पुरुषरूप हविष्यसे ही देवताओंने यज्ञका विस्तार किया, उस समय

उनके संकल्पानुसार वसन्त ऋतु घी हुई, ग्रीष्म ऋतुने सिमधाका काम दिया और शरद्-ऋतुसे विशेष प्रकारके

पारे।

१५—प्रजापितके प्राणरूपी देवताओंने जब मानिसक यज्ञका अनुष्ठान करते समय संकल्पद्वारा पुरुषरूपी पशुका बन्धन किया था, उस समय सात समुद्र इस यज्ञकी पिरिधि थे और इक्कीस प्रकारके छन्दोंकी सिमधा हुई। (गायत्री आदि ७, श्रुति जगती आदि ७ और कृति आदि ७—ये ही २१ छन्द हैं।)
१६—धीर पुरुष समग्र रूपोंको परमात्माके ही स्वरूप विचारकर, उनके भिन्न-भिन्न नाम रखकर जिस एक तत्त्वका ही उच्चारण और अभिवन्दन करता है, उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं—अविद्यारूपी अन्धकारसे परे आदित्यके समान स्वप्रकाश इस महान् पुरुषको मैं अपने 'आत्मा' रूपसे जानता हूँ।

१७—ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिसका स्तवन किया था, इन्द्रने सब दिशा-विदिशाओंमें जिसे व्याप्त जाना था, उस परमात्माको जो इस प्रकार जानता है, वह इस जीवनमें ही अमृत (मुक्त) हो जाता है। मोक्ष अथवा भगवत्प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। १८—देवताओंने पूर्वोक्त मानसिक यज्ञद्वारा यज्ञस्वरूप पुरुष-प्रजापतिकी आराधना की। इस आराधनासे

समस्त जगत्को धारण करनेवाले वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए। इस यज्ञकी उपासना करनेवाले महात्मालोग उस स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं, जहाँ प्राचीन साध्यदेवता निवास करते हैं।

### प्रार्थना

वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्धं यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारे। यस्यासीद् रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः॥ जो इस जगत्में भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्त्व वेद और वेदान्तके द्वारा ही जाननेयोग्य है, जो अपार यादवरूपी समुद्रमें प्रकट हुए थे, मुर और नरकासुरको मारनेवाले उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ। जो इस संसारमें अपने स्वरूप तथा शास्त्रको प्रसन्नतापूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवनको तारनेके लिये भक्तिके समान स्वतन्त्र नौकारूप है, वे भगवान् श्रीकृष्ण हमलोगोंका कल्याण करें। नमः कृष्णपदाब्जाय भक्ताभीष्टप्रदायिने। आरक्तं रोचयेच्छश्वन्मामके हृदयाम्बुजे॥ कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए श्रीकृष्णका जो चरणकमल मेरे हृदयकमलमें सदा दिव्य प्रकाश फैलाता रहता है और भक्तजनोंकी मनोवांछित कामनाएँ पूर्ण किया करता है, उसे मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ। श्रीभागवतरूपं तत् पूजयेद् भक्तिपूर्वकम्। अर्चकायाखिलान् कामान् प्रयच्छति न संशयः॥ श्रीमद्भागवत भगवान्का स्वरूप है, इसका भक्तिपूर्वक

पूजन करना चाहिये। यह पूजन करनेवालेकी सारी कामनाएँ पूर्ण करता है, इसमें तिनक भी संदेह नहीं है। विनियोग दाहिने हाथकी अनामिकामें कुशकी पवित्री पहन ले। फिर हाथमें जल लेकर नीचे लिखे वाक्यको पढकर भूमिपर गिरा दे-ॐ अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद

ऋषिः। बृहती छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता। ब्रह्म बीजम्। भक्तिः शक्तिः। ज्ञानवैराग्ये कीलकम्। मम श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। 'इस श्रीमद्भागवतस्तोत्र-मन्त्रके देवर्षि नारदजी

ऋषि हैं, बृहती छन्द है, परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र देवता हैं, ब्रह्म बीज है, भक्ति शक्ति है, ज्ञान और वैराग्य कीलक

#### जाता है।' न्यास

विनियोगमें आये हुए ऋषि आदिका तथा प्रधान देवताके मन्त्राक्षरोंका अपने शरीरके विभिन्न अंगोंमें जो

है। अपने ऊपर भगवान्की प्रसन्नता हो, उनकी कृपा

बराबर बनी रहे-इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये पाठ

करनेमें इस भागवतका विनियोग (उपयोग) किया

स्थापन किया जाता है, उसे 'न्यास' कहते हैं। मन्त्रका एक-एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान् देवताके

रूपमें देखना चाहिये। इन अक्षरोंके स्थापनसे साधक स्वयं मन्त्रमय हो जाता है, उसके हृदयमें दिव्य चेतनाका

प्रकाश फैलता है, मन्त्रके देवता उसके स्वरूप होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह 'देवो भूत्वा देवं यजेत्' इस श्रुतिके अनुसार स्वयं देवस्वरूप

सिर आदि कतिपय अंगोंमें होता है। मन्त्रपदों अथवा अक्षरोंका न्यास प्राय: हाथकी अँगुलियों और हृदयादि अंगोंमें होता है। इन्हें क्रमश: 'करन्यास' और 'अंगन्यास'

होता है। न्याससे बाहर-भीतरकी शुद्धि, दिव्यबलकी प्राप्ति और साधनाकी निर्विघ्न पूर्ति होती है। यहाँ क्रमशः ऋष्यादिन्यास, करन्यास और अंगन्यास दिये

जा रहे हैं-

#### ऋष्यादिन्यास

होकर देवताओंका पूजन करता है। ऋषि आदिका न्यास

कहते हैं। किन्हीं-किन्हीं मन्त्रोंका न्यास सर्वांगमें

नारदर्षये नमः शिरसि॥ १॥ बृहतीच्छन्दसे नमो मुखे॥ २॥ श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमो हृदये॥ ३॥ ब्रह्मबीजाय नमो गुह्ये॥४॥ भक्तिशक्तये नमः

पादयोः ॥ ५ ॥ ज्ञानवैराग्यकीलकाभ्यां नमो नाभौ ॥ ६ ॥ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे॥७॥

ऊपर न्यासके सात वाक्य उद्धृत किये गये हैं। इनमें पहला वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे सिरका स्पर्श करे, दूसरा वाक्य पढ़कर मुखका, तीसरे

वाक्यसे हृदयका, चौथेसे गुदाका, पाँचवेंसे दोनों पैरोंका, छठेसे नाभिका और सातवें वाक्यसे सम्पूर्ण अंगोंका स्पर्श करना चाहिये।

#### करन्यास

इसमें 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षरमन्त्रके एक-एक अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके दोनों हाथोंकी अंगुलियोंमें स्थापित करना है। मन्त्र नीचे दिये जा रहे हैं—

'ॐ ॐ जमो दक्षिणतर्जन्याम्' ऐसा उच्चारण करके दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने हाथकी तर्जनीका स्पर्श करे। 'ॐ नं ॐ नमो

तजनाका स्पश कर। ॐ न ॐ नमा दक्षिणमध्यमायाम्'—यह उच्चारण कर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने हाथकी मध्यमा अंगुलिका स्पर्श करे। 'ॐ मों ॐ नमो दक्षिणानामिकायाम्'—यह पढ़कर

दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने हाथकी अनामिका

अंगुलिका स्पर्श करे। 'ॐ भं ॐ नमो दिक्षणकिनिष्ठिकायाम्'—इससे दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने हाथकी किनिष्ठिका अंगुलिका स्पर्श करे। 'ॐ गं ॐ नमो वामकिनिष्ठिकायाम्'—इससे बायें हाथके

अँगूठेसे बायें हाथकी कनिष्ठिका अंगुलिका स्पर्श करे।

**'ॐ वं ॐ नमो वामानामिकायाम्'**—इससे बायें

हाथके अँगूठेसे बायें हाथकी अनामिका अंगुलिका स्पर्श

करे। 'ॐ तें ॐ नमो वाममध्यमायाम्'—इससे बायें हाथके अँगूठेसे बायें हाथकी मध्यमा अंगुलिका स्पर्श करे। 'ॐ वां ॐ नमो वामतर्जन्याम्'—इससे बायें हाथके अँगूठेसे बायें हाथकी तर्जनी अंगुलिका

स्पर्श करे। 'ॐ सुं ॐ नमः ॐ दें ॐ नमो दक्षिणाङ्गुष्ठपर्वणोः'—इसको पढ़कर दाहिने हाथकी तर्जनी अंगुलिसे दाहिने हाथके अँगूठेकी दोनों गाँठोंका

तर्जनी अंगुलिसे दाहिने हाथके अँगूठेकी दोनों गाँठोंका स्पर्श करे। 'ॐ वां ॐ नमः ॐ यं ॐ नमो वामाङ्गुष्ठपर्वणोः'—इसका उच्चारण करके बायें हाथकी तर्जनी अंगुलिसे बायें हाथके अँगूठेकी दोनों गाँठोंका स्पर्श करे।

#### अङ्गन्यास

यहाँ द्वादशाक्षरमन्त्रके पदोंका हृदयादि अंगोंमें न्यास करना है— 'ॐ नमो नमो हृदयाय नमः'—इसको पढ़कर

'ॐ नमो नमो हृदयाय नमः'—इसको पढ़कर | दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोंसे हृदयका स्पर्श करे। |

'ॐ भगवते नमः शिरसे स्वाहा'—इसका उच्चारण करके दाहिने हाथकी सभी अंगुलियोंसे सिरका स्पर्श करे। 'ॐ वासुदेवाय नमः शिखायै वषट्'—इसके

कर। 'ॐ वासुद्वाय नमः शिखाय वषट्'—इसक द्वारा दाहिने हाथसे शिखाका स्पर्श करे। 'ॐ नमो नमः कवचाय हुम्'—इसको पढ़कर दायें हाथकी अंगुलियोंसे

बायें कंधेका और बायें हाथकी अंगुलियोंसे दायें कंधेका स्पर्श करे। 'ॐ भगवते नमः नेत्रत्रयाय वौषद्'—इसको पढ़कर दाहिने हाथकी अंगुलियोंके

अग्रभागसे दोनों नेत्रोंका तथा ललाटके मध्यभागमें गुप्तरूपसे स्थित तृतीय नेत्र (ज्ञानचक्षु)-का स्पर्श करे। 'ॐ वासुदेवाय नमः अस्त्राय फट्'—इसका उच्चारण

करके दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे उलटा अर्थात् बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले जाये और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियोंसे बायें हाथकी हथेलीपर ताली बजाये।

'वौषट्' और 'फट्'—ये पाँच शब्द देवताओं के उद्देश्यसे किये जानेवाले हवनसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। यहाँ इनका आत्मशुद्धिके लिये ही उच्चारण किया जाता है।

अंगन्यासमें आये हुए 'स्वाहा', 'वषट्', 'हुम्',

#### ध्यान

इस प्रकार न्यास करके बाहर-भीतरसे शुद्ध हो मनको सब ओरसे हटाकर एकाग्रभावसे भगवान्का ध्यान करे—

### किरीटकेयूरमहाईनिष्कै-

#### र्मण्युत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् । पीताम्बरं काञ्चनचित्रनद्ध-मालाधरं केशवमभ्युपैमि॥

'जिनके मस्तकपर किरीट, बाहुओंमें भुजबन्ध और गलेमें बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियोंके सुन्दर गहनोंसे सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं और

विचित्र रीतिसे बँधी हुई वनमाला धारण किये, उन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका मैं मन-ही-मन चिन्तन

शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है-सोनेके तारद्वारा

करता हूँ।'

### श्रीमद्भागवत-सप्ताहकी आवश्यक विधि

सर्वोत्तम हैं। तिथि, वार और नक्षत्रका विचार करनेके साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल अथवा वृद्ध तो नहीं हैं। कथारम्भका मुहूर्त भद्रादि दोषोंसे रहित होना चाहिये। उस दिन पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोताका चन्द्रबल ठीक हो। लग्नमें शुभ ग्रहोंका योग अथवा उनकी दृष्टि हो। शुभ ग्रहोंकी स्थिति केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो उत्तम है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष (अगहन)—ये मास कथा आरम्भ करनेके लिये श्रेष्ठ बतलाये गये हैं। किन्हीं विद्वानोंके मतसे चैत्र और पौषको छोड़कर सभी मास ग्राह्य हैं। कथाके लिये स्थान — सप्ताहकथाके लिये उत्तम एवं पवित्र स्थानकी व्यवस्था हो। जहाँ अधिक लोग सुविधासे बैठ सकें, ऐसे स्थानमें कथाका आयोजन उत्तम है। नदीका तट, उपवन (बगीचा), देवमन्दिर अथवा अपना निवास-स्थान—ये सभी कथाके लिये उपयोगी स्थल हैं, स्थान लिपा-पुता स्वच्छ हो। नीचेकी भूमि गोबर और पीली मिट्टीसे लीपी गयी हो। अथवा पक्का आँगन हो तो उसे धो दिया गया हो। उसपर पवित्र एवं सुन्दर आसन बिछे हों। ऊपरसे चँदोवा तना हो। चँदोवा आदि किसी भी कार्यमें नीले

रंगके वस्त्रका उपयोग न किया जाय। यजमानके

पुराणोंमें श्रीमद्भागवतके सप्ताहपारायण तथा

मृहर्तविचार—पहले विद्वान् ज्योतिषीको बुलाकर

श्रवणकी बडी भारी महिमा बतलायी गयी है, अत:

यहाँ श्रीमद्भागवत-प्रेमियोंके लिये संक्षेपसे सप्ताह-

यज्ञकी आवश्यक विधिका दिग्दर्शन कराया जाता है।

उनके द्वारा कथा-प्रारम्भके लिये शुभ मुहर्तका विचार

करा लेना चाहिये। नक्षत्रोंमें हस्त, चित्रा, स्वाती,

विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वाभाद्रपदा उत्तम हैं।

तिथियोंमें द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, षष्ठी, दशमी,

एकादशी तथा द्वादशीको इस कार्यके लिये श्रेष्ठ

बतलाया गया है। सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र—ये वार

हाथसे सोलह हाथ लम्बा और उतना ही चौड़ा कथा-मण्डप बने। उसे केलेके खम्भोंसे सजाया जाय। हरे बाँसके खंभे लगाये जायँ। नूतन पल्लवोंकी बंदनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा-पताकाओंसे मण्डपको भलीभाँति सुसज्जित किया जाय। उसपर ऊपरसे सुन्दर चँदोवा तान दिया जाय। उस मण्डपके दक्षिण-

पश्चिम भागमें कथावाचक और मुख्य श्रोताके बैठनेके लिये स्थान हो। शेष भागमें देवताओं और कलश आदिका स्थापन किया जाय। कथावाचकके

आसन (नया गद्दा) बिछाया जाय। पीछे तथा पार्श्वभागमें मसनद एवं तिकये रख दिये जायँ। श्रीमद्भागवतको स्थापित करनेके लिये एक छोटी-सी चौकी या आधारपीठ बनवाकर उसपर पवित्र वस्त्र बिछा दिया जाय। उसपर आगे बतायी जानेवाली

बैठनेके लिये ऊँची चौकी रखी जाय। उसपर शुद्ध

विधिके अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करके श्रीमद्भागवतकी पुस्तक स्थापित की जाय। कथावाचक विद्वान्, सर्वशास्त्रकुशल, दृष्टान्त देकर श्रोताओंको समझानेमें समर्थ, सदाचारी एवं सद्गुणसम्पन्न ब्राह्मण हों। उनमें सुशीलता, कुलीनता, गम्भीरता तथा श्रीकृष्णभिक्तका होना भी परमावश्यक है। वक्ताको असूया तथा परनिन्दा आदि दोषसे सर्वथा रहित

नि:स्पृह होना चाहिये। श्रीमद्भागवतकी पुस्तकको

रेशमी वस्त्रसे आच्छादित करके छत्र-चँवरके साथ

डोलीमें अथवा अपने मस्तकपर रखकर कथामण्डपमें

लाना और स्थापित करना चाहिये। उस समय गीत-

वाद्य आदिके द्वारा उत्सव मनाना चाहिये। कथामण्डपसे

अनुपयोगी वस्तुएँ हटा देनी चाहिये। इधर-उधर दीवालोंमें भगवान् और उनकी लीलाओंके स्मारक चित्र लगा देने चाहिये। वक्ताका मुँह यदि उत्तरकी ओर हो तो मुख्य श्रोताका मुख पूर्वकी ओर होना चाहिये। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोताको

उत्तराभिमुख होना चाहिये।

सप्ताह-कथा एक महान् यज्ञ है। इसे सुसम्पन्न

बना लेना चाहिये। अर्थकी भी समुचित व्यवस्था पहलेसे ही कर लेना उत्तम है। पाँच-सात दिन पहलेसे

करनेके लिये अन्य सुहृद्-सम्बन्धियोंको भी सहायक

ही दूर-दूरतक कथाका समाचार भेज देना चाहिये और सबसे यह अनुरोध करना चाहिये कि वे स्वयं

उपस्थित होकर सप्ताह-कथा श्रवण करें। अधिक समय न दे सकें तो भी एक दिन अवश्य पधारकर

कथाश्रवणका लाभ लें। दूरसे आये हुए अतिथियोंके ठहरने और भोजनादिकी व्यवस्था भी करनी चाहिये।

वक्ताको व्रत ग्रहण करनेके लिये एक दिन पहले ही क्षौर करा लेना चाहिये। सप्ताह-प्रारम्भ होनेके एक दिन पूर्व ही देवस्थापन, पूजनादि कर लेना उत्तम है।

वक्ता प्रतिदिन सूर्योदयसे पूर्व ही स्नानादि करके संक्षेपसे सन्ध्या-वन्दनादिका नियम पूरा कर ले और कथामें कोई विघ्न न आये, इसके लिये नित्यप्रति

गणेशजीका पूजन कर लिया करे। सप्ताहके प्रथम दिन यजमान स्नान आदिसे शुद्ध हो नित्यकर्म करके आभ्युदियक श्राद्ध करे।

आभ्युदियक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञमें इक्कीस दिन पहले भी आभ्युदियक श्राद्ध करनेका विधान है। उसके बाद गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओंसहित नवग्रह, षोडशमातृका, सप्त चिरजीवी

(अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुरामजी) एवं कलशकी स्थापना तथा पुजा करे। एक चौकीपर सर्वतोभद्र-मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें ताम्रकलश स्थापित करे। कलशके ऊपर

भगवान् लक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा स्थापित करनी

चाहिये। कलशके ही बगलमें भगवान् शालग्रामका सिंहासन विराजमान कर देना चाहिये। सर्वतोभद्र-मण्डलमें स्थित समस्त देवताओंका पूजन करनेके पश्चात् भगवान् नर-नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनकादि कुमार, सांख्यायन, पराशर, बृहस्पति,

लिये गणेशमन्त्र, द्वादशाक्षरमन्त्र तथा गायत्री-मन्त्रका जप और विष्णुसहस्रनाम एवं गीताका पाठ करनेके लिये अपनी शक्तिके अनुसार सात, पाँच या तीन ब्राह्मणोंका वरण करे। श्रीमद्भागवतका भी एक पाठ

अलग ब्राह्मणद्वारा कराये। देवताओंकी स्थापना और पूजाके पहले स्वस्तिवाचनपूर्वक हाथमें पवित्री, अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर एक महासंकल्प कर लेना चाहिये। संकल्प इस प्रकार है-

ॐ तत्सदद्य श्रीमहाभगवतो विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते विष्णुप्रजापतिक्षेत्रे वैवस्वतमनुभोग्यैकसप्ततियुगचतुष्टयान्तर्गताष्टाविंशति-

सुन्दर वस्त्रसे आवृत करके, श्रीनारदजीकी स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिये। तदनन्तर आधारपीठ, पुस्तक

एवं व्यास (वक्ता आचार्य)-का भी यथाप्राप्त उपचारोंसे पूजन करना चाहिये। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो—इसके

तमकलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे अमुकसंवत्सरे अमुकायने अमुकर्तौ अमुकराशिस्थिते भगवति सवितरि अमुकामुकराशिस्थितेषु चान्येषु ग्रहेषु महामाङ्गल्यप्रदे मासानामुत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकमुहूर्तकरणादियुतायाम् अमुकतिथौ

अमुकगोत्रः अमुकप्रवरः अमुकशर्मा (वर्मा, गुप्तः ) अहं पूर्वातीतानेकजन्मसंचिताखिलदुष्कृतनिवृत्तिपुरस्सरैहि-काध्यात्मिकादिविविधतापपापापनोदार्थं दशाश्वमेध-यज्ञजन्यसम्यगिष्टराजसूययज्ञसहस्त्रपुण्यसमपुण्यचन्द्र-

सूर्यग्रहणकालिकबहुब्राह्मणसम्प्रदानकसर्वसस्यपूर्ण-सर्वरत्नोपशोभितमहीदानपुण्यप्राप्तये श्रीगोविन्द-चरणारविन्दयुगले निरन्तरमुत्तरोत्तरमेधमाननिस्सीम तदीयपरमानन्दमयगोलोकधाम्नि प्रेमोपलब्धये

नित्यनिवासपूर्वकतत्परिचर्यारसास्वादनसौभाग्य**सि**द्धये अमुकगोत्रामुकप्रवरामुकशर्मब्राह्मणवदना-मैत्रेय तथा उद्धवका भी आवाहन, स्थापन एवं पूजन रविन्दाच्छ्रीकृष्णवाङ्गयमूर्तीभूतं श्रीमद्भागवतमष्टा-

दशपुराणप्रकृतिभूतमनेकश्रोतृश्रवणपूर्वकममुकदिना-

करना चाहिये। फिर त्रय्यारुणि आदि छ: पौराणिकोंका भी स्थापन-पूजन करके एक अलग पीठपर उसे

यदि किसी मृत व्यक्तिकी सद्गतिके उद्देश्यसे भागवत-सप्ताह करना हो तो संकल्पके उद्देश्यमें इस प्रकार

'स्वीयानन्तदुष्कृतपरिपाकवशान्नानाविधदु:खक्षेत्रयोनिनाम् पितृणाम् अमुकामुकशर्मणाम् ('''''योने: पितु:

अमुकशर्मणः अन्यस्य वा कस्यचित्) प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकमुत्तमवैकुण्ठधामोपलब्धयेः ।'

इसी प्रकार आवश्यकताके अनुसार अन्यान्य उद्देश्यकी भी योजना कर लेनी चाहिये।

दारभ्यामुकदिनपर्यन्तं सप्ताहयज्ञरूपतया श्रोष्यामि \* प्राप्स्यमानेऽस्मिन् सप्ताहयज्ञे विघ्नपूर्गनिवारणपूर्वकं यज्ञरक्षाकरणार्थं गणपतिब्रह्मादिसहितनवग्रह-षोडशमातृकासप्तचिरजीविपुरुषसर्वतोभद्रमण्डलस्थ-देवकलशाद्यर्चनपुरस्सरं श्रीलक्ष्मीनारायण-प्रतिमाशालग्रामनरनारायणगुरुवायुसरस्वतीशेषसनत्कुमार-सांख्यायनपराशरबृहस्पतिमैत्रेयोद्धवत्रय्यारुणिकश्यप-रामशिष्याकृतव्रणवैशम्पायनहारीतनारदपूजनमाधारपीठ-पुस्तकव्यासपूजनं च यथालब्धोपचारैः करिष्ये। संकल्पके पश्चात् पूर्वोक्त देवताओं के चित्रपटमें अथवा अक्षत-पुंजपर उनका आवाहन-स्थापन करके वैदिक-पूजा-पद्धतिके अनुसार उन सबकी पूजा करनी चाहिये। सप्तचिरजीविपुरुषों तथा सनत्कुमार आदिका पुजन नाम-मन्त्रद्वारा करना चाहिये। कथामण्डपमें चारों दिशाओं या कोणोंमें एक-एक कलश और मध्यभागमें एक कलश—इस प्रकार पाँच कलश स्थापित करने चाहिये। चारों ओरके चार कलशोंमेंसे पूर्वके कलशपर ऋग्वेदकी, दक्षिण कलशपर यजुर्वेदकी, पश्चिम कलशपर सामवेदकी और उत्तर कलशपर अथर्ववेदकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये। कोई-कोई मध्यमें सर्वतोभद्र-मण्डलके मध्यभागमें एक ही ताम्रकलश स्थापित करके उसीके चारों

दिशाओं में सर्वतो भद्रमण्डलकी चौकीके चारों ओर चारों वेदोंकी स्थापनाका विधान करते हैं। इसी कलशके

ऊपर भगवान् लक्ष्मी-नारायणकी प्रतिमा स्थापित करे

और षोडशोपचार-विधिसे उसकी पूजा करे। देवपूजाका

क्रम प्रारम्भसे इस प्रकार रखना चाहिये-

योजना कर ले-

आवाहन करे—'ॐ भूभुंवः स्वः गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण।' इस प्रकार आवाहन करके 'गणानां त्वा०' इत्यादि मन्त्रोंको पढ़े। फिर 'गजाननं भूतo' इत्यादि श्लोकोंको पढ़ते हुए तदनुरूप ध्यान करे। 'ॐ मनो जूति:०' इत्यादि मन्त्रसे प्रतिष्ठा करके विभिन्न उपचारसमर्पणसम्बन्धी मन्त्र पढते हुए अथवा 'श्रीगणपतये नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए गणेशजीको क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय, पंचामृतस्नान, शुद्धोदकस्नान, वस्त्र, रक्षासूत्र, यज्ञोपवीत, चन्दन, रोली, सिन्दूर, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, माला, दुर्वादल, आभूषण, सुगन्ध (इत्रका फाहा), धूप, दीप, नैवेद्य (मिष्टान्न एवं गुड, मेवा आदि) तथा ऋतुफल अर्पण करे। गंगाजलसे आचमन कराकर मुखशुद्धिके लिये सुपारी, लवंग, इलायची और कर्पुरसहित ताम्बूल अर्पण करे। अन्तमें दक्षिणा-द्रव्य एवं विशेषार्घ्य, प्रदक्षिणा एवं साष्टांग प्रणाम निवेदन करके प्रार्थना करे। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्विवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि॥ \* संतानकी इच्छासे प्रयोग करना हो तो संकल्पके उद्देश्यमें इस प्रकार योजना कर लेनी चाहिये। 'अतीतानन्तजन्मसम्पादितदुष्कृतपरिपाकवशप्राप्तजन्माङ्गक्रूरग्रहसूचितपत्नीवन्ध्यात्वकाकवन्ध्यात्वमृतवत्सात्वस्रवद्गर्भात्वादि-रूपसन्ततिप्रतिबन्धकदोषनिवृत्तये सद्गुणसम्पन्नचिरञ्जीविस्वस्थसुन्दरसुपुत्रप्राप्तये च.....।'

पहले रक्षादीप प्रज्वलित करे। एक पात्रमें घी

भरकर रूईकी फूलबत्ती जलाये और उसे सुरक्षित

स्थानपर अक्षतके ऊपर स्थापित कर दे। वह वायु

आदिके झोंकेसे बुझ न जाय, इसकी सावधानीके

साथ व्यवस्था करे। फिर स्वस्तिवाचनपूर्वक मंगलपाठ

एवं सर्वदेव-नमस्कार करके पूर्वोक्त महासंकल्प पढ़े। उसके बाद एक पात्रमें चावल भरकर उसपर मोलीमें

लपेटी हुई एक सुपारी रख दे और उसीमें गणेशजीका

त्वां देव विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव॥ —'अनया पूजया गणपतिः प्रीयतां न मम।' यों कहकर गणेशजीको पुष्पांजलि दे। इसके बाद 'ॐ भूभृंव: स्व: भो ब्रह्मविष्णु-शिवसहितसूर्यादिनवग्रहा इहागच्छतेह तिष्ठत मम पूजां गृह्णीत' इस प्रकार या वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मादिसहित नवग्रहोंका आवाहन करे। फिर पूर्ववत् उपचार-मन्त्रोंसे अथवा ॐ ब्रह्मणे नम:, ॐ विष्णवे नमः, ॐ शिवाय नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ चन्द्रमसे नमः, ॐ भौमाय नमः, ॐ बुधाय नमः, ॐ बृहस्पतये नमः, ॐ भार्गवाय नमः, ॐ शनैश्चराय नमः, ॐ राहवे नमः, ॐ केतवे नमः—इन नाम-मन्त्रोंसे पाद्य, अर्घ्य आदि सब उपचार समर्पण करके निम्नांकित मन्त्र पढ्कर प्रार्थना करे-ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु॥

—'अनया पूजया ब्रह्मविष्णुशिवसहित सूर्यादिनवग्रहाः प्रीयन्तां न मम।' यों कहकर पुष्पांजलि चढाये। तत्पश्चात् 'ॐ भूर्भुवः स्वः भो गौर्यादिषोडश-मातर इहागच्छत मम पूजां गृह्णीत' इस प्रकार आवाहन करके नाम-मन्त्रोंद्वारा पाद्य-अर्घ्य आदि

निवेदन करे-१ ॐ गौर्ये नम:। २ ॐ पद्माये नमः। ३ ॐ शच्यै नमः। ४ ॐ मेधायै नमः। ५ ॐ सावित्र्यै नमः। ६ ॐ विजयायै नमः। ७ ॐ जयायै नमः। ८ ॐ देवसेनायै नमः।

९ ॐ स्वधायै नमः। १० ॐ स्वाहायै नमः।

पूजनके पश्चात् प्रार्थना करे-गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥

हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता। इत्येता मातरः सर्वा वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा॥

—'अनया पूजया गौर्यादिषोडशमातरः प्रीयन्तां न मम।' इस प्रकार समर्पणपूर्वक पुष्पांजलि

निवेदन करे। तदनन्तर 'भो अश्वत्थामादिसप्तचिरजीविन

इहागत्य मम पूजां गृह्णीत' इस प्रकार आवाहन करके पूर्ववत् नाममन्त्रसे पूजा करे-

१ ॐ अश्वत्थाम्ने नमः। २ ॐ बलये नमः। ३ ॐ व्यासाय नमः। ४ ॐ हनुमते नमः। ५ ॐ विभीषणाय नमः। ६ ॐ कृपाय नमः। ७ ॐ परशुरामाय नमः।

पूजाके पश्चात् हाथमें फूल लेकर निम्नांकित रूपसे प्रार्थना करे-अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषण:। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः॥

यजमानगृहे नित्यं सुखदाः सिद्धिदाः सदा॥ —'अनया पुजया अश्वत्थामादिसप्तचिरजीविनः प्रीयन्तां न मम।' यह कहकर फूल चढ़ा दे। इसके अनन्तर सर्वतोभद्रमण्डलस्थ देवताओंका

आवाहन-पूजन (देवपूजापद्धतियोंके अनुसार) करके मध्यमें ताम्रकलश स्थापित करे। उसकी संक्षिप्त विधि यह है—'ॐ भ्रासि०' इत्यादि मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना करके हाथसे (कलशके नीचेकी) भूमिका स्पर्श

करे। उस समय 'ॐ मही द्यौ: पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पितृतान्नौ वरीमिभः॥' इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये। उसी भूमिपर कुंकुम आदिसे अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर 'ॐ धान्यमसि०' इत्यादि

मन्त्रसे सप्तधान्य स्थापित करे। फिर उस सप्तधान्यपर कलश स्थापित करे; उस समय 'ॐ आजिघ्र कलश०'

११ ॐ मातृभ्यो नमः। १२ ॐ लोकमातृभ्यो नमः। १३ ॐ हृष्ट्यै नम:। १४ ॐ पुष्ट्यै नम:। १५ ॐ इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। इसके बाद तृष्ट्यै नमः। १६ ॐ आत्मकुलदेवतायै नमः॥ 'ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि०' इत्यादि मन्त्र पढते हुए

भव०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर कलशको ऐसा सुस्थिर कर दे, जिससे वह हिलने-डुलने या गिरने लायक

कलशको शुद्ध जलसे भर दे। तत्पश्चात् 'ॐ स्थिरो

न रह जाय। फिर उस कलशके पूर्व भागमें 'ॐ अग्निमीळे०' इत्यादि मन्त्रसे ऋग्वेदका, दक्षिण भागमें

'ॐ **इषे त्वोर्जेत्वा॰**' इत्यादि मन्त्रसे यजुर्वेदका, पश्चिम भागमें 'ॐ अग्न आयाहि वीतये०' इत्यादि

मन्त्रसे सामवेदका तथा 'ॐ श्रान्तो देवी॰' इत्यादि मन्त्रसे उत्तर भागमें अथर्ववेदका स्थापन करे। पाँच

कलश हों तो पृथक्-पृथक् कलशोंपर वेदोंकी स्थापना करनी चाहिये। इसके अनन्तर आम, बड, पीपल,

पाकर और गूलरके पल्लवोंको कलशमें डाले और

'ॐ अश्वत्थे०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। फिर 'ॐ काण्डात्काण्डात् प्ररोहन्ती०' इत्यादि मन्त्रसे कलशमें दूर्वादल छोड़े, 'ॐ पवित्रे स्थो॰' इत्यादि मन्त्रसे

कुशा, 'ॐ या: फलिनीo' इत्यादि मन्त्रसे पुगीफल, 'ॐ हिरण्यगर्भ:०' इत्यादि मन्त्रसे दक्षिणा, 'ॐ परिवाजपति:०' से पंचरत्न, 'ॐ या ओषधी:०'

इत्यादिसे सर्वौषधी, 'ॐ गन्धद्वारां०' इत्यादिसे गन्ध और 'ॐ अक्षन्नमीमदन्त०' इत्यादिसे अक्षतको कलशमें छोडे। तदनन्तर 'ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च०' इत्यादिसे

फूल छोड़े। 'ॐ धूरसिo' इत्यादिसे धूपकी आहुति अग्निमें छोड़े। 'ॐ अग्निज्योंति:०' इत्यादि मन्त्रसे अलग दीप जलाकर रख दे। उसके बाद कलशमें तीर्थोदक डाले और 'ॐ पञ्चनद्य:०' इत्यादि मन्त्रको पढ़े। फिर 'ॐ उपह्लरें०' इत्यादि मन्त्रसे नदी-

संगमका जल डाले। तत्पश्चात् 'ॐ समुद्राय त्वा॰' इत्यादि मन्त्रसे समुद्रका जल कलशमें डाले। फिर '**ॐ स्योना पृथिवि०**' इत्यादिसे सप्तमृत्तिका डालकर

'ॐ वसो: पवित्रमिसo' इत्यादि मन्त्रको पढ्ते हुए

लाल वस्त्रसे कलशको आच्छादित करे। तदनन्तर '**ॐ पूर्णादर्वि॰'** इत्यादि मन्त्रसे एक पूर्णपात्र (चावलसे भरा हुआ काँसी या ताँबेका पात्र) कलशके ऊपर छोडे और इस प्रकार कलशकी प्रतिष्ठा सम्पन्न करे। तदनन्तर 'सर्वे समुद्राः सरितः ।' इत्यादि श्लोकोंका पाठ करते हुए कलशमें तीर्थोंका आवाहन करे। फिर गन्ध आदि उपचारोंसे तीर्थोंका पूजन करके कलशकी

मनो जुति:०' इत्यादि मन्त्र पढते हुए कलशपर अक्षत

प्रार्थना करे-देवदानवसंवादे मध्यमाने जलार्णवे। उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्॥

त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्विय स्थिताः। त्विय तिष्ठन्ति भूतानि त्विय प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः॥

त्विय तिष्ठिन्त सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव॥ सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा।

ब्रह्मणैर्निर्मितस्त्वं हि मन्त्रैरेवामृतोद्भवैः॥ प्रार्थयामि च कुम्भ त्वां वाञ्छितार्थं ददस्व मे। पुरा हि सृष्टश्च पितामहेन

दुर्वाग्रसाश्वत्थसुपल्लवैर्युक् करोत् शान्तिं कलशः सुवासाः॥ इस प्रार्थनाके अनन्तर कलशमें 'ॐ गणानां त्वाo' इत्यादिसे गणेशका तथा 'ॐ तत्त्वायामि'

महोत्सवानां प्रथमो वरिष्ठः।

इत्यादि मन्त्रसे वरुणदेवताका आवाहन करके इनका षोडशोपचारसे पूजन करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि—

ये ही षोडश उपचार कहे गये हैं। पूजनके पश्चात्

'अनया पूजया वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्ताम्'

कहकर फूल छोड़ दे। तदनन्तर कलशके ऊपर लक्ष्मीनारायणप्रतिमाको संस्कार करके स्थापित करे। पुरुषसूक्तके षोडश

मन्त्रोंसे षोडश-उपचार चढ़ाकर पूजन करे। साथ ही शालग्रामजीकी भी पूजा करे। (षोडशोपचार-

रखे। इसके बाद 'ॐ श्रीश्च तेo' इत्यादि मन्त्रसे उस पूजनविधि अन्यत्र इसीमें 'श्रीमद्भागवतकी पूर्णपात्रपर लाल कपड़ेमें लपेटा हुआ श्रीफल (गरीका पूजनविधि' शीर्षक लेखमें दी गयी है) पूजाके गोला या नारियल) रखे। फिर हाथमें अक्षत ले 'ॐ

पश्चात् इस प्रकार भगवान्से प्रार्थना करे-ब्रह्मसत्रं करिष्यामि तवानुग्रहतो विभो। तन्निर्विघ्नं भवेद्देव रमानाथ क्षमस्व मे॥ —'अनया पूजया लक्ष्मीसहितो भगवन्नारायणः प्रीयतां न मम।' यों कहकर पुष्पांजलि चढ़ाये। ऐसा ही सर्वत्र करे। इसके बाद 'ॐ नरनारायणाभ्यां नमः' इस मन्त्रसे भगवान् नर-नारायणका आवाहन और पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे-यो मायया विरचितं निजमात्मनीदं खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय। एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै॥ सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेयतत्त्वः। दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्॥

—'अनया पूजया भगवन्तौ नरनारायणौ प्रीयेतां न मम।' तत्पश्चात् वक्ता और श्रोताओं के सब विकारों को दूर करनेके लिये वायुदेवताका आवाहन एवं पूजन करे—'ॐ वायवे सर्वकल्याणकर्त्रे नमः।' इस मन्त्रसे पाद्य आदि निवेदन करके निम्नांकित रूपसे प्रार्थना करे-अन्तः प्रविश्य भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः। अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम्।।

नमः।' इस मन्त्रसे पूजन करके प्रार्थना करे—

ब्रह्मस्थानसरोजमध्यविलसच्छीतांशुपीठस्थितं

स्फूर्जत्सूर्यरुचिं वराभयकरं कर्पूरकुन्दोञ्ज्वलम्।

संश्लिष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम्॥

—'अनया पूजया गुरुदेवः प्रीयतां

श्वेतस्त्रग्वसनानुलेपनयुतं विद्युद्भचा कान्तया

मम।'

—'अनया पूजया सर्वकल्याणकर्ता वायुः प्रीयतां न मम।' वायुकी पूजाके पश्चात् गुरुका 'ॐ गुरवे

तदनन्तर श्वेतपुष्प आदिसे 'ॐ सरस्वत्ये नमः।' इस मन्त्रद्वारा सरस्वतीका पूर्ववत् पूजन करके प्रार्थना करे-या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।

या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्यापहा।। —'अनया पूजया भगवती सरस्वती प्रीयतां न मम।'

सरस्वतीपूजनके पश्चात् 'ॐ शेषाय नमः', 'ॐ सनत्कुमाराय नमः', 'ॐ सांख्यायनाय नमः,' 'ॐ पराशराय नमः', 'ॐ बृहस्पतये नमः,' 'ॐ मैत्रेयाय नमः, ' 'ॐ उद्धवाय नमः '—इन मन्त्रोंसे

शेषः सनत्कुमारश्च सांख्यायनपराशरौ। बृहस्पतिश्च मैत्रेय उद्धवश्चात्र कर्मणि॥ प्रत्यूहवृन्दं सततं हरन्तां पूजिता मया। —'अनया पूजया शेषसनत्कुमारसांख्यायन-पराशरबृहस्पतिमैत्रेयोद्धवाः प्रीयन्तां न मम।'

शेष आदिकी पूजा करके प्रार्थना करे-

इसके बाद 'ॐ त्रय्यारुणये नमः', 'ॐ कश्यपाय नमः,''ॐ रामशिष्याय नमः,''ॐ अकृतव्रणाय नमः,' 'ॐ वैशम्पायनाय नमः''ॐ हारीताय नमः'—इन मन्त्रोंसे त्रय्यारुणि आदि छः पौराणिकोंकी पूर्ववत् पूजा करके प्रार्थना करे-त्रय्यारुणिः कश्यपश्च रामशिष्योऽकृतव्रणः।

वैशम्पायनहारीतौ षड् वै पौराणिका इमे॥ सुखदाः सन्तु मे नित्यमनया पूजयार्चिताः। — 'अनया पूजया त्रय्यारुणिप्रभृतयः षट्

तत्पश्चात् 'ॐ भगवते व्यासाय नमः' इस

मन्त्रसे भगवान् व्यासदेवकी स्थापना और पूजा करके

इस प्रकार प्रार्थना करे-नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे। पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्॥

पौराणिकाः प्रीयन्तां न मम।'

—'अनया पूजया भगवान् व्यासः प्रीयतां न मम।'

सूर्यकी स्थापना करके प्रतिदिन उनकी भी पूजा करे। उनकी पूजाका मन्त्र 'ॐ सूर्याय नमः' है। पूजनके

इसके बाद सप्ताहयज्ञके उपदेशक भगवान्

पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये।

लोकेश त्वं जगच्चक्षुः सत्कर्म तव भाषितम्।

करोमि तच्च निर्विघ्नं पूर्णमस्तु त्वदर्चनात्॥ —'अनया पूजया सप्ताहयज्ञोपदेष्टा भगवान्

सूर्यः प्रीयतां न मम।' इसके बाद दशावतारोंकी तथा शुकदेवजीकी भी यथास्थान स्थापना करके पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर नारदपीठ और पुस्तकपीठ दोनोंकी एक ही साथ पूजा करे। पहले उन दोनों पीठोंका जलसे अभिषेक करके उनपर चन्दनादिसे अष्टदल

कमल बनावे। फिर 'ॐ आधारशक्तये नमः', 'ॐ मूलप्रकृतये नमः', 'ॐ क्षीरसमुद्राय नमः', 'ॐ श्वेतद्वीपाय नमः,' 'ॐ कल्पवृक्षाय नमः,'

'ॐ रत्नमण्डपाय नमः,''ॐ रत्नसिंहासनाय नमः'— इन मन्त्रोंसे दोनों पीठोंमें आधारशक्ति आदिकी भावना करके पूजा करे। फिर चारों दिशाओं में पूर्वादिके

क्रमसे 'ॐ धर्माय नमः,' 'ॐ ज्ञानाय नमः,' 'ॐ वैराग्याय नमः,''ॐ ऐश्वर्याय नमः'—इन मन्त्रोंद्वारा धर्मादिकी भावना एवं पूजा करे। फिर पीठोंके

'ॐ महापद्माय नमः' से महापद्मकी पूजा करे। फिर यह चिन्तन करे—उस महापद्मका कन्द (मूलभाग) आनन्दमय है। उसकी नाल संवितस्वरूप है, उसके दल प्रकृतिमय हैं, उसके केसर विकृतिरूप हैं, उसके

मध्यभागमें 'ॐ अनन्ताय नमः' से अनन्तकी और

बीज पंचाशत् वर्णस्वरूप हैं-और उन्हींसे उस महापद्मको कर्णिका (गद्दी) विभूषित है। उस कर्णिकामें अर्कमण्डल, सोममण्डल और विह्नमण्डलकी स्थिति है। वहीं प्रबोधात्मक सत्त्व, रज एवं तम भी विराजमान

हैं। ऐसी भावनाके पश्चात् उन सबकी पंचोपचारसे

पूजा करे। मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ आनन्दमयकन्दाय

नमः ', 'ॐ संविन्नालाय नमः, ''ॐ प्रकृतिमयपत्रेभ्यो

नमः,' 'ॐ विकृतिमयकेसरेभ्यो नमः,' 'ॐ

पूर्वादि आठों दिशाओंमें क्रमश: 'ॐ विमलाये नम:,' 'ॐ उत्कर्षिण्यै नमः,' 'ॐ ज्ञानायै नमः,' 'ॐ क्रियायै नमः,''ॐ योगायै नमः,''ॐ प्रह्वयैनमः',

'ॐ सत्यायै नमः,''ॐ ईशानायै नमः'—इन मन्त्रोंद्वारा विमला आदि आठ शक्तियोंकी पूजा करे और कमलके मध्यभागमें 'ॐ अनुग्रहायै नमः' से अनुग्रहा

नामकी शक्तिकी पूजा करे। तदनन्तर 'ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय

पद्मपीठात्मने नमः' इस मन्त्रसे सम्पूर्ण पद्मपीठका पूजन करके उसपर सुन्दर वस्त्र डाल दे और उसीके ऊपर स्थापित करनेके लिये श्रीमद्भागवतकी पुस्तकको हाथमें लेकर 'ॐ ध्रुवा द्यौध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सा

पर्वता इमे। ध्रुवं विश्वमिदं जगद् ध्रुवो राजा विशामिस

पञ्चाशद्वर्णबीजभूषितायै कर्णिकायै नमः ', 'ॐ अं

अर्कमण्डलाय नमः,' 'ॐ सं सोममण्डलाय नमः,'

'ॐ वं वह्निमण्डलाय नमः,''ॐ सं प्रबोधात्मने

सत्त्वाय नमः,' 'ॐ रं रजसे नमः,' 'ॐ तं तमसे नमः'। इन सबकी पूजाके पश्चात् कमलके सब ओर

इस मन्त्रको पढ़ते हुए उक्त पीठपर स्थापित करे। फिर 'ॐ मनो जृति:o' इस मन्त्रसे पुस्तककी प्रतिष्ठा करके पुरुषसूक्तके षोडश मन्त्रोंद्वारा षोडशोपचार-विधिसे पूजा करे। (यह विधि पहले 'श्रीमद्भागवतकी

पूजन-विधि' शीर्षक लेखमें दी गयी है।) तत्पश्चात् द्वितीय पीठको श्वेत वस्त्रसे आच्छादित करके उसपर देवर्षि नारदको स्थापित करे और 'ॐ सुरर्षिवरनारदाय नमः' इस मन्त्रसे उनकी विधिवत् पूजा करके

निम्नांकितरूपसे प्रार्थना करे-ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने। नारदाय सर्वलोकपूजिताय सुरर्षये॥ —'अनया पूजया देवर्षिनारदः प्रीयतां न मम।'

इस प्रकार पूजनके पश्चात् यजमान पुष्प, चन्दन, ताम्बूल, वस्त्र, दक्षिणा, सुपारी तथा रक्षासूत्र हाथमें लेकर 'ॐ अद्यामुकगोत्रममुकप्रवरममुक-शर्माणं ब्राह्मणमेभिर्वरणद्रव्यै: सर्वेष्टद-

**श्रीमद्भागवतवक्तृत्वेन भवन्तमहं वृणे'**—इस

प्रकार कहते हुए कथावाचक आचार्यका वरण करे। हाथमें ली हुई सब सामग्री उनको दे दे। वह सब लेकर कथावाचक व्यास 'वृतोऽस्मि' यों कहें। इसके बाद पुन: उन्हीं सब सामग्रियोंको हाथमें लेकर जप और पाठ करनेवाले ब्राह्मणोंका वरण करे। इसके लिये संकल्पवाक्य इस प्रकार है-'अद्याहममुकगोत्रानमुकप्रवरानमुकशर्मणो यथा-संख्याकान् ब्राह्मणानेभिर्वरणद्रव्यैर्गाथाविघ्नापनोदार्थं गणेशगायत्रीवास्देवमन्त्रजपकर्तृत्वेन गीताविष्णु-सहस्रनामपाठकर्तृत्वेन च वो विभज्य वृणे।' इस प्रकार संकल्प करके प्रत्येक ब्राह्मणको वरण-सामग्री अर्पित करे। सामग्री लेकर वे ब्राह्मण कहें 'वृताः स्मः'। इसके बाद पहले कथावाचक आचार्यके हाथमें दिये हुए रक्षासूत्रको लेकर उन्हींके हाथमें बाँध दे। उस समय आचार्य निम्नांकित मन्त्रका पाठ करें-व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ रक्षा बाँधनेके अनन्तर यजमान उनके ललाटमें कुंकुम (रोली) और अक्षतसे तिलक करे। इसी प्रकार जपकर्ता ब्राह्मणोंके हाथोंमें भी रक्षा बाँधकर तिलक करे। तदनन्तर पीले अक्षत लेकर यजमान चारों दिशाओं में रक्षाके लिये बिखेरे। उस समय निम्नांकित मन्त्रोंका पाठ भी करे-पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षश्च दक्षिणे। पश्चिमे पातु गोविन्द उत्तरे मधुसूदनः॥ ऐशान्यां वामनः पातु चाग्नेय्यां च जनार्दनः। नैर्ऋत्यां पद्मनाभश्च वायव्यां माधवस्तथा॥ ऊर्ध्वं गोवर्धनधरो ह्यधस्ताच्च त्रिविक्रमः। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं तत्सर्वं रक्षतां हरिः॥ इसके बाद वक्ता आचार्य यजमानके हाथमें-येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः।

तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

इस मन्त्रको पढ़कर रक्षा बाँधे और—

आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः।

तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये॥

एवं दक्षिणा आदिके द्वारा पूजा करे। फिर गन्ध, पुष्प आदिसे वक्ताका पूजन करते हुए निम्नांकित श्लोकका पाठ करे— जयित पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः। यस्यास्यकमलगलितं वाड्मयममृतं जगत्पिबति॥ तत्पश्चात् नीचे लिखे हुए श्लोकोंको पढ़कर प्रार्थना करे— शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय॥ संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे। कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात् निम्नांकित श्लोक पढ़कर श्रीमद्भागवतपर पुष्प, चन्दन और नारियल आदि चढाये-श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे॥ मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव॥ कथा-मण्डपमें वायुरूपधारी आतिवाहिक शरीरवाले जीवविशेषके लिये सात गाँठके एक बाँसको भी स्थापित कर देना चाहिये। तत्पश्चात् वक्ता भगवान्का स्मरण करके उस दिन श्रीमद्भागवतमाहात्म्यकी कथा सब श्रोताओंको सुनाये और दूसरे दिनसे प्रतिदिन देवपूजा, पुस्तक तथा व्यासकी पूजा एवं आरती हो जानेके पश्चात् वक्ता कथा प्रारम्भ करे। सन्ध्याको कथाकी समाप्ति होनेपर भी नित्यप्रति पुस्तक तथा वक्ताकी पूजा तथा आरती,

—इस मन्त्रसे उसके ललाटमें तिलक कर दे।

फिर यजमान व्यासासनकी चन्दन-पुष्प आदिसे पूजा

करे। पूजनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ व्यासासनाय

नमः'। तदनन्तर कथावाचक आचार्य ब्राह्मणों और

वृद्ध पुरुषोंकी आज्ञा लेकर विप्रवर्गको नमस्कार और गुरु-चरणोंका ध्यान करके व्यासासनपर बैठे। मन-

ही-मन गणेश और नारदादिका स्मरण एवं पूजन

करें। इसके बाद यजमान 'ॐ नमः पुराणपुरुषोत्तमाय'

इस मन्त्रसे पुनः पुस्तककी गन्ध, पुष्प, तुलसीदल

प्रसाद एवं तुलसीदलका वितरण, भगवन्नामकीर्तन एवं शङ्खध्विन करनी चाहिये। कथाके प्रारम्भमें और बीच-बीचमें भी जब कथाका विराम हो तो समयानुसार भगवन्नामकीर्तन करना चाहिये। वक्ताको चाहिये कि प्रतिदिन पाठ प्रारम्भ करनेसे पूर्व एक सौ आठ बार 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षरमन्त्रका अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' इस गोपालमन्त्रका जप करे। इसके बाद निम्नांकित वाक्य पढ़कर विनियोग करे-अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारदऋषिः बृहतीच्छन्दः श्रीकृष्णपरमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिः शक्तिः ज्ञानवैराग्यकीलकं मम श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग:। विनियोगके पश्चात् निम्नांकित रूपसे न्यास करे— ऋष्यादिन्यासः — नारदर्षये नमः शिरसि। बृहतीच्छन्दसे नमः मुखे। श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः हृदि। ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये। भक्तिशक्तये नमः पादयोः। ज्ञानवैराग्यकीलकाभ्यां नमः नाभौ। श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थकपाठविनियोगाय नमः सर्वांगे। द्वादशाक्षरमन्त्रसे करन्यास और अंगन्यास करना चाहिये अथवा नीचे लिखे अनुसार उसका सम्पादन करना चाहिये-करन्यासः —ॐ क्लां अङ्गष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ क्लैं अनामिकाभ्यां नम:।ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यास:—ॐ क्लां हृदयाय ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा। ॐ क्लूं शिखायै वषट्। ॐ क्लैं कवचाय हुम्। ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ क्लः अस्त्राय फट्।

इसके बाद निम्नांकित रूपसे ध्यान करे-

कस्तुरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं

नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्।

इस प्रकार ध्यानके पश्चात् कथा प्रारम्भ करनी चाहिये। सूर्योदयसे आरम्भ करके प्रतिदिन साढ़े तीन प्रहरतक कथा बाँचनी चाहिये। मध्याह्नमें दो घड़ी कथा बंद रखनी चाहिये। प्रात:कालसे मध्याह्नतक मुलका पाठ होना चाहिये और मध्याह्नसे सन्ध्यातक उसका संक्षिप्त भावार्थ अपनी भाषामें कहना चाहिये। मध्याह्नमें विश्रामके समय तथा रात्रिके समय भगवन्नाम-कीर्तनकी व्यवस्था होनी चाहिये। श्रोताओं के स्थान — वक्ताके सामने श्रोताओं के बैठनेके लिये आगे-पीछे सात पंक्तियाँ बना लेनी चाहिये। पहली पंक्तिका नाम सत्यलोक है, इसमें साध्-संन्यासी, विरक्त, वैष्णव आदिको बैठाना चाहिये। दूसरी पंक्ति तपोलोक कहलाती है, इसमें वानप्रस्थ श्रोताओंको बैठाना चाहिये। तीसरी पंक्तिको जनलोक नाम दिया गया है, इसमें ब्रह्मचारी श्रोता बैठाये जाने चाहिये। चौथी पंक्ति महलींक कही गयी है, यह ब्राह्मण श्रोताओंका स्थान है। पाँचवीं पंक्तिको स्वर्लीक कहते हैं। इसमें क्षत्रिय श्रोताओंको बैठाना चाहिये। छठी पंक्तिका नाम भुवर्लोक है, जो वैश्य श्रोताओंका स्थान है। सातवीं पंक्ति भूलींक मानी गयी है, उसमें शुद्रजातीय श्रोताओंको बैठाना चाहिये। स्त्रियाँ वक्ताके वामभागकी भूमिपर कथा सुनें। ये स्थान उन लोगोंके लिये नियत किये गये हैं, जो प्रतिदिन नियमपूर्वक कथा सुनते हैं। जो श्रोता कथा प्रारम्भ होनेपर कुछ समयके लिये अनियमितरूपसे आते हैं, उनके लिये वक्ताके दक्षिण भागमें स्थान रहना चाहिये। श्रोताओंके नियम—श्रोता प्रतिदिन एक बार हिवध्यान्न भोजन करें। पितत, दुर्जन आदिका संग तो दूर रहा, उनसे वार्तालाप भी न करें। ब्रह्मचर्यपालन, भूमिशयन (नीचे आसन बिछाकर या तख्तपर सोना)

सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली

गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः॥

अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं

वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरीनिर्वाणनिर्व्याकुलम्।

हस्तन्यस्तनतापवर्गमिखलोदारं किशोराकृतिः॥

स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीविविलसद्गोपीसहस्रावृतं

सबके लिये अनिवार्य है। एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी चाहिये। जितने दिन कथा सुनें-धन, स्त्री,

पुत्र, घर एवं लौकिक लाभकी समस्त चिन्ताएँ त्याग दें। मल-मूत्रपर काबू रखनेके लिये हलका आहार

सुखद होता है। यदि शक्ति हो तो सात दिनतक उपवास करके कथा सुनें। अन्यथा दुध पीकर सुखपूर्वक कथा

सुनें। इससे भी काम न चले तो फलाहार या एक समय अन्न-भोजन करें। जिस तरह भी सुखपूर्वक

कथा सुननेकी सुविधा हो, वैसे कर लें। प्रतिदिन कथा समाप्त होनेपर ही भोजन करना उचित है। दाल,

शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदुषित अन्न तथा बासी अन्नका परित्याग करें। काम, क्रोध, मद, मान, ईर्ष्या,

लोभ, दम्भ, मोह तथा द्वेषसे दूर रहें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषोंकी

कभी भूलकर भी निन्दा न करें। रजस्वला, चाण्डाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही तथा वेद-बहिष्कृत मनुष्योंसे वार्तालाप न करें। मनमें सत्य,

शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा उदारताको स्थान दें। श्रोताओंको वक्तासे ऊँचे आसनपर कभी नहीं बैठना चाहिये।

कुछ विशेष बातें — प्रत्येक स्कन्धकी समाप्ति होनेपर चन्दन, पुष्प, नैवेद्य आदिसे पुस्तककी पूजा

करके आरती उतारनी चाहिये। शुकदेवजीके आगमन तथा श्रीकृष्णके प्राकट्यका प्रसंग आनेपर भी आरती करनी चाहिये। बारहवें स्कन्धकी समाप्ति होनेपर

चाहिये। मुदंग आदि बजाकर जोर-जोरसे कीर्तन करना चाहिये। जय-जयकार, नमस्कार और शंखनाद

उदारतापूर्वक वस्त्राभूषण तथा नकद रुपये भेंट देने

और अन्तमें आरती होनी आवश्यक है। (श्रीमदुभागवतकी

आरती इसीमें अन्यत्र दी गयी है।) करना चाहिये। प्रथम दिन मनु-कर्दम-संवादतक।

दूसरे दिन भरत-चरित्रतक। तीसरे दिन सातवें-स्कन्धकी समाप्तितक। चौथे दिन श्रीकृष्णके प्राकट्यतक। पाँचवें दिन रुक्मिणी-विवाहतक और छठे दिन हंसोपाख्यानतककी कथा बाँचकर, सातवें

दिन अवशिष्ट भागको पूर्ण कर देना चाहिये।\* स्कन्धके आदि और अन्तिम श्लोकको कई बार

उच्च स्वरसे पढना चाहिये। कथा-समाप्तिके दूसरे दिन वहाँ स्थापित हुए सम्पूर्ण देवताओंका पूजन

करके हवनकी वेदीपर पंचभूसंस्कार, अग्निस्थापन एवं कुशकण्डिका करे। फिर विधिपूर्वक वृत ब्राह्मणोंद्वारा हवन, तर्पण एवं मार्जन कराकर

श्रीमद्भागवतकी शोभायात्रा निकाले और ब्राह्मण-भोजन कराये। मधु-मिश्रित खीर और तिल आदिसे भागवतके श्लोकोंका दशांश (अर्थात् १,८००) आहुति देनी चाहिये। खीरके अभावमें तिल,

चावल, जौ, मेवा, शुद्ध घी और चीनीको मिलाकर हवनीय पदार्थ तैयार कर लेना चाहिये। इसमें सुगन्धित

पदार्थ (कपूर-काचरी, नागरमोथा, छड्छड़ीला, अगर-तगर, चन्दनचूर्ण आदि) भी मिलाने चाहिये। पूर्वोक्त अठारह सौ आहुति गायत्री-मन्त्र अथवा दशम-स्कन्धके प्रति श्लोकसे देनी चाहिये। हवनके अन्तमें दिक्पाल आदिके लिये बलि, क्षेत्रपाल-पूजन, छायापात्र-

तुलसीदल मिलने चाहिये। प्रतिदिन कथाके प्रारम्भ

कथाका विश्राम प्रतिदिन नियत स्थलपर ही

दान, हवनका दशांश तर्पण एवं तर्पणका दशांश मार्जन करना चाहिये। फिर आरतीके पश्चात् किसी नदी, सरोवर या कूपादिपर जाकर अवभृथस्नान (यज्ञान्त-स्नान) भी करना चाहिये। इसके लिये

समूहके साथ शोभायात्रा निकालकर गाजे-बाजेके प्रथमेऽहनि । भरताख्यानपर्यन्तं द्वितीयेऽहनि वाचयेत्॥

पुस्तक और वक्ताका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। वक्ता गृहस्थ हों तो, उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार करने चाहिये। ब्राह्मणों और याचकोंको अन्न एवं धन देना चाहिये। वक्ताके हाथोंसे श्रोताओंको प्रसाद एवं \* मनुकर्दमसंवादपर्यन्तं

तृतीये दिवसे कुर्यात् सप्तमस्कन्धपूरणम् । कृष्णाविर्भावपर्यन्तं चतुर्थे दिवसे वदेत्॥ पञ्चमेऽहिन शस्यते । श्रीहंसाख्यानपर्यन्तं षष्ठेऽहिन वदेत् सुधीः॥ रुक्मिण्युद्वाहपर्यन्तं सप्तमे तु दिने कुर्यात् पूर्तिं भागवतस्य वै । एवं निर्विघ्नतासिद्धिर्विपर्यय इतोऽन्यथा।।

श्रीमद्भागवतग्रन्थको अपने मस्तकपर रखकर उसकी शोभायात्रा निकाले. जिसमें वक्ता तथा सब श्रोता

साथ कीर्तन करते हुए जाना चाहिये। यजमान

सम्मिलित हों। हरिकीर्तन होता चले। भागवत-

ग्रन्थपर चँवर डुलते रहें। घडियाल, घण्टा, झाँझ, शंख आदि बाजे बजते रहें। जो पूर्ण हवन करनेमें

असमर्थ हो, वह यथाशक्ति हवनीय पदार्थ दान करे। अन्तमें कम-से-कम बारह ब्राह्मणोंको मधुयुक्त

### सप्ताह-कथाके प्रारम्भमें संग्रहणीय सामग्रीकी सूची

### पुजन-सामग्री

गंगाजल, रोली (कुंकुम), मोली (रक्षासूत्र), चन्दन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसीदल,

बिल्वपत्र, दुर्वादल, धूप ,शुद्ध अगरबत्ती, पंचामृत (दुध ऽ।, दही ऽ=, मधु दो पैसे भर, चीनी ऽ=, घी

छटाँक भर), दीप (यथासम्भव शुद्ध, गोघृत और रूई), पानका पत्ता पचास, सुपारी पचीस, यज्ञोपवीत

पचीस, इलायची, लौंग, पेड़ा ऽ॥,, मेवा ऽ॥, गुड़ ऽ॥, चावल ऽ।, गेहूँ ऽ५, कुण्डे मिट्टीके दो गेहूँ बोनेके लिये, पीली सरसों, अबीर, गुलाल, ऋतुफल-केला-संतरा आदि, कपड़ा सफेद ५ गज, कपड़ा लाल ५

गज, कपड़ा पीला ५ गज, कपड़ा शुद्ध रेशमी १ई गज, सर्वतोभद्रकी रचनाके लिये हरा, लाल, काला,

पीला और गुलाबी रंग, गोबर, नारियल दो या सात, शुद्ध इत्र, कुशा, सिन्दूर, रुपये-रेजगी-पैसे, आरतीका पात्र, घण्टा, घडियाल, शंख-झाँझ आदि, कोसा

पचास, दियासलाई, चौकी एक सर्वतोभद्रके लिये, चौकी एक नारदजीके लिये, चौकी एक नवग्रह, षोडशमातृका और गणेशके लिये, चौकी एक व्यास,

शुकदेव, सप्त-चिरजीवी तथा पौराणिकोंके लिये,

पाटा एक शेष-सनत्कुमारादिके लिये। कलशस्थापनकी सामग्री

कलश ताँबेका एक, ताँबे या काँसीका पात्र एक, कलश मिट्टीके पाँच, सप्तधान्य (जौ, गेहुँ, धान,

कथावाचक आचार्यको दान कर देना चाहिये। अन्तमें सब प्रकारकी त्रुटियोंकी पूर्तिके लिये विष्णुसहस्रनामका पाठ कथावाचक आचार्यके द्वारा सुनना चाहिये।

खीरका भोजन कराना चाहिये। व्रतकी पूर्तिके

लिये सुवर्ण-दान और गोदान करना चाहिये।

सिंहासनपर विराजित सुन्दर अक्षरोंमें लिखित श्रीमद्भागवतकी पूजा करके उसे दक्षिणासहित

विरक्त श्रोताओंको 'गीता' सुननी चाहिये।

तिल, कँगनी, साँवा, चना), पंचपल्लव (आम, पीपल, पाकर, गुलर और बडके पत्ते) दुर्वा, कुशा,

सुपारी, दक्षिणा, चन्दन, अक्षत, फूल, तीर्थोदक,

समुद्रजल, सप्तमृत्तिका (घुड्सालकी, हाथीशालाकी,

दीमककी, नदी-संगमकी, राजद्वारकी, गोशालाकी,

तालाबकी), सर्वोषिध (कूट, जटामाशी, हल्दी गाँठ २, राभट, मुरा, शैलेभ, चन्दन, बचा, चम्पक और नागरमोथा—अभावमें केवल हल्दी), नदीसंगमका

जल. श्रीलक्ष्मी-नारायणकी प्रतिमा। कथामण्डपके लिये सामग्री

चँदोवेका कपड़ा, चौकोर मण्डप, केलेके खम्भे चार, बाँसके खम्भे, मण्डपको चारों ओरसे माला, फूल और पत्तोंसे सजाना, चारों दिशाओंमें झंडी लगाना, वस्त्र और गोटे आदिसे सजाना, चौकी

व्यासके लिये, गद्दी, मसनद, तिकये, कम्बल, चद्दर, पाँच झंडियाँ, पुस्तकका वेष्टन, पुस्तकके लिये चौकी, आमके पत्तोंके बंदनवार।

पूजाके लिये प्रतिदिन चन्दन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीपादि सामग्री।

### वरणकी सामग्री

वक्ताके लिये चादर, धोती, गमछा, आसन, दक्षिणा, तुलसीमाला, जलपात्र आदि, जप करनेवालोंके

गणेशजी, देवता, श्रीमद्भागवत और आचार्यकी

लिये भी यथासम्भव वस्त्र-द्रव्य आदि।

पाठके लिये पुस्तक भागवत, रामायण, गीता, सहस्रनाम आदि। हवनके लिये सामग्री

वेदीके लिये स्वच्छ बालू एक बोरा, सूखी

आमकी लकड़ी दो मन, कुशकण्डिकाके लिये कुशा,

दुर्वा, अग्नि लानेके लिये दो कांस्यपात्र, एक पूर्णपात्र

पीतलका बड़ा-सा, यज्ञपात्र—प्रणीता, प्रोक्षणी, स्रुवा, स्रुक्, पूर्णाहुतिपात्र, चरुस्थाली, आज्यस्थाली (काँसीका

बड़ा-सा कटोरा), हवनीय पदार्थ—मधुमिश्रित खीर, छायापात्र-दानके लिये काँसेकी छोटी एक कटोरी

तथा उसके लिये घी।

तिल १० सेर, चावल ५ सेर, जौ २५ सेर शुद्ध

बादाम, किशमिश अखरोट और काँजू)—इन सबको मिलाकर हवनसामग्री बनायी जाती है। फिर इसमें

सुगन्धित द्रव्य (कपूरकाचरी, छड्छड़ीला, नागरमोथा,

अगर-तगर, चन्दनचूर्ण आदि) आवश्यकतानुसार मिला देने चाहिये। बलिके लिये पापड, उड़द, दही, चावल, रूईकी बत्ती, दक्षिणा, क्षेत्रपाल-बलिके लिये हॅंडिया,

काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि। पूर्णाहुतिके लिये नारियलका गोला इत्यादि, वितरणके लिये प्रसाद। ब्राह्मण-भोजनके लिये मधुमिश्रित खीर तथा

अन्यान्य मधुर पकवान, पूरी-साग आदि। हवनकर्ता ब्राह्मणोंके लिये वरण और दक्षिणा आदि।

कथा-समाप्तिके पश्चात् कथावाचकको भेंट घी ४ सेर, शुद्ध चीनी २ ई सेर, पंचमेवा २ सेर (पिश्ता, देनेके लिये वस्त्र, आभूषण, नकद रुपये आदि।

### वन्दनम्

सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामाकाममयो हि यः। तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामये॥

यत्कामिनीकेलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामा विमदो बभूव ह। मानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्।। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृती कृतिमतां सृतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्रयं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्।।

> व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयम्। यतः प्राप्तकृपालोका लोका मुक्ताः कलेर्ग्रहात्।। यस्य तुण्डाच्च्युतश्चृतो राजतेऽयं रसात्मकः। तमच्युतकथाकुञ्जे सुकूजन्तं शुकं भजे॥ श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम्। श्रीधरं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता। तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्।।

#### ॥ श्रीहरि:॥

### श्रीमद्भागवतकी आरती

आरति अतिपावन पुरानकी। धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ टेक निरमल। महापुरान भागवत शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल। परमानन्द-सुधा-रसमय कल। लीला-रति-रस रसनिधानकी॥ आरति०॥ त्रिताप-निवारिनि। कलि-मल-मथनि भव-भय-हारिनि। जन्म-मृत्युमय सुख-कारिनि। सेवत सतत सकल सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी॥ आरति०॥ विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि विमल विराग विवेक विकाशिनि। भगवत्-तत्त्व-रहस्य-प्रकाशिनि परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी॥ आरति०॥ परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि विलासिनि। रसिक-हृदय रस-रास भुक्ति मुक्ति सुदासिनि। रति प्रेम कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी॥ आरति०॥

# श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्

कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासृतम्॥

### अथ प्रथमोऽध्यायः

देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट

सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः॥१ प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं यं

द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेद्-

स्तं सर्वभृतहृदयं मृनिमानतोऽस्मि॥ २

नैमिषे सृतमासीनमभिवाद्य महामितम्। कथामृतरसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्।। ३

शौनक उवाच

अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्॥४

भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्।

मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्॥५

इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् ॥ ६

सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् हम नमस्कार करते हैं, जो जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक

श्रीकृष्णको

और आधिभौतिक—तीनों प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं॥१॥

जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक-वैदिक कर्मींके अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें

अकेले ही संन्यास लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने

लगे—'बेटा! बेटा! तुम कहाँ जा रहे हो?' उस समय वृक्षोंने तन्मय होनेके कारण श्रीशुकदेवजीकी ओरसे

उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभृत-हृदयस्वरूप श्रीशुकदेवमृनिको में नमस्कार करता हँ॥२॥

एक बार भगवत्कथामृतका रसास्वादन करनेमें कुशल मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्य क्षेत्रमें विराजमान

महामित सूतजीको नमस्कार करके उनसे पूछा॥३॥ शौनकजी बोले—सूतजी! आपका ज्ञान अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेके लिये करोडों सूर्योंके

समान है। आप हमारे कानोंके लिये रसायन—अमृत-

स्वरूप सारगर्भित कथा कहिये॥४॥ भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे प्राप्त होनेवाले महान् विवेककी वृद्धि किस

प्रकार होती है तथा वैष्णवलोग किस तरह इस माया-मोहसे अपना पीछा छुड़ाते हैं?॥५॥ इस घोर कलि-कालमें जीव प्राय: आसुरी स्वभावके हो गये हैं, विविध

क्लेशोंसे आक्रान्त इन जीवोंको शुद्ध (दैवीशक्तिसम्पन्न) बनानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है?॥६॥

[ अ० १ ४६ श्रीमद्भागवत सूतजी! आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन श्रेयसां यद्भवेच्छ्रेयः पावनानां च पावनम्। बताइये जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्वदाधुना॥ 9 करनेवालोंमें भी पवित्र हो; तथा जो भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा दे॥ ७॥ चिन्तामणि केवल लौकिक चिन्तामणिलींकसुखं सुरद्रः स्वर्गसम्पदम्। सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक-से-अधिक प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्॥ स्वर्गीय सम्पत्ति दे सकता है; परन्तु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान्का योगिदुर्लभ नित्य वैकुण्ठधाम सूत उवाच दे देते हैं॥८॥ प्रीति: शौनक चित्ते ते ह्यतो विच्म विचार्य च। सूतजीने कहा -- शौनकजी! तुम्हारे हृदयमें सर्वसिद्धान्तनिष्यन्नं संसारभयनाशनम्॥ भगवान्का प्रेम है; इसलिये मैं विचारकर तुम्हें सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म-मृत्युके भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसंतोषहेतुकम्। भयका नाश कर देता है॥९॥ जो भक्तिके प्रवाहको बढ़ाता है और भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु॥ १० कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ; उसे सावधान होकर सुनो॥ १०॥ श्रीशुकदेवजीने कलियुगमें कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे जीवोंके कालरूपी सर्पके मुखका ग्रास होनेके त्रासका श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्।। ११ आत्यन्तिक नाश करनेके लिये श्रीमद्भागवतशास्त्रका प्रवचन किया है॥ ११॥ मनकी शुद्धिके लिये इससे एतस्मादपरं किंचिन्मनः शृद्ध्यै न विद्यते। बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्॥ १२ जन्मान्तरका पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवतशास्त्रकी प्राप्ति होती है॥ १२॥ जब शुकदेवजी परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। राजा परीक्षित्को यह कथा सुनानेके लिये सभामें सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्॥ १३ विराजमान हुए, तब देवतालोग उनके पास अमृतका कलश लेकर आये॥ १३॥ देवता अपना काम बनानेमें बड़े कुशल होते हैं; अत: यहाँ भी सबने शुकदेवमुनिको शुकं नत्वावदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः। नमस्कार करके कहा; 'आप यह अमृत लेकर बदलेमें कथास्थां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव स्थामिमाम्॥ १४ हमें कथामृतका दान दीजिये॥ १४॥ इस प्रकार परस्पर विनिमय (अदला-बदली) हो जानेपर राजा परीक्षित् एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्। अमृतका पान करें और हम सब श्रीमद्भागवतरूप प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्॥ १५ अमृतका पान करेंगे'॥१५॥ इस संसारमें कहाँ काँच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच: क्व मणिर्महान्। और कहाँ कथा? श्रीशुकदेवजीने (यह सोचकर) ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्चहास ह॥ १६ उस समय देवताओंकी हँसी उडा दी॥१६॥ उन्हें भक्तिशुन्य (कथाका अनिधकारी) जानकर कथामृतका अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवतकी कथा श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा॥ १७ देवताओंको भी दुर्लभ है॥ १७॥

अ० १] माहात्म्य राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मित:। पूर्वकालमें श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षित्की मुक्ति देखकर ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्चर्य सत्यलोके तुलां बद्ध्वातोलयत्साधनान्यजः ॥ १८ हुआ था। उन्होंने सत्यलोकमें तराजू बाँधकर सब लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। साधनोंको तौला॥ १८॥ अन्य सभी साधन तौलमें तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः॥ १९ हलके पड़ गये, अपने महत्त्वके कारण भागवत ही मेनिरे भगवद्रुपं शास्त्रं भागवतं कलौ। सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियोंको बडा विस्मय हुआ॥ १९॥ उन्होंने कलियुगमें इस भगवद्रप पठनाच्छ्रवणात्मद्यो वैकुण्ठफलदायकम्॥ २० भागवतशास्त्रको ही पढ़ने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाला सप्ताहेन श्रुतं चैतत्सर्वथा मुक्तिदायकम्। निश्चय किया॥ २०॥ सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः॥ २१ यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्वकालमें इसे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्छ्रतमेतत्सुरर्षिणा। दयापरायण सनकादिने देवर्षि नारदको सुनाया था॥ २१॥ यद्यपि देवर्षिने पहले ब्रह्माजीके मुखसे इसे श्रवण कर सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः॥ २२ लिया था, तथापि सप्ताहश्रवणकी विधि तो उन्हें शौनक उवाच सनकादिने ही बतायी थी॥ २२॥ लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। शौनकजीने पूछा—सांसारिक प्रपंचसे मुक्त विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह॥ २३ एवं विचरणशील नारदजीका सनकादिके साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि-विधानके श्रवणमें उनकी प्रीति सूत उवाच कैसे हुई ?॥ २३॥

अत्र ते कीर्तियष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्। शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च॥ २४ एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः। सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्॥ २५ कुमारा ऊचु: कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्।

त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव॥ २६

तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्॥ २७

नारद उवाच

पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा॥ २८

एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः॥ २९

कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना॥ ३०

इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन:।

अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति।

हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्।

नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनःसंतोषकारकम्।

सूतजीने कहा — अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो श्रीशुकदेवजीने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकान्तमें सुनाया था॥ २४॥ एक दिन विशालापुरीमें वे चारों निर्मल ऋषि सत्संगके लिये आये। वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा॥ २५॥ सनकादिने पूछा — ब्रह्मन्! आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिन्तातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी-जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँसे हो रहा है?॥२६॥ इस समय तो आप उस पुरुषके समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो; आप-जैसे आसक्तिरहित पुरुषोंके लिये यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइये॥ २७॥ नारदजीने कहा — मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वीमें आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी (नासिक), हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबन्ध आदि कई तीर्थोंमें मैं इधर-उधर विचरता रहा;

किन्तु मुझे कहीं भी मनको संतोष देनेवाली शान्ति

नहीं मिली। इस समय अधर्मके सहायक कलि-

युगने सारी पृथ्वीको पीडित कर रखा है॥ २८-३०॥

इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात्। पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके-माँदे दु:खी हो रहे हैं। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया॥५१ अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हँ॥ ५१ ॥ ये दोनों बृढे हो गये हैं — इसी दु: खसे मैं जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता। दु:खी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बुढे साहं तु तरुणी कस्मात्सुतौ वृद्धाविमौ कुत: ॥ ५२ क्यों ?॥ ५२॥ हम तीनों साथ-साथ रहनेवाले हैं। फिर त्रयाणां सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतः स्थितम्। यह विपरीतता क्यों ? होना तो यह चाहिये कि माता घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति॥५३ बढी हो और पुत्र तरुण॥५३॥

श्रीमद्भागवत [अ० १ 36 अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। इसीसे मैं आश्चर्यचिकत चित्तसे अपनी इस अवस्थापर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान् वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्।। ५४ एवं योगनिधि हैं; इसका क्या कारण हो सकता है, नारद उवाच बताइये ?॥ ५४॥ नारदजीने कहा—साध्व! मैं अपने हृदयमें ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे। ज्ञानदृष्टिसे तुम्हारे सम्पूर्ण दु:खका कारण देखता हूँ, न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति ॥ ५५ तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिये। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे॥५५॥ सूत उवाच सूतजी कहते हैं-मुनिवर नारदजीने एक क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः ॥ ५६ क्षणमें ही उसका कारण जानकर कहा॥५६॥ नारद उवाच नारदजीने कहा—देवि! सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलियुग है। इसीसे इस समय सदाचार, शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः। योगमार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गये हैं॥ ५७॥ तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च॥५७ लोग शठता और दुष्कर्ममें लगकर अघासुर बन जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः। रहे हैं। संसारमें जहाँ देखो, वहीं सत्पुरुष दु:खसे म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। बुद्धिमान् पुरुषका धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा ॥ ५८ पण्डित है॥५८॥ पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेषजीके लिये भाररूप होती जा रही है। अब यह छूनेयोग्य तो अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरी धरा। क्या, देखनेयोग्य भी नहीं रह गयी है और न इसमें वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते॥ ५९ कहीं मंगल ही दिखायी देता है॥ ५९॥ अब किसीको न त्वामपि सुतै: साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। पुत्रोंके साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुरागके कारण अंधे बने हुए जीवोंसे उपेक्षित होकर तुम जर्जर उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता॥६० हो रही थी॥ ६०॥ वृन्दावनके संयोगसे तुम फिर नवीन वृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्वं तरुणी नवा। तरुणी हो गयी हो। अत: यह वृन्दावनधाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है॥ ६१॥ परंतु तुम्हारे धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च॥६१ इन दोनों पुत्रोंका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिये अत्रेमौ ग्राहकाभावान्न जरामपि मुञ्चतः। इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यतेऽनयोः॥६२ आत्मसुख (भगवत्स्पर्शजनित आनन्द)-की प्राप्ति होनेके कारण ये सोते-से जान पड़ते हैं॥६२॥ भक्तिरुवाच भक्तिने कहा-राजा परीक्षित्ने इस पापी कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यश्चिः कलिः। कलियुगको क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओंका सार न जाने कहाँ चला गया?॥६३॥ प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान्॥६३ करुणामय श्रीहरिसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते। है ? मुने! मेरा यह संदेह दुर कीजिये, आपके वचनोंसे इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् ॥ ६४ मुझे बडी शान्ति मिली है॥६४॥

| अ०१] माह                                          | माहात्म्य                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नारद उवाच                                         | <b>नारदजीने कहा</b> —बाले! यदि तुमने पूछा                                                               |  |
| यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु।        | है तो प्रेमसे सुनो; कल्याणी! मैं तुम्हें सब बताऊँगा                                                     |  |
| सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति॥ ६५   | और तुम्हारा दु:ख दूर हो जायगा॥६५॥ जिस दिन<br>भगवान् श्रीकृष्ण इस भूलोकको छोड़कर अपने                    |  |
| यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः। | परमधामको पधारे उसी दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोंमें                                                        |  |
| तद्दिनात्कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः॥ ६६              | बाधा डालनेवाला कलियुग आ गया॥ ६६॥ दिग्विजयके<br>समय राजा परीक्षित्की दृष्टि पड़नेपर कलियुग दीनके         |  |
| दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः।           | समान उनकी शरणमें आया। भ्रमरके समान सारग्राही                                                            |  |
| न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक्॥ ६७            | राजाने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं<br>करना चाहिये॥ ६७॥ क्योंकि जो फल तपस्या, योग                |  |
| यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना।               | एवं समाधिसे भी नहीं मिलता, कलियुगमें वही फल                                                             |  |
| तत्फलं लभते सम्यक्कलौ केशवकीर्तनात्॥ ६८           | श्रीहरिकीर्तनसे ही भलीभाँति मिल जाता है॥६८॥<br>इस प्रकार सारहीन होनेपर भी उसे इस एक ही दृष्टिसे         |  |
| एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम्।            | सारयुक्त देखकर उन्होंने कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले                                                      |  |
| विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च ॥ ६९      | जीवोंके सुखके लिये ही इसे रहने दिया था॥६९॥                                                              |  |
| कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना।            | इस समय लोगोंके कुकर्ममें प्रवृत्त होनेके कारण<br>सभी वस्तुओंका सार निकल गया है और पृथ्वीके              |  |
| पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा॥ ७०      | सारे पदार्थ बीजहीन भूसीके समान हो गये हैं॥ ७०॥                                                          |  |
| विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने।          | ब्राह्मण केवल अन्न-धनादिके लोभवश घर-घर एवं<br>जन-जनको भागवतकी कथा सुनाने लगे हैं, इसलिये                |  |
| कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः॥ ७१                | कथाका सार चला गया॥ ७१॥ तीर्थींमें नाना प्रकारके                                                         |  |
| अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः।          | अत्यन्त घोर कर्म करनेवाले, नास्तिक और नारकी                                                             |  |
| तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः॥ ७२    | पुरुष भी रहने लगे हैं; इसलिये तीर्थोंका भी प्रभाव जाता<br>रहा॥७२॥ जिनका चित्त निरन्तर काम, क्रोध, महान् |  |
| कामक्रोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतसः।                 | लोभ और तृष्णासे तपता रहता है वे भी तपस्याका                                                             |  |
| तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः॥ ७३          | ढोंग करने लगे हैं, इसलिये तपका भी सार निकल<br>गया॥ ७३॥ मनपर काबू न होनेके कारण तथा लोभ,                 |  |
| मनसश्चाजयाल्लोभाद्दम्भात्पाखण्डसंश्रयात्।         | दम्भ और पाखण्डका आश्रय लेनेके कारण एवं शास्त्रका                                                        |  |
| शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम्॥ ७४         | अभ्यास न करनेसे ध्यानयोगका फल मिट गया॥ ७४॥<br>पण्डितोंकी यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियोंके साथ           |  |
| पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव।              | पशुकी तरह रमण करते हैं; उनमें संतान पैदा करनेकी                                                         |  |
| पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने॥ ७५     | ही कुशलता पायी जाती है, मुक्ति-साधनमें वे सर्वथा                                                        |  |
| न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा।             | अकुशल हैं॥ ७५॥ सम्प्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता<br>भी कहीं देखनेमें नहीं आती। इस प्रकार जगह-जगह     |  |
| एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले॥ ७६   | सभी वस्तुओंका सार लुप्त हो गया है॥ ७६॥                                                                  |  |

श्रीमद्भागवत [अ० २ 80 यह तो इस युगका स्वभाव ही है, इसमें किसीका अयं तु युगधर्मी हि वर्तते कस्य दूषणम्। दोष नहीं है। इसीसे पुण्डरीकाक्षभगवान् बहुत समीप अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः॥ ७७ रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं॥ ७७॥ सूत उवाच सूतजी कहते हैं -- शौनकजी! इस प्रकार देवर्षि इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ; भक्तिरूचे वचो भूय: श्रूयतां तच्च शौनक॥ ७८ फिर उसने जो कुछ कहा, उसे सुनिये॥ ७८॥ भक्तिरुवाच भक्तिने कहा—देवर्षे! आप धन्य हैं! मेरा बडा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसारमें सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। साधुओंका दर्शन ही समस्त सिद्धियोंका परम कारण साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्॥ ७९ है॥ ७९॥ आपका केवल एक बारका उपदेश धारण जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते करके कयाधूकुमार प्रह्लादने मायापर विजय प्राप्त कर वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य। ली थी। ध्रुवने भी आपकी कृपासे ही ध्रुवपद प्राप्त ध्रवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात् श्रीब्रह्माजीके सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि॥ ८० पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ॥८०॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्याय:॥१॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग नारदजीने कहा - बाले! तुम व्यर्थ ही अपनेको नारद उवाच क्यों खेदमें डाल रही हो? अरे! तुम इतनी चिन्तातुर वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्। क्यों हो ? भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दःखं गमिष्यति॥ करो, उनकी कृपासे तुम्हारा सारा दु:ख दूर हो जायगा ॥ १ ॥ जिन्होंने कौरवोंके अत्याचारसे द्रौपदीकी द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात्। रक्षा की थी और गोपसुन्दरियोंको सनाथ किया था, पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः ॥ वे श्रीकृष्ण कहीं चले थोड़े ही गये हैं॥२॥ फिर तुम त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणोंसे भी प्यारी हो: तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान् नीचोंके घरोंमें भी चले त्वयाऽऽहूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि॥ जाते हैं ॥ ३ ॥ सत्य, त्रेता और द्वापर—इन तीन युगोंमें सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ। ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज्य (मोक्ष)-की प्राप्ति कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी॥ करानेवाली है॥ ४॥ यह सोचकर ही परमानन्दचिन्मूर्ति इति निश्चित्य चिद्रुपः सद्रुपां त्वां ससर्ज ह। ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने अपने सत्स्वरूपसे तुम्हें रचा है; तुम साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रिया और परम सुन्दरी हो॥५॥ परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्।।

| अ०२] म                                                                                             | ाहात्म्य ४१                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा।<br>त्वां तदाऽऽज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च॥ १ | एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि 'मैं<br>क्या करूँ?' तब भगवान्ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी<br>कि 'मेरे भक्तोंका पोषण करो।'॥ ६॥ तुमने भगवान्की |
| अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नोऽभूद्धरिस्तदा।                                                       | वह आज्ञा स्वीकार कर ली; इससे तुमपर श्रीहरि                                                                                                       |
| मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ॥ ए<br>पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च।         | मुक्तिको तुम्हें दासीके रूपमें दे दिया और इन ज्ञान-                                                                                              |
| भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्॥                                                             | वैराग्यको पुत्रोंके रूपमें॥७॥ तुम अपने साक्षात्<br>स्वरूपसे वैकुण्टधाममें ही भक्तोंका पोषण करती<br>हो, भूलोकमें तो तुमने उनकी पुष्टिके लिये केवल |
| मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि।                                                       | छायारूप धारण कर रखा है॥८॥                                                                                                                        |
| कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता॥ ९                                                         |                                                                                                                                                  |
| कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता।                                                        | पृथ्वीतलपर आयीं और सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त बड़े<br>आनन्दसे रहीं॥९॥ कलियुगमें तुम्हारी दासी मुक्ति                                                |
| त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा॥१०                                                        | , पाखण्डरूप रोगसे पीड़ित होकर क्षीण होने लगी                                                                                                     |
| स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च।                                                        | थी, इसलिये वह तो तुरन्त ही तुम्हारी आज्ञासे<br>वैकुण्ठलोकको चली गयी॥१०॥ इस लोकमें भी                                                             |
| पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ॥ ११                                                |                                                                                                                                                  |
| उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव।                                                           | जाती है; किंतु इन ज्ञान-वैराग्यको तुमने पुत्र मानकर<br>अपने पास ही रख छोड़ा है॥११॥ फिर भी                                                        |
| तथापि चिन्तां मुञ्ज त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्॥ १२                                                    |                                                                                                                                                  |
| कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने।                                                              | उत्साहहीन और वृद्ध हो गये हैं; फिर भी तुम चिन्ता न करो, मैं इनके नवजीवनका उपाय सोचता हूँ॥ १२॥                                                    |
| तिसमस्त्वां स्थापियष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ १ :                                                  |                                                                                                                                                  |
| अन्यधर्मांस्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्।                                                      | युगमें मैं तुम्हें घर-घरमें प्रत्येक पुरुषके हृदयमें<br>स्थापित कर दूँगा॥१३॥ देखो, अन्य सब धर्मोंको                                              |
| तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये॥ १२                                                      |                                                                                                                                                  |
| त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह।                                                           | यदि मैंने लोकमें तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं<br>श्रीहरिका दास नहीं॥ १४॥ इस कलियुगमें जो जीव                                                    |
| पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्॥ १५                                                     |                                                                                                                                                  |
| येषां चित्ते वसेद्धक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी।                                                       | श्रीकृष्णके अभय धामको प्राप्त होंगे॥१५॥ जिनके हृदयमें निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे                                                |
| न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः॥ १६                                                      |                                                                                                                                                  |
| न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा।                                                         | देखते॥ १६॥ जिनके हृदयमें भक्ति महारानीका निवास<br>है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श                                            |
| भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्॥ १५                                                    |                                                                                                                                                  |

श्रीमद्भागवत [ अ० २ ४२ न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधनसे भगवान् वशमें नहीं किये जा सकते; वे हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ १८ केवल भक्तिसे ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्रीगोपीजन नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। प्रमाण हैं॥१८॥मनुष्योंका सहस्रों जन्मके पुण्य-प्रतापसे भक्तिमें अनुराग होता है। कलियुगमें केवल कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः ॥ १९ भक्ति, केवल भक्ति ही सार है। भक्तिसे तो साक्षात् भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। श्रीकृष्णचन्द्र सामने उपस्थित हो जाते हैं॥१९॥ दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः ॥ २० जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैं वे तीनों लोकोंमें दु:ख-ही-दु:ख पाते हैं। पूर्वकालमें भक्तका तिरस्कार अलं व्रतेरलं तीर्थेरलं योगैरलं मखै:। करनेवाले दुर्वासा ऋषिको बडा कष्ट उठाना पडा अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा॥ २१ था॥ २०॥ बस, बस—व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञानचर्चा आदि बहुत-से साधनोंकी कोई आवश्यकता सूत उवाच नहीं है; एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देनेवाली है॥ २१॥ इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा। सूतजी कहते हैं - इस प्रकार नारदजीके निर्णय सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्॥ २२ किये हुए अपने माहात्म्यको सुनकर भक्तिके सारे अंग पुष्ट हो गये और वे उनसे कहने लगीं॥ २२॥ भक्तिरुवाच भक्तिने कहा—नारदजी! आप धन्य हैं। आपकी अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। मुझमें निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदयमें रहूँगी, न कदाचिद्विमुञ्जामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ २३ कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी॥२३॥ साधो! आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षणभरमें ही मेरा सारा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्। दु:ख दुर कर दिया। किन्तु अभी मेरे पुत्रोंमें चेतना पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय॥ २४ नहीं आयी है; आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिये, जगा दीजिये॥ २४॥ सूत उवाच सूतजी कहते हैं-भिक्तिके ये वचन सुनकर तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः। नारदजीको बड़ी करुणा आयी और वे उन्हें हाथसे तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्॥२५ हिला-डुलाकर जगाने लगे॥ २५॥ फिर उनके कानके पास मुँह लगाकर जोरसे कहा, 'ओ ज्ञान! जल्दी मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्। जग पड़ो; ओ वैराग्य! जल्दी जग पड़ो।'॥ २६॥ ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम् ॥ २६ फिर उन्होंने वेदध्विन, वेदान्तघोष और बार-बार वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः। गीतापाठ करके उन्हें जगाया; इससे वे जैसे-तैसे बहुत जोर लगाकर उठे॥ २७॥ किन्तु आलस्यके कारण वे बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्।। २७ दोनों जँभाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ। सके। उनके बाल बगुलोंकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अंग प्राय: सूखे काठके समान निस्तेज और बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ ॥ २८

| अ०२] माह                                                 | माहात्म्य                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ।            | कठोर हो गये थे॥ २८॥ इस प्रकार भूख-प्यासके                                                              |  |
| ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च॥ २९               | मारे अत्यन्त दुर्बल होनेके कारण उन्हें फिर सोते देख<br>नारदजीको बड़ी चिन्ता हुई और वे सोचने लगे, 'अब   |  |
| अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्।                | मुझे क्या करना चाहिये?॥२९॥ इनकी यह नींद                                                                |  |
| चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव॥ ३०              | और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर<br>हो?' शौनकजी! इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे               |  |
| व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति।                   | भगवान्का स्मरण करने लगे॥ ३०॥ उसी समय यह                                                                |  |
| उद्यमः सफलस्तेऽयं भविष्यति न संशयः॥ ३१                   | आकाशवाणी हुई कि 'मुने! खेद मत करो, तुम्हारा<br>यह उद्योग नि:संदेह सफल होगा॥३१॥ देवर्षे!                |  |
| एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर।                   | इसके लिये तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें                                                          |  |
| तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः॥ ३२              | संतिशरोमणि महानुभाव बतायेंगे॥ ३२॥ उस सत्कर्मका<br>अनुष्ठान करते ही क्षणभरमें इनकी नींद और वृद्धावस्था  |  |
| सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः।              | चली जायँगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा । ३३॥                                                       |  |
| गमिष्यति क्षणाद्धक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति॥ ३३            | यह आकाशवाणी वहाँ सभीको साफ-साफ सुनाई<br>दी। इससे नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ और वे                        |  |
| इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरिप विश्रुतम्।               | कहने लगे, 'मुझे तो इसका कुछ आशय समझमें नहीं                                                            |  |
| नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्॥ ३४            | आया'॥ ३४॥                                                                                              |  |
| नारद उवाच                                                | नारदजी बोले—इस आकाशवाणीने भी गुप्त-<br>रूपमें ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह                       |  |
|                                                          | कौन-सा साधन किया जाय जिससे इनका कार्य                                                                  |  |
| अनयाऽऽकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्।                  | सिद्ध हो॥ ३५॥ वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और                                                            |  |
| किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः॥ ३५          | किस प्रकार उस साधनको बतायेंगे? अब आकाश-                                                                |  |
| क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्।            | वाणीने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मुझे क्या<br>करना चाहिये?॥३६॥                                        |  |
| मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया॥ ३६            | <b>सूतजी कहते हैं—</b> शौनकजी! तब ज्ञान–                                                               |  |
| सूत उवाच                                                 | वैराग्य दोनोंको वहीं छोड़कर नारदमुनि वहाँसे चल<br>पड़े और प्रत्येक तीर्थमें जा-जाकर मार्गमें मिलनेवाले |  |
| तत्र द्वाविप संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि:।              | मुनीश्वरोंसे वह साधन पूछने लगे॥३७॥ उनकी                                                                |  |
| तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान्॥ ३७ | उस बातको सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषयमें<br>कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हींने उसे          |  |
| वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते।     | असाध्य बताया; कोई बोले—'इसका ठीक-ठीक                                                                   |  |
| असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्ज्ञेयमिति चापरे।                | पता लगना ही कठिन है।' कोई सुनकर चुप रह<br>गये और कोई-कोई तो अपनी अवज्ञा होनेके                         |  |
| मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः॥ ३८             | भयसे बातको टाल-टूलकर खिसक गये॥३८॥                                                                      |  |

श्रीमद्भागवत [ अ० २ 88 हाहाकारो महानासीत्त्रैलोक्ये विस्मयावहः। त्रिलोकीमें महान् आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपसमें कानाफुसी करने लगे—'भाई! वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितम्॥ ३९ जब वेदध्विन, वेदान्तघोष और बार-बार गीतापाठ भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा। सुनानेपर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य—ये तीनों नहीं जगाये जा सके, तब और कोई उपाय नहीं उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः ॥ ४० है॥ ३९-४०॥ स्वयं योगिराज नारदको भी जिसका योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्। ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं?'॥४१॥ इस प्रकार जिन-जिन ऋषियोंसे इसके तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषै:॥४१ विषयमें पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दु:साध्य ही है॥४२॥ एवमृषिगणै: पृष्टैर्निर्णीयोक्तं दुरासदम्॥४२ तब नारदजी बहुत चिन्तातुर हुए और बदरीवनमें ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः। आये। ज्ञान-वैराग्यको जगानेके लिये वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि 'मैं तप करूँगा'॥ ४३॥ इसी समय तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः॥ ४३ उन्हें अपने सामने करोडों सूर्योंके समान तेजस्वी तावद्दर्श पुरतः सनकादीन्मुनीश्वरान्। सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये। उन्हें देखकर वे म्निश्रेष्ठ कहने लगे॥ ४४॥ कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः॥ ४४ नारदजीने कहा—महात्माओ! इस समय बडे नारद उवाच भाग्यसे मेरा आपलोगोंके साथ समागम हुआ है, आप मुझपर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइये॥ ४५॥ इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमोऽभवत्। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान् और विद्वान् कुमारा बुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि॥ ४५ हैं। आप देखनेमें पाँच-पाँच वर्षके बालक-से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजोंके भी पूर्वज ॥ ४६ ॥ आपलोग भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः। सदा वैकुण्ठधाममें निवास करते हैं, निरन्तर हरिकीर्तनमें पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः॥४६ तत्पर रहते हैं, भगवल्लीलामृतका रसास्वादन कर सदा उसीमें उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत्कथा ही सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः। आपके जीवनका आधार है॥ ४७॥ 'हरिः शरणम्' लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः॥ ४७ (भगवान् ही हमारे रक्षक हैं) यह वाक्य (मन्त्र) सर्वदा आपके मुखमें रहता है; इसीसे कालप्रेरित हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः। वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुँचाती॥४८॥ अतः कालसमादिष्टा जरा युष्पान्न बाधते॥ ४८ पूर्वकालमें आपके भ्रूभंगमात्रसे भगवान् विष्णुके द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वीपर गिर गये थे और फिर येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा। आपकी ही कृपासे वे पुनः वैकृण्ठलोक पहुँच भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ॥ ४९ गये॥ ४९॥ धन्य है, इस समय आपका दर्शन बडे सौभाग्यसे ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आपलोग अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह। स्वभावसे ही दयालु हैं; इसलिये मुझपर आपको अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मिय दीने दयापरै:॥५० अवश्य कृपा करनी चाहिये॥५०॥

अ० २] माहात्म्य अशरीरगिरोक्तं यत्तित्वं साधनमुच्यताम्। बताइये—आकाशवाणीने जिसके विषयमें कहा है, वह कौन-सा साधन है, और मुझे किस प्रकार अनुष्ठेयं कथं तावत्प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्॥५१ उसका अनुष्ठान करना चाहिये। आप इसका विस्तारसे भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम्। वर्णन कीजिये॥५१॥ भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको किस प्रकार सुख मिल सकता है? और किस स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः॥५२ तरह इनकी प्रेमपूर्वक सब वर्णोंमें प्रतिष्ठा की जा कुमारा ऊचु: सकती है?'॥५२॥ सनकादिने कहा—देवर्षे! आप चिन्ता न मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। करें, मनमें प्रसन्न हों; उनके उद्धारका एक सरल उपाय: सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि॥५३ उपाय पहलेसे ही विद्यमान है॥ ५३॥ नारदजी! आप धन्य हैं। आप विरक्तोंके शिरोमणि हैं। श्रीकृष्ण-अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि:। दासोंके शाश्वत पथ-प्रदर्शक एवं भक्तियोगके भास्कर सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्करः॥ ५४ हैं॥५४॥ आप भक्तिके लिये जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं त्विय चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि। समझनी चाहिये। भगवानुके भक्तके लिये तो भक्तिकी घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा॥ ५५ सम्यक् स्थापना करना सदा उचित ही है॥५५॥ ऋषिभिर्बह्वो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः। ऋषियोंने संसारमें अनेकों मार्ग प्रकट किये हैं; किंत् वे सभी कष्टसाध्य हैं और परिणाममें प्राय: स्वर्गकी श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः ॥ ५६ ही प्राप्ति करानेवाले हैं॥ ५६ ॥ अभीतक भगवान्की वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वर्तते। प्राप्ति करानेवाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करनेवाला पुरुष प्राय: भाग्यसे ही मिलता तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते॥५७ है॥५७॥ आपको आकाशवाणीने जिस सत्कर्मका सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा। संकेत किया है, उसे हम बतलाते हैं; आप प्रसन्न और समाहितचित्त होकर सुनिये॥५८॥ तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥ ५८ नारदजी! द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ-ये सब तो स्वर्गादिकी प्राप्ति करानेवाले कर्मकी ही ओर संकेत करते हैं॥५९॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः॥ ५९ पण्डितोंने ज्ञानयज्ञको ही सत्कर्म (मुक्तिदायक कर्म)-सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः। का सूचक माना है। वह श्रीमद्भागवतका पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावोंने किया है॥६०॥ श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः ॥ ६० उसके शब्द सुननेसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत्। बडा बल मिलेगा। इससे ज्ञान-वैराग्यका कष्ट मिट व्रजिष्यति द्वयो: कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति॥ ६१ जायगा और भक्तिको आनन्द मिलेगा॥ ६१॥ सिंहकी गर्जना सुनकर जैसे भेडिये भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने:। श्रीमद्भागवतकी ध्वनिसे कलियुगके सारे दोष नष्ट कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद् वृका इव॥६२ हो जायँगे॥६२॥

श्रीमद्भागवत [अ० २ ४६ ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा। तब प्रेमरस प्रवाहित करनेवाली भक्ति ज्ञान और वैराग्यको साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्तिके प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति॥६३ हृदयमें क्रीड़ा करेगी॥६३॥ नारद उवाच नारदजीने कहा—मैंने वेद-वेदान्तकी ध्वनि और गीतापाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितम्। भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य—ये तीनों नहीं जगे॥ ६४॥ भक्तिज्ञानविरागाणां नोदितष्ठित्त्रकं यदा॥६४ ऐसी स्थितिमें श्रीमद्भागवत सुनानेसे वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथाके प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक श्रीमद्भागवतालापात्तत्कथं बोधमेष्यति। पदमें भी वेदोंका ही तो सारांश है॥ ६५॥ आपलोग तत्कथास् तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे ॥ ६५ शरणागतवत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तोऽमोघदर्शनाः। नहीं होता; इसलिये मेरा यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कार्यमें विलम्ब न कीजिये॥६६॥ विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः॥ ६६ सनकादिने कहा — श्रीमद्भागवतकी कथा वेद कुमारा ऊचु: और उपनिषदोंके सारसे बनी है। इसलिये उनसे अलग उनकी फलरूपा होनेके कारण वह बडी उत्तम जान वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा। पड़ती है॥ ६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षकी जड़से लेकर अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति: ॥ ६७ शाखाग्रपर्यन्त रहता है, किंतु इस स्थितिमें उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता; वही जब अलग आमुलाग्रं रसस्तिष्ठनास्ते न स्वाद्यते यथा। होकर फलके रूपमें आ जाता है, तब संसारमें सभीको स भूयः संपृथग्भृतः फले विश्वमनोहरः॥६८ प्रिय लगने लगता है॥ ६८॥ दूधमें घी रहता ही है, किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता; यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते। वहीं जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्॥६९ लिये भी स्वादवर्धक हो जाता है॥ ६९॥ खाँड ईखके ईक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति। ओर-छोर और बीचमें भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होनेपर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। पृथग्भृता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा॥ ७० ऐसी ही यह भागवतकी कथा है॥ ७० ॥ यह भागवतपुराण इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्। वेदोंके समान है। श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापनाके लिये प्रकाशित किया है॥७१॥ भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्।। ७१ पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदान्तके पारगामी और वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि। गीताकी भी रचना करनेवाले भगवान् व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञानसमुद्रमें गोते खा रहे थे, उस समय परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे॥ ७२ आपने ही उन्हें चार श्लोकोंमें इसका उपदेश किया तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोकसमन्वितम्। था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता दूर हो गयी थी॥ ७२-७३॥ फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो तदीयश्रवणात्मद्यो निर्बाधो बादरायण:॥७३ रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्। शोक और दु:खका विनाश करनेवाला श्रीमद्भागवत-श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्।। ७४ पुराण ही सुनाना चाहिये॥ ७४॥

[ अ० ३ እሪ श्रीमद्भागवत वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्नके ही ज्ञानयज्ञ ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। आरम्भ कर दीजिये, उस स्थानपर कथामें अपूर्व रसका अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति॥ उदय होगा॥७॥ भक्ति भी अपनी आँखोंके ही सामने पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरम्। निर्बल और जराजीर्ण अवस्थामें पड़े हुए ज्ञान और तद्द्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति॥ वैराग्यको साथ लेकर वहाँ आ जायगी॥८॥ क्योंकि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। जहाँ भी श्रीमद्भागवतकी कथा होती है वहाँ ये भक्ति कथाशब्दं समाकर्ण्य तित्रकं तरुणायते॥ आदि अपने-आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानोंमें कथाके शब्द पड़नेसे ये तीनों तरुण हो जायँगे॥९॥ सूत उवाच सूतजी कहते हैं-इस प्रकार कहकर नारदजीके एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः। साथ सनकादि भी श्रीमद्भागवतकथामृतका पान करनेके गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः॥ १० लिये वहाँसे तुरंत गंगातटपर चले आये॥१०॥ यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। जिस समय वे तटपर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और भूर्लीके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च॥ ११ ब्रह्मलोक-सभी जगह इस कथाका हल्ला हो श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः। गया॥ ११॥ जो-जो भगवत्कथाके रसिक विष्णुभक्त धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥ १२ थे, वे सभी श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके लिये सबसे आगे दौड-दौड़कर आने लगे॥१२॥ भृगु, भृगुर्वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, मेधातिथिर्देवलदेवरातौ परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायाशुक, मुकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादाः ॥१३ जाजिल और जहु आदि सभी प्रधान-प्रधान मुनिगण योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च अपने-अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियोंसमेत बडे प्रेमसे छायाशुको जाजलिजह्नुमुख्याः। वहाँ आये॥१३-१४॥ इनके सिवा वेद, वेदान्त (उपनिषद्), मन्त्र, तन्त्र, सत्रह पुराण और छहों शास्त्र सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः भी मूर्तिमान् होकर वहाँ उपस्थित हुए॥१५॥ स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः॥ १४ गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः। आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएँ, दण्डक आदि वन, दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथाऽऽययुः ॥ १५ हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गन्धर्व और दानव गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च। आदि सभी कथा सुनने चले आये। जो लोग अपने क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च॥ १६ गौरवके कारण नहीं आये, महर्षि भृगु उन्हें समझा-बुझाकर ले आये॥१६-१७॥ नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः। तब कथा सुनानेके लिये दीक्षित होकर गुरुत्वात्तत्र नायातान्भृगुः सम्बोध्य चानयत्॥ १७ श्रीकृष्णपरायण सनकादि नारदजीके दिये हुए श्रेष्ठ दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम्। आसनपर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओंने कुमारा वन्दिताः सर्वैर्निषेदुः कृष्णतत्पराः॥ १८ उनकी वन्दना की॥ १८॥ श्रोताओंमें वैष्णव, विरक्त, वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण:। संन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥ १९ सबके आगे नारदजी विराजमान हए॥१९॥

[ अ० ३ श्रीमद्भागवत 40 श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्। यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुखसे ही श्रीमद्भागवतके आधे अथवा चौथाई श्लोकका भी पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छिस परां गतिम्॥ ३३ नित्य नियमपूर्वक पाठ कीजिये॥ ३३॥ ॐकार, गायत्री, वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च। पुरुषसूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत 'ॐ नमो भगवते त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च॥३४ वासुदेवाय'-यह द्वादशाक्षर मन्त्र, बारह मूर्तियोंवाले द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः। सूर्यभगवान्, प्रयाग, संवत्सररूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु और भगवान् ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा॥ ३५ पुरुषोत्तम-इन सबमें बुद्धिमान् लोग वस्तुतः कोई तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। अन्तर नहीं मानते॥ ३४—३६॥ जो पुरुष अहर्निश एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग्भाव इष्यते॥ ३६ अर्थसहित श्रीमद्भागवतशास्त्रका पाठ करता है, उसके यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोऽनिशम्। करोडों जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है॥ ३७॥ जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशय:॥ ३७ आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्धागवतं च य:। और अश्वमेधयज्ञोंका फल मिलता है॥ ३८॥ नित्य नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः॥ ३८ भागवतका पाठ करना, भगवान्का चिन्तन करना, उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्। तुलसीको सींचना और गौकी सेवा करना—ये चारों समान हैं॥ ३९॥ जो पुरुष अन्तसमयमें श्रीमद्भागवतका तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्॥ ३९ वाक्य सुन लेता है, उसपर प्रसन्न होकर भगवान् उसे अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक्। वैकुण्ठधाम देते हैं॥४०॥ जो पुरुष इसे सोनेके प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति॥ ४० सिंहासनपर रखकर विष्णुभक्तको दान करता है, वह हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च। अवश्य ही भगवानुका सायुज्य प्राप्त करता है॥ ४१॥ जिस दुष्टने अपनी सारी आयुमें चित्तको एकाग्र कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमाँल्लभते ध्रुवम् ॥ ४१ करके श्रीमद्भागवतामृतका थोड़ा-सा भी रसास्वादन आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चि-नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल और च्चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता। गधेके समान व्यर्थ ही गँवा दिया; वह तो अपनी चाण्डालवच्च खरवद्वत तेन नीतं माताको प्रसव-पीड़ा पहुँचानेके लिये ही उत्पन्न हुआ॥४२॥ जिसने इस शुकशास्त्रके थोड़े-से भी मिथ्या स्वजन्म जननीजनिदुःखभाजा॥ ४२ वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्देके जीवच्छवोनिगदितः स तु पापकर्मा समान है। 'पृथ्वीके भारस्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्यको येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित्। धिक्कार है'—यों स्वर्गलोकमें देवताओंमें प्रधान इन्द्रादि धिक् तं नरं पश्समं भुवि भाररूप-कहा करते हैं॥ ४३॥ संसारमें श्रीमद्भागवतकी कथाका मिलना अवश्य मेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः॥ ४३ ही कठिन है; जब करोड़ों जन्मोंका पुण्य होता है, तभी दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा। इसकी प्राप्ति होती है॥ ४४॥ नारदजी! आप बड़े ही कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते॥ ४४ बुद्धिमान् और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथाका तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। श्रवण कीजिये। इसे सुननेके लिये दिनोंका कोई नियम दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् ॥ ४५ नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है॥ ४५॥

| अ० ३] माह                                           | माहात्म्य                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्।             | इसे सत्यभाषण और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक सर्वदा ही                                                 |  |
| अशक्यत्वात्कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया॥ ४६      | सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किन्तु कलियुगमें ऐसा                                                |  |
| मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा।                     | होना कठिन है; इसलिये इसकी शुकदेवजीने जो<br>विशेष विधि बतायी है, वह जान लेनी चाहिये॥ ४६॥        |  |
| दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतम्॥ ४७        | किलयुगमें बहुत दिनोंतक चित्तकी वृत्तियोंको वशमें                                               |  |
| श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्।       | रखना, नियमोंमें बँधे रहना और किसी पुण्यकार्यके                                                 |  |
| ·                                                   | लिये दीक्षित रहना कठिन है; इसलिये सप्ताहश्रवणकी                                                |  |
| तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्॥ ४८              | विधि है॥ ४७॥ श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करनेसे<br>अथवा माघमासमें श्रवण करनेसे जो फल होता       |  |
| मनसञ्चाजयाद्रोगात्पुंसां चैवायुषः क्षयात्।          | है, वही फल श्रीशुकदेवजीने सप्ताहश्रवणमें निर्धारित                                             |  |
| कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतम्॥ ४९            | किया है॥ ४८॥ मनके असंयम, रोगोंकी बहुलता और                                                     |  |
| यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना।                 | आयुकी अल्पताके कारण तथा कलियुगमें अनेकों                                                       |  |
| अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत्॥५०             | दोषोंकी सम्भावनासे ही सप्ताहश्रवणका विधान किया<br>गया है॥ ४९॥ जो फल तप, योग और समाधिसे भी      |  |
| यज्ञाद्गर्जित सप्ताहः सप्ताहो गर्जित व्रतात्।       | प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांगरूपमें सप्ताहश्रवणसे                                           |  |
| तपसो गर्जिति प्रोच्चैस्तीर्थान्नित्यं हि गर्जिति॥५१ | सहजमें ही मिल जाता है॥५०॥ सप्ताहश्रवण यज्ञसे<br>बढ़कर है, व्रतसे बढ़कर है, तपसे कहीं बढ़कर है। |  |
| योगाद्गर्जित सप्ताहो ध्यानान्त्रानाच्च गर्जित ।     | तीर्थसेवनसे तो सदा ही बड़ा है, योगसे बढ़कर है—                                                 |  |
| किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जित गर्जित॥५२       | यहाँतक कि ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़कर है, अजी!                                                   |  |
| शौनक उवाच                                           | इसकी विशेषताका कहाँतक वर्णन करें, यह तो<br>सभीसे बढ़-चढ़कर है॥ ५१-५२॥                          |  |
| साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं                           | <b>शौनकजीने पूछा</b> —सूतजी! यह तो आपने                                                        |  |
| ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्।                 | बड़े आश्चर्यकी बात कही। अवश्य ही यह भागवतपुराण                                                 |  |
| ,                                                   | योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण श्रीनारायणका                                                  |  |
| निःश्रेयसे भागवतं पुराणं                            | निरूपण करता है; परन्तु यह मोक्षकी प्राप्तिमें ज्ञानादि                                         |  |
| जातं कुतो योगविदादिसूचकम्॥५३                        | सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगमें उनसे भी<br>कैसे बढ़ गया?॥५३॥                              |  |
| सूत उवाच                                            | <b>.</b>                                                                                       |  |
| यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः।      | इस धराधामको छोड़कर अपने नित्यधामको जाने                                                        |  |
| एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्॥ ५४       | लगे, तब उनके मुखारविन्दसे एकादश स्कन्धका<br>ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धवजीने पूछा॥५४॥             |  |
| उद्धव उवाच                                          | <b>उद्धवजी बोले</b> —गोविन्द! अब आप तो                                                         |  |
| त्वं तु यास्यिस गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च।         | अपने भक्तोंका कार्य करके परमधामको पधारना                                                       |  |
|                                                     | चाहते हैं; किन्तु मेरे मनमें एक बड़ी चिन्ता है।                                                |  |
| मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह॥ ५५      | उसे सुनकर आप मुझे शान्त कीजिये॥५५॥                                                             |  |

[ अ० ३ श्रीमद्भागवत 47 आगतोऽयं कलिघोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः। अब घोर कलिकाल आया ही समझिये, इसलिये संसारमें फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जायँगे; उनके तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा॥५६ संसर्गसे जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृतिके हो तदा भारवती भूमिर्गीरूपेयं कमाश्रयेत्। जायँगे, तब उनके भारसे दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरणमें जायगी? कमलनयन! मुझे तो अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन॥ ५७ आपको छोडकर इसकी रक्षा करनेवाला कोई दुसरा अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा व्रज। नहीं दिखायी देता॥ ५६-५७॥ इसलिये भक्तवत्सल! भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय: ॥ ५८ आप साधुओंपर कृपा करके यहाँसे मत जाइये। भगवन्! आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले। भक्तोंके लिये ही तो यह सगुण रूप धारण किया निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्विचारय॥५९ है॥५८॥ फिर भला, आपका वियोग होनेपर वे भक्तजन पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्गुणोपासनामें तो इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः। बड़ा कष्ट है। इसलिये कुछ और विचार कीजिये॥ ५९॥ भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च॥६० प्रभासक्षेत्रमें उद्भवजीके ये वचन सुनकर भगवान् सोचने लगे कि भक्तोंके अवलम्बके लिये मुझे स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवतेऽदधात्। क्या व्यवस्था करनी चाहिये॥६०॥ शौनकजी! तब तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् ॥ ६१ भगवानुने अपनी सारी शक्ति भागवतमें रख दी: तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। वे अन्तर्धान होकर इस भागवतसमुद्रमें प्रवेश कर गये॥ ६१॥ इसलिये यह भगवान्की साक्षात् शब्दमयी सेवनाच्छ्रवणात्पाठाद्दर्शनात्पापनाशिनी॥६२ मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शनसे ही सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्। मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं॥६२॥ इसीसे इसका सप्ताहश्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरित:॥ ६३ कलियुगमें तो अन्य सब साधनोंको छोड़कर यही दु:खदारिद्रयदौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च। प्रधान धर्म बताया गया है॥६३॥ कलिकालमें यही ऐसा धर्म है, जो दु:ख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापोंकी कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरित: ॥ ६४ सफाई कर देता है तथा काम-क्रोधादि शत्रुओंपर अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। विजय दिलाता है॥६४॥ अन्यथा, भगवान्की इस कथं त्याज्या भवेत्पुम्भिः सप्ताहोऽतः प्रकीर्तितः ॥ ६५ मायासे पीछा छुडाना देवताओं के लिये भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अत: सूत उवाच इससे छूटनेके लिये भी सप्ताहश्रवणका विधान नगाहश्रवणोरुधर्मे एवं किया गया है॥६५॥ सूतजी कहते हैं-शौनकजी! जिस समय प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताहश्रवणकी आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं महिमाका बखान कर रहे थे, उस सभामें एक बडा आश्चर्य हुआ; उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो॥ ६६॥ तदुच्यते संशृणु शौनक त्वम्॥६६

43

भक्ति बोलीं—मैं कलियुगमें नष्टप्राय हो गयी थी, आपने कथामृतसे सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा दिया। अब आप यह बताइये कि मैं कहाँ रहूँ? यह सुनकर सनकादिने उससे कहा—॥७०॥ 'तुम भक्तोंको क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु भगवान्का स्वरूप प्रदान करनेवाली, अनन्यप्रेमका सम्पादन करनेवाली और संसाररोगको निर्मूल करने-भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री वाली हो; अत: तुम धैर्य धारण करके नित्य-निरन्तर विष्णुभक्तोंके हृदयोंमें ही निवास करो॥७१॥ये सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया कलियुगके दोष भले ही सारे संसारपर अपना प्रभाव डालें, किन्तु वहाँ तुमपर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां सकेगी।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरन्त भगवद्भक्तोंके हृदयोंमें जा विराजीं॥७२॥ एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति-जिनके हृदयमें एकमात्र श्रीहरिकी भक्ति निवास करती है; वे त्रिलोकीमें अत्यन्त निर्धन होनेपर भी परम सकलभ्वनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या धन्य हैं; क्योंकि इस भक्तिकी डोरीसे बँधकर तो साक्षात् भगवान् भी अपना परमधाम छोडकर उनके हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय हृदयमें आकर बस जाते हैं॥७३॥ भूलोकमें यह प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः॥ ७३ भागवत साक्षात् परब्रह्मका विग्रह है, हम इसकी ब्रुमोऽद्य ते किमधिकं महिमानमेवं महिमा कहाँतक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। सुनानेसे तो सुनने और सुनानेवाले दोनोंको ही भगवान् यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रीकृष्णकी समता प्राप्त हो जाती है। अत: इसे **श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः ॥ ७४** छोड़कर अन्य धर्मींसे क्या प्रयोजन है॥ ७४॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्याय:॥३॥

[ अ० ४ श्रीमद्भागवत 48 अथ चतुर्थोऽध्यायः गोकर्णोपाख्यान प्रारम्भ सूतजी कहते हैं-मुनिवर! उस समय अपने सूत उवाच भक्तोंके चित्तमें अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम्। देख भक्तवत्सल श्रीभगवान् अपना धाम छोड़कर वहाँ निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः॥ १ पधारे॥१॥ उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही थी. वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः। श्रीअंग सजल जलधरके समान श्यामवर्ण था, उसपर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था, कटिप्रदेश करधनीकी काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डल:॥२ लिड्योंसे सुसज्जित था, सिरपर मुकुटकी लटक और कानोंमें कुण्डलोंकी झलक देखते ही बनती थी॥ २॥

त्रिभङ्गललितश्चारुकौस्तुभेन विराजितः। कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः॥ ३ परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः। आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च॥४ वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय:। तत्कथाश्रवणार्थं ते गृढरूपेण संस्थिताः॥५ तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलौकिकी। चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत्॥ तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः। दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्॥ अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया।

मृढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति॥ ८ अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चि-च्चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्। अघौघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्॥ के के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं कथामयेन। सप्ताहयज्ञेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः॥१०

तथा शंखध्विन होने लगी॥६॥ उस सभामें जो लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, गेह और आत्माकी भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारदजी कहने लगे—॥७॥ मुनीश्वरगण! आज सप्ताहश्रवणकी मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पश्-पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यन्त निष्पाप हो गये हैं॥ ८॥ अत: इसमें संदेह नहीं कि कलिकालमें चित्तकी शुद्धिके लिये इस भागवतकथाके समान मर्त्यलोकमें पापपुंजका नाश करनेवाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है॥९॥ मुनिवर! आपलोग बड़े कृपालु हैं, आपने संसारके कल्याणका विचार करके यह बिलकुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथारूप सप्ताहयज्ञके द्वारा संसारमें कौन-कौन लोग पवित्र हो जाते हैं॥१०॥

वे त्रिभंगललित भावसे खड़े हुए चित्तको चुराये लेते थे। वक्ष:स्थलपर कौस्तुभमणि दमक रही थी, सारा

श्रीअंग हरिचन्दनसे चर्चित था। उस रूपकी शोभा

क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवोंकी रूपमाधुरी

छीन ली थी॥३॥वे परमानन्दचिन्मूर्ति मधुरातिमधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छिबसे अपने भक्तोंके निर्मल

चित्तोंमें आविर्भृत हुए ॥ ४॥ भगवान्के नित्य लोक-

निवासी लीलापरिकर उद्धवादि वहाँ गुप्तरूपसे उस

कथाको सुननेके लिये आये हुए थे॥ ५॥ प्रभुके प्रकट होते ही चारों ओर 'जय हो! जय हो!!' की ध्वनि

होने लगी। उस समय भक्तिरसका अद्भुत प्रवाह

चला, बार-बार अबीर-गुलाल और पुष्पोंकी वर्षा

अ० ४] माहात्म्य सनकादिने कहा - जो लोग सदा तरह-कुमारा ऊचु: तरहके पाप किया करते हैं, निरन्तर दुराचारमें ही ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा तत्पर रहते हैं और उलटे मार्गींसे चलते हैं तथा जो सदा दुराचाररता विमार्गगाः। क्रोधाग्निसे जलते रहनेवाले कृटिल और कामपरायण क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः हैं, वे सभी इस कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ ११ जाते हैं॥ ११॥ जो सत्यसे च्युत, माता-पिताकी निन्दा करनेवाले, तृष्णाके मारे व्याकुल, आश्रमधर्मसे रहित, सत्येन हीनाः पितृमातृदुषका-दम्भी, दूसरोंकी उन्नति देखकर कुढ्नेवाले और स्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः। दूसरोंको दु:ख देनेवाले हैं, वे भी कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः पवित्र हो जाते हैं॥ १२॥ जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥१२ सुवर्णकी चोरी, गुरुस्त्रीगमन और विश्वासघात—ये पाँच महापाप करनेवाले, छल-छद्मपरायण, क्रूर, पञ्चोग्रपापाञ्छलछद्मकारिण: पिशाचोंके समान निर्दयी, ब्राह्मणोंके धनसे पुष्ट क्रुराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये। होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलियुगमें ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं॥१३॥ जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीरसे पाप करते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ १३ रहते हैं, दूसरेके धनसे ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन कायेन वाचा मनसापि पातकं मन और दुष्ट हृदयवाले हैं, वे भी कलियुगमें नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये। सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं॥१४॥ परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः नारदजी! अब हम तुम्हें इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुननेसे ही सब पाप सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ १४ नष्ट हो जाते हैं॥ १५॥ पूर्वकालमें तुंगभद्रा नदीके अत्र ते कीर्तियष्याम इतिहासं पुरातनम्। तटपर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते॥१५ वर्णींके लोग अपने-अपने धर्मींका आचरण करते हुए तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम्। सत्य और सत्कर्मोंमें तत्पर रहते थे॥ १६॥ उस नगरमें समस्त वेदोंका विशेषज्ञ और श्रौत-स्मार्त कर्मोंमें यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः॥ १६ निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, वह आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः। साक्षात् दूसरे सूर्यके समान तेजस्वी था॥१७॥ वह श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥ १७ धनी होनेपर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी भिक्षुको वित्तवाल्लोके तित्रया धुन्धुली स्मृता। धुन्धुली कुलीन एवं सुन्दरी होनेपर भी सदा अपनी बातपर अड जानेवाली थी॥ १८॥ उसे लोगोंकी बात स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा ॥ १८ करनेमें सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर। प्राय: लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। कुछ-न-कुछ बकवाद करती रहती थी। गृहकार्यमें शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया॥ १९ निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी॥१९॥

श्रीमद्भागवत [अ० ४ ५६ इस प्रकार ब्राह्मण दम्पति प्रेमसे अपने घरमें रहते और एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः। विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग-अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम् ॥ २० विलासकी सामग्री बहुत थी। घर-द्वार भी सुन्दर थे, परन्तु उससे उन्हें सुख नहीं था॥ २०॥ जब अवस्था पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे। बहुत ढल गयी, तब उन्होंने सन्तानके लिये तरह-तरहके पुण्यकर्म आरम्भ किये और वे दीन-दु:खियोंको गोभृहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा॥ २१ गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे॥ २१॥ धनाधं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च। इस प्रकार धर्ममार्गमें उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसीका भी मुख न पुत्रो नापि वा पुत्री ततिशचन्तातुरो भृशम्॥ २२ देखनेको न मिला। इसलिये अब वह ब्राह्मण बहुत ही एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। चिन्तात्र रहने लगा॥ २२॥ एक दिन वह ब्राह्मणदेवता बहुत दु:खी होकर मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् ॥ २३ घरसे निकलकर वनको चल दिया। दोपहरके समय उसे प्यास लगी, इसलिये वह एक तालाबपर पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्शितः। आया॥ २३॥ सन्तानके अभावके दु:खने उसके शरीरको मुहूर्तादिप तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः॥ २४ बहुत सुखा दिया था, इसलिये थक जानेके कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। दो घड़ी बीतनेपर वहाँ दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्। एक संन्यासी महात्मा आये॥ २४॥ जब ब्राह्मणदेवताने नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः ॥ २५ देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणोंमें नमस्कार करनेके बाद सामने खड़े यतिरुवाच होकर लंबी-लंबी सॉंसें लेने लगा॥ २५॥ संन्यासीने पूछा—कहो, ब्राह्मणदेवता! रोते कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी। क्यों हो ? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिन्ता है ? तुम जल्दी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ॥ २६ ही मुझे अपने दु:खका कारण बताओ॥ २६॥ ब्राह्मणने कहा — महाराज! मैं अपने पूर्वजन्मके ब्राह्मण उवाच पापोंसे संचित दु:खका क्या वर्णन करूँ? अब मेरे किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितम्। पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलिके जलको अपनी चिन्ताजनित साँससे कुछ गरम करके पीते हैं॥ २७॥ मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते॥ २७ देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मनसे स्वीकार नहीं करते। सन्तानके लिये मैं इतना मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। दु:खी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना-ही-सुना प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः॥ २८ दिखायी देता है। मैं प्राण त्यागनेके लिये यहाँ आया हूँ॥ २८॥ सन्तानहीन जीवनको धिक्कार है, सन्तानहीन धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना। गृहको धिक्कार है! सन्तानहीन धनको धिक्कार धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना॥ २९ है और सन्तानहीन कुलको धिक्कार है!!॥ २९॥

अ० ४] 40 माहात्म्य पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्। मैं जिस गायको पालता हूँ, वह भी सर्वथा बाँझ हो जाती है; जो पेड़ लगाता हूँ, उसपर भी फल-फूल यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् ॥ ३० नहीं लगते॥ ३०॥ मेरे घरमें जो फल आता है, वह यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति। भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवनको ही रखकर निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे॥ ३१ मुझे क्या करना है॥ ३१॥ यों कहकर वह ब्राह्मण इत्युक्तवा स रुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः। दु:खसे व्याकुल हो उन संन्यासी महात्माके पास फूट-फूटकर रोने लगा। तब उन यतिवरके हृदयमें तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी॥ ३२ बड़ी करुणा उत्पन्न हुई॥३२॥ वे योगनिष्ठ थे; उन्होंने उसके ललाटकी रेखाएँ देखकर सारा वृत्तान्त तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्। जान लिया और फिर उसे विस्तारपूर्वक कहने सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमूचे सविस्तरम् ॥ ३३ लगे॥ ३३॥ संन्यासीने कहा — ब्राह्मणदेवता! इस प्रजाप्राप्तिका यतिरुवाच मोह त्याग दो। कर्मकी गति प्रबल है, विवेकका मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति:। आश्रय लेकर संसारकी वासना छोड़ दो॥३४॥ विप्रवर! सुनो; मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्॥ ३४ निश्चय किया है कि सात जन्मतक तुम्हारे कोई शृणु विप्र मया तेऽद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्। सन्तान किसी प्रकार नहीं हो सकती॥ ३५॥ पूर्वकालमें राजा सगर एवं अंगको सन्तानके कारण दुःख भोगना सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च॥ ३५ पड़ा था। ब्राह्मण! अब तुम कुटुम्बकी आशा छोड़ संततेः सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा। दो। संन्यासमें ही सब प्रकारका सुख है॥ ३६॥ ब्राह्मणने कहा—महात्माजी! विवेकसे मेरा रे मुञ्जाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्॥ ३६ क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिये; नहीं ब्राह्मण उवाच तो मैं आपके सामने ही शोकमूर्च्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ ॥ ३७॥ जिसमें पुत्र-स्त्री आदिका विवेकेन भवेत्कि मे पुत्रं देहि बलादिप। सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। नो चेत्त्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रेशोकमूर्च्छितः॥ ३७ लोकमें सरस तो पुत्र-पौत्रादिसे भरा-पूरा गृहस्थाश्रम ही है॥३८॥ पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि। ब्राह्मणका ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधनने गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः॥ ३८ कहा, 'विधाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा चित्रकेतुको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था॥ ३९॥ इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत्स तपोधनः। इसलिये दैव जिसके उद्योगको कुचल देता है, उस चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्॥ ३९ पुरुषके समान तुम्हें भी पुत्रसे सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थीके रूपमें न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यम:। तुम मेरे सामने उपस्थित हो; ऐसी दशामें मैं तुमसे अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्।। ४० क्या कहँ'॥४०॥

| ५८ श्रीमद्भ                                                                                   | रागवत [ अ० ४                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्।                                                        | जब महात्माजीने देखा कि यह किसी प्रकार<br>अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल                                                |
| इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति॥ ४१                                                | देकर कहा—'इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना,<br>इससे उसके एक पुत्र होगा॥४१॥ तुम्हारी स्त्रीको                                            |
| सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्।                                                         | एक सालतक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय<br>एक ही अन्न खानेका नियम रखना चाहिये। यदि वह                                                  |
| वर्षाविध स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽतिनिर्मलः ॥ ४२                                            | ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाववाला<br>होगा'॥ ४२॥                                                                                 |
| एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः।                                                       | यों कहकर वे योगिराज चले गये और ब्राह्मण<br>अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल                                                       |
| पत्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् ॥ ४३<br>तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह। | अपनी स्त्रीके हाथमें दे दिया और स्वयं कहीं चला                                                                                        |
| अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये॥ ४४                                                   | गया ॥४३॥ उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभावकी थी<br>ही, वह रो-रोकर अपनी एक सखीसे कहने लगी—<br>'सखी! मुझे तो बड़ी चिन्ता हो गयी, मैं तो यह फल |
| फलभक्षेण गर्भः स्याद्गर्भेणोदरवृद्धिता।                                                       | नहीं खाऊँगी ॥ ४४ ॥ फल खानेसे गर्भ रहेगा और<br>गर्भसे पेट बढ़ जायगा। फिर कुछ खाया-पीया                                                 |
| स्वल्पभक्षं ततोऽशक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्॥ ४५                                                | जायगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जायगी; तब<br>बता, घरका धंधा कैसे होगा?॥ ४५॥ और—दैववश—                                            |
| दैवाद्धाटी व्रजेद्ग्रामे पलायेद्गर्भिणी कथम्।                                                 | यदि कहीं गाँवमें डाकुओंका आक्रमण हो गया तो<br>गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि शुकदेवजीकी तरह                                          |
| शुक्रवन्निवसेद्गर्भस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्॥ ४६                                              | यह गर्भ भी पेटमें ही रह गया तो इसे बाहर कैसे<br>निकाला जायगा॥४६॥ और कहीं प्रसवकालके                                                   |
| तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्।                                                       | समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणोंसे ही हाथ धोना<br>पड़ेगा। यों भी प्रसवके समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती                                  |
| प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे॥ ४७                                                     | है; मैं सुकुमारी भला, यह सब कैसे सह सकूँगी ?॥ ४७॥<br>मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी, तब ननदरानी आकर                                         |
| मन्दायां मिय सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा।                                                     | घरका सब माल-मता समेट ले जायँगी। और मुझसे<br>तो सत्य-शौचादि नियमोंका पालन होना भी कठिन                                                 |
| सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते॥ ४८                                                      | ही जान पड़ता है॥ ४८॥ जो स्त्री बच्चा जनती है,<br>उसे उस बच्चेके लालन-पालनमें भी बड़ा कष्ट होता                                        |
| लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते।                                                        | है। मेरे विचारसे तो वन्ध्या या विधवा स्त्रियाँ ही<br>सुखी हैं'॥४९॥                                                                    |
| वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मितः ॥ ४९                                                | मनमें ऐसे ही तरह-तरहके कुतर्क उठनेसे<br>उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पतिने                                                         |
| एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्।                                                          | पूछा—'फल खा लिया?' तब उसने कह दिया—                                                                                                   |
| पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्॥५०                                               | 'हाँ, खा लिया'॥५०॥                                                                                                                    |

अ० ४] 49 माहात्म्य एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छयाऽऽगता। एक दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी; तब उसने अपनी बहिनको सारा वृत्तान्त तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे॥ ५१ सुनाकर कहा कि 'मेरे मनमें इसकी बड़ी चिन्ता दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम्। है॥ ५१ ॥ मैं इस दु:खके कारण दिनोंदिन दुबली हो रही हूँ। बहिन! मैं क्या करूँ?' बहिनने कहा, 'मेरे साब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः ॥ ५२ पेटमें बच्चा है, प्रसव होनेपर वह बालक मैं तुझे दे तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्। दूँगी॥ ५२॥ तबतक तू गर्भवतीके समान घरमें गुप्त-रूपसे सुखसे रह। तू मेरे पतिको कुछ धन दे देगी वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम् ॥ ५३ तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे॥५३॥ (हम ऐसी युक्ति करेंगी) कि जिसमें सब लोग यही कहें कि षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। 'इसका बालक छ: महीनेका होकर मर गया' और तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे॥ ५४ में नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बालकका पालन-पोषण करती रहँगी॥५४॥ तु इस समय इसकी जाँच फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्। करनेके लिये यह फल गौको खिला दे।' ब्राह्मणीने तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः॥५५ स्त्रीस्वभाववश जो-जो उसकी बहिनने कहा था, वैसे ही सब किया॥५५॥ अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा। इसके पश्चात् समयानुसार जब उस स्त्रीके पुत्र आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददौ॥ ५६ हुआ, तब उसके पिताने चुपचाप लाकर उसे धुन्धुलीको दे दिया॥ ५६॥ और उसने आत्मदेवको सूचना दे दी तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः। कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्॥५७ आत्मदेवके पुत्र हुआ सुनकर सब लोगोंको बड़ा आनन्द हुआ॥५७॥ ब्राह्मणने उसका जातकर्म-ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च। संस्कार करके ब्राह्मणोंको दान दिया और उसके गीतवादित्रघोषोऽभूत्तद्द्वारे मङ्गलं बहु॥५८ द्वारपर गाना-बजाना तथा अनेक प्रकारके मांगलिक कृत्य होने लगे ॥ ५८ ॥ धुन्धुलीने अपने पतिसे कहा, भर्तुरग्रेऽब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम। 'मेरे स्तनोंमें तो दूध ही नहीं है; फिर गौ आदि किसी अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् ॥ ५९ अन्य जीवके दुधसे मैं इस बालकका किस प्रकार पालन करूँगी? ॥ ५९ ॥ मेरी बहिनके अभी बालक मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते। हुआ था, वह मर गया है; उसे बुलाकर अपने यहाँ तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेऽर्भं पोषयिष्यति॥ ६० रख लें तो वह आपके इस बच्चेका पालन-पोषण कर लेगी ॥ ६० ॥ तब पुत्रकी रक्षाके लिये आत्मदेवने वैसा पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे। ही किया तथा माता धुन्धुलीने उस बालकका नाम पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् ॥ ६१ धुन्धुकारी रखा॥६१॥ इसके बाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुषुवेऽर्भकम्। एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांगसुन्दर, दिव्य, सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्॥६२ निर्मल तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाला था॥६२॥

| ६० श्रीमद्                                                                                              | रागवत [ अ० ४                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे।<br>मत्वाऽऽश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः॥ ६३ | उसे देखकर ब्राह्मणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ और<br>उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किये। इस<br>समाचारसे और सब लोगोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ                                                                                            |
| भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत।<br>धेन्वा बाल: प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्॥ ६४                    | और वे बालकको देखनेके लिये आये॥ ६३॥ तथा<br>आपसमें कहने लगे, 'देखो, भाई! अब आत्मदेवका<br>कैसा भाग्य उदय हुआ है! कैसे आश्चर्यकी बात है<br>कि गौके भी ऐसा दिव्यरूप बालक उत्पन्न हुआ<br>है॥ ६४॥ दैवयोगसे इस गुप्त रहस्यका किसीको भी |
| न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः।<br>गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्॥ ६५             | पता न लगा। आत्मदेवने उस बालकके गौके-से कान<br>देखकर उसका नाम 'गोकर्ण' रखा॥ ६५॥<br>कुछ काल बीतनेपर वे दोनों बालक जवान<br>हो गये। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पण्डित और ज्ञानी                                                          |
| कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ।<br>गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः॥ ६६                      | हुआ, किन्तु धुन्धुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला॥ ६६॥<br>स्नान-शौचादि ब्राह्मणोचित आचारोंका उसमें नाम<br>भी न था और न खान-पानका ही कोई परहेज था।<br>क्रोध उसमें बहुत बढ़ा-चढ़ा था। वह बुरी-बुरी                                      |
| स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः।<br>दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्॥६७                     | वस्तुओंका संग्रह किया करता था। मुर्देके हाथसे<br>छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था॥ ६७॥ दूसरोंकी<br>चोरी करना और सब लोगोंसे द्वेष बढ़ाना उसका<br>स्वभाव बन गया था। छिपे-छिपे वह दूसरोंके घरोंमें                                    |
| चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः।<br>लालनायार्भकान्धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्॥ ६८                     | आग लगा देता था। दूसरोंके बालकोंको खेलानेके<br>लिये गोदमें लेता और उन्हें चट कुएँमें डाल<br>देता॥६८॥ हिंसाका उसे व्यसन-सा हो गया था।<br>हर समय वह अस्त्र-शस्त्र धारण किये रहता और                                               |
| हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः ।<br>चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः ॥ ६९               | बेचारे अंधे और दीन-दु:खियोंको व्यर्थ तंग करता।<br>चाण्डालोंसे उसका विशेष प्रेम था; बस, हाथमें फंदा<br>लिये कुत्तोंकी टोलीके साथ शिकारकी टोहमें घूमता<br>रहता॥ ६९॥ वेश्याओंके जालमें फँसकर उसने अपने                            |
| तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम्।<br>एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्॥ ७०              | पिताकी सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता-<br>पिताको मार-पीटकर घरके सब बर्तन-भाँडे उठा ले<br>गया॥७०॥<br>इस प्रकार जब सारी सम्पत्ति स्वाहा हो गयी,                                                                           |
| तित्पता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोद ह।<br>वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः॥ ७१                 | तब उसका कृपण पिता फूट-फूटकर रोने लगा और<br>बोला—'इससे तो इसकी माँका बाँझ रहना ही अच्छा<br>था; कुपुत्र तो बड़ा ही दु:खदायी होता है॥७१॥                                                                                          |

| 30 8]                                             | ग्रहात्म्य ६१                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्।  | अब मैं कहाँ रहूँ? कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकटको                                                         |
| प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्।। ७ | २ कौन काटेगा? हाय! मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ<br>पड़ी है, इस दु:खके कारण अवश्य मुझे एक दिन          |
| तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः।            | प्राण छोड़ने पड़ेंगे॥७२॥ उसी समय परम ज्ञानी                                                         |
| बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्॥७               | गोकर्णजी वहाँ आये और उन्होंने पिताको वैराग्यका<br>उपदेश करते हुए बहुत समझाया॥ ७३॥ वे बोले,'पिताजी!  |
| असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः।                | यह संसार असार है। यह अत्यन्त दुःखरूप और                                                             |
| सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्चलतेऽनिशम्॥ ७         | मोहमें डालनेवाला है। पुत्र किसका? धन किसका?<br>स्नेहवान् पुरुष रात-दिन दीपकके समान जलता रहता        |
| न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः।     | है॥ ७४॥ सुख न तो इन्द्रको है और न चक्रवर्ती                                                         |
| सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः॥ ७           | राजाको ही; सुख है तो केवल विरक्त, एकान्तजीवी<br>पुनिको॥ ७५॥ 'यह मेरा पुत्र है' इस अज्ञानको छोड़     |
| मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति:।           | दीजिये। मोहसे नरककी प्राप्ति होती है। यह शरीर तो                                                    |
| निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज॥ ७१   | नष्ट होगा ही। इसलिये सब कुछ छोड़कर वनमें चले<br>दि   जाइये॥ ७६॥                                     |
| तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिताब्रवीत्।     | गोकर्णके वचन सुनकर आत्मदेव वनमें जानेके<br>लिये तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, 'बेटा!               |
| किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्॥ ७      |                                                                                                     |
| अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः।            | विस्तारपूर्वक कहो॥७७॥ मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अबतक<br>कर्मवश स्नेहपाशमें बँधा हुआ अपंगकी भाँति इस       |
| कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे॥ ७०            | उ घररूप अँधेरे कुएँमें ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु                                              |
| गोकर्ण उवाच                                       | हो, इससे मेरा उद्धार करो'॥ ७८॥ गोकर्णने कहा—पिताजी! यह शरीर हड्डी,                                  |
| देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं              | मांस और रुधिरका पिण्ड है; इसे आप 'मैं' मानना                                                        |
| जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्ज।                   | छोड़ दें और स्त्री-पुत्रादिको 'अपना' कभी न मानें।<br>इस संसारको रात-दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी  |
| पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं                   | भी वस्तुको स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस,                                                       |
| वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ ७                | एकमात्र वैराग्यरसके रिसक होकर भगवान्की भक्तिमें<br>लगे रहें॥ ७९॥ भगवद्भजन ही सबसे बड़ा धर्म है,     |
| धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्                  | निरन्तर उसीका आश्रय लिये रहें। अन्य सब प्रकारके<br>लौकिक धर्मोंसे मुख मोड़ लें। सदा साधुजनोंकी सेवा |
| सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्।               | करें। भोगोंकी लालसाको पास न फटकने दें तथा                                                           |
| अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा                 | जल्दी-से-जल्दी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना<br>छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवान्की कथाओंके      |
| सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम् ॥ ८०                |                                                                                                     |

| ६२ श्रीमद्भागवत [                                  |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय                     | इस प्रकार पुत्रकी वाणीसे प्रभावित होकर<br>आत्मदेवने घर छोड़ दिया और वनकी यात्रा की।                                                                          |
| यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः।                   | यद्यपि उसकी आयु उस समय साठ वर्षकी हो चुकी                                                                                                                    |
| युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ                      | थी, फिर भी बुद्धिमें पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात-दिन<br>भगवान्की सेवा-पूजा करनेसे और नियमपूर्वक भागवतके<br>दशमस्कन्धका पाठ करनेसे उसने भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको |
| श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्।। ८१              | प्राप्त कर लिया॥ ८१॥                                                                                                                                         |
| इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमा       | ाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय:॥४॥                                                                                                                  |
| <del></del>                                        | <del></del>                                                                                                                                                  |
| अथ पञ्चमोऽध्याय:                                   |                                                                                                                                                              |
| धुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी                           | प्राप्ति और उससे उद्धार                                                                                                                                      |
| सूत उवाच                                           | <b>सूतजी कहते हैं</b> —शौनकजी! पिताके वन चले                                                                                                                 |
| पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम्।                 | जानेपर एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको बहुत<br>पीटा और कहा—'बता, धन कहाँ रखा है? नहीं तो                                                                     |
| क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्॥ १ | अभी तेरी लुआठी (जलती लकड़ी)-से खबर लूँगा॥१॥                                                                                                                  |
| इति तद्वाक्यसंत्रासाज्जनन्या पुत्रदुःखतः।          | उसकी इस धमकीसे डरकर और पुत्रके उपद्रवोंसे<br>दु:खी होकर वह रात्रिके समय कुएँमें जा गिरी और                                                                   |
| कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता॥ २          | इसीसे उसकी मृत्यु हो गयी॥ २॥ योगनिष्ठ गोकर्णजी                                                                                                               |
| गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः।       | तीर्थयात्राके लिये निकल गये। उन्हें इन घटनाओंसे<br>कोई सुख या दु:ख नहीं होता था; क्योंकि उनका न                                                              |
| न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः॥ ३         | कोई मित्र था न शत्रु॥३॥<br>धुन्धुकारी पाँच वेश्याओंके साथ घरमें रहने                                                                                         |
| धुन्धुकारी गृहेऽतिष्ठत्पञ्चपण्यवधूवृतः।            | लगा। उनके लिये भोग-सामग्री जुटानेकी चिन्ताने                                                                                                                 |
| अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः॥४              | उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकारके<br>अत्यन्त क्रूर कर्म करने लगा॥४॥ एक दिन उन                                                                       |
| एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः।              | कुलटाओंने उससे बहुत-से गहने माँगे। वह तो                                                                                                                     |
| तदर्थं निर्गतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन्॥५      | कामसे अंधा हो रहा था, मौतकी उसे कभी याद<br>नहीं आती थी। बस, उन्हें जुटानेके लिये वह घरसे                                                                     |
| यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः।           | निकल पड़ा॥५॥ वह जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन                                                                                                                       |
| ताभ्योऽयच्छत्सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च॥६       | चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुन्दर<br>वस्त्र और आभूषण लाकर दिये॥६॥ चोरीका                                                                               |
| बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन्।      | बहुत माल देखकर रात्रिके समय स्त्रियोंने विचार<br>किया कि 'यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिये                                                                   |
| चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति॥७         | इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा॥७॥                                                                                                                         |

| अ०५] माह                                                                                      | ातस्य ६३                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारियष्यित निश्चितम् ।<br>अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते ॥ ८ | राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदण्ड<br>देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही           |
| निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्।                                               | धनकी रक्षाके लिये गुप्तरूपसे इसको क्यों न मार डालें॥८॥ इसे मारकर हम इसका माल-मता लेकर               |
| इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बद्ध्य रश्मिभि: ॥ ९                                           | जहाँ-कहीं चली जायँगी।' ऐसा निश्चय कर उन्होंने<br>सोये हुए धुन्धुकारीको रस्सियोंसे कस दिया और        |
| पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः।                                                     | उसके गलेमें फाँसी लगाकर उसे मारनेका प्रयत्न                                                         |
| त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन् ॥ १०                                                  | किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी<br>चिन्ता हुई॥९-१०॥ तब उन्होंने उसके मुखपर              |
| तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपु:।                                                   | बहुत-से दहकते अँगारे डाले; इससे वह अग्निकी                                                          |
| अग्निज्वालातिदु:खेन व्याकुलो निधनं गत:॥ ११                                                    | लपटोंसे बहुत छटपटाकर मर गया॥११॥ उन्होंने                                                            |
| तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहिसकाः स्त्रियः।                                               | उसके शरीरको एक गड्ढेमें डालकर गाड़ दिया। सच<br>है, स्त्रियाँ प्राय: बड़ी दु:साहसी होती हैं। उनके इस |
| न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च॥१२                                                      | कृत्यका किसीको भी पता न चला॥१२॥ लोगोंके                                                             |
| लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः।                                               | पूछनेपर कह देती थीं कि 'हमारे प्रियतम पैसेके<br>लोभसे अबकी बार कहीं दूर चले गये हैं, इसी वर्षके     |
| आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः ॥ १३                                                 | अन्दर लौट आयेंगे'॥ १३॥ बुद्धिमान् पुरुषको दुष्टा                                                    |
| स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुध:।                                              | स्त्रियोंका कभी विश्वास न करना चाहिये। जो मूर्ख<br>इनका विश्वास करता है, उसे दुःखी होना पड़ता       |
| विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते॥ १४                                                 | है॥ १४॥ इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियोंके                                                          |
| सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्।                                                          | हृदयमें रसका संचार करती है; किन्तु हृदय छूरेकी<br>धारके समान तीक्ष्ण होता है। भला, इन स्त्रियोंका   |
| हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्॥ १५                                                  | कौन प्यारा है?॥१५॥                                                                                  |
| संहृत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुभर्तृकाः।                                                    | वे कुलटाएँ धुन्धुकारीकी सारी सम्पत्ति समेटकर<br>वहाँसे चंपत हो गयीं; उनके ऐसे न जाने कितने पति      |
| धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः॥ १६                                                   | थे। और धुन्धुकारी अपने कुकर्मोंके कारण भयंकर                                                        |
| वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दशदिशोऽन्तरम्।                                                       | प्रेत हुआ॥१६॥ वह बवंडरके रूपमें सर्वदा दसों<br>दिशाओंमें भटकता रहता था तथा शीत-घामसे सन्तप्त        |
| शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः॥ १७                                                       | और भूख-प्याससे व्याकुल होनेके कारण 'हा दैव!                                                         |
| न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन्।                                                      | हा दैव!' चिल्लाता रहता था। परन्तु उसे कहीं भी<br>कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतनेपर गोकर्णने         |
| कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत॥ १८                                                       | भी लोगोंके मुखसे धुन्धुकारीकी मृत्युका समाचार                                                       |
| अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत्।                                                         | सुना॥१७-१८॥ तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने<br>उसका गयाजीमें श्राद्ध किया; और भी जहाँ-जहाँ वे            |
| यस्मिस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्॥ १९                                              | जाते थे, उसका श्राद्ध अवश्य करते थे॥१९॥                                                             |

[ अ० ५ ६४ श्रीमद्भागवत एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वप्रं सम्पेयिवान्। इस प्रकार घूमते-घूमते गोकर्णजी अपने नगरमें आये और रात्रिके समय दूसरोंकी दृष्टिसे बचकर सीधे रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुमागतोऽलक्षितः परै: ॥ २० अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये पहुँचे॥ २०॥ वहाँ अपने भाईको सोया देख आधी रातके समय तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्। धुन्धुकारीने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया॥ २१॥ निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः॥ २१ वह कभी भेडा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इन्द्र और कभी अग्निका रूप धारण करता। अन्तमें वह सकुन्मेषः सकुद्धस्ती सकुच्च महिषोऽभवत्। मनुष्यके आकारमें प्रकट हुआ॥ २२॥ सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्नि : पुनश्च पुरुषोऽभवत्।। २२ ये विपरीत अवस्थाएँ देखकर गोकर्णने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है। तब वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुत:। उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा॥ २३॥ अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्।। २३ गोकर्णने कहा - तू कौन है? रात्रिके समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा गोकर्ण उवाच कैसे हुई ? हमें बता तो सही—तू प्रेत है, पिशाच है कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कृतो यातो दशामिमाम्। अथवा कोई राक्षस है?॥ २४॥ किं वा प्रेत: पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस न: ॥ २४ सूतजी कहते हैं—गोकर्णके इस प्रकार पूछनेपर वह बार-बार जोर-जोरसे रोने लगा। उसमें बोलनेकी सूत उवाच शक्ति नहीं थी, इसलिये उसने केवल संकेतमात्र एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः। किया॥ २५॥ अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह॥ २५ तब गोकर्णने अंजलिमें जल लेकर उसे अभिमन्त्रित करके उसपर छिडका। इससे उसके पापोंका कुछ ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्। शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा॥ २६॥ तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे॥ २६ प्रेत बोला—'मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम है प्रेत उवाच धुन्धुकारी। मैंने अपने ही दोषसे अपना ब्राह्मणत्व नष्ट अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः। कर दिया॥ २७॥ मेरे कुकर्मोंकी गिनती नहीं की जा स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया॥ २७ सकती। मैं तो महान् अज्ञानमें चक्कर काट रहा था। इसीसे मैंने लोगोंकी बड़ी हिंसा की। अन्तमें कुलटा कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिन:। स्त्रियोंने मुझे तडपा-तडपाकर मार डाला॥ २८॥ लोकानां हिंसक: सोऽहं स्त्रीभिर्दु:खेन मारित: ॥ २८ इसीसे अब प्रेतयोनिमें पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफलका उदय होनेसे मैं केवल अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्। वायुभक्षण करके जी रहा हूँ॥ २९॥ वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्॥ २९ भाई! तुम दयाके समुद्र हो; अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनिसे छुडाओ।' गोकर्णने अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। धुन्धुकारीकी सारी बातें सुनीं और तब उससे गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्।। ३० बोले॥ ३०॥

शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव॥ ३४ इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भय:। धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः।

त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च॥ ३५ गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्॥ ३६ तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि॥ ३७ विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिन:। तन्मुक्तिं नैव तेऽपश्यन् पश्यन्तः शास्त्रसंचयान्।। ३८ ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्। गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा॥ ३९ तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तच्छृत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत॥ ४० श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु।

इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्॥ ४१

होकर अपने स्थानपर रहो; मैं विचार करके तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा उपाय करूँगा'॥ ३५॥ गोकर्णकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी वहाँसे अपने स्थानपर चला आया। इधर गोकर्णने रातभर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा॥ ३६॥ प्रात:काल उनको आया देख लोग प्रेमसे उनसे मिलने आये। तब गोकर्णने रातमें जो कुछ जिस प्रकार हुआ था, वह सब उन्हें सुना दिया॥ ३७॥ उनमें जो लोग विद्वान्, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रोंको उलट-पलटकर देखा; तो भी उसकी मुक्तिका कोई उपाय न मिला॥ ३८॥ तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषयमें सूर्यनारायण जो आज्ञा करें, वही करना चाहिये। अत: गोकर्णने अपने तपोबलसे सूर्यकी गतिको रोक दिया॥ ३९॥ उन्होंने स्तुति की—'भगवन्! आप सारे संसारके साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे

कृपा करके धुन्धुकारीकी मुक्तिका साधन बताइये।'

गोकर्णकी यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा—'श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है,

इसलिये तुम उसका सप्ताह पारायण करो।' सूर्यका

यह धर्ममय वचन वहाँ सभीने सुना॥४०-४१॥

| ६६ श्रीमद्भ                                     | रागवत [ अ० ५                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्वेऽबुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्।   | तब सबने यही कहा कि 'प्रयत्नपूर्वक यही करो,                                                             |
| गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः॥ ४२ | है भी यह साधन बहुत सरल। अत: गोकर्णजी भी<br>तदनुसार निश्चय करके कथा सुनानेके लिये तैयार                 |
| तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाञ्जना ययुः।         | हो गये॥४२॥<br>देश और गाँवोंसे अनेकों लोग कथा सुननेके                                                   |
| पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै॥ ४३   | लिये आये। बहुत-से लॅंगड़े-लूले, अंधे, बूढ़े और                                                         |
| समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः।              | मन्दबुद्धि पुरुष भी अपने पापोंकी निवृत्तिके उद्देश्यसे<br>वहाँ आ पहुँचे ॥ ४३॥ इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ |
| यदैवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम्॥ ४४           | हो गयी कि उसे देखकर देवताओंको भी आश्चर्य                                                               |
| स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः ।   | होता था। जब गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और                  |
| सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्कीचकमुच्छ्रितम्॥ ४५  | इधर-उधर बैठनेके लिये स्थान ढूँढ़ने लगा। इतनेमें ही<br>उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए सात गाँठके बाँसपर    |
| तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ ।  | पड़ी ॥ ४४-४५ ॥ उसीके नीचेके छिद्रमें घुसकर वह                                                          |
| वातरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्॥ ४६      | कथा सुननेके लिये बैठ गया। वायुरूप होनेके कारण<br>वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिये बाँसमें         |
| वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः। | घुस गया॥ ४६॥                                                                                           |
| प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत्॥ ४७   | गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता<br>बनाया और प्रथमस्कन्धसे ही स्पष्ट स्वरमें कथा           |
| दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह।        | सुनानी आरम्भ कर दी॥४७॥<br>सायंकालमें जब कथाको विश्राम दिया गया,                                        |
| वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत्सशब्दं पश्यतां सताम्॥ ४८   | तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदोंके                                                             |
| द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्।    | देखते-देखते उस बाँसकी एक गाँठ तड़-तड़ शब्द<br>करती फट गयी॥४८॥ इसी प्रकार दूसरे दिन                     |
| तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्॥ ४९     | सायंकालमें दूसरी गाँठ फटी और तीसरे दिन उसी<br>समय तीसरी॥४९॥ इस प्रकार सात दिनोंमें सातों               |
| एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम्।          | गाँठोंको फोड़कर धुन्धुकारी बारहों स्कन्धोंके सुननेसे                                                   |
| कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात्प्रेततां जहौ॥५०    | पवित्र होकर प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया और दिव्यरूप<br>धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघके         |
| दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः।               | समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसीकी मालाओंसे<br>सुशोभित था तथा सिरपर मनोहर मुकुट और कानोंमें           |
| पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः॥ ५१       | कमनीय कुण्डल झिलमिला रहे थे॥५०-५१॥                                                                     |
| ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्।        | उसने तुरन्त अपने भाई गोकर्णको प्रणाम करके<br>कहा—'भाई! तुमने कृपा करके मुझे प्रेतयोनिकी                |
| त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्॥ ५२    | यातनाओंसे मुक्त कर दिया॥५२॥                                                                            |

| अ०५] माह                                                                                                                                                                             | माहात्म्य ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी।<br>सप्ताहोऽपितथाधन्यः कृष्णलोकफलप्रदः॥५३                                                                                                      | यह प्रेतपीड़ाका नाश करनेवाली श्रीमद्भागवतकी<br>कथा धन्य है तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति<br>करानेवाला इसका सप्ताह-पारायण भी धन्य है!॥५३॥                                                                                                                                                                                                                       |  |
| कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते।<br>अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति॥ ५४<br>आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतम्।<br>श्रवणं विदहेत्पापं पावकः समिधो यथा॥ ५५ | जब सप्ताहश्रवणका योग लगता है, तब सब पाप थर्रा<br>उठते हैं कि अब यह भागवतकी कथा जल्दी ही<br>हमारा अन्त कर देगी॥५४॥ जिस प्रकार आग<br>गीली-सूखी, छोटी-बड़ी—सब तरहकी लकड़ियोंको<br>जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण मन,<br>वचन और कर्मद्वारा किये हुए नये-पुराने, छोटे-<br>बड़े—सभी प्रकारके पापोंको भस्म कर देता है॥५५॥<br>विद्वानोंने देवताओंकी सभामें कहा है कि |  |
| अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देवसंसदि। अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्॥ ५६ किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा।                                                        | जो लोग इस भारतवर्षमें श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं<br>सुनते, उनका जन्म वृथा ही है॥ ५६॥ भला, मोहपूर्वक<br>लालन-पालन करके यदि इस अनित्य शरीरको हृष्ट-<br>पुष्ट और बलवान् भी बना लिया तो भी श्रीमद्भागवतकी<br>कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ?॥ ५७॥<br>अस्थियाँ ही इस शरीरके आधारस्तम्भ हैं, नस-<br>नाडीरूप रस्सियोंसे यह बँधा हुआ है, ऊपरसे इसपर                             |  |
| अधुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना॥५७<br>अस्थिस्तम्भंस्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्।<br>चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः॥५८                                                   | मांस और रक्त थोपकर इसे चर्मसे मँढ़ दिया गया है।<br>इसके प्रत्येक अंगमें दुर्गन्ध आती है; क्योंकि है तो<br>यह मल-मूत्रका भाण्ड ही॥५८॥ वृद्धावस्था और<br>शोकके कारण यह परिणाममें दु:खमय ही है, रोगोंका<br>तो घर ही ठहरा। यह निरन्तर किसी-न-किसी<br>कामनासे पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं                                                                         |  |
| जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरम्।<br>दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरम्॥५९                                                                                                  | होती। इसे धारण किये रहना भी एक भार ही है;<br>इसके रोम–रोममें दोष भरे हुए हैं और नष्ट होनेमें इसे<br>एक क्षण भी नहीं लगता॥५९॥ अन्तमें यदि इसे<br>गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं; कोई                                                                                                                                                                      |  |
| कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्।<br>अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि॥ ६०                                                                                            | पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और<br>अग्निमें जला दिया जाता है तो भस्मकी ढेरी हो जाता<br>है। ये तीन ही इसकी गतियाँ बतायी गयी हैं। ऐसे<br>अस्थिर शरीरसे मनुष्य अविनाशी फल देनेवाला काम<br>क्यों नहीं बना लेता?॥६०॥ जो अन्न प्रात:काल पकाया                                                                                                                     |  |
| यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति।<br>तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता॥६१                                                                                              | जाता है, वह सायंकालतक बिगड़ जाता है; फिर<br>उसीके रससे पुष्ट हुए शरीरकी नित्यता कैसी॥ ६१॥                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

श्रीमद्भागवत [ अ० ५ ६८ सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि:। इस लोकमें सप्ताहश्रवण करनेसे भगवान्की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अत: सब प्रकारके अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम्॥६२ दोषोंकी निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है॥ ६२॥ बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु। जो लोग भागवतकी कथासे वंचित हैं, वे तो जलमें बुद्बुदे और जीवोंमें मच्छरोंके समान केवल मरनेके जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः॥६३ लिये ही पैदा होते हैं॥ ६३॥ भला, जिसके प्रभावसे जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्। जड़ और सूखे हुए बाँसकी गाँठें फट सकती हैं, उस भागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गाँठोंका चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्।। ६४ खुल जाना कौन बडी बात है॥६४॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछद्यन्ते सर्वसंशयाः। सप्ताहश्रवण करनेसे मनुष्यके हृदयकी गाँठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न-भिन्न हो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते॥ ६५ जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं॥६५॥ संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि यह भागवतकथारूप तीर्थ संसारके कीचडको धोनेमें बड़ा ही पटु है। विद्वानोंका कथन है कि जब कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै: स्मृता ॥ ६६ यह हृदयमें स्थित हो जाता है, तब मनुष्यकी मुक्ति एवं ब्रुवित वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा। निश्चित ही समझनी चाहिये॥६६॥ जिस समय धुन्धुकारी ये सब बातें कह रहा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् ॥ ६७ था, जिसके लिये वैकुण्ठवासी पार्षदोंके सहित एक सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। विमान उतरा; उससे सब ओर मण्डलाकार प्रकाश फैल रहा था॥६७॥ विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्।। ६८ सब लोगोंके सामने ही धुन्धुकारी उस विमानपर चढ गया। तब उस विमानपर आये हुए पार्षदोंको गोकर्ण उवाच देखकर उनसे गोकर्णने यह बात कही॥६८॥ अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। गोकर्णने पुछा—भगवानुके प्रिय पार्षदो! यहाँ हमारे अनेकों शुद्धहृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिये आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुत:॥६९ आपलोग एक साथ बहुत-से विमान क्यों नहीं लाये? श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते। हम देखते हैं कि यहाँ सभीने समानरूपसे कथा सुनी है, फिर फलमें इस प्रकारका भेद क्यों हुआ, यह फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः॥ ७० बताइये॥ ६९-७०॥ हरिदासा ऊचु: भगवानुके सेवकोंने कहा — हे मानद! इस फलभेदका कारण इनके श्रवणका भेद ही है। यह श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। ठीक है कि श्रवण तो सबने समानरूपसे ही किया श्रवणं तु कृतं सर्वेर्न तथा मननं कृतम्। है, किन्तु इसके-जैसा मनन नहीं किया। इसीसे एक साथ भजन करनेपर भी उसके फलमें भेद रहा॥ ७१॥ फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद॥ ७१

अ० ५] ६९ माहात्म्य सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतम्। इस प्रेतने सात दिनोंतक निराहार रहकर श्रवण किया था, तथा सुने हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खूब मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्॥ ७२ मनन-निर्दिध्यासन भी करता रहता था॥७२॥ जो अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्। ज्ञान दृढ़ नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवणका, संदेहसे मन्त्रका और संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जप: ॥ ७३ चित्तके इधर-उधर भटकते रहनेसे जपका भी कोई अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम्। फल नहीं होता॥७३॥ वैष्णवहीन देश, अपात्रको हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम्॥ ७४ कराया हुआ श्राद्धका भोजन, अश्रोत्रियको दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल-इन सबका नाश हो जाता विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वभावना। है॥ ७४॥ गुरुवचनोंमें विश्वास, दीनताका भाव, मनके मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मति:॥ ७५ दोषोंपर विजय और कथामें चित्तकी एकाग्रता इत्यादि नियमोंका यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथार्थ एवमादि कृतं चेत्स्यात्तदा वै श्रवणे फलम्। फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्भागवतकी पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्धुवम्॥ ७६ कथा सुनें तो निश्चय ही सबको वैकुण्ठकी प्राप्ति गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्। होगी॥ ७५-७६॥ और गोकर्णजी! आपको तो भगवान् स्वयं आकर गोलोकधाममें ले जायँगे। यों कहकर एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः ॥ ७७ वे सब पार्षद हरिकीर्तन करते वैकुण्ठलोकको चले श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः। गये॥ ७७॥ श्रावण मासमें गोकर्णजीने फिर उसी प्रकार सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः॥ ७८ सप्ताहक्रमसे कथा कही और उन श्रोताओंने उसे कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद॥ ७९ फिर सुना॥ ७८॥ नारदजी! इस कथाकी समाप्तिपर विमानै: सह भक्तेश्च हरिराविर्बभूव ह। जो कुछ हुआ, वह सुनिये॥७९॥ वहाँ भक्तोंसे भरे हुए विमानोंके साथ भगवान् प्रकट हुए। सब ओरसे जयशब्दा नमःशब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा॥ ८० खूब जय-जयकार और नमस्कारकी ध्वनियाँ होने पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरि:। लगीं ॥ ८० ॥ भगवान् स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंखकी ध्विन करने लगे और उन्होंने गोकर्णको गोकर्णं तु समालिङ्ग्याकरोत्स्वसदृशं हरिः॥ ८१ हृदयसे लगाकर अपने ही समान बना लिया॥८१॥ श्रोतृनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः। उन्होंने क्षणभरमें ही अन्य सब श्रोताओंको भी मेघके किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्।। ८२ समान श्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुण्डलादिसे विभूषित कर दिया॥८२॥ उस तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः। गाँवमें कुत्ते और चाण्डालपर्यन्त जितने भी जीव थे, विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा॥ ८३ वे सभी गोकर्णजीकी कुपासे विमानोंपर चढा लिये गये॥ ८३॥ तथा जहाँ योगिजन जाते हैं, उस भगवद्धाममें प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिन:। वे भेज दिये गये। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवानु श्रीकृष्ण गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्। कथाश्रवणसे प्रसन्न होकर गोकर्णजीको साथ ले अपने कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः ॥ ८४ ग्वालबालोंके प्रिय गोलोकधाममें चले गये॥८४॥

[अ० ६ 90 श्रीमद्भागवत अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः। पूर्वकालमें जैसे अयोध्यावासी भगवान् श्रीरामके साथ साकेतधाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् ॥ ८५ उन सबको योगिदुर्लभ गोलोकधामको ले गये॥ ८५॥ यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा। जिस लोकमें सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धोंकी भी कभी तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्।। ८६ गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण ब्रुमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं करनेसे चले गये॥८६॥ नारदजी! सप्ताहयज्ञके द्वारा कथाश्रवण करनेसे सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम्। जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषयमें कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यै: हम आपसे क्या कहें ? अजी! जिन्होंने अपने कर्णपुटसे पीतश्च ते गर्भगता न भूय:॥८७ गोकर्णजीकी कथाके एक अक्षरका भी पान किया वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणै-था, वे फिर माताके गर्भमें नहीं आये॥८७॥ जिस गतिको लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर स्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्जितै: । सुखानेसे, बहुत कालतक घोर तपस्या करनेसे और योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै योगाभ्याससे भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताहश्रवणसे सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्॥८८ सहजमें ही प्राप्त कर लेते हैं॥ ८८॥ इस परम पवित्र इतिहासिममं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः। इतिहासका पाठ चित्रकृटपर विराजमान मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः॥८९ शाण्डिल्य भी ब्रह्मानन्दमें मग्न होकर करते रहते हैं॥ ८९॥ यह कथा बडी ही पवित्र है। एक बारके आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रवणसे ही समस्त पापराशिको भस्म कर देती है। श्रुतं सकृद्वै विदहेदघौघम्। यदि इसका श्राद्धके समय पाठ किया जाय, तो इससे श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे-पितृगणको बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करनेसे नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च॥ ९० | मोक्षकी प्राप्ति होती है॥ ९०॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ अथ षष्ठोऽध्यायः सप्ताहयज्ञकी विधि श्रीसनकादि कहते हैं -- नारदजी! अब हम कुमारा ऊचु: आपको सप्ताहश्रवणकी विधि बताते हैं। यह अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्। विधि प्राय: लोगोंकी सहायता और धनसे साध्य सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः ॥ कही गयी है॥१॥ पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषीको बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिये तथा विवाहके लिये जिस प्रकार धनका

प्रबन्ध किया जाता है उस प्रकार ही धनकी व्यवस्था

इसके लिये करनी चाहिये॥२॥

दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः।

विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्॥

| अ० ६ ]                                                                                        | माहात          | म्य ७१                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नभस्य आश्विनोर्जो च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः ।<br>एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः ॥    |                | कथा आरम्भ करनेमें भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक,<br>मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण—ये छ: महीने श्रोताओंके                                                 |
| मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा।                                                  | ٠ -            | लिये मोक्षकी प्राप्तिके कारण हैं॥३॥ देवर्षे! इन<br>महीनोंमें भी भद्रा-व्यतीपात आदि कुयोगोंको सर्वथा                                               |
| सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये॥<br>देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः।   | -              | त्याग देना चाहिये तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों,<br>उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिये॥४॥ फिर                                                       |
| भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः॥<br>दूरे हरिकथाः केचिद्दूरे चाच्युतकीर्तनाः।         | <b>u</b> .     | प्रयत्न करके देश–देशान्तरोंमें यह संवाद भेजना<br>चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सब लोगोंको सपरिवार<br>पधारना चाहिये॥५॥ जो स्त्री और शूद्रादि भगवत्कथा   |
| स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्॥                                                 | <b>&amp;</b> . | एवं संकीर्तनसे दूर पड़ गये हैं। उनको भी सूचना हो<br>जाय, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये॥६॥ देश–देशमें जो                                                 |
| देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः।<br>तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्॥   | 9              | विरक्त वैष्णव और हरिकीर्तनके प्रेमी हों, उनके पास<br>निमन्त्रणपत्र अवश्य भेजे। उसे लिखनेकी विधि इस<br>प्रकार बतायी गयी है॥७॥ 'महानुभावो! यहाँ सात |
| सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः।<br>अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति॥                   | -              | दिनतक सत्पुरुषोंका बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और<br>अपूर्व रसमयी श्रीमद्भागवतको कथा होगी॥८॥                                                          |
| श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः।<br>भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः॥                       |                | आपलोग भगवद्रसके रिसक हैं, अत: श्रीभागवतामृतका<br>पान करनेके लिये प्रेमपूर्वक शीघ्र ही पधारनेकी कृपा<br>करें॥ ९॥ यदि आपको विशेष अवकाश न हो, तो     |
| नावकाशः कदाचिच्चेद् दिनमात्रं तथापि तु।<br>सर्वथाऽऽगमनं कार्यं क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः॥ १       |                | भी एक दिनके लिये तो अवश्य ही कृपा करनी<br>चाहिये; क्योंकि यहाँका तो एक क्षण भी अत्यन्त                                                            |
| एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च।                                                            |                | दुर्लभ है'॥ १०॥ इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमन्त्रित<br>करे और जो लोग आयें, उनके लिये यथोचित                                                    |
| आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्॥ १<br>तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्।     |                | निवास-स्थानका प्रबन्ध करे॥११॥<br>कथाका श्रवण किसी तीर्थमें, वनमें अथवा<br>अपने घरपर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लम्बा-                             |
| विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् ॥ १<br>शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनम् ।        | १२             | चौड़ा मैदान हो, वहीं कथास्थल रखना चाहिये॥१२॥<br>भूमिका शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग-बिरंगी                                                       |
| गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्॥ १                                                       | १३   .         | धातुओंसे चौक पूरे। घरकी सारी सामग्री उठाकर<br>एक कोनेमें रख दे॥१३॥ पाँच दिन पहलेसे ही                                                             |
| अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्।<br>कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्यैः कदलीखण्डमण्डितः॥ १ | १४ .           | यत्नपूर्वक बहुत-से बिछानेके वस्त्र एकत्र कर ले<br>तथा केलेके खंभोंसे सुशोभित एक ऊँचा मण्डप<br>वैयार कराये॥ १४॥ उसे सब ओर फल सुश्रास्त्र           |
| फलपुष्पदलैर्विष्वग्वितानेन विराजितः।<br>चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः॥ १            |                | तैयार कराये॥१४॥ उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र<br>और चँदोवेसे अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियाँ<br>लगाकर तरह-तरहके सामानोंसे सजा दे॥१५॥                  |

| ७२ श्रीमद्भ                                          | रागवत [ अ० ६                                                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्।          | उस मण्डपमें कुछ ऊँचाईपर सात विशाल लोकोंकी                                                         |
| तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ १६    | कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणोंको बुला-                                                     |
|                                                      | बुलाकर बैठाये॥ १६॥ आगेकी ओर उनके लिये वहाँ                                                        |
| पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्।             | यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ताके लिये                                                      |
| वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्॥ १७           | भी एक दिव्य सिंहासनका प्रबन्ध करे॥१७॥ यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख        |
| उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा।        | होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोताको<br>उत्तरकी ओर मुख करके बैठना चाहिये॥ १८॥       |
| प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्धक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा॥ १८   | अथवा वक्ता और श्रोताको पूर्वमुख होकर बैठना                                                        |
| अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः।                | चाहिये। देश-काल आदिको जाननेवाले महानुभावोंने श्रोताके लिये ऐसा ही नियम बताया है॥ १९॥ जो           |
| श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः ॥ १९         | वेद-शास्त्रकी स्पष्ट व्याख्या करनेमें समर्थ हो,                                                   |
| विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्।       | तरह-तरहके दृष्टान्त दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यन्त नि:स्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णुभक्त        |
| दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिःस्पृहः ॥ २०    | ब्राह्मणको वक्ता बनाना चाहिये॥ २०॥ श्रीमद्भागवतके                                                 |
|                                                      | प्रवचनमें ऐसे लोगोंको नियुक्त नहीं करना चाहिये जो                                                 |
| अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः ।         | पण्डित होनेपर भी अनेक धर्मोंके चक्करमें पड़े हुए,                                                 |
| शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिता:।। २१   | स्त्री-लम्पट एवं पाखण्डके प्रचारक हों॥ २१॥ वक्ताके                                                |
|                                                      | पास ही उसकी सहायताके लिये एक वैसा ही विद्वान्                                                     |
| वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः ।     | और स्थापित करना चाहिये। वह भी सब प्रकारके<br>संशयोंकी निवृत्ति करनेमें समर्थ और लोगोंको समझानेमें |
| पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः॥ २२               | कुशल हो॥ २२॥                                                                                      |
| वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये।    | कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण                                                      |
|                                                      | करनेके लिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये। तथा                                                    |
| अरुणोदयेऽसौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्॥ २३      | अरुणोदयके समय शौचसे निवृत्त होकर अच्छी तरह                                                        |
| निनां गंधीपनः सन्त्य गंध्यानां रहां प्रसन्तनः ।      | स्नान करे॥ २३॥ और संध्यादि अपने नित्यकर्मों को                                                    |
| नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः।   | संक्षेपसे समाप्त करके कथाके विघ्नोंकी निवृत्तिके                                                  |
| कथाविघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्॥ २४                | लिये गणेशजीका पूजन करे॥ २४॥<br>तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर पूर्व पापोंकी                            |
| पितॄन् संतर्प्यं शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। | शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करे और एक मण्डल                                                        |
| •                                                    | बनाकर उसमें श्रीहरिको स्थापित करे॥ २५॥                                                            |
| मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा॥ २५      | फिर भगवान् श्रीकृष्णको लक्ष्य करके                                                                |
| कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधिं क्रमात्।      | मन्त्रोच्चारणपूर्वक क्रमशः षोडशोपचारविधिसे पूजन                                                   |
| प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्॥ २६       | करे और उसके पश्चात् प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादि<br>कर इस प्रकार स्तुति करे॥ २६॥                     |
| अवावाना विस्थाता र् पूर्णाता रहाताना वरत्। १५        | नगर रुप्त अनगर रपुरि। नगर ॥ १५ ॥                                                                  |

| अ०६] माह                                           | ात्म्य ७३                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे।               | 'करुणानिधान! मैं संसारसागरमें डूबा हुआ                                                            |
| कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्॥ २७          | और बड़ा दीन हूँ। कर्मोंके मोहरूपी ग्राहने मुझे<br>पकड़ रखा है। आप इस संसारसागरसे मेरा उद्धार      |
| श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः।             | कीजिये'॥ २७॥ इसके पश्चात् धूप-दीप आदि                                                             |
| कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता॥ २८        | सामग्रियोंसे श्रीमद्भागवतकी भी बड़े उत्साह और<br>प्रीतिपूर्वक विधि-विधानसे पूजा करे॥ २८॥ फिर      |
| ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्।           | पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार करे                                                              |
| स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा॥ २९      | और प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे—॥२९॥<br>'श्रीमद्भागवतके रूपमें आप साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र |
| श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि।       | ही विराजमान हैं। नाथ! मैंने भवसागरसे छुटकारा                                                      |
| स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे॥ ३०        | पानेके लिये आपकी शरण ली है॥ ३०॥ मेरा यह                                                           |
| मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया।                 | मनोरथ आप बिना किसी विघ्न-बाधाके सांगोपांग<br>पूरा करें। केशव! मैं आपका दास हूँ'॥३१॥               |
| निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव॥ ३१         | इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका                                                                |
| एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्।            | पूजन करे। उसे सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विभूषित करे<br>और फिर पूजाके पश्चात् उसकी इस प्रकार स्तुति   |
| सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्॥ ३२ | करे—॥ ३२॥ 'शुकस्वरूप भगवन्! आप समझानेकी                                                           |
| शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद।                | कलामें कुशल और सब शास्त्रोंमें पारंगत हैं;                                                        |
| एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय॥३३                 | कृपया इस कथाको प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर<br>करें'॥ ३३॥ फिर अपने कल्याणके लिये प्रसन्नता–      |
| तदग्रे नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे मुदा।         | पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और सात                                                           |
| सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि॥ ३४          | दिनोंतक यथाशक्ति उसका पालन करे॥ ३४॥ कथामें<br>विघ्न न हो, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंको और वरण      |
| वरणं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये।               | करे; वे द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा भगवान्के नामोंका जप                                              |
| कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया॥ ३५    | करें॥ ३५॥ फिर ब्राह्मण, अन्य विष्णुभक्त एवं<br>कीर्तन करनेवालोंको नमस्कार करके उनकी पूजा करे      |
| ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः ।  | और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसनपर बैठ                                                             |
| नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्॥ ३६      | जाय॥ ३६॥ जो पुरुष लोक, सम्पत्ति, धन, घर और<br>पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर शुद्धचित्तसे केवल कथामें   |
| लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च।             | ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवणका उत्तम फल                                                       |
| कथाचित्तः शुद्धमितः स लभेत्फलमुत्तमम्।। ३७         | मिलता है॥ ३७॥                                                                                     |
| आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम्।             | बुद्धिमान् वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसे<br>कथा आरम्भ करके साढ़े तीन पहरतक मध्यम                   |
| वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता॥ ३८             | स्वरसे अच्छी तरह कथा बाँचे॥ ३८॥ दोपहरके समय                                                       |
| कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्।          | दो घड़ीतक कथा बंद रखे। उस समय कथाके प्रसंगके अनुसार वैष्णवोंको भगवान्के गुणोंका कीर्तन            |
| तत्कथामनु कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा॥ ३९       | करना चाहिये—व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिये॥ ३९॥                                                    |

| ७४ श्रीमद                                                                                                                                | द्रागवत [अ०६                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः।<br>हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना॥ ४०<br>उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छृणुयात्तदा।    | कथाके समय मल-मूत्रके वेगको काबूमें रखनेके<br>लिये अल्पाहार सुखकारी होता है; इसलिये श्रोता<br>केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे॥४०॥              |
| उपाध्य सप्तरात्र व शाक्तश्चच्छृणुयात्तदा।<br>घृतपानं पय:पानं कृत्वा वै शृणुयात्सुखम्॥ ४१                                                 | यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार रहकर कथा सुने<br>अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण                                                      |
| फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः।<br>सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्॥ ४२                                                    | करे ॥ ४१ ॥ अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन<br>करे । जिससे जैसा नियम सुभीतेसे सध सके, उसीको<br>कथाश्रवणके लिये ग्रहण करे ॥ ४२ ॥ मैं तो उपवासकी      |
| भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्।<br>नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि॥ ४३                                                           | अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह<br>कथाश्रवणमें सहायक हो। यदि उपवाससे श्रवणमें<br>बाधा पहुँचती हो तो वह किसी कामका नहीं॥ ४३॥            |
| सप्ताहब्रतिनां पुंसां नियमाञ्छृणु नारद।<br>विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे॥ ४४                                                   | नारदजी! नियमसे सप्ताह सुननेवाले पुरुषोंके<br>नियम सुनिये। विष्णुभक्तकी दीक्षासे रहित पुरुष<br>कथाश्रवणका अधिकारी नहीं है॥४४॥ जो पुरुष            |
| ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनम्।<br>कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती॥ ४५<br>द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च। | नियमसे कथा सुने, उसे ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर<br>सोना और नित्यप्रति कथा समाप्त होनेपर पत्तलमें<br>भोजन करना चाहिये॥ ४५॥ दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ   |
| भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती॥ ४६<br>कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च।                                                  | अन्न, भावदूषित पदार्थ और बासी अन्न—इनका उसे<br>सर्वदा ही त्याग करना चाहिये॥ ४६॥ काम, क्रोध, मद,<br>मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह और द्वेषको तो अपने |
| दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती॥४७<br>वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतिनां तथा।                                                     | पास भी नहीं फटकने देना चाहिये॥ ४७॥ वह वेद,<br>वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और<br>महापुरुषोंकी निन्दासे भी बचे॥ ४८॥ नियमसे कथा |
| स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती॥ ४८ रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तथा।                                                   | सुननेवाले पुरुषको रजस्वला स्त्री, अन्त्यज, म्लेच्छ,<br>पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवाले                                       |
| द्विजद्विड्वेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती॥ ४९ सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा।                                                     | तथा वेदको न माननेवाले पुरुषोंसे बात नहीं करनी<br>चाहिये॥ ४९॥ सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता,<br>विनय और उदारताका बर्ताव करना चाहिये॥ ५०॥      |
| उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात्कथाव्रती॥५०<br>दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्।                                                   | धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे पीड़ित, भाग्यहीन,<br>पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण<br>करे॥५१॥ जिस स्त्रीका रजोदर्शन रुक गया हो,    |
| अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्।। ५१<br>अपुष्पा काकवन्थ्या च वन्थ्या या च मृतार्भका।                                               | जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जो बाँझ<br>हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका                                                          |
| स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ ५२<br>एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्।                                                | गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथाको<br>सुने॥५२॥ये सब यदि विधिवत् कथा सुनें तो इन्हें<br>अक्षय फलकी प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम        |
| अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा॥ ५३                                                                                                | दिव्य कथा करोड़ों यज्ञोंका फल देनेवाली है॥ ५३॥                                                                                                   |

अ० ६] माहात्म्य एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत्। इस प्रकार इस व्रतकी विधियोंका पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फलकी इच्छा जन्माष्टमीव्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभि: ॥ ५४ हो, वे जन्माष्टमीव्रतके समान ही इस कथाव्रतका अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः। उद्यापन करें॥५४॥ किन्तु जो भगवान्के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिये उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है। श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥ ५५ वे श्रवणसे ही पवित्र हैं; क्योंकि वे तो निष्काम एवं नगाहयज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा। भगवद्भक्त हैं॥५५॥ इस प्रकार जब सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तब पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः ॥ ५६ श्रोताओंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ताकी प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्। पूजा करनी चाहिये॥ ५६॥ फिर वक्ता श्रोताओंको मृदङ्गतालललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः॥५७ प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएँ दे तथा सब लोग मृदंग और झाँझकी मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीर्तन जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्। करें॥ ५७॥ जय-जयकार, नमस्कार और शंखध्वनिका विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्।। ५८ घोष कराये तथा ब्राह्मण और याचकोंको धन और अन्न दे॥ ५८॥ श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके विरक्तश्चेद्भवेच्छ्रोता गीता वाच्या परेऽहनि। लिये दूसरे दिन गीतापाठ करे; गृहस्थ हो तो हवन गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये॥ ५९ करे॥ ५९॥ उस हवनमें दशमस्कन्धका एक-एक श्लोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च। अन्नादि सामग्रियोंसे आहुति दे॥६०॥ पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्॥६० अथवा एकाग्रचित्तसे गायत्री-मन्त्रद्वारा हवन करे; क्योंकि तत्त्वतः यह महापुराण गायत्रीस्वरूप ही अथवा हवनं कुर्याद्गायत्र्या सुसमाहित:। है॥ ६१ ॥ होम करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः॥६१ प्राप्त करनेके लिये ब्राह्मणोंको हवनसामग्री दान करे होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये। तथा नाना प्रकारकी त्रुटियोंको दूर करनेके लिये और विधिमें फिर जो न्यूनाधिकता रह गयी हो, उसके नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः॥६२ दोषोंकी शान्तिके लिये विष्णुसहस्रनामका पाठ करे। दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है॥६२-६३॥ तेन स्यात्सफलं सर्वं नास्त्यस्माद्धिकं यत: ॥ ६३ फिर बारह ब्राह्मणोंको खीर और मधु आदि द्वादश ब्राह्मणान् पश्चाद्भोजयेन्मधुपायसैः। उत्तम-उत्तम पदार्थ खिलाये तथा व्रतकी पूर्तिके लिये गौ और सुवर्णका दान करे॥ ६४॥ सामर्थ्य हो तो दद्यात्सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे॥६४ तीन तोले सोनेका एक सिंहासन बनवाये, उसपर शक्तौ पलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च। सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी पोथी रखकर उसकी आवाहनादि विविध उपचारोंसे पूजा तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्।। ६५ करे और फिर जितेन्द्रिय आचार्यको—उसका वस्त्र, सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणम्। आभूषण एवं गन्धादिसे पूजनकर—दक्षिणाके सहित वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने॥६६ समर्पण कर दे॥ ६५-६६॥

[ अ० ६ श्रीमद्भागवत ७६ आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धनैः। यों करनेसे वह बुद्धिमान् दाता जन्म-मरणके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। यह सप्ताहपारायणकी एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे॥६७ विधि सब पापोंकी निवृत्ति करनेवाली है। इसका इस प्रकार ठीक-ठीक पालन करनेसे यह मंगलमय फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम्। भागवतपुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥ ६८ धर्म, काम और मोक्ष-चारोंकी प्राप्तिका साधन हो जाता है-इसमें सन्देह नहीं॥६७-६८॥ कुमारा ऊचु: सनकादि कहते हैं--- नारदजी! इस प्रकार इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छिस। तुम्हें यह सप्ताहश्रवणकी विधि हमने पूरी-पूरी श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्ती करे स्थिते॥६९ सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद्भागवतसे भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ सूत उवाच लग जाते हैं॥६९॥ इत्युक्तवा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम्। सूतजी कहते हैं-शौनकजी! यों कहकर सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्॥ ७० महामुनि सनकादिने एक सप्ताहतक विधिपूर्वक इस सर्वपापनाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्। प्रदान करनेवाली भागवतकथाका प्रवचन किया। यथाविधि ततो देवं तृष्ट्वः पुरुषोत्तमम्॥ ७१ सब प्राणियोंने नियमपूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात् उन्होंने विधिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तृति की॥७०-७१॥ कथाके अन्तमें ज्ञान, वैराग्य और तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा। भक्तिको बडी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण तारुण्यं परमं चाभृत्सर्वभृतमनोहरम्॥ ७२ होकर सब जीवोंका चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे॥७२॥ अपना मनोरथ पूरा होनेसे नारदजीको नारदश्च कृतार्थोऽभृत्सिद्धे स्वीये मनोरथे। भी बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च पुलकोकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसम्भृतः॥ ७३ हो आया और वे परमानन्दसे पूर्ण हो गये ॥७३॥ इस प्रकार कथा श्रवणकर भगवान्के प्यारे नारदजी एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवित्रयः। हाथ जोड़कर प्रेमगद्गद वाणीसे सनकादिसे कहने प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलि: ॥ ७४ लगे ॥ ७४ ॥ नारदजीने कहा—मैं धन्य हूँ, आपलोगोंने नारद उवाच करुणा करके मुझे बडा ही अनुगृहीत किया है, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः। आज मुझे सर्वपापहारी भगवान् श्रीहरिकी ही प्राप्ति अद्य मे भगवाल्लब्धः सर्वपापहरो हरिः॥ ७५ हो गयी॥ ७५॥ तपोधनो! मैं श्रीमद्भागवतश्रवणको ही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि जिसके श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः। श्रवणसे वैकुण्ठ (गोलोक)-विहारी श्रीकृष्णकी प्राप्ति वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते॥ ७६ होती है॥ ७६॥

| अ०६] माह                                                                                                                                                                                  | ात्म्य ७७                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सूत उवाच  एवं ब्रुवित वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे। पिरभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा॥ ७७ तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः। कथावसाने निजलाभपूर्णः             | सूतजी कहते हैं—शौनकजी! वैष्णवश्रेष्ठ<br>नारदजी यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते-फिरते<br>योगेश्वर शुकदेवजी आ गये॥७७॥ कथा समाप्त<br>होते ही व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी वहाँ पधारे। सोलह<br>वर्षकी-सी आयु, आत्मलाभसे पूर्ण, ज्ञानरूपी महा-<br>सागरका संवर्धन करनेके लिये चन्द्रमाके समान वे |
| प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः॥ ७८<br>दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं<br>सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम्।<br>प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं<br>स्थितोऽवदत्संशृणुतामलां गिरम्॥ ७९<br>श्रीशुक उवाच | प्रेमसे धीरे-धीरे श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे थे॥ ७८॥<br>परम तेजस्वी शुकदेवजीको देखकर सारे सभासद्<br>झटपट खड़े हो गये और उन्हें एक ऊँचे आसनपर<br>बैठाया। फिर देवर्षि नारदजीने उनका प्रेमपूर्वक पूजन<br>किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा—'आपलोग<br>मेरी निर्मल वाणी सुनिये'॥ ७९॥      |
| निगमकल्पतरोर्गलितं फलं<br>शुक्रमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।<br>पिबत भागवतं रसमालयं<br>मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥८०<br>धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो                                             | श्रीशुकदेवजी बोले—रिसक एवं भावुक जन!<br>यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका परिपक्व फल<br>है। श्रीशुकदेवरूप शुकके मुखका संयोग होनेसे<br>अमृतरससे परिपूर्ण है। यह रस-ही-रस है—इसमें न<br>छिलका है न गुठली। यह इसी लोकमें सुलभ है।<br>जबतक शरीरमें चेतना रहे तबतक आपलोग बार-            |
| निर्मत्सराणां सतां<br>वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं<br>तापत्रयोन्मूलनम् ।                                                                                                                 | बार इसका पान करें॥८०॥ महामुनि व्यासदेवने<br>श्रीमद्भागवतमहापुराणकी रचना की है। इसमें निष्कपट—<br>निष्काम परम धर्मका निरूपण है। इसमें शुद्धान्त:करण                                                                                                                                   |
| श्रीमद्भागवते महामुनिकृते<br>किं वा परैरीश्वरः<br>सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः<br>शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥८१                                                                           | सत्पुरुषोंके जानने-योग्य कल्याणकारी वास्तविक<br>वस्तुका वर्णन है, जिससे तीनों तापोंकी शान्ति होती<br>है। इसका आश्रय लेनेपर दूसरे शास्त्र अथवा साधनकी<br>आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष<br>इसके श्रवणकी इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलम्ब                                |
| श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं<br>यद्वैष्णवानां धनं<br>यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं<br>ज्ञानं परं गीयते।<br>यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं<br>नैष्कर्म्यमाविष्कृतं                                       | उनके हृदयमें अवरुद्ध हो जाता है॥८१॥ यह<br>भागवत पुराणोंका तिलक और वैष्णवोंका धन है।<br>इसमें परमहंसोंके प्राप्य विशुद्ध ज्ञानका ही वर्णन<br>किया गया है; तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके सहित<br>निवृत्तिमार्गको प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष                                        |
| तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो<br>भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ ८२<br>स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः ।<br>अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मा मुञ्जत कर्हिचित् ॥ ८३                        | भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मननमें तत्पर<br>रहता है, वह मुक्त हो जाता है॥८२॥ यह रस<br>स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलास और वैकुण्ठमें भी नहीं<br>है। इसलिये भाग्यवान् श्रोताओ! तुम इसका खूब पान<br>करो; इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो॥८३॥                                                    |

| ७८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                     | रागवत [ अ० ६                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>सूत उवाच</i><br>एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ<br>मध्ये सभायां हरिराविरासीत्।                                                                                     | सूतजी कहते हैं—श्रीशुकदेवजी इस प्रकार<br>कह ही रहे थे कि उस सभाके बीचोबीच प्रह्लाद,<br>बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदोंके सहित<br>साक्षात् श्रीहरि प्रकट हो गये। तब देवर्षि नारदने                                                                                              |
| प्रह्णदबल्युद्धवफाल्गुनादिभि-<br>र्वृतः सुर्राषस्तमपूजयच्च तान्॥८४<br>दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हिरं<br>ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा।<br>भवो भवान्या कमलासनस्तु  | भगवान् और उनके भक्तोंकी यथोचित पूजा की ॥ ८४ ॥<br>भगवान्को प्रसन्न देखकर देवर्षिने उन्हें एक<br>विशाल सिंहासनपर बैठा दिया और सब लोग उनके<br>सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तनको देखनेके<br>लिये श्रीपार्वतीजीके सिंहत महादेवजी और ब्रह्माजी                                      |
| तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय ॥ ८५<br>प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया<br>चोद्धवः कांस्यधारी                                                                                | भी आये॥ ८५॥ कीर्तन आरम्भ हुआ। प्रह्लादजी तो चंचलगति (फुर्तीले) होनेके कारण करताल बजाने लगे, उद्धवजीने                                                                                                                                                                            |
| वीणाधारी सुर्रिषः स्वरकुशलतया<br>रागकर्तार्जुनोऽभूत् ।<br>इन्द्रोऽवादीन्मृदङ्गं जयजयसुकराः<br>कीर्तने ते कुमारा<br>यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया                  | झाँझें उठा लीं, देवर्षि नारद वीणाकी ध्विन करने लगे,<br>स्वर-विज्ञान (गान-विद्या)-में कुशल होनेके कारण<br>अर्जुन राग अलापने लगे, इन्द्रने मृदंग बजाना आरम्भ<br>किया, सनकादि बीच-बीचमें जयघोष करने लगे<br>और इन सबके आगे शुकदेवजी तरह-तरहकी सरस<br>अंगभंगी करके भाव बताने लगे॥ ८६॥ |
| व्यासपुत्रो बभूव॥८६<br>ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र<br>भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्।<br>अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य                                                  | इन सबके बीचमें परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और<br>वैराग्य नटोंके समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक<br>कीर्तन देखकर भगवान् प्रसन्न हो गये और इस प्रकार<br>कहने लगे—॥८७॥                                                                                                                      |
| हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्तत्॥८७<br>मत्तो वरं भाववृताद् वृणुध्वं<br>प्रीतः कथाकीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्।<br>श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः                    | 'मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तनसे बहुत प्रसन्न<br>हूँ, तुम्हारे भक्तिभावने इस समय मुझे अपने वशमें कर<br>लिया है। अत: तुमलोग मुझसे वर माँगों। भगवान्के<br>ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और                                                                                  |
| प्रेमार्द्रचित्ता हिरमूचिरे ते॥८८<br>नगाहगाथासु च सर्वभक्तै-<br>रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्।<br>मनोरथोऽयं परिपूरणीय-<br>स्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः॥८९ | प्रेमार्द्रचित्तसे भगवान्से कहने लगे॥ ८८॥ 'भगवन्! हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्यमें भी जहाँ-कहीं सप्ताह-कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदोंके सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिये'। भगवान् 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये॥ ८९॥                                             |

| अ०६] माह                                                                                                                                                                                                                               | ात्म्य ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततोऽनमत्तच्चरणेषु नारद- स्तथा शुकादीनिप तापसांश्च। अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते॥ ९० भिक्तः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवना- च्चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्॥ ९१ | इसके पश्चात् नारदजीने भगवान् तथा उनके पार्षदोंके चरणोंको लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुकदेवजी आदि तपस्वियोंको भी नमस्कार किया। कथामृतका पान करनेसे सब लोगोंको बड़ा ही आनन्द हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥ ९०॥ उस समय शुकदेवजीने भक्तिको उसके पुत्रोंसहित अपने शास्त्रमें स्थापित कर दिया। इसीसे भागवतका सेवन करनेसे श्रीहरि वैष्णवोंके हृदयमें आ विराजते |
| दारिद्र्यदु:खञ्चरदाहितानां                                                                                                                                                                                                             | हैं॥९१॥ जो लोग दरिद्रताके दु:खञ्वरकी ज्वालासे<br>दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया-पिशाचीने रौंद डाला है                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मायापिशाचीपरिमर्दितानाम् ।<br>संसारिसन्धौ परिपातितानां<br>क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जित ॥ ९२<br>शौनक उवाच<br>शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः ।                                                                                   | तथा जो संसारसमुद्रमें डूब रहे हैं, उनका कल्याण<br>करनेके लिये श्रीमद्भागवत सिंहनाद कर रहा है॥ ९२॥<br>शौनकजीने पूछा — सूतजी! शुकदेवजीने राजा<br>परीक्षित्को, गोकर्णने धुन्धुकारीको और सनकादिने<br>नारदजीको किस-किस समय यह ग्रन्थ सुनाया था—<br>मेरा यह संशय दूर कीजिये!॥ ९३॥                                                                                                                              |
| सुर्र्षये कदा ब्राह्मैश्छिन्धि मे संशयं त्विमम् ॥ ९३                                                                                                                                                                                   | <b>सूतजीने कहा</b> —भगवान् श्रीकृष्णके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सूत उवाच                                                                                                                                                                                                                               | स्वधामगमनके बाद कलियुगके तीस वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर भाद्रपद मासकी शुक्ला नवमीको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आकृष्णनिर्गमात्त्रिंशद्वर्षाधिकगते कलौ।<br>नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्॥ ९४<br>परीक्षिच्छ्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये।                                                                                                           | शुकदेवजीने कथा आरम्भ की थी॥९४॥ राजा<br>परीक्षित्के कथा सुननेके बाद कलियुगके दो सौ वर्ष<br>बीत जानेपर आषाढ़ मासकी शुक्ला नवमीको गोकर्णजीने                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजोऽकथयत्कथाम्।। ९५<br>तस्मादिप कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सित।                                                                                                                                             | यह कथा सुनायी थी॥ ९५॥ इसके पीछे कलियुगके<br>तीस वर्ष और निकल जानेपर कार्तिक शुक्ला नवमीसे<br>सनकादिने कथा आरम्भ की थी॥ ९६॥ निष्पाप                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥ ९६<br>इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ।<br>कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी॥ ९७                                                                                                  | शौनकजी! आपने जो कुछ पूछा था, उसका उत्तर मैंने<br>आपको दे दिया। इस कलियुगमें भागवतकी कथा<br>भवरोगकी रामबाण औषध है॥ ९७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च<br>मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि।<br>सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण                                                                                                                                           | संतजन! आपलोग आदरपूर्वक इस कथामृतका<br>पान कीजिये। यह श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण<br>पापोंका नाश करनेवाला मुक्तिका एकमात्र कारण<br>और भक्तिको बढ़ानेवाला है। लोकमें अन्य कल्याणकारी<br>साधनोंका विचार करने और तीर्थोंका सेवन करनेसे                                                                                                                                                               |
| लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्।। ९८                                                                                                                                                                                                    | क्या होगा॥ ९८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

## प्रथमः स्कन्धः

## अथ प्रथमोऽध्यायः

श्रीसूतजीसे शौनकादि ऋषियोंका प्रश्न

## मङ्गलाचरण

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत-श्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गोऽमुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते

वा

हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः

शृश्रृष्भिस्तत्क्षणात्

किं

सद्यो

परैरीश्वर:

II

बिन जाता है॥२॥

सूर्यरिश्मयों में जलका, जलमें स्थलका और स्थलमें जलका भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तिरूपा सृष्टि मिथ्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यवत् प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयंप्रकाश ज्योतिसे सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार्यसे पूर्णतः मुक्त रहनेवाले परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं॥ १॥ महामुनि व्यासदेवके द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवतमहापुराणमें मोक्षपर्यन्त फलकी कामनासे रहित परम धर्मका निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धान्तः करण सत्पुरुषोंके जाननेयोग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्माका निरूपण

हुआ है, जो तीनों तापोंका जड़से नाश करनेवाली

और परम कल्याण देनेवाली है। अब और किसी साधन या शास्त्रसे क्या प्रयोजन। जिस समय भी

सुकृती पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा करते हैं, ईश्वर

उसी समय अविलम्ब उनके हृदयमें आकर बन्दी

जिससे इस जगतुकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय

होते हैं-क्योंकि वह सभी सद्गुप पदार्थींमें अनुगत

है और असत् पदार्थोंसे पृथक् है; जड नहीं, चेतन

है; परतन्त्र नहीं, स्वयंप्रकाश है; जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्पसे ही

जिसने उस वेदज्ञानका दान किया है: जिसके सम्बन्धमें

बड़े-बड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं; जैसे तेजोमय

| अ०१] प्रथम                                                                                                                             | स्कन्ध ८३                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः।<br>अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया।<br>ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति॥ ११ | शास्त्र भी बहुत-से हैं। परन्तु उनमें एक निश्चित<br>साधनका नहीं, अनेक प्रकारके कर्मींका वर्णन है।<br>साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना<br>भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धिसे<br>उनका सार निकालकर प्राणियोंके परम कल्याणके |
| सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः।<br>देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया॥ १२                                                | लिये हम श्रद्धालुओंको सुनाइये, जिससे हमारे<br>अन्त:करणको शुद्धि प्राप्त हो॥११॥<br>प्यारे सूतजी! आपका कल्याण हो। आप तो<br>जानते ही हैं कि यदुवंशियोंके रक्षक भक्तवत्सल<br>भगवान् श्रीकृष्ण वसुदेवकी धर्मपत्नी देवकीके गर्भसे                 |
| तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुम्।<br>यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च॥१३                                                   | क्या करनेकी इच्छासे अवतीर्ण हुए थे॥१२॥ हम<br>उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिये<br>उसका वर्णन कीजिये; क्योंकि भगवान्का अवतार                                                                                                      |
| आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्।<br>ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्॥ १४                                               | जीवोंके परम कल्याण और उनकी भगवत्प्रेममयी<br>समृद्धिके लिये ही होता है॥ १३॥ यह जीव जन्म-<br>मृत्युके घोर चक्रमें पड़ा हुआ है—इस स्थितिमें भी<br>यदि वह कभी भगवान्के मंगलमय नामका उच्चारण<br>कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय; क्योंकि     |
| यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः।<br>सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया॥ १५                                            | कर ल तो उसा क्षण उसस मुक्त हो जाय; क्यांक<br>स्वयं भय भी भगवान्से डरता रहता है॥ १४॥ सूतजी!<br>परम विरक्त और परम शान्त मुनिजन भगवान्के<br>श्रीचरणोंकी शरणमें ही रहते हैं, अतएव उनके<br>स्पर्शमात्रसे संसारके जीव तुरन्त पवित्र हो जाते हैं।  |
| को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः।<br>शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्॥ १६                                                      | इधर गंगाजीके जलका बहुत दिनोंतक सेवन किया<br>जाय, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है॥१५॥ ऐसे<br>पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओंका गान करते रहते<br>हैं, उन भगवान्का कलिमलहारी पवित्र यश भला                                                       |
| तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः।<br>ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः॥ १७                                                 | आत्मशुद्धिकी इच्छावाला ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो<br>श्रवण न करे॥ १६॥ वे लीलासे ही अवतार धारण<br>करते हैं। नारदादि महात्माओंने उनके उदार कर्मोंका<br>गान किया है। हम श्रद्धालुओंके प्रति आप उनका                                               |
| अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः शुभाः।<br>लीला विद्धतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया॥ १८                                                       | वर्णन कीजिये॥ १७॥<br>बुद्धिमान् सूतजी! सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमायासे<br>स्वच्छन्द लीला करते हैं। आप उन श्रीहरिकी मंगलमयी<br>अवतार-कथाओंका अब वर्णन कीजिये॥ १८॥ पुण्यकीर्ति                                                                 |
| वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे।<br>यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे॥ १९                                               | भगवान्की लीला सुननेसे हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो<br>सकती; क्योंकि रसज्ञ श्रोताओंको पद–पदपर भगवान्की<br>लीलाओंमें नये–नये रसका अनुभव होता है॥ १९॥                                                                                            |

[ अ० २ ८४ श्रीमद्भागवत कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। भगवान् श्रीकृष्ण अपनेको छिपाये हुए थे, लोगोंके सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हों। अतिमर्त्यानि भगवान् गृढः कपटमानुषः॥ २० परन्तु उन्होंने बलरामजीके साथ ऐसी लीलाएँ भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुष्य नहीं कर सकते॥ २०॥ कलियुगको आया जानकर इस कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्। वैष्णवक्षेत्रमें हम दीर्घकालीन सत्रका संकल्प करके आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे: ॥ २१ बैठे हैं। श्रीहरिकी कथा सुननेके लिये हमें अवकाश प्राप्त है॥ २१॥ यह कलियुग अन्त:करणकी पवित्रता और शक्तिका नाश करनेवाला है। इससे पार पाना त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्। कठिन है। जैसे समुद्रसे पार जानेवालोंको कर्णधार कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्॥ २२ मिल जाय, उसी प्रकार इससे पार पानेकी इच्छा रखनेवाले हम लोगोंसे ब्रह्माने आपको मिलाया है॥ २२॥ धर्मरक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके ब्रुहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। अपने धाममें पधार जानेपर धर्मने अब किसकी शरण स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ॥ २३ | ली है—यह बताइये॥ २३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्याय:॥१॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवत्कथा और भगवद्भिक्तका माहात्म्य श्रीव्यासजी कहते हैं -- शौनकादि ब्रह्मवादी व्यास उवाच ऋषियोंके ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवाको इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणि:। बड़ा ही आनन्द हुआ। उन्होंने ऋषियोंके इस मंगलमय प्रतिपुज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे॥ १ प्रश्नका अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया॥१॥ सृतजीने कहा — जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक-वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया सूत उवाच था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगे—'बेटा! बेटा!' उस समय तन्मय होनेके द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। कारण श्रीशुकदेवजीकी ओरसे वृक्षोंने उत्तर दिया। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेद्-ऐसे सबके हृदयमें विराजमान श्रीशुकदेव मुनिको मैं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि॥ नमस्कार करता हुँ॥२॥

| अ० २]                                                                                                                 | प्रथम | स्कन्ध ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक-<br>मध्यात्मदीपमितितितीर्षतां तमोऽन्धम्।<br>संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुद्धां             |       | यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपनीय—रहस्यात्मक<br>पुराण है। यह भगवत्स्वरूपका अनुभव करानेवाला<br>और समस्त वेदोंका सार है। संसारमें फँसे हुए जो<br>लोग इस घोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते हैं,                                                                                                         |
| तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्॥<br>नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।<br>देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ |       | उनके लिये आध्यात्मिक तत्त्वोंको प्रकाशित करानेवाला<br>यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तवमें उन्हींपर करुणा<br>करके बड़े-बड़े मुनियोंके आचार्य श्रीशुकदेवजीने<br>इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण<br>करता हूँ॥ ३॥ मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्के अवतार<br>नर-नारायण ऋषियोंको, सरस्वती देवीको और |
| मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्।<br>यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति॥                               | ų     | श्रीव्यासदेवजीको नमस्कार करके तब संसार और<br>अन्त:करणके समस्त विकारोंपर विजय प्राप्त करानेवाले<br>इस श्रीमद्भागवतमहापुराणका पाठ करना चाहिये॥४॥<br>ऋषियो! आपने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके                                                                                                            |
| स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे।<br>अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति॥                                   | ĸ     | लिये यह बहुत सुन्दर प्रश्न किया है; क्योंकि यह प्रश्न श्रीकृष्णके सम्बन्धमें है और इससे भलीभाँति आत्मशुद्धि हो जाती है॥५॥ मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, जिससे भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति हो— भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो                                               |
| वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः।<br>जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्॥                                         | ৩     | और जो नित्य-निरन्तर बनी रहे; ऐसी भक्तिसे हृदय<br>आनन्दस्वरूप परमात्माकी उपलब्धि करके कृतकृत्य<br>हो जाता है॥६॥ भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति होते ही,<br>अनन्य प्रेमसे उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और                                                                                          |
| धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः ।<br>नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्॥                               | ۷     | वैराग्यका आविर्भाव हो जाता है॥ ७॥ धर्मका ठीक-<br>ठीक अनुष्ठान करनेपर भी यदि मनुष्यके हृदयमें<br>भगवान्की लीला-कथाओंके प्रति अनुरागका उदय न<br>हो तो वह निरा श्रम-ही-श्रम है॥ ८॥ धर्मका फल                                                                                                          |
| धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते।<br>नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥                          | 9     | है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थप्राप्तिमें नहीं है। अर्थ<br>केवल धर्मके लिये है। भोगविलास उसका फल नहीं<br>माना गया है॥९॥ भोगविलासका फल इन्द्रियोंको<br>तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल                                                                                                       |
| कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता।<br>जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि:॥                             | १०    | जीवनिर्वाह। जीवनका फल भी तत्त्वजिज्ञासा है।<br>बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल<br>नहीं है॥ १०॥ तत्त्ववेत्तालोग ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे<br>रहित अखण्ड अद्वितीय सिच्चदानन्दस्वरूप ज्ञानको                                                                                              |
| वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्।<br>ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥                              | ११    | ही तत्त्व कहते हैं। उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा<br>और कोई भगवान्के नामसे पुकारते हैं॥ ११॥                                                                                                                                                                                                       |

श्रीमद्भागवत [ अ० २ ८६ तच्छुद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया<sup>१</sup>। श्रद्धालु मुनिजन भागवतश्रवणसे प्राप्त ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तिसे अपने हृदयमें उस परमतत्त्वरूप पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया॥ १२ परमात्माका अनुभव करते हैं॥१२॥ शौनकादि ऋषियो! यही कारण है कि अपने-अपने वर्ण तथा अतः पुम्भिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः। आश्रमके अनुसार मनुष्य जो धर्मका अनुष्ठान करते स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिईरितोषणम्॥ १३ हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसीमें है कि भगवान् प्रसन्न हों॥ १३॥ इसलिये एकाग्र मनसे भक्तवत्सल भगवानुका तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः। ही नित्य-निरन्तर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पुज्यश्च नित्यदा॥ १४ करना चाहिये॥१४॥ कर्मोंकी गाँठ बडी कडी है। विचारवान् पुरुष भगवानुके चिन्तनकी तलवारसे उस गाँठको काट डालते हैं। तब भला, ऐसा कौन यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम्। मनुष्य होगा, जो भगवान्की लीलाकथामें प्रेम न छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारितम्।। १५ करे॥ १५॥ शौनकादि ऋषियो! पवित्र तीर्थींका सेवन श्श्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः। करनेसे महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् ॥ १६ श्रद्धा, तत्पश्चात् भगवत्-कथामें रुचि होती है॥ १६॥ भगवान् श्रीकृष्णके यशका श्रवण और कीर्तन दोनों शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। पवित्र करनेवाले हैं। वे अपनी कथा सुननेवालोंके हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् ॥ १७ हृदयमें आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं; क्योंकि वे संतोंके नित्य सृहदु हैं॥ १७॥ जब श्रीमद्भागवत अथवा भगवद्भक्तोंके नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया<sup>२</sup>। निरन्तर सेवनसे अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं, तब भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी॥ १८ पवित्रकोर्ति भगवान् श्रीकृष्णके प्रति स्थायी प्रेमकी प्राप्ति होती है॥ १८॥ तब रजोगुण और तमोगुणके तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। भाव-काम और लोभादि शान्त हो जाते हैं चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति॥१९ और चित्त इनसे रहित होकर सत्त्वगुणमें स्थित एवं निर्मल हो जाता है॥ १९॥ इस प्रकार भगवानुकी एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः। प्रेममयी भक्तिसे जब संसारकी समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनन्दसे भर जाता है, तब भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते॥२० भगवानुके तत्त्वका अनुभव अपने-आप हो जाता है॥ २०॥ हृदयमें आत्मस्वरूप भगवानुका साक्षात्कार भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछद्यन्ते सर्वसंशयाः। होते ही हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह मिट क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे॥ २१ जाते हैं और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है॥ २१॥ इसीसे बुद्धिमान् लोग नित्य-निरन्तर बडे आनन्दसे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा। भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रेम-भक्ति करते हैं, जिससे वास्देवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्॥ २२ आत्मप्रसादकी प्राप्ति होती है॥ २२॥ १. प्रा॰ पा॰—युक्तयः। २. प्रा॰ पा॰—भगवदाश्रयात्।

श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 66 तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव। ये सत्त्व, रज और तम—तीनों गुण उसी मायाके विलास हैं; इनके भीतर रहकर भगवान् इनसे युक्त-अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विज्रम्भितः ॥ ३१ सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तवमें तो वे परिपूर्ण विज्ञानानन्दघन हैं॥ ३१॥ अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकारकी लकड़ियोंमें प्रकट यथा ह्यविहतो विह्नर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु। होती है तब अनेक-सी मालूम पडती है। वैसे ही सबके नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्।। ३२ आत्मरूप भगवान् तो एक ही हैं, परंत् प्राणियोंकी अनेकतासे अनेक-जैसे जान पड़ते हैं॥ ३२॥ भगवान् ही सूक्ष्म भूत-तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्त:करण असौ गुणमयैर्भावैर्भृतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः। आदि गुणोंके विकारभूत भावोंके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोंका निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न-भिन्न स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् ॥ ३३ जीवोंके रूपमें प्रवेश करके उन-उन योनियोंके अनुरूप विषयोंका उपभोग करते-कराते हैं॥ ३३॥ वे ही सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करते हैं और देवता, पशु-भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः। पक्षी, मनुष्य आदि योनियोंमें लीलावतार ग्रहण करके लीलावतारानुरतो<u>े</u> देवतिर्यङ्नरादिषु ॥ ३४ | सत्त्वगुणके द्वारा जीवोंका पालन-पोषण करते हैं॥ ३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय:॥ २॥ अथ तृतीयोऽध्यायः भगवानुके अवतारोंका वर्णन श्रीसृतजी कहते हैं — सृष्टिके आदिमें भगवान्ने सूत उवाच लोकोंके निर्माणकी इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः। महत्तत्त्व आदिसे निष्पन्न पुरुषरूप ग्रहण किया। उसमें सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया॥१ दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत—ये सोलह कलाएँ थीं॥१॥ उन्होंने कारण-जलमें शयन करते हुए जब यस्याम्भिस शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः। योगनिद्राका विस्तार किया, तब उनके नाभि-सरोवरमेंसे नाभिहृदाम्बुजादासीद्बह्या विश्वसृजां पतिः॥ २ एक कमल प्रकट हुआ और उस कमलसे प्रजापितयोंके अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए॥२॥ भगवान्के उस विराट्रूपके अंग-प्रत्यंगमें ही यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः। समस्त लोकोंकी कल्पना की गयी है, वह भगवानुका तद्वै भगवतो रूपं विश्दं सत्त्वमूर्जितम्॥ ३ विशुद्ध सत्त्वमय श्रेष्ठ रूप है॥३॥ १. प्रा॰ पा॰—लीलावतारानुरतस्तिर्यङ्नरसुरादिषु ।

| अ०३] प्रथम                                                                                                                                                                                                     | स्कन्ध ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा<br>सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् ।<br>सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं<br>सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् ॥४<br>एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्।<br>यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः॥५ | योगीलोग दिव्यदृष्टिसे भगवान्के उस रूपका दर्शन करते हैं। भगवान्का वह रूप हजारों पैर, जाँघें, भुजाएँ और मुखोंके कारण अत्यन्त विलक्षण है; उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएँ हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुण्डल आदि आभूषणोंसे वह उल्लसित रहता है॥४॥ भगवान्का यही पुरुषरूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारोंका अक्षय कोष है—इसीसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूपके छोटे-से-छोटे अंशसे देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंकी |
| स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः।<br>चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्॥ ६                                                                                                                           | सृष्टि होती है॥५॥<br>उन्हीं प्रभुने पहले कौमारसर्गमें सनक, सनन्दन,<br>सनातन और सनत्कुमार—इन चार ब्राह्मणोंके रूपमें<br>अवतार ग्रहण करके अत्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचर्यका                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्।<br>उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः॥ ७                                                                                                                             | पालन किया॥ ६॥ दूसरी बार इस संसारके कल्याणके<br>लिये समस्त यज्ञोंके स्वामी उन भगवान्ने ही रसातलमें<br>गयी हुई पृथ्वीको निकाल लानेके विचारसे सूकररूप<br>ग्रहण किया॥ ७॥ ऋषियोंकी सृष्टिमें उन्होंने देविष                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः।<br>तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः॥ ८                                                                                                                      | नारदके रूपमें तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तन्त्रका (जिसे 'नारद-पांचरात्र' कहते हैं) उपदेश किया; उसमें कर्मोंके द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है॥ ८॥                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषी।<br>भूत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोद् दुश्चरं तपः॥ ९                                                                                                                                 | धर्मपत्नी मूर्तिके गर्भसे उन्होंने नर-नारायणके रूपमें<br>चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतारमें उन्होंने<br>ऋषि बनकर मन और इन्द्रियोंका सर्वथा संयम करके                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्।<br>प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्॥ १०                                                                                                                     | बड़ी कठिन तपस्या की॥ ९॥ पाँचवें अवतारमें वे<br>सिद्धोंके स्वामी कपिलके रूपमें प्रकट हुए और<br>तत्त्वोंका निर्णय करनेवाले सांख्य-शास्त्रका, जो समयके<br>फेरसे लुप्त हो गया था, आसुरि नामक ब्राह्मणको<br>उपदेश किया॥ १०॥ अनसूयाके वर माँगनेपर छठे                                                                                                                                                                                                            |
| षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तोऽनसूयया।<br>आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादािदभ्य ऊचिवान्॥ ११                                                                                                                    | अवतारमें वे अत्रिकी सन्तान—दत्तात्रेय हुए। इस<br>अवतारमें उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद आदिको ब्रह्मज्ञानका<br>उपदेश किया॥ ११॥ सातवीं बार रुचि प्रजापतिकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ततः सप्तम आकृत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत।<br>स यामाद्यैः सुरगणैरपात्स्वायम्भुवान्तरम्॥ १२                                                                                                                        | आकृति नामक पत्नीसे यज्ञके रूपमें उन्होंने अवतार<br>ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओंके<br>साथ स्वायम्भुव मन्वन्तरकी रक्षा की॥१२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ९० श्रीमद्भ                                                 | रागवत [ अ० ३                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः।                   | राजा नाभिकी पत्नी मेरु देवीके गर्भसे ऋषभदेवके                                                             |
| दर्शयन् वर्त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्॥१३                | रूपमें भगवान्ने आठवाँ अवतार ग्रहण किया। इस                                                                |
|                                                             | रूपमें उन्होंने परमहंसोंका वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोंके                                                   |
| ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः।                      | लिये वन्दनीय है, दिखाया॥ १३॥ ऋषियोंकी प्रार्थनासे                                                         |
| · ·                                                         | नवीं बार वे राजा पृथुके रूपमें अवतीर्ण हुए। शौनकादि                                                       |
| दुग्धेमामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उशत्तमः॥१४                  | ऋषियो! इस अवतारमें उन्होंने पृथ्वीसे समस्त                                                                |
|                                                             | ओषिधयोंका दोहन किया था, इससे यह अवतार<br>सबके लिये बड़ा ही कल्याणकारी हुआ॥१४॥                             |
| रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदिधसम्प्लवे।                  | चाक्षुष मन्वन्तरके अन्तमें जब सारी त्रिलोकी समुद्रमें                                                     |
| नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्॥ १५                 | डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्यके रूपमें दसवाँ                                                             |
|                                                             | ू<br>अवतार ग्रहण किया और पृथ्वीरूपी नौकापर बैठाकर                                                         |
| सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम्।                        | अगले मन्वन्तरके अधिपति वैवस्वत मनुकी रक्षा                                                                |
| दध्ने कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः॥१६                        | की॥ १५॥ जिस समय देवता और दैत्य समुद्र-मन्थन                                                               |
| वम् वागवस्य दृश्य एवावस्य विवस्तुः ॥ ५५                     | कर रहे थे, उस समय ग्यारहवाँ अवतार धारण करके                                                               |
|                                                             | कच्छपरूपसे भगवान्ने मन्दराचलको अपनी पीठपर                                                                 |
| धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च।                          | धारण किया॥ १६॥ बारहवीं बार धन्वन्तरिके रूपमें                                                             |
| अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया॥ १७              | अमृत लेकर समुद्रसे प्रकट हुए और तेरहवीं बार<br>मोहिनीरूप धारण करके दैत्योंको मोहित करते हुए               |
|                                                             | देवताओंको अमृत पिलाया॥ १७॥ चौदहवें अवतारमें                                                               |
| चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम्।              | उन्होंने नरसिंहरूप धारण किया और अत्यन्त बलवान्                                                            |
| ददार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृद्यथा॥१८                        | दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी छाती अपने नखोंसे अनायास                                                            |
| •                                                           | इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनानेवाला                                                                  |
| पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बले:।                         | सींकको चीर डालता है॥ १८॥ पंद्रहवीं बार वामनका                                                             |
|                                                             | रूप धारण करके भगवान् दैत्यराज बलिके यज्ञमें                                                               |
| पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम्॥१९              | गये। वे चाहते तो थे त्रिलोकीका राज्य, परन्तु माँगी                                                        |
|                                                             | उन्होंने केवल तीन पग पृथ्वी ॥ १९ ॥ सोलहवें परशुराम                                                        |
| अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान्।                   | अवतारमें जब उन्होंने देखा कि राजालोग ब्राह्मणोंके<br>द्रोही हो गये हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वीको |
| त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्॥ २०            | इक्कीस बार क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया॥ २०॥ इसके                                                           |
|                                                             | बाद सत्रहवें अवतारमें सत्यवतीके गर्भसे पराशरजीके                                                          |
| ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्।                       | द्वारा वे व्यासके रूपमें अवतीर्ण हुए, उस समय                                                              |
| चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः॥ २१              | लोगोंकी समझ और धारणाशक्ति कम देखकर आपने                                                                   |
| 14 (1. 21. 8 5.11 3/110/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11 | वेदरूप वृक्षकी कई शाखाएँ बना दीं॥ २१॥ अठारहवीं                                                            |
|                                                             | बार देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होंने                                                       |
| नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया।                          | राजाके रूपमें रामावतार ग्रहण किया और सेतुबन्धन,                                                           |
| समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्॥२२                 | रावणवध आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी लीलाएँ कीं॥ २२॥                                                             |

| अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम्। अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्म जीवो यत्पुनर्भवः॥ ३२ यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा।  अरोप करते हैं॥ ३१॥ इस स्थूल एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है—जो आकारादि गुणोंवाला है और न ते सकता है; वही सूक्ष्मशरीर है। प्रवेश होनेसे यही जीव कहल बार-बार जन्म होता है॥ ३२॥ | न तो स्थूलकी तरह<br>देखने, सुननेमें ही आ<br>आत्माका आरोप या<br>गाता है और इसीका |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| युवेश होनेसे यही जीव कहल                                                                                                                                                                                                                                                                           | गता है और इसीका                                                                 |
| अविद्ययाऽऽत्मिन कृते इति तद्भह्मदर्शनम् ॥ ३३ उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल<br>आत्मामें आरोपित हैं। जिस अव<br>ज्ञानसे यह आरोप दूर हो जाता है                                                                                                                                                           | नशरीर अविद्यासे ही<br>स्थामें आत्मस्वरूपके                                      |
| यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मितः। साक्षात्कार होता है॥ ३३॥ तत्त्व                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
| सम्पन्न एवेति विदुर्मिहिम्नि स्वे महीयते॥ ३४ कि जिस समय यह बुद्धिरूपा<br>निवृत्त हो जाती है, उस समय ज<br>जाता है और अपनी स्वरूप-मिह                                                                                                                                                                | जीव परमानन्दमय हो                                                               |
| एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च। है॥ ३४॥ वास्तवमें जिनके जन्म<br>नहीं हैं, उन हृदयेश्वर भगवान्के                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥ ३५ कर्मींका तत्त्वज्ञानी लोग इसी हैं; क्योंकि उनके जन्म और व                                                                                                                                                                                             | प्रकार वर्णन करते                                                               |
| गोपनीय रहस्य हैं॥ ३५॥  स वा इदं विश्वममोघलीलः भगवान्की लीला अमोघ है  स्वारका सृजन, पालन और स् इसमें आसक्त नहीं होते। प्राप्ति                                                                                                                                                                      | वंहार करते हैं, किंतु<br>णयोंके अन्त:करणमें                                     |
| भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः छिपे रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मन<br>षाड्वर्गिकं जिघ्नति षड्गुणेशः ॥ ३६<br>रहते हैं, वे परम स्वतन्त्र हैं—वे<br>लिप्त नहीं कर सकते॥ ३६॥                                                                                                                                  | हैं, परंतु उनसे अलग<br>ये विषय कभी उन्हें<br>जैसे अनजान मनुष्य                  |
| न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु-<br>जादूगर अथवा नटके संकल्प अ<br>करामातको नहीं समझ पाता, वै                                                                                                                                                                                                            | •                                                                               |
| रवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः।       और वेदवाणीके द्वारा भगवान्के         नामानि रूपाणि मनोवचोभिः       नाना नाम और रूपोंको तथा                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥ ३७ कुबुद्धि जीव बहुत-सी तर्क-<br>पहचान सकता ॥ ३७ ॥ चक्रपा<br>और पराक्रम अनन्त है—उनकी                                                                                                                                                                                  | युक्तियोंके द्वारा नहीं<br>ण भगवान्की शक्ति<br>ो कोई थाह नहीं पा                |
| सकता। वे सारे जगत्के निर्मात<br>सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                        | मको अथवा उनकी                                                                   |
| दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः। लीलाके रहस्यको वही जान स<br>निरन्तर निष्कपटभावसे उनके च                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
| योऽमायया       संततयानुवृत्त्या       गन्धका सेवन करता है—सेवाभ         भजेत       तत्पादसरोजगन्धम्॥ ३८       चिन्तन करता रहता है॥ ३८॥                                                                                                                                                             | ावसे उनके चरणोंका                                                               |

१. प्रा० पा०-मप्सु मग्ना:।

| ९६ श्रीमद्भ                                                                         | रागवत [ अ० ४                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तत्रर्ग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः।                                             | उनमेंसे ऋग्वेदके पैल, सामगानके विद्वान्<br>जैमिनि एवं यजुर्वेदके एकमात्र स्नातक वैशम्पायन                                           |
| वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत॥२१                                                | हुए॥ २१॥ अथर्ववेदमें प्रवीण हुए दरुणनन्दन सुमन्तु<br>मुनि। इतिहास और पुराणोंके स्नातक मेरे पिता                                     |
| अथर्वाङ्गिगरसामासीत्सुमन्तुर्दारुणो मुनिः।<br>इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः॥ २२ | रोमहर्षण थे॥ २२॥ इन पूर्वोक्त ऋषियोंने अपनी-                                                                                        |
| त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा।                                            | अपनी शाखाको और भी अनेक भागोंमें विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्योंद्वारा                                     |
| शिष्यै: प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनोऽभवन् ॥ २३                             | वेदोंकी बहुत-सी शाखाएँ बन गयीं॥२३॥ कम<br>समझवाले पुरुषोंपर कृपा करके भगवान् वेदव्यासने                                              |
| त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा।                                          | इसलिये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगोंको स्मरणशक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदोंको धारण                                             |
| एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः॥ २४                                               | कर सकें ॥ २४ ॥<br>स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति—तीनों ही वेद-                                                                      |
| स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।                                       | श्रवणके अधिकारी नहीं हैं। इसलिये वे कल्याणकारी<br>शास्त्रोक्त कर्मोंके आचरणमें भूल कर बैठते हैं। अब                                 |
| कर्मश्रेयिस मूढानां श्रेय एवं भवेदिह।<br>इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्॥ २५    | इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाय, यह सोचकर                                                                                         |
| एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः।                                        | महामुनि व्यासजीने बड़ी कृपा करके महाभारत<br>इतिहासकी रचना की॥ २५॥ शौनकादि ऋषियो!<br>यद्यपि व्यासजी इस प्रकार अपनी पूरी शक्तिसे सदा- |
| सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ततः॥ २६                                           | सर्वदा प्राणियोंके कल्याणमें ही लगे रहे, तथापि                                                                                      |
| नातिप्रसीदद्धृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ।                                              | उनके हृदयको सन्तोष नहीं हुआ॥ २६॥ उनका मन<br>कुछ खिन्न–सा हो गया। सरस्वती नदीके पवित्र                                               |
| वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्।। २७                                      | तटपर एकान्तमें बैठकर धर्मवेत्ता व्यासजी मन-ही-<br>मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे—॥ २७॥                                        |
| धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नय:।                                              | 'मैंने निष्कपटभावसे ब्रह्मचर्यादि व्रतोंका पालन                                                                                     |
| मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्॥ २८                                           | करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियोंका सम्मान किया<br>है और उनकी आज्ञाका पालन किया है॥ २८॥                                              |
| भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः।                                             | महाभारतकी रचनाके बहाने मैंने वेदके अर्थको खोल<br>दिया है—जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने-अपने                                       |
| दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत॥ २९                                     | धर्म-कर्मका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं॥ २९॥ यद्यपि मैं                                                                               |
| तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः।                                        | ब्रह्मतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय<br>कुछ अपूर्णकाम–सा जान पड़ता है॥ ३०॥ अवश्य                                      |
| असम्पन इवाभाति ब्रह्मवर्चस्यसत्तमः॥ ३०                                              | ही अबतक मैंने भगवान्को प्राप्त करानेवाले धर्मोंका<br>प्राय: निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसोंको                              |
| किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः।                                            | प्रिय हैं और वे ही भगवान्को भी प्रिय हैं (हो-न-                                                                                     |
| प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः॥ ३१                                         | हो मेरी अपूर्णताका यही कारण है) ।। ३१॥                                                                                              |

| ९८ श्रीमद्भ                                                                                                                 | रागवत [ अ० ५                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी-<br>मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी।                                                               | आप सूर्यकी भाँति तीनों लोकोंमें भ्रमण करते<br>रहते हैं और योगबलसे प्राणवायुके समान सबके<br>भीतर रहकर अन्त:करणोंके साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान                                                             |
| परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः<br>स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व॥ ७<br>श्रीनारद उवाच                                          | और नियमोंके द्वारा परब्रह्म और शब्दब्रह्म दोनोंकी पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी मुझमें जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइये॥७॥ नारदजीने कहा—व्यासजी! आपने भगवान्के                                     |
| भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्।<br>येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम्॥ ८<br>यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः। | निर्मल यशका गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी<br>मान्यता है कि जिससे भगवान् संतुष्ट नहीं होते, वह<br>शास्त्र या ज्ञान अधूरा है॥८॥ आपने धर्म आदि<br>पुरुषार्थोंका जैसा निरूपण किया है, भगवान् श्रीकृष्णकी    |
| न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः॥ ९<br>न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो                                                        | महिमाका वैसा निरूपण नहीं किया॥९॥ जिस<br>वाणीसे—चाहे वह रस-भाव-अलंकारादिसे युक्त ही<br>क्यों न हो—जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्<br>श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो                              |
| जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्।<br>तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा<br>न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्क्षयाः॥ १०                      | कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान<br>अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवरके कमनीय कमलवनमें<br>विहरनेवाले हंसोंकी भाँति ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले<br>भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें     |
| तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो<br>यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि।<br>नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य-                             | रमण नहीं करते॥ १०॥ इसके विपरीत जिसमें सुन्दर<br>रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दोंसे युक्त भी है,<br>परन्तु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान्के सुयशसूचक<br>नामोंसे युक्त है, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश |
| च्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः॥ ११<br>नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं<br>न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्।                       | कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण,<br>गान और कीर्तन किया करते हैं॥ ११॥ वह निर्मल<br>ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि<br>भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा   |
| कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे<br>न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्॥१२                                                                | नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही<br>दशाओंमें सदा ही अमंगलरूप है, वह काम्य कर्म<br>और जो भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा<br>अहैतुक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुशोभित हो                        |
| अथो महाभाग भवानमोघदृक्<br>शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः।<br>उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये                                         | सकता है॥ १२॥ महाभाग व्यासजी! आपकी दृष्टि<br>अमोघ है। आपकी कीर्ति पिवत्र है। आप सत्यपरायण<br>एवं दृढ़व्रत हैं। इसलिये अब आप सम्पूर्ण जीवोंको<br>बन्धनसे मुक्त करनेके लिये समाधिके द्वारा अचिन्त्य-        |
| समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्॥ १३                                                                                            | शक्ति भगवान्की लीलाओंका स्मरण कीजिये॥ १३॥                                                                                                                                                                |

| अ० ५] प्रथम                                                 | स्कन्ध ९९                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः<br>पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः । | जो मनुष्य भगवान्की लीलाके अतिरिक्त और कुछ<br>कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छासे ही निर्मित                    |
| न कुत्रचित्क्वापि च दुःस्थिता मति-                          | अनेक नाम और रूपोंके चक्करमें पड़ जाता है। उसकी<br>बुद्धि भेदभावसे भर जाती है। जैसे हवाके झकोरोंसे              |
| र्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्॥ १४                               | डगमगाती हुई डोंगीको कहीं भी ठहरनेका ठौर नहीं<br>मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर                  |
| जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः                                 | नहीं हो पाती॥१४॥ संसारी लोग स्वभावसे ही<br>विषयोंमें फँसे हुए हैं। धर्मके नामपर आपने उन्हें                    |
| स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः।                             | निन्दित (पशुहिंसायुक्त) सकाम कर्म करनेकी भी                                                                    |
| यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो                               | आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उलटी बात हुई; क्योंकि<br>मूर्खलोग आपके वचनोंसे पूर्वोक्त निन्दित कर्मको ही          |
| न मन्यते तस्य निवारणं जनः॥१५                                | धर्म मानकर—'यही मुख्य धर्म है' ऐसा निश्चय<br>करके उसका निषेध करनेवाले वचनोंको ठीक नहीं                         |
| विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो-                            | मानते॥ १५॥ भगवान् अनन्त हैं। कोई विचारवान्                                                                     |
| रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्।                               | ज्ञानी पुरुष ही संसारकी ओरसे निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानन्दका अनुभव कर सकता है। अत:                      |
| प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन-                                  | जो लोग पारमार्थिक बुद्धिसे रहित हैं और गुणोंके                                                                 |
| स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः॥ १६                         | द्वारा नचाये जा रहे हैं, उनके कल्याणके लिये ही<br>आप भगवान्की लीलाओंका सर्वसाधारणके हितकी                      |
| त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे-                          | दृष्टिसे वर्णन कीजिये॥ १६॥ जो मनुष्य अपने धर्मका<br>परित्याग करके भगवान्के चरणकमलोंका भजन-                     |
| र्भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि।                                | सेवन करता है—भजन परिपक्व हो जानेपर तो बात                                                                      |
| यत्र क्व वाभद्रमभूदमुष्य किं                                | ही क्या है—यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाय<br>तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है?                    |
| को वार्थ आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः॥ १७                          | परन्तु जो भगवान्का भजन नहीं करते और केवल                                                                       |
| तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो                                 | स्वधर्मका पालन करते हैं, उन्हें कौन-सा लाभ<br>मिलता है॥ १७॥ बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि वह                   |
| न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः।                                 | उसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करे, जो तिनकेसे<br>लेकर ब्रह्मापर्यन्त समस्त ऊँची-नीची योनियोंमें कर्मोंके |
| तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं                                  | फलस्वरूप आने-जानेपर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती।                                                                |
| कालेन सर्वत्र गभीररंहसा॥ १८                                 | संसारके विषयसुख तो, जैसे बिना चेष्टाके दु:ख मिलते<br>हैं वैसे ही, कर्मके फलरूपमें अचिन्त्यगति समयके            |
| न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजे-                                 | फेरसे सबको सर्वत्र स्वभावसे ही मिल जाते हैं॥ १८॥                                                               |
| न्मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्।                            | व्यासजी! जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दका<br>सेवक है वह भजन न करनेवाले कर्मी मनुष्योंके समान                 |
| स्मरन्मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुन-                           | दैवात् कभी बुरा भाव हो जानेपर भी जन्म-मृत्युमय<br>संसारमें नहीं आता। वह भगवान्के चरणकमलोंके                    |
| र्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः॥१९                            | आलिंगनका स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं                                                                        |

[ अ० ५ १०० श्रीमद्भागवत इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो चाहता; उसे रसका चसका जो लग चुका है॥ १९॥ जिनसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः। हैं, वे भगवान् ही इस विश्वके रूपमें भी हैं। ऐसा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै<sup>१</sup> होनेपर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बातको आप प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्॥२० स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेतमात्र त्वमात्मनाऽऽत्मानमवेह्यमोघदुक् कर दिया है॥ २०॥ व्यासजी! आपकी दुष्टि अमोघ है; आप इस बातको जानिये कि आप पुरुषोत्तम-परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्। भगवानुके कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी अजं प्रजातं जगतः शिवाय त-जगतुके कल्याणके लिये जन्म ग्रहण किया है। न्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्॥ २१ इसलिये आप विशेषरूपसे भगवान्की लीलाओंका इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा कीर्तन कीजिये॥ २१॥ विद्वानोंने इस बातका निरूपण स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। किया है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दानका एकमात्र प्रयोजन यही है अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो कि पुण्यकीर्ति श्रीकृष्णके गुणों और लीलाओंका यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्<sup>३</sup>॥ २२ वर्णन किया जाय॥२२॥ अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने<sup>४</sup> मुने! पिछले कल्पमें अपने पूर्वजीवनमें मैं दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्। वेदवादी ब्राह्मणोंकी एक दासीका लड़का था। वे निरूपितो बालक एव योगिनां योगी वर्षाऋतुमें एक स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपनमें ही मैं उनकी सेवामें नियुक्त कर दिया गया शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्।। २३ था॥ २३॥ मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी मय्यपेताखिलचापलेऽर्भके प्रकारकी चंचलता नहीं करता था, जितेन्द्रिय था, दान्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि । खेल-कूदसे दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि॥ २४ इस शील-स्वभावको देखकर समदर्शी मुनियोंने मुझ सेवकपर अत्यन्त अनुग्रह किया॥ २४॥ उनकी अनुमति उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै: प्राप्त करके बरतनोंमें लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार सकृत्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः। खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गये। एवं प्रवृत्तस्य विश्द्धचेतस-इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय शुद्ध स्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते॥ २५ हो गया और वे लोग जैसा भजन-पूजन करते थे, उसीमें मेरी भी रुचि हो गयी॥ २५॥ प्यारे व्यासजी! तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता-उस सत्संगमें उन लीलागानपरायण महात्माओंके मनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः। अनुग्रहसे मैं प्रतिदिन श्रीकृष्णकी मनोहर कथाएँ सुना ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः करता। श्रद्धापूर्वक एक-एक पद श्रवण करते-करते प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचि:॥ २६ प्रियकीर्ति भगवान्में मेरी रुचि हो गयी॥ २६॥ १. प्रा० पा०—ते प्रदेश०। २. प्रा० पा०—बुद्ध०। ३. प्रा० पा०—गुणानुकीर्तनम्। ४. प्रा० पा०—सुतो।

| अ० ५ ] प्रथम                                                 | स्कन्ध १०१                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्मिस्तदा लब्धरुचेर्महामुने<br>प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम। | महामुने! जब भगवान्में मेरी रुचि हो गयी, तब<br>उन मनोहरकीर्ति प्रभुमें मेरी बुद्धि भी निश्चल हो<br>गयी। उस बुद्धिसे मैं इस सम्पूर्ण सत् और असत्- |
| ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया                                       | रूप जगत्को अपने परब्रह्मस्वरूप आत्मामें मायासे                                                                                                  |
| पश्ये मिय ब्रह्मणि कल्पितं परे॥ २७                           | किल्पत देखने लगा॥ २७॥ इस प्रकार शरद् और<br>वर्षा—इन दो ऋतुओंमें तीनों समय उन महात्मा                                                            |
| इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतू हरे-                                | मुनियोंने श्रीहरिके निर्मल यशका संकीर्तन किया और                                                                                                |
| र्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्।                               | मैं प्रेमसे प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्तके<br>रजोगुण और तमोगुणको नाश करनेवाली भक्तिका मेरे                                                  |
| संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभि-                              | हृदयमें प्रादुर्भाव हो गया॥ २८॥ मैं उनका बड़ा ही                                                                                                |
| र्भिक्तिः प्रवृत्ताऽऽत्मरजस्तमोपहा॥ २८                       | अनुरागी था, विनयी था; उन लोगोंकी सेवासे मेरे पाप<br>नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदयमें श्रद्धा थी, इन्द्रियोंमें                                     |
| तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः।                     | संयम था एवं शरीर, वाणी और मनसे मैं उनका                                                                                                         |
| श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च॥ २९                   | आज्ञाकारी था॥ २९॥ उन दीनवत्सल महात्माओंने                                                                                                       |
| ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्भगवतोदितम्।                    | जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञानका<br>उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान्ने अपने                                                       |
| अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥ ३०                   | श्रीमुखसे किया है॥ ३०॥ उस उपदेशसे ही जगत्के                                                                                                     |
| येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः।                             | निर्माता भगवान् श्रीकृष्णकी मायाके प्रभावको मैं जान<br>सका, जिसके जान लेनेपर उनके परमपदकी प्राप्ति हो                                           |
| मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्॥३१                       | जाती है॥ ३१॥                                                                                                                                    |
| एतत्संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रयचिकित्सितम्।                    | सत्यसंकल्प व्यासजी! पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके<br>प्रति समस्त कर्मोंको समर्पित कर देना ही संसारके                                            |
| यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्॥ ३२                     | तीनों तापोंकी एकमात्र ओषधि है, यह बात मैंने                                                                                                     |
| आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत।                          | आपको बतला दी॥ ३२॥ प्राणियोंको जिस पदार्थके<br>सेवनसे जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्साविधिके                                               |
| तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्॥ ३३                | अनुसार प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको दूर नहीं                                                                                                     |
| एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः।                     | करता ?॥ ३३॥ इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्योंको<br>जन्म–मृत्युरूप संसारके चक्रमें डालनेवाले हैं, तथापि                                        |
| त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे॥ ३४                    | जब वे भगवान्को समर्पित कर दिये जाते हैं, तब                                                                                                     |
| यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्।                           | उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है॥३४॥ इस<br>लोकमें जो शास्त्रविहित कर्म भगवान्की प्रसन्नताके                                                      |
| ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्॥ ३५                    | लिये किये जाते हैं, उन्हींसे पराभक्तियुक्त ज्ञानकी                                                                                              |
| कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत्।                     | प्राप्ति होती है॥ ३५॥ उस भगवदर्थ कर्मके मार्गमें<br>भगवान्के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार-                                                  |
| गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च॥ ३६                  | बार भगवान् श्रीकृष्णके गुण और नामोंका कीर्तन                                                                                                    |
| नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि।                            | तथा स्मरण करते हैं॥ ३६॥ 'प्रभो! आप भगवान्<br>श्रीवासुदेवको नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं।                                                  |
| प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च॥३७                   | प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षणको भी नमस्कार है'॥ ३७॥                                                                                           |

| १०२ श्रीमद                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्रागवत [ अ० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम्।<br>यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान्॥ ३८                                                                                                                                                                                                   | इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूहरूपी भगवन्मूर्तियोंके<br>नामद्वारा प्राकृतमूर्तिरहित अप्राकृत मन्त्रमूर्ति भगवान्<br>यज्ञपुरुषका पूजन करता है, उसीका ज्ञान पूर्ण एवं<br>यथार्थ है॥ ३८॥                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्।<br>अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः॥ ३९                                                                                                                                                                                             | ब्रह्मन्! जब मैंने भगवान्की आज्ञाका इस प्रकार<br>पालन किया, तब इस बातको जानकर भगवान्<br>श्रीकृष्णने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावरूपा<br>प्रेमाभिक्तका दान किया॥ ३९॥ व्यासजी! आपका                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः<br>समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्।<br>आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां<br>संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा॥४०                                                                                                                                                | ज्ञान पूर्ण है; आप भगवान्की ही कीर्तिका—उनकी प्रेममयी लीलाका वर्णन कीजिये। उसीसे बड़े-बड़े ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दु:खोंके द्वारा बार-बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दु:खकी शान्ति इसीसे हो सकती है और कोई उपाय नहीं है॥४०॥                                                                                                                                                                                                                  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्याय:॥५॥  अथ षष्ठोऽध्याय:  नारदजीके पूर्वचिरित्रका शेष भाग                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सूत उवाच  एवं निशम्य भगवान्देवर्षेर्जन्म कर्म च। भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवतीसृतः॥ १ व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव। वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान्॥ २ स्वायम्भुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः। कथं चेदमुदस्त्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्॥ ३ | श्रीसूतजी कहते हैं—शौनकजी! देवर्षि नारदके<br>जन्म और साधनाकी बात सुनकर सत्यवतीनन्दन<br>भगवान् श्रीव्यासजीने उनसे फिर यह प्रश्न किया॥१॥<br>श्रीव्यासजीने पूछा—नारदजी! जब आपको<br>ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने<br>क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत<br>छोटी थी॥२॥ स्वायम्भुव! आपकी शेष आयु किस<br>प्रकार व्यतीत हुई और मृत्युके समय आपने किस<br>विधिसे अपने शरीरका परित्याग किया?॥३॥ देवर्षे!<br>काल तो सभी वस्तुओंको नष्ट कर देता है, उसने |
| प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम।<br>न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः॥ ४<br>नारद उवाच<br>भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम।<br>वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्॥ ५                                                                                                    | आपकी इस पूर्वकल्पकी स्मृतिका कैसे नाश नहीं<br>किया?॥४॥<br>श्रीनारदजीने कहा—मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले<br>महात्मागण जब चले गये, तब मैंने इस प्रकार अपना<br>जीवन व्यतीत किया—यद्यपि उस समय मेरी अवस्था<br>बहुत छोटी थी॥५॥                                                                                                                                                                                                                                           |

| अ०६] प्रथम                                                                               | स्कन्ध १०३                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी।<br>मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्॥ ६    | मैं अपनी माँका इकलौता लड़का था। एक तो<br>वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे<br>भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने                                                                                                         |
| सास्वतन्त्रा न कल्पाऽऽसीद्योगक्षेमं ममेच्छती।<br>ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा॥ ७   | अपनेको मेरे स्नेहपाशसे जकड़ रखा था॥६॥ वह<br>मेरे योगक्षेमकी चिन्ता तो बहुत करती थी, परंतु<br>पराधीन होनेके कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे<br>कठपुतली नचानेवालेकी इच्छाके अनुसार ही नाचती<br>है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वरके अधीन है॥७॥    |
| अहं च तद्ग्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया।<br>दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः॥ ८      | है, पस है। यह सारा ससार इस्वरक अवान है। उन<br>मैं भी अपनी माँके स्नेहबन्धनमें बँधकर उस<br>ब्राह्मण-बस्तीमें ही रहा। मेरी अवस्था केवल पाँच<br>वर्षकी थी; मुझे दिशा, देश और कालके सम्बन्धमें<br>कुछ भी ज्ञान नहीं था॥८॥ एक दिनकी बात है, मेरी |
| एकदा निर्गतां गेहाद्दुहन्तीं निशि गां पथि।<br>सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः॥ ९ | माँ गौ दुहनेके लिये रातके समय घरसे बाहर निकली।<br>रास्तेमें उसके पैरसे साँप छू गया, उसने उस बेचारीको<br>डस लिया। उस साँपका क्या दोष, कालकी ऐसी ही                                                                                           |
| तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः।<br>अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्॥ १०       | प्रेरणा थी॥ ९॥ मैंने समझा, भक्तोंका मंगल चाहनेवाले<br>भगवान्का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद<br>मैं उत्तर दिशाकी ओर चल पड़ा॥ १०॥<br>उस ओर मार्गमें मुझे अनेकों धन-धान्यसे                                                                |
| स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान्।<br>१<br>खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च॥११      | सम्पन्न देश, नगर, गाँव, अहीरोंकी चलती-फिरती<br>बस्तियाँ, खानें, खेड़े, नदी और पर्वतोंके तटवर्ती<br>पड़ाव, वाटिकाएँ, वन-उपवन और रंग-बिरंगी धातुओंसे<br>युक्त विचित्र पर्वत दिखायी पड़े। कहीं-कहीं जंगली                                      |
| चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नभुजद्रुमान्।<br>जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः॥ १२        | वृक्ष थे, जिनकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हाथियोंने तोड़<br>डाली थीं। शीतल जलसे भरे हुए जलाशय थे, जिनमें<br>देवताओंके काममें आनेवाले कमल थे; उनपर पक्षी<br>तरह-तरहकी बोली बोल रहे थे और भौरे मँडरा रहे                                               |
| चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः।<br>२<br>नेलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकगह्वरम् ॥१३      | थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला<br>ही था। इतना लम्बा मार्ग तै करनेपर मैंने एक घोर<br>गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बाँस, सेंठा, कुश,<br>कीचक आदि खड़े थे। उसकी लम्बाई-चौड़ाई भी                                                    |
| एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत्।<br>घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्॥ १४         | बहुत थी और वह साँप, उल्लू, स्यार आदि भयंकर<br>जीवोंका घर हो रहा था। देखनेमें बड़ा भयावना<br>लगता था॥११—१४॥                                                                                                                                  |
| १. प्रा० पा०—खेटान्। २. प्रा० पा०—रत्नरेणु। ३. प्रा० पा०—एवाभि०।                         |                                                                                                                                                                                                                                             |

| १०४ श्रीमद्भ                                                                                                          | रागवत [ अ० ६                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः।<br>स्नात्वा पीत्वा ह्रदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः॥ १५                 | चलते-चलते मेरा शरीर और इन्द्रियाँ शिथिल<br>हो गयीं। मुझे बड़े जोरकी प्यास लगी, भूखा तो था<br>ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुण्डमें मैंने स्नान,<br>जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट                   |
| तस्मिन्नर्मनुजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः <sup>१</sup> ।<br>आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं <sup>२</sup> यथाश्रुतमचिन्तयम्॥ १६ | मिट गयी॥ १५॥ उस विजन वनमें एक पीपलके नीचे<br>आसन लगाकर में बैठ गया। उन महात्माओंसे जैसा<br>मैंने सुना था, हृदयमें रहनेवाले परमात्माके उसी स्वरूपका<br>मैं मन-ही-मन ध्यान करने लगा॥ १६॥ भक्तिभावसे      |
| ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा।<br>औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः॥ १७                             | वशीकृत चित्तद्वारा भगवान्के चरण-कमलोंका ध्यान<br>करते ही भगवत्-प्राप्तिकी उत्कट लालसासे मेरे नेत्रोंमें<br>आँसू छलछला आये और हृदयमें धीरे-धीरे भगवान्<br>प्रकट हो गये॥ १७॥ व्यासजी! उस समय प्रेमभावके  |
| प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिर्वृतः ।<br>आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने॥१८                                   | अत्यन्त उद्रेकसे मेरा रोम-रोम पुलिकत हो उठा।<br>हृदय अत्यन्त शान्त और शीतल हो गया। उस आनन्दकी<br>बाढ़में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय<br>वस्तुका तिनक भी भान न रहा॥ १८॥ भगवान्का वह           |
| रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्।<br>अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्याहुर्मना इव॥ १९                                   | अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकोंका नाश करनेवाला<br>और मनके लिये अत्यन्त लुभावना था। सहसा उसे न<br>देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना–सा<br>होकर आसनसे उठ खड़ा हुआ॥१९॥                                      |
| दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि।<br>वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः॥२०                                      | मैंने उस स्वरूपका दर्शन फिर करना चाहा;<br>किन्तु मनको हृदयमें समाहित करके बार-बार दर्शनकी<br>चेष्टा करनेपर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्तके<br>समान आतुर हो उठा॥ २०॥ इस प्रकार निर्जन वनमें       |
| एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्।<br>गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव॥ २१                                    | मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान्ने, जो वाणीके<br>विषय नहीं हैं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणीसे मेरे<br>शोकको शान्त करते हुए-से कहा॥ २१॥ 'खेद है<br>कि इस जन्ममें तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे।            |
| हन्तास्मिञ्जन्मनि भवान्मा मां द्रष्टुमिहार्हति।<br>अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्॥ २२                        | जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो गयीं हैं,<br>उन अधकचरे योगियोंको मेरा दर्शन अत्यन्त दुर्लभ<br>है॥ २२॥ निष्पाप बालक! तुम्हारे हृदयमें मुझे प्राप्त<br>करनेकी लालसा जाग्रत् करनेके लिये ही मैंने एक |
| सकृद् यद् दर्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ।<br>मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान्मुञ्जति हृच्छयान्॥ २३                            | बार तुम्हें अपने रूपकी झलक दिखायी है। मुझे प्राप्त<br>करनेकी आकांक्षासे युक्त साधक धीरे-धीरे हृदयकी<br>सम्पूर्ण वासनाओंका भलीभॉति त्याग कर देता है॥ २३॥                                                |
| १. प्रा॰ पा॰—आश्रित:। २. प्रा॰ पा॰—आत्मनाऽऽत्मस्थमात्मानं।                                                            |                                                                                                                                                                                                        |

| अ०६] प्रथम                                                                           | स्कन्ध १०५                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सत्सेवयादीर्घया ते जाता मिय दृढा मित:।<br>हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मञ्जनतामिस॥ २४   | अल्पकालीन संतसेवासे ही तुम्हारी चित्तवृत्ति<br>मुझमें स्थिर हो गयी है। अब तुम इस प्राकृतमलिन             |
| मितर्मिय निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित्।                                             | शरीरको छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे॥ २४॥ मुझे प्राप्त करनेका तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी             |
| प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्॥ २५                                         | प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टिका प्रलय हो जानेपर<br>भी मेरी कृपासे तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी'॥ २५॥ |
| एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्                                                            | आकाशके समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान् महान् परमात्मा<br>इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपाका अनुभव           |
| भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्।                                                         | करके मैंने उन श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठतर भगवान्को                                                          |
| अहं च तस्मै महतां महीयसे                                                             | सिर झुकाकर प्रणाम किया॥ २६॥ तभीसे मैं लज्जा-<br>संकोच छोड़कर भगवान्के अत्यन्त रहस्यमय और                 |
| शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः॥ २६                                                    | मंगलमय मधुर नामों और लीलाओंका कीर्तन और                                                                  |
| नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्                                                          | स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद-मत्सर मेरे हृदयसे<br>पहले ही निवृत्त हो चुके थे, अब मैं आनन्दसे कालकी       |
| गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्।                                                    | प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वीपर विचरने लगा॥ २७॥                                                              |
| गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः                                                        | व्यासजी! इस प्रकार भगवान्की कृपासे मेरा हृदय<br>शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी और मैं श्रीकृष्णपरायण       |
| कालं प्रतीक्षन् विमदो <sup>१</sup> विमत्सरः॥ २७                                      | हो गया। कुछ समय बाद, जैसे एकाएक बिजली<br>कौंध जाती है, वैसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु आ                  |
| एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्नसक्तस्यामलात्मनः।                                             | गयी॥ २८॥ मुझे शुद्ध भगवत्पार्षद-शरीर प्राप्त होनेका                                                      |
| कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा॥ २८                                            | अवसर आनेपर प्रारब्धकर्म समाप्त हो जानेके कारण<br>पांचभौतिक शरीर नष्ट हो गया॥ २९॥ कल्पके                  |
| प्रयुज्यमाने मिय तां शुद्धां भागवतीं तनुम्।                                          | अन्तमें जिस समय भगवान् नारायण एकार्णव (प्रलय-                                                            |
| आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः॥ २९                                            | कालीन समुद्र)–के जलमें शयन करते हैं, उस समय<br>उनके हृदयमें शयन करनेकी इच्छासे इस सारी                   |
| कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः।                                                | सृष्टिको समेटकर ब्रह्माजी जब प्रवेश करने लगे, तब<br>उनके श्वासके साथ मैं भी उनके हृदयमें प्रवेश कर       |
| शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो:॥३०                                              | गया॥३०॥ एक सहस्र चतुर्युगी बीत जानेपर जब                                                                 |
| सहस्त्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षतः।                                              | ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करनेकी इच्छा की, तब<br>उनकी इन्द्रियोंसे मरीचि आदि ऋषियोंके साथ मैं भी    |
| मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे॥ ३१                                         | प्रकट हो गया॥ ३१॥ तभीसे मैं भगवान्की कृपासे                                                              |
| अन्तर्बिहिश्च लोकांस्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः।                                   | वैकुण्ठादिमें और तीनों लोकोंमें बाहर और भीतर बिना<br>रोक-टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवनका व्रत       |
| अनुग्रहाँन्महाविष्णोरविघातगतिः क्वचित्॥ ३२                                           | भगवद्भजन अखण्डरूपसे चलता रहता है॥३२॥                                                                     |
| १. प्रा॰ पा॰—प्रतीक्षन्नमदो। २. प्रा॰ पा॰—विद्युत्। ३. प्रा॰ पा॰—अनुग्रहादहं विष्णो। |                                                                                                          |

श्रीमद्भागवत

१०६

[ अ० ६

१. प्रा० पा०—य: कीर्तिं।

व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्याय:॥६॥

\* षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद्—ये सातों स्वर ब्रह्मव्यंजक होनेके नाते ही ब्रह्मरूप कहे गये हैं। अ० ७ ] १०७ प्रथम स्कन्ध अथ सप्तमोऽध्यायः अश्वत्थामाद्वारा द्रौपदीके पुत्रोंका मारा जाना और अर्जुनके द्वारा अश्वत्थामाका मानमर्दन श्रीशौनकजीने पूछा—सूतजी! सर्वज्ञ एवं शौनक उवाच सर्वशक्तिमान् व्यासभगवान्ने नारदजीका अभिप्राय निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः। सुन लिया। फिर उनके चले जानेपर उन्होंने क्या श्रुतवांस्तद्भिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः॥ किया ?॥ १॥ श्रीसृतजीने कहा — ब्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिम सूत उवाच तटपर शम्याप्रास नामका एक आश्रम है। वहाँ ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। ऋषियोंके यज्ञ चलते ही रहते हैं॥ २॥ वहीं व्यासजीका अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेरका सुन्दर वन शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः॥ है। उस आश्रममें बैठकर उन्होंने आचमन किया और तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते। स्वयं अपने मनको समाहित किया॥३॥ उन्होंने भक्तियोगके द्वारा अपने मनको पूर्णतया एकाग्र और आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्।। निर्मल करके आदिपुरुष परमात्मा और उनके आश्रयसे भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहितेऽमले। रहनेवाली मायाको देखा॥४॥ इसी मायासे मोहित अपश्यत्पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्॥ होकर यह जीव तीनों गुणोंसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यताके यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। कारण होनेवाले अनर्थोंको भोगता है॥ ५॥ इन अनर्थोंकी परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते॥ शान्तिका साक्षात् साधन है—केवल भगवान्का भक्ति-योग। परन्तु संसारके लोग इस बातको नहीं जानते। अनर्थोपशमं साक्षाद्धक्तियोगमधोक्षजे। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसोंकी संहिता लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहिताम्।। श्रीमद्भागवतकी रचना की॥ ६॥ इसके श्रवणमात्रसे पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके प्रति परम प्रेममयी यस्यां वै श्रुयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे। भक्ति हो जाती है, जिससे जीवके शोक, मोह और भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा॥ 9 भय नष्ट हो जाते हैं॥७॥ उन्होंने इस भागवत-संहिताका निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्। निवृत्तिपरायण पुत्र श्रीशुकदेवजीको पढाया॥८॥ शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनि:॥ श्रीशौनकजीने पूछा — श्रीशुकदेवजी अत्यन्त निवृत्तिपरायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तुकी शौनक उवाच

स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि:।

कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्॥

अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मामें ही रमण करते

हैं। फिर उन्होंने किसलिये इस विशाल ग्रन्थका

अध्ययन किया ?॥ ९॥

| १०८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सूत उवाच आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त्यहैतुकीं भिक्तिमित्थम्भूतगुणो हिरः॥ १० हरेर्गुणाक्षिप्तमितभीगवान् बादरायिणः। अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनिप्रयः॥ ११ परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्मकर्मविलापनम्। संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्॥ १२ यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगितं गतेषु। | श्रीसूतजीने कहा — जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्याकी गाँठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, वे भी भंगवान्की हेतुरहित भिक्त किया करते हैं; क्योंकि भंगवान्के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं॥ १०॥ फिर श्रीशुकदेवजी तो भगवान्के भक्तोंके अत्यन्त प्रिय और स्वयं भगवान् वेदव्यासके पुत्र हैं। भगवान्के गुणोंने उनके हृदयको अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रन्थका अध्ययन किया॥ ११॥ शौनकजी! अब मैं राजिष परीक्षित्के जन्म, कर्म और मोक्षकी तथा पाण्डवोंके स्वर्गारोहणकी |
| वृकोदराविद्धगदाभिमर्श- भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे॥ १३ भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। उपाहरद् विप्रियमेव तस्य                                                                                                                                                                                 | कथा कहता हूँ; क्योंकि इन्हींसे भगवान् श्रीकृष्णकी<br>अनेकों कथाओंका उदय होता है॥ १२॥ जिस समय<br>महाभारतयुद्धमें कौरव और पाण्डव दोनों पक्षोंके<br>बहुत-से वीर वीरगतिको प्राप्त हो चुके थे और<br>भीमसेनकी गदाके प्रहारसे दुर्योधनकी जाँघ टूट चुकी<br>थी, तब अश्वत्थामाने अपने स्वामी दुर्योधनका प्रिय                                                                                                                                                                                                                                |
| जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति॥१४<br>माता शिशूनां निधनं सुतानां<br>निशम्य घोरं परितप्यमाना।                                                                                                                                                                                                                                            | कार्य समझकर द्रौपदीके सोते हुए पुत्रोंके सिर<br>काटकर उसे भेंट किये, यह घटना दुर्योधनको भी<br>अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी सभी निन्दा<br>करते हैं॥ १३-१४॥ उन बालकोंकी माता द्रौपदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी<br>तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली॥१५<br>तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे<br>यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः।                                                                                                                                                                                                          | अपने पुत्रोंका निधन सुनकर अत्यन्त दुःखी हो गयी।<br>उसकी आँखोंमें आँसू छलछला आये—वह रोने लगी।<br>अर्जुनने उसे सान्त्वना देते हुए कहा॥१५॥'कल्याणि!<br>मैं तुम्हारे आँसू तब पोछूँगा, जब उस आततायी*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे<br>त्वाऽऽक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                           | ब्राह्मणाधमका सिर गाण्डीव-धनुषके बाणोंसे काटकर<br>तुम्हें भेंट करूँगा और पुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रियाके बाद<br>तुम उसपर पैर रखकर स्नान करोगी'॥ १६॥ अर्जुनने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः<br>स सान्त्वियत्वाच्युतिमत्रसूतः।                                                                                                                                                                                                                                                                    | तुम उसपर पर रखकर स्नान करागा ॥ रदा॥ अजुनन<br>इन मीठी और विचित्र बातोंसे द्रौपदीको सान्त्वना दी<br>और अपने मित्र भगवान् श्रीकृष्णकी सलाहसे उन्हें<br>सारथि बनाकर कवच धारणकर और अपने भयानक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अन्वाद्रवहंशित उग्रधन्वा<br>कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन॥१७                                                                                                                                                                                                                                                                             | गाण्डीव धनुषको लेकर वे रथपर सवार हुए तथा<br>गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीछे दौड़ पड़े॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* आग लगानेवाला, जहर देनेवाला, बुरी नीयतसे हाथमें शस्त्र ग्रहण करनेवाला, धन लूटनेवाला, खेत और

स्त्रीको छीननेवाला—ये छ: 'आततायी' कहलाते हैं।

| अ०७] प्रथम स्कन्ध १०                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात्<br>कुमारहोद्विग्नमना रथेन।<br>पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां<br>यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः॥१८<br>यदाशरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम्।<br>अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः॥१९<br>अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः।<br>अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते॥२० | बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्थामाका भी मन उद्विग्न<br>हो गया था। जब उसने दूरसे ही देखा कि अर्जुन मेरी<br>ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणोंकी<br>रक्षाके लिये पृथ्वीपर जहाँतक भाग सकता था, रुद्रसे<br>भयभीत सूर्यकी * भाँति भागता रहा॥ १८॥ जब उसने<br>देखा कि मेरे रथके घोड़े थक गये हैं और मैं बिलकुल<br>अकेला हूँ, तब उसने अपनेको बचानेका एकमात्र<br>साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा॥ १९॥ यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्रको<br>लौटानेकी विधि मालूम न थी, फिर भी प्राणसंकट<br>देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर<br>ब्रह्मास्त्रका सन्धान किया॥ २०॥ उस अस्त्रसे सब |
| ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतोदिशम्।                                                                                                                                                                                                                                                              | दिशाओंमें एक बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया। अर्जुनने<br>देखा कि अब तो मेरे प्राणोंपर ही आ बनी है, तब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥ २१<br>अर्जुन उवाच<br>कृष्ण कृष्ण महाबाहो <sup>१</sup> भक्तानामभयङ्कर।                                                                                                                                                                                       | उन्होंने श्रीकृष्णसे प्रार्थना की॥ २१॥<br>अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण! तुम सच्चिदानन्द-<br>स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनन्त है। तुम्हीं<br>भक्तोंको अभय देनेवाले हो। जो संसारकी धधकती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः॥ २२<br>त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः।<br>मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि॥ २३                                                                                                                                                          | हुई आगमें जल रहे हैं, उन जीवोंको उससे उबारनेवाले<br>एकमात्र तुम्हीं हो॥ २२॥ तुम प्रकृतिसे परे रहनेवाले<br>आदिपुरुष साक्षात् परमेश्वर हो। अपनी चित्-शक्ति<br>(स्वरूप-शक्ति) – से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी मायाको<br>दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूपमें स्थित हो॥ २३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः।<br>विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्॥ २४<br>तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया।<br>२<br>स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्॥ २५                                                                                                                              | वही तुम अपने प्रभावसे माया-मोहित जीवोंके लिये<br>धर्मादिरूप कल्याणका विधान करते हो॥ २४॥ तुम्हारा<br>यह अवतार पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये और<br>तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनोंके निरन्तर स्मरण-ध्यान<br>करनेके लिये है॥ २५॥ स्वयम्प्रकाशस्वरूप श्रीकृष्ण!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्।<br>सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्॥ २६<br>श्रीभगवानुवाच                                                                                                                                                                                                      | यह भयंकर तेज सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है। यह<br>क्या है, कहाँसे, क्यों आ रहा है—इसका मुझे बिलकुल<br>पता नहीं है!॥ २६॥<br>भगवान्ने कहा—अर्जुन! यह अश्वत्थामाका<br>चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दिया तब सूर्यपर क्रोधित हो भगवान् रुद्र त्रिशूल हाथमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते–भागते पृ<br>नाम पड़ा है।                                                                                                                                                                                                                                          | थ्वीपर काशीमें आकर गिरे, इसीसे वहाँ उनका 'लोलार्क'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

११० श्रीमद्भागवत [अ० ७ जानता॥ २७॥ किसी भी दूसरे अस्त्रमें इसको दबा न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्शनम्। देनेकी शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्रविद्याको भलीभाँति जहास्त्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो हास्त्रतेजसा॥ २८ जानते ही हो, ब्रह्मास्त्रके तेजसे ही इस ब्रह्मास्त्रकी प्रचण्ड आगको बुझा दो॥ २८॥ सूत उवाच सूतजी कहते हैं — अर्जुन विपक्षी वीरोंको मारनेमें श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा। बड़े प्रवीण थे। भगवान्की बात सुनकर उन्होंने आचमन स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे॥ २९ किया और भगवान्की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्रके निवारणके लिये ब्रह्मास्त्रका ही सन्धान किया॥ २९॥ संहत्यान्योन्यम्भयोस्तेजसी शरसंवृते। बाणोंसे वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रोंके तेज प्रलयकालीन आवृत्य रोदसी खं च ववधातेऽर्कवह्निवत्॥ ३० सूर्य एवं अग्निके समान आपसमें टकराकर सारे आकाश और दिशाओंमें फैल गये और बढने लगे॥ ३०॥ दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रींल्लोकान् प्रदहन्महत्। तीनों लोकोंको जलानेवाली उन दोनों अस्त्रोंकी बढ़ी हुई लपटोंसे प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत्।। ३१ यही समझा कि यह प्रलयकालकी सांवर्तक अग्नि है॥ ३१॥ उस आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्। होते देखकर भगवान्की अनुमतिसे अर्जुनने उन मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्॥ ३२ दोनोंको ही लौटा लिया॥३२॥ अर्जुनकी आँखें क्रोधसे लाल-लाल हो रही थीं। उन्होंने झपटकर उस तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसृतम्। क्रूर अश्वत्थामाको पकड़ लिया और जैसे कोई बबन्धामर्षताम्राक्षः पशुं रशनया यथा॥ ३३ रस्सीसे पशुको बाँध ले, वैसे ही बाँध लिया॥ ३३॥ अश्वत्थामाको बलपूर्वक बाँधकर अर्जुनने जब शिविरकी शिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात्। ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमलनयन भगवान् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः॥ ३४ श्रीकृष्णने कुपित होकर कहा— ॥ ३४॥ 'अर्जुन! इस ब्राह्मणाधमको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रातमें सोये हुए निरपराध बालकोंकी मैनं पार्थार्हिस त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जिह। हत्या की है॥ ३५॥ धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्।। ३५ मतवाले, पागल, सोये हुए, बालक, स्त्री, विवेकज्ञानशून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुको कभी नहीं मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम्। मारते॥ ३६ ॥ परन्तु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरोंको प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्॥ ३६ मारकर अपने प्राणोंका पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिये कल्याणकारी है; क्योंकि वैसी स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः। आदतको लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्॥ ३७ करता है और उन पापोंके कारण नरकगामी होता है॥ ३७॥ फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम। की थी कि 'मानवती! जिसने तुम्हारे पुत्रोंका आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा॥ ३८ वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊँगा'॥ ३८॥

| अ० ७ ] प्रथम                                         | ा स्कन्ध १११                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा।                 | इस पापी कुलांगार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध                                                           |
| भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः॥ ३९          | किया है और अपने स्वामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया<br>है। इसलिये अर्जुन! इसे मार ही डालो॥३९॥              |
| एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः।            | भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की, परन्तु अर्जुनका हृदय         |
| नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्॥४०       | महान् था। यद्यपि अश्वत्थामाने उनके पुत्रोंकी हत्या                                                        |
| अथोपेत्य स्विशिबिरं गोविन्दप्रियसारिथः।              | की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें गुरुपुत्रको मारनेकी<br>इच्छा नहीं हुई ॥४०॥                                   |
| न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्या आत्मजान् हतान्॥ ४१      | इसके बाद अपने मित्र और सारिथ श्रीकृष्णके<br>साथ वे अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे। वहाँ अपने मृत              |
| तथाऽऽहृतं पशुवत् पाशबद्ध-                            | पुत्रोंके लिये शोक करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया                                                       |
| मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन।                           | ॥ ४१ ॥ द्रौपदीने देखा कि अश्वत्थामा पशुकी तरह<br>बाँधकर लाया गया है। निन्दित कर्म करनेके कारण             |
| निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं                     | उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है। अपना<br>अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्र अश्वत्थामाको इस प्रकार                  |
| वामस्वभावा कृपया ननाम च॥४२                           |                                                                                                           |
| उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती।                    | आया और उसने अश्वत्थामाको नमस्कार किया॥ ४२॥<br>गुरुपुत्रका इस प्रकार बाँधकर लाया जाना सती                  |
| मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः॥ ४३       | द्रौपदीको सहन नहीं हुआ। उसने कहा—'छोड़ दो<br>इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हमलोगोंके अत्यन्त          |
| सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः।                    | पूजनीय हैं॥ ४३॥ जिनकी कृपासे आपने रहस्यके                                                                 |
| अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्॥ ४४         | साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ<br>सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके |
| स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते।                | आचार्य द्रोण ही पुत्रके रूपमें आपके सामने खड़े हैं।<br>उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्रकी ममतासे ही    |
| तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूः कृपी॥ ४५ |                                                                                                           |
| तद् धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिगौरवं कुलम्।                | जीवित हैं॥ ४४-४५॥ महाभाग्यवान् आर्यपुत्र! आप<br>तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा और          |
| वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः॥ ४६ | वन्दना करनी चाहिये उसीको व्यथा पहुँचाना आपके<br>योग्य कार्य नहीं है॥ ४६॥ जैसे अपने बच्चोंके मर            |
| मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता।                     | जानेसे मैं दु:खी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे                                                          |
| यथाहं मृतवत्साऽऽर्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः॥ ४७       | बार-बार आँसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता<br>पितव्रता गौतमी न रोयें॥ ४७॥ जो उच्छुंखल राजा              |
| यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः।            | अपने कुकृत्योंसे ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैं, वह<br>कुपित ब्राह्मणकुल उन राजाओंको सपरिवार शोकाग्निमें |
| तत् कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्॥ ४८       |                                                                                                           |

बात धर्म और न्यायके अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्। था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिरने राजा धर्मसुतो राज्ञ्याः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः ॥ ४९ रानीके इन हितभरे श्रेष्ठ वचनोंका अभिनन्दन किया॥४९॥ साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यिक, नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः। अर्जुन, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण और वहाँपर उपस्थित भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥ ५० सभी नर-नारियोंने द्रौपदीकी बातका समर्थन किया॥५०॥ उस समय क्रोधित होकर भीमसेनने तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः। कहा, 'जिसने सोते हुए बच्चोंको न अपने लिये और न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योऽहन् सुप्तान् शिशून् वृथा ॥ ५१ न अपने स्वामीके लिये, बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है'॥५१॥ भगवान् श्रीकृष्णने निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। द्रौपदी और भीमसेनकी बात सुनकर और अर्जुनकी आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव॥५२ ओर देखकर कुछ हँसते हुए-से कहा॥५२॥ भगवान् श्रीकृष्ण बोले—'पतित ब्राह्मणका श्रीकृष्ण उवाच भी वध नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः<sup>१</sup>। ही डालना चाहिये'-शास्त्रोंमें मैंने ही ये दोनों बातें मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम् ॥ ५३ कही हैं। इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो॥५३॥ तुमने द्रौपदीको सान्त्वना देते समय जो कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्। प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च॥५४ द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो, वह भी करो॥५४॥ सृतजी कहते हैं—अर्जुन भगवानुके हृदयकी सूत उवाच बात तुरंत ताड़ गये और उन्होंने अपनी तलवारसे अर्जुनः सहसाऽऽज्ञाय<sup>२</sup> हरेर्हार्दमथासिना। अश्वत्थामाके सिरकी मणि उसके बालोंके साथ उतार

श्रीमद्भागवत

[अ० ७

सृतजीने कहा — शौनकादि ऋषियो! द्रौपदीकी

११२

सूत उवाच

ली ॥ ५५ ॥ बालकोंकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन तो मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्॥५५ पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेजसे भी विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम्। रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सीका बन्धन खोलकर उसे शिविरसे निकाल दिया॥५६॥ मुँड तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्॥ ५६ देना, धन छीन लेना और स्थानसे बाहर निकाल वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा। देना—यही ब्राह्मणाधमोंका वध है। उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वधका विधान नहीं है॥५७॥ एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥ ५७ पुत्रोंकी मृत्युसे द्रौपदी और पाण्डव सभी शोकात्र हो पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया। रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बन्धुओंकी स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चकुर्निर्हरणादिकम् ॥ ५८ | दाहादि अन्त्येष्टि क्रिया की ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो<sup>३</sup> नाम सप्तमोऽध्याय:॥७॥

्र. प्रा॰ पा॰—वधार्हकः। २. प्रा॰ पा॰—सहसा ज्ञात्वा। ३. प्रा॰ पा॰—प्राचीन प्रतिमें 'द्रौणिनिग्रहो नाम' की जगह 'पारीक्षिते' पाठ है।

अथाष्टमोऽध्याय: गर्भमें परीक्षित्की रक्षा, कुन्तीके द्वारा भगवान्की स्तुति और युधिष्ठिरका शोक सूतजी कहते हैं—इसके बाद पाण्डव श्रीकृष्णके सृत उवाच साथ जलांजलिके इच्छुक मरे हुए स्वजनोंका अथ ते<sup>१</sup> सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्।

प्रथम स्कन्ध

8

दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥

ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुन:। हरिपादाब्जरजःपूतसरिज्जले॥

अ० ८]

आप्लुता तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम्।

गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः॥

सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धूञ्छुचार्पितान्<sup>२</sup>। भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्नप्रतिक्रियाम्॥

साधयित्वाजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतम्।

घातियत्वासतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः॥

याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः। तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्॥

आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः।

द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः॥ गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः।

उपलेभेऽभिधावन्तीम्त्तरां भयविह्वलाम्॥

१. प्रा० पा०—तेषां परेतानां। २. प्रा० पा०—शुचार्दितान्।

तर्पण करनेके लिये स्त्रियोंको आगे करके गंगातटपर गये॥१॥ वहाँ उन सबने मृत बन्धुओंको जलदान दिया और उनके गुणोंका स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनन्तर भगवान्के चरण-कमलोंकी धूलिसे

११३

पवित्र गंगाजलमें पुनः स्नान किया॥२॥ वहाँ अपने भाइयोंके साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे व्याकुल गान्धारी, कुन्ती और द्रौपदी—सब बैठकर मरे हुए स्वजनोंके लिये शोक करने लगे।

भगवान् श्रीकृष्णने धौम्यादि मुनियोंके साथ उनको सान्त्वना दी और समझाया कि संसारके सभी प्राणी कालके अधीन हैं, मौतसे किसीको कोई बचा नहीं सकता॥ ३-४॥ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरको उनका वह राज्य, जो धूर्तींने छलसे छीन

लिया था, वापस दिलाया तथा द्रौपदीके केशोंका

स्पर्श करनेसे जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी, उन

दुष्ट राजाओंका वध कराया॥५॥ साथ ही युधिष्ठिरके द्वारा उत्तम सामग्रियोंसे तथा पुरोहितोंसे तीन अश्वमेध यज्ञ कराये। इस प्रकार युधिष्ठिरके पवित्र यशको सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्रके यशकी तरह सब ओर फैला दिया॥६॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने वहाँसे जानेका विचार किया। उन्होंने इसके लिये पाण्डवोंसे

विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणोंका सत्कार किया। उन लोगोंने भी भगवानुका बडा ही सम्मान किया। तदनन्तर सात्यिक और उद्भवके साथ द्वारका जानेके लिये वे रथपर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा

कि उत्तरा भयसे विह्नल होकर सामनेसे दौड़ी चली आ रही है॥७-८॥

११४ श्रीमद्भागवत [ **अ**0 ८ उत्तराने कहा—देवाधिदेव! जगदीश्वर! आप उत्तरोवाच महायोगी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते। आपके अतिरिक्त इस लोकमें मुझे अभय देनेवाला और कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक-नान्यं<sup>१</sup> त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्॥ दूसरेकी मृत्युके निमित्त बन रहे हैं॥ ९॥ प्रभो! आप अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो। सर्व-शक्तिमान् हैं। यह दहकते हुए लोहेका बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन्! यह मुझे भले ही कामं दहतु<sup>२</sup> मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्॥ १० जला डाले, परन्तु मेरे गर्भको नष्ट न करे—ऐसी कृपा सूत उवाच कीजिये॥ १०॥ सूतजी कहते हैं— भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः। उसकी बात सुनते ही जान गये कि अश्वत्थामाने पाण्डवोंके वंशको निर्बीज करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका अपाण्डविमदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रमबुध्यत॥ ११ प्रयोग किया है॥ ११॥ शौनकजी! उसी समय पाण्डवोंने तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ<sup>३</sup> पाण्डवाः पञ्च सायकान्। भी देखा कि जलते हुए पाँच बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिये उन्होंने भी अपने-अपने अस्त्र उठा आत्मनोऽभिमुखान्दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः॥ १२ लिये॥ १२॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने अपने व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्। अनन्य प्रेमियोंपर—शरणागत भक्तोंपर बहुत बड़ी विपत्ति आयी जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शनचक्रसे उन सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः ॥ १३ निज जनोंकी रक्षा की॥१३॥ योगेश्वर श्रीकृष्ण अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः। समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तराके गर्भको पाण्डवोंकी वंशपरम्परा चलानेके स्वमाययाऽऽवृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे॥ १४ लिये अपनी मायाके कवचसे ढक दिया॥ १४॥ शौनकजी! यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्। निवारणका कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान् वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद् भृगृद्वह॥ १५ श्रीकृष्णके तेजके सामने आकर वह शान्त हो गया॥ १५॥ यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं समझनी मा मंस्था ह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेऽच्युते। चाहिये; क्योंकि भगवान् तो सर्वाश्चर्यमय हैं, वे ही य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः॥ १६ अपनी निज शक्ति मायासे स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसारकी सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं॥ १६॥ जब ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया। भगवान् श्रीकृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्रकी ज्वालासे प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती॥ १७ मुक्त अपने पुत्रोंके और द्रौपदीके साथ सती कुन्तीने भगवान् श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की॥१७॥ कुन्त्युवाच कुन्तीने कहा — आप समस्त जीवोंके बाहर और

१. प्रा० पा०—नान्यत्र त्वभयं। २. प्रा० पा०—दहति। ३.प्रा० पा०—भृगुश्रेष्ठ। ४. प्रा० पा०—बहिरपि ध्रुवम्।

नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्।

अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बेहिरवस्थितम्<sup>४</sup>॥ १८

भीतर एकरस स्थित हैं, फिर भी इन्द्रियों और वृत्तियोंसे

देखे नहीं जाते; क्योंकि आप प्रकृतिसे परे आदिपुरुष

परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ॥१८॥

| अ०८] प्रथम                                       | स्कन्ध ११५                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम्।              | इन्द्रियोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमें आप                                                 |
| न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा॥ १९          | विद्यमान रहते हैं और अपनी ही मायाके परदेसे अपनेको ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी        |
|                                                  | पुरुषोत्तमको भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़                                                   |
| तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्।                | लोग दूसरा भेष धारण किये हुए नटको प्रत्यक्ष देखकर                                                |
| भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः॥ २०    | भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दीखते हुए भी                                                     |
|                                                  | नहीं दीखते॥ १९॥ आप शुद्ध हृदयवाले विचारशील                                                      |
| कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च।                | जीवन्मुक्त परमहंसोंके हृदयमें अपनी प्रेममयी भक्तिका                                             |
| •                                                | सृजन करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि                                             |
| नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥२१              | स्त्रियाँ आपको कैसे पहचान सकती हैं॥ २०॥ आप<br>श्रीकृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्द गोपके लाड्ले |
|                                                  | त्राकृष्ण, वासुदव, दवकानन्दन, नन्द नापक लाङ्ल<br>लाल गोविन्दको हमारा बारंबार प्रणाम है॥२१॥      |
| नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने।                  | जिनकी नाभिसे ब्रह्माका जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ                                                  |
| नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये॥२२         | है, जो सुन्दर कमलोंकी माला धारण करते हैं, जिनके                                                 |
| गमः पञ्चणात्राय गमसा पञ्चणाञ्चया ११              | नेत्र कमलके समान विशाल और कोमल हैं, जिनके                                                       |
|                                                  | चरणकमलोंमें कमलका चिह्न है—श्रीकृष्ण! ऐसे                                                       |
| यथा हृषीकेश खलेन देवकी                           | आपको मेरा बार-बार नमस्कार है॥ २२॥ हृषीकेश!                                                      |
| कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता।                   | जैसे आपने दुष्ट कंसके द्वारा कैद की हुई और                                                      |
| विमोचिताहं च सहात्मजा विभो                       | चिरकालसे शोकग्रस्त देवकीकी रक्षा की थी, वैसे ही                                                 |
|                                                  | पुत्रोंके साथ मेरी भी आपने बार-बार विपत्तियोंसे रक्षा                                           |
| त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्॥२३                 | की है। आप ही हमारे स्वामी हैं। आप सर्वशक्तिमान्                                                 |
|                                                  | हैं। श्रीकृष्ण! कहाँतक गिनाऊँ—विषसे, लाक्षागृहकी                                                |
| विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शना-                    | भयानक आगसे, हिडिम्ब आदि राक्षसोंकी दृष्टिसे,                                                    |
|                                                  | दुष्टोंकी द्यूतसभासे, वनवासकी विपत्तियोंसे और                                                   |
| दसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः।                        | अनेक बारके युद्धोंमें अनेक महारिथयोंके शस्त्रास्त्रोंसे                                         |
| मृधे मृधेऽनेकमहारथास्त्रतो                       | और अभी-अभी इस अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे भी                                                    |
| द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः॥ २४          | आपने ही हमारी रक्षा की है॥ २३-२४॥ जगद्गुरो!                                                     |
|                                                  | हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें;                                               |
| निगरः गर र शुक्रस्य स्व स्मारम्मे।               | क्योंकि विपत्तियोंमें ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन                                                |
| विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो।         | हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जानेपर फिर                                                        |
| भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥ २५           | जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं आना पड़ता॥ २५॥ ऊँचे                                                 |
|                                                  | कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सम्पत्तिके कारण                                                 |
| जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्।          | जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम<br>भी नहीं ले सकता; क्योंकि आप तो उन लोगोंको       |
| नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामिकञ्चनगोचरम्॥ २६       | मा नहां ल सकता; क्यांक आप ता उन लागाका<br>दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं॥ २६॥                     |
| नपारुत्पामवातु य त्यामाकश्च <b>न</b> गाचरम् ॥ ४६ | वरा । यस ६ मा जायम्य । ६॥ ४५॥                                                                   |

अनन्त, सर्वव्यापक, सबके नियन्ता, कालरूप, परमेश्वर समझती हूँ। संसारके समस्त पदार्थ और प्राणी आपसमें टकराकर विषमताके कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सबमें समानरूपसे विचर रहे हैं॥ २८॥ भगवन्! आप जब मनुष्योंकी-सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं-यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके सम्बन्धमें लोगोंकी बृद्धि ही विषम हुआ करती है॥ २९॥ आप विश्वके आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पश्-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदिमें आप जन्म लेते हैं और उन योनियोंके अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है॥ ३०॥ जब बचपनमें आपने दुधकी मटकी फोडकर यशोदा मैयाको खिझा दिया था और उन्होंने आपको बाँधनेके लिये हाथमें रस्सी ली थी, तब आपकी आँखोंमें आँसू छलक आये थे, काजल कपोलोंपर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भयकी भावनासे आपने अपने मुखको नीचेकी ओर झुका लिया था! आपकी उस दशाका—लीला-छिबका ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला, जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा!॥ ३१॥ आपने अजन्मा होकर

आप निर्धनोंके परम धन हैं। मायाका प्रपंच

ि अ० ८

[ अ० ८ ११८ श्रीमद्भागवत त्विय मेऽनन्यविषया मितर्मधुपतेऽसकृत्। श्रीकृष्ण! जैसे गंगाकी अखण्ड धारा समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर रतिमुद्वहतादद्धा<sup>१</sup> गङ्गेवौघमुदन्वति॥ ४२ आपसे ही निरन्तर प्रेम करती रहे॥४२॥ श्रीकृष्ण! अर्जुनके प्यारे सखा यदुवंशशिरोमणे! आप पृथ्वीके श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ययूषभावनिधृग्-भाररूप राजवेशधारी दैत्योंको जलानेके लिये अग्नि-स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनन्त है। गोविन्द! आपका राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओंका दु:ख मिटानेके गोद्विजसुरार्तिहरावतार लिये ही है। योगेश्वर! चराचरके गुरु भगवन्! मैं योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते॥ ४३ आपको नमस्कार करती हुँ॥४३॥ सूतजी कहते हैं - इस प्रकार कुन्तीने बड़े मधुर शब्दोंमें भगवानुकी अधिकांश लीलाओंका वर्णन सूत उवाच किया। यह सब सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः। मायासे उसे मोहित करते हुए-से मन्द-मन्द मुसकराने मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया॥ ४४ लगे॥ ४४॥ उन्होंने कुन्तीसे कह दिया—'अच्छा ठीक है' और रथके स्थानसे वे हस्तिनापुर लौट आये। वहाँ कुन्ती और सुभद्रा आदि देवियोंसे विदा लेकर तां बाढिमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम्। जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिरने बडे प्रेमसे स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥ ४५ उन्हें रोक लिया॥४५॥ राजा युधिष्ठिरको अपने भाई-बन्धुओंके मारे जानेका बड़ा शोक हो रहा था। भगवानुकी लीलाका मर्म जाननेवाले व्यास आदि व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा। महर्षियोंने और स्वयं अद्भुत चरित्र करनेवाले भगवान् प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत शुचार्पितः<sup>२</sup>॥ ४६ श्रीकृष्णने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेष्टा की; परंतु उन्हें सान्त्वना न मिली, उनका आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम्। शोक न मिटा॥ ४६॥ शौनकादि ऋषियो! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अपने स्वजनोंके वधसे बडी चिन्ता प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः॥ ४७ हुई। वे अविवेकयुक्त चित्तसे स्नेह और मोहके वशमें होकर कहने लगे-भला, मुझ दुरात्माके हृदयमें अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः। बद्धमूल हुए इस अज्ञानको तो देखो; मैंने सियार-पारक्यस्यैव देहस्य बह्यो मेऽक्षौहिणीर्हताः॥ ४८ कुत्तोंके आहार इस अनात्मा शरीरके लिये अनेक अक्षौहिणी \* सेनाका नाश कर डाला॥ ४७-४८॥ मैंने बालक, ब्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र, चाचा-ताऊ, भाई-बालद्विजसुहृन्मित्रपितृभ्रातृगुरुद्रहः बन्धु और गुरुजनोंसे द्रोह किया है। करोडों बरसोंसे न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतै: ॥ ४९ भी नरकसे मेरा छुटकारा नहीं हो सकता॥४९॥ १. प्रा॰ पा॰-रतिमुद्धहतां तद्वत्। २. प्रा॰ पा॰-शुचार्दिता:। \* २१,८७० रथ, २१,८७० हाथी, १,०९,३५० पैदल और ६५,६०० घुड़सवार—इतनी सेनाको अक्षीहिणी कहते हैं। (महाभारत)

| अ० ९] प्रथम                                                                                                                                 | स्कन्ध ११९                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम्।<br>इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः॥५०                                                   | यद्यपि शास्त्रका वचन है कि राजा यदि प्रजाका<br>पालन करनेके लिये धर्मयुद्धमें शत्रुओंको मारे तो उसे<br>पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं<br>होता॥५०॥ स्त्रियोंके पित और भाई-बन्धुओंको                                                         |  |
| स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः।<br>कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्॥५१<br>यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम्। | मारनेसे उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है।<br>उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ-यागादिकोंके द्वारा मार्जन<br>करनेमें समर्थ नहीं हूँ॥५१॥ जैसे कीचड़से गँदला<br>जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरासे मदिराकी<br>अपवित्रता नहीं मिटायी जा सकती, वैसे ही बहुत- |  |
| भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्ट्रमहीति॥५२                                                                                               | से हिंसाबहुल यज्ञोंके द्वारा एक भी प्राणीकी हत्याका<br>प्रायश्चित्त नहीं किया जा सकता॥५२॥                                                                                                                                                             |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे<br>कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्याय:॥८॥                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| अथ नवमोऽध्याय:<br>युधिष्ठिरादिका भीष्मजीके पास जाना और भगवान् श्रीकृष्णकी<br>स्तुति करते हुए भीष्मजीका प्राणत्याग करना                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| सूत उवाच<br>इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वधर्मविवित्सया।                                                                                        | सूतजी कहते हैं—इस प्रकार राजा युधिष्ठिर<br>प्रजाद्रोहसे भयभीत हो गये। फिर सब धर्मोंका ज्ञान<br>प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने कुरुक्षेत्रकी यात्रा की,                                                                                               |  |
| ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोऽपतत्॥ १                                                                                                   | जहाँ भीष्मिपतामह शरशय्यापर पड़े हुए थे॥१॥<br>शौनकादि ऋषियो! उस समय उन सब भाइयोंने                                                                                                                                                                     |  |
| तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः।                                                                                                 | स्वर्णजटित रथोंपर, जिनमें अच्छे-अच्छे घोड़े जुते<br>हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिरका अनुगमन                                                                                                                                                     |  |
| अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा॥ २<br>भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः।                                                            | किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी<br>थे॥२॥ शौनकजी! अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्ण<br>भी रथपर चढ़कर चले। उन सब भाइयोंके साथ                                                                                                                   |  |
| स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः॥ ३                                                                                                     | महाराज युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा हुई, मानो यक्षोंसे<br>घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों॥३॥ अपने                                                                                                                                                          |  |
| दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्।<br>प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा॥ ४                                                  | अनुचरों और भगवान् श्रीकृष्णके साथ वहाँ<br>जाकर पाण्डवोंने देखा कि भीष्मिपतामह स्वर्गसे गिरे<br>हुए देवताके समान पृथ्वीपर पड़े हुए हैं। उन लोगोंने                                                                                                     |  |
| तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम।                                                                                                    | उन्हें प्रणाम किया॥४॥ शौनकजी! उसी समय<br>भरतवंशियोंके गौरवरूप भीष्मिपतामहको देखनेके                                                                                                                                                                   |  |
| राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्॥ ५                                                                                                 | लिये सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहाँ आये॥५॥                                                                                                                                                                                                   |  |

| अ० ९] प्रथम                                                                                        | स्कन्ध १२१                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ।<br>तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो॥१७               | युधिष्ठिर! संसारकी ये सब घटनाएँ ईश्वरेच्छाके<br>अधीन हैं। उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाथ<br>प्रजाका पालन करो; क्योंकि अब तुम्हीं इसके स्वामी                                                                  |
| एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्।<br>मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु॥ १८               | और इसे पालन करनेमें समर्थ हो॥१७॥<br>ये श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् हैं। ये सबके<br>आदिकारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी<br>मायासे लोगोंको मोहित करते हुए ये यदुवंशियोंमें                                     |
| अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः।<br>देवर्षिर्नारदः साक्षाद्भगवान् कपिलो नृप <sup>१</sup> ॥ १९ | छिपकर लीला कर रहे हैं॥१८॥ इनका प्रभाव<br>अत्यन्त गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर! उसे भगवान्<br>शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान् कपिल ही<br>जानते हैं॥१९॥ जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई,                       |
| यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्।<br>अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारिथम्॥ २०              | प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू मानते हो तथा जिन्हें<br>तुमने प्रेमवश अपना मन्त्री, दूत और सारथितक<br>बनानेमें संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा                                                           |
| सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः।<br>तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्॥ २१             | हैं॥ २०॥ इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार-<br>रिहत और निष्पाप परमात्मामें उन ऊँचे-नीचे कार्योंके<br>कारण कभी किसी प्रकारकी विषमता नहीं होती॥ २१॥<br>युधिष्ठिर! इस प्रकार सर्वत्र सम होनेपर भी देखो तो |
| तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपोनुकम्पितम्।<br>यन्मेऽसूंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शनमागतः॥ २२        | सही, वे अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंपर कितनी कृपा करते<br>हैं। यही कारण है कि ऐसे समयमें जबकि मैं अपने<br>प्राणोंका त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान् श्रीकृष्णने                                                  |
| भक्त्याऽऽवेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन्।<br>त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कोमकर्मभिः॥ २३      | मुझे साक्षात् दर्शन दिया है॥ २२॥ भगवत्परायण<br>योगी पुरुष भक्तिभावसे इनमें अपना मन लगाकर और<br>वाणीसे इनके नामका कीर्तन करते हुए शरीरका त्याग<br>करते हैं और कामनाओंसे तथा कर्मके बन्धनसे छूट                |
| स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां<br>कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्।                                         | जाते हैं॥ २३॥<br>वे ही देवदेव भगवान् अपने प्रसन्न हास्य और<br>रक्तकमलके समान अरुण नेत्रोंसे उल्लसित मुखवाले                                                                                                  |
| प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस-<br>न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः॥२४                                     | चतुर्भुजरूपसे, जिसका और लोगोंको केवल ध्यानमें<br>दर्शन होता है, तबतक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें<br>जबतक में इस शरीरका त्याग न कर दूँ॥ २४॥                                                                |
| सूत उवाच<br>युधिष्ठिरस्तदाकण्यं शयानं शरपञ्जरे।<br>अपृच्छिद्विविधान्धर्मानृषीणां चानुशृण्वताम्॥ २५ | सूतजी कहते हैं—युधिष्ठिरने उनकी यह बात<br>सुनकर शरशय्यापर सोये हुए भीष्मिपतामहसे बहुत-<br>से ऋषियोंके सामने ही नाना प्रकारके धर्मोंके सम्बन्धमें<br>अनेकों रहस्य पूछे॥ २५॥                                   |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |

१२२ श्रीमद्भागवत [अ० ९ तब तत्त्ववेत्ता भीष्मपितामहने वर्ण और आश्रमके पुरुषस्वभावविहितान् यथावर्णं यथाश्रमम्। अनुसार पुरुषके स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा रागके वैराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातोभयलक्षणान्॥ २६ कारण विभिन्नरूपसे बतलाये हुए निवृत्ति और प्रवृत्तिरूप दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः। द्विविध धर्म, दानधर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म, स्त्रीधर्म और भगवद्धर्म—इन सबका अलग-अलग संक्षेप और स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः ॥ २७ विस्तारसे वर्णन किया। शौनकजी! इनके साथ ही धर्म, धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने। अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थींका तथा इनकी प्राप्तिके साधनोंका अनेकों उपाख्यान और इतिहास नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्।। २८ सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया॥२६—२८॥ धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः। भीष्मिपतामह इस प्रकार धर्मका प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायणका समय आ पहुँचा जिसे मृत्युको यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तूत्तरायणः ॥ २९ अपने अधीन रखनेवाले भगवत्परायण योगीलोग तदोपसंहृत्य गिरः सहस्त्रणी-चाहा करते हैं॥ २९॥ उस समय हजारों रथियोंके नेता भीष्मिपतामहने वाणीका संयम करके मनको सब र्विमुक्तसङ्गं<sup>१</sup> मन आदिपूरुषे। ओरसे हटाकर अपने सामने स्थित आदिपुरुष भगवान् कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे श्रीकृष्णमें लगा दिया। भगवान् श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विग्रहपर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्मजीकी पुरःस्थितेऽमीलितदृग्व्यधारयत्॥ ३० आँखें उसीपर एकटक लग गयीं॥ ३०॥ उनको शस्त्रोंकी विशुद्धया धारणया हेताशुभ-चोटसे जो पीडा हो रही थी वह तो भगवानुके दर्शनमात्रसे ही तुरंत दूर हो गयी तथा भगवान्की स्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः। विशुद्ध धारणासे उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम-सभी नष्ट हो गये। अब शरीर छोडनेके समय उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियोंके वृत्तिविलासको रोक दिया स्तुष्टाव जन्यं विसृजञ्जनार्दनम्॥ ३१ और बडे प्रेमसे भगवानुकी स्तृति की॥ ३१॥ श्रीभीष्म उवाच भीष्मजीने कहा — अब मृत्युके समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकारके साधनोंका अनुष्ठान इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा करनेसे अत्यन्त शुद्ध एवं कामनारहित हो गयी है, भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि। यदुवंशशिरोमणि अनन्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित करता हुँ, जो सदा-सर्वदा अपने आनन्दमय स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही कभी विहार करनेकी-प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः॥ ३२ लीला करनेकी इच्छासे प्रकृतिको स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टिपरम्परा चलती है॥ ३२॥ जिनका त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं शरीर त्रिभुवन-सुन्दर एवं श्याम तमालके समान रविकरगौरवराम्बरं दधाने। साँवला है, जिसपर सूर्यरिश्मयोंके समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल-सदृश मुखपर घुँघराली वपुरलककुलावृताननाब्जं अलकें लटकती रहती हैं उन अर्जुन-सखा श्रीकृष्णमें विजयसखे रैंतिरस्तु मेऽनवद्या॥ ३३ मेरी निष्कपट प्रीति हो॥ ३३॥ १. प्रा० पा०—विमुक्तसङ्गो। २. प्रा० पा०—हृता। ३. प्रा० पा०—मति०।

| अ० ९] प्रथम                                                      | स्कन्ध १२३                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्-<br>कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये ।     | मुझे युद्धके समयकी उनकी वह विलक्षण छिब<br>याद आती है। उनके मुखपर लहराते हुए घुँघराले<br>बाल घोड़ोंकी टॉपकी धूलसे मटमैले हो गये थे और                      |
| मम निशितशरैर्विभिद्यमान-                                         | पसीनेकी छोटी-छोटी बूँदें शोभायमान हो रही थीं।<br>मैं अपने तीखे बाणोंसे उनकी त्वचाको बींध रहा                                                              |
| त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा॥ ३४                            | था। उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान् श्रीकृष्णके प्रति<br>मेरा शरीर, अन्त:करण और आत्मा समर्पित हो                                                               |
| सपदि सिखवचो निशम्य मध्ये<br>निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य।           | जायँ॥ ३४॥<br>अपने मित्र अर्जुनकी बात सुनकर, जो तुरंत ही<br>पाण्डव-सेना और कौरव-सेनाके बीचमें अपना रथ                                                      |
| स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा                                       | ले आये और वहाँ स्थित होकर जिन्होंने अपनी<br>दृष्टिसे ही शत्रुपक्षके सैनिकोंकी आयु छीन ली,                                                                 |
| हृतवित पार्थसखे रितर्ममास्तु॥ ३५<br>व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य   | उन पार्थसखा भगवान् श्रीकृष्णमें मेरी परम प्रीति<br>हो॥३५॥ अर्जुनने जब दूरसे कौरवोंकी सेनाके<br>मुखिया हमलोगोंको देखा तब पाप समझकर वह                      |
| स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या <sup>३</sup> ।                    | अपने स्वजनोंके वधसे विमुख हो गया। उस समय<br>जिन्होंने गीताके रूपमें आत्मविद्याका उपदेश करके                                                               |
| कुमितमहरदात्मविद्यया य-                                          | उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, उन<br>परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरी प्रीति बनी                                                              |
| श्चरणरितः परमस्य तस्य मेऽस्तु॥ ३६<br>स्विनगममपहाय मत्प्रितिज्ञा- | रहे॥ ३६॥ मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्रीकृष्णको<br>शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़्ँगा; उसे सत्य एवं ऊँची<br>करनेके लिये उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करनेकी |
| मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः।                                      | प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथसे नीचे कूद पड़े<br>और सिंह जैसे हाथीको मारनेके लिये उसपर टूट                                                              |
| धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गु-                                         | पड़ता है, वैसे ही रथका पहिया लेकर मुझपर झपट<br>पड़े। उस समय वे इतने वेगसे दौड़े कि उनके कंधेका                                                            |
| र्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः॥ ३७<br>शितविशिखहतो विशीर्णदंशः     | दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कॉॅंपने लगी॥ ३७॥<br>मुझ आततायीने तीखे बाण मार-मारकर उनके<br>शरीरका कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर                            |
| क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे।                                       | लहूलुहान हो रहा था, अर्जुनके रोकनेपर भी वे<br>बलपूर्वक मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दौड़े आ रहे                                                              |
| प्रसभमभिससार मद्वधार्थं                                          | थे। वे ही भगवान् श्रीकृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी<br>मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलतासे परिपूर्ण थे, मेरी                                                   |
| स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः ॥ ३८                              | एकमात्र गति हों—आश्रय हों॥३८॥<br>                                                                                                                         |
| १. प्रा० पा०—नति०। २. प्रा० पा०—व्यवसित०                         | । ३. प्रा० पा०—धमंबुद्ध्या।                                                                                                                               |

| अ० १०] प्रथम                                                                                                                                                                                                                | स्कन्ध १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव।<br>युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्॥ ४६                                                                                                                                      | शौनकजी! युधिष्ठिरने उनके मृत शरीरकी<br>अन्त्येष्टि क्रिया करायी और कुछ समयके लिये वे<br>शोकमग्न हो गये॥४६॥ उस समय मुनियोंने बड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः। ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः॥ ४७ ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम्। पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्॥ ४८ पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः। | आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णकी उनके रहस्यमय नाम<br>ले-लेकर स्तुति की। इसके पश्चात् अपने हृदयोंको<br>श्रीकृष्णमय बनाकर वे अपने-अपने आश्रमोंको<br>लौट गये॥ ४७॥ तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णके साथ<br>युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आये और उन्होंने वहाँ<br>अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गान्धारीको<br>ढाढस बँधाया॥ ४८॥ फिर धृतराष्ट्रकी आज्ञा और<br>भगवान् श्रीकृष्णकी अनुमितसे समर्थ राजा युधिष्ठिर<br>अपने वंशपरम्परागत साम्राज्यका धर्मपूर्वक शासन |  |  |  |
| चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः॥४९                                                                                                                                                                                     | करने लगे॥ ४९॥<br>गारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| अथ दश                                                                                                                                                                                                                       | युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्याय:॥९॥  अथ दशमोऽध्याय: श्रीकृष्णका द्वारका-गमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| शौनक उवाच<br>हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो<br>युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः।<br>सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः<br>कथं प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः॥ १                                                                                  | शौनकजीने पूछा—धार्मिकशिरोमणि महाराज<br>युधिष्ठिरने अपनी पैतृक सम्पत्तिको हड्ग जानेके<br>इच्छुक आततायियोंका नाश करके अपने भाइयोंके<br>साथ किस प्रकारसे राज्य-शासन किया और कौन-<br>कौन-से काम किये, क्योंकि भोगोंमें तो उनकी प्रवृत्ति<br>थी ही नहीं॥१॥                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| सूत उवाच<br>वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हतं<br>संरोहयित्वा भवभावनो हरि:।                                                                                                                                                       | सूतजी कहते हैं — सम्पूर्ण सृष्टिको उज्जीवित<br>करनेवाले भगवान् श्रीहरि परस्परकी कलहाग्निसे<br>दग्ध कुरुवंशको पुनः अंकुरितकर और युधिष्ठिरको                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| निवेशियत्वा निजराज्य ईश्वरो<br>युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह॥ २<br>निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं<br>प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः ।<br>शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः<br>परिध्युपान्तामनुजानुवर्तितः ॥ ३                            | उनके राज्यसिंहासनपर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए॥ २॥<br>भीष्मिपतामह और भगवान् श्रीकृष्णके उपदेशोंके<br>श्रवणसे उनके अन्तःकरणमें विज्ञानका उदय हुआ<br>और भ्रान्ति मिट गयी। भगवान्के आश्रयमें रहकर वे<br>समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका इन्द्रके समान शासन करने<br>लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्णरूपसे उनकी<br>आज्ञाओंका पालन करते थे॥ ३॥                                                                                                            |  |  |  |

| १२६                                              | श्रीमद्भा | ागवत [ अ० १०                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही।             |           | युधिष्ठिरके राज्यमें आवश्यकतानुसार यथेष्ट<br>वर्षा होती थी, पृथ्वीमें समस्त अभीष्ट वस्तुएँ पैदा         |
| सिषिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा॥       | ४         | होती थीं, बड़े-बड़े थनोंवाली बहुत-सी गौएँ प्रसन्न                                                       |
| नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः।              |           | रहकर गोशालाओंको दूधसे सींचती रहती थीं॥४॥<br>नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएँ और ओषधियाँ            |
| फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै॥          | ų         | प्रत्येक ऋतुमें यथेष्टरूपसे अपनी-अपनी वस्तुएँ राजाको                                                    |
| नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः।            |           | देती थीं ॥ ५ ॥ अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरके राज्यमें<br>किसी प्राणीको कभी भी आधि-व्याधि अथवा दैविक,     |
| अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्॥        | É         | भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे॥६॥<br>अपने बन्धुओंका शोक मिटानेके लिये और                            |
| उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः।        |           | अपनी बहिन सुभद्राकी प्रसन्नताके लिये भगवान्                                                             |
| सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया॥         | 9         | श्रीकृष्ण कई महीनोंतक हस्तिनापुरमें ही रहे॥७॥<br>फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिरसे द्वारका जानेकी        |
| आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्।   |           | अनुमित माँगी तब राजाने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर<br>स्वीकृति दे दी। भगवान् उनको प्रणाम करके रथपर         |
| आरुरोह रथं कैश्चित्परिष्वक्तोऽभिवादितः॥          | ۷         | सवार हुए। कुछ लोगों (समान उम्रवालों)-ने उनका                                                            |
| सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा।            |           | आलिंगन किया और कुछ (छोटी उम्रवालों)-ने<br>प्रणाम॥८॥ उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा,            |
| गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गीतमो यमौ॥      | 8         | गान्धारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव,<br>भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्च्छित-से |
| वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः।       |           | हो गये। वे शार्ङ्गपाणि श्रीकृष्णका विरह नहीं सह                                                         |
| न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः॥        | १०        | सके ॥ ९-१० ॥ भगवद्धक्त सत्पुरुषोंके संगसे जिसका<br>दु:संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान्के        |
| सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः।     |           | मधुर-मनोहर सुयशको एक बार भी सुन लेनेपर फिर<br>उसे छोड़नेकी कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान्के         |
| कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्॥         | 88        | दर्शन तथा स्पर्शसे, उनके साथ आलाप करनेसे                                                                |
| तस्मिन्यस्तिधयः पार्थाः सहेरन् विरहं कथम्।       |           | तथा साथ-ही-साथ सोने, उठने-बैठने और भोजन करनेसे जिनका सम्पूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका               |
| दर्शनस्पर्शसंलापशयनासनभोजनैः ॥                   | १२        | था, वे पाण्डव भला, उनका विरह कैसे सह सकते                                                               |
| सर्वे तेऽनिमिषैरक्षैस्तमनुद्रुतचेतसः।            |           | थे॥ ११-१२॥ उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब<br>निर्निमेष नेत्रोंसे भगवान्को देखते हुए स्नेहबन्धनसे    |
| वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह॥     | १३        | बँधकर जहाँ-तहाँ दौड़ रहे थे॥ १३॥ भगवान् श्रीकृष्णके<br>घरसे चलते समय उनके बन्धुओंकी स्त्रियोंके नेत्र   |
| न्यरुन्धन्नुद्गलद्वाष्यमौत्कण्ठ्याद्देवकीसुते।   | ,         | उत्कण्ठावश उमड़ते हुए आँसुओंसे भर आये; परंतु<br>इस भयसे कि कहीं यात्राके समय अशकुन न हो                 |
| निर्यात्यगारान्नोऽभद्रमिति स्याद्वान्धवस्त्रियः॥ | १४        | जाय, उन्होंने बड़ी कठिनाईसे उन्हें रोक लिया॥ १४॥                                                        |

| अ० १०] प्रथम                                                                                                               | स्कन्ध १२७                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः।<br>धुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा॥ १५                                        | भगवान्के प्रस्थानके समय मृदंग, शङ्ख, भेरी,<br>वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुन्धुरी, नगारे, घंटे और<br>दुन्दुभियाँ आदि बाजे बजने लगे॥१५॥ भगवान्के                                                                                                                |
| प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया।<br>ववृषुः कुसुमैः कृष्णां प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः॥ १६                              | दर्शनकी लालसासे कुरुवंशकी स्त्रियाँ अटारियोंपर<br>चढ़ गर्यी और प्रेम, लज्जा एवं मुसकानसे युक्त<br>चितवनसे भगवान्को देखती हुई उनपर पुष्पोंकी वर्षा<br>करने लगीं॥ १६॥ उस समय भगवान्के प्रिय सखा                                                           |
| सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितम्।<br>रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह॥ १७                                        | घुँघराले बालोंवाले अर्जुनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका<br>वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियोंकी झालर लटक रही<br>थी और जिसका डंडा रत्नोंका बना हुआ था, अपने<br>हाथमें ले लिया॥ १७॥ उद्धव और सात्यिक बड़े                                                         |
| उद्धवः सात्यिकश्चैव व्यजने परमाद्भुते।<br>विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि॥ १८                                          | विचित्र चँवर डुलाने लगे। मार्गमें भगवान् श्रीकृष्णपर<br>चारों ओरसे पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी। बड़ी ही<br>मधुर झाँकी थी॥१८॥ जहाँ-तहाँ ब्राह्मणोंके दिये                                                                                                  |
| अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः।<br>नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः॥ १९                                 | हुए सत्य आशीर्वाद सुनायी पड़ रहे थे। वे सगुण<br>भगवान्के तो अनुरूप ही थे; क्योंकि उनमें सब कुछ<br>है, परन्तु निर्गुणके अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई<br>प्राकृत गुण नहीं है॥ १९॥ हस्तिनापुरकी कुलीन                                                 |
| अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्लोकचेतसाम्।<br>कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः॥ २०                                     | रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें रम गया<br>था, आपसमें ऐसी बातें कर रही थीं, जो सबके कान<br>और मनको आकृष्ट कर रही थीं॥ २०॥<br>वे आपसमें कह रही थीं—'सखियो! ये वे ही                                                                              |
| स वै किलायं पुरुषः पुरातनो<br>य एक आसीदविशेष आत्मिन।<br>अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे<br>निमीलितात्मिनिशि सुप्तशक्तिषु॥ २१ | सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलयके समय भी अपने<br>अद्वितीय निर्विशेष स्वरूपमें स्थित रहते हैं। उस समय<br>सृष्टिके मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा<br>ईश्वरमें जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्तत्वादि<br>समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्तमें सो जाती |
| स एव भूयो निजवीर्यचोदितां<br>स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम्।                                                             | हैं॥ २१॥ उन्होंने ही फिर अपने नाम-रूपरहित<br>स्वरूपमें नामरूपके निर्माणकी इच्छा की तथा अपनी<br>काल-शक्तिसे प्रेरित प्रकृतिका, जो कि उनके अंशभूत                                                                                                         |
| अनामरूपात्मनि रूपनामनी<br>विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत्॥ २२                                                               | जीवोंको मोहित कर लेती है और सृष्टिकी रचनामें<br>प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहारके लिये<br>वेदादि शास्त्रोंकी रचना की॥२२॥ इस जगत्में                                                                                                            |
| स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो<br>जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः।<br>पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना                             | जिसके स्वरूपका साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने<br>प्राणोंको वशमें करके भक्तिसे प्रफुल्लित निर्मल<br>हृदयमें किया करते हैं, ये श्रीकृष्ण वही साक्षात्<br>परब्रह्म हैं। वास्तवमें इन्हींकी भक्तिसे अन्त:करणकी                                           |
| नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति॥ २३                                                                                       | पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादिके द्वारा नहीं॥ २३॥                                                                                                                                                                                                      |

858

सूत उवाच

उप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा ।

यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः॥

आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धाञ्जनपदान् स्वकान्।

दध्मौ दरवरं<sup>१</sup> तेषां विषादं शमयन्निव॥

स उच्चकाशे धवलोदरो दरो-

दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे

तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहम्।

तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादुताः।

आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा॥

प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुईर्षगद्गदया गिरा।

पितरं सर्वसुहृदमवितारिमवार्भकाः॥

विरिञ्जवैरिञ्च्यसुरेन्द्रवन्दितम् ।

त्वमेव माताथ<sup>३</sup> सुहृत्पतिः पिता।

त्रैविष्टपानामपि दुरदर्शनम्।

न यत्र कालः प्रभवेत् परः<sup>२</sup> प्रभुः॥ ६

यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम॥ ७

पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्॥८ लिये भी दुर्लभ है॥८॥

१. प्रा० पा०—शङ्खवरं। २. पर: प्रभो। ३. प्रा० पा०—मातात्मसुहृत्पिता पति:।

नताः स्म ते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कुजं

परायणं क्षेममिहेच्छतां

भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन

प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः॥ ३

श्रीमद्भागवत

## द्वारकामें श्रीकृष्णका राजोचित स्वागत सूतजी कहते हैं - श्रीकृष्णने अपने समृद्ध

आनर्त देशमें पहुँचकर वहाँके लोगोंकी विरह-वेदना बहुत कुछ शान्त करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य

आत्माराम हैं, वे अपने आत्मलाभसे ही सदा-सर्वदा पूर्णकाम हैं, फिर भी जैसे लोग बड़े आदरसे भगवान् सूर्यको भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकारकी

हम आपके उन चरणकमलोंको सदा-सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वन्दना ब्रह्मा, शंकर और इन्द्रतक करते हैं, जो इस संसारमें परम कल्याण चाहनेवालों के लिये सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेनेपर

परम समर्थ काल भी एक बालतक बाँका नहीं कर सकता॥६॥ विश्वभावन! आप ही हमारे माता, सुहृद्, स्वामी और पिता हैं; आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्यदेव हैं। आपके चरणोंकी सेवासे हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें ॥ ७ ॥ अहा ! हम आपको पाकर सनाथ हो गये; क्योंकि आपके सर्वसौन्दर्यसार अनुपम रूपका हम

दर्शन करते रहते हैं। कितना सुन्दर मुख है। प्रेमपूर्ण

मुसकानसे स्निग्ध चितवन! यह दर्शन तो देवताओं के

भेंटोंसे प्रजाने श्रीकृष्णका स्वागत किया॥४॥ सबके मुखकमल प्रेमसे खिल उठे। वे हर्षगद्गद वाणीसे सबके सुहृद् और संरक्षक भगवान् श्रीकृष्णकी ठीक वैसे ही स्तृति करने लगे, जैसे बालक अपने पितासे अपनी तोतली बोलीमें बातें करते हैं॥५॥'स्वामिन्!

संसारके भयको भयभीत करनेवाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे नगरके बाहर निकल आयी॥३॥ भगवान् श्रीकृष्ण

नामक शंख बजाया॥ १॥ भगवान्के होठोंकी लालीसे

लाल हुआ वह श्वेतवर्णका शंख बजते समय उनके करकमलोंमें ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे लाल रंगके कमलोंपर बैठकर कोई राजहंस उच्चस्वरसे मधुर गान

कर रहा हो॥२॥ भगवान्के शंखकी वह ध्वनि

[अ० ११

त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं

१३०

अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं

प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं

| अ० ११] प्रथम                                                                                                                                             | स्कन्ध १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान्<br>कुरून् मधून् वाथ सुहृद्दिदृक्षया।<br>तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्<br>रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत <sup>१</sup> ॥९ | कमलनयन श्रीकृष्ण! जब आप अपने बन्धु-<br>बान्धवोंसे मिलनेके लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा<br>(व्रजमण्डल) चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा<br>एक-एक क्षण कोटि-कोटि वर्षोंके समान लम्बा हो<br>जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है,<br>जैसे सूर्यके बिना आँखोंकी॥९॥भक्तवत्सल भगवान्<br>श्रीकृष्ण प्रजाके मुखसे ऐसे वचन सुनते हुए और |
| इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः।                                                                                                                   | अपनी कृपामयी दृष्टिसे उनपर अनुग्रहकी वृष्टि करते<br>हुए द्वारकामें प्रविष्ट हुए॥१०॥                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम् <sup>२</sup> ॥ १०                                                                                     | जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती (पातालपुरी)-<br>की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान्की वह द्वारकापुरी                                                                                                                                                                                                                                         |
| मधुभोजदशार्हार्हकुकुरान्धकवृष्णिभिः।                                                                                                                     | भी मधु, भोज, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अन्धक और<br>वृष्णिवंशी यादवोंसे, जिनके पराक्रमकी तुलना और                                                                                                                                                                                                                                          |
| आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव॥ ११                                                                                                                | किसीसे भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी॥ ११॥<br>वह पुरी समस्त ऋतुओंके सम्पूर्ण वैभवसे सम्पन्न                                                                                                                                                                                                                                         |
| सर्वर्तुसर्वविभवपुण्यवृक्षलताश्रमैः ।<br>उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरिश्रयम् ॥ १२                                                                         | एवं पिवत्र वृक्षों एवं लताओंके कुंजोंसे युक्त थी।<br>स्थान-स्थानपर फलोंसे पूर्ण उद्यान, पुष्पवाटिकाएँ<br>एवं क्रीडावन थे। बीच-बीचमें कमलयुक्त सरोवर<br>नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे॥१२॥ नगरके फाटकों,                                                                                                                                      |
| गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम्।                                                                                                                      | महलके दरवाजों और सड़कोंपर भगवान्के स्वागतार्थ<br>बंदनवारें लगायी गयी थीं। चारों ओर चित्र-विचित्र                                                                                                                                                                                                                                     |
| चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम् ॥ १३                                                                                                               | ध्वजा–पताकाएँ फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानोंपर<br>घामका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था॥१३॥ उसके<br>राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़–                                                                                                                                                                                           |
| सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वराम्।                                                                                                                      | बुहारकर सुगन्धित जलसे सींच दिये गये थे और                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सिक्तां गन्धजलैरुप्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः ॥ १४                                                                                                         | भगवान्के स्वागतके लिये बरसाये हुए फल-फूल, अक्षत-अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे॥ १४॥ घरोंके                                                                                                                                                                                                                                              |
| द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः।                                                                                                              | प्रत्येक द्वारपर दही, अक्षत, फल, ईख, जलसे भरे हुए<br>कलश, उपहारकी वस्तुएँ और धूप-दीप आदि सजा<br>दिये गये थे॥ १५॥                                                                                                                                                                                                                     |
| अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः <sup>३</sup> ॥ १५                                                                                                | उदारशिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत<br>पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण और जाम्बवतीनन्दन                                                                                                                                                                                                                                |
| निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः।                                                                                                                  | साम्बने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान्<br>श्रीकृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मनमें इतना आनन्द                                                                                                                                                                                                                                          |
| अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः॥ १६                                                                                                              | उमड़ा कि उन लोगोंने अपने सभी आवश्यक कार्य—                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          | ाद एक श्लोक अधिक है, जो इस प्रकार है—'कथं<br>जीवाम ते सुन्दरहासशोभितमपश्यमाना वदनं मनोहरम्॥'                                                                                                                                                                                                                                         |

[अ० ११ १३२ श्रीमद्भागवत प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो<sup>१</sup> जाम्बवतीसृत:। सोना, बैठना और भोजन आदि छोड दिये। प्रेमके आवेगसे उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगलशकुनके प्रहर्षवेगोच्छशितशयनासनभोजनाः ॥१७ लिये एक गजराजको आगे करके स्वस्त्ययनपाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियोंसे सुसज्जित ब्राह्मणोंको वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः<sup>२</sup> ससुमङ्गलैः। साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः। लगे और वेदध्विन होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथोंपर सवार हुए और बड़ी आदरबुद्धिसे भगवान्की प्रत्युज्जग्मू<sup>३</sup> रथैर्हृष्टाः<sup>४</sup> प्रणयागतसाध्वसाः ॥ १८ अगवानी करने चले॥ १६-१८॥ साथ ही भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएँ, वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः। जिनके मुख कपोलोंपर चमचमाते हुए कुण्डलोंकी कान्ति पड़नेसे बड़े सुन्दर दीखते थे, पालिकयोंपर लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः 1188 चढ़कर भगवान्की अगवानीके लिये चलीं॥ १९॥ बहुत-से नट, नाचनेवाले, गानेवाले, विरद बखाननेवाले नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिन:। सूत, मागध और वंदीजन भगवान् श्रीकृष्णके अद्भुत गायन्ति <sup>६</sup> चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भृतानि च॥ २० चरित्रोंका गायन करते हुए चले॥ २०॥ भगवान् श्रीकृष्णने बन्धु-बान्धवों, नागरिकों और सेवकोंसे उनकी योग्यताके अनुसार अलग-अलग भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनाम्। मिलकर सबका सम्मान किया॥ २१॥ किसीको सिर यथाविध्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे॥ २१ झुकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे अभिवादन किया, किसीको हृदयसे लगाया, किसीसे हाथ मिलाया, किसीकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया और किसीको प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणै: केवल प्रेमभरी दृष्टिसे देख लिया। जिसकी जो इच्छा आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेशचाभिमतैर्विभुः॥ २२ थी, उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चाण्डालपर्यन्त सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि। वृद्धोंका तथा दूसरे लोगोंका भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदीजनोंसे विरुदावली सुनते हुए सबके साथ आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् ॥ २३ भगवान् श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया॥ २२-२३॥ शौनकजी! जिस समय भगवान् राजमार्गसे जा राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः<sup>९</sup> कुलस्त्रियः। रहे थे, उस समय द्वारकाकी कुल-कामिनियाँ भगवान्के हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः॥ २४ दर्शनको ही परमानन्द मानकर अपनी-अपनी अटारियोंपर चढ़ गयीं॥ २४॥ भगवान्का वक्षःस्थल मूर्तिमान् सौन्दर्यलक्ष्मीका निवासस्थान है। उनका मुखारविन्द नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम्। नेत्रोंके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुधासे भरा

नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् ॥ २५ हुआ पात्र है। उनकी भुजाएँ लोकपालोंको भी शक्ति

१. प्रा० पा०—चारुसाम्बगदादयः। २. प्रा० पा०—ब्राह्मणैस्तु सुमङ्गलैः। ३. प्रा० पा०—प्रतिजग्म्।
४. प्रा० पा०—रथैर्ब्रह्मन्।५. प्रा० पा०—निर्भिन्न०।६. प्रा०पा०—गायन्त उत्तमश्लोक०।७. प्रा० पा०—बान्धवानथ
आश्लिष्य। ८. प्रा० पा०—पुरीम्। ९. प्रा० पा०—द्वारकायां।

| अ० ११ ] प्रथम                                                                                                                                   | स्कन्ध १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम्।<br>बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्॥ २६                                                      | देनेवाली हैं। उनके चरणकमल भक्त परमहंसोंके आश्रय<br>हैं। उनके अंग–अंग शोभाके धाम हैं। भगवान्की इस<br>छविको द्वारकावासी नित्य–निरन्तर निहारते रहते                                                                                                                                                                                                      |
| सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः<br>प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि।<br>पिशङ्गवासा वनमालया बभौ<br>घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतै:॥ २७                              | हैं, फिर भी उनकी आँखें एक क्षणके लिये भी तृप्त<br>नहीं होतीं॥ २५-२६॥ द्वारकाके राजपथपर भगवान्<br>श्रीकृष्णके ऊपर श्वेतवर्णका छत्र तना हुआ था,<br>श्वेत चँवर डुलाये जा रहे थे, चारों ओरसे पुष्पोंकी<br>वर्षा हो रही थी, वे पीताम्बर और वनमाला धारण<br>किये हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए,<br>मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्रधनुष |
| प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः।<br>ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा॥ २८                                                     | और बिजलीसे शोभायमान हो॥ २७॥<br>भगवान् सबसे पहले अपने माता-पिताके महलमें<br>गये। वहाँ उन्होंने बड़े आनन्दसे देवकी आदि सातों<br>माताओंको चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया और<br>माताओंने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर गोदमें बैठा लिया।                                                                                                                         |
| ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः।<br>हर्षविह्वलितात्मानः सिषिचुर्नेत्रजैर्जलैः॥ २९                                                        | स्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहने लगी,<br>उनका हृदय हर्षसे विह्वल हो गया और वे आनन्दके<br>आँसुओंसे उनका अभिषेक करने लगीं॥ २८-२९॥<br>माताओंसे आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग-                                                                                                                                                                   |
| अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम्।<br>प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्त्राणि च षोडश॥ ३०                                                              | सामग्रियोंसे सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ भवनमें गये। उसमें<br>सोलह हजार पित्नयोंके अलग-अलग महल थे॥ ३०॥<br>अपने प्राणनाथ भगवान् श्रीकृष्णको बहुत दिन बाहर<br>रहनेके बाद घर आया देखकर रानियोंके हृदयमें बड़ा                                                                                                                                                    |
| पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं<br>विलोक्य सञ्जातमनोमहोत्सवाः।<br>उत्तस्थुरारात् सहसाऽऽसनाशयात् <sup>१</sup><br>साकं व्रतैर्वीडितलोचनाननाः॥ ३१ | आनन्द हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक<br>ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं; उन्होंने केवल आसनको<br>ही नहीं; बल्कि उन नियमोंको* भी त्याग दिया, जिन्हें<br>उन्होंने पतिके प्रवासी होनेपर ग्रहण किया था। उस<br>समय उनके मुख और नेत्रोंमें लज्जा छा गयी॥ ३१॥                                                                                                 |
| हास्यं परगृहे यानं                                                                                                                              | नेयमोंका पालन करना चाहिये।<br>समाजोत्सवदर्शनम्।<br>त्यजेत्प्रोषितभर्तृका॥<br>त्द, शृंगार, सामाजिक उत्सवोंमें भाग लेना, हँसी–मजाक                                                                                                                                                                                                                      |

[अ०११ ४६१ श्रीमद्भागवत तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना भगवान्के प्रति उनका भाव बड़ा ही गम्भीर था। उन्होंने पहले मन-ही-मन, फिर नेत्रोंके द्वारा और तत्पश्चात् दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्। पुत्रोंके बहाने शरीरसे उनका आलिंगन किया। शौनकजी! निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयो-उस समय उनके नेत्रोंमें जो प्रेमके आँसू छलक आये र्विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्॥ ३२ थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशताके कारण वे ढलक ही गये॥ ३२॥ यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण एकान्तमें सर्वदा ही यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत-उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण-कमल उन्हें स्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम्। पद-पदपर नये-नये जान पड़ते। भला, स्वभावसे ही पदे पदे का विरमेत तत्पदा-चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षणके लिये भी कभी नहीं च्चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित्॥ ३३ छोडतीं, उनकी संनिधिसे किस स्त्रीकी तृप्ति हो सकती है॥ ३३॥ जैसे वायु बाँसोंके संघर्षसे दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वीके भारभूत एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना-और शक्तिशाली राजाओंमें परस्पर फुट डालकर बिना मक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम्। शस्त्र ग्रहण किये ही भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें कई विधाय वैरं श्वसनो यथानलं अक्षौहिणी सेनासहित एक-दूसरेसे मरवा डाला और मिथो वधेनोपरतो निरायुधः॥ ३४ उसके बाद आप भी उपराम हो गये॥ ३४॥ साक्षात् परमेश्वर ही अपनी लीलासे इस मनुष्यलोकमें अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणी-स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया। रत्नोंमें रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यकी तरह क्रीडा रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा॥ ३५ की॥ ३५॥ जिनकी निर्मल और मधुर हँसी उनके हृदयके उद्दामभाविपश्नामलवल्गुहास-उन्मुक्त भावोंको सूचित करनेवाली थी, जिनकी लजीली चितवनकी चोटसे बेसुध होकर विश्वविजयी व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्। कामदेवने भी अपने धनुषका परित्याग कर दिया सम्मुह्य चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता था—वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम-विलासोंसे यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः ॥ ३६ जिनके मनमें तिनक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सर्कीं, उन असंग भगवान् श्रीकृष्णको संसारके लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं— तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्। यह उनकी मूर्खता है॥ ३६-३७॥ आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतोऽबुधः ॥ ३७ यही तो भगवान्की भगवत्ता है कि वे प्रकृतिमें स्थित होकर भी उसके गुणोंसे कभी लिप्त नहीं होते, एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणै:। जैसे भगवान्की शरणागत बुद्धि अपनेमें रहनेवाले प्राकृत गुणोंसे लिप्त नहीं होती॥ ३८॥ न युज्यते सदाऽऽत्मस्थैर्यथा बृद्धिस्तदाश्रया॥ ३८

| अ० १२] प्रथा                                                                                                                                                                                                                                                                  | म स्कन्ध १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | वे मूढ़ स्त्रियाँ भी श्रीकृष्णको अपना एकान्तसेवी,<br>स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थीं; क्योंकि वे अपने<br>स्वामीके ऐश्वर्यको नहीं जानती थीं—ठीक वैसे ही<br>जैसे अहंकारकी वृत्तियाँ ईश्वरको अपने धर्मसे युक्त<br>मानती हैं॥ ३९॥<br>मां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने<br>मौकादशोऽध्याय:॥ ११॥ |
| अथ द्वार                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(शोऽध्याय:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| परीक्षि                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्का जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीष्णीं रुतेजसा। उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः॥ १ तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः। निधनं च यथेवासीत्स प्रेत्य गतवान् यथा॥ २ तिददं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे। ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः॥ ३ सूत उवाच | दिया॥१॥ उस गर्भसे पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित्के, जिन्हें शुकदेवजीने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें; हमलोग बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते हैं॥२-३॥  सूतजीने कहा—धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाको                 |
| अपीपेलद्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः।<br>निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपौदाब्जसेवया॥ ४                                                                                                                                                                                       | थी, उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे तथा उनके<br>फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकोंका अधिकार प्राप्त किया था।<br>उनकी रानियाँ और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी                                                                                                                                                       |
| सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही।<br>जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्॥ ५                                                                                                                                                                                          | उनकी थी, वे जम्बूद्वीपके स्वामी थे और उनकी कीर्ति<br>स्वर्गतक फैली हुई थी॥५॥ उनके पास भोगकी ऐसी<br>सामग्री थी, जिसके लिये देवतालोग भी लालायित<br>रहते हैं। परन्तु जैसे भूखे मनुष्यको भोजनके अतिरिक्त                                                                                                 |
| किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः <sup>४</sup> ।<br>अधिजहुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे॥ ६                                                                                                                                                                       | दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान्के सिवा                                                                                                                                                                                                                                               |
| १. प्रा० पा०—अश्वथाम्ना विसृष्टेन। २.<br>४. प्रा० पा०—द्विज।                                                                                                                                                                                                                  | प्रा॰ पा॰—अपालयद्। ३. प्रा॰ पा॰—पादानुसेवया।                                                                                                                                                                                                                                                         |

[अ०१२ १३६ श्रीमद्भागवत शौनकजी! उत्तराके गर्भमें स्थित वह वीर शिश् मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन। परीक्षित् जब अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रके तेजसे जलने ददर्श पुरुषं कञ्चिद्दह्यमानोऽस्त्रतेजसा॥ लगा, तब उसने देखा कि उसकी आँखोंके सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है॥७॥ वह देखनेमें तो अँगुठेभरका है, परन्तु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यन्त अङ्गष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम्। सुन्दर श्याम शरीर है, बिजलीके समान चमकता हुआ अपीच्यदर्शनं श्यामं तिडद्वाससमच्युतम्॥ पीताम्बर धारण किये हुए है, सिरपर सोनेका मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुषके बड़ी ही सुन्दर लम्बी-लम्बी चार भुजाएँ हैं। कानोंमें तपाये श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलम्। हुए स्वर्णके सुन्दर कुण्डल हैं, आँखोंमें लालिमा है, क्षतजोंक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्। हाथमें लुकेके समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार-परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः॥ बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशुके चारों ओर घूम रहा है॥८-९॥ जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे कुहरेको भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदाके द्वारा अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारिमव गोपतिः। ब्रह्मास्त्रके तेजको शान्त करता जा रहा था। उस विधमन्तं संनिकर्षे पर्येक्षत क इत्यसौ॥ १० पुरुषको अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिश् सोचने लगा कि यह कौन है॥ १०॥ इस प्रकार उस दस मासके गर्भस्थ शिशुके सामने ही धर्मरक्षक विध्य तदमेयात्मा भगवान्धर्मगुब् विभुः। अप्रमेय भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मास्त्रके तेजको शान्त मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः॥ ११ करके वहीं अन्तर्धान हो गये॥११॥ तदनन्तर अनुकूल ग्रहोंके उदयसे युक्त समस्त सद्गुणोंको विकसित करनेवाले शुभ समयमें पाण्डुके ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये। वंशधर परीक्षित्का जन्म हुआ। जन्मके समय ही जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भृयः पाण्ड्रिवौजसा॥ १२ वह बालक इतना तेजस्वी दीख पडता था, मानो स्वयं पाण्डुने ही फिरसे जन्म लिया हो॥ १२॥ पौत्रके जन्मकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मनमें बहुत तस्य प्रीतमना राजा विप्रैधौम्यकृपादिभिः<sup>२</sup>। प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणोंसे जातकं कारयामास वाचियत्वा च मङ्गलम् ॥ १३ मंगलवाचन और जातकर्म-संस्कार करवाये॥१३॥ महाराज युधिष्ठिर दानके योग्य समयको जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ\* नामक कालमें अर्थात् नाल काटनेके हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान्नृपतिर्वरान्<sup>३</sup>। पहले ही ब्राह्मणोंको सुवर्ण, गौएँ, पृथ्वी, गाँव, उत्तम प्रादात्स्वेनं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्।। १४ जातिके हाथी-घोडे और उत्तम अन्नका दान दिया॥ १४॥ १. प्रा० पा०—शङ्खचक्रगदा०। २. प्रा० पा०—विप्रैर्जातक्रियादिभि:। ३.प्रा० पा०—हयांश्च नृपति०। ४. प्रा॰ पा॰—प्रादात्स्वयं च। \* नालच्छेदनसे पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा है—'**यावन्न छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति सृतकम्। छिन्ने नाले ततः पश्चात् सूतकं तु विधीयते॥**' इसी समयको 'प्रजातीर्थ' काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है, वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है—'पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तं भवति चाक्षयम्।' अर्थात् 'पुत्रोत्पत्ति' और व्यतीपातके समय दिया हुआ दान अक्षय होता है।'

अ० १२] १३७ प्रथम स्कन्ध तमूचुर्बाह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्। ब्राह्मणोंने सन्तुष्ट होकर अत्यन्त विनयी युधिष्ठिरसे कहा—'पुरुवंशशिरोमणे! कालकी दुर्निवार गतिसे एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ<sup>१</sup>॥ १५ यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परन्तु दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि। तुमलोगोंपर कृपा करनेके लिये भगवान् विष्णुने रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १६ यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी॥१५-१६॥ इसीलिये इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्सन्देह तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः। यह बालक संसारमें बडा यशस्वी, भगवानुका परम भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्॥ १७ भक्त और महापुरुष होगा'॥१७॥ युधिष्ठिर<sup>३</sup> उवाच यधिष्ठिरने कहा-महात्माओ! यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यशसे हमारे वंशके पवित्रकीर्ति अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः । महात्मा राजर्षियोंका अनुसरण करेगा?॥१८॥ अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः॥ १८ ब्राह्मणोंने कहा - धर्मराज! यह मनुपुत्र इक्ष्वाकुके समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा ब्राह्मणा ऊचुः दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामके समान ब्राह्मणभक्त पार्थं प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः। और सत्यप्रतिज्ञ होगा॥ १९॥ यह उशीनरनरेश शिबिके ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा॥ १९ समान दाता और शरणागतवत्सल होगा तथा याज्ञिकोंमें दुष्यन्तके पुत्र भरतके समान अपने वंशका यश एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनर: शिबि: । फैलायेगा॥ २०॥ धनुर्धरोंमें यह सहस्रबाहु अर्जुन और येशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम्।। २० अपने दादा पार्थके समान अग्रगण्य होगा। यह धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः। अग्निके समान दुर्धर्ष और समुद्रके समान दुस्तर होगा॥ २१॥ यह सिंहके समान पराक्रमी, हिमाचलकी हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः॥ २१ तरह आश्रय लेनेयोग्य, पृथ्वीके सदृश तितिक्षु और मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव। माता-पिताके समान सहनशील होगा॥ २२॥ इसमें तितिक्षुर्वसुधेवासौ सिहष्णुः पितराविव॥ २२ पितामह ब्रह्माके समान समता रहेगी, भगवान् शंकरकी तरह यह कृपालु होगा और सम्पूर्ण प्राणियोंको पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। आश्रय देनेमें यह लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुके समान आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः॥ २३ होगा॥ २३॥ यह समस्त सद्गुणोंकी महिमा धारण सर्वसद्गुणमाहात्म्ये<sup>६</sup> एष कृष्णमनुव्रतः। करनेमें श्रीकृष्णका अनुयायी होगा, रन्तिदेवके समान उदार होगा और ययातिके समान धार्मिक होगा॥ २४॥ रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिक:॥ २४ धैर्यमें बलिके समान और भगवान् श्रीकृष्णके प्रति धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः<sup>७</sup>। दुढ निष्ठामें यह प्रह्लादके समान होगा। यह बहुतसे अश्वमेधयज्ञोंका करनेवाला और वृद्धोंका सेवक आहर्तेषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः॥ २५ होगा॥ २५॥ इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादाका उल्लंघन राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्। करनेवालोंको यह दण्ड देगा। यह पृथ्वीमाता और निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्॥ २६ धर्मकी रक्षाके लिये कलियुगका भी दमन करेगा॥ २६॥ १. प्रा० पा०—पौरवर्षभ:। २. प्रा० पा०—यो। ३. प्रा० पा०—राजोवाच। ४. प्रा० पा०—राजर्षि:। ५. प्रा० पा०—यथोचितविधाता च दौष्यन्ति। ६. प्रा० पा०—माहात्म्यमेष कृष्ण०। ७. प्रा० पा०—निर्भर:।

१३८ श्रीमद्भागवत [अ०१२ तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात्। ब्राह्मणकुमारके शापसे तक्षकके द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान्के प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः॥ २७ चरणोंकी शरण लेगा॥२७॥ राजन्! व्यासनन्दन शुकदेवजीसे यह आत्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादसौ। प्राप्त करेगा और अन्तमें गंगातटपर अपने शरीरको त्यागकर निश्चय ही अभयपद प्राप्त करेगा॥ २८॥ हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाकुतोभयम्॥ २८ ज्यौतिषशास्त्रके विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिरको इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः। इस प्रकार बालकके जन्मलग्नका फल बतलाकर और भेंट-पूजा लेकर अपने-अपने घर चले गये॥ २९॥ लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्।। २९ वही यह बालक संसारमें परीक्षित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ; क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भमें जिस पुरुषका स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः। दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगोंमें उसीकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमेंसे गर्भे<sup>१</sup> दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह॥ ३० कौन-सा वह है॥३०॥ जैसे शुक्लपक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कलाओंसे पूर्ण होता हुआ स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुप:। बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनोंके लालन-पालनसे क्रमशः अनुदिन बढता हुआ शीघ्र ही आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् ॥ ३१ सयाना हो गया॥३१॥ यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया। इसी समय स्वजनोंके वधका प्रायश्चित करनेके लिये राजा युधिष्ठिरने अश्वमेधयज्ञके द्वारा भगवानुकी राजालब्धधनो दंध्यावन्यत्र करदण्डयोः॥ ३२ आराधना करनेका विचार किया, परन्तु प्रजासे वसूल किये हुए कर और दण्ड (जुर्माने)-की रकमके तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोऽच्युतचोदिताः। अतिरिक्त और धन न होनेके कारण वे बड़ी चिन्तामें पड गये॥ ३२॥ उनका अभिप्राय समझकर भगवान् धनं प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि भूरिशः॥ ३३ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे उनके भाई उत्तर दिशामें राजा मरुत्त और ब्राह्मणोंद्वारा छोड़ा हुआ\* बहुत-सा धन तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। ले आये॥ ३३॥ उससे यज्ञकी सामग्री एकत्र करके वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम्॥ ३४ धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिरने तीन अश्वमेधयज्ञोंके द्वारा भगवान्की पूजा की॥ ३४॥ युधिष्ठिरके निमन्त्रणसे आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम्। पधारे हुए भगवान् ब्राह्मणोंद्वारा उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुहृद् पाण्डवोंकी प्रसन्नताके लिये कई उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया॥ ३५ महीनोंतक वहीं रहे॥ ३५॥ १. प्रा० पा०—पूर्वदृष्ट०। २. दध्यौ नान्यत्र। ३. प्रा० पा०—त्रिभी राजा यज्ञै:। \* पूर्वकालमें महाराज मरुत्तने ऐसा यज्ञ किया था, जिसमें सभी पात्र सुवर्णके थे। यज्ञ समाप्त हो जानेपर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशामें फिंकवा दिये थे। उन्होंने ब्राह्मणोंको भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके; वे भी उसे उत्तर दिशामें ही छोड़कर चले आये। परित्यक्त धनपर राजाका अधिकार होता है, इसलिये उस धनको मँगवाकर भगवान्ने युधिष्ठिरका यज्ञ कराया।

| अ० १३] प्र                                                                                                                          | थम र  | स्कन्ध                                                                                                                             | १३९             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः।                                                                                          |       | शौनकजी! इसके बाद भाइयोंसहित<br>युधिष्ठिर और द्रौपदीसे अनुमित लेकर अर्जुनके<br>यदुवंशियोंसे घिरे हुए भगवान् श्रीकृष्णने द्वार       | साथ             |
| ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः॥ ३                                                                                      | દ્    | लिये प्रस्थान किया॥ ३६॥                                                                                                            | (4/14/          |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने<br>परीक्षिज्जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्याय:॥१२॥ |       |                                                                                                                                    |                 |
| अथ त्रयं                                                                                                                            | ोद    | शोऽध्याय:                                                                                                                          |                 |
| विदुरजीके उपदेशसे धृतरा                                                                                                             | ष्ट्र | और गान्धारीका वनमें जाना                                                                                                           |                 |
| सूत उवाच                                                                                                                            |       | सूतजी कहते हैं—विदुरजी तीर्थयात्रामें                                                                                              |                 |
| विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम्।                                                                                        |       | मैत्रेयसे आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर<br>आये। उन्हें जो कुछ जाननेकी इच्छा थी वह                                          |                 |
| ज्ञात्वागाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः॥                                                                                         | 8     | हो गयी थी॥१॥                                                                                                                       |                 |
| यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौषारवाग्रतः।<br>जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह॥                                             | 2     | विदुरजीने मैत्रेय ऋषिसे जितने प्रश्न कि<br>उनका उत्तर सुननेके पहले ही श्रीकृष्णमें अनन्य<br>हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेसे उपराग् | भक्ति           |
|                                                                                                                                     | ۲     | गये॥२॥                                                                                                                             | 1 (2)           |
| तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः।                                                                                          | -     | शौनकजी! अपने चाचा विदुरजीको आय<br>धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई, धृतराष्ट्र, यु                                                |                 |
| धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा॥<br>गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी।                                      | 3     | संजय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, स्<br>उत्तरा, कृपी तथा पाण्डव-परिवारके अन्य                                            | गुभद्रा,<br>सभी |
| अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः ॥                                                                                    | ४     | नर-नारी और अपने पुत्रोंसहित दूसरी स्त्रियाँ—<br>के-सब बड़ी प्रसन्नतासे, मानो मृत शरीरमें                                           |                 |
| प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम्।                                                                                      |       | आ गया हो—ऐसा अनुभव करते हुए उ                                                                                                      |                 |
| अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनै: ॥                                                                                             | ų     | अगवानीके लिये सामने गये। यथायोग्य आि<br>और प्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले और विरह                                                 | जनित            |
| मुमुचुः प्रेमबाष्यौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः।                                                                                          |       | उत्कण्ठासे कातर होकर सबने प्रेमके आँसू ब<br>युधिष्ठिरने आसनपर बैठाकर उनका यथोचित स                                                 |                 |
| राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम्॥                                                                                                | ξ     | किया॥ ३—६॥                                                                                                                         |                 |
| तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने।                                                                                             |       | जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुख<br>आसनपर बैठे थे तब युधिष्ठिरने विनयसे झु                                                          |                 |
| प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां <sup>१</sup> च शृण्वताम्॥                                                                             | ७     | सबके सामने ही उनसे कहा॥७॥                                                                                                          |                 |
|                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                    |                 |

## नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम्। इसलिये उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना र् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः॥ १३ कञ्चित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्<sup>३</sup>।

पाण्डवोंको नहीं सुनायी; क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होनेवाली थी॥१३॥ पाण्डव विदुरजीका देवताके समान सेवा-सत्कार करते थे। वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रकी भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन्॥ १४ कल्याणकामनासे सब लोगोंको प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुरमें ही रहे॥ १४॥ विदुरजी तो साक्षात् अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु। धर्मराज थे, माण्डव्य ऋषिके शापसे ये सौ वर्षके लिये

शूद्र बन गये थे\*। इतने दिनोंतक यमराजके पदपर अर्यमा यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः॥१५ थे और वहीं पापियोंको उचित दण्ड देते थे॥ १५॥ १. प्रा० पा०—भ्रमतो। २. प्रा० पा०—न्यवेदयत्। ३. प्रा० पा०—स्वकै:। \* एक समय किसी राजाके अनुचरोंने कुछ चोरोंको माण्डव्य ऋषिके आश्रमपर पकड़ा। उन्होंने समझा

कि ऋषि भी चोरोंमें शामिल होंगे। अतः वे भी पकड़ लिये गये और राजाज्ञासे सबके साथ उनको भी शूलीपर चढ़ा दिया गया। राजाको यह पता लगते ही कि ये महात्मा हैं—ऋषिको श्रूलीसे उतरवा दिया और हाथ जोड़कर

| अ० १३] प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्कन्ध १४१                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरम् <sup>१</sup> ।<br>भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राज्य प्राप्त हो जानेपर अपने लोकपालों-सरीखे<br>भाइयोंके साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित्को देखकर<br>अपनी अतुल सम्पत्तिसे आनन्दित रहने लगे॥१६॥ |
| एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इस प्रकार पाण्डव गृहस्थके काम-धंधोंमें रम गये<br>और उन्हींके पीछे एक प्रकारसे यह बात भूल गये कि                                                 |
| अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः॥ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अनजानमें ही हमारा जीवन मृत्युकी ओर जा रहा है;<br>अब देखते-देखते उनके सामने वह समय आ पहुँचा                                                      |
| विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जिसे कोई टाल नहीं सकता॥ १७॥                                                                                                                     |
| राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्॥ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परन्तु विदुरजीने कालकी गति जानकर अपने<br>बड़े भाई धृतराष्ट्रसे कहा—'महाराज! देखिये, अब                                                          |
| प्रतिक्रिया <sup>२</sup> न यस्येह कुतिश्चित्कर्हिचित्प्रभो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँसे निकल<br>चलिये॥ १८॥ हम सब लोगोंके सिरपर वह सर्वसमर्थ                                                        |
| स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः <sup>३</sup> समागतः॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | काल मॅंडराने लगा है, जिसके टालनेका कहीं भी कोई<br>उपाय नहीं है॥ १९॥ कालके वशीभूत होकर जीवका                                                     |
| येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणै: प्रियतमैरपि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अपने प्रियतम प्राणोंसे भी बात-की-बातमें वियोग हो                                                                                                |
| जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः॥ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जाता है; फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओंकी तो<br>बात ही क्या है॥२०॥ आपके चाचा, ताऊ, भाई,                                                           |
| पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सगे-सम्बन्धी और पुत्र—सभी मारे गये, आपकी उम्र<br>भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापेका शिकार हो गया, आप                                                    |
| आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे॥ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पराये घरमें पड़े हुए हैं॥ २१॥ ओह! इस प्राणीको<br>जीवित रहनेकी कितनी प्रबल इच्छा होती है! इसीके                                                  |
| अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यया भवान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कारण तो आप भीमका दिया हुआ टुकड़ा खाकर                                                                                                           |
| भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्॥ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुत्तेका-सा जीवन बिता रहे हैं॥ २२॥ जिनको आपने<br>आगमें जलानेकी चेष्टा की, विष देकर मार डालना                                                    |
| अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चाहा, भरी सभामें जिनकी विवाहिता पत्नीको अपमानित<br>किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिये, उन्हींके                                                    |
| हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्॥ २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अन्नसे पले हुए प्राणोंको रखनेमें क्या गौरव है॥ २३॥<br>आपके अज्ञानकी हद हो गयी कि अब भी आप जीना                                                  |
| तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चाहते हैं! परन्तु आपके चाहनेसे क्या होगा; पुराने<br>वस्त्रकी तरह बुढ़ापेसे गला हुआ आपका शरीर                                                    |
| परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव॥ २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। माण्डव्यजीने यमराजके पास जाकर पूछा—'मुझे किस पापके फलस्वरूप<br>यह दण्ड मिला?' यमराजने बताया कि 'आपने लड़कपनमें एक टिड्डीको कुशकी नोकसे छेद दिया था, इसीलिये<br>ऐसा हुआ।' इसपर मुनिने कहा—'मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा, उस छोटेसे अपराधके लिये तुमने मुझे बड़ा<br>कठोर दण्ड दिया। इसलिये तुम सौ वर्षतक शूद्रयोनिमें रहोगे।' माण्डव्यजीके इस शापसे ही यमराजने विदुरके<br>रूपमें अवतार लिया था।<br>१. प्रा० पा०—कुलोद्वहम्। २. प्रा० पा०—प्रतिक्रियां न पश्येऽहं कुतश्चित्। ३. प्रा० पा०—व:। |                                                                                                                                                 |

| अ० १३ ] प्रथा                                                                                                                                                                                 | न स्कन्ध १४३                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून्।                                                                                                                                                   | जब हमारे पिता पाण्डुकी मृत्यु हो गयी थी और                                                                                                                                                                                                                                               |
| अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः॥ ३३                                                                                                                                                     | हमलोग नन्हे-नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओंने बड़े-बड़े दु:खोंसे हमें बचाया था। वे हमपर बड़ा ही                                                                                                                                                                                   |
| सूत उवाच                                                                                                                                                                                      | प्रेम रखते थे। हाय! वे यहाँसे कहाँ चले गये?'॥ ३३॥                                                                                                                                                                                                                                        |
| कृपया स्नेहवैक्लव्यात्सूतो विरहकर्शितः।                                                                                                                                                       | सूतजी कहते हैं—संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्रको<br>न पाकर कृपा और स्नेहकी विकलतासे अत्यन्त                                                                                                                                                                                                  |
| आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडित:॥ ३४                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना ।                                                                                                                                              | उत्तर न दे सके॥ ३४॥ फिर धीरे-धीरे बुद्धिके द्वारा<br>उन्होंने अपने चित्तको स्थिर किया, हाथोंसे आँखोंके                                                                                                                                                                                   |
| अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्॥ ३५                                                                                                                                                 | आसूँ पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्रके चरणोंका                                                                                                                                                                                                                                           |
| सञ्जय उवाच                                                                                                                                                                                    | स्मरण करते हुए युधिष्ठिरसे कहा॥ ३५॥                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नाहं <sup>१</sup> वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन।                                                                                                                                           | संजय बोले—कुलनन्दन! मुझे आपके दोनों<br>चाचा और गान्धारीके संकल्पका कुछ भी पता नहीं                                                                                                                                                                                                       |
| गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभि: ॥ ३६                                                                                                                                              | है। महाबाहो! मुझे तो उन महात्माओंने ठग लिया॥ ३६॥                                                                                                                                                                                                                                         |
| अथाजगाम भगवान् नारदः सहतुम्बुरुः।                                                                                                                                                             | संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरुके साथ<br>देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिरने                                                                                                                                                                                        |
| प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजोऽभ्यर्चयन्निव॥ ३७                                                                                                                                                | भाइयोंसहित् उठकर् उन्हें प्रणाम किया और उनका                                                                                                                                                                                                                                             |
| युधिष्ठिर उवाच                                                                                                                                                                                | सम्मान करते हुए बोले—॥ ३७॥<br><b>युधिष्ठिरने कहा—'</b> भगवन्! मुझे अपने दोनों                                                                                                                                                                                                            |
| नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावित:।                                                                                                                                                      | चाचाओंका पता नहीं लग रहा है; न जाने वे दोनों                                                                                                                                                                                                                                             |
| अम्बा वा हतपुत्राऽऽर्ता क्व गता च तपस्विनी॥ ३८                                                                                                                                                | और पुत्र-शोकसे व्याकुल तपस्विनी माता गान्धारी<br>यहाँसे कहाँ चले गये॥ ३८॥ भगवन्! अपार समुद्रमें                                                                                                                                                                                          |
| कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः।                                                                                                                                                             | कर्णधारके समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं।'                                                                                                                                                                                                                                                |
| अथाबभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः॥३९                                                                                                                                                           | तब भगवान्के परमभक्त भगवन्मय देवर्षि नारदने कहा—॥ ३९॥ 'धर्मराज! तुम किसीके लिये शोक                                                                                                                                                                                                       |
| मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत्।                                                                                                                                                          | मत करो; क्योंकि यह सारा जगत् ईश्वरके वशमें है।                                                                                                                                                                                                                                           |
| लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः ।                                                                                                                                                       | सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वरकी ही<br>आज्ञाका पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणीको दूसरेसे                                                                                                                                                                                              |
| स संयुनिक भूतानि स एव वियुनिक च॥ ४०                                                                                                                                                           | 🗏 मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है॥४०॥                                                                                                                                                                                                                                                |
| 'अहं व्यवसितं रात्रौ पित्रोस्ते कुलनन्दन<br>एतस्मिन्नन्तरे विप्र नारदः प्रत्यदृश्यत<br>राजा नत्वोपनीतार्घ्यः प्रत्युत्थायाभिवन्दितम्<br>नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गताविति<br>नारद उवाच— | बिलमीशितुः॥' यहाँतक पाँच श्लोक इस प्रकार मिलते हैं—<br>। न वेद साध्व्या गान्धार्या मुषितोऽस्मि महात्मिभिः॥<br>। वीणां त्रितन्त्रीं ध्वनयन् भगवान् सहतुम्बुरुः॥<br>। परमासन आसीनं पौरवेन्द्रोऽभ्यभाषत॥<br>। कर्णधार इवापारे सीदतां पारदर्शकः॥<br>। लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बिलमीशितुः' |

१४४ श्रीमद्भागवत [अ०१३ जैसे बैल बड़ी रस्सीमें बँधे और छोटी रस्सीसे नथे यथा गावो निस प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः। रहकर अपने स्वामीका भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य वाक्तन्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः॥ ४१ भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकारके नामोंसे वेदरूप रस्सीमें बँधकर ईश्वरकी ही आज्ञाका अनुसरण करते हैं॥ ४१॥ यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह। जैसे संसारमें खिलाडीकी इच्छासे ही खिलौनोंका इच्छ्या क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छ्या नृणाम्।। ४२ संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवानुकी इच्छासे ही मनुष्योंका मिलना-बिछ्डना होता है॥ ४२॥ तुमलोगोंको जीवरूपसे नित्य मानो या देहरूपसे यन्मन्यसे धुवं लोकमधुवं वा न चोभयम्। अनित्य अथवा जडरूपसे अनित्य और चेतनरूपसे सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्॥ ४३ नित्य अथवा शुद्धब्रह्मरूपमें नित्य-अनित्य कुछ भी न मानो-किसी भी अवस्थामें मोहजन्य आसक्तिके तस्माञ्जह्यङ्ग वैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः। अतिरिक्त वे शोक करनेयोग्य नहीं हैं॥ ४३॥ इसलिये धर्मराज! वे दीन-दु:खी चाचा-चाची असहाय अवस्थामें कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना॥ ४४ मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञानजन्य मनकी विकलताको छोड दो ॥ ४४ ॥ यह पांचभौतिक शरीर काल, कर्म कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। और गुणोंके वशमें है। अजगरके मुँहमें पड़े हए कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथा परम्॥ ४५ पुरुषके समान यह पराधीन शरीर दूसरोंकी रक्षा ही क्या कर सकता है॥ ४५॥ हाथवालोंके बिना हाथवाले. चार पैरवाले पशुओंके बिना पैरवाले (तृणादि) और अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्। उनमें भी बडे जीवोंके छोटे जीव आहार हैं। इस फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्॥ ४६ प्रकार एक जीव दूसरे जीवके जीवनका कारण हो रहा है॥ ४६ ॥ इन समस्त रूपोंमें जीवोंके बाहर और तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां स्वदृक्। भीतर वही एक स्वयंप्रकाश भगवान, जो सम्पूर्ण अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा॥ ४७ आत्माओं के आत्मा हैं, मायाके द्वारा अनेकों प्रकारसे प्रकट हो रहे हैं; तुम केवल उन्हींको देखो॥ ४७॥ महाराज! समस्त प्राणियोंको जीवनदान देनेवाले वे ही सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः। भगवान् इस समय इस पृथ्वीतलपर देवद्रोहियोंका नाश कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्।। ४८ करनेके लिये कालरूपसे अवतीर्ण हुए हैं॥ ४८॥ अब वे देवताओंका कार्य पुरा कर चुके हैं। थोडा-सा काम निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते। और शेष है, उसीके लिये वे रुके हुए हैं। जबतक तावद् युयमवेक्षध्वं भवेद् याविदहेश्वरः॥ ४९ वे प्रभु यहाँ हैं तबतक तुमलोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो॥ ४९॥ धर्मराज! हिमालयके दक्षिण भागमें, जहाँ धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया। सप्तर्षियोंकी प्रसन्नताके लिये गंगाजीने अलग-अलग दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः॥५० सात धाराओंके रूपमें अपनेको सात भागोंमें विभक्त कर दिया है, जिसे 'सप्तस्रोत' कहते हैं, वहीं ऋषियोंके स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्। आश्रमपर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गान्धारी और विदुरके साथ गये हैं॥५०-५१॥ सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोतः प्रचक्षते॥५१

अ० १३] प्रथम स्कन्ध १४५ वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र स्नात्वानुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि। करते हैं। अब उनके चित्तमें किसी प्रकारकी कामना अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषण: ॥ ५२ नहीं है, वे केवल जल पीकर शान्तचित्तसे निवास करते हैं॥ ५२॥ आसन जीतकर प्राणोंको वशमें करके जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः। उन्होंने अपनी छहों इन्द्रियोंको विषयोंसे लौटा लिया हरिभावनया ध्वस्तरजःसत्त्वतमोमलः॥५३ है। भगवानुकी धारणासे उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुणके मल नष्ट हो चुके हैं॥५३॥ उन्होंने विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्। अहंकारको बुद्धिके साथ जोडकर और उसे क्षेत्रज्ञ घटाम्बरमिवाम्बरे॥ ५४ ब्रह्मण्यात्मानमाधारे आत्मामें लीन करके उसे भी महाकाशमें घटाकाशके समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्ममें एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों और मनको रोककर समस्त ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः। विषयोंको बाहरसे ही लौटा दिया है और मायाके निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाण्रिवाचलः। गुणोंसे होनेवाले परिणामोंको सर्वथा मिटा दिया है। तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः॥ ५५ समस्त कर्मोंका संन्यास करके वे इस समय ठूँठकी तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अत: तुम उनके मार्गमें स वा अद्यतनाद् राजन् परतः पञ्चमेऽहनि। विघ्नरूप मत बनना\*॥५४-५५॥ धर्मराज! आजसे कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मीभविष्यति॥ ५६ पाँचवें दिन वे अपने शरीरका परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जायगा॥५६॥ गार्हपत्यादि दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे। अग्नियोंके द्वारा पर्णकृटीके साथ अपने पतिके मृतदेहको जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गान्धारी भी बहि: स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति ॥ ५७ पतिका अनुगमन करती हुई उसी आगमें प्रवेश कर जायँगी॥५७॥ धर्मराज! विदुरजी अपने भाईका विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन। आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्ता तीर्थनिषेवकः॥५८ दु:खित होते हुए वहाँसे तीर्थ-सेवनके लिये चले जायँगे॥ ५८॥ देवर्षि नारद यों कहकर तुम्बुरुके साथ इत्युक्त्वाथारुहत्<sup>१</sup> स्वर्गं नारदः सहतुम्बुरुः। स्वर्गको चले गये। धर्मराज युधिष्ठिरने उनके उपदेशोंको युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुच: ॥ ५९ हृदयमें धारण करके शोकको त्याग दिया॥५९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्याय:॥ १३॥ १. प्रा० पा०—इत्युक्त्वा चारुहत्। \* देवर्षि नारदजी त्रिकालदर्शी हैं। वे धृतराष्ट्रके भविष्य-जीवनको वर्तमानकी भाँति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूपमें वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रातको ही हस्तिनापुरसे गये हैं, अत: यह वर्णन भविष्यका ही समझना चाहिये।

अथ चतुर्दशोऽध्यायः अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका शंका करना और अर्जुनका द्वारकासे लौटना

श्रीमद्भागवत

## सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया।

१४६

ज्ञातुं<sup>१</sup> च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् ॥ व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नोयात्ततोऽर्जुनः।

ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः <sup>३</sup>॥

कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तुधर्मिणः ४। पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम्।। जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदम्।

पितृमातृसुहृद्भातृदम्पतीनां च कल्कनम्॥ निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम्।

लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वोवाचानुजं नृप:॥ युधिष्ठिर उवाच

सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया। ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् ॥ गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः।

नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा॥ अपि देवर्षिणाऽऽदिष्टः स कालोऽयमुपस्थितः।

यदाऽऽत्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति॥ यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः ।

है॥७॥ कहीं देवर्षि नारदके द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है, जिसमें भगवान्

पुण्यश्लोक भगवान् श्रीकृष्ण क्या कर रहे हैं-इसका पता लगा आये और सम्बन्धियोंसे मिल भी आये॥६॥ तबसे सात महीने बीत गये; किन्तु तुम्हारे छोटे भाई अबतक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक-ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आनेका क्या कारण

श्रीकृष्ण अपने लीला-विग्रहका संवरण करना चाहते हैं ?॥८॥ उन्हीं भगवान्की कृपासे हमें यह सम्पत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओंपर विजय और स्वर्गादि लोकोंका अधिकार प्राप्त हुआ है॥९॥

[अ० १४

सूतजी कहते हैं—स्वजनोंसे मिलने और

पुण्यश्लोक भगवान् श्रीकृष्ण अब क्या करना चाहते

हैं—यह जाननेके लिये अर्जुन द्वारका गये हुए थे॥१॥ कई महीने बीत जानेपर भी अर्जुन वहाँसे

लौटकर नहीं आये। धर्मराज युधिष्ठिरको बड़े भयंकर

अपशकुन दीखने लगे॥२॥ उन्होंने देखा, कालकी गति बडी विकट हो गयी है। जिस समय जो ऋत्

होनी चाहिये, उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएँ भी उलटी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी,

लोभी और असत्यपरायण हो गये हैं। अपने जीवन-

निर्वाहके लिये लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं॥३॥ सारा व्यवहार कपटसे भरा हुआ होता है,

यहाँतक कि मित्रतामें भी छल मिला रहता है; पिता-

माता, सगे-सम्बन्धी, भाई और पति-पत्नीमें भी झगड़ा-टंटा रहने लगा है॥४॥ कलिकालके आ

जानेसे लोगोंका स्वभाव ही लोभ, दम्भ आदि अधर्मसे अभिभृत हो गया है और प्रकृतिमें भी अत्यन्त

अरिष्टसूचक अपशकुन होने लगे हैं, यह सब देखकर

युधिष्ठिरने अपने छोटे भाई भीमसेनसे कहा॥५॥

द्वारका इसलिये भेजा था कि वह वहाँ जाकर,

युधिष्ठिरने कहा - भीमसेन! अर्जुनको हमने

आसन् सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्॥ १. प्रा॰ पा॰—ज्ञातुं मायामनुष्यस्य वासुदेवस्य चेष्टितम्। २. प्रा॰ पा॰—पाण्डुसुतो नृप:। ३. प्रा॰ पा॰— भृगूद्वह। ४. प्रा० पा०-धर्मण:।

अ० १४] प्रथम स्कन्ध १४७ पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान्। भीमसेन! तुम तो मनुष्योंमें व्याघ्रके समान बलवान् हो; देखो तो सही-आकाशमें उल्कापातादि, पृथ्वीमें दारुणान्<sup>१</sup> शंसतोऽद्राद्धयं नो<sup>२</sup> बुद्धिमोहनम् ॥ १० भूकम्पादि और शरीरोंमें रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं! इनसे इस बातकी सूचना मिलती है कि ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः। शीघ्र ही हमारी बुद्धिको मोहमें डालनेवाला कोई वेपशुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विप्रियम् ॥ ११ उत्पात होनेवाला है॥ १०॥ प्यारे भीमसेन! मेरी बायीं जाँघ, आँख और भुजा बार-बार फड़क रही हैं। शिवैषोद्यन्तमाँदित्यमभिरौत्यनलानना हृदय जोरसे धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होनेवाला है॥ ११॥ देखो, यह सियारिन मामङ्ग<sup>४</sup> सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीरुवत् ॥ १२ उदय होते हुए सूर्यकी ओर मुँह करके रो रही है। अरे! उसके मुँहसे तो आग भी निकल रही है! यह शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे। कृत्ता बिलकुल निर्भय-सा होकर मेरी ओर देखकर वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम॥ १३ चिल्ला रहा है॥ १२॥ भीमसेन! गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बायें करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन् मनः। मुझे रोते हुए दिखायी देते हैं॥ १३॥ यह मृत्युका दूत प्रत्युलूकश्च कुँह्वानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः॥ १४ पेड़खी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्ण-कठोर शब्दोंसे मेरे मनको कँपाते हुए ध्रम्रा दिशः<sup>७</sup> परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः। विश्वको सूना कर देना चाहते हैं॥१४॥ दिशाएँ निर्घातश्च<sup>८</sup> महांस्तात साकं च स्तनयिलुभि: ॥ १५ धुँधली हो गयी हैं, सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर बार-बार मण्डल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाडोंके साथ कॉॅंप उठती है, बादल बड़े जोर-जोरसे गरजते हैं और वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः। जहाँ-तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है॥१५॥ असृग् वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः॥ १६ शरीरको छेदनेवाली एवं धूलिवर्षासे अंधकार फैलानेवाली आँधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि। उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं॥१६॥ ससङ्कुलैर्भृतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी॥१७ देखो! सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गयी है। आकाशमें ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतोंकी घनी भीड़में पृथ्वी और अन्तरिक्षमें आग-सी लगी हुई है॥ १७॥ नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च। नदी, नद, तालाब और लोगोंके मन क्षुब्ध हो रहे हैं। न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति॥ १८ घीसे आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा॥ १८॥ बछड़े दूध नहीं पीते, गौएँ न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः। दुहने नहीं देतीं, गोशालामें गौएँ आँसू बहा-बहाकर रुदन्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यृषभा व्रजे॥ १९ रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं॥१९॥ १. प्रा॰ पा॰—घोरमाशंसतो। २. प्रा॰ पा॰—मे। ३. प्रा॰ पा॰—मरुणमभि॰। ४. प्रा॰ पा॰—ममाग्रे। ५. प्रा॰ पा०—भीत०। ६. प्रा० पा०—कुहानो रौद्रोऽसौ शून्यिमच्छिति। ७. प्रा० पा०—दीप्ताः। ८. प्रा० पा०—तः सुमहां०।

श्रीमद्भागवत [अ०१४ १४८ देवताओंकी मूर्तियाँ रो-सी रही हैं, उनमेंसे दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च। पसीना चूने लगता है और वे हिलती-डोलती भी हैं। इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः। भाई! ये देश, गाँव, शहर, बगीचे, खानें और आश्रम भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः॥ २० श्रीहीन और आनन्दरहित हो गये हैं। पता नहीं ये मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः। हमारे किस दु:खकी सूचना दे रहे हैं॥ २०॥ इन बड़े-बड़े उत्पातोंको देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भूईतसौभगा॥ २१ निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान्के उन चरण-इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा। कमलोंसे, जिनका सौन्दर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र अंकुशादि-विलक्षण चिह्न और किसीमें भी कहीं भी राज्ञः प्रत्यागमद् ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥ २२ नहीं हैं, रहित हो गयी है॥ २१॥ शौनकजी! राजा तं पादयोर्निपतितमयथापूर्वमातुरम्। युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातोंको देखकर मन-ही-मन चिन्तित हो रहे थे कि द्वारकासे लौटकर अर्जुन अधोवदनमब्बिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः॥ २३ आये॥ २२॥ युधिष्ठिरने देखा, अर्जुन इतने आतुर हो विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमनुजं नृपः। रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गये थे। मुँह लटका पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्॥ २४ हुआ है, कमल-सरीखे नेत्रोंसे आँसू बह रहे हैं और शरीरमें बिलकुल कान्ति नहीं है। उनको इस रूपमें युधिष्ठिर उवाच अपने चरणोंमें पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गये। कच्चिदानर्तपुर्यां नः स्वजनाः सुखमासते। देवर्षि नारदकी बातें याद करके उन्होंने सुहृदोंके सामने ही अर्जुनसे पूछा॥ २३-२४॥ मधुभोजदशार्हार्हसात्वतान्धकवृष्णयः॥ २५ युधिष्ठिरने कहा—'भाई! द्वारकापुरीमें हमारे शूरो मातामहः कच्चित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः। स्वजन-सम्बन्धी मधु, भोज, दशार्ह, आर्ह, सात्वत, मातुलः सानुजः कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभिः॥ २६ अन्धक और वृष्णिवंशी यादव कुशलसे तो हैं?॥ २५॥ हमारे माननीय नाना शूरसेनजी प्रसन्न हैं? अपने छोटे सप्त स्वसारस्तत्पत्यो मातुलान्यः सहात्मजाः। भाईसहित मामा वसुदेवजी तो कुशलपूर्वक हैं?॥ २६॥ आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकीप्रमुखाः स्वयम् ॥ २७ उनकी पत्नियाँ हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओंके साथ आनन्दसे तो हैं?॥ २७॥ कच्चिद्राजाऽऽहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन हृदीकः ससुतोऽक्रूरो जयन्तगदसारणाः॥ २८ अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो हैं न? हृदीक, आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः। उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयन्त, गद, सारण तथा शत्रुजित् आदि यादववीर सकुशल हैं न? यादवोंके किच्चदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः ॥ २९ प्रभु बलरामजी तो आनन्दसे हैं?॥ २८-२९॥ वृष्णिवंशके प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः। सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुखसे तो हैं? युद्धमें बडी फुर्ती दिखलानेवाले भगवान् अनिरुद्ध आनन्दसे हैं गम्भीररयोऽनिरुद्धो वर्धते भगवानुत॥३० न ?॥ ३०॥ सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवतीनन्दन साम्ब सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः। और अपने पुत्रोंके सहित ऋषभ आदि भगवान् अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥ ३१ श्रीकृष्णके अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न हैं न?॥३१॥

अ० १४] १४९ प्रथम स्कन्ध तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः। भगवान् श्रीकृष्णके सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनन्द-नन्द आदि प्रधान यदुवंशी, जो स्नन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥ ३२ भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामके बाहुबलसे सुरक्षित अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः। हैं, सब-के-सब सकुशल हैं न? हमसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले वे लोग कभी हमारा कुशल-मंगल भी अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः॥ ३३ पूछते हैं?॥३२-३३॥ भगवानिप गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल ब्राह्मणभक्त भगवान् श्रीकृष्ण अपने स्वजनोंके साथ द्वारकाकी सुधर्मा सभामें सुखपूर्वक कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृत:॥ ३४ विराजते हैं न?॥ ३४॥ वे आदिपुरुष बलरामजीके साथ संसारके परम मंगल, परम कल्याण और मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च। उन्नतिके लिये यद्वंशरूप क्षीरसागरमें विराजमान हैं। आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान्।। ३५ उन्हींके बाहुबलसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें यदुवंशीलोग सारे संसारके द्वारा सम्मानित होकर बडे आनन्दसे यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोऽर्चिताः। विष्णुभगवानुके पार्षदोंके समान विहार कर रहे क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव॥३६ हैं॥ ३५-३६॥ सत्यभामा आदि सोलह हजार रानियाँ प्रधानरूपसे उनके चरणकमलोंकी सेवामें ही रत यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा रहकर उनके द्वारा युद्धमें इन्द्रादि देवताओंको भी सत्यादयो द्वयष्टसहस्रयोषितः। हराकर इन्द्राणीके भोगयोग्य तथा उन्हींकी अभीष्ट पारिजातादि वस्तुओंका उपभोग करती हैं॥ ३७॥ निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो यदुवंशी वीर श्रीकृष्णके बाहुदण्डके प्रभावसे सुरक्षित हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः॥ ३७ रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लायी हुई बड़े-बडे देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभाको अपने यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो चरणोंसे आक्रान्त करते हैं॥ ३८॥ यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः। भाई अर्जुन! यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशलसे हो न? मुझे तुम श्रीहीन-से दीख रहे हो; अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् वहाँ बहुत दिनोंतक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मानमें तो सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्॥ ३८ किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई? किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया?॥३९॥ कहीं किसीने कच्चित्तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः ॥ ३९ तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशासे तुम्हारे पास आये हुए याचकोंको उनकी माँगी हुई वस्तु अथवा कच्चिन्नाभिहतोऽभावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः। अपनी ओरसे कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्॥ ४० दे सके ?॥ ४० ॥ तुम सदा शरणागतोंकी रक्षा करते आये हो; कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियम्। रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणीका, जो तुम्हारी शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः॥ ४१ शरणमें आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया ?॥ ४१॥

श्रीमद्भागवत [ अ० १५ १५० कहीं तुमने अगम्या स्त्रीसे समागम तो नहीं किया? कच्चित्त्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्त्रियम्। अथवा गमन करनेयोग्य स्त्रीके साथ असत्कारपूर्वक पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैर्नासमै: पथि॥४२ समागम तो नहीं किया? कहीं मार्गमें अपनेसे छोटे अथवा बराबरीवालोंसे हार तो नहीं गये?॥४२॥ अथवा भोजन करानेयोग्य बालक और बूढ़ोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा अपि स्वित्पर्यभुङ्कथास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्। विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निन्दित काम तो नहीं जुगुप्सितं कर्म किञ्चित्कृतवान्न यदक्षमम्॥ ४३ किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न हो॥४३॥ हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन्नहृदय परम सुहृद् भगवान् श्रीकृष्णसे तुम रहित हो गये हो। इसीसे अपनेको शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना। कोई कारण नहीं हो सकता, जिससे तुमको इतनी श्रृन्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक् ॥ ४४ मानसिक पीड़ा हो॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्याय:॥ १४॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः कृष्णविरहव्यथित पाण्डवोंका परीक्षित्को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना सूतजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा सूत उवाच अर्जुन एक तो पहले ही श्रीकृष्णके विरहसे कुश हो एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञाऽऽविकल्पितः। रहे थे, उसपर राजा युधिष्ठिरने उनकी विषादग्रस्त नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्शितः॥ मुद्रा देखकर उसके विषयमें कई प्रकारकी आशंकाएँ करते हुए प्रश्नोंकी झड़ी लगा दी॥१॥ शोकसे अर्जुनका मुख और हृदय-कमल सूख गया था, चेहरा शोकेन शुष्यद्वदनहृत्सरोजो फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानमें ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाईके प्रश्नोंका कुछ विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्नोत्प्रतिभाषितुम्॥ भी उत्तर न दे सके॥२॥ श्रीकृष्णकी आँखोंसे ओझल हो जानेके कारण वे बढ़ी हुई प्रेमजनित उत्कण्ठाके परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमृज्य नेत्रयोः। आदिके समय भगवान्ने उनके साथ जो मित्रता, परोक्षेण समुन्नद्धप्रणयौत्कण्ठ्यकातरः॥ अभिन्नहृदयता और प्रेमसे भरे हुए व्यवहार किये थे, उनकी याद-पर-याद आ रही थी; बड़े कष्टसे उन्होंने अपने शोकका वेग रोका, हाथसे नेत्रोंके आँस् सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्। पोंछे और फिर रूँधे हुए गलेसे अपने बडे भाई नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा॥ महाराज युधिष्ठिरसे कहा॥३-४॥

अ० १५] प्रथम स्कन्ध १५१ अर्जुन बोले—महाराज! मेरे ममेरे भाई अथवा अर्जुन उवाच अत्यन्त घनिष्ठ मित्रका रूप धारणकर श्रीकृष्णने मुझे वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्ध्रुरूपिणा। ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रमसे बडे-बडे देवता येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्॥ भी आश्चर्यमें डूब जाते थे, उसे श्रीकृष्णने मुझसे छीन लिया॥५॥ जैसे यह शरीर प्राणसे रहित होनेपर मृतक यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः। कहलाता है, वैसे ही उनके क्षणभरके वियोगसे यह उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा॥ ६ संसार अप्रिय दीखने लगता है॥६॥ उनके आश्रयसे द्रौपदी-स्वयंवरमें राजा द्रुपदके यत्संश्रयाद् द्रुपदगेहमुपागतानां घर आये हुए कामोन्मत्त राजाओंका तेज मैंने हरण कर लिया, धनुषपर बाण चढाकर मत्स्यवेध किया राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम्। और इस प्रकार द्रौपदीको प्राप्त किया था॥७॥ तेजो हृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः उनकी सन्निधिमात्रसे मैंने समस्त देवताओंके साथ इन्द्रको अपने बलसे जीतकर अग्निदेवको उनकी सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा॥ तृप्तिके लिये खाण्डव वनका दान कर दिया और मय दानवकी निर्माण की हुई, अलौकिक कलाकौशलसे युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञमें सब यत्संनिधावहम् खाण्डवमग्नयेऽदा-ओरसे आ-आकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी भेंटें मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य। समर्पित कीं ॥ ८॥ दस हजार हाथियोंकी शक्ति और बलसे सम्पन्न लब्धा सभा मयकृताद्भृतशिल्पमाया आपके इन छोटे भाई भीमसेनने उन्हींकी शक्तिसे दिग्भ्योऽहरन्गृपतयो बलिमध्वरे ते॥ ८ राजाओंके सिरपर पैर रखनेवाले अभिमानी जरासन्धका वध किया था; तदनन्तर उन्हीं भगवान्ने उन बहुत-से राजाओंको मुक्त किया, जिनको जरासन्धने महाभैरव-यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे यज्ञमें बलि चढानेके लिये बंदी बना रखा था। उन आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः। सब राजाओंने आपके यज्ञमें अनेकों प्रकारके उपहार दिये थे॥९॥ प्रमथनाथमखाय भूपा तेनाहृताः महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञके महान् अभिषेकसे यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे ते॥ पवित्र हुए अपने उन सुन्दर केशोंको, जिन्हें दुष्टोंने भरी सभामें छूनेका साहस किया था, बिखेरकर तथा आँखोंमें आँसू भरकर जब श्रीकृष्णके चरणोंमें गिर पत्यास्तवाधिमखक्लृप्तमहाभिषेक-पडी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमानका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन धूर्तींकी श्लाघिष्ठचारुकबरं कितवै: सभायाम्। स्त्रियोंकी ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या गयीं और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल यैस्तित्स्त्रयोऽकृत हतेशिवमुक्तकेशाः ॥ १० देने पडे॥ १०॥

यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छाद् वनवासके समय हमारे वैरी दुर्योधनके षड्यन्त्रसे दस हजार शिष्योंको साथ बिठाकर भोजन करनेवाले दुर्वाससोऽरिविहितादयुताग्रभुग् यः। महर्षि दुर्वासाने हमें दुस्तर संकटमें डाल दिया था। शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं उस समय उन्होंने द्रौपदीके पात्रमें बची हुई शाककी एक पत्तीका ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः ॥ ११ ऐसा करते ही नदीमें स्नान करती हुई मुनिमण्डलीको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गयी है ॥ ११ ॥ यत्तेजसाथ भगवान् युधि शूलपाणि-उनके प्रतापसे मैंने युद्धमें पार्वतीसहित भगवान्

श्रीमद्भागवत

र्विस्मापितः सगिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे। अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्॥ १२

तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं

गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः। सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना॥ १३

\* एक बार राजा दुर्योधनने महर्षि दुर्वासाकी बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनिने दुर्योधनसे वर माँगनेको कहा। दुर्योधनने यह सोचकर कि ऋषिके शापसे पाण्डवोंको नष्ट करनेका अच्छा अवसर है, मुनिसे

कहा—''ब्रह्मन्! हमारे कुलमें युधिष्ठिर प्रधान हैं, आप अपने दस सहस्र शिष्योंसहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें। किंतु आप उनके यहाँ उस समय जायँ जबिक द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूखका कष्ट

न उठाना पड़े।'' द्रौपदीके पास सूर्यकी दी हुई एक ऐसी बटलोई थी, जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदीके भोजन कर लेनेसे पूर्व शेष नहीं होता था; किन्तु उसके भोजन करनेके बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासाजी

दुर्योधनके कथनानुसार उसके भोजन कर चुकनेपर मध्याहनमें अपनी शिष्यमण्डलीसहित पहुँचे और धर्मराजसे

बोले—''हम नदीपर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिये भोजन तैयार रखना।'' इससे द्रौपदीको बड़ी चिन्ता

बुला लाओ। किन्तु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गये थे। (महाभारत)

हुई और उसने अति आर्त होकर आर्तबन्धु भगवान् श्रीकृष्णकी शरण ली। भगवान् तुरंत ही अपना विलासभवन छोड़कर द्रौपदीकी झोंपड़ीपर आये और उससे बोले—''कृष्णे! आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेको दो।'' द्रौपदी भगवानुकी इस अनुपम दयासे गद्गद हो गयी और बोली,''प्रभो! मेरा बडा भाग्य है, जो आज विश्वम्भरने मुझसे भोजन माँगा; परन्तु क्या करूँ ? अब तो कुटीमें कुछ भी नहीं है।" भगवान्ने कहा—"अच्छा, वह पात्र तो लाओ; उसमें कुछ होगा ही।'' द्रौपदी बटलोई ले आयी; उसमें कहीं शाकका एक कण लगा था। विश्वात्मा हरिने उसीको भोग लगाकर त्रिलोकीको तृप्त कर दिया और भीमसेनसे कहा कि मुनिमण्डलीको भोजनके लिये

शंकरको आश्चर्यमें डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना

पाशुपत नामक अस्त्र दिया; साथ ही दूसरे लोकपालोंने

भी प्रसन्न होकर अपने-अपने अस्त्र मुझे दिये। और तो क्या, उनकी कृपासे मैं इसी शरीरसे स्वर्गमें गया

और देवराज इन्द्रकी सभामें उनके बराबर आधे आसनपर बैठनेका सम्मान मैंने प्राप्त किया॥१२॥ उनके आग्रहसे जब मैं स्वर्गमें ही कुछ दिनोंतक रह

गया, तब इन्द्रके साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्हीं

गाण्डीव धारण करनेवाली भूजाओंका निवातकवच आदि दैत्योंको मारनेके लिये आश्रय लिया। महाराज!

भगवान् श्रीकृष्णने मुझे आज ठग लिया?॥१३॥

यह सब जिनकी महती कृपाका फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम

[ अ० १५

१५२

[ अ० १५ १५४ श्रीमद्भागवत सोने, बैठने, टहलने और अपने सम्बन्धमें बड़ी-शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि-बडी बातें करने तथा भोजन आदि करनेमें हम प्राय: ष्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः। एक साथ रहा करते थे। किसी-किसी दिन मैं व्यंग्यसे सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं उन्हें कह बैठता, 'मित्र! तुम तो बड़े सत्यवादी हो!' सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे॥ १९ उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावताके कारण, जैसे मित्र अपने मित्रका और पिता अपने पुत्रका अपराध सह लेता है उसी प्रकार, मुझ दुर्बुद्धिके सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन अपराधोंको सह लिया करते थे॥ १९॥ महाराज! जो सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य:। मेरे सखा, प्रिय मित्र-नहीं-नहीं मेरे हृदय ही थे, अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्ग रक्षन् उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान्से मैं रहित हो गया हूँ। गोपैरसद्धिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि॥ २० भगवानुकी पत्नियोंको द्वारकासे अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्गमें दुष्ट गोपोंने मुझे एक अबलाकी भाँति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका॥ २०॥ तद्वै धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते वहीं मेरा गाण्डीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वहीं रथ सोऽहं रथी नुपतयो यत आनमन्ति। है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं सर्वं सामने बड़े-बड़े राजालोग सिर झुकाया करते थे। श्रीकृष्णके बिना ये सब एक ही क्षणमें नहींके समान भस्मन् हुतं कुहकराद्धिमवोप्तमूष्याम् ॥ २१ सारशुन्य हो गये—ठीक उसी तरह, जैसे भस्ममें डाली हुई आहुति, कपटभरी सेवा और ऊसरमें बोया हुआ राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे। बीज व्यर्थ जाता है॥ २१॥ विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः॥ २२ राजन्! आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद्-सम्बन्धियोंकी बात पूछी है, वे ब्राह्मणोंके शापवश मोहग्रस्त हो गये और वारुणी मदिराके पानसे मदोन्मत्त वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्। होकर अपरिचितोंकी भाँति आपसमें ही एक-दूसरेसे अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः॥ २३ भिड़ गये और घूँसोंसे मार-पीट करके सब-के-सब नष्ट हो गये। उनमेंसे केवल चार-पाँच ही बचे हैं॥ २२-२३॥ वास्तवमें यह सर्वशक्तिमान् भगवान्की प्रायेणैतद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्। ही लीला है कि संसारके प्राणी परस्पर एक-दूसरेका मिथो निघ्नित भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥ २४ पालन-पोषण भी करते हैं और एक-दूसरेको मार भी डालते हैं॥ २४॥ राजन्! जिस प्रकार जलचरोंमें बड़े जलौकसां जले यद्वन्महान्तोऽदन्त्यणीयसः। जन्तु छोटोंको, बलवान् दुर्बलोंको एवं बड़े और बलवान् भी परस्पर एक-दुसरेको खा जाते हैं, उसी दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथ:॥ २५ प्रकार अतिशय बली और बडे यद्वंशियोंके द्वारा भगवान्ने दूसरे राजाओंका संहार कराया। तत्पश्चात् एवं बलिष्ठैर्यद्भिर्महद्भिरितरान् विभ्:। यदुवंशियोंके द्वारा ही एकसे दूसरे यदुवंशीका नाश कराके यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहार ह॥ २६ पूर्णरूपसे पृथ्वीका भार उतार दिया॥ २५-२६॥

| अ० १५]                                                                                 | थम स्कन्ध १५५                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देशकालार्थयुक्तानि हृतापोपशमानि च।<br>हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे॥ व      | भगवान् श्रीकृष्णने मुझे जो शिक्षाएँ दी थीं, वे<br>देश, काल और प्रयोजनके अनुरूप तथा हृदयके                                                                 |
| हरान्त स्मरताश्चत गाविन्दाामाहतानि म ॥ र<br>सूत उवाच                                   | चित्तका हरण कर लेती हैं॥ २७॥                                                                                                                              |
| एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्।                                                 | सूतजी कहते हैं—इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेमसे<br>भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन करते-                                                                    |
| सौहार्देनातिगाढेन शान्ताऽऽसीद्विमला मितः ॥ व<br>वासुदेवाङ्घ्रचनुध्यानपरिबृंहितरंहसा ।  | हो गयी॥ २८॥ उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान्                                                                                                                    |
| भक्त्या निर्मिथिताशेषकषायधिषणोऽर्जुनः ॥ २                                              | श्रीकृष्णके चरणकमलोंके अहर्निश चिन्तनसे अत्यन्त<br>बढ़ गयी। भक्तिके वेगने उनके हृदयको मथकर<br>उसमेंसे सारे विकारोंको बाहर निकाल दिया॥ २९॥                 |
| गीतं भगवता ज्ञानं यत् तत् सङ्ग्राममूर्धनि।                                             | उन्हें युद्धके प्रारम्भमें भगवान्के द्वारा उपदेश किया                                                                                                     |
| कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद् विभुः॥ :                                                  | कालक व्यवधान आर कमाक विस्तारक कारण                                                                                                                        |
| विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्नद्वैतसंशयः।<br>लीनप्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः॥ ः | प्रमादवश कुछ दिनोंके लिये विस्मृति हो गयी थी॥ ३०॥<br>ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिसे मायाका आवरण भंग होकर<br>गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गयी। द्वैतका संशय निवृत्त |
| निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च।                                                | हो गया। सूक्ष्मशरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म-                                                                                                             |
| स्वःपथाय मितं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥ ः                                          | भगवान्के स्वधामगमन और यदुवंशके संहारका                                                                                                                    |
| पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं<br>नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम्।                          | वृत्तान्त सुनकर निश्चलमित युधिष्ठिरने स्वर्गारोहणका<br>निश्चय किया॥ ३२॥ कुन्तीने भी अर्जुनके मुखसे<br>यदुवंशियोंके नाश और भगवान्के स्वधामगमनकी            |
| एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे<br>निवेशितात्मोपरराम संसृतेः॥ ः                            | बात सुनकर अनन्य भक्तिसे अपने हृदयको भगवान्<br>श्रीकृष्णमें लगा दिया और सदाके लिये इस जन्म-<br>मृत्युरूप संसारसे अपना मुँह मोड़ लिया॥ ३३॥                  |
| ययाहरद् भुवो भारं तां तनुं विजहावजः।                                                   | भगवान् श्रीकृष्णने लोकदृष्टिमें जिस यादवशरीरसे<br>पृथ्वीका भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर                                                         |
| कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समम्॥ ः<br>यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः। | दिया, जैसे कोई काँटेसे काँटा निकालकर फिर<br>दोनोंको फेंक दे। भगवान्की दृष्टिमें दोनों ही समान                                                             |
| भूभारः क्षपितो येन जहाँ तच्च कलेवरम्॥ :                                                | थे॥ ३४॥ जैसे वे नटके समान मत्स्यादि रूप धारण                                                                                                              |
| यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं                                                            | उन्होंने जिस यादवशरीरसे पृथ्वीका भार दूर किया<br>था, उसे त्याग भी दिया॥ ३५॥ जिनकी मधुर लीलाएँ                                                             |
| जहाँ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः।                                                           | श्रवण करनेयोग्य हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णने जब<br>अपने मनुष्यके-से शरीरसे इस पृथ्वीका परित्याग                                                             |
| तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा-<br>मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत॥ ः                                 | कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगोंको अधर्ममें<br>इद फँसानेवाला कलियुग आ धमका॥ ३६॥                                                                            |

श्रीमद्भागवत [ अ० १५ १५६ महाराज युधिष्ठिरसे कलियुगका फैलना छिपा युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुध: न रहा। उन्होंने देखा—देशमें, नगरमें, घरोंमें और पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथाऽऽत्मनि। प्राणियोंमें लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मोंकी विभाव्य लोभानृतजिह्यहिंसना-बढ़ती हो गयी है। तब उन्होंने महाप्रस्थानका निश्चय द्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्॥ ३७ किया॥ ३७॥ उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित्को, जो गुणोंमें उन्हींके समान थे, समुद्रसे घिरी हुई पृथ्वीके सम्राट् पदपर हस्तिनापुरमें अभिषिक्त किया॥ ३८॥ स्वराट् पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः। उन्होंने मथुरामें शूरसेनाधिपतिके रूपमें अनिरुद्धके पुत्र तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यषिञ्चद्गजाह्वये॥ ३८ वज्रका अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिरने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियोंको अपनेमें लीन कर दिया अर्थात् गृहस्थाश्रमके धर्मसे मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः। मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया॥३९॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमग्नीनपिबदीश्वरः॥ ३९ युधिष्ठिरने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड दिये एवं ममता और अहंकारसे रहित होकर समस्त बन्धन काट डाले॥ ४०॥ उन्होंने दृढ़ भावनासे वाणीको विसृज्य तत्र तत् सर्वं दुकूलवलयादिकम्। मनमें, मनको प्राणमें, प्राणको अपानमें और अपानको निर्ममो निरहङ्कारः संछिन्नाशेषबन्धनः॥ ४० उसकी क्रियाके साथ मृत्युमें तथा मृत्युको पंचभूतमय शरीरमें लीन कर लिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार शरीरको वाचं जुहाव मनिस तत्प्राण इतरे च तम्। मृत्युरूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुणमें मिला दिया, त्रिगुणको मूल प्रकृतिमें, सर्वकारणरूपा प्रकृतिको मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत्॥ ४१ आत्मामें और आत्माको अविनाशी ब्रह्ममें विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह सम्पूर्ण त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वेऽजुहोन्पुनिः। दृश्यप्रपंच ब्रह्मस्वरूप है॥ ४२॥ इसके पश्चात् उन्होंने शरीरपर चीर-वस्त्र धारण कर लिया, अन्न-जलका सर्वमात्मन्यजुहवीद् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये॥ ४२ त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिये। वे अपने रूपको ऐसा दिखाने लगे जैसे चीरवासा निराहारो बद्धवाङ् मुक्तमूर्धजः। कोई जड, उन्मत्त या पिशाच हो॥ ४३॥ फिर वे बिना दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्॥ ४३ किसीकी बाट देखे तथा बहरेकी तरह बिना किसीकी बात सुने, घरसे निकल पडे। हृदयमें उस परब्रह्मका ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना अनपेक्षमाणो निरगादशृणवन्बधिरो यथा। नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशाकी यात्रा की, जिस उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः। ओर पहले बड़े-बड़े महात्माजन जा चुके हैं॥४४॥ भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिरके छोटे हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः॥४४ भाइयोंने भी देखा कि अब पृथ्वीमें सभी लोगोंको अधर्मके सहायक कलियुगने प्रभावित कर डाला है; सर्वे तमन् निर्जग्मुभ्रीतरः कृतनिश्चयाः। इसलिये वे भी श्रीकृष्णचरणोंकी प्राप्तिका दृढ़ निश्चय कलिनाधर्ममित्रेण दुष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भृवि॥ ४५ करके अपने बड़े भाईके पीछे-पीछे चल पड़े॥ ४५॥

[अ० १६ १५८ श्रीमद्भागवत उन्होंने उत्तरकी पुत्री इरावतीसे विवाह किया। स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्। उससे उन्होंने जनमेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् ॥ किये॥ २॥ तथा कृपाचार्यको आचार्य बनाकर उन्होंने गंगाके तटपर तीन अश्वमेधयज्ञ किये, जिनमें ब्राह्मणोंको आजहाराश्वमेधांस्त्रीन् गङ्गायां भूरिदक्षिणान्। पुष्कल दक्षिणा दी गयी। उन यज्ञोंमें देवताओंने प्रत्यक्षरूपमें प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः॥ था॥३॥ एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शुद्रके रूपमें कलियुग राजाका वेष धारण निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्। करके एक गाय और बैलके जोड़ेको ठोकरोंसे मार नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा॥ रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकडकर दण्ड दिया॥४॥ शौनकजीने पूछा—महाभाग्यवान् सूतजी! शौनक उवाच दिग्विजयके समय महाराज परीक्षित्ने कलियुगको कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृप:। दण्ड देकर ही क्यों छोड दिया-मार क्यों नहीं नृदेवचिह्नधृक् शूद्रकोऽसौ गां यः पदाहनत्। डाला? क्योंकि राजाका वेष धारण करनेपर भी था तो वह अधम शुद्र ही, जिसने गायको लातसे मारा तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्॥ था? यदि यह प्रसंग भगवान् श्रीकृष्णकी लीलासे अथवा उनके चरणकमलोंके मकरन्द-रसका पान अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्। करनेवाले रसिक महानुभावोंसे सम्बन्ध रखता हो तो अवश्य कहिये। दूसरी व्यर्थकी बातोंसे क्या लाभ। यदसद्व्ययः॥ **किमन्यैरसदालापैरायुषो** उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है॥५-६॥ प्यारे सृतजी! जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष परन्तु क्षुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानामृतमिच्छताम्। अल्पाय होनेके कारण मृत्यूसे ग्रस्त हो रहे हैं, उनके इहोपहूतो भगवान् मृत्युः शामित्रकर्मणि॥ कल्याणके लिये भगवान् यमका आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्रकर्ममें नियुक्त कर दिया गया है॥७॥ जबतक यमराज यहाँ इस कर्ममें नियुक्त हैं, तबतक न कश्चिन्प्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः। किसीकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्युसे ग्रस्त मनुष्यलोकके एतदर्थं हि भगवानाहृतः<sup>२</sup> परमर्षिभिः। जीव भी भगवान्की सुधातुल्य लीला-कथाका पान कर सकें, इसीलिये महर्षियोंने भगवान यमको यहाँ अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वच:॥ बुलाया है॥८॥ एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्थामें संसारके मन्दभाग्य विषयी मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै। पुरुषोंकी आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है-नींदमें रात निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः॥ और व्यर्थके कामोंमें दिन॥९॥ १. प्रा० पा०—विष्णु। २. प्रा० पा०—भगवानुपहृतो महर्षिभि:।

| अ० १६] प्रथम                                                                                                                                                                                                 | प्रथम स्कन्ध १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| स्त उवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गलेऽवसन् किलं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते। निशम्य वार्तामनितिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौण्डिराददे <sup>१</sup> ॥१० स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्। | सूतजीने कहा — जिस समय राजा परीक्षित्<br>कुरुजांगल देशमें सम्राट्के रूपमें निवास कर रहे थे,<br>उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित<br>साम्राज्यमें कलियुगका प्रवेश हो गया है। इस<br>समाचारसे उन्हें दु:ख तो अवश्य हुआ; परन्तु यह<br>सोचकर कि युद्ध करनेका अवसर हाथ लगा, वे उतने<br>दु:खी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित्ने धनुष<br>हाथमें ले लिया॥ १०॥ वे श्यामवर्णके घोड़ोंसे जुते<br>हुए, सिंहकी ध्वजावाले, सुसज्जित रथपर सवार<br>होकर दिग्विजय करनेके लिये नगरसे बाहर निकल |  |
| वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया<br>स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः॥११<br>भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून्।<br>किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्॥१२                                              | पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना<br>उनके साथ-साथ चल रही थी॥ ११॥ उन्होंने भद्राश्व,<br>केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु और किम्पुरुष आदि सभी<br>वर्षोंको जीतकर वहाँके राजाओंसे भेंट ली॥ १२॥<br>उन्हें उन देशोंमें सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओंका<br>सुयश सुननेको मिला। उस यशोगानसे पद-पदपर<br>भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा प्रकट होती थी॥ १३॥                                                                                                                                                      |  |
| तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम्।<br>प्रगीयमाणं <sup>२</sup> च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम्॥ १३                                                                                                       | इसके साथ ही उन्हें यह भी सुननेको मिलता था कि<br>भगवान् श्रीकृष्णने अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रकी ज्वालासे<br>किस प्रकार उनकी रक्षा की थी, यदुवंशी और<br>पाण्डवोंमें परस्पर कितना प्रेम था तथा पाण्डवोंकी<br>भगवान् श्रीकृष्णमें कितनी भक्ति थी॥ १४॥ जो लोग                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः।<br>स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे॥ १४                                                                                                              | उन्हें ये चिरित्र सुनाते, उनपर महामना राजा परीक्षित्<br>बहुत प्रसन्न होते; उनके नेत्र प्रेमसे खिल उठते। वे<br>बड़ी उदारतासे उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियोंके<br>हार उपहाररूपमें देते॥ १५॥ वे सुनते कि भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः।<br>महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः॥ १५                                                                                                                        | श्रीकृष्णने प्रेमपरवश होकर पाण्डवोंके सारिथका<br>काम किया, उनके सभासद् बने—यहाँतक कि उनके<br>मनके अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके<br>सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रातको शस्त्र ग्रहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य-<br>वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान् ।<br>स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च <sup>३</sup> विष्णो-<br>भीक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे॥ १६<br>१. प्रा० पा०—शौण्ड आददे। २. प्रा० पा०—गीय     | करके वीरासनसे बैठ जाते और शिविरका पहरा देते,<br>उनके पीछे-पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते;<br>इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पाण्डवोंके चरणोंमें उन्होंने<br>सारे जगतको झुका दिया। तब परीक्षित्की भक्ति भगवान्<br>श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें और भी बढ़ जाती॥ १६॥                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| १६० श्रीमद्भ                                                                                                                                 | ग्रगवत [ अ० १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्।<br>नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे॥ १७                                                  | इस प्रकार वे दिन-दिन पाण्डवोंके आचरणका अनुसरण<br>करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके<br>शिविरसे थोड़ी ही दूरपर एक आश्चर्यजनक घटना                                                                                                                                                                                 |
| धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम्।<br>पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्॥ १८                                                       | घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ॥ १७॥ धर्म बैलका<br>रूप धारण करके एक पैरसे घूम रहा था। एक<br>स्थानपर उसे गायके रूपमें पृथ्वी मिली। पुत्रकी<br>मृत्युसे दु:खिनी माताके समान उसके नेत्रोंसे आँसुओंके<br>झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था।                                                                                |
| धर्म उवाच<br>किच्चिद्धद्रेऽनामयमात्मनस्ते<br>विच्छायासि म्लायतेषन्मुखेन।<br>आलक्षये भवतीमन्तराधिं<br>दूरे बन्धुं शोचिस कञ्चनाम्ब॥१९          | धर्म पृथ्वीसे पूछने लगा॥ १८॥ धर्मने कहा—कल्याणि! कुशलसे तो हो न? तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मिलन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदयमें कुछ-न- कुछ दु:ख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दूर देशमें चला गया है, जिसके लिये तुम इतनी चिन्ता कर रही हो?॥ १९॥ कहीं तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर रही हो कि |
| पादैर्न्यूनं शोचिसि मैकपाद-<br>मात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम्।<br>आहो सुरादीन् हृतयज्ञभागान्<br>प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति॥२०              | अब इसके तीन पैर टूट गये, एक ही पैर रह गया<br>है? सम्भव है, तुम अपने लिये शोक कर रही हो कि<br>अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन<br>देवताओं के लिये भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब<br>यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजाके लिये<br>भी, जो वर्षा न होनेके कारण अकाल एवं दुर्भिक्षसे                        |
| अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्वि बालान्<br>शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान्।<br>वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म-<br>ण्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान्॥ २१ | पीड़ित हो रही है॥ २०॥ देवि! क्या तुम राक्षस-सरीखे मनुष्योंके द्वारा सतायी हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्तबालकोंके लिये शोक कर रही हो? सम्भव है, विद्या अब कुकर्मी- ब्राह्मणोंके चंगुलमें पड़ गयी है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओंकी सेवा करने लगे हैं, और इसीका तुम्हें दु:ख हो॥ २१॥ आजके नाममात्रके राजा तो सोलहों आने      |
| किं क्षत्रबन्धून् किलनोपसृष्टान्<br>राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि।<br>इतस्ततो वाशनपानवासः-<br>स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्॥ २२                     | किलयुगी हो गये हैं, उन्होंने बड़े-बड़े देशोंको भी<br>उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशोंके<br>लिये शोक कर रही हो? आजकी जनता खान-पान,<br>वस्त्र, स्नान और स्त्री-सहवास आदिमें शास्त्रीय<br>नियमोंका पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है;<br>क्या इसके लिये तुम दु:खी हो?॥ २२॥                                            |

| अ० १६] प्रथम                                                                                                                                       | स्कन्ध १६१                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यद्वाम्ब ते भूरिभरावतार-<br>कृतावतारस्य हरेर्धरित्रि।<br>अन्तर्हितस्य स्मरती विसृष्टा<br>कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि॥ २३<br>इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं | मा पृथ्वी! अब समझमें आया, हो-न-हो तुम्हें<br>भगवान् श्रीकृष्णकी याद आ रही होगी; क्योंकि<br>उन्होंने तुम्हारा भार उतारनेके लिये ही अवतार लिया<br>था और ऐसी लीलाएँ की थीं, जो मोक्षका भी<br>अवलम्बन हैं। अब उनके लीला-संवरण कर लेनेपर<br>उनके परित्यागसे तुम दु:खी हो रही हो॥ २३॥ देवि! |
| वसुन्धरे येन विकर्शितासि।<br>कालेन वा ते बलिनां बलीयसा<br>सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम्॥ २४                                                        | तुम तो धन-रत्नोंकी खान हो। तुम अपने क्लेशका<br>कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गयी हो, मुझे<br>बतलाओ। मालूम होता है, बड़े-बड़े बलवानोंको भी<br>हरा देनेवाले कालने देवताओंके द्वारा वन्दनीय तुम्हारे<br>सौभाग्यको छीन लिया है॥ २४॥                                                      |
| <i>धरण्युवाच<sup>१</sup></i><br>भवान् <sup>२</sup> हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छिस।<br>चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः॥ २५             | पृथ्वीने कहा—धर्म! तुम मुझसे जो कुछ पूछ<br>रहे हो, वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान्के<br>सहारे तुम सारे संसारको सुख पहुँचानेवाले अपने<br>चारों चरणोंसे युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया,                                                                                          |
| सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम् ।<br>शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरितः श्रुतम् ॥ २६                                                  | क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, दम, तप, समता,<br>तितिक्षा, उपरित, शास्त्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य,<br>वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कौशल, कान्ति,                                                                                                                       |
| ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं <sup>४</sup> स्मृतिः ।<br>स्वातन्त्र्यं कौशलं कोन्तिर्धेर्यं मार्दवमेव च ॥ २७                              | धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस,<br>उत्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता,<br>कीर्ति, गौरव और निरहंकारता—ये उनतालीस अप्राकृत<br>गुण तथा महत्त्वाकांक्षी पुरुषोंके द्वारा वाञ्छनीय                                                                                |
| प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः।<br>गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः॥ २८                                               | (शरणागतवत्सलता आदि) और भी बहुत-से महान्<br>गुण उनकी सेवा करनेके लिये नित्य-निरन्तर निवास<br>करते हैं, एक क्षणके लिये भी उनसे अलग नहीं                                                                                                                                                 |
| एते <sup>६</sup> चान्ये च भगविन्तित्या यत्र महागुणाः।<br>प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्धिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित्॥ २९                                  | होते—उन्हीं समस्त गुणोंके आश्रय, सौन्दर्यधाम भगवान्<br>श्रीकृष्णने इस समय इस लोकसे अपनी लीला<br>संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलियुगकी                                                                                                                                                |
| तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्।<br>शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्॥ ३०                                                            | कुदृष्टिका शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा<br>शोक हो रहा है॥ २५—३०॥ अपने लिये, देवताओंमें<br>श्रेष्ठ तुम्हारे लिये, देवता, पितर, ऋषि, साधु और                                                                                                                                       |
| आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्।<br>देवान् पितॄनृषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाऽऽश्रमान्।। ३१                                               | समस्त वर्णों तथा आश्रमोंके मनुष्योंके लिये मैं<br>शोकग्रस्त हो रही हूँ॥३१॥                                                                                                                                                                                                            |
| १. प्रा० पा०—धरोवाच। २. प्रा० पा०—भवानेव हि<br>धृति:। ५. प्रा० पा०—कान्ति: सौभाग्यं मार्दवं क्षमा। ६                                               | तद्वेद यन्मां। ३. प्रा० पा०—दानं त्यागः। ४. प्रा० पा०—<br>,. प्रा० पा०—इमे।                                                                                                                                                                                                           |

अथ सप्तदशोऽध्यायः महाराज परीक्षित्द्वारा कलियुगका दमन सूतजी कहते हैं-शौनकजी! वहाँ पहुँचकर सूत उवाच राजा परीक्षित्ने देखा कि एक राजवेषधारी शूद्र हाथमें तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्।

प्रथम स्कन्ध

डंडा लिये हुए है और गाय-बैलके एक जोड़ेको इस दण्डहस्तं च वृषलं ददुशे नृपलाञ्छनम्॥ 8

वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्। वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शुद्रताडितम् ।।

अ० १७]

गां च धर्मदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहताम्। विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां <sup>२</sup> यवसमिच्छतीम्॥ पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम्।

मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्म्कः॥ कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्यबलान् बली।

नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाद्विजः॥

यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना। शोच्योऽस्यशोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि ॥ त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदा चरन्। वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन्॥

न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते। भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुच: ॥ तरह पीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो॥१॥ वह कमलतन्तुके समान श्वेत रंगका बैल एक पैरसे खड़ा काँप रहा था तथा शूद्रकी ताड़नासे

१६३

पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र-त्याग कर रहा था॥ २॥ धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थोंको देनेवाली वह गाय भी बार-बार शूद्रके पैरोंकी ठोकरें खाकर अत्यन्त दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली-पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी

रथपर चढ़े हुए राजा परीक्षित्ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उसको ललकारा॥४॥ अरे! तू कौन है, जो बलवान् होकर भी मेरे राज्यके इन दुर्बल प्राणियोंको बलपूर्वक मार रहा है? तूने नटकी भाँति वेष तो राजाका-सा बना रखा है, परन्तु कर्मसे तू शूद्र जान पड़ता है॥५॥ हमारे दादा अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इस प्रकार निर्जन स्थानमें निरपराधोंपर प्रहार

आँखोंसे आँसू बहते जा रहे थे॥३॥ स्वर्णजटित

उन्होंने धर्मसे पृछा-कमल-नालके समान आपका श्वेतवर्ण है। तीन पैर न होनेपर भी आप एक ही पैरसे चलते-फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइये, आप क्या बैलके रूपमें कोई देवता हैं ?॥७॥ अभी यह भूमण्डल कुरुवंशी नरपतियोंके बाहुबलसे सुरक्षित है। इसमें आपके

करनेवाला तु अपराधी है, अत: वधके योग्य है॥६॥

सिवा और किसी भी प्राणीकी आँखोंसे शोकके आँस् बहते मैंने नहीं देखे॥८॥

मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद् भयम्। धेनुपुत्र! अब आप शोक न करें। इस शूद्रसे निर्भय हो जायँ। गोमाता! मैं दुष्टोंको दण्ड देनेवाला मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मिय शास्तरि॥ ९ हूँ। अब आप रोयें नहीं। आपका कल्याण हो॥९॥ देवि! जिस राजाके राज्यमें दुष्टोंके उपद्रवसे यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभि:। सारी प्रजा त्रस्त रहती है उस मतवाले राजाकी कीर्ति, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥ १० आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं॥१०॥ राजाओंका परम धर्म यही है कि वे दु:खियोंका एष राज्ञां<sup>२</sup> परो धर्मी ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः। दु:ख दुर करें। यह महादुष्ट और प्राणियोंको पीडित अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्॥११ करनेवाला है। अत: मैं अभी इसे मार डालूँगा॥ ११॥ सुरभिनन्दन! आप तो चार पैरवाले जीव हैं। कोऽवृश्चत् तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद<sup>३</sup>। आपके तीन पैर किसने काट डाले? श्रीकृष्णके मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्।। १२ अनुयायी राजाओंके राज्यमें कभी कोई भी आपकी तरह दु:खी न हो॥१२॥ वृषभ! आपका कल्याण हो। बताइये, आप-आख्याहि वृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्। जैसे निरपराध साधुओंका अंग-भंग करके किस आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदुषणम्॥ १३ दुष्टने पाण्डवोंकी कीर्तिमें कलंक लगाया है?॥ १३॥ जो किसी निरपराध प्राणीको सताता है, उसे चाहे वह जनेऽनागस्यघं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम्। कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टोंका दमन साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते॥१४ करनेसे साधुओंका कल्याण ही होता है॥ १४॥ जो उद्दण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियोंको दु:ख देता है, वह अनागस्स्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः। चाहे साक्षात् देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गदम् ॥ १५ बाजुबंदसे विभूषित भुजाको काट डालुँगा॥ १५॥ बिना आपत्तिकालके मर्यादाका उल्लंघन करनेवालोंको शास्त्रानुसार दण्ड देते हुए अपने धर्ममें स्थित लोगोंका राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्। पालन करना राजाओंका परम धर्म है॥ १६॥ शासतोऽन्यान् यथाशास्त्रमनापद्युत्पथानिह॥ १६ धर्मने कहा - राजन्! आप महाराज पाण्डुके वंशज हैं। आपका इस प्रकार दु:खियोंको आश्वासन धर्म उवाच देना आपके योग्य ही है; क्योंकि आपके पूर्वजोंके एतद् वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः। श्रेष्ठ गुणोंने भगवान् श्रीकृष्णको उनका सारिथ और येषां गुणगणै: कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृत: ॥ १७ दूत आदि बना दिया था॥१७॥ नरेन्द्र! शास्त्रोंके विभिन्न वचनोंसे मोहित होनेके कारण हम उस न वयं क्लेशबीजानि यतः <sup>४</sup> स्युः पुरुषर्षभ। पुरुषको नहीं जानते, जिससे क्लेशोंके कारण उत्पन्न पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः॥ १८ होते हैं॥ १८॥ १. प्रा० पा०—मातर्हिस्यन्ते। २. प्रा० पा०—राज्ञ:। ३. प्रा० पा० चतुष्पद:। ४. प्रा० पा०—यतस्व।

श्रीमद्भागवत

[ अ० १७

१६४

| अ० १७]                                                                                             | म स्कन्ध १६५                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः।<br>दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम्॥ १९                   | जो लोग किसी भी प्रकारके द्वैतको स्वीकार<br>नहीं करते, वे अपने-आपको ही अपने दुःखका<br>कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्धको कारण बतलाते हैं,                                                              |
| अप्रतर्क्यादिति केष्विप निश्चयः।<br>अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया॥ २०                        |                                                                                                                                                                                                    |
| <i>सूत उवाच</i><br>एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड् द्विजसत्तम।                                         | तो तर्कके द्वारा जाना जा सकता है और न वाणीके द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षे! अब इनमें कौन–सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही विचार लीजिये॥ २०॥                                                |
| समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्॥ २९                                                              | मनने जनने में जनिक की जनी।                                                                                                                                                                         |
| राजोवाच<br>धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक्।<br>यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्॥ २३ | होकर उनसे कहा—॥२१॥  परीक्षित्ने कहा—धर्मका तत्त्व जाननेवाले वृषभदेव! आप धर्मका उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभके रूपमें स्वयं धर्म हैं। (आपने                                                   |
| अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा।<br>चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः॥ २ः                           | अपनेको दु:ख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया<br>है कि) अधर्म करनेवालेको जो नरकादि प्राप्त होते<br>हैं, वे ही चुगली करनेवालेको भी मिलते हैं॥ २२॥<br>अथवा यही सिद्धान्त निश्चित है कि प्राणियोंके मन |
| तपः शौचं दया सत्यिमिति पादाः कृते कृताः ।<br>अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव॥ २१           | सत्य। इस समय अधर्मके अश गर्व, आसक्ति और                                                                                                                                                            |
| इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः।<br>तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयमनृतेनैधितः कलिः॥ २९             | अधर्मरूप कलियुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता                                                                                                                                                         |
| इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती।<br>श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका॥ २१                 | हो गयी थीं॥ २६॥ अब ये उनसे बिछुड़ गयी हैं। वे                                                                                                                                                      |
| शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुना।<br>अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति॥ २५  | साध्वी अभागिनीके समान नेत्रोंमें जल भरकर यह<br>चिन्ता कर रही हैं कि अब राजाका स्वॉॅंग बनाकर<br>ब्राह्मणद्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे॥ २७॥                                                              |

[ अ० १७ १६६ श्रीमद्भागवत इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथ:। महारथी परीक्षित्ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वीको सान्त्वना दी। फिर उन्होंने अधर्मके कारणरूप कलियुगको निशातमाददे खड्गं कलयेऽधर्महेतवे॥ २८ मारनेके लिये तीक्ष्ण तलवार उठायी॥ २८॥ तं जिघांसुमभिप्रेत्य<sup>१</sup> विहाय नृपलाञ्छनम्। कलियुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही तत्पादमूलं शिरसा समगाद् भयविह्वलः॥ २९ डालना चाहते हैं; अत: झटपट उसने अपने राजचिह्न उतार डाले और भयविह्नल होकर उनके चरणोंमें पतितं पादयोवींक्ष्य कृपया दीनवत्सलः। अपना सिर रख दिया॥ २९॥ शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव॥ ३० परीक्षित् बडे यशस्वी, दीनवत्सल और राजोवाच शरणागतरक्षक थे। उन्होंने जब कलियुगको अपने न ते गुडाकेशयशोधराणां पैरोंपर पडे देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, बद्धाञ्जलेवें<sup>२</sup> भयमस्ति किञ्चित्। अपितु हँसते हुए-से उससे कहा॥३०॥ परीक्षित् बोले - जब तू हाथ जोड़कर शरण न वर्तितव्यं भवता कथञ्जन आ गया, तब अर्जुनके यशस्वी वंशमें उत्पन्न हुए क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धः॥ ३१ किसी भी वीरसे तुझे कोई भय नहीं है। परन्तु तू त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे-अधर्मका सहायक है, इसलिये तुझे मेरे राज्यमें बिलकुल नहीं रहना चाहिये॥ ३१॥ तेरे राजाओंके ष्वनु प्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः। शरीरमें रहनेसे ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म-लोभोऽनृतं चौर्यमनार्यमंहो त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ और दूसरे पापोंकी ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः॥ ३२ बढ़ती हो रही है॥ ३२॥ अत: अधर्मके साथी! इस वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो ब्रह्मावर्तमें तू एक क्षणके लिये भी न ठहरना; क्योंकि यह धर्म और सत्यका निवासस्थान है। इस क्षेत्रमें धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। यज्ञविधिके जाननेवाले महात्मा यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुष-ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै-भगवानुकी आराधना करते रहते हैं॥ ३३॥ र्यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥ ३३ इस देशमें भगवान् श्रीहरि यज्ञोंके रूपमें निवास करते हैं, यज्ञोंके द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान यज्ञ करनेवालोंका कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा इँज्यामूर्तिर्यजतां शं तनोति। भगवान् वायुकी भाँति समस्त चराचर जीवोंके भीतर कामानमोघान् स्थिरजङ्गमाना-और बाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओंको मन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा॥ ३४ पूर्ण करते रहते हैं॥ ३४॥ सूतजी कहते हैं-परीक्षित्की यह आज्ञा सुनकर सूत उवाच कलियुग सिहर उठा। यमराजके समान मारनेके लिये परीक्षितैवमादिष्टः स कलिर्जातवेपथुः। उद्यत, हाथमें तलवार लिये हुए परीक्षित्से वह तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्॥ ३५ बोला—॥ ३५॥ १. प्रा० पा०—प्रेक्ष्य। २. प्रा० पा०—बद्धाञ्जलेस्ते। ३. प्रा० पा०—इष्टात्ममूर्ति०।

अ० १७] प्रथम स्कन्ध १६७ कलिने कहा—सार्वभौम! आपकी आज्ञासे कलिरुवाच जहाँ कहीं भी मैं रहनेका विचार करता हूँ, वहीं यत्र क्वचन<sup>१</sup> वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया। देखता हूँ कि आप धनुषपर बाण चढ़ाये खड़े लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्॥ ३६ हैं॥ ३६॥ धार्मिकशिरोमणे! आप मुझे वह स्थान बतलाइये, जहाँ मैं आपकी आज्ञाका पालन करता तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हिस। हुआ स्थिर होकर रह सकूँ ॥ ३७॥ यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्॥ ३७ सूतजी कहते हैं - कलियुगकी प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित्ने उसे चार स्थान दिये—द्युत, मद्यपान, स्त्री-संग और हिंसा। इन स्थानोंमें क्रमश: सूत उवाच असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता—ये चार प्रकारके अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। अधर्म निवास करते हैं ॥ ३८॥ द्युतं पानं स्त्रियः सुना यत्राधर्मश्चतुर्विधः॥ ३८ उसने और भी स्थान माँगे। तब समर्थ परीक्षित्ने उसे रहनेके लिये एक और स्थान—'सुवर्ण' (धन)— पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रभुः। दिया। इस प्रकार कलियुगके पाँच स्थान हो गये— ततोऽनृतं मदं<sup>२</sup> कामं रजो वैरं च पञ्चमम्॥ ३९ झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण॥३९॥ परीक्षित्के दिये हुए इन्हीं पाँच स्थानोंमें अधर्मका मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओंका पालन करता अमूनि पञ्च स्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः। हुआ निवास करने लगा ॥४०॥ औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत्॥ ४० इसलिये आत्मकल्याणकामी पुरुषको इन पाँचों स्थानोंका सेवन कभी नहीं करना चाहिये। धार्मिक अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्। राजा, प्रजावर्गके लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः॥ ४१ गुरुओंको तो बड़ी सावधानीसे इनका त्याग करना चाहिये॥ ४१॥ वृषस्य नष्टांस्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति। राजा परीक्षित्ने इसके बाद वृषभरूप धर्मके तीनों चरण—तपस्या, शौच और दया जोड़ दिये और प्रतिसंद्ध आश्वास्य<sup>३</sup> महीं च समवर्धयत्॥ ४२ आश्वासन देकर पृथ्वीका संवर्धन किया॥४२॥ वे ही महाराजा परीक्षित् इस समय अपने स एष एतर्ह्यध्यास्त<sup>४</sup> आसनं पार्थिवोचितम्। राजसिंहासनपर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिरने पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता॥४३ वनमें जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं।॥ ४३॥ वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट् आस्तेऽधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन्। राजर्षि परीक्षित् इस समय हस्तिनापुरमें कौरव-कुलकी राज्यलक्ष्मीसे शोभायमान हैं॥ ४४॥ गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्वाः॥४४ १. प्रा० पा०—क्व चाथ। २. प्रा० पा०—मद: कामो। ३. प्रा० पा०—आस्थाय—४. प्रा० पा०—एतदध्यास्त।

कहते रहते हैं, उस कथामृतका पान करते रहते हैं और स्यात्मभ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्॥ ४ स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अन्तकालमें भी मोह नहीं होता॥४॥ जबतक पृथ्वीपर अभिमन्युनन्दन महाराज परीक्षित् सम्राट् रहे, तबतक चारों ओर व्याप्त हो जानेपर भी किलयुगका कुछ भी प्रभाव नहीं था॥५॥ वर्तमानकद्वा' (पा॰ सू०३।३।१३१) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार वर्तमानके निकटवर्ती भूत और भविष्यके लिये भी वर्तमानका प्रयोग किया जा सकता है। जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्यजी महाराजने अपनी टीकामें लिखा है कि यद्यिप परीक्षित्की मृत्यु हो गयी थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमानके समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गयी है। उन्हें भगवान्का सायुज्य प्राप्त हो

गया था, इसलिये भी सूतजीको वे अपने सम्मुख ही दीख रहे हैं। न केवल उन्हींको, बल्कि सबको इस बातकी प्रतीति हो रही है। 'आत्मा वै जायते पुत्रः' इस श्रुतिके अनुसार जनमेजयके रूपमें भी वही राजसिंहासनपर बैठे

हुए हैं। इन सब कारणोंसे वर्तमानके रूपमें उनका वर्णन भी कथाके रसको पुष्ट ही करता है।

| अ० १८] प्र                                                                                                                | थम         | स्कन्ध १६९                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्मिन्नहिन यहींव भगवानुत्ससर्ज गाम्।<br>तदैवेहानुवृत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलिः॥                                              | æ          | वैसे तो जिस दिन, जिस क्षण श्रीकृष्णने पृथ्वीका<br>परित्याग किया, उसी समय पृथ्वीमें अधर्मका मूलकारण<br>कलियुग आ गया था॥६॥ भ्रमरके समान सारग्राही                                                                                                      |
| नानुद्वेष्टि <sup>१</sup> कलिं सम्राट् सारङ्ग इव सारभुक्।<br>कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्।।                 | 9          | सम्राट् परीक्षित् कलियुगसे कोई द्वेष नहीं रखते<br>थे; क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है<br>कि पुण्यकर्म तो संकल्पमात्रसे ही फलीभूत हो जाते<br>हैं, परन्तु पापकर्मका फल शरीरसे करनेपर ही मिलता                                                     |
| किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा।<br>अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको <sup>२</sup> नृषु वर्तते॥                            | ۷          | है; संकल्पमात्रसे नहीं ॥ ७ ॥ यह भेड़ियेके समान<br>बालकोंके प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषोंके लिये<br>बड़ा भीरु है। यह प्रमादी मनुष्योंको अपने वशमें                                                                                                  |
| उपवर्णितमेतद् वः <sup>३</sup> पुण्यं पारीक्षितं मया।<br>वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत॥                                   | ?          | करनेके लिये ही सदा सावधान रहता है॥८॥<br>शौनकादि ऋषियो! आपलोगोंको मैंने भगवान्की<br>कथासे युक्त राजा परीक्षित्का पवित्र चरित्र सुनाया।<br>आपलोगोंने यही पूछा था॥९॥ भगवान् श्रीकृष्ण                                                                   |
| या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः ।<br>गुणकर्माश्रयाः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥ १                                    | <b>(</b> 0 | कीर्तन करनेयोग्य बहुत-सी लीलाएँ करते हैं। इसलिये<br>उनके गुण और लीलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली<br>जितनी भी कथाएँ हैं, कल्याणकामी पुरुषोंको उन                                                                                                             |
| ऋषय ऊचु:                                                                                                                  |            | सबका सेवन करना चाहिये॥१०॥<br>ऋषियोंने कहा—सौम्यस्वभाव सूतजी! आप                                                                                                                                                                                      |
| सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः।                                                                                    |            | युग-युग जीयें; क्योंकि मृत्युके प्रवाहमें पड़े हुए हम-                                                                                                                                                                                               |
| यस्त्वं शंसिस कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि न: ॥ १                                                                           | <b>१</b> १ | लोगोंको आप भगवान् श्रीकृष्णकी अमृतमयी उज्ज्वल<br>कीर्तिका श्रवण कराते हैं॥११॥ यज्ञ करते–करते                                                                                                                                                         |
| कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्।<br>आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु॥ १                                        | १२         | उसके धूएँसे हमलोगोंका शरीर धूमिल हो गया है।<br>फिर भी इस कर्मका कोई विश्वास नहीं है। इधर आप<br>तो वर्तमानमें ही भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका<br>मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे                                                     |
| तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम्।<br>भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः॥ १                                       | ₹\$        | हैं॥ १२॥ भगवत्-प्रेमी भक्तोंके लवमात्रके सत्संगसे<br>स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती; फिर<br>मनुष्योंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है॥ १३॥                                                                                             |
| को नाम तृप्येद् रसवित्कथायां<br>महत्तमैकान्तपरायणस्य ।<br>नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु-<br>र्योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः॥ १ | १४         | ऐसा कौन रस-मर्मज्ञ होगा, जो महापुरुषोंके एकमात्र<br>जीवनसर्वस्व श्रीकृष्णकी लीला-कथाओंसे तृप्त हो<br>जाय? समस्त प्राकृत गुणोंसे अतीत भगवान्के अचिन्त्य<br>अनन्त कल्याणमय गुणगणोंका पार तो ब्रह्मा, शंकर<br>आदि बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके॥१४॥ |
| १. प्रा० पा०—नाभि०। २. प्रा० पा०—नृपो।                                                                                    | ₹.         | प्रा० पा०—मेतद्धि।                                                                                                                                                                                                                                   |

[ अ० १८ १७० श्रीमद्भागवत तन्नो<sup>१</sup> भवान् वै भगवत्प्रधानो विद्वन्! आप भगवान्को ही अपने जीवनका ध्रुवतारा मानते हैं। इसलिये आप सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय महत्तमैकान्तपरायणस्य भगवानुके उदार और विशुद्ध चरित्रोंका हम श्रद्धालु हरेरुदारं चरितं विशुद्धं श्रोताओंके लिये विस्तारसे वर्णन कीजिये॥ १५॥ शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्<sup>२</sup>॥१५ भगवान्के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित्ने श्रीशुकदेवजीके उपदेश किये हुए जिस ज्ञानसे मोक्षस्वरूप भगवान्के स वै महाभागवतः परीक्षिद् चरणकमलोंको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञान और परीक्षित्के परम पवित्र उपाख्यानका वर्णन वैयासिकशब्दितेन ज्ञानेन कीजिये; क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्॥ १६ गयी होगी और भगवत्प्रेमकी अद्भुत योगनिष्ठाका निरूपण किया गया होगा। उसमें पद-पदपर भगवान् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ-श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन हुआ होगा। भगवानुके माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् । प्यारे भक्तोंको वैसा प्रसंग सुननेमें बडा रस मिलता आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं है॥ १६-१७॥ पारीक्षितं भागवताभिरामम्॥ १७ सूतजी कहते हैं—अहो! विलोम\* जातिमें उत्पन्न होनेपर भी महात्माओंकी सेवा करनेके कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषोंके सूत उवाच साथ बातचीत करनेमात्रसे ही नीच कुलमें उत्पन्न अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः। होनेकी मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है॥ १८॥ फिर उन लोगोंकी तो बात ही क्या है, जो दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय भगवान्का नाम लेते हैं! महत्तमानामभिधानयोगः ११ ।। भगवानुकी शक्ति अनन्त है, वे स्वयं अनन्त हैं। वास्तवमें उनके गुणोंकी अनन्तताके कारण ही उन्हें कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य अनन्त कहा गया है॥१९॥ महत्तमैकान्तपरायणस्य भगवान्के गुणोंकी समता भी जब कोई योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः॥१९ ही कैसे सकता है। उनके गुणोंकी यह विशेषता समझानेके लिये इतना कह देना ही पर्याप्त है कि एतावतालं ननु<sup>३</sup> सूचितेन लक्ष्मीजी अपनेको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रार्थना गुणैरसाम्यानितशायनस्य करनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको छोड़कर भगवान्के हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभृति-न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोंकी रजका ही र्यस्याङ्घिरेणुं जुषतेऽनभीप्सोः॥ २० सेवन करती हैं॥ २०॥ १. प्रा० पा०—ततो। २. प्रा० पा०—विद्वान्। ३. प्रा० पा०—बत। ४. प्रा० पा०—रसाम्यैरति०। \* उच्च वर्णकी माता और निम्न वर्णके पितासे उत्पन्न संतानको 'विलोमज' कहते हैं। सूत जातिकी उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिताके द्वारा होनेसे उसे शास्त्रोंमें विलोम जाति माना गया है।

| अ० १८ ] प्रथम                                                                                                                       | स्कन्ध १७१                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथापि यत्पादनखावसृष्टं<br>जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः ।<br>सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्<br>को नाम लोके भगवत्पदार्थः॥ २१             | ब्रह्माजीने भगवान्के चरणोंका प्रक्षालन करनेके<br>लिये जो जल समर्पित किया था, वही उनके<br>चरणनखोंसे निकलकर गंगाजीके रूपमें प्रवाहित<br>हुआ। यह जल महादेवजीसहित सारे जगत्को पवित्र<br>करता है। ऐसी अवस्थामें त्रिभुवनमें श्रीकृष्णके<br>अतिरिक्त 'भगवान्' शब्दका दूसरा और क्या अर्थ हो |
| यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा<br>व्यपोद्य देहादिषु सङ्गमूढम्।<br>व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं<br>यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्मः॥ २२          | सकता है॥ २१॥ जिनके प्रेमको प्राप्त करके धीर<br>पुरुष बिना किसी हिचकके देह-गेह आदिकी दृढ़<br>आसक्तिको छोड़ देते हैं और उस अन्तिम परमहंस-<br>आश्रमको स्वीकार करते हैं, जिसमें किसीको कष्ट न<br>पहुँचाना और सब ओरसे उपशान्त हो जाना ही<br>स्वधर्म होता है॥ २२॥ सूर्यके समान प्रकाशमान   |
| अहं हि पृष्टोऽर्यमणो भवद्भि-<br>राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्।<br>नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिण-<br>स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः॥ २३ | महात्माओ! आपलोगोंने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह<br>मैं अपनी समझके अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी<br>अपनी शक्तिके अनुसार आकाशमें उड़ते हैं, वैसे ही<br>विद्वान्लोग भी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार ही<br>श्रीकृष्णकी लीलाका वर्णन करते हैं॥ २३॥<br>एक दिन राजा परीक्षित् धनुष लेकर वनमें     |
| एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने।<br>मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्॥ २४                                                | शिकार खेलने गये हुए थे। हरिणोंके पीछे दौड़ते-<br>दौड़ते वे थक गये और उन्हें बड़े जोरकी भूख और<br>प्यास लगी॥ २४॥ जब कहीं उन्हें कोई जलाशय<br>नहीं मिला, तब वे पासके ही एक ऋषिके आश्रममें                                                                                              |
| जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्।<br>ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्॥ २५                                                        | घुस गये। उन्होंने देखा कि वहाँ आँखें बंद करके<br>शान्तभावसे एक मुनि आसनपर बैठे हुए हैं॥ २५॥<br>इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिके निरुद्ध हो जानेसे वे<br>संसारसे ऊपर उठ गये थे। जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—                                                                             |
| प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतम् ।<br>स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम्॥ २६                                      | तीनों अवस्थाओंसे रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय<br>पदमें वे स्थित थे॥ २६॥ उनका शरीर बिखरी हुई<br>जटाओंसे और कृष्ण मृगचर्मसे ढका हुआ था। राजा<br>परीक्षित्ने ऐसी ही अवस्थामें उनसे जल माँगा,                                                                                          |
| विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च।<br>विशुष्यत्तालुरुदकं तथाभूतमयाचत॥ २७                                                          | क्योंकि प्याससे उनका गला सूखा जा रहा था॥ २७॥<br>जब राजाको वहाँ बैठनेके लिये तिनकेका आसन<br>भी न मिला, किसीने उन्हें भूमिपर भी बैठनेको न<br>कहा—अर्घ्य और आदरभरी मीठी बातें तो कहाँसे                                                                                                 |
| अलब्धतृणभूम्यादिरसम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः।<br>अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप ह॥ २८                                                  | मिलतीं—तब अपनेको अपमानित-सा मानकर वे<br>क्रोधके वश हो गये॥ २८॥                                                                                                                                                                                                                       |

श्रीमद्भागवत [अ० १८ १७२ शौनकजी! वे भूख-प्याससे छटपटा रहे थे, अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्तृड्भ्यामर्दितात्मनः। इसलिये एकाएक उन्हें ब्राह्मणके प्रति ईर्ष्या और ब्राह्मणं प्रत्यभृद् ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च॥ २९ क्रोध हो आया। उनके जीवनमें इस प्रकारका यह पहला ही अवसर था॥ २९॥ वहाँसे लौटते समय स<sup>१</sup> तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रुषा। उन्होंने क्रोधवश धनुषकी नोकसे एक मरा साँप उठाकर ऋषिके गलेमें डाल दिया और अपनी विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्<sup>२</sup>॥ ३० राजधानीमें चले आये॥ ३०॥ उनके मनमें यह बात आयी कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो एष किं निभृताशेषकरणो मीलितेक्षण:। क्या वास्तवमें इन्होंने अपनी सारी इन्द्रियवृत्तियोंका मृषासमाधिराहोस्वित्किं नु स्यात्क्षत्रबन्धुभिः॥ ३१ निरोध कर लिया है अथवा इन राजाओंसे हमारा क्या प्रयोजन है, यों सोचकर इन्होंने झुठ-मूठ समाधिका ढोंग रच रखा है॥ ३१॥ तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन् बालकोऽभँकै:। उन शमीक मुनिका पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्।। ३२ दूसरे ऋषिकुमारोंके साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालकने सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा-अहो अधर्मः पालानां पीन्नां बलिभुजामिव। ॥ ३२॥ 'ये नरपति कहलानेवाले लोग उच्छिष्टभोजी स्वामिन्यघं यद् दासानां द्वारपानां शुनामिव॥ ३३ कौओंके समान संड-मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं! ब्राह्मणोंके दास होकर भी ये दरवाजेपर ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो<sup>३</sup>निरूपितः । पहरा देनेवाले कुत्तेके समान अपने स्वामीका ही तिरस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंको अपना स कथं तद्गृहे द्वाःस्थः सभाण्डं भोक्तुमहीति॥ ३४ द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वारपर रहकर रक्षा करनी चाहिये, घरमें घुसकर स्वामीके बर्तनोंमें खानेका उसे कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्पथगामिनाम्। अधिकार नहीं है॥ ३४॥ अतएव उन्मार्गगामियोंके तद्भिन्नसेतूनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्॥ ३५ शासक भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इन मर्यादा तोड्नेवालोंको आज मैं दण्ड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो'॥ ३५॥ अपने साथी बालकोंसे इस इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानृषिबालकः। प्रकार कहकर क्रोधसे लाल-लाल आँखोंवाले उस कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्ज ह।। ३६ ऋषिकुमारने कौशिकी नदीके जलसे आचमन करके अपने वाणी-रूपी वज्रका प्रयोग किया ॥ ३६॥ 'कुलांगार परीक्षित्ने मेरे पिताका अपमान करके इति<sup>६</sup> लङ्कितमर्यादं तक्षकः सप्तमेऽहनि। मर्यादाका उल्लंघन किया है, इसलिये मेरी प्रेरणासे दङ्क्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम् ।। ३७ आजके सातवें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा'॥ ३७॥ १. प्रा॰ पा॰—तस्य ब्रह्मर्षरंसे। २. प्रा॰ पा॰—मागत:। ३. प्रा॰ पा॰—गृहपालो। ४. प्रा॰ पा॰—भङ्कु। ५. प्रा० पा०—सेतुमद्या०। ६. प्रा० पा०—अतो। ७. प्रा० पा०—पितृदुहम्।

अ० १८] प्रथम स्कन्ध १७३ इसके बाद वह बालक अपने आश्रमपर आया ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम्। और अपने पिताके गलेमें साँप देखकर उसे बड़ा दु:ख पितरं वीक्ष्य दुःखार्ती मुक्तकण्ठो रुरोद ह॥ ३८ हुआ तथा वह ढाड़ मारकर रोने लगा ॥ ३८॥ विप्रवर स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम्। शौनकजी! शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोना-चिल्लाना उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम् ॥ ३९ सुनकर धीरे-धीरे अपनी आँखें खोली और देखा कि विसुज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि। उनके गलेमें एक मरा साँप पड़ा है ॥३९॥ उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्रसे पूछा—'बेटा! तुम क्यों केन वा तेऽपकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्॥४० रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है?' उनके निशम्य शप्तमतदर्हं नरेन्द्रं इस प्रकार पूछनेपर बालकने सारा हाल कह दिया ॥ ४०॥ स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्। ब्रह्मर्षि शमीकने राजाके शापकी बात सुनकर अपने अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत-पुत्रका अभिनन्दन नहीं किया। उनकी दुष्टिमें परीक्षित् शापके योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा—'ओह, मूर्ख मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमो धृत:॥४१ बालक! तूने बड़ा पाप किया! खेद है कि उनकी न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं थोड़ी-सी गलतीके लिये तूने उनको इतना बड़ा दण्ड सम्मातुमर्हस्यविपक्वबुद्धे । दिया॥ ४१॥ तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत्स्वरूप यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता राजाको साधारण मनुष्योंके समान नहीं समझना चाहिये; क्योंकि राजाके दुस्सह तेजसे सुरक्षित और विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः॥ ४२ निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण सम्पादन करती अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि है॥४२॥ जिस समय राजाका रूप धारण करके रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः। भगवान् पृथ्वीपर नहीं दिखायी देंगे, उस समय चोर तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य-बढ़ जायँगे और अरक्षित भेड़ोंके समान एक क्षणमें ही लोगोंका नाश हो जायगा ॥४३॥ राजाके नष्ट त्यरक्ष्यमाणोऽविवरूथवत् क्षणात्।। ४३ हो जानेपर धन आदि चुरानेवाले चोर जो पाप करेंगे, तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न होनेपर भी वह यनष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात्। हमपर भी लागू होगा। क्योंकि राजाके न रहनेपर लुटेरे परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते बढ़ जाते हैं और वे आपसमें मार-पीट, गाली-गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन-सम्पत्ति भी लूट पशून स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्यवो जनाः॥ ४४ लेते हैं॥ ४४॥ उस समय मनुष्योंका वर्णाश्रमाचार-तदाऽऽर्यधर्मश्च विलीयते नृणां युक्त वैदिक आर्यधर्म लुप्त हो जाता है, अर्थ-लोभ वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः । और काम-वासनाके विवश होकर लोग कुत्तों और ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां बंदरोंके समान वर्णसंकर हो जाते हैं॥ ४५॥ सम्राट् परीक्षित् तो बडे ही यशस्वी और धर्मधुरन्धर हैं। शुनां कपीनामिव वर्णसङ्करः॥४५ उन्होंने बहुत-से अश्वमेध यज्ञ किये हैं और वे धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड् बृहच्छ्रवाः। भगवानुके परम प्यारे भक्त हैं; वे ही राजर्षि भूख-साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट्। प्याससे व्याकुल होकर हमारे आश्रमपर आये थे, वे क्षुत्तृद्श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति॥ ४६ शापके योग्य कदापि नहीं हैं॥ ४६॥

[अ०१९ १७४ श्रीमद्भागवत इस नासमझ बालकने हमारे निष्पाप सेवक अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना। राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान् कृपा पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमहिति॥ ४७ करके इसे क्षमा करें॥ ४७॥ भगवान्के भक्तोंमें भी बदला लेनेकी शक्ति होती है, परंतु वे दूसरोंके द्वारा तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि। किये हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली-गलौज, आक्षेप और मार-पीटका कोई बदला नहीं लेते॥४८॥ नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥ ४८ महामुनि शमीकको पुत्रके अपराधपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। राजा परीक्षित्ने जो उनका अपमान किया इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः। था, उसपर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया॥४९॥ स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद्चिन्तयत्॥ ४९ महात्माओंका स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत्में जब दूसरे लोग उन्हें सुख-दु:खादि द्वन्द्वोंमें डाल देते हैं, तब भी वे प्राय: हर्षित या व्यथित नहीं प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः। होते; क्योंकि आत्माका स्वरूप तो गुणोंसे सर्वथा न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माऽगुणाश्रयः ॥ ५० परे है॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नामाष्टादशोऽध्याय:॥ १८॥ अथैकोनविंशोऽध्याय: परीक्षित्का अनशनव्रत और शुकदेवजीका आगमन सूतजी कहते हैं - राजधानीमें पहुँचनेपर राजा सूत उवाच परीक्षित्को अपने उस निन्दनीय कर्मके लिये बड़ा महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यं पश्चात्ताप हुआ। वे अत्यन्त उदास हो गये और सोचने विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। लगे—'मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये हुए मया नीचमनार्यवत्कृतं अहो ब्राह्मणके साथ अनार्य पुरुषोंके समान बडा नीच निरागसि ब्रह्मणि गृढतेजसि॥ व्यवहार किया। यह बड़े खेदकी बात है॥ १॥ अवश्य ततो मे कृतदेवहेलनाद् ध्रवं ही उन महात्माके अपमानके फलस्वरूप शीघ्र-से-शीघ्र मुझपर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा व्यसनं नातिदीर्घात्। दुरत्ययं ही चाहता हूँ; क्योंकि उससे मेरे पापका प्रायश्चित्त तदस्तु कामं त्वघेनिष्कृताय मे हो जायगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करनेका यथा न कुर्यां पुनरेवमद्धा॥ दु:साहस नहीं करूँगा॥२॥ ब्राह्मणोंकी क्रोधाग्नि राज्यं बलेमृद्धकोशं आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे-पूरे खजानेको प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। जलाकर खाक कर दे-जिससे फिर कभी मुझ दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेऽभूत्<sup>४</sup> दुष्टकी ब्राह्मण, देवता और गौओंके प्रति ऐसी पापबुद्धि न हो॥३॥ पापीयसी धीर्द्विजदेवगोभ्य:॥ १. प्रा० पा०—ह्यघ। २. प्रा० पा०—पुनरेव सद्य:। ३. प्रा० पा०—बलमूर्ज०। ४. प्रा० पा०—मेऽस्तु।

| अ० १९]                                                                                                                     | थिम स्कन्ध                                                                                                                                                                        | १७५                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स चिन्तयन्नित्थमथाशृणोद् यथा<br>मुनेः सुतोक्तो निर्ऋतिस्तक्षकाख्यः ।<br>स साधु मेने नचिरेण तक्षका-                         | वे इस प्रकार चिन्ता कर ही मालूम हुआ—ऋषिकुमारके शापसे उन्हें वह धधकती हुई आगके समा बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने दिनोंसे मैं संसारमें आसक्त हो रहा वैराग्य होनेका कारण प्राप्त हो न | ो रहे थे कि उन्हें<br>तक्षक मुझे डसेगा।<br>न तक्षकका डसना<br>सोचा कि बहुत<br>था, अब मुझे शीघ्र<br>गया॥४॥ वे इस<br>पहलेसे ही तुच्छ |
| उपाविशत् प्रायममर्त्यनद्याम् ॥<br>या वै लसच्छ्रीतुलसीविमिश्र-<br>कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री ।                      | और त्याज्य समझते थे। अब उनव<br>करके भगवान् श्रीकृष्णके चरणकम्<br>सर्वोपिर मानकर आमरण अनशनव्रत<br>बैठ गये॥५॥ गंगाजीका जल भ                                                         | ालोंकी सेवाको ही<br>लेकर वे गंगातटपर                                                                                              |
| पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्<br>कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः॥<br>इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः<br>प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्। | चरणकमलोंका वह पराग लेकर प्रव<br>श्रीमती तुलसीकी गन्धसे मिश्रित<br>कि वे लोकपालोंके सहित ऊप<br>लोकोंको पवित्र करती हैं। कौन ऐर                                                     | त्राहित होता है, जो<br>है। यही कारण है<br>ार-नीचेके समस्त                                                                         |
| दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो                                                                                              | होगा, जो उनका सेवन न करेगा  इस प्रकार गंगाजीके तटपर उ  निश्चय करके उन्होंने समस्त आस                                                                                              | ?॥६॥<br>आमरण अनशनका                                                                                                               |
| महानुभावा मुनयः सिशष्याः।<br>प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः<br>स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः॥                                 | कर दिया और वे मुनियोंका क्र<br>अनन्यभावसे श्रीकृष्णके चरणकम<br>लगे॥७॥ उस समय त्रिलोकीको                                                                                           | लोंका ध्यान करने                                                                                                                  |
| अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा-<br>नरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च ।<br>पराशरो गाधिसुतोऽथ राम                                     | बड़े-बड़े महानुभाव ऋषि-मुनि अ<br>वहाँ पधारे। संतजन प्रायः तीर्थय<br>उन तीर्थस्थानोंको ही पवित्र करते ह                                                                            | ात्राके बहाने स्वयं<br>हैं॥८॥उस समय                                                                                               |
| उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ॥<br>मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणो<br>भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः।                                     | भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र,<br>इन्द्रप्रमद, इध्मवाह, मेधातिथि, व<br>भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रे                                                                        | परशुराम, उतथ्य,<br>देवल, आर्ष्टिषेण,                                                                                              |
| मैत्रेय और्वः कवषः कुम्भयोनि-<br>र्द्वेपायनो भगवान्नारदश्च॥१<br>अन्ये च देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या<br>राजर्षिवर्या अरुणादयश्च। | अगस्त्य, भगवान् व्यास, नारद तथ्<br>और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्म<br>राजर्षिवर्योंका शुभागमन हुआ। इ<br>गोत्रोंके मुख्य-मुख्य ऋषियोंको एव                                        | र्षि तथा अरुणादि<br>स प्रकार विभिन्न                                                                                              |
| नानार्षेयप्रवरान् समेता-<br>नभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे॥१                                                                  | सबका यथायोग्य सत्कार किया अं                                                                                                                                                      | ौर उनके चरणोंपर                                                                                                                   |

श्रीमद्भागवत १७६ [अ०१९ जब सब लोग आरामसे अपने-अपने आसनोंपर सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः बैठ गये, तब महाराज परीक्षित्ने उन्हें फिरसे प्रणाम कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्। किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदयसे विज्ञापयामास विविक्तचेता अंजिल बाँधकर वे जो कुछ करना चाहते थे, उसे उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥१२ सुनाने लगे॥ १२॥ राजा परीक्षित्ने कहा — अहो! समस्त राजाओं में हम धन्य हैं। धन्यतम हैं; क्योंकि अपने शील-राजोवाच स्वभावके कारण हम आप महापुरुषोंके कृपापात्र बन अहो वयं धन्यतमा नृपाणां गये हैं। राजवंशके लोग प्राय: निन्दित कर्म करनेके महत्तमानुग्रहणीयशीलाः कारण ब्राह्मणोंके चरण-धोवनसे दूर पड़ जाते हैं-राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् यह कितने खेदकी बात है॥ १३॥ मैं भी राजा ही हूँ। दुराद् विसुष्टं बत गर्ह्यकर्म॥ १३ निरन्तर देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मैं भी पापरूप ही हो गया हूँ। इसीसे स्वयं भगवान् ही ब्राह्मणके शापके रूपमें मुझपर कृपा करनेके लिये तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करनेवाला है। व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्। क्योंकि इस प्रकारके शापसे संसारासक्त पुरुष भयभीत निर्वेदम्लो द्विजशापरूपो होकर विरक्त हो जाया करते हैं॥१४॥ यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते॥१४ ब्राह्मणो! अब मैंने अपने चित्तको भगवानुके चरणोंमें समर्पित कर दिया है। आपलोग और माँ गंगाजी शरणागत जानकर मुझपर अनुग्रह करें, तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा ब्राह्मणकुमारके शापसे प्रेरित कोई दूसरा कपटसे गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे। तक्षकका रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा आकर डस ले; इसकी मुझे तनिक भी परवा नहीं है। दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः॥ १५ आपलोग कृपा करके भगवान्की रसमयी लीलाओंका गायन करें॥ १५॥ मैं आप ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रणाम करके पुन: यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते चाहे जिस योनिमें जन्म लेना पड़े, भगवान् श्रीकृष्णके रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु। चरणोंमें मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओंसे महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं विशेष प्रीति हो और जगत्के समस्त प्राणियोंके प्रति मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः॥१६ मेरी एक-सी मैत्री रहे। ऐसा आप आशीर्वाद दीजिये॥ १६॥ महाराज परीक्षित् परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः निश्चय करके गंगाजीके दक्षिण तटपर पूर्वाग्र कुशोंके प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः। आसनपर उत्तरमुख होकर बैठ गये। राज-काजका उदङ्मुखो दक्षिणकुल आस्ते भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयको सौंप समुद्रपत्याः स्वस्तन्यस्तभारः॥ १७ दिया था॥१७॥

| अ० १९] प्रथम                                                                                                                    | प्रथम स्कन्ध १                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे<br>प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः।<br>प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै-<br>र्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः॥१८  | पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् परीक्षित् जब इस<br>प्रकार आमरण अनशनका निश्चय करके बैठ गये,<br>तब आकाशमें स्थित देवतालोग बड़े आनन्दसे उनकी<br>प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वीपर पृष्पोंकी वर्षा करने<br>लगे तथा उनके नगारे बार-बार बजने लगे॥ १८॥                                               |  |
| महर्षयो वै समुपागता ये<br>प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः।<br>ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा<br>यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् ॥१९                | सभी उपस्थित महर्षियोंने परीक्षित्के निश्चयकी प्रशंसा की और 'साधु-साधु' कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषिलोग तो स्वभावसे ही लोगोंपर अनुग्रहकी वर्षा करते रहते हैं; यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोकपर कृपा करनेके लिये ही होती है। उन लोगोंने                                                  |  |
| न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं<br>भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु।<br>येऽध्यासनं राजिकरीटजुष्टं<br>सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः॥ २०      | भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंसे प्रभावित परीक्षित्के प्रति<br>उनके अनुरूप वचन कहे॥ १९॥<br>'राजर्षिशिरोमणे! भगवान् श्रीकृष्णके सेवक<br>और अनुयायी आप पाण्डुवंशियोंके लिये यह कोई<br>आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपलोगोंने भगवान्की<br>सन्निधि प्राप्त करनेकी आकांक्षासे उस राजसिंहासनका |  |
| सर्वे वयं ताविदहास्महेऽद्य<br>कलेवरं यावदसौ विहाय।<br>लोकं परं विरजस्कं विशोकं<br>यास्यत्ययं भागवतप्रधानः॥ २१                   | एक क्षणमें ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा<br>बड़े-बड़े राजा अपने मुकुटोंसे करते थे॥ २०॥<br>हम सब तबतक यहीं रहेंगे, जबतक ये भगवान्के<br>परम भक्त परीक्षित् अपने नश्वर शरीरको छोड़कर<br>मायादोष एवं शोकसे रहित भगवद्धाममें नहीं चले<br>जाते'॥ २१॥                                     |  |
| आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्<br>समं मधुच्युद् गुरु चाव्यलीकम्।<br>आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान्<br>शुश्रूषमाणश्चिरतानि विष्णोः॥२२ | ऋषियोंके ये वचन बड़े ही मधुर, गम्भीर,<br>सत्य और समतासे युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा<br>परीक्षित्ने उन योगयुक्त मुनियोंका अभिनन्दन<br>किया और भगवान्के मनोहर चरित्र सुननेकी इच्छासे<br>ऋषियोंसे प्रार्थना की॥ २२॥                                                                     |  |
| समागताः सर्वत एव सर्वे<br>वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे ।<br>नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ<br>ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ॥ २३          | 'महात्माओ! आप सभी सब ओरसे यहाँ पधारे<br>हैं। आप सत्यलोकमें रहनेवाले मूर्तिमान् वेदोंके समान<br>हैं। आपलोगोंका दूसरोंपर अनुग्रह करनेके अतिरिक्त,<br>जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या<br>परलोकमें और कोई स्वार्थ नहीं है॥ २३॥<br>विप्रवरो! आपलोगोंपर पूर्ण विश्वास करके मैं         |  |
| ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे<br>विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्।                                                                | अपने कर्तव्यके सम्बन्धमें यह पूछने योग्य प्रश्न करता<br>हूँ। आप सभी विद्वान् परस्पर विचार करके बतलाइये                                                                                                                                                                               |  |

| अ० १९] प्रथम                                                                                                                       | स्कन्ध १७९                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स संवृतस्तत्र महान् महीयसां<br>ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घेः ।<br>व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु-<br>र्ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः॥ ३०   | ग्रह, नक्षत्र और तारोंसे घिरे हुए चन्द्रमाके<br>समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियोंके समूहसे आवृत<br>श्रीशुकदेवजी अत्यन्त शोभायमान हुए। वास्तवमें वे<br>महात्माओंके भी आदरणीय थे॥ ३०॥<br>जब प्रखरबुद्धि श्रीशुकदेवजी शान्तभावसे बैठ<br>गये, तब भगवानुके परम भक्त परीक्षित्ने उनके समीप |
| प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं<br>मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य।<br>प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृताञ्जलि-<br>र्नत्वा गिरा सूनृतयान्वपृच्छत्॥३१  | आकर और चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर<br>खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके<br>पश्चात् बड़ी मधुर वाणीसे उनसे यह पूछा॥ ३१॥<br>परीक्षित्ने कहा—ब्रह्मस्वरूप भगवन्! आज<br>हम बड़भागी हुए; क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होनेपर भी                                                          |
| परीक्षिदुवाच<br>अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः ।<br>कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः ॥ ३२                      | हमें संत-समागमका अधिकारी समझा गया। आज<br>कृपापूर्वक अतिथिरूपसे पधारकर आपने हमें तीर्थके<br>तुल्य पिवत्र बना दिया ॥ ३२॥<br>आप-जैसे महात्माओंके स्मरणमात्रसे ही गृहस्थोंके<br>घर तत्काल पिवत्र हो जाते हैं; फिर दर्शन, स्पर्श,                                                              |
| येषां संस्मरणात् पुंसां <sup>१</sup> सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः ।<br>किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः ॥ ३३                      | पादप्रक्षालन और आसन-दानादिका सुअवसर मिलनेपर<br>तो कहना ही क्या है॥ ३३॥<br>महायोगिन्! जैसे भगवान् विष्णुके सामने दैत्यलोग<br>नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधिसे बड़े-बड़े पाप                                                                                                              |
| सांनिध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि।<br>सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा:॥ ३४                                      | भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं॥ ३४॥ अवश्य ही पाण्डवोंके सुहृद् भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैं; उन्होंने अपने फुफेरे भाइयोंकी                                                                                                                                                       |
| अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः ।<br>पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः ॥ ३५                                 | प्रसन्नताके लिये उन्हींके कुलमें उत्पन्न हुए मेरे साथ<br>भी अपनेपनका व्यवहार किया है ॥ ३५॥<br>भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा न होती तो आप-<br>सरीखे एकान्त वनवासी अव्यक्तगति परम सिद्ध पुरुष                                                                                                     |
| अन्यथा तेऽव्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणाम्।<br>नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः <sup>२</sup> ॥ ३६                              | स्वयं पधारकर इस मृत्युके समय हम-जैसे प्राकृत<br>मनुष्योंको क्यों दर्शन देते॥ ३६॥<br>आप योगियोंके परम गुरु हैं, इसलिये मैं आपसे<br>परम सिद्धिके स्वरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रशन                                                                                                          |
| अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्।  पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा॥ ३७  १. प्रा॰ पा॰—पुंसः। २. प्रा॰ पा॰ वरीयसः। | कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको<br>क्या करना चाहिये?॥३७॥                                                                                                                                                                                                                    |

स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रुहि यद्वा विपर्ययम्॥ ३८

न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् ॥ ३९

सूत उवाच

प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणि:॥४०

एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा।

नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम्।

भगवन्! साथ ही यह भी बतलाइये कि

[अ०१९

करें तथा किसका त्याग करें ?॥ ३८॥ भगवत्स्वरूप मुनिवर! आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है; क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है, गृहस्थोंके घरपर

उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते॥ ३९॥ सूतजी कहते हैं - जब राजाने बड़ी ही मधुर

वाणीमें इस प्रकार सम्भाषण एवं प्रश्न किये, तब समस्त धर्मोंके मर्मज्ञ व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजी उनका उत्तर देने लगे॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां

प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽध्याय:॥ १९॥

॥ इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः॥

॥ हरि: ॐ तत्सत्॥

## श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

## द्वितीयः स्कन्धः

## अथ प्रथमोऽध्यायः

ध्यान-विधि और भगवान्के विराट्स्वरूपका वर्णन

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीशुक उवाच

वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं<sup>१</sup> नृप।

आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः॥ १

श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः।

अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्॥२

निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वय:।

ानद्रया ।ह्रवत नक्त व्यवायन च वा वयः। दिवा चार्थेहया राजन् कुटुम्बभरणेन वा॥३

तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति॥४

देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि

त्वा अवस्ता । जा वस्त्राचा । वस्त्रासा

तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् <sup>३</sup>॥ ५

एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया।

जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः॥६

लोकहितके लिये किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्योंके लिये जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने

**श्रीशृकदेवजीने कहा**—परीक्षित्! तुम्हारा

या कीर्तन करनेकी हैं, उन सबमें यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नका बड़ा आदर करते हैं॥१॥ राजेन्द्र! जो गृहस्थ घरके काम-धंधोंमें

उलझे हुए हैं, अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनके

लिये हजारों बातें कहने-सुनने एवं सोचने, करनेकी रहती हैं॥ २॥ उनकी सारी उम्र यों ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री-प्रसंगसे कटती है और दिन

धनकी हाय-हाय या कुटुम्बियोंके भरण-पोषणमें समाप्त हो जाता है॥३॥ संसारमें जिन्हें अपना

अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् हैं; परन्तु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन

उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं॥४॥

इसिलये परीक्षित्! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और

स्मरण करना चाहिये॥५॥ मनुष्य-जन्मका यही— इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो—ज्ञानसे, भक्तिसे अथवा अपने धर्मकी निष्ठासे जीवनको ऐसा बना

अथवा अपन धमका निष्ठास जावनका एसा बना लिया जाय कि मृत्युके समय भगवान्की स्मृति अवश्य

बनी रहे॥६॥

१. प्रा० पा०—लोकहितो। २. प्रा० पा०—सौख्येष्व०। ३. प्रा० पा०—व्यः स्वेच्छया विभुः।

| १८२ श्रीमद्भ                                                                                                       | रागवत [ अ० १                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः।<br>नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः॥७                               | परीक्षित्! जो निर्गुण स्वरूपमें स्थित हैं एवं<br>विधि-निषेधकी मर्यादाको लाँघ चुके हैं, वे बड़े-बड़े<br>ऋषि-मुनि भी प्रायः भगवान्के अनन्त कल्याणमय<br>गुणगणोंके वर्णनमें रमे रहते हैं॥७॥ द्वापरके अन्तमें       |
| इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्।<br>अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वेपायनादहम्॥ ८                                 | इस भगवद्रूप अथवा वेदतुल्य श्रीमद्भागवत नामके<br>महापुराणका अपने पिता श्रीकृष्णद्वैपायनसे मैंने अध्ययन<br>किया था॥८॥ राजर्षे! मेरी निर्गुणस्वरूप परमात्मामें<br>पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर |
| परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया।<br>गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्॥ ९                                | लीलाओंने बलात् मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित<br>कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराणका<br>अध्ययन किया॥९॥ तुम भगवान्के परमभक्त हो,<br>इसलिये तुम्हें मैं इसे सुनाऊँगा। जो इसके प्रति श्रद्धा                    |
| तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्।<br>यस्य श्रद्दधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मितः सती॥ १०                            | रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान् श्रीकृष्णके<br>चरणोंमें अनन्यप्रेमके साथ बहुत शीघ्र लग जाती<br>है॥ १०॥ जो लोग लोक या परलोककी किसी भी<br>वस्तुकी इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसारमें                 |
| एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम्।<br>योगिनां नृप <sup>१</sup> निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्॥११                   | दु:खका अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गये हैं<br>और निर्भय मोक्षपदको प्राप्त करना चाहते हैं, उन<br>साधकोंके लिये तथा योगसम्पन्न सिद्ध ज्ञानियोंके<br>लिये भी समस्त शास्त्रोंका यही निर्णय है कि वे               |
| किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह।<br>वरं मुहूर्तं विदितं घटेत <sup>२</sup> श्रेयसे यतः॥१२                   | भगवान्के नामोंका प्रेमसे संकीर्तन करें॥ ११॥ अपने<br>कल्याण-साधनकी ओरसे असावधान रहनेवाले पुरुषकी<br>वर्षों लम्बी आयु भी अनजानमें ही व्यर्थ बीत जाती<br>है। उससे क्या लाभ! सावधानीसे ज्ञानपूर्वक बितायी          |
| खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः।<br>मुहूर्तात्सर्वमुत्सृज्य गतवानभयं हरिम्॥१३                         | हुई घड़ी, दो घड़ी भी श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके द्वारा<br>अपने कल्याणकी चेष्टा तो की जा सकती है॥१२॥<br>राजिष खट्वांग अपनी आयुकी समाप्तिका समय<br>जानकर दो घड़ीमें ही सब कुछ त्यागकर भगवान्के                     |
| तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः।<br>उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम्॥१४                                | अभयपदको प्राप्त हो गये॥ १३॥ परीक्षित्! अभी तो<br>तुम्हारे जीवनकी अवधि सात दिनकी है। इस बीचमें<br>ही तुम अपने परम कल्याणके लिये जो कुछ करना<br>चाहिये, सब कर लो॥ १४॥                                            |
| अन्तकाले तु <sup>३</sup> पुरुष आगते गतसाध्वसः ।<br>छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनु <sup>४</sup> ये च तम्॥ १५ | मृत्युका समय आनेपर मनुष्य घबराये नहीं। उसे<br>चाहिये कि वह वैराग्यके शस्त्रसे शरीर और उससे<br>सम्बन्ध रखनेवालोंके प्रति ममताको काट डाले॥ १५॥                                                                   |
| १. प्रा॰ पा॰—नृपते गीतं। २. प्रा॰ पा॰—यतते।                                                                        | ३. प्रा० पा०—ऽपि। ४. प्रा० पा०—देहानुयायिनीम्।                                                                                                                                                                 |

[ अ० १ ४८४ श्रीमद्भागवत आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः॥ २५ और प्रकृति—इन सात आवरणोंसे घिरे हुए इस पातालमेतस्य हि पादमूलं ब्रह्माण्डशरीरमें जो विराट् पुरुष भगवान् हैं, वे ही धारणाके आश्रय हैं, उन्हींकी धारणा की जाती है॥ २५॥ पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्। तत्त्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ करते हैं-पाताल विराट् पुरुषके तलवे हैं, उनकी तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे॥ २६ एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ—एड़ीके द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते-ऊपरकी गाँठें महातल हैं, उनके पैरके पिंडे तलातल रूरुद्वयं वितलं चातलं च। हैं,॥ २६॥ महीतलं तज्जघनं महीपते विश्व-मूर्तिभगवान्के दोनों घुटने सुतल नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति॥२७ हैं, जाँघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है और उर:स्थलं ज्योतिरनीकमस्य परीक्षित्! उनके नाभिरूप सरोवरको ही आकाश ग्रीवा महर्वदनं वै जनोऽस्य। कहते हैं॥ २७॥ तपो रराटीं विदुरादिपुंस: आदिपुरुष परमात्माकी छातीको स्वर्गलोक, सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्ण:॥ २८ गलेको महर्लोक, मुखको जनलोक और ललाटको इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिरवाले भगवान्का कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः। मस्तकसमूह ही सत्यलोक है॥ २८॥ नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे इन्द्रादि देवता उनकी भुजाएँ हैं। दिशाएँ कान घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः॥ २९ और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनीकुमार उनकी नासिकाके छिद्र हैं; गन्ध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। हुई आग उनका मुख है॥ २९॥ भगवान् विष्णुके नेत्र अन्तरिक्ष हैं, उनमें देखनेकी तद्भ्रविज्म्भः परमेष्ठिधिष्णय-शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन हैं, उनका मापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा॥३० भ्रविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्म छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति रस ॥ ३० ॥ वेदोंको भगवान्का ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं और दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि। यमको दाढें। सब प्रकारके स्नेह दाँत हैं और उनकी हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः॥ ३१ जगन्मोहिनी मायाको ही उनकी मुसकान कहते हैं। यह अनन्त सृष्टि उसी मायाका कटाक्ष-विक्षेप है॥ ३१॥ व्रीडोत्तरोष्ठोऽधर एव लोभो लज्जा ऊपरका होठ और लोभ नीचेका होठ धर्मः स्तनोऽधर्मपथोऽस्य पृष्ठम्। है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके कस्तस्य मेढुं वृषणौ च मित्रौ मूत्रेन्द्रिय हैं, मित्रावरुण अण्डकोश हैं, समुद्र कोख है कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्गाः॥ ३२ और बडे-बडे पर्वत उनकी हिड़याँ हैं॥ ३२॥ नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि राजन्! विश्वमूर्ति विराट् पुरुषकी नाडियाँ नदियाँ महीरुहा विश्वतनोर्नुपेन्द्र। हैं। वृक्ष रोम हैं। परम प्रबल वायु श्वास है। काल अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा उनकी चाल है और गुणोंका चक्कर चलाते रहना ही गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः॥ ३३ उनका कर्म है॥ ३३॥

१८६ श्रीमद्भागवत [ अ० २ अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवान्के स्थूल और सूक्ष्मरूपोंकी धारणा तथा क्रममुक्ति और सद्योमुक्तिका वर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं — सृष्टिके प्रारम्भमें श्रीशुक उवाच ब्रह्माजीने इसी धारणाके द्वारा प्रसन्न हुए भगवान्से पुरा धारणयाऽऽत्मयोनि-एवं वह सृष्टिविषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले र्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तृष्टात्। प्रलयकालमें विलुप्त हो गयी थी। इससे उनकी

दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी तब ससर्जेदममोघदुष्टि-उन्होंने इस जगत्को वैसे ही रचा जैसा कि यह र्यथाप्ययात् प्राग् व्यवसायबुद्धिः॥ १ प्रलयके पहले था॥१॥ लोगोंकी बृद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामोंके फेरमें शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था फँस जाती है, जीव वहाँ सुखकी वासनामें स्वप्न-सा देखता हुआ भटकने लगता है; किंतु उन मायामय

यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थै:। परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः॥ २

तथा

अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः। सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत

परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः॥ ३ सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासै-र्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम्।

सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकुलै:॥ ४ चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां

नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्।

कस्माद् भजन्ति कवयो धनद्रमदान्धान्।।

रुद्धा गृहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्

प्रारब्धवश बिना परिश्रमके यों ही मिल जायँ, तब उनके उपार्जनका परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिये कोई प्रयत्न न करे॥ ३॥ जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है तब पलँगके लिये प्रयत्न करनेसे क्या प्रयोजन। जब भुजाएँ अपनेको भगवानुकी कृपासे स्वयं ही मिली हुई हैं तब तिकयोंकी क्या आवश्यकता। जब अंजलिसे काम चल सकता है तब बहुत-से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्रहीन

रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता॥४॥ पहननेको क्या रास्तोंमें चिथड़े नहीं हैं? भूख लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल-फूलकी भिक्षा नहीं देते? जल चाहनेवालोंके लिये निदयाँ क्या बिलकुल सूख गयी हैं? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं? अरे भाई! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणगतोंकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें

चूर घमंडी धनियोंकी चापलूसी क्यों करते हैं?॥५॥

वेदोंकी वर्णनशैली ही इस प्रकारकी है कि

लोकोंमें कहीं भी उसे सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं

होती॥२॥ इसलिये विद्वान् पुरुषको चाहिये कि

वह विविध नामवाले पदार्थींसे उतना ही व्यवहार करे, जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धिको उनकी निस्सारताके निश्चयसे परिपूर्ण रखे और एक क्षणके

लिये भी असावधान न हो। यदि संसारके पदार्थ

| अ०२] द्वितीय                                                                                                                   | स्कन्ध १८७                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध<br>आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः।<br>तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत<br>संसारहेतूपरमश्च यत्र॥ ६          | इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य<br>विराजमान, स्वत:सिद्ध, आत्मस्वरूप, परम प्रियतम,<br>परम सत्य जो अनन्तभगवान् हैं, बड़े प्रेम और आनन्दसे<br>दृढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन करे; क्योंकि उनके<br>भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले अज्ञानका |
| कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता-<br>मृते पशूनसतीं नाम युञ्ज्यात्।<br>पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां<br>स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्॥७ | नाश हो जाता है॥ ६॥ पशुओंकी बात तो अलग है;<br>परन्तु मनुष्योंमें भला ऐसा कौन है जो लोगोंको इस<br>संसाररूप वैतरणी नदीमें गिरकर अपने कर्मजन्य<br>दु:खोंको भोगते हुए देखकर भी भगवान्का मंगलमय<br>चिन्तन नहीं करेगा, इन असत् विषय-भोगोंमें ही                    |
| केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे<br>प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्।                                                                 | अपने चित्तको भटकने देगा?॥७॥ कोई-कोई साधक अपने शरीरके भीतर हृदया- काशमें विराजमान भगवान्के प्रादेशमात्र स्वरूपकी                                                                                                                                             |
| चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख-<br>गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥ ८<br>प्रसन्नवक्त्रं निलनायतेक्षणं<br>कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससम्।           | धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान्की<br>चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं॥८॥<br>उनके मुखपर प्रसन्नता झलक रही है। कमलके<br>समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्बके पुष्पकी<br>केसरके समान पीला वस्त्र धारण किये हुए हैं।                  |
| लसन्महारत्निहरण्मयाङ्गदं<br>स्फुरन्महारत्निकरीटकुण्डलम् ॥ ९                                                                    | भुजाओंमें श्रेष्ठ रत्नोंसे जड़े हुए सोनेके बाजूबंद<br>शोभायमान हैं। सिरपर बड़ा ही सुन्दर मुकुट और<br>कानोंमें कुण्डल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न                                                                                                     |
| उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये<br>योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् ।<br>श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्थर-                                  | जगमगा रहे हैं॥ ९॥ उनके चरणकमल योगेश्वरोंके<br>खिले हुए हृदयकमलकी कर्णिकापर विराजित हैं।<br>उनके हृदयपर श्रीवत्सका चिह्न—एक सुनहरी रेखा                                                                                                                      |
| मम्लानलक्ष्म्या वनमालयाऽऽचितम्॥ १०<br>विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकै-<br>र्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः ।                                | है। गलेमें कौस्तुभमणि लटक रही है। वक्ष:स्थल कभी<br>न कुम्हलानेवाली वनमालासे घिरा हुआ है॥ १०॥<br>वे कमरमें करधनी, अँगुलियोंमें बहुमूल्य अँगूठी,<br>चरणोंमें नूपुर और हाथोंमें कंगन आदि आभूषण धारण                                                            |
| स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलै-<br>र्विरोचमानाननहासपेशलम् ॥११<br>अदीनलीलाहसितेक्षणोल्लसद्-                                       | किये हुए हैं। उनके बालोंकी लटें बहुत चिकनी,<br>निर्मल, घुँघराली और नीली हैं। उनका मुखकमल<br>मन्द-मन्द मुसकानसे खिल रहा है॥११॥ लीलापूर्ण<br>उन्मुक्त हास्य और चितवनसे शोभायमान भौंहोंके                                                                      |
| भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ।<br>ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं<br>यावन्मनो धारणयावतिष्ठते॥ १२                                     | द्वारा वे भक्तजनोंपर अनन्त अनुग्रहकी वर्षा कर रहे<br>हैं। जबतक मन इस धारणाके द्वारा स्थिर न हो जाय,<br>तबतक बार-बार इन चिन्तनस्वरूप भगवान्को देखते<br>रहनेकी चेष्टा करनी चाहिये॥१२॥                                                                         |

श्रीमद्भागवत [ अ० २ 228 एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत्<sup>१</sup> भगवानुके चरण-कमलोंसे लेकर उनके मुसकानयुक्त मुखकमलपर्यन्त समस्त अंगोंकी एक-एक करके पादादि यावद्धिसतं गदाभृत:। बुद्धिके द्वारा धारणा करनी चाहिये। जैसे-जैसे बुद्धि जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् शुद्ध होती जायगी, वैसे-वैसे चित्त स्थिर होता जायगा। परं परं शुद्ध्यति<sup>२</sup> धीर्यथा यथा॥ १३ जब एक अंगका ध्यान ठीक-ठीक होने लगे, तब उसे छोडकर दूसरे अंगका ध्यान करना चाहिये॥ १३॥ ये यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वर भगवान् दृश्य नहीं, द्रष्टा हैं। सगुण, विश्वेश्वरे द्रष्टिर भक्तियोग:। निर्गुण—सब कुछ इन्हींका स्वरूप है। जबतक इनमें तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं अनन्य प्रेममय भक्तियोग न हो जाय तबतक साधकको नित्य-नैमित्तिक कर्मोंके बाद एकाग्रतासे भगवानुके क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत॥१४ उपर्युक्त स्थूलरूपका ही चिन्तन करना चाहिये॥ १४॥ परीक्षित्! जब योगी पुरुष इस मनुष्यलोकको स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति-छोडना चाहे तब देश और कालमें मनको न लगाये। र्यदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्। सुखपूर्वक स्थिर आसनसे बैठकर प्राणोंको जीतकर काले च देशे च मनो न सज्जयेत् मनसे इन्द्रियोंका संयम करे॥ १५॥ तदनन्तर अपनी प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासुः॥ १५ निर्मल बुद्धिसे मनको नियमित करके मनके साथ बुद्धिको क्षेत्रज्ञमें और क्षेत्रज्ञको अन्तरात्मामें लीन कर मनः<sup>३</sup> स्वबुद्ध्यामलया नियम्य दे। फिर अन्तरात्माको परमात्मामें लीन करके धीर पुरुष उस परम शान्तिमय अवस्थामें स्थित हो जाय। क्षेत्रज्ञ<sup>8</sup> एतां निनयेत् तमात्मनि। फिर उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता॥ १६॥ आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो इस अवस्थामें सत्त्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्॥ १६ तमोगुणकी तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्तत्त्व और प्रकृतिका भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः स्थितिमें जब देवताओं के नियामक कालकी भी दाल कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहनेवाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं?॥१७॥ योगीलोग न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च 'यह नहीं, यह नहीं'—इस प्रकार परमात्मासे भिन्न न वै विकारो न महान् प्रधानम्॥ १७ पदार्थोंका त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदार्थींमें आत्मबुद्धिका त्याग करके परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् हृदयके द्वारा पद-पदपर भगवान्के जिस परम पूज्य यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः। स्वरूपका आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेमसे परिपूर्ण विसुज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा रहते हैं, वही भगवान् विष्णुका परम पद है-इस हृदोपगृह्यार्हपदं पदे पदे॥ १८ विषयमें समस्त शास्त्रोंकी सम्मति है॥१८॥ १. प्रा० पा०—भावयन्। २. प्रा० पा०—चात्मिन। ३.) प्रा० पा०—मनश्च बुद्ध्या। ४. प्रा० पा०—क्षेत्रज्ञमेतं निनयेद् य आत्मनि।

| अ०२] द्वितीय                                                            | । स्कन्ध १८९                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इत्थं मुनिस्तूपरमेद् व्यवस्थितो<br>विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः ।       | ज्ञानदृष्टिके बलसे जिसके चित्तकी वासना<br>नष्ट हो गयी है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगीको इस प्रकार<br>अपने शरीरका त्याग करना चाहिये। पहले एड़ीसे                                                              |
| स्वपार्ष्णिनाऽऽपीड्य गुदं ततोऽनिलं<br>स्थानेषु षट्सून्नमयेज्जितक्लमः॥१९ | अपनी गुदाको दबाकर स्थिर हो जाय और तब बिना<br>घबड़ाहटके प्राणवायुको षट्चक्रभेदनकी रीतिसे ऊपर                                                                                                          |
| नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मा-                                      | ले जाय॥ १९॥ मनस्वी योगीको चाहिये कि नाभिचक्र<br>मणिपूरकमें स्थित वायुको हृदयचक्र अनाहतमें, वहाँसे                                                                                                    |
| दुदानगत्योरिस तं नयेन्मुनिः।<br>ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी                | उदानवायुके द्वारा वक्ष:स्थलके ऊपर विशुद्ध चक्रमें,<br>फिर उस वायुको धीरे-धीरे तालुमूलमें (विशुद्ध चक्रके<br>अग्रभागमें) चढ़ा दे॥ २०॥ तदनन्तर दो आँख, दो                                              |
| स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत॥ २०<br>तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत               | कान, दो नासाछिद्र और मुख—इन सातों छिद्रोंको<br>रोककर उस तालुमूलमें स्थित वायुको भौंहोंके बीच<br>आज्ञाचक्रमें ले जाय। यदि किसी लोकमें जानेकी                                                          |
| निरुद्धसप्तायतनोऽनपेक्षः ।<br>स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टि-         | इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वहीं<br>रोककर स्थिर लक्ष्यके साथ उसे सहस्रारमें ले जाकर                                                                                                           |
| रिर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत्परं गतः॥ २१<br>यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यं | परमात्मामें स्थित हो जाय। इसके बाद ब्रह्मरन्ध्रका<br>भेदन करके शरीर-इन्द्रियादिको छोड़ दे॥ २१॥<br>परीक्षित्! यदि योगीकी इच्छा हो कि मैं ब्रह्म-<br>लोकमें जाऊँ, आठों सिद्धियाँ प्राप्त करके आकाशचारी |
| वैहायसानामुत यद् विहारम्।<br>अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये                  | सिद्धोंके साथ विहार करूँ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके<br>किसी भी प्रदेशमें विचरण करूँ तो उसे मन                                                                                                       |
| सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियेश्च॥ २२                                         | और इन्द्रियोंको साथ ही लेकर शरीरसे निकलना<br>चाहिये॥ २२॥<br>योगियोंका शरीर वायुकी भाँति सूक्ष्म होता है।                                                                                             |
| योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त-<br>र्बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्।       | उपासना, तपस्या, योग और ज्ञानका सेवन करनेवाले<br>योगियोंको त्रिलोकीके बाहर और भीतर सर्वत्र                                                                                                            |
| न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति                                            | स्वछन्दरूपसे विचरण करनेका अधिकार होता है। केवल कर्मोंके द्वारा इस प्रकार बेरोक-टोक विचरना                                                                                                            |
| विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम् ॥ २३ वैश्वानरं याति विहायसा गतः                 | नहीं हो सकता॥ २३॥ परीक्षित्! योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्णाके द्वारा जब ब्रह्मलोककेलिये प्रस्थान करता है, तब पहले वह                                                                                 |
| सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा।<br>विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्               | आकाशमार्गसे अग्निलोकमें जाता है; वहाँ उसके<br>बचे-खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह<br>वहाँसे ऊपर भगवान् श्रीहरिके शिशुमार नामक                                                                    |
| प्रयाति चक्रं नृप शैशुमारम्॥२४                                          | ज्योतिर्मय चक्रपर पहुँचता है॥ २४॥                                                                                                                                                                    |

| अ०२] द्वितीय                                                                                                                                                                                                                                                            | स्कन्ध १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स <sup>१</sup> भूतसूक्ष्मेन्द्रियसंनिकर्षं<br>मनोमयं देवमयं विकार्यम्।<br>संसाद्य गत्या सह तेन याति<br>विज्ञानतत्त्वं गुणसंनिरोधम्॥ ३०<br>तेनात्मनाऽऽत्मानमुपैति शान्त-<br>मानन्दमानन्दमयोऽवसाने ।<br>एतां गतिं भागवतीं गतो यः                                          | इस प्रकार योगी पंचभूतोंके स्थूल-सूक्ष्म<br>आवरणोंको पार करके अहंकारमें प्रवेश करता<br>है। वहाँ सूक्ष्म भूतोंको तामस अहंकारमें, इन्द्रियोंको<br>राजस अहंकारमें तथा मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता<br>देवताओंको सात्त्विक अहंकारमें लीन कर देता है।<br>इसके बाद अहंकारके सिहत लयरूप गतिके द्वारा<br>महत्तत्त्वमें प्रवेश करके अन्तमें समस्त गुणोंके लयस्थान<br>प्रकृतिरूप आवरणमें जा मिलता है॥ ३०॥ परीक्षित्!<br>महाप्रलयके समय प्रकृतिरूप आवरणका भी लय हो<br>जानेपर वह योगी स्वयं आनन्दस्वरूप होकर अपने<br>उस निरावरण रूपसे आनन्दस्वरूप शान्त परमात्माको                    |
| स वै पुनर्नेह विषज्जतेऽङ्ग ॥ ३१<br>एते सृती ते नृप वेदगीते<br>त्वयाभिपृष्टे ह <sup>२</sup> सनातने च।<br>ये <sup>३</sup> वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट<br>आराधितो भगवान् वासुदेवः ॥ ३२<br>न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह।<br>वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् ॥ ३३ | प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवन्मयी गतिकी प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता॥ ३१॥ परीक्षित्! तुमने जो पूछा था, उसके उत्तरमें मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिका तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्माजीने भगवान् वासुदेवकी आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तरमें इन्हीं दोनों मार्गोंकी बात ब्रह्माजीसे कही थी॥ ३२॥ संसारचक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये जिस साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भिक्त प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है॥ ३३॥ भगवान् ब्रह्माने |
| भगवान् ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया।                                                                                                                                                                                                                        | एकाग्रचित्तसे सारे वेदोंका तीन बार अनुशीलन करके<br>अपनी बुद्धिसे यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा<br>भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अनन्यप्रेम प्राप्त हो वही<br>सर्वश्रेष्ठ धर्म है॥ ३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दो चरण और बढ़ाकर पूरे दो श्लोक मिलते हैं, यथा 'स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षात् अनामयं देवमयं विकार्यं संसा<br>विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तं                                                                                                                           | सनातनोऽसौ भगवाननादिः।<br>द्य गत्या सह तेन याति॥१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

श्रीमद्भागवत [ अ० ३ १९२ समस्त चर-अचर प्राणियोंमें उनके आत्मारूपसे भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। भगवान् श्रीकृष्ण ही लक्षित होते हैं; क्योंकि ये बुद्धि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकै: ॥ ३५ आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान करानेवाले लक्षण हैं, वे इन सबके साक्षी एकमात्र द्रष्टा हैं ॥ ३५॥ तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। परीक्षित्! इसलिये मनुष्योंको चाहिये कि सब समय और सभी स्थितियोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे भगवान् श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्नृणाम् ॥ ३६ श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें ॥ ३६॥ राजन्! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्की कथाका पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां मधुर अमृत बाँटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भर-भरकर उनका पान करते हैं, उनके हृदयसे कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्। विषयोंका विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो ते विषयविद्षिताशयं जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्॥ ३७ | सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्याय:॥२॥ अथ तृतीयोऽध्यायः कामनाओंके अनुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथा भगवद्धक्तिके प्राधान्यका निरूपण श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! तुमने मुझसे श्रीशुक उवाच जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान् मनुष्यको क्या एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम। करना चाहिये, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया॥१॥ नृणां यन्प्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् ॥ जो ब्रह्मतेजका इच्छुक हो वह बृहस्पतिकी; जिसे इन्द्रियोंकी विशेष शक्तिकी कामना हो वह इन्द्रकी और जिसे सन्तानकी लालसा हो वह प्रजापतियोंकी ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्। उपासना करे॥ २॥ जिसे लक्ष्मी चाहिये वह मायादेवीकी. इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्॥ जिसे तेज चाहिये वह अग्निकी, जिसे धन चाहिये वह वसुओंको और जिस प्रभावशाली पुरुषको वीरताकी चाह हो उसे रुद्रोंकी उपासना करनी चाहिये॥३॥ देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् ॥ ३ अदितिका; जिसे स्वर्गकी कामना हो वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यकी अभिलाषा हो वह विश्वेदेवोंका और जो प्रजाको अपने अनुकूल अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोऽदितेः सुतान्। बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका विश्वान्देवान् राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम् ॥ आराधन करना चाहिये॥४॥

| अ० ३]                                                                                                                                             | द्वितीय  | स्कन्ध १९३                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत्।<br>प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ।                                                               | <b>ા</b> | आयुकी इच्छासे अश्विनीकुमारोंका, पुष्टिकी<br>इच्छासे पृथ्वीका और प्रतिष्ठाकी चाह हो तो लोक-<br>माता पृथ्वी और द्यौ (आकाश)-का सेवन करना<br>चाहिये॥५॥ सौन्दर्यकी चाहसे गन्धर्वोंकी, पत्नीकी                                                                 |
| रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सरउर्वशीम्।<br>आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्।                                                          | । ६      | प्राप्तिके लिये उर्वशी अप्सराकी और सबका स्वामी<br>बननेके लिये ब्रह्माकी आराधना करनी चाहिये॥६॥<br>जिसे यशकी इच्छा हो वह यज्ञपुरुषकी, जिसे खजानेकी                                                                                                         |
| यज्ञं यजेद् यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्।<br>विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थं उमां सतीम्।                                                         | 1 9      | लालसा हो वह वरुणकी; विद्या प्राप्त करनेकी<br>आकांक्षा हो तो भगवान् शंकरकी और पित-पत्नीमें<br>परस्पर प्रेम बनाये रखनेके लिये पार्वतीजीकी उपासना<br>करनी चाहिये॥७॥धर्म-उपार्जन करनेके लिये विष्णु-                                                         |
| धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत्।<br>रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्।                                                       | ک ا      | भगवान्की, वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये पितरोंकी,<br>बाधाओंसे बचनेके लिये यक्षोंकी और बलवान् होनेके<br>लिये मरुद्गणोंकी आराधना करनी चाहिये ॥८॥<br>राज्यके लिये मन्वन्तरोंके अधिपति देवोंको, अभिचारके                                                         |
| राज्यकामो मनून् देवान् निर्ऋतिं त्वभिचरन् यजेत् ।<br>कामकामो यजेत् सोममकामः पुरुषं परम् ।                                                         | । ९      | लिये निर्ऋतिको, भोगोंके लिये चन्द्रमाको और निष्कामता<br>प्राप्त करनेके लिये परम पुरुष नारायणको भजना<br>चाहिये॥९॥ और जो बुद्धिमान् पुरुष है—वह चाहे<br>निष्काम हो, समस्त कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्ष                                                    |
| अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः।<br>तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्।                                                                       | ।१०      | चाहता हो—उसे तो तीव्र भक्तियोगके द्वारा केवल<br>पुरुषोत्तम भगवान्की ही आराधना करनी चाहिये॥ १०॥<br>जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसीमें                                                                                                          |
| एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः।<br>भगवत्यचलो भावो यद् भागवतसङ्गतः।                                                                                | । ११     | है कि वे भगवान्के प्रेमी भक्तोंका संग करके भगवान्में<br>अविचल प्रेम प्राप्त कर लें॥११॥ ऐसे पुरुषोंके<br>सत्संगमें जो भगवान्की लीला-कथाएँ होती हैं, उनसे<br>उस दुर्लभ ज्ञानकी प्राप्ति होती है जिससे संसार-                                               |
| ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्र-<br>मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः।<br>कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः<br>को निर्वृतो हरिकथासुरतिंन कुर्यात्। | । १२     | सागरकी त्रिगुणमयी तरंगमालाओंके थपेड़े शान्त हो<br>जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनन्दका अनुभव होने<br>लगता है, इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्ति नहीं रहती,<br>कैवल्यमोक्षका सर्वसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त हो जाता<br>है। भगवान्की ऐसी रसमयी कथाओंका चस्का लग |
| शौनक उवाच<br>इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः।<br>किमन्यत्पृष्टवान् भूयो वैयासिकमृषिं कविम्।                                                   | । १३     | जानेपर भला कौन ऐसा है, जो उनमें प्रेम न करे॥ १२॥<br>शौनकजीने कहा—सूतजी! राजा परीक्षित्ने<br>शुकदेवजीकी यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा?<br>वे तो सर्वज्ञ होनेके साथ-ही-साथ मधुर वर्णन करनेमें<br>भी बड़े निपुण थे॥ १३॥                                    |

| १९४ श्रीमद्                                                                                                        | द्रागवत [ अ० ३                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूत नोऽर्हसि भाषितुम्।<br>कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्॥ १४                      | सूतजी! आप तो सब कुछ जानते हैं, हमलोग<br>उनकी वह बातचीत बड़े प्रेमसे सुनना चाहते हैं, आप                                                                                                                                           |
| स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः।<br>बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे॥ १५                                 | कृपा करके अवश्य सुनाइये। क्योंकि संतोंकी सभामें<br>ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान्की<br>रसमयी लीला-कथामें ही होता है॥ १४॥ पाण्डुनन्दन<br>महारथी राजा परीक्षित् बड़े भगवद्भक्त थे। बाल्यावस्थामें                      |
| वैयासिकश्च भगवान् वासुदेवपरायणः।<br>उरुगायगुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे॥१६                                        | खिलौनोंसे खेलते समय भी वे श्रीकृष्णलीलाका ही<br>रस लेते थे॥१५॥ भगवन्मय श्रीशुकदेवजी भी<br>जन्मसे ही भगवत्परायण हैं। ऐसे संतोंके सत्संगमें<br>भगवान्के मंगलमय गुणोंकी दिव्य चर्चा अवश्य ही                                         |
| आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन्नस्तं च यन्नसौ।<br>तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया॥ १७                            | हुई होगी॥१६॥ जिसका समय भगवान् श्रीकृष्णके<br>गुणोंके गान अथवा श्रवणमें व्यतीत हो रहा है, उसके<br>अतिरिक्त सभी मनुष्योंकी आयु व्यर्थ जा रही है।                                                                                    |
| तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत।<br>न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे॥ १८                        | ये भगवान् सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्तसे<br>उनकी आयु छीनते जा रहे हैं॥ १७॥ क्या वृक्ष नहीं<br>जीते ? क्या लुहारकी धौंकनी साँस नहीं लेती ? गाँवके<br>अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य—पशुकी ही तरह खाते-                              |
| श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः।<br>न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः॥१९                               | पीते या मैथुन नहीं करते?॥१८॥ जिसके कानमें<br>भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथा कभी नहीं पड़ी,<br>वह नर पशु, कुत्ते, ग्रामसूकर, ऊँट और गधेसे भी                                                                                          |
| बिले बतोरुक्रमविक्रमान् ये<br>न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य।<br>जिह्वासती दार्दुरिकेव सूत<br>न चोपगायत्युरुगायगाथाः॥ २० | गया बीता है॥ १९॥ सूतजी! जो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णकी कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिलके समान हैं। जो जीभ भगवान्की लीलाओंका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान टर्र-टर्र करनेवाली है; उसका तो न रहना ही अच्छा है॥ २०॥ जो सिर कभी |
| भारः परं पट्टिकरीटजुष्ट-<br>मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम्।<br>शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या                          | भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें झुकता नहीं, वह रेशमी<br>वस्त्रसे सुसज्जित और मुकुटसे युक्त होनेपर भी<br>बोझामात्र ही है। जो हाथ भगवान्की सेवा-पूजा नहीं<br>करते, वे सोनेके कंगनसे भूषित होनेपर भी मुर्देके हाथ                        |
| हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा॥२१<br>बर्हायिते ते नयने नराणां<br>लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये।                        | हैं॥ २१॥ जो आँखें भगवान्की याद दिलानेवाली<br>मूर्ति, तीर्थ, नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, वे मोरोंकी<br>पाँखमें बने हुए आँखोंके चिह्नके समान निरर्थक हैं।<br>मनुष्योंके वे पैर चलनेकी शक्ति रखनेपर भी न                             |
| पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ<br>क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ॥२२                                                    | चलनेवाले पेड़ों-जैसे ही हैं, जो भगवान्की लीला-<br>स्थिलयोंकी यात्रा नहीं करते॥ २२॥                                                                                                                                                |

| अ० ४] द्वितीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ा स्कन्ध १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| जीवञ्छवो भागवताङ्घिरेणुं न जातु मत्योंऽभिलभेत यस्तु। श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्॥२३ तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः। न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः॥२४ अथाभिधेह्यङ्ग मनोऽनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः। यदाह वैयासिकरात्मविद्या- विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः॥२५ | जिस मनुष्यने भगवत्प्रेमी संतोंके चरणोंकी धूल कभी सिरपर नहीं चढ़ायी, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्यने भगवान्के चरणोंपर चढ़ी हुई तुलसीकी सुगन्ध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वासरहित शव है। २३॥ सूतजी! वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान्के मंगलमय नामोंका श्रवण-कीर्तन करनेपर भी पिघलकर उन्हींकी ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रोंमें आँसू छलकने लगते हैं और शरीरका रोम-रोम खिल उठता है। २४॥ प्रिय सूतजी! आपकी वाणी हमारे हृदयको मधुरतासे भर देती है। इसलिये भगवान्के परम भक्त, आत्मविद्या-विशारद श्रीशुकदेवजीने परीक्षित्के सुन्दर प्रश्न करनेपर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हमलोगोंको सुनाइये॥ २५॥ |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां  द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्याय:॥३॥  —                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| सूत उवाच<br>वैयासकेरिति वचस्तत्त्विनश्चयमात्मनः।<br>उपधार्य मितं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्॥ १                                                                                                                                                                                                                                      | सूतजी कहते हैं—शुकदेवजीके वचन<br>भगवतत्त्वका निश्चय करानेवाले थे। उत्तरानन्दन राजा<br>परीक्षित्ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्<br>श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्यभावसे समर्पित कर दी॥१॥<br>शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई-बन्धु और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु ।<br>राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ ॥ २                                                                                                                                                                                                                                                      | निष्कण्टक राज्यमें नित्यके अभ्यासके कारण उनकी दृढ़ ममता हो गयी थी। एक क्षणमें ही उन्होंने उस ममताका त्याग कर दिया॥२॥ शौनकादि ऋषियो! महामनस्वी परीक्षित्ने अपनी मृत्युका निश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः।<br>कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महामनाः॥ ३                                                                                                                                                                                                                                                 | समय जान लिया था। इसलिये उन्होंने धर्म, अर्थ<br>और कामसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी कर्म थे,<br>उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान्<br>श्रीकृष्णमें सुदृढ़ आत्मभावको प्राप्त होकर बड़ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत्।<br>वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः॥ ४                                                                                                                                                                                                                                               | श्रद्धासे भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके लिये<br>उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे यही प्रश्न किया, जिसे आप-<br>लोग मुझसे पूछ रहे हैं॥ ३-४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

१९६ श्रीमद्भागवत [अ० ४ परीक्षित्ने पृछा—भगवत्स्वरूप मुनिवर! आप राजोवाच परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है, समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ। वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान्की तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम्॥ कथा कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे अज्ञानका परदा फटता जा रहा है॥५॥ मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान् अपनी मायासे इस संसारकी भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसारकी रचना तो इतनी यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरै:॥ रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझनेमें भूल कर बैठते हैं॥६॥ भगवान् कैसे इस विश्वकी रक्षा और फिर संहार करते हैं? अनन्तशक्ति यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः। परमात्मा किन-किन शक्तियोंका आश्रय लेकर अपने-यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्। आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं? वे बच्चोंके आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च॥ बनाये हुए घरौंदोंकी तरह ब्रह्माण्डोंको कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात-की-बातमें मिटा देते हैं?॥७॥ भगवान् श्रीहरिकी लीलाएँ बडी ही अद्भृत— नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः। अचिन्त्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े-बड़े विद्वानोंके दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्।। लिये भी उनकी लीलाका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है॥ ८॥ भगवान् तो अकेले ही हैं। वे बहुत-से कर्म करनेके लिये पुरुषरूपसे प्रकृतिके यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा। विभिन्न गुणोंको एक साथ ही धारण करते हैं अथवा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः॥ अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमश: धारण करते हैं॥९॥ मुनिवर! आप वेद और ब्रह्मतत्त्व दोनोंके पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिये मेरे इस सन्देहका विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा। निवारण कीजिये॥१०॥ शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान्खलु ॥ १० सृतजी कहते हैं—जब राजा परीक्षित्ने भगवान्के गुणोंका वर्णन करनेके लिये उनसे इस प्रकार प्रार्थना सूत उवाच की, तब श्रीशुकदेवजीने भगवान् श्रीकृष्णका बार-इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे:। बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारम्भ किया॥ ११॥ हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे॥ ११ श्रीशुकदेवजीने कहा—उन पुरुषोत्तम भगवानुके चरणकमलोंमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं, जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी लीला करनेके लिये श्रीशुक उवाच सत्त्व, रज तथा तमोगुणरूप तीन शक्तियोंको स्वीकार परस्मै पुरुषाय भूयसे नम: कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकरका रूप धारण करते हैं; जो समस्त चर-अचर प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धिका गृहीतशक्तित्रितयाय देहिना-मार्ग बुद्धिके विषय नहीं हैं; जो स्वयं अनन्त हैं तथा मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने ॥१२ जिनकी महिमा भी अनन्त है॥१२॥

| अ० ४] द्वितीय                                                                                  | स्कन्ध १९७                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदेऽसता-<br>मसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये ।                                    | हम पुन: बार-बार उनके चरणोंमें नमस्कार करते<br>हैं, जो सत्पुरुषोंका दु:ख मिटाकर उन्हें अपने प्रेमका<br>दान करते हैं, दुष्टोंकी सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें                                     |
| पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे<br>व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे ॥ १३                                | मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रममें स्थित<br>हैं, उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तुका दान करते हैं।<br>क्योंकि चर-अचर समस्त प्राणी उन्हींकी मूर्ति हैं,                                      |
| नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां<br>विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्।                               | इसलिये किसीसे भी उनका पक्षपात नहीं है॥ १३॥<br>जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन                                                                                                   |
| निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा<br>स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः॥१४                                   | साधन करनेवाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू<br>सकते; जिनके समान भी किसीका ऐश्वर्य नहीं है,<br>फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है तथा ऐसे                                                         |
| यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं<br>यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम्।                                 | ऐश्वर्यसे युक्त होकर जो निरन्तर ब्रह्मस्वरूप अपने<br>धाममें विहार करते रहते हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको                                                                                        |
| लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं<br>तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥१५                                  | मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ जिनका कीर्तन,<br>स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और पूजन जीवोंके<br>पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्यकीर्ति<br>भगवान् श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार है॥ १५॥ |
| विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्<br>सङ्ग व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः।<br>विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा- | विवेकी पुरुष जिनके चरणकमलोंकी शरण लेकर<br>अपने हृदयसे इस लोक और परलोककी आसिक्त<br>निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रमके ही<br>ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्तिवाले           |
| स्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥१६<br>तपस्विनो दानपरा यशस्विनो<br>मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः।  | भगवान् श्रीकृष्णको अनेक बार नमस्कार है॥ १६॥ बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मन्त्रवेत्ता जबतक अपनी साधनाओंको तथा अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पित नहीं कर देते,             |
| क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं<br>तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥१७                               | तबतक उन्हें कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती। जिनके<br>प्रति आत्मसमर्पणकी ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी<br>कीर्तिवाले भगवान्को बार-बार नमस्कार है॥ १७॥                                                |
| किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा<br>आभीरकङ्का यवनाः खसादयः।                                        | किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक,<br>यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी<br>जिनके शरणागत भक्तोंकी शरण ग्रहण करनेसे ही                                                      |
| येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः<br>शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ १८                         | पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान् भगवान्को बार-<br>बार नमस्कार है॥ १८॥ वे ही भगवान् ज्ञानियोंके                                                                                            |
| स एष आत्माऽऽत्मवतामधीश्वर-<br>स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः।                                       | आत्मा हैं, भक्तोंके स्वामी हैं, कर्मकाण्डियोंके लिये<br>वेदमूर्ति हैं, धार्मिकोंके लिये धर्ममूर्ति हैं और तपस्वियोंके<br>लिये तप:स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े-बड़े                      |

सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः। करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव॥

यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः।

एकः सुजिस भूतानि भूतैरेवात्ममायया॥

आत्मन् भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः॥५ नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो।

नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः॥

स भवानचरद् घोरं यत् तपः सुसमाहितः। तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छिस॥ एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर।

विजानीहि यथैवेदमहं बुद्ध्येऽनुशासितः॥

इसका तत्त्व बतलाइये॥ २॥ आप तो यह सब कुछ जानते हैं; क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेलीपर रखे हुए आँवलेके समान आपकी ज्ञान-दृष्टिके अन्तर्गत ही है॥३॥ पिताजी! आपको यह

क्या है? आप अकेले ही अपनी मायासे पंचभूतोंके द्वारा प्राणियोंकी सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है!॥४॥ जैसे मकडी अनायास ही अपने मुँहसे जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्तिके आश्रयसे जीवोंको अपनेमें ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आपमें कोई विकार नहीं

ज्ञान कहाँसे मिला? आप किसके आधारपर ठहरे हुए

हैं? आपका स्वामी कौन है? और आपका स्वरूप

होता॥५॥ जगत्में नाम, रूप और गुणोंसे जो कुछ

जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत्, असत्, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसीसे उत्पन्न हुई हो॥६॥ इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्तसे घोर तपस्या की, इस बातसे मुझे मोहके साथ-साथ बहुत बड़ी

शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या॥ ७॥ पिताजी! आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइये कि जिससे मैं आपके उपदेशको ठीक-ठीक समझ सकुँ॥८॥

१. प्रा० पा०—सूत्रनाभि०। २. प्रा० पा०—तस्मि०।

| २०० श्रीमद                                          | रागवत [ अ० ५                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्मोवाच                                          | <b>ब्रह्माजीने कहा</b> —बेटा नारद! तुमने जीवोंके                                               |
| सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्।         | प्रति करुणाके भावसे भरकर यह बहुत ही सुन्दर प्रश्न                                              |
| यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने॥ ९               | किया है; क्योंकि इससे भगवान्के गुणोंका वर्णन                                                   |
|                                                     | करनेकी प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है॥९॥ तुमने मेरे                                               |
| नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः।           | विषयमें जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी                                                      |
| •                                                   | असत्य नहीं है; क्योंकि जबतक मुझसे परेका तत्त्व—                                                |
| अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे॥ १०          | जो स्वयं भगवान् ही हैं—जान नहीं लिया जाता,<br>तबतक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है॥१०॥       |
|                                                     | जैसे सूर्य, अग्नि , चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हींके                                   |
| येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्।            | प्रकाशसे प्रकाशित होकर जगत्में प्रकाश फैलाते हैं,                                              |
| यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः॥ ११        | वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयंप्रकाश भगवान्के चिन्मय                                              |
|                                                     | प्रकाशसे प्रकाशित होकर संसारको प्रकाशित कर रहा                                                 |
| तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि।                    | हूँ॥ ११ ॥ उन भगवान् वासुदेवकी मैं वन्दना करता हूँ                                              |
| यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्॥ १२      | और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय मायासे मोहित होकर                                                    |
| जनाजना दुजनमा ना भ्रुतारा जनद्गुरस्ता ६२            | लोग मुझे जगद्गुरु कहते हैं॥१२॥ यह माया तो                                                      |
|                                                     | उनकी आँखोंके सामने ठहरती ही नहीं, झेंपकर दूरसे                                                 |
| विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया।              | ही भाग जाती है। परन्तु संसारके अज्ञानीजन उसीसे                                                 |
| विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धिय:॥१३            | मोहित होकर 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इस प्रकार बकते                                             |
|                                                     | रहते हैं॥१३॥ भगवत्स्वरूप नारद! द्रव्य, कर्म,                                                   |
| द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च।             | काल, स्वभाव और जीव—वास्तवमें भगवान्से भिन्न                                                    |
| वासुदेवात्परो ब्रह्मन चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः॥ १४ | दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है॥ १४॥ वेद नारायणके                                                   |
| •                                                   | परायण हैं। देवता भी नारायणके ही अंगोंमें कल्पित                                                |
| नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः।                  | हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायणकी प्रसन्नताके                                                  |
| _                                                   | लिये ही हैं तथा उनसे जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है,                                             |
| नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः॥१५                    | वे भी नारायणमें ही कल्पित हैं॥ १५॥ सब प्रकारके<br>योग भी नारायणकी प्राप्तिके ही हेतु हैं। सारी |
|                                                     | तपस्याएँ नारायणकी ओर ही ले जानेवाली हैं, ज्ञानके                                               |
| नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः।                       | द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और                                              |
| नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः॥ १६                 | साधनोंका पर्यवसान भगवान् नारायणमें ही है॥ १६॥                                                  |
|                                                     | वे द्रष्टा होनेपर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं; निर्विकार                                          |
| तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः।          | होनेपर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है                                            |
| सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः॥ १७         | और उनकी दृष्टिसे ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा-                                               |
| पु न पुंजान पृञ्जलनाव्यजनाम्याद्यः ॥ १७             | नुसार सृष्टि-रचना करता हूँ॥ १७॥ भगवान् मायाके                                                  |
|                                                     | गुणोंसे रहित एवं अनन्त हैं। सृष्टि, स्थिति और                                                  |
| सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः।          | प्रलयके लिये रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण—ये                                                    |
| स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः॥ १८           | तीन गुण मायाके द्वारा उनमें स्वीकार किये गये हैं॥ १८॥                                          |

| अ० ५ ] द्वितीय                                                                                                                             | स्कन्ध २०१                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः।<br>बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः॥ १९                                             | ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रियाका आश्रय<br>लेकर मायातीत नित्यमुक्त पुरुषको ही मायामें स्थित<br>होनेपर कार्य, कारण और कर्तापनके अभिमानसे बाँध                                                   |
| स एष भगवाँल्लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः।<br>स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः॥ २०                                                  | लेते हैं॥ १९॥ नारद! इन्द्रियातीत भगवान् गुणोंके इन<br>तीन आवरणोंसे अपने स्वरूपको भलीभाँति ढक लेते<br>हैं, इसलिये लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसारके                                                  |
| कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया।<br>आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे॥ २१                                                    | और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं॥२०॥<br>मायापित भगवान्ने एकसे बहुत होनेकी इच्छा<br>होनेपर अपनी मायासे अपने स्वरूपमें स्वयं प्राप्त                                                                  |
| कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः ।<br>कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्॥ २२                                                          | काल, कर्म और स्वभावको स्वीकार कर लिया॥ २१॥<br>भगवान्की शक्तिसे ही कालने तीनों गुणोंमें क्षोभ<br>उत्पन्न कर दिया, स्वभावने उन्हें रूपान्तरित कर दिया<br>और कर्मने महत्तत्त्वको जन्म दिया॥ २२॥ रजोगुण    |
| महतस्तु विकुर्वाणाद्रजःसत्त्वोपबृंहितात्।<br>तमःप्रधानस्त्वभवद् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः॥ २३                                                 | और सत्त्वगुणकी वृद्धि होनेपर महत्तत्त्वका जो विकार<br>हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्यरूप तम:प्रधान<br>विकार हुआ॥ २३॥ वह अहंकार कहलाया और                                                             |
| सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा।<br>वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा।<br>द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो॥ २४ | विकारको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो गया। उसके<br>भेद हैं—वैकारिक, तैजस और तामस। नारदजी! वे<br>क्रमश: ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और द्रव्यशक्तिप्रधान<br>हैं॥ २४॥ जब पंचमहाभूतोंके कारणरूप तामस अहंकारमें |
| तामसादिप भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः ।<br>तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद् द्रष्टृदृश्ययोः ॥ २५                                            | विकार हुआ, तब उससे आकाशकी उत्पत्ति हुई।<br>आकाशकी तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्दके<br>द्वारा ही द्रष्टा और दृश्यका बोध होता है॥ २५॥ जब<br>आकाशमें विकार हुआ, तब उससे वायुकी उत्पत्ति                |
| नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत् स्पर्शगुणोऽनिलः ।<br>परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम्॥ २६                                                    | हुई; उसका गुण स्पर्श है। अपने कारणका गुण आ<br>जानेसे यह शब्दवाला भी है। इन्द्रियोंमें स्फूर्ति, शरीरमें<br>जीवनीशक्ति, ओज और बल इसीके रूप हैं॥ २६॥                                                     |
| वायोरिप विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः।<br>उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत्॥ २७                                                          | काल, कर्म और स्वभावसे वायुमें भी विकार हुआ।<br>उससे तेजकी उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है।<br>साथ ही इसके कारण आकाश और वायुके गुण शब्द                                                            |
| तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्।<br>रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्॥ २८                                                   | एवं स्पर्श भी इसमें हैं॥ २७॥ तेजके विकारसे जलकी<br>उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस; कारण-तत्त्वोंके गुण<br>शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं॥ २८॥ जलके<br>विकारसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गन्ध। |
| विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्।<br>परान्वयाद् रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः॥ २९                                                        | कारणके गुण कार्यमें आते हैं—इस न्यायसे शब्द, स्पर्श,<br>रूप और रस—ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं॥ २९॥                                                                                              |
| of dill dill a ? a and                                                                                                                     | 1 / 1 2 11 / 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                         |

| २०२ श्रीमद्भ                                                                                                                                                 | रागवत [ अ० ५                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश।<br>दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः॥ ३०                                                               | वैकारिक अहंकारसे मनकी और इन्द्रियोंके<br>दस अधिष्ठातृ देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई। उनके<br>नाम हैं—दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार,                                                                                                                                              |
| तैजसात् तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन्।<br>ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ।<br>श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वावाग्दोर्मेद्राङ्घ्रिपायवः॥ ३१ | अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र और प्रजापित ॥ ३०॥ तैजस<br>अहंकारके विकारसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना और<br>घ्राण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं वाक्, हस्त, पाद, गुदा<br>और जननेन्द्रिय—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं। साथ<br>ही ज्ञानशक्तिरूप बुद्धि और क्रियाशक्तिरूप प्राण भी |
| यदैतेऽसङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः।<br>यदायतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तम॥३२                                                                             | तैजस अहंकारसे ही उत्पन्न हुए॥ ३१॥ श्रेष्ठ ब्रह्मवित्! जिस समय ये पंचभूत, इन्द्रिय, मन और सत्त्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे तब अपने रहनेके लिये भोगोंके साधनरूप शरीरकी                                                                                                       |
| तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः।<br>सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्द्यदः॥ ३३                                                                           | रचना नहीं कर सके॥ ३२॥ जब भगवान्ने इन्हें<br>अपनी शक्तिसे प्रेरित किया तब वे तत्त्व परस्पर एक-<br>दूसरेके साथ मिल गये और उन्होंने आपसमें कार्य-                                                                                                                                       |
| वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्।<br>कालकर्मस्वभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्॥ ३४                                                                                   | कारणभाव स्वीकार करके व्यष्टि-समष्टिरूप पिण्ड<br>और ब्रह्माण्ड दोनोंकी रचना की ॥ ३३ ॥ वह ब्रह्माण्डरूप<br>अंडा एक सहस्र वर्षतक निर्जीवरूपसे जलमें पड़ा                                                                                                                                |
| स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः।<br>सहस्रोर्वङ्घ्रिबाहृक्षः सहस्राननशीर्षवान्॥ ३५                                                                   | रहा; फिर काल, कर्म और स्वभावको स्वीकार<br>करनेवाले भगवान्ने उसे जीवित कर दिया॥ ३४॥<br>उस अंडेको फोड़कर उसमेंसे वही विराट् पुरुष<br>निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएँ, नेत्र, मुख और                                                                                                     |
| यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः ।<br>कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः ॥ ३६                                                                      | सिर सहस्रोंकी संख्यामें हैं॥ ३५॥ विद्वान् पुरुष<br>(उपासनाके लिये) उसीके अंगोंमें समस्त लोक और<br>उनमें रहनेवाली वस्तुओंकी कल्पना करते हैं। उसकी<br>कमरसे नीचेके अंगोंमें सातों पातालकी और उसके                                                                                      |
| पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः।<br>ऊर्वीवैंश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत॥ ३७                                                                   | पेड़्से ऊपरके अंगोंमें सातों स्वर्गकी कल्पना की जाती<br>है॥ ३६॥ ब्राह्मण इस विराट् पुरुषका मुख है, भुजाएँ<br>क्षत्रिय हैं, जाँघोंसे वैश्य और पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए                                                                                                               |
| भूर्लोकः किल्पतः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः ।<br>हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ॥ ३८                                                                | हैं॥ ३७॥ पैंरोंसे लेकर कटिपर्यन्त सातों पाताल तथा<br>भूलोककी कल्पना की गयी है; नाभिमें भुवर्लोककी,<br>हृदयमें स्वर्लोककी और परमात्माके वक्ष:स्थलमें<br>महर्लोककी कल्पना की गयी है॥ ३८॥ उसके गलेमें                                                                                   |
| ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्।<br>मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः॥ ३९                                                                        | जनलोक, दोनों स्तनोंमें तपोलोक और मस्तकमें<br>ब्रह्माका नित्य निवासस्थान सत्यलोक है॥ ३९॥                                                                                                                                                                                              |

| २०४ श्रीमद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रागवत [ अ० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्।<br>बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्॥ ५<br>विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च।<br>सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्॥ ६<br>अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः।<br>पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः॥ ७<br>पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद।<br>हिंसाया निर्ऋतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदः स्मृतः॥ ८<br>पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः।                                                                                                                  | उनके केश, दाढ़ी-मूँछ और नखोंसे मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएँ तथा भुजाओंसे प्राय: संसारकी रक्षा करनेवाले लोकपाल प्रकट हुए हैं॥५॥ उनका चलना-फिरना भू:, भुव:, स्व:— तीनों लोकोंका आश्रय है। उनके चरणकमल प्राप्तकी रक्षा करते हैं और भयोंको भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओंकी पूर्ति उन्हींसे होती है॥६॥ विराट् पुरुषका लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापतिका आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुनजनित आनन्दका उद्गम है॥७॥ नारदजी! विराट् पुरुषकी पायु-इन्द्रिय यम, मित्र और मलत्यागका तथा गुदाद्वार हिंसा, निर्ऋति, मृत्यु और नरकका उत्पत्तिस्थान है॥८॥                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहितः॥ १ अव्यक्तरसिन्धूनां भूतानां निधनस्य च। उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्॥१० धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च। विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्॥११ अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः। सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः॥१२ गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः। पश्रवः पितरः सिद्धा विद्याधाश्चारणा द्रुमाः॥१३ अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः। ग्रहर्श्वकेतवस्तारास्तिडतः स्तनियत्नवः॥१४ सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्। तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठित॥१५ | उनकी पीठसे पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियोंसे नद-नदी और हिंडुयोंसे पर्वतोंका निर्माण हुआ है॥९॥ उनके उदरमें मूल प्रकृति, रस नामकी धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समायी हुई है। उनका हृदय ही मनकी जन्मभूमि है॥१०॥ नारद! हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अन्त:करण—सब-के-सब उनके चित्तके आश्रित हैं॥११॥ (कहाँतक गिनायें—) मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगनेवाले जन्तु, गन्धर्व, अप्सराएँ, यक्ष, राक्षस, भूत-प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकारके जीव—जो आकाश, जल या स्थलमें रहते हैं—ग्रह-नक्षत्र, केतु (पुच्छल तारे) तारे, बिजली और बादल—ये सब-के-सब विराट् पुरुष ही हैं। यह सम्पूर्ण विश्व—जो कुछ कभी था, है या होगा—सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल दस अंगुलके* परिमाणमें ही स्थित है॥१२—१५॥ |
| * ब्रह्माण्डके सात आवरणोंका वर्णन करते हुए वेदान्त प्रक्रियामें ऐसा माना गया है कि—पृथ्वीसे दसगुना<br>जल है, जलसे दसगुना अग्नि, अग्निसे दसगुना वायु, वायुसे दसगुना आकाश, आकाशसे दसगुना अहंकार,<br>अहंकारसे दसगुना महत्तत्त्व और महत्तत्त्वसे दसगुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान्के केवल एक पादमें<br>है। इस प्रकार भगवान्की महत्ता प्रकट की गयी है। यह दशांगुलन्याय कहलाता है।                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| अ०६] द्वितीय                                                                                                                                                                                                  | स्कन्ध २०५                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वधिष्ण्यं प्रतपन् <sup>१</sup> प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ।                                                                                                                                                    | जैसे सूर्य अपने मण्डलको प्रकाशित करते हुए                                                                                                |
| एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्॥१६                                                                                                                                                                   | ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराणपुरुष<br>परमात्मा भी सम्पूर्ण विराट् विग्रहको प्रकाशित करते                                   |
|                                                                                                                                                                                                               | हुए ही उसके बाहर-भीतर—सर्वत्र एकरस प्रकाशित                                                                                              |
| सोऽमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्।                                                                                                                                                                     | हो रहा है॥ १६॥ मुनिवर! जो कुछ मनुष्यकी क्रिया<br>और संकल्पसे बनता है, उससे वह परे है और अमृत<br>एवं अभयपद (मोक्ष)-का स्वामी है। यही कारण |
| महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः॥१७                                                                                                                                                                      | है कि कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                               | सकता॥ १७॥ सम्पूर्ण लोक भगवान्के एक पादमात्र                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | (अशंमात्र) हैं, तथा उनके अंशमात्र लोकोंमें समस्त                                                                                         |
| पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः।                                                                                                                                                                      | प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवर्लोक और                                                                                                |
| अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्भोऽधायि <sup>२</sup> मूर्धसु॥ १८                                                                                                                                                      | स्वर्लीकके ऊपर महर्लीक है। उसके भी ऊपर जन,                                                                                               |
| अमृत क्षममभव ।त्रमूबाऽवा।व मूबसु ॥ १८                                                                                                                                                                         | तप और सत्यलोकोंमें क्रमशः अमृत, क्षेम एवं                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                               | अभयका नित्य निवास है॥ १८॥                                                                                                                |
| ३<br>पादास्त्रयो बहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमा:।                                                                                                                                                               | जन, तप और सत्य—इन तीनों लोकोंमें<br>ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं संन्यासी निवास करते हैं।                                                   |
| पादास्त्रया बाहश्चासन्नप्रजाना च आश्रमाः ।                                                                                                                                                                    | दीर्घकालीन ब्रह्मचर्यसे रहित गृहस्थ भूलोक, भुवर्लोक                                                                                      |
| अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधोऽबृहद् <b>व्र</b> तः <sup>४</sup> ॥ १९                                                                                                                                        | और स्वर्लोकके भीतर ही निवास करते हैं॥१९॥                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                               | शास्त्रोंमें दो मार्ग बतलाये गये हैं—एक अविद्यारूप                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                               | कर्ममार्ग, जो सकाम पुरुषोंके लिये है और दूसरा                                                                                            |
| सृती विचक्रमे विष्वङ् <sup>५</sup> साशनानशने उभे।                                                                                                                                                             | उपासनारूप विद्याका मार्ग, जो निष्काम उपासकोंके                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                               | लिये है। मनुष्य दोनोंमेंसे किसी एकका आश्रय लेकर                                                                                          |
| यदिवद्या च विद्या च पुरुषस्तूभयाश्रयः॥ २०                                                                                                                                                                     | भोग प्राप्त करानेवाले दक्षिणमार्गसे अथवा मोक्ष प्राप्त<br>करानेवाले उत्तरमार्गसे यात्रा करता है; किन्तु पुरुषोत्तम-                      |
|                                                                                                                                                                                                               | भगवान् दोनोंके आधारभूत हैं॥ २०॥ जैसे सूर्य अपनी                                                                                          |
| यस्मादण्डं विराड् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः <sup>६</sup> ।                                                                                                                                                   | किरणोंसे सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग                                                                                              |
| यस्मादण्ड ।यराङ् अज्ञ मूलान्त्रयगुणात्मकः ।                                                                                                                                                                   | हैं, वैसे ही जिन परमात्मासे इस अण्डकी और पंचभूत,                                                                                         |
| तद् द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिः सूर्यं इवातपन् <sup>७</sup> ॥ २१                                                                                                                                              | एकादश इन्द्रिय एवं गुणमय विराट्की उत्पत्ति हुई                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                               | है—वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओंके अंदर और उनके                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                               | रूपमें रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं॥ २१॥                                                                                             |
| यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः।                                                                                                                                                                          | जिस समय इस विराट् पुरुषके नाभिकमलसे मेरा                                                                                                 |
| नाविदं यज्ञसम्भारान् पुरुषावयवादृते॥ २२                                                                                                                                                                       | जन्म हुआ, उस समय इस पुरुषके अंगोंके अतिरिक्त<br>मुझे और कोई भी यज्ञकी सामग्री नहीं मिली॥ २२॥                                             |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| र. प्रार्व पाठ—प्रातपत्प्राणा। २. प्रार्व पाठ—वापि। ३. प्रार्व पाठ—बाहस्त्वासन् प्रजाना त्रय आत्रमाः।<br>४. प्रार्व पाठ—महद्व्रतम्। ५. प्रार्व पाठ—विष्वक्। ६. प्रार्व पाठ—गुणाश्रयः। ७. प्रार्व पाठ—इवातपत्। |                                                                                                                                          |

| २०६ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शगवत [ अ० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तेषु यज्ञस्य <sup>१</sup> पशवः सवनस्पतयः कुशाः। इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः॥ २३ वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम्। ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम॥ २४ नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च। देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च॥ २५ गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम्। | तब मैंने उनके अंगोंमें ही यज्ञके पशु, यूप (स्तम्भ), कुश, यह यज्ञभूमि और यज्ञके योग्य उत्तम कालकी कल्पना की ॥ २३ ॥ ऋषिश्रेष्ठ! यज्ञके लिये आवश्यक पात्र आदि वस्तुएँ, जौ, चावल आदि ओषिधयाँ, घृत आदि स्नेहपदार्थ, छः रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक्, यजुः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञोंके नाम, मन्त्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओंके नाम, पद्धतिग्रन्थ, संकल्प, तन्त्र (अनुष्ठानकी रीति), गित, मित, श्रद्धा, प्रायश्चित्त और समर्पण—यह समस्त यज्ञ–सामग्री मैंने विराट् पुरुषके अंगोंसे ही इकट्ठी की॥ २४—२६॥ इस |
| पुरुषावयवैरेते <sup>२</sup> सम्भाराः सम्भृता मया॥२६                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रकार विराट् पुरुषके अंगोंसे ही सारी सामग्रीका संग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहम्।<br>तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्॥ २७                                                                                                                                                                                                                            | करके मैंने उन्हीं सामग्रियोंसे उन यज्ञस्वरूप परमात्माका<br>यज्ञके द्वारा यजन किया॥ २७॥ तदनन्तर तुम्हारे बड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव।                                                                                                                                                                                                                                                                    | भाई इन नौ प्रजापितयोंने अपने चित्तको पूर्ण समाहित<br>करके विराट् एवं अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस पुरुषकी<br>आराधना की॥ २८॥ इसके पश्चात् समय-समयपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः॥ २८                                                                                                                                                                                                                                                             | मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्योंने यज्ञोंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ततश्च मनवः काले <sup>३</sup> ईजिरे ऋषयोऽपरे।                                                                                                                                                                                                                                                           | द्वारा भगवान्की आराधना की॥२९॥ नारद! यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम्॥ २९                                                                                                                                                                                                                                                       | सम्पूर्ण विश्व उन्हीं भगवान् नारायणमें स्थित है जो<br>स्वयं तो प्राकृत गुणोंसे रहित हैं, परन्तु सृष्टिके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्।                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रारम्भमें मायाके द्वारा बहुत-से गुण ग्रहण कर लेते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः॥३०                                                                                                                                                                                                                                                                  | हैं॥ ३०॥ उन्हींकी प्रेरणासे मैं इस संसारकी रचना<br>करता हूँ। उन्हींके अधीन होकर रुद्र इसका संहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः।                                                                                                                                                                                                                                                                 | करते हैं और वे स्वयं ही विष्णुके रूपसे इसका पालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् ॥ ३१                                                                                                                                                                                                                                                           | करते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्त्व, रज और तमकी तीन<br>शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं॥ ३१॥ बेटा! जो कुछ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छिस।                                                                                                                                                                                                                                                                      | तुमने पूछा था, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया; भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नान्यद्भगवतः किञ्चिद्भाव्यं सदसदात्मकम्॥ ३२                                                                                                                                                                                                                                                            | या अभाव, कार्य या कारणके रूपमें ऐसी कोई भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते                                                                                                                                                                                                                                                                           | वस्तु नहीं है जो भगवान्से भिन्न हो॥३२॥<br>प्यारे नारद! मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कण्ठित हृदयसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| न <sup>४</sup> वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति:।                                                                                                                                                                                                                                                            | भगवान्के स्मरणमें मग्न रहता हूँ, इसीसे मेरी वाणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे                                                                                                                                                                                                                                                                            | कभी असत्य होती नहीं दीखती, मेरा मन कभी<br>असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इन्द्रियाँ भी कभी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः॥ ३३                                                                                                                                                                                                                                                                    | मर्यादाका उल्लंघन करके कुमार्गमें नहीं जातीं॥ ३३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १. प्रा० पा०—यज्ञेषु। २. प्रा० पा०—रेतै:। ३. प्रा० पा०—कालमीजिरे। ४. प्रा० पा०—न कर्हिचिन्मे।                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| अ०६] द्वितीय                                                                                                                                   | स्कन्ध २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः<br>प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः।<br>आस्थाय योगं निपुणं समाहित-<br>स्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः॥ ३४                      | मैं वेदमूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े-बड़े<br>प्रजापित मेरी वन्दना करते हैं और मैं उनका स्वामी<br>हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठासे योगका सर्वांग अनुष्ठान<br>किया था, परन्तु मैं अपने मूलकारण परमात्माके<br>स्वरूपको नहीं जान सका॥ ३४॥ (क्योंकि वे तो<br>एकमात्र भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं।) मैं तो परम                    |
| नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम्।<br>यो <sup>१</sup> ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगाद्<br>यथा नभः स्वान्तमथापरे कृतः॥३५ | मंगलमय एवं शरण आये हुए भक्तोंको जन्म-मृत्युसे<br>छुड़ानेवाले परम कल्याणस्वरूप भगवान्के चरणोंको<br>ही नमस्कार करता हूँ। उनकी मायाकी शक्ति अपार<br>है; जैसे आकाश अपने अन्तको नहीं जानता, वैसे<br>ही वे भी अपनी महिमाका विस्तार नहीं जानते।<br>ऐसी स्थितिमें दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे<br>सकते हैं?॥३५॥ मैं, मेरे पुत्र तुम लोग और |
| नाहं न यूयं यदृतां गितं विदु-<br>र्न वामदेवः किमुतापरे सुराः।<br>तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्वदं<br>विनिर्मितं चोत्मसमं विचक्ष्महे॥ ३६             | शंकरजी भी उनके सत्यस्वरूपको नहीं जानते; तब<br>दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम<br>सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी मायाके<br>द्वारा रचे हुए जगत्को भी ठीक-ठीक नहीं समझ<br>सकते, अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार ही अटकल<br>लगाते हैं॥ ३६॥                                                                             |
| यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः।<br>न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः॥३७                                                              | हमलोग केवल जिनके अवतारकी लीलाओंका<br>गान ही करते रहते हैं, उनके तत्त्वको नहीं जानते—<br>उन भगवान्के श्रीचरणोंमें मैं नमस्कार करता हूँ॥ ३७॥<br>वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्पमें वे स्वयं                                                                                                                              |
| स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः <sup>३</sup> ।<br>आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मानं संयच्छति <sup>४</sup> च पाति च॥ ३८                        | अपने-आपमें अपने-आपकी ही सृष्टि करते हैं, रक्षा<br>करते हैं और संहार कर लेते हैं॥ ३८॥ वे मायाके<br>लेशसे रहित, केवल ज्ञानस्वरूप हैं और अन्तरात्माके<br>रूपमें एकरस स्थित हैं। वे तीनों कालमें सत्य एवं                                                                                                                              |
| विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम्।<br>सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्॥ ३९                                               | परिपूर्ण हैं; न उनका आदि है न अन्त। वे तीनों गुणोंसे<br>रहित, सनातन एवं अद्वितीय हैं॥ ३९॥ नारद! महात्मालोग<br>जिस समय अपने अन्त:करण, इन्द्रिय और शरीरको<br>शान्त कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते                                                                                                                         |
| ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः।<br>यदा तदेवासत्तर्केस्तिरोधीयेत विप्लुतम्॥ ४०                                                     | हैं। परन्तु जब असत्पुरुषोंके द्वारा कुतर्कोंका जाल<br>बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन<br>नहीं हो पाते॥ ४०॥                                                                                                                                                                                                              |
| १. प्रा० पा०—यस्त्वात्ममायाविभवं स्वयं गतो यथा। २. प्रा० पा०—त्वात्म०। ३. प्रा० पा०—ऽसृजत्प्रजा:।<br>४. प्रा० पा०—समं गच्छित पाति।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

२०८ श्रीमद्भागवत [अ० ७ परमात्माका पहला अवतार विराट् पुरुष है; उसके आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, स्वभावः सदसन्मनश्च। काल: अहंकार, तीनों गुण, इन्द्रियाँ, ब्रह्माण्ड-शरीर, उसका द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव—सब-के-सब विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णु भूमनः ॥ ४१ उन अनन्तभगवान्के ही रूप हैं ॥४१॥ मैं, शंकर, अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापित, तुम और तुम्हारे-जैसे दक्षादयो ये भवदादयश्च। अन्य भक्तजन, स्वर्गलोकके रक्षक, पक्षियोंके राजा, स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला मनुष्यलोकके राजा, नीचेके लोकोंके राजा; गन्धर्व, नुलोकपालास्तललोकपालाः 1183 विद्याधर और चारणोंके अधिनायक; यक्ष, राक्षस, गन्धर्वविद्याधरचारणेशा साँप और नागोंके स्वामी; महर्षि, पितृपति, दैत्येन्द्र, यक्षरक्षोरगनागनाथाः । सिद्धेश्वर, दानवराज; और भी प्रेत-पिशाच, भूत-ये वा ऋषीणामृषभाः पितृणां कृष्माण्ड, जल-जन्तु, मृग और पक्षियोंके स्वामी; दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः एवं संसारमें और भी जितनी वस्तुएँ ऐश्वर्य, तेज, ये प्रेतपिशाचभूत-च इन्द्रियबल, मनोबल, शरीरबल या क्षमासे युक्त हैं; कृष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीशाः ।। ४३ अथवा जो भी विशेष सौन्दर्य, लज्जा, वैभव तथा लोके भगवन्महस्व-विभृतिसे युक्त हैं; एवं जितनी भी वस्तुएँ अद्भुत दोजःसहस्वद् बलवत् क्षमावत्। वर्णवाली, रूपवान् या अरूप हैं-वे सब-के-सब श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुताणं परमतत्त्वमय भगवत्त्वरूप ही हैं॥ ४२—४४॥ नारद! तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम्॥४४ इनके सिवा परम पुरुष परमात्माके परम पवित्र एवं यानृष आमनन्ति प्राधान्यतो प्रधान-प्रधान लीलावतार भी शास्त्रोंमें वर्णित हैं। लीलावतारान् पुरुषस्य भूमनः। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुननेमें आपीयतां कर्णकषायशोषा-बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रियके दोषोंको दूर करनेवाले हैं। ननुक्रमिष्ये त इमान् सुपेशान्॥४५ तुम सावधान होकर उनका रस लो॥ ४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्याय:॥६॥ अथ सप्तमोऽध्यायः भगवानुके लीलावतारोंकी कथा ब्रह्माजी कहते हैं — अनन्तभगवान्ने प्रलयके ब्रह्मोवाच जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये समस्त यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् यज्ञमय वराहशरीर ग्रहण किया था। आदिदैत्य हिरण्याक्ष क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः। जलके अंदर ही लड़नेके लिये उनके सामने आया। जैसे इन्द्रने अपने वज़से पर्वतोंके पंख काट डाले थे, अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं वैसे ही वराहभगवान्ने अपनी दाढोंसे उसके ट्कडे-तं दंष्ट्याद्रिमिव वज्रधरो ददार॥ टुकडे कर दिये॥१॥

| अ० ७ ] द्विती                                                              | य स्कन्ध २०९                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ<br>आकृतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम्।             | फिर उन्हीं प्रभुने रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी<br>आकृतिके गर्भसे सुयज्ञके रूपमें अवतार ग्रहण किया।                                              |
| लोकत्रयस्य महतीमहरद् यदाऽऽर्तिं                                            | उस अवतारमें उन्होंने दक्षिणा नामकी पत्नीसे सुयम<br>नामके देवताओंको उत्पन्न किया और तीनों लोकोंके                                               |
| स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः॥ २                                       | बड़े-बड़े संकट हर लिये। इसीसे स्वायम्भुव मनुने<br>उन्हें 'हरि' के नामसे पुकारा॥२॥<br>नारद! कर्दम प्रजापतिके घर देवहृतिके गर्भसे नौ             |
| जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्यां                                         | बहिनोंके साथ भगवान्ने कपिलके रूपमें अवतार<br>ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माताको उस आत्मज्ञानका                                                   |
| स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे।<br>ऊचे ययाऽऽत्मशमलं गुणसङ्गपङ्क-    | उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्ममें अपने हृदयके<br>सम्पूर्ण मल—तीनों गुणोंकी आसक्तिका सारा कीचड़<br>धोकर कपिलभगवान्के वास्तविक स्वरूपको प्राप्त   |
| मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे॥ ३                                      | `                                                                                                                                              |
| अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो                                            | एक दिन कहा कि 'मैंने अपने–आपको तुम्हें दे<br>दिया।' इसीसे अवतार लेनेपर भगवान्का नाम 'दत्त'                                                     |
| दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः ।<br>यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा           | (दत्तात्रेय) पड़ा। उनके चरणकमलोंके परागसे अपने<br>शरीरको पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन<br>आदिने योगकी, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियाँ   |
| योगर्द्धिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः॥ ४                                       | प्राप्त कीं॥४॥                                                                                                                                 |
| तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे                                             | रचनेकी इच्छासे तपस्या की। मेरे उस अखण्ड तपसे प्रसन्न होकर उन्होंने 'तप' अर्थवाले 'सन' नामसे                                                    |
| आदौ सनात् स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत्।<br>प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टिमहात्मतत्त्वं | युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारके<br>रूपमें अवतार ग्रहण किया। इस अवतारमें उन्होंने<br>प्रलयके कारण पहले कल्पके भूले हुए आत्मज्ञानका |
| सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्॥ ५                                         | चर्मियों के पदि यशान्य उपनेष निया दिससे उस                                                                                                     |
| धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्यां                                       | धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे वे नर-<br>नारायणके रूपमें प्रकट हुए। उनकी तपस्याका प्रभाव                                               |
| नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः।<br>दृष्ट्वाऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं          | उन्होंके जैसा है। इन्द्रकी भेजी हुई कामकी सेना<br>अप्सराएँ उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो                                                   |
| ें<br>देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः॥ ६                                | बैठीं। वे अपने हाव-भावसे उन आत्मस्वरूप भगवान्की<br>तपस्यामें विघ्न नहीं डाल सकीं॥६॥                                                            |

श्रीमद्भागवत २१० [अ० ७ कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या नारद! शंकर आदि महानुभाव अपनी रोषभरी द्रष्टिसे कामदेवको जला देते हैं, परंतु अपने-आपको रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। जलानेवाले असह्य क्रोधको वे नहीं जला पाते। वही सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति क्रोध नर-नारायणके निर्मल हृदयमें प्रवेश करनेके पहले ही डरके मारे काँप जाता है। फिर भला, उनके कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत॥ ७ हृदयमें कामका प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है॥७॥ अपने पिता राजा उत्तानपादके पास बैठे हए पाँच वर्षके बालक ध्रुवको उनकी सौतेली माता विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो सुरुचिने अपने वचन-बाणोंसे बेध दिया था। इतनी बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि। छोटी अवस्था होनेपर भी वे उस ग्लानिसे तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न तस्मा अदाद् ध्रवगतिं गुणते प्रसन्नो होकर भगवान् प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुवको दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् ॥ ८ ध्रुवपदका वरदान दिया। आज भी ध्रुवके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं॥८॥ यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र-कुमार्गगामी वेनका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणोंके हंकाररूपी वज्रसे जलकर भस्म हो गया। वह नरकमें विप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्। गिरने लगा। ऋषियोंकी प्रार्थनापर भगवानने उसके त्रात्वार्थितो जगित पुत्रपदं च लेभे शरीरमन्थनसे पृथुके रूपमें अवतार धारण कर उसे नरकोंसे उबारा और इस प्रकार 'पुत्र'\* शब्दको दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन॥ चरितार्थ किया। उसी अवतारमें पृथ्वीको गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत्के लिये समस्त ओषिधयोंका दोहन किया॥९॥ नाभेरसावृषभ आस सुदेविसूनु-राजा नाभिकी पत्नी सुदेवीके गर्भसे भगवान्ने र्यो वै चचार समदृग् जडयोगचर्याम्। ऋषभदेवके रूपमें जन्म लिया। इस अवतारमें समस्त आसक्तियोंसे रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मनको यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूपमें स्थित होकर स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः ॥ १० समदर्शीके रूपमें उन्होंने जडोंकी भाँति योगचर्याका आचरण किया। इस स्थितिको महर्षिलोग परमहंसपद अथवा अवध्तचर्या कहते हैं॥ १०॥ सत्रे ममास भगवान् हयशीरषाथो<sup>१</sup> इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञपुरुषने मेरे यज्ञमें स्वर्णके समान कान्तिवाले हयग्रीवके रूपमें अवतार साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। ग्रहण किया। भगवानुका वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा और सर्वदेवमय है। उन्हींकी नासिकासे श्वासके रूपमें वेदवाणी प्रकट हुई॥ ११॥ वाचो बभुवुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः ॥ ११ १. प्रा० पा०—शीर्षशीर्षा। \* 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही है 'पुत्' नामक नरकसे रक्षा करनेवाला।

| <b>अ</b> ० ७]                                                                                                                                             | द्वितीय स्कन्ध २११                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः<br>क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः।<br>विस्त्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे<br>आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्॥                  | करते रहे॥ १२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क्षीरोदधावमरदानवयूथपाना-<br>मुन्मथ्नताममृतलब्धय आदिदेवः ।<br>पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं<br>निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकषाणकण्डूः ॥                       | जब मुख्य-मुख्य देवता और दानव अमृतकी प्राप्तिके लिये क्षीरसागरको मथ रहे थे, तब भगवान्ने कच्छपके रूपमें अपनी पीठपर मन्दराचल धारण किया। उस समय पर्वतके घूमनेके कारण उसकी रगड़से उनकी पीठकी खुजलाहट थोड़ी मिट गयी, जिससे वे कुछ क्षणोंतक सुखकी नींद सो सके॥ १३॥ देवताओंका महान् भय मिटानेके लिये उन्होंने   |
| त्रैविष्टपोरुभयहा स नृसिंहरूपं<br>कृत्वा भ्रमद्भुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्।<br>दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा-<br>दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्।     | नृसिंहका रूप धारण किया। फड़कती हुई भौंहों और<br>तीखी दाढ़ोंसे उनका मुख बड़ा भयावना लगता था।<br>हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथमें गदा लेकर उनपर<br>टूट पड़ा। इसपर भगवान् नृसिंहने दूरसे ही उसे                                                                                                          |
| अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो<br>ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः।<br>आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ<br>तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय॥                                | डाला॥ १४॥ बड़े भारी सरोवरमें महाबली ग्राहने गजेन्द्रका पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूँड्में कमल लेकर भगवान्को पुकारा—'हे आदिपुरुष! हे समस्त लोकोंके स्वामी! हे श्रवणमात्रसे कल्याण करनेवाले!'॥ १५॥ उसकी पुकार सुनकर अनन्तशक्ति भगवान् चक्रपाणि गरुडकी                         |
| श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय-<br>श्चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः ।<br>चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा-<br>द्धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ॥           | पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे उन्होंने<br>ग्राहका मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपापरवश<br>भगवान्ने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूँड पकड़कर<br>उस विपत्तिसे उसका उद्धार किया॥ १६॥<br>भगवान् वामन अदितिके पुत्रोंमें सबसे छोटे थे,<br>परन्तु गुणोंकी दृष्टिसे वे सबसे बड़े थे। क्योंकि                   |
| ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां<br>लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः ।<br>क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन<br>याच्ञामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः ॥ | यज्ञपुरुष भगवान्ने इस अवतारमें बलिके संकल्प<br>छोड़ते ही सम्पूर्ण लोकोंको अपने चरणोंसे ही नाप<br>लिया था। वामन बनकर उन्होंने तीन पग पृथ्वीके<br>बहाने बलिसे सारी पृथ्वी ले तो ली, परन्तु इससे यह<br>बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्गपर चलनेवाले पुरुषोंको<br>। १७ याचनाके सिवा और किसी उपायसे समर्थ पुरुष भी |

| २१२ श्रीमद्भ                                                                                           | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौच-                                                                            | अपने स्थानसे नहीं हटा सकते, ऐश्वर्यसे च्युत नहीं<br>कर सकते॥१७॥                                                                                                                               |
| माप: शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् ।                                                                      | कर सकता ॥ २७ ॥<br>दैत्यराज बलिने अपने सिरपर स्वयं वामनभगवान्का                                                                                                                                |
| यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्य-                                                                    | चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थितिमें उन्हें जो                                                                                                                                                 |
| दात्मानमङ्ग शिरसा <sup>१</sup> हरयेऽभिमेने॥ १८                                                         | देवताओंके राजा इन्द्रकी पदवी मिली, इसमें कोई<br>बलिका पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्यके मना<br>करनेपर भी वे अपनी प्रतिज्ञाके विपरीत कुछ भी                                           |
| तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध-<br>भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्।<br>ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं | करनेको तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान्का<br>तीसरा पग पूरा करनेके लिये उनके चरणोंमें सिर रखकर<br>उन्होंने अपने-आपको भी समर्पित कर दिया॥१८॥<br>नारद! तुम्हारे अत्यन्त प्रेमभावसे परम प्रसन्न |
| यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैव॥१९                                                                          | होकर हंसके रूपमें भगवान्ने तुम्हें योग, ज्ञान और<br>आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेवाले भागवतधर्मका उपदेश<br>किया। वह केवल भगवान्के शरणागत भक्तोंको ही                                             |
| चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो                                                                      | सुगमतासे प्राप्त होता है॥१९॥ वे ही भगवान्                                                                                                                                                     |
| मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति।                                                                         | स्वायम्भुव आदि मन्वन्तरोंमें मनुके रूपमें अवतार<br>लेकर मनुवंशकी रक्षा करते हुए दसों दिशाओंमें अपने                                                                                           |
| दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं                                                                 | सुदर्शनचक्रके समान तेजसे बेरोक-टोक—निष्कण्टक                                                                                                                                                  |
| सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्चिरित्रै: ॥ २०                                                           | राज्य करते हैं। तीनों लोकोंके ऊपर सत्यलोकतक<br>उनके चरित्रोंकी कमनीय कीर्ति फैल जाती है और<br>उसी रूपमें वे समय-समयपर पृथ्वीके भारभूत दुष्ट                                                   |
| धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति-                                                                    | राजाओंका दमन भी करते रहते हैं॥२०॥<br>स्वनामधन्य भगवान् धन्वन्तरि अपने नामसे ही                                                                                                                |
| र्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति।                                                                | बड़े-बड़े रोगियोंके रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं।                                                                                                                                              |
| यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्थ <sup>२</sup>                                                               | उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओंको अमर कर दिया                                                                                                                                                    |
| आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके॥ २१                                                                    | और दैत्योंके द्वारा हरण किये हुए उनके यज्ञभाग उन्हें<br>फिरसे दिला दिये। उन्होंने ही अवतार लेकर संसारमें<br>आयुर्वेदका प्रवर्तन किया॥ २१॥                                                     |
| क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा                                                                     | जब संसारमें ब्राह्मणद्रोही आर्यमर्यादाका उल्लंघन करनेवाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाशके लिये ही                                                                                                  |
| ब्रह्मधुगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु।                                                                     | दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वीके काँटे बन जाते हैं,                                                                                                                                             |
| ३<br>उद्धन्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्य-                                                                     | तब भगवान् महापराक्रमी परशुरामके रूपमें अवतीर्ण<br>होकर अपनी तीखी धारवाले फरसेसे इक्कीस बार                                                                                                    |
| स्त्रि:सप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन॥ २२                                                                    | उनका संहार करते हैं॥ २२॥                                                                                                                                                                      |
| १. प्रा॰ पा॰—मनसा। २. प्रा॰ पा॰—रवाप दुःखमायुश्च। ३. प्रा॰ पा॰—उद्यन्नसाव॰।                            |                                                                                                                                                                                               |

| अ० ७]              | द्वितीय                                                 | स्कन्ध २१३                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अस्मत्प्रस         | पादसुमुखः कलया कलेश                                     | मायापति भगवान् हमपर अनुग्रह करनेके लिये                                                           |
| ζ                  | इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे।                      | अपनी कलाओं—भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मणके साथ<br>श्रीरामके रूपसे इक्ष्वाकुके वंशमें अवतीर्ण होते हैं। |
| तिष्ठन्            | वनं सदयितानुज आविवेश                                    | इस अवतारमें अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके                                                       |
| 7                  | यस्मिन्विरुध्यदशकन्थरआर्तिमार्च्छत्॥ २३                 | लिये अपनी पत्नी और भाईके साथ वे वनमें निवास<br>करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके        |
|                    |                                                         | हाथों मरता है॥ २३॥ त्रिपुर विमानको जलानेके लिये                                                   |
|                    |                                                         | उद्यत शंकरके समान, जिस समय भगवान् राम                                                             |
| यस्मा              | अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो                                   | शत्रुकी नगरी लंकाको भस्म करनेके लिये समुद्रतटपर                                                   |
| 1                  | मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद् दिधक्षोः।                      | पहुँचते हैं, उस समय सीताके वियोगके कारण बढ़ी<br>हुई क्रोधाग्निसे उनकी आँखें इतनी लाल हो जाती हैं  |
| दूरे '             | सुहृन्मथितरोषसुशोणदृष्ट्या                              | कि उनकी दृष्टिसे ही समुद्रके मगरमच्छ, साँप और                                                     |
| •                  |                                                         | ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भयसे थर-थर                                                         |
| 7                  | तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥ २४                           | काँपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता                                                       |
|                    |                                                         | है॥ २४॥ जब रावणकी कठोर छातीसे टकराकर                                                              |
|                    | .9                                                      | इन्द्रके वाहन ऐरावतके दाँत चूर-चूर होकर चारों ओर                                                  |
| वक्षःस्थ           | लस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह-                                | फैल गये थे, जिससे दिशाएँ सफेद हो गयी थीं, तब                                                      |
| -                  | र<br>इन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासम्।                   | दिग्विजयी रावण घमंडसे फूलकर हँसने लगा था।                                                         |
| ,                  | दन्तावडाम्बतककुञ्जुष अव्हासम्।                          | वही रावण जब श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताजीको                                                      |
| सद्योऽसु           | भिः सह विनेष्यति दारहर्तु-                              | चुराकर ले जाता है और लड़ाईके मैदानमें उनसे<br>लड़नेके लिये गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान्           |
| f                  | र्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये <sup>३</sup> ॥ २५ | श्रीरामके धनुषकी टंकारसे ही उसका वह घमंड                                                          |
|                    |                                                         | प्राणोंके साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है॥ २५॥                                                       |
|                    |                                                         | जिस समय झुंड-के-झुंड दैत्य पृथ्वीको रौंद                                                          |
| भूमे:              | सुरेतरवरूथविमर्दितायाः                                  | डालेंगे उस समय उसका भार उतारनेके लिये भगवान्                                                      |
| <i></i>            | 3                                                       | अपने सफेद और काले केशसे बलराम और श्रीकृष्णके                                                      |
| 7                  | क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेश: ।                         | रूपमें कलावतार ग्रहण करेंगे।* वे अपनी महिमाको                                                     |
| <del>जान</del> , ज |                                                         | प्रकट करनेवाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि                                                       |
| जातः व             | र्तरेष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः                           | संसारके मनुष्य उनकी लीलाओंका रहस्य बिलकुल                                                         |
| 7                  | क्रमीणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥ २६                      | नहीं समझ सकेंगे॥ २६॥                                                                              |
| १.                 | प्रा० पा०—भग्नमहे०। २. प्रा० पा०—विलम्बिः               | त । ३. प्रा० पा०—तोऽरि० ।                                                                         |
|                    |                                                         | क पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान्का एक केश                                                      |
| ही काफी            | ं है इसके अतिरिक्त श्रीबलरामजी और श्रीव                 | कृष्णके वर्णोंकी सूचना देनेके लिये भी उन्हें क्रमश:                                               |
| सफेद औ             | र काले केशोंका अवतार कहा गया है। वर                     | न्तुतः श्रीकृष्ण तो पूर्णपुरुष स्वयं भगवान् हैं—कृष्णस्तु                                         |
| भगवान् स           | वयम्।                                                   |                                                                                                   |

| २१४ श्रीमद                                  | द्रागवत [ अ० ७                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया-                  | बचपनमें ही पूतनाके प्राण हर लेना, तीन<br>महीनेकी अवस्थामें पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा                |
| स्त्रैमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः।          | उलट देना और घुटनोंके बल चलते-चलते आकाशको                                                             |
| यद् रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा          | छूनेवाले यमलार्जुनवृक्षोंके बीचमें जाकर उन्हें उखाड़                                                 |
| उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्॥ २७     | डालना—ये सब ऐसे कर्म हैं, जिन्हें भगवान्के सिवा<br>और कोई नहीं कर सकता॥ २७॥ जब कालियनागके            |
| यद् वै व्रजे व्रजपशून् विषतोयपीथान्         | विषसे दूषित हुआ यमुना-जल पीकर बछड़े और गोपबालक मर जायँगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा-                   |
| पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या।        | दृष्टिकी वर्षासे ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना-                                                  |
| तच्छुद्धयेऽतिविषवीर्यविलोलजिह्व-            | जलको शुद्ध करनेके लिये वे उसमें विहार करेंगे तथा<br>विषकी शक्तिसे जीभ लपलपाते हुए कालियनागको         |
| मुच्चाटियष्यदुरगं विहरन् ह्रदिन्याम्॥ २८    | वहाँसे निकाल देंगे॥ २८॥ उसी दिन रातको जब सब<br>लोग वहीं यमुना-तटपर सो जायँगे और दावाग्निसे           |
| तत् कर्म दिव्यमिव यन्निशि नि:शयानं          | आस-पासका मूँजका वन चारों ओरसे जलने लगेगा,                                                            |
| दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने।             | तब बलरामजीके साथ वे प्राणसंकटमें पड़े हुए<br>व्रजवासियोंको उनकी आँखें बंद कराकर उस अग्निसे           |
| उन्नेष्यति व्रजमतोऽवसितान्तकालं             | बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही                                                                 |
| नेत्रे पिधाय्य सबलोऽनधिगम्यवीर्यः ॥ २९      | होगी। उनकी शक्ति वास्तवमें अचिन्त्य है॥२९॥<br>उनकी माता उन्हें बाँधनेके लिये जो-जो रस्सी             |
| गृह्णीत यद् यदुपबन्धममुष्य माता             | लायेंगी वही उनके उदरमें पूरी नहीं पड़ेगी, दो अंगुल<br>छोटी ही रह जायगी। तथा जँभाई लेते समय           |
| शुल्बं सुतस्य न तु तत् तदमुष्य माति।        | श्रीकृष्णके मुखमें चौदहों भुवन देखकर पहले तो                                                         |
| यञ्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी            | यशोदा भयभीत हो जायँगी, परन्तु फिर वे सँभल<br>जायँगी॥ ३०॥ वे नन्दबाबाको अजगरके भयसे और                |
| संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिताऽऽसीत्।। ३० | वरुणके पाशसे छुड़ायेंगे। मय दानवका पुत्र व्योमासुर<br>जब गोपबालोंको पहाड़की गुफाओंमें बन्द कर देगा,  |
| नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशाद्      | तब वे उन्हें भी वहाँसे बचा लायेंगे। गोकुलके                                                          |
| गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च।          | लोगोंको, जो दिनभर तो काम-धंधोंमें व्याकुल रहते<br>हैं और रातको अत्यन्त थककर सो जाते हैं, साधनाहीन    |
| अह्न्यापृतं निशि शयानमतिश्रमेण              | होनेपर भी, वे अपने परमधाममें ले जायँगे॥ ३१॥                                                          |
| लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म॥ ३१       | निष्पाप नारद! जब श्रीकृष्णकी सलाहसे गोपलोग<br>इन्द्रका यज्ञ बंद कर देंगे, तब इन्द्र व्रजभूमिका नाश   |
| गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय             | करनेके लिये चारों ओरसे मूसलधार वर्षा करने                                                            |
| देवेऽभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः।         | लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओंकी रक्षा<br>करनेके लिये भगवान् कृपापरवश हो सात वर्षकी                |
| धर्तोच्छिलीन्ध्रमिव सप्त दिनानि सप्त-       | अवस्थामें ही सात दिनोंतक गोवर्द्धन पर्वतको एक ही<br>हाथसे छत्रकपुष्प (कुकुरमुत्ते)-की तरह खेल-खेलमें |
| वर्षो महीध्रमनधैककरे सलीलम्॥ ३२             | ही धारण किये रहेंगे॥ ३२॥                                                                             |

| अ० ७ ] द्वितीय                                                                                                                                                 | स्कन्ध २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रीडन् वने निशि निशाकररिशमगौर्यां<br>रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन।<br>उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां<br>हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य॥ ३३                | वृन्दावनमें विहार करते हुए रास करनेकी<br>इच्छासे वे रातके समय, जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल<br>चाँदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बाँसुरीपर<br>मधुर संगीतकी लम्बी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेमविवश<br>होकर आयी हुई गोपियोंको जब कुबेरका सेवक<br>शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार                                                             |
| ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेश्यरिष्ट-<br>मल्लेभकंसयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः।<br>अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र-<br>सप्तोक्षशम्बरिवदूरथरुक्मिमुख्याः॥ ३४               | लेंगे॥ ३३॥ और भी बहुत-से प्रलम्बासुर, धेनुकासुर,<br>बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि<br>पहलवान, कुवलयापीड हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर,<br>मिथ्यावासुदेव, शाल्व, द्विविद वानर, बल्वल, दन्तवक्त्र,<br>राजा नग्नजित्के सात बैल, शम्बरासुर, विदूरथ और<br>रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और                           |
| ये वा मृधे सिमितिशालिन आत्तचापाः<br>काम्बोजमत्स्यकुरुकैकयसृञ्जयाद्याः ।<br>यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीम-<br>व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् ॥ ३५              | सृंजय आदि देशोंके राजालोग एवं जो भी योद्धा धनुष<br>धारण करके युद्धके मैदानमें सामने आयेंगे, वे सब<br>बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामोंकी आड़में<br>स्वयं भगवान्के द्वारा मारे जाकर उन्हींके धाममें चले<br>जायँगे॥ ३४-३५॥<br>समयके फेरसे लोगोंकी समझ कम हो जाती                                                                           |
| कालेन मीलितधियामवमृश्य नॄणां<br>स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः।<br>आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां<br>वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म॥ ३६                 | है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब<br>भगवान् देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्त्वको<br>बतलानेवाली वेदवाणीको समझनेमें असमर्थ होते जा<br>रहे हैं, तब प्रत्येक कल्पमें सत्यवतीके गर्भसे व्यासके<br>रूपमें प्रकट होकर वे वेदरूपी वृक्षका विभिन्न<br>शाखाओंके रूपमें विभाजन कर देते हैं॥ ३६॥<br>देवताओंके शत्रु दैत्यलोग भी वेदमार्गका सहारा |
| देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां<br>पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतूर्भिः।<br>लोकान् घ्नतां मितविमोहमितप्रलोभं<br>वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम्॥ ३७         | लेकर मयदानवके बनाये हुए अदृश्य वेगवाले नगरोंमें<br>रहकर लोगोंका सत्यानाश करने लगेंगे, तब भगवान्<br>लोगोंकी बुद्धिमें मोह और अत्यन्त लोभ उत्पन्न<br>करनेवाला वेष धारण करके बुद्धके रूपमें बहुत-से<br>उपधर्मींका उपदेश करेंगे॥ ३७॥ कलियुगके अन्तमें<br>जब सत्पुरुषोंके घर भी भगवान्की कथा होनेमें                                          |
| यह्यालयेष्विप सतां न हरेः कथाः स्युः<br>पाखिण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः।<br>स्वाहा स्वधा वषिडिति स्म गिरो न यत्र<br>शास्ता भविष्यिति कलेभेगवान् युगान्ते॥ ३८ | बाधा पड़ने लगेगी; ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य<br>पाखण्डी और शूद्र राजा हो जायँगे, यहाँतक कि कहीं<br>भी 'स्वाहा', 'स्वधा' और 'वषट्कार' की ध्वनि—<br>देवता-पितरोंके यज्ञश्राद्धकी बाततक नहीं सुनायी<br>पड़ेगी, तब कलियुगका शासन करनेके लिये भगवान्<br>कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे॥ ३८॥                                                       |

| २१६ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्गे तपोऽहमृषयो नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः। अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः॥ ३९ विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमोऽर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि। चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात् त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानम्॥ ४०                  | जब संसारकी रचनाका समय होता है, तब तपस्या, नौ प्रजापित, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपमें; जब सृष्टिकी रक्षाका समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूपमें तथा जब सृष्टिके प्रलयका समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नामके सर्प एवं दैत्य आदिके रूपमें सर्वशक्तिमान् भगवान्की माया-विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं ॥ ३९ ॥ अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धूलिकणको गिन चुकनेपर भी जगत्में ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवान्की शक्तियोंकी गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम-अवतार लेकर त्रिलोकीको नाप रहे थे, उस समय उनके चरणोंके अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम                        |
| नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते<br>मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये।<br>गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः<br>शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्॥ ४१<br>येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः<br>सर्वात्मनाऽऽश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्।<br>ते दुस्तरामिततरन्ति च देवमायां<br>नैषां ममाहमिति धीः श्वशृगालभक्ष्ये॥ ४२ | समय उनक चरणांक अदम्य वंगस प्रकृतिरूप आत्मा आवरणसे लेकर सत्यलोकतक सारा ब्रह्माण्ड कॉॅंपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शिक्तिसे उसे स्थिर किया था॥ ४०॥ समस्त सृष्टिकी रचना और संहार करनेवाली माया उनकी एक शिक्त है। ऐसी-ऐसी अनन्त शिक्तयोंके आश्रय उनके स्वरूपको न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही; फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान् शेष सहस्र मुखसे उनके गुणोंका गायन करते आ रहे हैं; परन्तु वे अब भी उसके अन्तकी कल्पना नहीं कर सके॥ ४१॥ जो निष्कपटभावसे अपना सर्वस्व और अपने-आपको भी उनके चरणकमलोंमें निछावर कर देते हैं, उनपर वे अनन्तभगवान् स्वयं ही अपनी |
| वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां<br>यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः।<br>पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च<br>प्राचीनबर्हिर्ऋभुरङ्ग उत धुवश्च॥ ४३                                                                                                                                                           | ओरसे दया करते हैं और उनकी दयाके पात्र ही उनकी दुस्तर मायाका स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तवमें ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारोंके कलेवारूप अपने और पुत्रादिके शरीरमें 'यह मैं हूँ और यह मेरा है' ऐसा भाव नहीं करते॥ ४२॥ प्यारे नारद! परम पुरुषकी उस योगमायाको मैं जानता हूँ तथा तुमलोग, भगवान् शंकर, दैत्यकुल-भूषण प्रह्लाद, शतरूपा, मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि,                                                                                                                                                                                                             |
| इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दिवदेहगाधि-<br>रघ्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्याः।<br>मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्तिदेवा<br>देवव्रतो बलिरमूर्त्तरयो दिलीपः॥४४                                                                                                                                                             | मूषण प्रह्लाद, शतरूपा, मनु, मनुपुत्र प्रियप्रत आदि,<br>प्राचीनबर्हि, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं॥ ४३॥ इनके<br>सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचुकुन्द, जनक, गाधि, रघु,<br>अम्बरीष, सगर, गय, ययाति आदि तथा मान्धाता,<br>अलर्क, शतधन्वा, अनु, रन्तिदेव, भीष्म, बलि अमूर्त्तरय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| २१८ श्रीम                                                                                            | द्रागवत [ अ० ८                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान् विश्वभावनः ।<br>समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यत्॥५०                 | बेटा नारद! संकल्पसे विश्वकी रचना करनेवाले<br>षडैश्वर्यसम्पन्न श्रीहरिका मैंने तुम्हारे सामने संक्षेपसे<br>वर्णन किया। जो कुछ कार्य-कारण अथवा भाव-<br>अभाव है, वह सब भगवान्से भिन्न नहीं है। फिर भी                                                   |  |
| इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्।<br>संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु॥ ५१                     | भगवान् तो इससे पृथक् भी हैं ही ॥ ५० ॥ भगवान्ने<br>मुझे जो उपदेश किया था, वह यही 'भागवत' है।<br>इसमें भगवान्की विभूतियोंका संक्षिप्त वर्णन है।<br>तुम इसका विस्तार करो ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार सबके<br>आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान् श्रीहरिमें लोगोंकी        |  |
| यथा हरौ भगवित नृणां भक्तिर्भविष्यति।<br>सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय॥५२                   | प्रेममयी भिक्त हो, ऐसा निश्चय करके इसका<br>वर्णन करो॥५२॥ जो पुरुष भगवान्की अचिन्त्य<br>शक्ति मायाका वर्णन या दूसरेके द्वारा किये हुए                                                                                                                 |  |
| मायां वर्णयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः।<br>शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययाऽऽत्मा न मुह्यति॥ ५३           | वर्णनका अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धाके साथ<br>नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त मायासे कभी<br>मोहित नहीं होता॥५३॥                                                                                                                                    |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः॥७॥ — |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| राजोवाच                                                                                              | <b>राजा परीक्षित्ने कहा—</b> भगवन्! आप                                                                                                                                                                                                               |  |
| ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्यानेऽगुणस्य च। यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः॥ १               | वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता<br>हूँ कि जब ब्रह्माजीने निर्गुण भगवान्के गुणोंका वर्णन<br>करनेके लिये नारदजीको आदेश दिया, तब उन्होंने<br>किन-किनको किस रूपमें उपदेश किया? एक तो<br>अचिन्त्य शक्तियोंके आश्रय भगवान्की कथाएँ ही |  |
| एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर।<br>हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः <sup>३</sup> ॥ २      | लोगोंका परम मंगल करनेवाली हैं, दूसरे देवर्षि<br>नारदका सबको भगवद्दर्शन करानेका स्वभाव है।<br>अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइये ॥१-२॥<br>महाभाग्यवान् शुकदेवजी! आप मुझे ऐसा उपदेश                                                                   |  |
| कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि।<br>कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्॥ ३                    | कीजिये कि मैं अपने आसक्तिरहित मनको सर्वात्मा<br>भगवान् श्रीकृष्णमें तन्मय करके अपना शरीर<br>छोड़ सकूँ॥३॥                                                                                                                                             |  |
| —————————————————————————————————————                                                                | ३. प्रा० पा०—योगे सुमंगलाः।                                                                                                                                                                                                                          |  |

श्रीमद्भागवत 220 [ अ० ८ ब्राह्मणश्रेष्ठ! कालकी सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि। स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकारसे जानी जाती है? यावत्यः कर्मगतयो यादुशीर्द्विजसत्तम॥१३ विविध कर्मोंसे जीवोंकी कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं॥ १३॥ देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्त्व, रज, यस्मिन् कर्मसमावायो यथा येनोपगृह्यते। तम-इन तीन गुणोंके फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम् ॥ १४ उनको चाहनेवाले जीवोंमेंसे कौन-कौन किस-किस योनिको प्राप्त करनेके लिये किस-किस प्रकारसे कौन-कौन कर्म स्वीकार करते हैं?॥१४॥ पृथ्वी, भूपातालककुळ्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम् पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसाम्॥ १५ समुद्र, द्वीप और उनमें रहनेवाले जीवोंकी उत्पत्ति कैसे होती है ? ॥ १५ ॥ ब्रह्माण्डका परिमाण भीतर और प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्यार्भ्यन्तरभेदतः। बाहर—दोनों प्रकारसे बतलाइये। साथ ही महापुरुषोंके महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः॥ १६ चरित्र, वर्णाश्रमके भेद और उनके धर्मका निरूपण कीजिये॥ १६॥ युगोंके भेद, उनके परिमाण और उनके अलग-अलग धर्म तथा भगवानुके विभिन्न युगानि युगमानं च धर्मी यश्च युगे युगे। अवतारोंके परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइये॥ १७॥ अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे:॥ १७ मनुष्योंके साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हैं? विभिन्न व्यवसायवाले लोगोंके, राजर्षियोंके और नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादुशः। विपत्तिमें पडे हुए लोगोंके धर्मका भी उपदेश श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्।। १८ कीजिये॥ १८॥ तत्त्वोंकी संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवानुकी आराधनाकी और अध्यात्मयोगकी विधि क्या है?॥ १९॥ योगेश्वरोंको तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेत्लक्षणम्। क्या-क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, तथा अन्तमें उन्हें पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च॥ १९ कौन-सी गति मिलती है? योगियोंका लिंगशरीर किस प्रकार भंग होता है ? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास योगेश्वरैश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम्। और पुराणोंका स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है?॥२०॥ वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयोः समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे 1120 होता है ? बावली, कुआँ खुदवाना आदि स्मार्त्त, यज्ञ-यागादि वैदिक एवं काम्य कर्मोंकी तथा अर्थ-धर्म-सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। कामके साधनोंकी विधि क्या है?॥२१॥ प्रलयके इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि: ॥ २१ समय जो जीव प्रकृतिमें लीन रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखण्डकी उत्पत्ति कैसे होती है? यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः। आत्माके बन्ध-मोक्षका स्वरूप क्या है? और वह अपने स्वरूपमें किस प्रकार स्थित होता है?॥२२॥ आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपत: ॥ २२ १. प्रा० पा०—भ्यन्तरवस्तुन:। २. प्रा० पा०—चारु चरितं। ३. प्रा० पा०—मयं।

| अ० ९ ] द्वितीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्कन्ध २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ख्रा ख्रा चित्रीय व्याप्ठ स्वाप्त साथा । विसृज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद् विभुः ॥ २३ सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेऽनुपूर्वशः । तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने ॥ २४ अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथाऽऽत्मभूः । परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम् ॥ २५ न मेऽसवः परायन्ति ब्रह्मन्नशनादमी । पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र कृपिताद् द्विजात् ॥ २६ सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥ २७ प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम् । ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्य उपागते ॥ २८ यद् यत् परीक्षिदृषभः पाण्डूनामनुपृच्छति । | भगवान् तो परम स्वतन्त्र हैं। वे अपनी मायासे किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षीके समान उदासीन कैसे हो जाते हैं?॥ २३॥ भगवन्! मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी शरणमें हूँ। महामुने! आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्त्विक निरूपण कीजिये॥ २४॥ इस विषयमें आप स्वयम्भू ब्रह्माके समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्वपरम्परासे सुनी-सुनायी बातोंका ही अनुष्ठान करते हैं॥ २५॥ ब्रह्मन्! आप मेरी भूख-प्यासकी चिन्ता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणके शापके अतिरिक्त और किसी कारणसे निकल नहीं सकते; क्योंकि मैं आपके मुखारविन्दसे निकलनेवाली भगवान्की अमृतमयी लीलाकथाका पान कर रहा हूँ॥ २६॥ सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो! जब राजा परीक्षित्ने संतोंकी सभामें भगवान्की लीलाकथा सुनानेके लिये इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्रीशुकदेवजीको बड़ी प्रसन्तता हुई॥ २७॥ उन्होंने उन्हें वही वेदतुल्य श्रीमद्भागवत-महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मकल्पके आरम्भमें स्वयं भगवान्ने ब्रह्माजीको सुनाया था॥ २८॥ पाण्डुवंशिशरोमणि परीक्षित्ने उनसे |  |
| आनुपूर्व्येण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जो–जो प्रश्न किये थे, वे उन सबका उत्तर क्रमश:<br>देने लगे॥ २९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः॥८॥  अथ नवमोऽध्यायः  ब्रह्माजीका भगवद्भामदर्शन और भगवान्के द्वारा उन्हें चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| श्रीशुक उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्री <b>शुकदेवजीने कहा—</b> परीक्षित्! जैसे स्वप्नमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः।<br>न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा॥ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | देखे जानेवाले पदार्थोंके साथ उसे देखनेवालेका कोई<br>सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही देहादिसे अतीत अनुभवस्वरूप<br>आत्माका मायाके बिना दृश्य पदार्थोंके साथ कोई<br>सम्बन्ध नहीं हो सकता॥१॥ विविध रूपवाली<br>मायाके कारण वह विविध रूपवाला प्रतीत होता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया।<br>रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते॥ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | और जब उसके गुणोंमें रम जाता है तब 'यह मैं हूँ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| रननांगा गुणव्यत्या ममाक्षमात मन्यता। १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यह मेरा है' इस प्रकार मानने लगता है॥२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| २२२ श्रीम                                   | द्धागवत [ अ० ९                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो: । | किन्तु जब यह गुणोंको क्षुब्ध करनेवाले काल                                                               |
| रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्॥ ३   | और मोह उत्पन्न करनेवाली माया—इन दोनोंसे परे                                                             |
| आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतम्।     | अपने अनन्त स्वरूपमें मोहरहित होकर रमण करने लगता है—आत्माराम हो जाता है; तब यह 'मैं, मेरा'               |
|                                             | का भाव छोटकर पर्ण उटामीन—गणावीत हो जाता                                                                 |
| ब्रह्मणे दर्शयन् रूपमव्यलीकव्रतादृतः॥ ४     | ह ॥ ३ ॥ श्रह्माजाका । नष्कपट तपस्यास प्रसन्न हाकर                                                       |
| स आदिदेवो जगतां परो गुरुः                   | भगवान्ने उन्हें अपने रूपका दर्शन कराया और आत्म-                                                         |
| स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत।            | तत्त्वके ज्ञानके लिये उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तुका<br>उपदेश किया (वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ)॥४॥ |
| तां नाध्यगच्छद् दृशमत्र सम्मतां             | तीनों लोकोंके परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने                                                            |
| प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत्॥ ५            | जन्मस्थान कमलपर बैठकर सृष्टि करनेकी इच्छासे                                                             |
|                                             | विचार करने लगे। परन्तु जिस ज्ञानदृष्टिसे सृष्टिका<br>निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि-व्यापारके लिये     |
| स चिन्तयन् द्व्यक्षरमेकदाम्भ-               | वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई॥५॥ एक                                                     |
| स्युपाशृणोद् द्विर्गदितं वचो विभुः।         | दिन वे यही चिन्ता कर रहे थे कि प्रलयके समुद्रमें                                                        |
| स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं                   | उन्होंने व्यंजनोंके सोलहवें एवं इक्कीसवें अक्षर 'त'                                                     |
| निष्किञ्चनानां नृप यद् धनं विदु: ॥   ६      | तथा 'प' को—'तप–तप' ('तप करो') इस प्रकार                                                                 |
|                                             | दो बार सुना। परीक्षित्! महात्मालोग इस तपको ही<br>त्यागियोंका धन मानते हैं॥६॥यह सुनकर ब्रह्माजीने        |
| निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशो               | वक्ताको देखनेकी इच्छासे चारों ओर देखा, परन्तु                                                           |
| विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः।                  | वहाँ दूसरा कोई दिखायी न पड़ा। वे अपने कमलपर                                                             |
| स्वधिष्णयमास्थाय विमृश्य तिद्धतं            | बैठ गये और 'मुझे तप करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा मिली                                                         |
| तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः॥ ७                 | है' ऐसा निश्चयकर और उसीमें अपना हित समझकर<br>उन्होंने अपने मनको तपस्यामें लगा दिया॥७॥                   |
| दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो                  | ब्रह्माजी तपस्वियोंमें सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका                                                       |
|                                             | ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय एक सहस्र दिव्य                                                           |
| जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः।             | वर्षपर्यन्त एकाग्र चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय                                                 |
| अतप्यत स्माखिललोकतापनं                      | और ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करके ऐसी तपस्या की, जिससे वे समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ            |
| तपस्तपीयांस्तपतां समाहित:॥ ८                |                                                                                                         |
| तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः                | उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें अपना                                                         |
| •                                           | वह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे                                                              |
| सन्दर्शयामास परं न यत्परम्।                 | परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोकमें किसी भी                                                            |
| व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं                   | प्रकारके क्लेश, मोह और भय नहीं हैं। जिन्हें कभी<br>एक बार भी उसके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है,       |
| स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम् ॥ ९         |                                                                                                         |

| अ० ९ ] द्वितीय                                                               | स्कन्ध २२३                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः                                                  | वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ<br>सत्त्वगुण भी नहीं है। वहाँ न कालकी दाल गलती                                                                    |
| सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः <sup>१</sup> ।<br>न यत्र माया किमुतापरे हरे- | है और न माया ही कदम रख सकती है; फिर मायाके<br>बाल-बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान्के                                                          |
| रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः॥१०                                             | वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और                                                                                                          |
| श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः                                                    | दैत्य दोनों ही करते हैं॥१०॥ उनका उज्ज्वल<br>आभासे युक्त श्याम शरीर शतदल कमलके समान                                                                     |
| पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः।<br>सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि-               | कोमल नेत्र और पीले रंगके वस्त्रसे शोभायमान है।<br>अंग-अंगसे राशि-राशि सौन्दर्य बिखरता रहता है। वे<br>कोमलताकी मूर्ति हैं। सभीके चार-चार भुजाएँ हैं। वे |
| प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः।<br>प्रवालवैदुर्यमृणालवर्चसः                      | स्वयं तो अत्यन्त तेजस्वी हैं ही, मणिजटित सुवर्णके<br>प्रभामय आभूषण भी धारण किये रहते हैं। उनकी                                                         |
| परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः ॥ ११                                              | छिब मूँगे, वैदूर्यमणि और कमलके उज्ज्वल तन्तुके<br>समान है। उनके कानोंमें कुण्डल, मस्तकपर मुकुट                                                         |
| भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते<br>लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम् ।              | और कण्ठमें मालाएँ शोभायमान हैं॥११॥ जिस<br>प्रकार आकाश बिजलीसहित बादलोंसे शोभायमान                                                                      |
| विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः                                               | होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियोंकी कान्तिसे युक्त महात्माओंके दिव्य तेजोमय विमानोंसे                                                            |
| सविद्युदभ्राविलिभिर्यथा नभः॥१२                                               | स्थान-स्थानपर सुशोभित होता रहता है॥ १२॥ उस<br>वैकुण्ठलोकमें लक्ष्मीजी सुन्दर रूप धारण करके<br>अपनी विविध विभूतियोंके द्वारा भगवान्के चरणकमलोंकी        |
| श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः<br>करोति मानं बहुधा विभूतिभिः।                | अनेकों प्रकारसे सेवा करती रहती हैं। कभी-कभी<br>जब वे झूलेपर बैठकर अपने प्रियतम भगवान्की                                                                |
| प्रेङ्कं श्रिता या कुसुमाकरानुगै-                                            | लीलाओंका गायन करने लगती हैं, तब उनके सौन्दर्य<br>और सुरभिसे उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मीजीका                                                     |
| र्विगीयमाना प्रियकर्म गायती॥१३<br>ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं                | गुण–गान करने लगते हैं॥१३॥<br>ब्रह्माजीने देखा कि उस दिव्य लोकमें समस्त                                                                                 |
| श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्।<br>सुनन्दनन्दप्रबलाईणादिभिः                  | भक्तोंके रक्षक, लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति<br>भगवान् विराजमान हैं। सुनन्द, नन्द, प्रबल और                                                        |
| स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुम्॥ १४                                        | अर्हण आदि मुख्य-मुख्य पार्षदगण उन प्रभुकी सेवा<br>कर रहे हैं॥१४॥                                                                                       |
| भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं                                                   | उनका मुखकमल प्रसाद-मधुर मुसकानसे युक्त<br>है। आँखोंमें लाल-लाल डोरियाँ हैं। बड़ी मोहक और                                                               |
| प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् ।<br>                                                | मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी–अभी<br><br>गुखा०।                                                                                               |

| २२४ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                      | रागवत [अ०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं<br>पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया॥१५<br>अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं<br>वृतं चतुःषोडशपञ्चशक्तिभिः।<br>युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाधुवैः<br>स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्॥१६ | अपने प्रेमी भक्तको अपना सर्वस्व दे देंगे। सिरपर<br>मुकुट, कानोंमें कुण्डल और कंधेपर पीताम्बर जगमगा<br>रहे हैं। वक्ष:स्थलपर एक सुनहरी रेखाके रूपमें<br>श्रीलक्ष्मीजी विराजमान हैं और सुन्दर चार भुजाएँ<br>हैं॥१५॥ वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसनपर<br>विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, मन,<br>दस इन्द्रिय, शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ और पंचभूत—<br>ये पचीस शक्तियाँ मूर्तिमान् होकर उनके चारों ओर<br>खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और<br>वैराग्य—इन छ: नित्यसिद्ध स्वरूपभृत शक्तियोंसे वे |
| तद्दर्शनाह्णादपरिप्लुतान्तरो<br>हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः।<br>ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्<br>यत् पारमहंस्येन पथाधिगम्यते॥ १७                                                                 | सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी<br>ये नित्यरूपसे निवास नहीं करतीं। वे सर्वेश्वर प्रभु<br>अपने नित्य आनन्दमय स्वरूपमें ही नित्य-निरन्तर<br>निमग्न रहते हैं॥१६॥ उनका दर्शन करते ही<br>ब्रह्माजीका हृदय आनन्दके उद्रेकसे लबालब भर<br>गया। शरीर पुलिकत हो उठा, नेत्रोंमें प्रेमाश्रु छलक<br>आये। ब्रह्माजीने भगवान्के उन चरणकमलोंमें, जो                                                                                                                                                                           |
| तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणम्। बभाष ईषित्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्॥ १८                                                                       | परमहंसोंके निवृत्तिमार्गसे प्राप्त हो सकते हैं, सिर<br>झुकाकर प्रणाम किया॥ १७॥ ब्रह्माजीके प्यारे भगवान्<br>अपने प्रिय ब्रह्माको प्रेम और दर्शनके आनन्दमें<br>निमग्न, शरणागत तथा प्रजा-सृष्टिके लिये आदेश<br>देनेके योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने<br>ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा मन्द मुसकानसे अलंकृत<br>वाणीमें कहा—॥ १८॥                                                                                                                                                                                             |
| श्रीभगवानुवाच<br>त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ सिसृक्षया।<br>चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्॥ १९                                                                                             | श्रीभगवान्ने कहा — ब्रह्माजी! तुम्हारे हृदयमें<br>तो समस्त वेदोंका ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टिरचनाकी<br>इच्छासे चिरकालतक तपस्या करके मुझे भलीभाँति<br>सन्तुष्ट कर दिया है। मनमें कपट रखकर योगसाधन<br>करनेवाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते॥ १९॥<br>तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो अभिलाषा हो, वही                                                                                                                                                                                                                        |
| वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितम्। ब्रह्मञ्छ्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः॥ २०                                                                                                            | वर मुझसे माँग लो। क्योंकि मैं मुँहमाँगी वस्तु देनेमें<br>समर्थ हूँ। ब्रह्माजी! जीवके समस्त कल्याणकारी<br>साधनोंका विश्राम—पर्यवसान मेरे दर्शनमें ही है॥ २०॥<br>तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जलमें मेरी वाणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्।<br>यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः॥ २१                                                                                                                           | सुनकर इतनी घोर तपस्या की है, इसीसे मेरी इच्छासे<br>तुम्हें मेरे लोकका दर्शन हुआ है॥ २१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| अ० ९] द्वितीय                                                                                                                   | स्कन्ध २२५                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्विय कर्मविमोहिते।<br>तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ॥ २२                                           | तुम उस समय सृष्टिरचनाका कर्म करनेमें<br>किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहे थे। इसीसे मैंने तुम्हें तपस्या<br>करनेकी आज्ञा दी थी। क्योंकि निष्पाप! तपस्या मेरा                                                                                  |
| सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः।<br>बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः॥ २३                                             | हृदय है और मैं स्वयं तपस्याका आत्मा हूँ॥ २२॥ मैं<br>तपस्यासे ही इस संसारकी सृष्टि करता हूँ, तपस्यासे<br>ही इसका धारण–पोषण करता हूँ और फिर तपस्यासे<br>ही इसे अपनेमें लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक<br>दुर्लङ्घ्य शक्ति है॥ २३॥    |
| ब्रह्मोवाच                                                                                                                      | दुलङ्क्य शाक्त हु॥ २३॥<br><b>ब्रह्माजीने कहा</b> —भगवन्! आप समस्त                                                                                                                                                                   |
| भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्।<br>वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्॥ २४                                      | प्राणियोंके अन्तःकरणमें साक्षीरूपसे विराजमान रहते<br>हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञानसे यह जानते ही हैं कि<br>मैं क्या करना चाहता हूँ॥ २४॥ नाथ! आप कृपा<br>करके मुझ याचककी यह माँग पूरी कीजिये कि मैं                                    |
| तथापि <sup>१</sup> नाथमानस्य नाथ <sup>२</sup> नाथय नाथितम्।<br>परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः॥ २५                         | रूपरिहत आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपोंको<br>जान सकूँ॥ २५॥ आप मायाके स्वामी हैं, आपका<br>संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने<br>मुँहसे जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और                                           |
| यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशक्त्युपबृंहितम्।<br>विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना॥ २६                                    | फिर उसे अपनेमें लीन कर लेती है, वैसे ही आप<br>अपनी मायाका आश्रय लेकर इस विविध-शक्तिसम्पन्न<br>जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेके लिये<br>अपने-आपको ही अनेक रूपोंमें बना देते हैं और                                              |
| क्रीडस्यमोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते।<br>तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मिय <sup>३</sup> माधव॥ २७                                  | क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं—<br>इस मर्मको मैं जान सकूँ, ऐसा ज्ञान आप मुझे<br>दीजिये॥ २६-२७॥                                                                                                                        |
| भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः।<br>नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात्॥ २८                                              | आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं सजग<br>रहकर सावधानीसे आपकी आज्ञाका पालन कर सकूँ<br>और सृष्टिकी रचना करते समय भी कर्तापन आदिके<br>अभिमानसे बँध न जाऊँ॥ २८॥<br>प्रभो! आपने एक मित्रके समान हाथ पकड़कर                                 |
| यावत् सखा सख्युरिवेश ते कृतः<br>प्रजाविसर्गे विभजामि भो जनम्।<br>अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो<br>मा मे समुन्नद्धमदोऽजमानिनः॥ २९ | मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अत: जब मैं<br>आपकी इस सेवा—सृष्टिरचनामें लगूँ और सावधानीसे<br>पूर्वसृष्टिके गुण-कर्मानुसार जीवोंका विभाजन करने<br>लगूँ, तब कहीं अपनेको जन्म-कर्मसे स्वतन्त्र मानकर<br>प्रबल अभिमान न कर बैठूँ॥ २९॥ |
| १. प्रा० पा०—अथापि। २. प्रा० पा०—नाथनाथ                                                                                         | जनार्चित। ३. प्रा० पा०—मम।                                                                                                                                                                                                          |

## यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्यावचेष्वनु<sup>१</sup>। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्॥ ३४ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः। सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वही वास्तविक तत्त्व हैं।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा॥ ३५ जो आत्मा अथवा परमात्माका तत्त्व जानना चाहते हैं. उन्हें केवल इतना ही जाननेकी आवश्यकता है॥ ३५॥

ब्रह्माजी! तुम अविचल समाधिके द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमें पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प-

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। कल्पमें विविध प्रकारकी सृष्टिरचना करते रहनेपर भी भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्।। ३६ कभी मोह नहीं होगा॥३६॥

१. प्रा० पा०-चेषु च।

द्वितीय स्कन्ध

220

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — लोकपितामह

था॥४३॥ परीक्षित्! जिस समय मेरे परमतेजस्वी पिता सरस्वतीके तटपर बैठकर परमात्माके ध्यानमें

अ० ९]

श्रीशुक उवाच

नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप।
ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे॥ ४४

यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदम्।
यथाऽऽसीत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्रनशः॥ ४५

इति श्रीमद्भाग्वते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां

द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्याय:॥९॥

१. प्रा॰ पा॰—भवान् यदनु।

### भागवतके दस लक्षण श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इस

अथ दशमोऽध्यायः

अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमृतयः।

श्रीशुक उवाच

मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः॥

दशमस्य विश्दुध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्।

वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा॥

भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृत:।

ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः ॥

स्थितिर्वेकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः। मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः॥

अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनाम्<sup>१</sup>।

सतामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबंहिताः॥

निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः। मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः॥

आभासञ्च निरोधञ्च यंतञ्चाध्यवसीयते।

स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते<sup>३</sup>॥

'सर्ग' कहते हैं। उस विराट् पुरुषसे उत्पन्न ब्रह्माजीके द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियोंका निर्माण होता है,

उसका नाम है 'विसर्ग'॥३॥ प्रतिपद नाशकी ओर

बढनेवाली सुष्टिको एक मर्यादामें स्थिर रखनेसे भगवान् विष्णुकी जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम 'स्थान' है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टिमें भक्तोंके ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है 'पोषण'। मन्वन्तरोंके अधिपति जो भगवद्धक्ति और

प्रजापालनरूप शुद्ध धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसे 'मन्वन्तर' कहते हैं। जीवोंकी वे वासनाएँ, जो कर्मके द्वारा उन्हें बन्धनमें डाल देती हैं, 'ऊति' नामसे कही जाती हैं॥४॥ भगवानुके विभिन्न अवतारोंके और

उनके प्रेमी भक्तोंकी विविध आख्यानोंसे युक्त गाथाएँ 'ईशकथा' हैं॥५॥ जब भगवान् योगनिद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीवका अपनी उपाधियोंके साथ उनमें लीन हो जाना 'निरोध' है।

अज्ञानकल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्मभावका परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मामें

भागवतपुराणमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति,

मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय—इन दस विषयोंका वर्णन है॥१॥ इनमें जो दसवाँ

आश्रय-तत्त्व है, उसीका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिये कहीं श्रुतिसे, कहीं तात्पर्यसे और कहीं दोनोंके अनुकूल अनुभवसे महात्माओंने अन्य नौ विषयोंका

बड़ी सुगम रीतिसे वर्णन किया है॥२॥ ईश्वरकी

प्रेरणासे गुणोंमें क्षोभ होकर रूपान्तर होनेसे जो आकाशादि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, अहंकार और महत्तत्त्वकी उत्पत्ति होती है, उसको

स्थित होना ही 'मुक्ति' है॥ ६॥ परीक्षित्! इस चराचर

[अ०१०

जगत्की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्वसे प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय' है। शास्त्रोंमें

उसीको परमात्मा कहा गया है॥७॥

१. प्रा० पा०—नुवर्णितम्। २. प्रा० पा०—तपस्तद् यत्र गीयते। ३. प्रा० पा०—जप्यते।

| अ० १०] द्वितीय                                                                                                                                                                                 | स्कन्ध २२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः ।<br>यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो <sup>१</sup> ह्याधिभौतिकः ॥ ८                                                                                         | जो नेत्र आदि इन्द्रियोंका अभिमानी द्रष्टा जीव<br>है, वही इन्द्रियोंके अधिष्ठातृदेवता सूर्य आदिके रूपमें<br>भी है और जो नेत्रगोलक आदिसे युक्त दृश्य देह है,<br>वही उन दोनोंको अलग-अलग करता है॥८॥ इन                                                                                                         |
| एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे।<br>त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः॥ ९<br>पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः <sup>२</sup> ।<br>आत्मनोऽयनमन्विच्छन्नपोऽस्त्राक्षीच्छुचिः शुचीः॥ १० | तीनोंमें यदि एकका भी अभाव हो जाय तो दूसरे<br>दोकी उपलब्धि नहीं हो सकती। अत: जो इन<br>तीनोंको जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान<br>'आश्रय' तत्त्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है,<br>दूसरा कोई नहीं॥९॥<br>जब पूर्वोक्त विराट् पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर<br>निकला, तब वह अपने रहनेका स्थान ढूँढने लगा और |
| तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्।<br>तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः॥ ११                                                                                                          | स्थानकी इच्छासे उस शुद्ध-संकल्प पुरुषने अत्यन्त<br>पवित्र जलकी सृष्टि की॥ १०॥ विराट् पुरुषरूप 'नर'<br>से उत्पन्न होनेके कारण ही जलका नाम 'नार' पड़ा<br>और उस अपने उत्पन्न किये हुए 'नार' में वह पुरुष<br>एक हजार वर्षोंतक रहा, इसीसे उसका नाम 'नारायण'                                                     |
| द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च।<br>यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया॥ १२                                                                                                             | हुआ॥ ११॥ उन नारायणभगवान्की कृपासे ही द्रव्य,<br>कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदिकी सत्ता है।<br>उनके उपेक्षा कर देनेपर और किसीका अस्तित्व नहीं                                                                                                                                                                 |
| एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः ।<br>वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा ॥ १३                                                                                                | रहता॥ १२॥ उन अद्वितीय भगवान् नारायणने योगनिद्रासे<br>जगकर अनेक होनेकी इच्छा की। तब अपनी मायासे<br>उन्होंने अखिल ब्रह्माण्डके बीजस्वरूप अपने सुवर्णमय<br>वीर्यको तीन भागोंमें विभक्त कर दिया—अधिदैव,<br>अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित्! विराट् पुरुषका                                                       |
| अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतिमिति प्रभुः।<br>यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधाभिद्यत तच्छृणु॥ १४                                                                                                            | एक ही वीर्य तीन भागोंमें कैसे विभक्त हुआ, सो<br>सुनो॥१३-१४॥<br>विराट् पुरुषके हिलने-डोलनेपर उनके शरीरमें                                                                                                                                                                                                   |
| अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ।<br>ओजः सहो बलं जज्ञे <sup>३</sup> ततः प्राणो महानसुः ॥ १५                                                                                               | रहनेवाले आकाशसे इन्द्रियबल, मनोबल और शरीरबलकी<br>उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न<br>हुआ॥ १५॥ जैसे सेवक अपने स्वामी राजाके पीछे-<br>पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरोंमें प्राणके प्रबल                                                                                                       |
| अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु।<br>अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः॥ १६                                                                                                           | रहनेपर ही सारी इन्द्रियाँ प्रबल रहती हैं और जब वह<br>सुस्त पड़ जाता है, तब सारी इन्द्रियाँ भी सुस्त हो<br>जाती हैं॥१६॥                                                                                                                                                                                     |
| १. प्रा० पा०—स स्मृतो। २. प्रा० पा०—विसर्गतः                                                                                                                                                   | । ३. प्रा॰ पा॰—तेजस्ततः।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| २३० श्रीमद्भ                                                                                                                             | ागवत [ अ० १०                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राणेन क्षिपता क्षुत् तृडन्तरा जायते प्रभोः <sup>१</sup> ।                                                                              | जब प्राण जोरसे आने-जाने लगा, तब विराट्                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत॥ १७                                                                                                | पुरुषको भूख-प्यासका अनुभव हुआ। खाने-पीनेकी<br>इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीरमें मुख प्रकट<br>हुआ॥ १७॥ मुखसे तालु और तालुसे रसनेन्द्रिय प्रकट                                                                                                                                            |
| मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते।<br>ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते॥ १८                                                   | हुई। इसके बाद अनेकों प्रकारके रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है॥ १८॥ जब उनकी इच्छा बोलनेकी हुई तब वाक्-इन्द्रिय, उसके अधिष्ठातृदेवता अग्नि और उनका विषय बोलना—ये तीनों प्रकट                                                                                                      |
| विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग् व्याहृतं तयोः।<br>जले वै तस्य <sup>२</sup> सुचिरं निरोधः समजायत॥ १९                                    | हुए। इसके बाद बहुत दिनोंतक उस जलमें ही वे रुके<br>रहे॥ १९॥ श्वासके वेगसे नासिका-छिद्र प्रकट हो<br>गये। जब उन्हें सूँघनेकी इच्छा हुई, तब उनकी नाक<br>घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गयी और उसके देवता गन्धको                                                                                         |
| नासिके निरभिद्येतां दोधूयित नभस्वित।<br>तत्र वायुर्गन्थवहो घ्राणो निस जिघृक्षतः॥ २०                                                      | फैलानेवाले वायुदेव प्रकट हुए॥२०॥ पहले उनके<br>शरीरमें प्रकाश नहीं था; फिर जब उन्हें अपनेको तथा<br>दूसरी वस्तुओंको देखनेकी इच्छा हुई, तब नेत्रोंके<br>छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेन्द्रिय प्रकट हो<br>गये। इन्हींसे रूपका ग्रहण होने लगा॥२१॥ जब                                    |
| यदाऽऽत्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः ।<br>निर्भिन्ने ह्यक्षिणी <sup>३</sup> तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः ॥ २१                          | वेदरूप ऋषि विराट् पुरुषको स्तुतियोंके द्वारा जगाने<br>लगे, तब उन्हें सुननेकी इच्छा हुई। उसी समय कान,<br>उनकी अधिष्ठातृदेवता दिशाएँ और श्रोत्रेन्द्रिय प्रकट<br>हुई। इसीसे शब्द सुनायी पड़ता है॥ २२॥ जब उन्होंने                                                                            |
| बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघृक्षतः।<br>कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः॥ २२                                                | वस्तुओंकी कोमलता, कठिनता, हलकापन, भारीपन,<br>उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाही तब उनके<br>शरीरमें चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वीमेंसे जैसे वृक्ष निकल<br>आते हैं, उसी प्रकार उस चर्ममें रोएँ पैदा हुए और                                                                                             |
| वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम्।<br>जिघृक्षतस्त्वङ्निभिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः।<br>तत्र चान्तर्बेहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः॥ २३ | उसके भीतर-बाहर रहनेवाला वायु भी प्रकट हो<br>गया। स्पर्श ग्रहण करनेवाली त्वचा-इन्द्रिय भी साथ-<br>ही-साथ शरीरमें चारों ओर लिपट गयी और उससे<br>उन्हें स्पर्शका अनुभव होने लगा॥ २३॥ जब उन्हें<br>अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा हुई, तब उनके<br>हाथ उग आये। उन हाथोंमें ग्रहण करनेकी शक्ति |
| हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया।<br>तयोस्तु बलमिन्द्रश्च <sup>४</sup> आदानमुभयाश्रयम्॥ २४                                          | हस्तेन्द्रिय तथा उनके अधिदेवता इन्द्र प्रकट हुए और<br>दोनोंके आश्रयसे होनेवाला ग्रहणरूप कर्म भी प्रकट<br>हो गया॥ २४॥                                                                                                                                                                       |
| १. प्रा० पा०—ावभा:।२. प्रा० पा०—सुाचर) तस्य। इ                                                                                           | १. प्रा० पा०—अक्षिणी।४. प्रा० पा०—बलवानिन्द्र आदा०                                                                                                                                                                                                                                         |

| अ० १०] द्वितीय                                          | स्कन्ध २३१                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकाम्।                  | जब उन्हें अभीष्ट स्थानपर जानेकी इच्छा हुई,             |
| पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः १ ॥ २५ | तब उनके शरीरमें पैर उग आये। चरणोंके साथ ही             |
| पद्म्या यज्ञः स्वयं हृष्यं कमामः ।क्रावतं गृतमः ।। २५   | चरण-इन्द्रियके अधिष्ठातारूपमें वहाँ स्वयं यज्ञपुरुष    |
|                                                         | भगवान् विष्णु स्थित हो गये और उन्हींमें चलनारूप        |
| निरभिद्यत शिश्नो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः।               | कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रियसे चलकर          |
| •                                                       | यज्ञ-सामग्री एकत्र करते हैं॥२५॥ सन्तान,                |
| उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्।। २६            | रति और स्वर्ग-भोगकी कामना होनेपर विराट् पुरुषके        |
|                                                         | शरीरमें लिंगकी उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेन्द्रिय और    |
| . , , , , , ,                                           | प्रजापति देवता तथा इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले           |
| उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम्।                | कामसुखका आविर्भाव हुआ॥२६॥ जब उन्हें                    |
| ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः॥ २७               | मलत्यागकी इच्छा हुई, तब गुदाद्वार प्रकट हुआ।           |
| -                                                       | तत्पश्चात् उसमें पायु-इन्द्रिय और मित्र-देवता उत्पन्न  |
|                                                         | हुए। इन्हीं दोनोंके द्वारा मलत्यागकी क्रिया सम्पन्न    |
| आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः।                 | होती है॥ २७॥ अपानमार्गद्वारा एक शरीरसे दूसरे           |
| तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्॥ २८           | शरीरमें जानेकी इच्छा होनेपर नाभिद्वार प्रकट हुआ।       |
| तित्राचा निर्दास्य मृत्युः यूथ्ययत्यनु मयात्रयम् ॥ २०   | उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनोंके        |
|                                                         | आश्रयसे ही प्राण और अपानका बिछोह यानी मृत्यु           |
| आदित्सोरन्नपानानामासन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः।               | होती है॥ २८॥ जब विराट् पुरुषको अन्न-जल ग्रहण           |
|                                                         | करनेकी इच्छा हुई, तब कोख, आँतें और नाड़ियाँ            |
| नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये॥ २९      | उत्पन्न हुईं। साथ ही कुक्षिके देवता समुद्र, नाड़ियोंके |
|                                                         | देवता निदयाँ एवं तुष्टि और पुष्टि—ये दोनों उनके        |
| <del></del>                                             | आश्रित विषय उत्पन्न हुए॥ २९॥ जब उन्होंने अपनी          |
| निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत।                   | मायापर विचार करना चाहा, तब हृदयकी उत्पत्ति             |
| ततो मेनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च॥ ३०              | हुई। उससे मनरूप इन्द्रिय और मनसे उसका देवता            |
| <del>.</del>                                            | चन्द्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट               |
|                                                         | हुए॥ ३०॥ विराट् पुरुषके शरीरमें पृथ्वी, जल और          |
| त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोमञ्जास्थिधातवः ।                  | तेजसे सात धातुएँ प्रकट हुईं—त्वचा, चर्म, मांस,         |
| भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः॥ ३१       | रुधिर, मेद, मञ्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश,           |
| Servencian (in New Samuel and in 67                     | जल और वायुसे प्राणोंकी उत्पत्ति हुई॥ ३१॥ श्रोत्रादि    |
|                                                         | सब इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंको ग्रहण करनेवाली हैं।     |
| ३<br>गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः।          | वे विषय अहंकारसे उत्पन्न हुए हैं। मन सब                |
| <b>3</b> .                                              | विकारोंका उत्पत्तिस्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थोंका  |
| मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी॥ ३२            | बोध करानेवाली है॥ ३२॥                                  |
|                                                         |                                                        |
| ८. प्राण्याणामा २. प्राण्याणामनश्चन्द्र १               | शता २. प्राप् पाप— मूतात्मण।                           |

[ अo १o 232 श्रीमद्भागवत एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया। मैंने भगवान्के इस स्थूलरूपका वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहरकी ओरसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् ॥ ३३ आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व और प्रकृति—इन आठ आवरणोंसे घिरा हुआ है॥ ३३॥ अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम्। इससे परे भगवान्का अत्यन्त सूक्ष्मरूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अन्तसे रहित अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम्॥ ३४ एवं नित्य है। वाणी और मनकी वहाँतक पहुँच नहीं है॥ ३४॥ अमुनी भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते। मैंने तुम्हें भगवान्के स्थूल और सूक्ष्म-व्यक्त उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टे विपश्चितः॥ ३५ और अव्यक्त जिन दो रूपोंका वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवानुकी मायाके द्वारा रचित हैं। इसलिये विद्वान् पुरुष इन दोनोंको ही स्वीकार नहीं करते॥ ३५॥ स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक्। वास्तवमें भगवान् निष्क्रिय हैं। अपनी शक्तिसे नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मकः परः॥ ३६ ही वे सिक्रय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्माका या विराट्रूप धारण करके वाच्य और वाचक-शब्द और उसके अर्थके रूपमें प्रकट होते हैं और अनेकों प्रजापतीन्मनून् देवानृषीन् पितृगणान् पृथक्। नाम, रूप तथा क्रियाएँ स्वीकार करते हैं॥ ३६॥ सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याधासुरगुह्यकान् ॥ ३७ परीक्षित्! प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, अस्र, यक्ष, किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किम्पुरुषोरगान्। किन्नर,अप्सराएँ, नाग, सर्प, किम्पुरुष, उरग, मातुकाएँ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्माण्ड, उन्माद, मातृ <sup>१</sup> रक्षःपिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् ॥ ३८ वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पश्, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसारमें नाम-रूप हैं, सब कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि। भगवानुके ही हैं॥ ३७—३९॥ संसारमें चर और अचर भेदसे दो प्रकारके तथा खगान्मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्नृप सरीसृपान् ॥ ३९ जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज भेदसे चार प्रकारके जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी द्विविधाश्चतुर्विधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसः। प्राणी हैं, सब-के-सब शुभ-अशुभ और मिश्रित कुशलाकुशला<sup>२</sup> मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः ॥ ४० कर्मों के तदनुरूप फल हैं ॥ ४०॥ सत्त्वकी प्रधानतासे देवता, रजोगुणकी प्रधानतासे मनुष्य और तमोगुणकी प्रधानतासे नारकीय योनियाँ सत्त्वं रजस्तम इति तिस्त्रः सुरनृनारकाः। मिलती हैं। इन गुणोंमें भी जब एक गुण दूसरे दो तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। गुणोंसे अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गतिके तीन-यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते॥ ४१ तीन भेद और हो जाते हैं।॥४१॥ १. प्रा० पा०—मातृरक्ष:०। २. प्रा० पा०—कुशलाकुशलिमश्राणां।

| २३४ श्रीमद                                                                                                                                                 | रागवत [ अ० १०                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| कुत्र कौषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः।<br>यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाच ह॥ ४९                                                               | उस यात्रामें मैत्रेय ऋषिके साथ अध्यात्मके<br>सम्बन्धमें उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेयजीने<br>उनके प्रश्न करनेपर किस तत्त्वका उपदेश किया ?॥ ४९॥                                          |  |
| ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्।<br>बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः॥५०                                                                    | सूतजी! आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप<br>विदुरजीका वह चिरत्र हमें सुनाइये। उन्होंने अपने<br>भाई-बन्धुओंको क्यों छोड़ा और फिर उनके पास<br>क्यों लौट आये?॥५०॥                                 |  |
| <i>सूत उवाच</i><br>राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः।<br>तद्वोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः॥५१                                               | सूतजीने कहा—शौनकादि ऋषियो! राजा<br>परीक्षित्ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नोंके उत्तरमें<br>श्रीशुकदेवजी महाराजने जो कुछ कहा था, वही मैं<br>आपलोगोंसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनिये॥ ५१॥ |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां<br>संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम<br>दशमोऽध्याय:॥ १०॥<br>─────────── |                                                                                                                                                                                            |  |
| ॥ इति द्वितीयः स्कन्धः समाप्तः॥                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |
| 3 % 3                                                                                                                                                      | <b>ἄ</b> ε <b>ἀ</b> ί                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |

# श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

### तृतीय स्कन्धः

### अथ प्रथमोऽध्यायः

उद्धव और विदुरकी भेंट

कहा—सुनो॥५॥

एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल। क्षत्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्॥ १ यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवानखिलेश्वरः। पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्॥२ राजोवाच कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास सङ्गमः। कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो॥३ न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः॥ ४ सूत उवाच स एवमृषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता। प्रत्याह तं सुबहुवित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति॥५ श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतानसाधून् पुष्णन्नधर्मेण विनष्टदृष्टि:। भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह।। ६ सभायां कुरुदेवदेव्याः

केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यम्।

स्वास्त्रैर्हरन्याः कुचकुङ्कुमानि॥७

वारयामास नृपः स्नुषायाः

यदा

श्रीशुक उवाच

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! जो बात तुमने पूछी है, वही पूर्वकालमें अपने सुख-समृद्धिसे पूर्ण घरको छोड़कर वनमें गये हुए विदुरजीने भगवान् मैत्रेयजीसे पूछी थी॥ १॥ जब सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंके दूत बनकर गये थे, तब वे दुर्योधनके महलोंको छोड़कर, उसी विदुरजीके घरमें उसे अपना ही समझकर बिना बुलाये चले गये थे॥२॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—प्रभो! यह तो बतलाइये कि भगवान् मैत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कहाँ और किस समय हुआ था?॥३॥ पवित्रात्मा विदुरने महात्मा मैत्रेयजीसे कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा; क्योंकि उसे तो मैत्रेयजी-जैसे साधुशिरोमणिने अभिनन्दनपूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था॥४॥ सूतजी कहते हैं - सर्वज्ञ शुकदेवजीने राजा परीक्षित्के इस प्रकार पूछनेपर अति प्रसन्न होकर

**श्रीशुकदेवजी कहने लगे**—परीक्षित्! यह

उन दिनोंकी बात है, जब अन्धे राजा धृतराष्ट्रने

अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रोंका पालन-पोषण करते

हुए अपने छोटे भाई पाण्डुके अनाथ बालकोंको

लाक्षाभवनमें भेजकर आग लगवा दी॥६॥ जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिरकी पटरानी

द्रौपदीके केश दु:शासनने भरी सभामें खींचे, उस

समय द्रौपदीकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली

और उस प्रवाहसे उसके वक्षःस्थलपर लगा हुआ

केसर भी बह चला; किन्तु धृतराष्ट्रने अपने पुत्रको

उस कुकर्मसे नहीं रोका॥७॥

| २३६ श्रीमद्भ                                                                             | रागवत [ अ० १                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः<br>सत्यावलम्बस्य वनागतस्य।                                 | दुर्योधनने सत्यपरायण और भोले-भाले युधिष्ठिरका<br>राज्य जूएमें अन्यायसे जीत लिया और उन्हें वनमें<br>निकाल दिया। किन्तु वनसे लौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब       |
| न याचतोऽदात्समयेन दायं<br>तमो जुषाणो यदजातशत्रोः॥ ८                                      | उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग माँगा, तब भी<br>मोहवश उन्होंने उन अजातशत्रु युधिष्ठिरको उनका                                                             |
| यदा च पार्थप्रहितः सभायां<br>जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः।                                 | हिस्सा नहीं दिया॥८॥ महाराज युधिष्ठिरके भेजनेपर<br>जब जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णने कौरवोंकी सभामें<br>हितभरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनोंको           |
| न तानि पुंसाममृतायनानि<br>राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः॥ ९                                   | अमृत-से लगे, पर कुरुराजने उनके कथनको कुछ भी<br>आदर नहीं दिया। देते कैसे ? उनके तो सारे पुण्य नष्ट<br>हो चुके थे॥९॥ फिर जब सलाहके लिये विदुरजीको            |
| यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो<br>मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन।                                 | बुलाया गया, तब मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ विदुरजीने राज्यभवनमें<br>जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति                                          |
| अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान्                                                              | दी, जिसे नीति-शास्त्रके जाननेवाले पुरुष 'विदुरनीति'<br>कहते हैं॥ १०॥<br>उन्होंने कहा—'महाराज! आप अजातशत्रु महात्मा                                         |
| यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति॥१०<br>अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं                             | युधिष्ठिरको उनका हिस्सा दे दीजिये। वे आपके न<br>सहनेयोग्य अपराधको भी सह रहे हैं। भीमरूप काले                                                               |
| तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः।<br>सहानुजो यत्र वृकोदराहिः                                    | नागसे तो आप भी बहुत डरते हैं; देखिये, वह अपने<br>छोटे भाइयोंके सहित बदला लेनेके लिये बड़े क्रोधसे<br>फुफकारें मार रहा है॥११॥ आपको पता नहीं,                |
| श्वसन् रुषा यत्त्वमलं बिभेषि॥११<br>पार्थांस्तु देवो भगवान्मुकुन्दो                       | भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंको अपना लिया है। वे<br>यदुवीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी<br>द्वारकापुरीमें विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वीके सभी           |
| गृहीतवान् सक्षितिदेवदेवः ।<br>आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो<br>विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः ॥ १२ | बड़े-बड़े राजाओंको अपने अधीन कर लिया है तथा<br>ब्राह्मण और देवता भी उन्होंके पक्षमें हैं॥ १२॥ जिसे<br>आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ-में-        |
| स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते                                                                | हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधनके रूपमें तो<br>मूर्तिमान् दोष ही आपके घरमें घुसा बैठा है। यह तो<br>साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाला है। इसीके |
| गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या।<br>पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री-                         | कारण आप भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख होकर श्रीहीन<br>हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुलकी कुशल                                                                   |
| स्त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय॥१३<br>इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन                                 | चाहते हैं तो इस दुष्टको तुरन्त ही त्याग दीजिये'॥ १३॥<br>विदुरजीका ऐसा सुन्दर स्वभाव था कि साधुजन<br>भी उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते थे। किंतु उनकी        |
| प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण।                                                                 | यह बात सुनते ही कर्ण, दु:शासन और शकुनिके                                                                                                                   |

| अ० १] तृतीय                                                                                  | स्कन्ध २३७                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः<br>क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन॥१४<br>क एनमत्रोपजुहाव जिह्यं             | सिंहत दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने लगे<br>और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा—'अरे!<br>इस कुटिल दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है? यह                           |
| क एनमत्रापजुहाव ।जह्म<br>दास्याः सुतं यद्धलिनैव पुष्टः।<br>तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते     | जिनके टुकड़े खा-खाकर जीता है, उन्हींके प्रतिकूल<br>होकर शत्रुका काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो                                                                      |
| तास्मन् प्रतापः परकृत्य आस्त<br>निर्वास्यतामाशु पुराच्छ्वसानः॥१५<br>स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणै- | मत लो, परंतु इसे हमारे नगरसे तुरन्त बाहर निकाल<br>दो'॥ १४-१५॥ भाईके सामने ही कानोंमें बाणके<br>समान लगनेवाले इन अत्यन्त कठोर वचनोंसे मर्माहत                           |
| भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि।<br>स्वयं धनुद्वीरि निधाय मायां<br>गतव्यथोऽयादुरु मानयानः॥१६   | होकर भी विदुरजीने कुछ बुरा न माना और भगवान्की<br>मायाको प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वारपर रख<br>वे हस्तिनापुरसे चल दिये॥ १६॥ कौरवोंको विदुर-                            |
| स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो<br>गजाह्वयात्तीर्थपदः पदानि।                                        | जैसे महात्मा बड़े पुण्यसे प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुरसे<br>चलकर पुण्य करनेकी इच्छासे भूमण्डलमें तीर्थपाद<br>भगवान्के क्षेत्रोंमें विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, |
| अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां<br>स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः॥१७                         | रुद्र, अनन्त आदि अनेकों मूर्तियोंके रूपमें विराजमान<br>हैं॥ १७॥ जहाँ-जहाँ भगवान्की प्रतिमाओंसे सुशोभित<br>तीर्थस्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और                 |
| पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे-<br>ष्वपङ्कतोयेषु सरित्सरःसु।<br>अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु        | निर्मल जलसे भरे हुए नदी-सरोवर आदि थे, उन सभी<br>स्थानोंमें वे अकेले ही विचरते रहे॥ १८॥ वे अवधूत-<br>वेषमें स्वच्छन्दतापूर्वक पृथ्वीपर विचरते थे, जिससे                 |
| चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः॥ १८<br>गां पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः                                | आत्मीयजन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीरको सजाते<br>न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्धवृत्तिसे<br>जीवन-निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थमें स्नान करते,                   |
| सदाऽऽप्लुतोऽधःशयनोऽवधूतः ।<br>अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो<br>व्रतानि चेरे हरितोषणानि॥१९           | जमीनपर सोते और भगवान्को प्रसन्न करनेवाले<br>व्रतोंका पालन करते रहते थे॥१९॥                                                                                             |
| इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं<br>कालेन यावद्गतवान् प्रभासम्।                                    | इस प्रकार भारतवर्षमें ही विचरते-विचरते जबतक<br>वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तबतक भगवान् श्रीकृष्णकी<br>सहायतासे महाराज युधिष्ठिर पृथ्वीका एकच्छत्र                      |
| तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा-<br>मेकातपत्रामजितेन पार्थः॥ २०                                     | अखण्ड राज्य करने लगे थे॥२०॥ वहाँ उन्होंने<br>अपने कौरव बन्धुओंके विनाशका समाचार सुना, जो<br>आपसकी कलहके कारण परस्पर लड़-भिड़कर उसी                                     |
| तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनिष्टि<br>वनं यथा वेणुजविह्नसंश्रयम्।<br>संसाधिका सुरुणायस्थोनान      | प्रकार नष्ट हो गये थे, जैसे अपनी ही रगड़से उत्पन्न<br>हुई आगसे बाँसोंका सारा जंगल जलकर खाक हो                                                                          |
| संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्<br>सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्॥ २१                               | जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप<br>सरस्वतीके तीरपर आये॥ २१॥                                                                                                   |

| २३८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                               | रागवत [ अ० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च<br>पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः।<br>तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य<br>यच्छ्राद्धदेवस्य स आसिषेवे॥२२<br>अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः<br>कृतानि नानायतनानि विष्णोः।<br>प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि<br>यद्दर्शनात्कृष्णमनुस्मरन्ति ॥२३<br>ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं | वहाँ उन्होंने त्रित, उशना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्धदेवके नामोंसे प्रसिद्ध ग्यारह तीथींका सेवन किया॥ २२॥ इनके सिवा पृथ्वीमें ब्राह्मण और देवताओंके स्थापित किये हुए जो भगवान् विष्णुके और भी अनेकों मन्दिर थे, जिनके शिखरोंपर भगवान्के प्रधान आयुध चक्रके चिह्न थे और जिनके दर्शनमात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया॥ २३॥ वहाँसे चलकर वे धन-धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशोंमें होते हुए जब कुछ दिनोंमें |
| सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च।<br>कालेन तावद्यमुनामुपेत्य                                                                                                                                                                                                                                 | कुरुजागल आदि दशाम हात हुए जब कुछ दिनाम<br>यमुनातटपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परमभागवत<br>उद्धवजीका दर्शन किया॥ २४॥ वे भगवान् श्रीकृष्णके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श॥२४<br>स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं<br>बृहस्पतेः प्राक् तनयं प्रतीतम्।                                                                                                                                                                                                 | उद्धवजाका दशन किया॥ २४॥ व भगवान् श्राकृष्णक<br>प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्तस्वभाव थे। वे पहले<br>बृहस्पतिजीके शिष्य रह चुके थे। विदुरजीने उन्हें<br>देखकर प्रेमसे गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने<br>आराध्य भगवान् श्रीकृष्ण और उनके आश्रित अपने                                                                                                                                                                                                                                    |
| आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं<br>स्वानामपृच्छद्भगवत्प्रजानाम् ॥२५<br>कच्चित्पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य-<br>पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णौ।<br>आसात उर्व्याः कुशलं विधाय                                                                                                                           | स्वजनोंका कुशल-समाचार पूछा॥ २५॥  विदुरजी कहने लगे—उद्धवजी! पुराणपुरुष बलरामजी और श्रीकृष्णने अपने ही नाभिकमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे इस जगत्में अवतार लिया है। वे पृथ्वीका भार उतारकर सबको आनन्द                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कृतक्षणौ कुशलं शूरगेहे॥ २६<br>कच्चित्कुरूणां परमः सुहृन्गे<br>भामः स आस्ते सुखमङ्ग शौरिः।<br>यो वै स्वसॄणां पितृवद्ददाति                                                                                                                                                                   | देते हुए अब श्रीवसुदेवजीके घर कुशलसे रह रहे हैं<br>न?॥ २६॥ प्रियवर! हम कुरुवंशियोंके परम सुहृद्<br>और पूज्य वसुदेवजी, जो पिताके समान उदारतापूर्वक<br>अपनी कुन्ती आदि बहिनोंको उनके स्वामियोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वरान् वदान्यो वरतर्पणेन॥२७<br>कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां<br>प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्ग वीरः।<br>यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे                                                                                                                                                                      | सन्तोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएँ देते<br>आये हैं, आनन्दपूर्वक हैं न?॥ २७॥ प्यारे उद्धवजी!<br>यादवोंके सेनापित वीरवर प्रद्युम्नजी तो प्रसन्न हैं न,<br>जो पूर्वजन्ममें कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणीजीने<br>ब्राह्मणोंकी आराधना करके भगवान्से प्राप्त किया                                                                                                                                                                                                             |
| आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे ॥ २८<br>कच्चित्सुखं सात्वतवृष्णिभोज-<br>दाशार्हकाणामधिपः स आस्ते ।<br>यमभ्यषिञ्चच्छतपत्रनेत्रो                                                                                                                                                               | था॥ २८॥ सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशार्हवंशी<br>यादवोंके अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुखसे हैं न,<br>जिन्होंने राज्य पानेकी आशाका सर्वथा परित्याग कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यमम्याषञ्चच्छतपत्रनत्रा<br>नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्॥२९                                                                                                                                                                                                                                   | दिया था किंतु कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने जिन्हें<br>फिरसे राजसिंहासनपर बैठाया॥ २९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| अ०१] तृतीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्कन्ध २३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| किच्चिद्धरेः सौम्य सुतः सदृक्ष<br>आस्तेऽग्रणी रिथनां साधु साम्बः।<br>असूत यं जाम्बवती व्रताढ्या<br>देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे॥३०<br>क्षेमं स किच्च्युयुधान आस्ते<br>यः फाल्गुनाल्लब्धधनूरहस्यः।<br>लेभेऽञ्जसाधोक्षजसेवयैव<br>गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्॥३१<br>किच्चद् बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते<br>श्वफल्कपुत्रो भगवत्रपन्नः।<br>यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु-<br>घ्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधैर्यः॥३२<br>किच्चिच्छवं देवकभोजपुत्र्या<br>विष्णुप्रजाया इव देवमातुः।<br>या वै स्वगर्भेण दधार देवं<br>त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्॥३३<br>अपिस्विदास्ते भगवान् सुखं वो<br>यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः।<br>यमामनन्ति स्म ह शब्दयोनिं | सौम्य! अपने पिता श्रीकृष्णके समान समस्त रिथयों में अग्रगण्य श्रीकृष्णतनय साम्ब सकुशल तो हैं न? ये पहले पार्वतीजीके द्वारा गर्भमें धारण किये हुए स्वामिकार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवतीने इन्हें जन्म दिया था॥ ३०॥ जिन्होंने अर्जुनसे रहस्ययुक्त धनुर्विद्याकी शिक्षा पायी है, वे सात्यिक तो कुशलपूर्वक हैं? वे भगवान् श्रीकृष्णकी सेवासे अनायास ही भगवज्जनोंकी उस महान् स्थितिपर पहुँच गये हैं, जो बड़े-बड़े योगियोंको भी दुर्लभ है॥ ३१॥ भगवान्के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान् अक्रूरजी भी प्रसन्न हैं न, जो श्रीकृष्णके चरणिवहोंसे अंकित व्रजके मार्गकी रजमें प्रेमसे अधीर होकर लोटने लगे थे?॥ ३२॥ भोजवंशी देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरह हैं न, जो देवमाता अदितिके समान ही साक्षात् विष्णुभगवान्की माता हैं? जैसे वेदत्रयी यज्ञविस्ताररूप अर्थको अपने मन्त्रोंमें धारण किये रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको अपने गर्भमें धारण किया था॥ ३३॥ आप भक्तजनोंकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले भगवान् अनिरुद्धजी सुखपूर्वक हैं न, जिन्हें शास्त्र वेदोंके आदिकारण और अन्त:करणचतुष्टयके चौथे अंश |
| मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम्॥ ३४<br>अपिस्विदन्ये च निजात्मदैव-<br>मनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये।<br>हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण-<br>गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य॥ ३५<br>अपि स्वदोभ्याँ विजयाच्युताभ्यां<br>धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्।<br>दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मनके अधिष्ठाता बतलाते हैं "॥ ३४॥ सौम्यस्वभाव<br>उद्धवजी! अपने हृदयेश्वर भगवान् श्रीकृष्णका<br>अनन्यभावसे अनुसरण करनेवाले जो हृदीक,<br>सत्यभामानन्दन चारुदेष्ण और गद आदि अन्य भगवान्के<br>पुत्र हैं, वे सब भी कुशलपूर्वक हैं न?॥ ३५॥<br>महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्रीकृष्ण-<br>रूप दोनों भुजाओंकी सहायतासे धर्ममर्यादाका न्यायपूर्वक<br>पालन करते हैं न? मयदानवकी बनायी हुई सभामें<br>इनके राज्यवैभव और दबदबेको देखकर दुर्योधनको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या॥ ३६<br>किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षी<br>भीमोऽहिवद्दीर्घतमं व्यमुञ्जत्।<br>यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्न सेहे<br>मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्॥ ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बड़ा डाह हुआ था॥ ३६॥ अपराधियोंके प्रति अत्यन्त<br>असिहष्णु भीमसेनने सर्पके समान दीर्घकालीन क्रोधको<br>छोड़ दिया है क्या? जब वे गदायुद्धमें तरह-तरहके<br>पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरोंकी धमकसे धरती<br>डोलने लगती थी॥ ३७॥<br>णके चार अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वासुदेव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ान नार जरा है। राम जायकाता फ्रामराः पासुद्ध,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| २४० श्रीमद्भ                                                                                                                    | रागवत [ अ० १                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कच्चिद्यशोधा रथयूथपानां<br>गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते ।                                                                           | जिनके बाणोंके जालसे छिपकर किरातवेषधारी,<br>अतएव किसीकी पहचानमें न आनेवाले भगवान्                                                                                                                                                                                                                      |
| अलक्षितो यच्छरकूटगूढो<br>मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष॥ ३८                                                                            | शंकर प्रसन्न हो गये थे, वे रथी और यूथपितयोंका<br>सुयश बढ़ानेवाले गाण्डीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न हैं न?<br>अब तो उनके सभी शत्रु शान्त हो चुके होंगे?॥ ३८॥<br>पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार                                                                                        |
| यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः<br>पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव।<br>रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं<br>परात्सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्॥ ३९ | कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिरादि जिनकी सर्वदा सँभाल रखते<br>हैं और कुन्तीने ही जिनका लालन-पालन किया है,<br>वे माद्रीके यमज पुत्र नकुल-सहदेव कुशलसे तो हैं<br>न? उन्होंने युद्धमें शत्रुसे अपना राज्य उसी प्रकार<br>छीन लिया, जैसे दो गरुड़ इन्द्रके मुखसे अमृत निकाल                                       |
| अहो पृथापि ध्रियतेऽर्भकार्थे<br>राजर्षिवर्येण विनापि तेन।<br>यस्त्वेकवीरोऽधिरथो विजिग्ये<br>धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्त्रः॥४०     | लायें॥ ३९॥ अहो! बेचारी कुन्ती तो राजर्षिश्रेष्ठ<br>पाण्डुके वियोगमें मृतप्राय-सी होकर भी इन बालकोंके<br>लिये ही प्राण धारण किये हुए है। रिथयोंमें श्रेष्ठ<br>महाराज पाण्डु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल<br>एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओंको जीत<br>लिया था॥ ४०॥ सौम्यस्वभाव उद्धवजी! मुझे तो |
| सौम्यानुशोचे तमधःपतन्तं<br>भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यः।                                                                       | अध:पतनकी ओर जानेवाले उन धृतराष्ट्रके लिये<br>बार-बार शोक होता है, जिन्होंने पाण्डवोंके रूपमें<br>अपने परलोकवासी भाई पाण्डुसे ही द्रोह किया तथा                                                                                                                                                        |
| निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या<br>अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन॥४१                                                                 | अपने पुत्रोंकी हाँ-में-हाँ मिलाकर अपने हितचिन्तक<br>मुझको भी नगरसे निकलवा दिया॥ ४१॥ किंतु भाई!<br>मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है।                                                                                                                                                          |
| सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन<br>दृशो नृणां चालयतो विधातु:।                                                                        | जगद्विधाता भगवान् श्रीकृष्ण ही मनुष्योंकी-सी लीलाएँ<br>करके लोगोंकी मनोवृत्तियोंको भ्रमित कर देते हैं। मैं<br>तो उन्हींकी कृपासे उनकी महिमाको देखता हुआ                                                                                                                                               |
| नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादा-<br>च्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र॥४२                                                                | दूसरोंकी दृष्टिसे दूर रहकर सानन्द विचर रहा<br>हूँ॥४२॥ यद्यपि कौरवोंने उनके बहुत-से अपराध<br>किये, फिर भी भगवान्ने उनकी इसीलिये उपेक्षा कर                                                                                                                                                             |
| नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां<br>महीं मुहुश्चालयतां चमूभिः।<br>वधात्प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेशो-                                     | दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुःख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जातिके मदसे अंधे होकर                                                                                                                                                                      |
| उप्युपैक्षताघं भगवान् कुरूणाम्॥ ४३                                                                                              | कुमार्गगामी हो रहे थे और बार-बार अपनी सेनाओंसे<br>पृथ्वीको कॅंपा रहे थे॥४३॥                                                                                                                                                                                                                           |

| अ० २] तृतीय                                                    | स्कन्ध २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                              | उद्धवजी! भगवान् श्रीकृष्ण जन्म और कर्मसे रिहत हैं, फिर भी दुष्टोंका नाश करनेके लिये और लोगोंको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म-कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो, भगवान्की तो बात ही क्या—दूसरे जो लोग गुणोंसे पार हो गये हैं, उनमें भी ऐसा कौन है, जो इस कर्माधीन देहके बन्धनमें पड़ना चाहेगा॥ ४४॥ अतः मित्र! जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरणमें आये हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुलमें जन्म लिया है, उन पिवत्रकीर्ति श्रीहरिकी बातें सुनाओ॥ ४५॥ |
| ावदुराद्धवसवाद प्र<br>— अथ द्विती<br>उद्धवजीद्वारा भगवान्की    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रीशुक उवाच                                                   | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—</b> जब विदुरजीने परम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| त्रारायः<br>इति भागवतः पृष्टः क्षत्त्रा वार्तां प्रियाश्रयाम्। | भक्त उद्भवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रतिवक्तुं न चोत्सेहऔत्कण्ठ्यात्स्मारितेश्वरः ॥ १             | सम्बन्ध रखनेवाली बातें पूछीं, तब उन्हें अपने<br>स्वामीका स्मरण हो आया और वे हृदय भर आनेके<br>कारण कुछ भी उत्तर न दे सके॥१॥ जब ये पाँच<br>वर्षके थे, तब बालकोंकी तरह खेलमें ही श्रीकृष्णकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः।                         | मूर्ति बनाकर उसकी सेवा-पूजामें ऐसे तन्मय हो जाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तन्नैच्छद्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया॥ २                       | थे कि कलेवेके लिये माताके बुलानेपर भी उसे<br>छोड़कर नहीं जाना चाहते थे॥२॥अब तो दीर्घकालसे<br>उन्हींकी सेवामें रहते–रहते ये बूढ़े हो चले थे; अत:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः।                               | विदुरजीके पूछनेसे उन्हें अपने प्यारे प्रभुके चरणकमलोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद्धर्तुः पादावनुस्मरन्॥ ३            | स्मरण हो आया—उनका चित्त विरहसे व्याकुल हो<br>गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे॥३॥ उद्धवजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स मुहूर्तमभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशम्।                 | श्रीकृष्णके चरणारविन्द-मकरन्दसुधासे सराबोर होकर<br>दो घड़ीतक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्तियोगसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः॥ ४                    | उसमें डूबकर वे आनन्द-मग्न हो गये॥४॥ उनके<br>सारे शरीरमें रोमांच हो आया तथा मुँदे हुए नेत्रोंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुलकोद्भिन्नसर्वाङ्गो मुञ्जन्मीलद्दृशा शुचः।                   | प्रेमके आँसुओंकी धारा बहने लगी। उद्धवजीको इस<br>प्रकार प्रेमप्रवाहमें डूबे हुए देखकर विदुरजीने उन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः॥ ५                  | कृतकृत्य माना॥५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| २४२ श्रीमद्भ                                                                                                                         | द्यगवत [ अ० २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शनकैर्भगवल्लोकान्नृलोकं पुनरागतः।<br>विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्॥ ६                                                | कुछ समय बाद जब उद्धवजी भगवान्के प्रेमधामसे<br>उतरकर पुन: धीरे-धीरे संसारमें आये, तब अपने<br>नेत्रोंको पोंछकर भगवल्लीलाओंका स्मरण हो आनेसे<br>विस्मित हो विदुरजीसे इस प्रकार कहने लगे॥६॥                                                                                                                                                   |
| उद्धव उवाच<br>कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह।<br>किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्॥ ७                               | उद्धवजी बोले—विदुरजी! श्रीकृष्णरूप सूर्यके<br>छिप जानेसे हमारे घरोंको कालरूप अजगरने खा<br>डाला है, वे श्रीहीन हो गये हैं; अब मैं उनकी क्या<br>कुशल सुनाऊँ॥७॥ ओह! यह मनुष्यलोक बड़ा ही<br>अभागा है; इसमें भी यादव तो नितान्त भाग्यहीन हैं,                                                                                                 |
| दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामि।<br>ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम्॥ ८                                                        | जिन्होंने निरन्तर श्रीकृष्णके साथ रहते हुए भी उन्हें<br>नहीं पहचाना—जिस तरह अमृतमय चन्द्रमाके समुद्रमें<br>रहते समय मछिलयाँ उन्हें नहीं पहचान सकी थीं॥८॥<br>यादवलोग मनके भावको ताड़नेवाले, बड़े समझदार                                                                                                                                    |
| इङ्गितज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः ।<br>सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासममंसत ॥ ९                                                  | और भगवान्के साथ एक ही स्थानमें रहकर क्रीडा<br>करनेवाले थे; तो भी उन सबने समस्त विश्वके<br>आश्रय, सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही<br>समझा॥९॥ किंतु भगवान्की मायासे मोहित इन                                                                                                                                                  |
| देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः।<br>भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युप्तात्मनो हरौ॥ १०                                    | यादवों और इनसे व्यर्थका वैर ठाननेवाले शिशुपाल<br>आदिके अवहेलना और निन्दासूचक वाक्योंसे भगवत्प्राण<br>महानुभावोंकी बुद्धि भ्रममें नहीं पड़ती थी॥ १०॥<br>जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगोंको भी इतने                                                                                                                                     |
| प्रदर्श्यातप्ततपसामवितृप्तदृशां नृणाम्।<br>आदायान्तरधाद्यस्तु स्विबम्बं लोकलोचनम्॥ ११                                                | दिनोंतक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन-लालसाको<br>तृप्त किये बिना ही वे भगवान् श्रीकृष्ण अपने<br>त्रिभुवन-मोहन श्रीविग्रहको छिपाकर अन्तर्धान हो<br>गये हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रोंको ही                                                                                                                                         |
| यन्मर्त्यलीलौपयिकं स्वयोग-<br>मायाबलं दर्शयता गृहीतम्।<br>विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्द्धेः<br>परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्॥१२                | छीन लिया है॥ ११॥ भगवान्ने अपनी योगमायाका<br>प्रभाव दिखानेके लिये मानवलीलाओंके योग्य जो<br>दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुन्दर था<br>कि उसे देखकर सारा जगत् तो मोहित हो ही जाता<br>था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और<br>सुन्दरताकी पराकाष्ठा थी उस रूपमें। उससे आभूषण<br>(अंगोंके गहने) भी विभूषित हो जाते थे॥ १२॥ |
| यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये<br>निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः।<br>कार्त्स्न्येन चाद्येह गतं विधातु-<br>रर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत॥१३ | धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें जब भगवान्के<br>उस नयनाभिराम रूपपर लोगोंकी दृष्टि पड़ी थी, तब<br>त्रिलोकीने यही माना था कि मानव-सृष्टिकी रचनामें<br>विधाताकी जितनी चतुराई है, सब इसी रूपमें पूरी हो<br>गयी है॥ १३॥                                                                                                                      |

| अ०२] तृतीय                                                                                                                 | स्कन्ध २४३                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्यानुरागप्लुतहासरास-<br>लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः ।<br>व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त-                                      | उनके प्रेमपूर्ण हास्य-विनोद और लीलामय<br>चितवनसे सम्मानित होनेपर व्रजबालाओंकी आँखें<br>उन्हींकी ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी<br>ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घरके काम-धंधोंको                                                     |
| धियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः॥१४<br>स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपै-<br>रभ्यर्द्यमानेष्वनुकम्पितात्मा ।<br>परावरेशो महदंशयुक्तो | अधूरा ही छोड़कर जड पुतिलयोंकी तरह खड़ी रह<br>जाती थीं॥१४॥ चराचर जगत् और प्रकृतिके स्वामी<br>भगवान्ने जब अपने शान्तरूप महात्माओंको अपने<br>ही घोररूप असुरोंसे सताये जाते देखा, तब वे<br>करुणाभावसे द्रवित हो गये और अजन्मा होनेपर भी |
| ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः॥१५<br>मां खेदयत्येतदजस्य जन्म-<br>विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे।                                    | अपने अंश बलरामजीके साथ काष्ठमें अग्निके<br>समान प्रकट हुए॥१५॥<br>अजन्मा होकर भी वसुदेवजीके यहाँ जन्म<br>लेनेकी लीला करना, सबको अभय देनेवाले होनेपर                                                                                  |
| व्रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं पुराद् व्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः॥१६ दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद्                                    | भी मानो कंसके भयसे व्रजमें जाकर छिप रहना और<br>अनन्तपराक्रमी होनेपर भी कालयवनके सामने मथुरापुरीको<br>छोड़कर भाग जाना—भगवान्की ये लीलाएँ याद<br>आ–आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं॥ १६॥ उन्होंने                                          |
| यदाह पादाविभवन्द्य पित्रोः।<br>ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां<br>प्रसीदतं नोऽकृतनिष्कृतीनाम्॥ १७                               | जो देवकी-वसुदेवकी चरण-वन्दना करके कहा<br>था—'पिताजी, माताजी! कंसका बड़ा भय रहनेके<br>कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप                                                                                                          |
| को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं<br>विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिघ्नन्।                                                           | मेरे इस अपराधपर ध्यान न देकर मुझपर प्रसन्न हों।'<br>श्रीकृष्णकी ये बातें जब याद आती हैं, तब आज भी<br>मेरा चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है॥१७॥                                                                                       |
| यो विस्फुरद्भूविटपेन भूमे-<br>र्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार॥१८                                                                | जिन्होंने कालरूप अपने भ्रुकुटिविलाससे ही पृथ्वीका<br>सारा भार उतार दिया था, उन श्रीकृष्णके पादपद्मपरागका<br>सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उसे भूल                                                                              |
| दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये<br>चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः।<br>यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्                        | सके॥ १८॥ आपलोगोंने राजसूय यज्ञमें प्रत्यक्ष ही<br>देखा था कि श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाले शिशुपालको वह<br>सिद्धि मिल गयी, जिसकी बड़े-बड़े योगी भलीभाँति<br>योग-साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह                             |
| योगेन कस्तद्विरहं सहेत॥१९<br>तथैव चान्ये नरलोकवीरा                                                                         | भला कौन सह सकता है॥ १९॥ शिशुपालके ही<br>समान महाभारत-युद्धमें जिन दूसरे योद्धाओंने अपनी<br>आँखोंसे भगवान् श्रीकृष्णके नयनाभिराम मुखकमलका                                                                                            |
| य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्।<br>नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं<br>पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य॥२०                                  | मकरन्द पान करते हुए अर्जुनके बाणोंसे बिंधकर<br>प्राणत्याग किया, वे पवित्र होकर सब-के-सब<br>भगवान्के परमधामको प्राप्त हो गये॥ २०॥                                                                                                    |

| २४४ श्रीमद्भ                                                                                                                      | रागवत [ अ० २                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः<br>१<br>स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः ।<br>बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः<br>किरीटकोट्येडितपादपीठः ॥ २१ | स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण तीनों लोकोंके अधीश्वर<br>हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो<br>कौन होगा। वे अपने स्वत:सिद्ध ऐश्वर्यसे ही सर्वदा<br>पूर्णकाम हैं। इन्द्रादि असंख्य लोकपालगण नाना<br>प्रकारकी भेंटें ला–लाकर अपने–अपने मुकुटोंके अग्रभागसे |
| तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो<br>विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्।                                                                       | उनके चरण रखनेकी चौकीको प्रणाम किया करते<br>हैं॥ २१॥ विदुरजी! वे ही भगवान् श्रीकृष्ण राजसिंहासनपर<br>बैठे हुए उग्रसेनके सामने खड़े होकर निवेदन करते<br>थे, 'देव! हमारी प्रार्थना सुनिये।' उनके इस सेवा-                                                    |
| तिष्ठिन्नषण्णं परमेष्ठिधिष्णये<br>न्यबोधयद्देव निधारयेति॥ २२                                                                      | भावकी याद आते ही हम-जैसे सेवकोंका चित्त<br>अत्यन्त व्यथित हो जाता है॥ २२॥ पापिनी पूतनाने<br>अपने स्तनोंमें हलाहल विष लगाकर श्रीकृष्णको मार                                                                                                                |
| अहो बकी यं स्तनकालकूटं<br>जिघांसयापाययदप्यसाध्वी ।                                                                                | डालनेकी नियतसे उन्हें दूध पिलाया था; उसको भी<br>भगवान्ने वह परम गति दी, जो धायको मिलनी<br>चाहिये। उन भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कौन                                                                                                                   |
| लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं<br>कं वा दयालुं शरणं व्रजेम॥२३                                                                   | दयालु है, जिसकी शरण ग्रहण करें॥ २३॥<br>मैं असुरोंको भी भगवान्का भक्त समझता हूँ;<br>क्योंकि वैरभावजनित क्रोधके कारण उनका चित्त                                                                                                                             |
| मन्येऽसुरान् भागवतांस्त्र्यधीशे<br>संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ।                                                                | सदा श्रीकृष्णमें लगा रहता था और उन्हें रणभूमिमें<br>सुदर्शनचक्रधारी भगवान्को कंधेपर चढ़ाकर झपटते                                                                                                                                                          |
| ये संयुगेऽचक्षत तार्क्यपुत्र-                                                                                                     | हुए गरुड़जीके दर्शन हुआ करते थे॥ २४॥<br>ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे पृथ्वीका भार उतारकर उसे<br>सुखी करनेके लिये कंसके कारागारमें वसुदेव-                                                                                                                      |
| मंसे सुनाभायुधमापतन्तम्॥ २४<br>वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने।                                                           | देवकीके यहाँ भगवान्ने अवतार लिया था॥ २५॥<br>उस समय कंसके डरसे पिता वसुदेवजीने उन्हें<br>नन्दबाबाके व्रजमें पहुँचा दिया था। वहाँ वे बलरामजीके                                                                                                              |
| चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥ २५<br>ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता।                                              | साथ ग्यारह वर्षतक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका<br>प्रभाव व्रजके बाहर किसीपर प्रकट नहीं हुआ॥ २६॥                                                                                                                                                            |
| एकादश समास्तत्र गूढार्चिः सबलोऽवसत्॥ २६<br>परीतो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन् व्यहरद्विभुः <sup>२</sup> ।                               | यमुनाके उपवनमें, जिसके हरे-भरे वृक्षोंपर कलरव<br>करते हुए पिक्षयोंके झुंड-के-झुंड रहते हैं, भगवान्<br>श्रीकृष्णने बछड़ोंको चराते हुए ग्वालबालोंकी मण्डलीके                                                                                                |
| यमुनोपवने कूजद्द्विजसंकुलिताङ्घ्रिपे॥ २७<br>कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम्।                                      | ्र<br>साथ विहार किया था॥ २७॥ वे व्रजवासियोंकी दृष्टि<br>आकृष्ट करनेके लिये अनेकों बाल-लीला उन्हें                                                                                                                                                         |
| रुदिन्नव हसन्मुग्धबालिसंहावलोकनः ॥ २८                                                                                             | दिखाते थे। कभी रोने-से लगते, कभी हँसते और<br>कभी सिंहशावकके समान मुग्ध दृष्टिसे देखते॥ २८॥                                                                                                                                                                |
| १. प्रा० पा०—साम्राज्य०। २. प्रा० पा०—व्यचरद् भुवि।                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |

| अ० ३] तृतीय                                                                                                                                                                                                      | स्कन्ध २४५                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम्।<br>चारयन्ननुगान् गोपान् रणद्वेणुररीरमत्॥ २९                                                                                                                              | फिर कुछ बड़े होनेपर वे सफेद बैल और रंग-बिरंगी<br>शोभाकी मूर्ति गौओंको चराते हुए अपने साथी<br>गोपोंको बाँसुरी बजा-बजाकर रिझाने लगे॥ २९॥<br>इसी समय जब कंसने उन्हें मारनेके लिये बहुत-से                                                                         |
| प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः।<br>लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव॥ ३०                                                                                                                           | मायावी और मनमाना रूप धारण करनेवाले राक्षस<br>भेजे, तब उनको खेल-ही-खेलमें भगवान्ने मार<br>डाला—जैसे बालक खिलौनोंको तोड़-फोड़ डालता<br>है॥ ३०॥ कालियनागका दमन करके विष मिला                                                                                      |
| विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्।<br>उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्॥ ३१                                                                                                                         | हुआ जल पीनेसे मरे हुए ग्वालबालों और गौओंको<br>जीवितकर उन्हें कालियदहका निर्दोष जल पीनेकी<br>सुविधा कर दी॥ ३१॥ भगवान् श्रीकृष्णने बढ़े हुए<br>धनका सद्व्यय करानेकी इच्छासे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके                                                                 |
| अयाजयद्गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः।<br>वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः॥ ३२                                                                                                                          | द्वारा नन्दबाबासे गोवर्धनपूजारूप गोयज्ञ करवाया॥ ३२॥<br>भद्र! इससे अपना मानभंग होनेके कारण जब इन्द्रने<br>क्रोधित होकर व्रजका विनाश करनेके लिये मूसलधार<br>जल बरसाना आरम्भ किया, तब भगवान्ने करुणावश                                                            |
| वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद्भग्नमानेऽतिविह्वलः ।<br>गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता ॥ ३३                                                                                                                     | खेल-ही-खेलमें छत्तेके समान गोवर्धन पर्वतको उठा<br>लिया और अत्यन्त घबराये हुए व्रजवासियोंकी तथा<br>उनके पशुओंकी रक्षा की॥ ३३॥ सन्ध्याके समय जब<br>सारे वृन्दावनमें शरत्के चन्द्रमाकी चाँदनी छिटक                                                                |
| शरच्छिशकरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखम्।<br>गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः॥ ३४                                                                                                                               | जाती, तब श्रीकृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर<br>गान करते और गोपियोंके मण्डलकी शोभा बढ़ाते हुए<br>उनके साथ रासविहार करते॥ ३४॥                                                                                                                                   |
| गायन् कलपद रम स्त्राणा मण्डलमण्डनः ॥ ३४   उनक साथ रासविहार करते ॥ ३४ ॥  इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे  विदुरोद्भवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥  ———————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भगवान्के अन्य लीलाचिरत्रोंका वर्णन                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उद्धव उवाच<br>ततः स आगत्य पुरं स्विपत्रो-<br>श्चिकीर्षया शं बलदेवसंयुतः।<br>निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथं<br>हतं व्यकर्षद् व्यसुमोजसोर्व्याम्॥ १                                                                   | उद्धवजी कहते हैं—इसके बाद श्रीकृष्ण<br>अपने माता-पिता देवकी-वसुदेवको सुख पहुँचानेकी<br>इच्छासे बलदेवजीके साथ मथुरा पधारे और उन्होंने<br>शत्रुसमुदायके स्वामी कंसको ऊँचे सिंहासनसे नीचे<br>पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाशको बड़े<br>जोरसे पृथ्वीपर घसीटा॥१॥ |

श्रीमद्भागवत [ अ० ३ २४६ सान्दीपनेः सकृत्य्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्। सान्दीपनि मुनिके द्वारा एक बार उच्चारण किये हुए सांगोपांग वेदका अध्ययन करके दक्षिणास्वरूप तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात्॥ २ उनके मरे हुए पुत्रको पंचजन नामक राक्षसके पेटसे समाहुता भीष्मककन्यया ये (यमपुरीसे) लाकर दे दिया॥२॥ भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणीके सौन्दर्यसे अथवा रुक्मीके बुलानेसे जो श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्। शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आये हुए थे, गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं उनके सिरपर पैर रखकर गान्धर्व विधिके द्वारा विवाह जह्रे पदं मूर्ध्नि दधत्सुपर्णः॥ करनेके लिये अपनी नित्यसंगिनी रुक्मिणीको वे वैसे ही हरण कर लाये, जैसे गरुड अमृतकलशको ले ककुद्मतोऽविद्धनसो दिमत्वा आये थे॥ ३॥ स्वयंवरमें सात बिना नथे हुए बैलोंको स्वयंवरे नाग्नजितीमुवाह। नाथकर नाग्नजिती (सत्या)-से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जानेपर मूर्ख राजाओंने शस्त्र तद्भग्नमानानि गृध्यतोऽज्ञा-उठाकर राजकुमारीको छीनना चाहा। तब भगवान् ञ्जघ्ने ऽक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः॥ ४ श्रीकृष्णने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रोंसे उन्हें प्रियं प्रभुर्गाम्य इव प्रियाया मार डाला॥४॥ भगवान् विषयी पुरुषोंकी-सी लीला करते हुए अपनी प्राणप्रिया सत्यभामाको प्रसन्न विधित्सुरार्च्छद् द्युतरुं यदर्थे। करनेकी इच्छासे उनके लिये स्वर्गसे कल्पवृक्ष उखाड वजुयाद्रवत्तं सगणो रुषान्धः लाये। उस समय इन्द्रने क्रोधसे अंधे होकर अपने सैनिकोंसहित उनपर आक्रमण कर दिया; क्योंकि वह क्रीडामृगो नूनमयं वधूनाम्॥ ५ निश्चय ही अपनी स्त्रियोंका क्रीडामृग बना हुआ सुतं मृधे खं वपुषा ग्रसन्तं है॥५॥ अपने विशाल डीलडौलसे आकाशको भी दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या। ढक देनेवाले अपने पुत्र भौमासुरको भगवान्के हाथसे मरा हुआ देखकर पृथ्वीने जब उनसे प्रार्थना की, तब आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं उन्होंने भौमासुरके पुत्र भगदत्तको उसका बचा हुआ दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश॥ राज्य देकर उसके अन्त:पुरमें प्रवेश किया॥६॥ वहाँ भौमासुरद्वारा हरकर लायी हुई बहुत-सी राजकन्याएँ तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः थीं। वे दीनबन्धु श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही खड़ी हो कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम्। गयीं और सबने महान् हर्ष, लज्जा एवं प्रेमपूर्ण उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष-चितवनसे तत्काल ही भगवान्को पतिरूपमें वरण कर लिया॥७॥ व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः ॥ ७ तब भगवान्ने अपनी निजशक्ति योगमायासे उन आसां मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम्। ललनाओंके अनुरूप उतने ही रूप धारणकर उन सबका अलग-अलग महलोंमें एक ही मुहर्तमें विधिवत् सविधं जगृहे पाणीननुरूपः स्वमायया॥ पाणिग्रहण किया॥८॥ अपनी लीलाका विस्तार तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वतः। करनेके लिये उन्होंने उनमेंसे प्रत्येकके गर्भसे सभी एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया॥ गुणोंमें अपने ही समान दस-दस पुत्र उत्पन्न किये॥९॥

| अ० ३ ] तृतीय                                                                                                                  | स्कन्ध २४७                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कालमागधशाल्वादीननीकै रुन्धतः पुरम्।<br>अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्॥ १०                                           | जब कालयवन, जरासन्ध और शाल्वादिने अपनी<br>सेनाओंसे मथुरा और द्वारकापुरीको घेरा था, तब<br>भगवान्ने निजजनोंको अपनी अलौकिक शक्ति देकर                                                                                                                                        |
| शम्बरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलमेव च।<br>अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत्कांश्च घातयत्॥ ११                                       | उन्हें स्वयं मरवाया था॥ १०॥ शम्बर, द्विविद, बाणासुर,<br>मुर, बल्वल तथा दन्तवक्त्र आदि अन्य योद्धाओंमेंसे<br>भी किसीको उन्होंने स्वयं मारा था और किसीको                                                                                                                   |
| अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नृपान्।<br>चचाल भूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः॥ १२                                    | दूसरोंसे मरवाया॥११॥ इसके बाद उन्होंने आपके<br>भाई धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंका पक्ष लेकर आये<br>हुए राजाओंका भी संहार किया, जिनके सेनासहित<br>कुरुक्षेत्रमें पहुँचनेपर पृथ्वी डगमगाने लगी थी॥१२॥                                                                     |
| स कर्णदुश्शासनसौबलानां<br>कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्।                                                                        | कर्ण, दु:शासन और शकुनिकी खोटी सलाहसे जिसकी<br>आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थीं तथा भीमसेनकी                                                                                                                                                                            |
| सुयोधनं सानुचरं शयानं<br>भग्नोरुमूर्व्यां न ननन्द पश्यन्॥१३                                                                   | गदासे जिसकी जाँघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधनको<br>अपने साथियोंके सहित पृथ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हें<br>प्रसन्नता न हुई॥ १३॥ वे सोचने लगे—यदि द्रोण, भीष्म,                                                                                                                  |
| कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो<br>यद्द्रोणभीष्मार्जुनभीममूलैः ।<br>अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशै-<br>रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्॥१४ | अर्जुन और भीमसेनके द्वारा इस अठारह अक्षौहिणी<br>सेनाका विपुल संहार हो भी गया, तो इससे पृथ्वीका<br>कितना भार हलका हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप<br>प्रद्युम्न आदिके बलसे बढ़े हुए यादवोंका दु:सह दल<br>बना ही हुआ है॥ १४॥ जब ये मधुपानसे मतवाले हो                              |
| मिथो यदैषां भविता विवादो<br>मध्वामदाताम्रविलोचनानाम् ।<br>नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो<br>मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म॥१५       | लाल-लाल आँखें करके आपसमें लड़ने लगेंगे, तब<br>उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई<br>उपाय नहीं है। असलमें मेरे संकल्प करनेपर ये स्वयं<br>ही अन्तर्धान हो जायँगे॥ १५॥<br>यों सोचकर भगवान्ने युधिष्ठिरको अपनी पैतृक<br>राजगद्दीपर बैठाया और अपने सभी सगे-सम्बन्धियोंको |
| एवं सञ्चिन्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम्।<br>नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्॥१६                                  | सत्पुरुषोंका मार्ग दिखाकर आनन्दित किया॥१६॥<br>उत्तराके उदरमें जो अभिमन्युने पूरुवंशका बीज<br>स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे                                                                                                                          |
| उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना।<br>स वै द्रौण्यस्त्रसंछिन्नः पुनर्भगवता धृतः॥ १७                                    | नष्ट-सा हो चुका था; किन्तु भगवान्ने उसे बचा<br>लिया॥१७॥ उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरसे तीन<br>अश्वमेधयज्ञ करवाये और वे भी श्रीकृष्णके अनुगामी                                                                                                                              |
| अयाजयद्धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः ।<br>सोऽपि क्ष्मामनुजै रक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः॥ १८                                    | होकर अपने छोटे भाइयोंकी सहायतासे पृथ्वीकी<br>रक्षा करते हुए बड़े आनन्दसे रहने लगे॥१८॥<br>विश्वात्मा श्रीभगवान्ने भी द्वारकापुरीमें रहकर लोक<br>और वेदकी मर्यादाका पालन करते हुए सब प्रकारके                                                                              |
| भगवानिप विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः।                                                                                             | भोग भोगे, किन्तु सांख्ययोगकी स्थापना करनेके लिये                                                                                                                                                                                                                         |
| कामान् सिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥ १९                                                                           | उनमें कभी आसक्त नहीं हुए॥१९॥                                                                                                                                                                                                                                             |

श्रीमद्भागवत

२४८

स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयुषकल्पया।

[ अ० ३

मधुर मुसकान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी

वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुन्दरताके

अ० ४] तृतीय स्कन्ध २४९ अथ चतुर्थोऽध्यायः उद्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मैत्रेय ऋषिके पास जाना उद्धवजीने कहा—फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा उद्भव उवाच पाकर यादवोंने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनोंसे तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः॥ एक-दूसरेके हृदयको चोट पहुँचाने लगे॥१॥ मदिराके नशेसे उनकी बृद्धि बिगड गयी और जैसे आपसकी तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्। रगड़से बाँसोंमें आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त निम्लोचित रवावासीद्वेणूनामिव मर्दनम्॥ होते-होते उनमें मार-काट होने लगी॥२॥ भगवान् अपनी मायाकी उस विचित्र गतिको देखकर सरस्वतीके भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः। जलसे आचमन करके एक वृक्षके नीचे बैठ गये॥ ३॥ सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्॥ इससे पहले ही शरणागतोंका दु:ख दूर करनेवाले अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेण ह। भगवान् श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार करनेकी इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरिकाश्रम बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्षुणा॥ चले जाओ॥४॥ विदुरजी! इससे यद्यपि मैं उनका अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम। आशय समझ गया था. तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह सकनेके कारण मैं उनके पीछे-पीछे पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः॥ प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया॥५॥ वहाँ मैंने देखा कि अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् द्यितं पतिम्। जो सबके आश्रय हैं किन्तु जिनका कोई और आश्रय श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्॥ नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्यामसुन्दर सरस्वतीके तटपर अकेले ही बैठे हैं॥६॥ दिव्य श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनम्। विशुद्ध-सत्त्वमय अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, दोभिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च॥ शान्तिसे भरी रतनारी आँखें हैं। उनकी चार भुजाएँ और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूरसे ही वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम्। पहचान लिया॥७॥ वे एक पीपलके छोटे-से वृक्षका अपाश्रितार्भकाश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम् ॥ सहारा लिये बायीं जाँघपर दायाँ चरणकमल रखे बैठे तस्मिन्महाभागवतो द्वैपायनसुहृत्सखा। थे। भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे प्रफुल्लित हो रहे थे॥८॥ इसी समय व्यासजीके प्रिय लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया॥ मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेयजी लोकोंमें स्वच्छन्द मुनेर्मुकुन्दः तस्यानुरक्तस्य विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे॥ ९॥ मैत्रेय मुनि भगवानुके अनुरागी भक्त हैं। आनन्द और भक्तिभावसे उनकी प्रमोदभावानतकन्धरस्य गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरिने प्रेम आशृण्वतो मामनुरागहास-एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित करते हुए कहा॥१०॥ समीक्षया विश्रमयनुवाच॥१०

240 श्रीमद्भागवत [अ० ४ श्रीभगवान् कहने लगे—मैं तुम्हारी आन्तरिक श्रीभगवानुवाच अभिलाषा जानता हूँ; इसलिये मैं तुम्हें वह साधन वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते देता हूँ, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। उद्धव! ददामि यत्तद् द्रवापमन्यै:। तुम पूर्वजन्ममें वसु थे। विश्वकी रचना करनेवाले सत्त्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां प्रजापितयों और वसुओंके यज्ञमें मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी आराधना की थी॥ ११॥ साधुस्वभाव मित्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः॥११ उद्भव! संसारमें तुम्हारा यह अन्तिम जन्म है; क्योंकि स एष साधो चरमो भवाना-इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्। मर्त्यलोकको छोडकर अपने धाममें जाना चाहता हैं। इस समय यहाँ एकान्तमें तुमने अपनी अनन्य भक्तिके यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्यकी दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या॥ १२ बात है॥ १२॥ पूर्वकाल (पाद्मकल्प)-के आरम्भमें पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये मैंने अपने नाभिकमलपर बैठे हुए ब्रह्माको अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे। किया था और जिसे विवेकी लोग 'भागवत' कहते ज्ञानं परं मन्महिमावभासं हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ॥१३॥ यत्सूरयो भागवतं वदन्ति॥१३ विद्रजी! मुझपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषकी कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः आदरपूर्वक कहनेसे स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया, प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् । मेरी वाणी गद्गद हो गयी और नेत्रोंसे आँसुओंकी स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा—॥१४॥ 'स्वामिन्! आपके चरणकमलोंकी मुञ्जञ्छुचः प्राञ्जलिराबभाषे॥ १४ सेवा करनेवाले पुरुषोंको इस संसारमें अर्थ, धर्म, को न्वीश ते पादसरोजभाजां काम, मोक्ष—इन चारोंमेंसे कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह। है; तथापि मुझे उनमेंसे किसीकी इच्छा नहीं है। मैं तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् तो केवल आपके चरणकमलोंकी सेवाके लिये ही लालायित रहता हूँ॥ १५॥ प्रभो ! आप नि:स्पृह होकर भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः॥ १५ भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते कालरूप होकर भी शत्रुके डरसे भागते हैं और द्वारकाके किलेमें जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्माराम दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्पलायनम् । होकर भी सोलह हजार स्त्रियोंके साथ रमण करते कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः हैं-इन विचित्र चरित्रोंको देखकर विद्वानोंकी बुद्धि स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह॥ १६ भी चक्करमें पड़ जाती है॥१६॥ देव! आपका मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्व-स्वरूपज्ञान सर्वथा अबाध और अखण्ड है। फिर भी आप सलाह लेनेके लिये मुझे बुलाकर जो भोले मकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः मनुष्योंकी तरह बड़ी सावधानीसे मेरी सम्मति पूछा पृच्छे: प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्त-करते थे, प्रभो! आपकी वह लीला मेरे मनको स्तन्नो मनो मोहयतीव देव॥१७ मोहित-सा कर देती है॥ १७॥

| अ० ४] तृतीय                                                                                                                                                                                            | स्कन्ध २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त- र्वदाञ्जसा यद् वृजिनं तरेम॥१८                                                                                    | स्वामिन्! अपने स्वरूपका गूढ़ रहस्य<br>प्रकट करनेवाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने<br>ब्रह्माजीको बतलाया था, वह यदि मेरे समझनेयोग्य<br>हो तो मुझे भी सुनाइये, जिससे मैं भी इस संसार-<br>दु:खको सुगमतासे पार कर जाऊँ'॥ १८॥                                                                                                                      |
| इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः।<br>आदिदेशारिवन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्॥ १९<br>स एवमाराधितपादतीर्था-<br>दधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः ।<br>प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव-                             | जब मैंने इस प्रकार अपने हृदयका भाव निवेदित<br>किया, तब परमपुरुष कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने<br>मुझे अपने स्वरूपकी परम स्थितिका उपदेश दिया॥ १९॥<br>इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्रीकृष्णसे आत्मतत्त्वकी<br>उपलब्धिका साधन सुनकर तथा उन प्रभुके चरणोंकी<br>वन्दना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस<br>समय उनके विरहसे मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल हो |
| मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा॥२०<br>सोऽहं तद्दर्शनाह्लादवियोगार्तियुतः प्रभो।<br>गमिष्ये दियतं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्॥२१<br>यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवानृषिः।<br>मृदु तीव्रं तपो दीर्घं तेपाते लोकभावनौ॥२२ | रहा है॥ २०॥ विदुरजी! पहले तो उनके दर्शन पाकर<br>मुझे आनन्द हुआ था, किन्तु अब तो मेरे हृदयको<br>उनकी विरहव्यथा अत्यन्त पीड़ित कर रही है। अब<br>में उनके प्रिय क्षेत्र बदिरकाश्रमको जा रहा हूँ, जहाँ<br>भगवान् श्रीनारायणदेव और नर—ये दोनों ऋषि<br>लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये दीर्घकालीन सौम्य,<br>दूसरोंको सुख पहुँचानेवाली एवं कठिन तपस्या कर   |
| श्रीशुक उवाच<br>इत्युद्धवादुपाकण्यं सुहृदां दुःसहं वधम्।<br>ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः॥२३<br>स तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः।                                                            | रहे हैं॥ २१-२२॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार उद्धवजीके मुखसे अपने प्रिय बन्धुओंके विनाशका असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुरजीको जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञानद्वारा शान्त कर दिया॥ २३॥ जब                                                                                                                                          |
| विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे॥ २४<br><i>विदुर उवाच</i><br>ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाशं                                                                                                     | भगवान् श्रीकृष्णके परिकरोंमें प्रधान महाभागवत<br>उद्धवजी बदरिकाश्रमकी ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ<br>विदुरजीने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा॥ २४॥<br>विदुरजीने कहा—उद्धवजी! योगेश्वर भगवान्                                                                                                                                                            |
| यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते।<br>वक्तुं भवान्नोऽर्हति यद्धि विष्णो-<br>र्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति॥ २५<br>उद्धव उवाच                                                                                  | श्रीकृष्णने अपने स्वरूपके गूढ़ रहस्यको प्रकट करनेवाला<br>जो परमज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी<br>सुनाइये; क्योंकि भगवान्के सेवक तो अपने सेवकोंका<br>कार्य सिद्ध करनेके लिये ही विचरा करते हैं॥ २५॥<br>उद्धवजीने कहा—उस तत्त्वज्ञानके लिये आपको                                                                                                 |
| ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौषारवोऽन्ति मे।<br>साक्षाद्भगवताऽऽदिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता॥ २६                                                                                                             | मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये। इस मर्त्यलोकको<br>छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान्ने ही आपको<br>उपदेश करनेके लिये उन्हें आज्ञा दी थी॥ २६॥                                                                                                                                                                                                 |

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार विदुरजीके श्रीशुक उवाच साथ विश्वमूर्ति भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंकी चर्चा इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते-होनेसे उस कथामृतके द्वारा उद्धवजीका वियोगजनित र्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः। महान् ताप शान्त हो गया। यमुनाजीके तीरपर उनकी क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां वह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी। फिर प्रात:काल होते ही वे वहाँसे चल दिये॥ २७॥ समुषित औपगविर्निशां ततोऽगात्।। २७ राजा परीक्षित्ने पृछा—भगवन्! वृष्णिकुल राजोवाच और भोजवंशके सभी रथी और यूथपितयोंके भी यूथपित नष्ट हो गये थे। यहाँतक कि त्रिलोकीनाथ निधनम्पगतेष् वृष्णिभोजे-श्रीहरिको भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर ष्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः। उन सबके मुखिया उद्धवजी ही कैसे बच रहे?॥ २८॥ स तु कथमविशष्ट उद्धवो य-श्रीशुकदेवजीने कहा — जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप द्धरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः॥ २८ कालके बहाने अपने कुलका संहार कर अपने श्रीशुक उवाच श्रीविग्रहको त्यागते समय विचार किया॥ २९॥ 'अब ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः। इस लोकसे मेरे चले जानेपर संयमीशिरोमणि उद्भव ही मेरे ज्ञानको ग्रहण करनेके सच्चे अधिकारी हैं॥ ३०॥ संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत्॥ २९ उद्भव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे अस्माल्लोकादुपरते मिय ज्ञानं मदाश्रयम्। आत्मजयी हैं, विषयोंसे कभी विचलित नहीं हुए।

श्रीमद्भागवत

अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः॥ ३० नोद्धवोऽण्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु॥ ३१ एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना। बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना॥ ३२ विदुरोऽप्युद्धवाच्छ्रत्वा कृष्णस्य परमात्मनः । क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च।। ३३ देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्। अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्॥ ३४ आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्। ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेमविह्नलः॥ ३५ कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः।

प्रापद्यत स्वःसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः॥ ३६

२५२

अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था और लीलासे ही उसे अन्तर्धान भी कर दिया। उनका वह अन्तर्धान होना भी धीर पुरुषोंका उत्साह बढ़ानेवाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुष्कर था। परम भागवत उद्धवजीके मुखसे उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अन्तर्धान होनेका समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान्ने परमधाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुरजी उद्धवजीके चले जानेपर प्रेमसे विह्वल होकर रोने लगे॥ ३३—३५॥

इसके पश्चात् सिद्धशिरोमणि विदुरजी यमुनातटसे

चलकर कुछ दिनोंमें गंगाजीके किनारे जा पहुँचे, जहाँ

श्रीमैत्रेयजी रहते थे॥ ३६॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्भवसंवादे चतुर्थोऽध्याय:॥४॥

अतः लोगोंको मेरे ज्ञानकी शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें'॥ ३१॥ वेदोंके मूल कारण जगद्गुरु श्रीकृष्णके

इस प्रकार आज्ञा देनेपर उद्धवजी बदरिकाश्रममें जाकर

समाधियोगद्वारा श्रीहरिकी आराधना करने लगे॥ ३२॥

कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्! परमात्मा श्रीकृष्णने लीलासे ही

[अ० ४

अ० ५] तृतीय स्कन्ध २५३ अथ पञ्चमोऽध्यायः विदुरजीका प्रश्न और मैत्रेयजीका सृष्टिक्रमवर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परमज्ञानी मैत्रेय मुनि श्रीशुक उवाच (हरिद्वारक्षेत्रमें) विराजमान थे। भगवद्भक्तिसे शुद्ध द्वारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणां हुए हृदयवाले विदुरजी उनके पास जा पहुँचे और उनके मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् साधुस्वभावसे आप्यायित होकर उन्होंने पूछा॥१॥ क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः विदुरजीने कहा—भगवन्! संसारमें सब लोग पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः॥ १ सुखके लिये कर्म करते हैं; परन्तु उनसे न तो उन्हें विदुर उवाच सुख ही मिलता है और न उनका दु:ख ही दुर होता सुखाय कर्माणि करोति लोको है, बल्कि उससे भी उनके दु:खकी वृद्धि ही होती न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा। है। अत: इस विषयमें क्या करना उचित है, यह आप विन्देत भूयस्तत एव दुःखं मुझे कृपा करके बतलाइये॥ २॥ जो लोग दुर्भाग्यवश यदत्र युक्तं भगवान् वदेनाः॥२ भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्मपरायण और अत्यन्त जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा-दु:खी हैं, उनपर कृपा करनेके लिये ही आप-जैसे दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। भाग्यशाली भगवद्धक्त संसारमें विचरा करते हैं॥३॥ साधुशिरोमणे! आप मुझे उस शान्तिप्रद साधनका अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं उपदेश दीजिये, जिसके अनुसार आराधना करनेसे भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य॥३ भगवान् अपने भक्तोंके भक्तिपृत हृदयमें आकर विराजमान तत्साधुवर्यादिश वर्त्म शं नः हो जाते हैं और अपने स्वरूपका अपरोक्ष अनुभव संराधितो भगवान् येन पुंसाम्। करानेवाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं॥ ४॥ त्रिलोकीके स्थितो यच्छति भक्तिपूर्त नियन्ता और परम स्वतन्त्र श्रीहरि अवतार लेकर जो-ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम्॥४ जो लीलाएँ करते हैं; जिस प्रकार अकर्ता होकर भी करोति कर्माणि कृतावतारो उन्होंने कल्पके आरम्भमें इस सृष्टिकी रचना की, यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीशः। जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत्के जीवोंकी यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः जीविकाका विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाशमें लीनकर वृत्तिशून्य हो योगमायाका संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते॥५ आश्रय लेकर शयन करते हैं और जिस प्रकार वे यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य योगेश्वरेश्वर प्रभु एक होनेपर भी इस ब्रह्माण्डमें शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः। अन्तर्यामीरूपसे अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपोंमें प्रकट योगेश्वराधीश्वर एक एत-होते हैं-वह सब रहस्य आप हमें समझाइये॥ ५-६॥

ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याणके लिये जो

अनेकों अवतार धारण करके लीलासे ही नाना

प्रकारके दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइये।

यशस्वियोंके मुक्टमणि श्रीहरिके लीलामृतका पान

करते-करते हमारा मन तृप्त नहीं होता॥७॥

दनुप्रविष्टो बहुधा यथाऽऽसीत्॥६

क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः।

क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां

मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः

सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि

श्रीमद्भागवत [ अ० ५ २५४ हमें यह भी सुनाइये कि उन समस्त लोकपतियोंके यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो स्वामी श्रीहरिने इन लोकों, लोकपालों और लोका-लोकानलोकान् सह लोकपालान्। लोक-पर्वतसे बाहरके भागोंको, जिनमें ये सब प्रकारके अचीक्लृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व-प्राणियोंके अधिकारानुसार भिन्न-भिन्न भेद प्रतीत निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः॥ ८ हो रहे हैं, किन तत्त्वोंसे रचा है॥८॥ द्विजवर! उन येन प्रजानामुत आत्मकर्म-विश्वकर्ता स्वयम्भू श्रीनारायणने अपनी प्रजाके रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त। स्वभाव, कर्म, रूप और नामोंके भेदकी किस प्रकार नारायणो विश्वसृडात्मयोनि-रचना की है? भगवन्! मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊँच-नीच वर्णींके धर्म तो कई बार सुने हैं। किन्तु रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य॥ ९ अब श्रीकृष्णकथामृतके प्रवाहको छोड़कर अन्य स्वल्प-परावरेषां भगवन् व्रतानि सुखदायक धर्मोंसे मेरा चित्त ऊब गया है॥ ९-१०॥ श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम्। उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुवादसे तृप्त हो भी कौन अतृप्नुम क्षुल्लसुखावहानां सकता है। उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्॥ १० जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णरन्ध्रोंमें प्रवेश करते हैं, तब उनकी कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात् संसारचक्रमें डालनेवाली घर-गृहस्थीकी आसक्तिको सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्। काट डालते हैं॥ ११॥ भगवन्! आपके सखा मुनिवर यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो कृष्णद्वैपायनने भी भगवान्के गुणोंका वर्णन करनेकी भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति॥ ११ इच्छासे ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषयसुखोंका मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां उल्लेख करते हुए मनुष्योंकी बुद्धिको भगवान्की सखापि ते भारतमाह कृष्ण:। कथाओंकी ओर लगानेका ही प्रयत्न किया गया यस्मिन्नृणां ग्राम्यसुखानुवादै-है॥ १२॥ यह भगवत्कथाकी रुचि श्रद्धालु पुरुषके हृदयमें जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयोंसे उसे र्मितर्गृहीता नु हरेः कथायाम्॥१२ विरक्त कर देती है। वह भगवच्चरणोंके निरन्तर सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना चिन्तनसे आनन्दमग्न हो जाता है और उस पुरुषके विरक्तिमन्यत्र करोति पुंस:। सभी दु:खोंका तत्काल अन्त हो जाता है॥ १३॥ मुझे हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते॥ १३ लिये निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापोंके ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे कारण श्रीहरिकी कथाओंसे विमुख रहते हैं। हाय! कालभगवान् उनके अमूल्य जीवनको काट रहे हैं और हरेः कथायां विमुखानघेन। वे वाणी, देह और मनसे व्यर्थ वाद-विवाद, व्यर्थ क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा-चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं॥ १४॥ मैत्रेयजी! मायुर्वृथावादगतिस्मृतीनाम् ॥ १४ आप दीनोंपर कृपा करनेवाले हैं; अत: भौंरा जैसे तदस्य कौषारव शर्मदातु-फूलोंमेंसे रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक र्हरे: कथामेव कथासु सारम्। कथाओंमेंसे इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र-उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो कीर्ति श्रीहरिकी कथाएँ छाँटकर हमारे कल्याणके शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्ते:॥१५ लिये सुनाइये॥ १५॥

| अ० ५ ] तृतीय                                                                                                               | स्कन्ध २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः। चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यम्॥ १६ श्रीशुक उवाच | उन सर्वेश्वरने संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और<br>संहार करनेके लिये अपनी मायाशक्तिको स्वीकार कर<br>राम-कृष्णादि अवतारोंके द्वारा जो अनेकों अलौकिक<br>लीलाएँ की हैं, वे सब मुझे सुनाइये॥ १६॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब विदुरजीने जीवोंके<br>कल्याणके लिये इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो<br>मुनिश्रेष्ठ भगवान् मैत्रेयजीने उनकी बहुत बड़ाई करते |
| स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौषारविर्मुनिः।<br>पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन्॥ १७                                  | हुए यों कहा॥१७॥<br>श्रीमैत्रेयजी बोले—साधुस्वभाव विदुरजी! आपने<br>सब जीवोंपर अत्यन्त अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी<br>बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्रीभगवान्में                                                                                                                                                                         |
| मैत्रेय उवाच<br>साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता।<br>कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः॥ १८             | ही लगा रहता है, तथापि इससे संसारमें भी आपका<br>बहुत सुयश फैलेगा॥ १८॥ आप श्रीव्यासजीके औरस<br>पुत्र हैं; इसलिये आपके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं<br>है कि आप अनन्यभावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके ही<br>आश्रित हो गये हैं॥ १९॥ आप प्रजाको दण्ड देनेवाले                                                                                             |
| नैतिच्चित्रं त्विय क्षत्तर्बादरायणवीर्यजे।<br>गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हिररीश्वरः॥१९                                      | भगवान् यम ही हैं। माण्डव्य ऋषिका शाप होनेके<br>कारण ही आपने श्रीव्यासजीके वीर्यसे उनके भाई<br>विचित्रवीर्यकी भोगपत्नी दासीके गर्भसे जन्म लिया<br>है॥ २०॥ आप सर्वदा ही श्रीभगवान् और उनके                                                                                                                                                   |
| माण्डव्यशापाद्भगवान् प्रजासंयमनो यमः ।<br>भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्॥ २०                              | भक्तोंको अत्यन्त प्रिय हैं; इसीलिये भगवान् निजधाम<br>पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करनेकी आज्ञा<br>दे गये हैं॥ २१॥ इसलिये अब मैं जगत्की उत्पत्ति,                                                                                                                                                                                        |
| भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च।<br>यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽऽदिशद्भगवान् व्रजन्॥ २१                                      | स्थिति और लयके लिये योगमायाके द्वारा विस्तारित<br>हुई भगवान्की विभिन्न लीलाओंका क्रमशः वर्णन<br>करता हूँ॥ २२॥<br>सृष्टिरचनाके पूर्व समस्त आत्माओंके आत्मा                                                                                                                                                                                  |
| अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः।<br>विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः॥ २२                                     | एक पूर्ण परमात्मा ही थे—न द्रष्टा था न दृश्य!<br>सृष्टिकालमें अनेक वृत्तियोंके भेदसे जो अनेकता<br>दिखायी पड़ती है, वह भी वही थे; क्योंकि उनकी<br>इच्छा अकेले रहनेकी थी॥ २३॥ वे ही द्रष्टा होकर                                                                                                                                             |
| भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽऽत्मनां विभुः ।<br>आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः ॥ २३                                       | देखने लगे, परन्तु उन्हें दृश्य दिखायी नहीं पड़ा;<br>क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूपसे प्रकाशित हो<br>रहे थे। ऐसी अवस्थामें वे अपनेको असत्के समान<br>समझने लगे। वस्तुत: वे असत् नहीं थे, क्योंकि                                                                                                                                          |
| स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद् दृश्यमेकराट्।<br>मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्॥ २४                                 | उनकी शक्तियाँ ही सोयी थीं। उनके ज्ञानका लोप<br>नहीं हुआ था॥ २४॥                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| २५६ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रागवत [ अ० ५                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| सा वा एतस्य संद्रष्टु : शक्तिः सदसदात्मिका।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | यह द्रष्टा और दृश्यका अनुसन्धान करनेवाली                                                     |
| माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः॥ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शक्ति ही—कार्यकारणरूपा माया है। महाभाग विदुरजी!                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस भावाभावरूप अनिर्वचनीय मायाके द्वारा ही                                                    |
| कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भगवान्ने इस विश्वका निर्माण किया है॥ २५॥<br>कालशक्तिसे जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभको प्राप्त |
| पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्॥२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हुई, तब उन इन्द्रियातीत चिन्मय परमात्माने अपने                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अंश पुरुषरूपसे उसमें चिदाभासरूप बीज स्थापित                                                  |
| ततोऽभवन् महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | किया॥ २६॥ तब कालकी प्रेरणासे उस अव्यक्त मायासे                                               |
| विज्ञानात्माऽऽत्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः॥ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | महत्तत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञानका नाशक                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | होनेके कारण विज्ञानस्वरूप और अपनेमें सूक्ष्मरूपसे                                            |
| सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्थित प्रपंचकी अभिव्यक्ति करनेवाला था॥ २७॥ फिर                                               |
| आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिमृक्षया॥ २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चिदाभास, गुण और कालके अधीन उस महत्तत्त्वने                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भगवान्की दृष्टि पड़नेपर इस विश्वकी रचनाके लिये                                               |
| महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहंतत्त्वं व्यजायत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपना रूपान्तर किया॥ २८॥ महत्तत्त्वके विकृत होनेपर                                            |
| कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः॥ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अहंकारकी उत्पत्ति हुई—जो कार्य (अधिभूत), कारण                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (अध्यात्म) और कर्ता (अधिदैव) रूप होनेके कारण                                                 |
| वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भूत, इन्द्रिय और मनका कारण है॥२९॥ वह                                                         |
| अहंतत्त्वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अहंकार वैकारिक (सात्त्विक), तैजस (राजस) और<br>तामस-भेदसे तीन प्रकारका है; अत: अहंतत्त्वमें   |
| वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः॥ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विकार होनेपर वैकारिक अहंकारसे मन और जिनसे                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विषयोंका ज्ञान होता है वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता                                       |
| तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हुए॥ ३०॥ तैजस अहंकारसे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ                                     |
| तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः॥ ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हुईं तथा तामस अहंकारसे सूक्ष्म भूतोंका कारण शब्द-                                            |
| <i>x x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टान्तरूपसे आत्माका बोध                                              |
| कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | करानेवाला आकाश उत्पन्न हुआ॥ ३१॥ भगवान्की                                                     |
| नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेऽनिलम् ॥ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दृष्टि जब आकाशपर पड़ी, तब उससे फिर काल,                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माया और चिदाभासके योगसे स्पर्शतन्मात्र हुआ और                                                |
| अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उसके विकृत होनेपर उससे वायुकी उत्पत्ति हुई॥ ३२॥                                              |
| ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् ॥ ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अत्यन्त बलवान् वायुने आकाशके सहित विकृत                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | होकर रूपतन्मात्रकी रचना की और उससे संसारका                                                   |
| अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ॥ ३३॥ फिर परमात्माकी                                                  |
| आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः॥ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दृष्टि पड़नेपर वायुयुक्त तेजने काल, माया और चिदंशके                                          |
| जावतान्मा रसमय कालमायाशयागतः॥ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | योगसे विकृत होकर रसतन्मात्रके कार्य जलको उत्पन्न                                             |
| - Acoustic - francisco - constituit - consti | किया॥ ३४॥ तदनन्तर तेजसे युक्त जलने ब्रह्मका                                                  |
| ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दृष्टिपात होनेपर काल, माया और चिदंशके योगसे                                                  |
| महीं गन्धगुणामाधात्कालमायांशयोगतः॥ ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गन्धगुणमयी पृथ्वीको उत्पन्न किया॥३५॥                                                         |

| अ० ५] तृतीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्कन्ध २५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूतानां नभआदीनां यद्यद्भव्यावरावरम्। तेषां परानुसंसर्गाद्यथासंख्यं गुणान् विदुः॥ ३६ एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशिलिङ्गिनः। नानात्वात्स्विक्रयानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्॥ ३७ देवा ऊचुः नमाम ते देव पदारिवन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् । यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति॥ ३८ धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवा- स्तापत्रयेणोपहता न शर्म। आत्मँल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि- च्छायां सविद्यामत आश्रयेम॥ ३९ मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडै- श्छन्दःसुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते। | विदुरजी! इन आकाशादि भूतोंमेंसे जो-जो भूत पीछे-पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व-पूर्व भूतोंके गुण भी अनुगत समझने चाहिये॥ ३६॥ ये महत्तत्त्वादिके अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांशविशिष्ट देवगण श्रीभगवान्के ही अंश हैं किन्तु पृथक्-पृथक् रहनेके कारण जब वे विश्वरचनारूप अपने कार्यमें सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान्से कहने लगे॥ ३७॥ देवताओंने कहा—देव! हम आपके चरण-कमलोंकी वन्दना करते हैं। ये अपनी शरणमें आये हुए जीवोंका ताप दूर करनेके लिये छत्रके समान हैं तथा इनका आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसारदुःखको सुगमतासे ही दूर फेंक देते हैं॥ ३८॥ जगत्कर्ता जगदीश्वर! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुल रहनेके कारण जीवोंको जरा भी शान्ति नहीं मिलती। इसलिये भगवन्! हम आपके चरणोंकी ज्ञानमयी छायाका आश्रय लेते हैं॥ ३९॥ मुनिजन एकान्त स्थानमें रहकर |
| यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आपके मुखकमलका आश्रय लेनेवाले वेदमन्त्ररूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः॥४०<br>यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या<br>संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पिक्षयोंके द्वारा जिनका अनुसन्धान करते रहते हैं तथा<br>जो सम्पूर्ण पापनाशिनी निदयोंमें श्रेष्ठ श्रीगंगाजीके<br>उद्गमस्थान हैं, आपके उन परम पावन पादपद्मोंका<br>हम आश्रय लेते हैं॥ ४०॥ हम आपके चरणकमलोंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा<br>व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्॥ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उस चौकीका आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसे भक्तजन<br>श्रद्धा और श्रवण-कीर्तनादिरूप भक्तिसे परिमार्जित<br>अन्त:करणमें धारण करके वैराग्यपुष्ट ज्ञानके द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विश्वस्य जन्मिस्थितिसंयमार्थे<br>कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते।<br>व्रजेम सर्वे शरणं यदीश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परम धीर हो जाते हैं॥४१॥ ईश! आप संसारकी<br>उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये ही अवतार लेते<br>हैं; अत: हम सब आपके उन चरणकमलोंकी शरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्॥४२<br>यत्सानुबन्धेऽसति देहगेहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लेते हैं, जो अपना स्मरण करनेवाले भक्तजनोंको<br>अभय कर देते हैं॥ ४२॥ जिन पुरुषोंका देह, गेह तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् ।<br>पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां<br>भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्॥४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य तुच्छ पदार्थोंमें अहंता,<br>ममताका दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीरमें (आपके<br>अन्तर्यामीरूपसे) रहनेपर भी जो अत्यन्त दूर हैं; उन्हीं<br>आपके चरणारविन्दोंको हम भजते हैं॥ ४३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तान् वै ह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये<br>पराहृतान्तर्मनसः परेश।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | परम यशस्वी परमेश्वर! इन्द्रियोंके विषयाभिमुख<br>रहनेके कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| २५८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                               | रागवत [ अ० ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं<br>ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः॥४४<br>पानेन ते देव कथासुधायाः                                                                                                   | करता है, वे पामरलोग आपके विलासपूर्ण पादविन्यासकी<br>शोभाके विशेषज्ञ भक्तजनोंका दर्शन नहीं कर पाते;<br>इसीसे वे आपके चरणोंसे दूर रहते हैं॥ ४४॥ देव!<br>आपके कथामृतका पान करनेसे उमड़ी हुई भक्तिके                                                                                                                                     |
| प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये।<br>वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं<br>यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्णयम्॥ ४५<br>तथापरे चात्मसमाधियोग-<br>बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्।<br>त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति | कारण जिनका अन्त:करण निर्मल हो गया है, वे<br>लोग—वैराग्य ही जिसका सार है—ऐसा आत्मज्ञान<br>प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुण्ठधामको<br>चले जाते हैं॥ ४५॥ दूसरे धीर पुरुष चित्तनिरोधरूप<br>समाधिके बलसे आपकी बलवती मायाको जीतकर<br>आपमें ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत<br>होता है; किन्तु आपकी सेवाके मार्गमें कुछ भी कष्ट |
| तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते॥ ४६<br>तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाऽऽद्य<br>त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म।<br>सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं                                                | नहीं है॥ ४६॥ आदिदेव! आपने सृष्टिरचनाकी इच्छासे हमें त्रिगुणमय रचा है। इसलिये विभिन्न स्वभाववाले होनेके कारण हम आपसमें मिल नहीं पाते और इसीसे आपकी क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी रचना करके उसे आपको समर्पण करनेमें असमर्थ हो रहे हैं॥ ४७॥                                                                                             |
| न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते॥ ४७<br>यावद्बलिं तेऽज हराम काले<br>यथा वयं चान्नमदाम यत्र।                                                                                                     | अत: जन्मरिहत भगवन्! जिससे हम ब्रह्माण्ड रचकर<br>आपको सब प्रकारके भोग समयपर समर्पण कर सकें<br>और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यताके<br>अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी                                                                                                                                                   |
| यथोभयेषां त इमे हि लोका  बिलं हरन्तोऽन्नमदन्त्यनूहाः॥४८  त्वं नः सुराणामिस सान्वयानां  कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः।                                                                         | सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे दूर रहकर हम और<br>आप दोनोंको भोग समर्पण करते हुए अपना-अपना<br>अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिये॥ ४८॥<br>आप निर्विकार पुराणपुरुष ही अन्य कार्यवर्गके सहित<br>हम देवताओंके आदि कारण हैं। देव! पहले आप<br>अजन्माहीने सत्त्वादि गुण और जन्मादि कर्मोंकी                                                 |
| त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः॥४९ ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते। त्वं नः स्वचक्षः परिदेहि शक्त्या                                           | कारणरूपा मायाशक्तिमें चिदाभासरूप वीर्य स्थापित<br>किया था॥४९॥ परमात्मदेव! महत्तत्त्वादिरूप हम<br>देवगण जिस कार्यके लिये उत्पन्न हुए हैं, उसके<br>सम्बन्धमें हम क्या करें? देव! हमपर आप ही अनुग्रह<br>करनेवाले हैं। इसलिये ब्रह्माण्डरचनाके लिये आप<br>हमें क्रियाशक्तिके सहित अपनी ज्ञानशक्ति भी प्रदान                              |
| देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ॥ ५०   कीजिये ॥ ५० ॥<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्याय: ॥ ५ ॥<br>—————————————————————————————————               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

स वे विश्वसृजा गभी देवकमोत्मशक्तिमान्।
विव्वभाजात्मनाऽऽत्मानमेकधा दशधा त्रिधा॥ ७
एष ह्यशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः।
आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते॥ ८
साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा।
विराट् प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च॥ ९

\* दस इन्द्रियोंसिहत मन अध्यात्म है, इन्द्रियादिके विषय अधिभूत हैं, इन्द्रियाधिष्ठाता देव अधिदैव हैं

तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय—ये दस प्राण हैं।

| २६० श्रीमद्भ                                                                                                                   | रागवत [ अ० ६                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः।<br>विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये॥ १०                                              | फिर विश्वकी रचना करनेवाले महत्तत्त्वादिके<br>अधिपति श्रीभगवान्ने उनकी प्रार्थनाको स्मरण कर<br>उनकी वृत्तियोंको जगानेके लिये अपने चेतनरूप                                                       |
| अथ तस्याभितप्तस्य कित चायतनानि ह।<br>निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु॥११<br>तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालोऽविशत्पदम्। | तेजसे उस विराट् पुरुषको प्रकाशित किया, उसे<br>जगाया॥१०॥ उसके जाग्रत् होते ही देवताओंके<br>लिये कितने स्थान प्रकट हुए—यह मैं बतलाता हूँ,<br>सुनो॥११॥ विराट् पुरुषके पहले मुख प्रकट हुआ;         |
| वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते॥ १२<br>निर्भिन्नं तालु वरुणो लोकपालोऽविशद्धरेः।                                       | उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिन्द्रियके समेत<br>प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है॥ १२॥<br>फिर विराट् पुरुषके तालु उत्पन्न हुआ; उसमें लोक-<br>पाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियके सहित स्थित |
| जिह्वयांशेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते॥ १३<br>निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम्।                                        | हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है॥ १३॥ इसके<br>पश्चात् उस विराट् पुरुषके नथुने प्रकट हुए; उनमें<br>दोनों अश्विनीकुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रियके सहित                                              |
| घ्राणेनांशेन गन्थस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्॥१४<br>निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालोऽविशद्विभोः।                                | प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता है॥ १४॥<br>इसी प्रकार जब उस विराट् देहमें आँखें प्रकट हुई,<br>तब उनमें अपने अंश नेत्रेन्द्रियके सहित—लोकपति                                            |
| चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् ॥ १५<br>निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्।                                 | सूर्यने प्रवेश किया, जिस नेत्रेन्द्रियसे पुरुषको विविध<br>रूपोंका ज्ञान होता है॥ १५॥ फिर उस विराट् विग्रहमें<br>त्वचा उत्पन्न हुई; उसमें अपने अंश त्विगिन्द्रियके                              |
| प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते ॥ १६<br>कर्णावस्य विनिर्भिन्गौ धिष्णयं स्वं विविशुर्दिशः ।                           | सिंहत वायु स्थित हुआ, जिस त्विगिन्द्रियसे जीव<br>स्पर्शका अनुभव करता है॥ १६॥ जब इसके कर्णछिद्र<br>प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रियके सिंहत                                           |
| श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते॥ १७<br>त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्णयमोषधीः।                               | दिशाओंने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियसे जीवको<br>शब्दका ज्ञान होता है॥ १७॥ फिर विराट् शरीरमें<br>चर्म उत्पन्न हुआ; उसमें अपने अंश रोमोंके सहित                                               |
| अंशेन रोमभिः कण्डूं यैरसौ प्रतिपद्यते॥ १८<br>मेढूं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्णयं क उपाविशत्।                                    | ओषिधयाँ स्थित हुईं, जिन रोमोंसे जीव खुजली<br>आदिका अनुभव करता है॥ १८॥ अब उसके लिंग<br>उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रयमें प्रजापितने अपने                                                            |
| रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते॥ १९<br>गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत्।                                        | अंश वीर्यके सिंहत प्रवेश किया, जिससे जीव<br>आनन्दका अनुभव करता है॥१९॥ फिर विराट्<br>पुरुषके गुदा प्रकट हुई; उसमें लोकपाल मित्रने अपने<br>अंश पायु-इन्द्रियके सिंहत प्रवेश किया, इससे जीव       |
| पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते॥२०<br>हस्तावस्य विनिर्भिन्नाविन्द्रः स्वर्पतिराविशत्।                                    | मलत्याग करता है॥ २०॥ इसके पश्चात् उसके हाथ<br>प्रकट हुए; उनमें अपनी ग्रहण-त्यागरूपा शक्तिके<br>सहित देवराज इन्द्रने प्रवेश किया, इस शक्तिसे जीव                                                |
| वार्तयांशेन पुरुषो यया वृतिं प्रपद्यते॥२१                                                                                      | अपनी जीविका प्राप्त करता है॥ २१॥                                                                                                                                                               |

| अ०६] तृः                                                | तीय स्कन्ध २६१                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत्।             | जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी<br>शक्ति गतिके सहित लोकेश्वर विष्णुने प्रवेश किया—             |
| गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते॥ २         | राक गतिक सहित लोकस्वर विष्णुन प्रवर किया—<br>इस गतिशक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचता       |
| बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्णयमाविशत् ।      | है॥ २२॥ फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई; अपने इस<br>स्थानमें अपने अंश बुद्धिशक्तिके साथ वाक्पति ब्रह्माने |
| बोधेनांशेन बोद्धव्यप्रतिपत्तिर्यतो भवेत्॥ २             | २३ प्रवेश किया, इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य विषयोंको                                                |
| हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्णयमाविशत्।          | जान सकता है॥ २३॥ फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ;<br>उसमें अपने अंश मनके सिहत चन्द्रमा स्थित हुआ।            |
| मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते॥ २                | २४ इस मन:शक्तिके द्वारा जीव संकल्प-विकल्पादिरूप<br>विकारोंको प्राप्त होता है॥२४॥ तत्पश्चात् विराट्    |
| आत्मानं चास्य निर्भिन्नमभिमानोऽविशत्पदम्।               | पुरुषमें अहंकार उत्पन्न हुआ; इस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिसहित अभिमान (रुद्र)-ने प्रवेश किया।          |
| कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते॥ २               | २५ इससे जीव अपने कर्तव्यको स्वीकार करता है॥ २५॥                                                       |
| सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्धिष्ण्यमुपाविशत्।       | अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्तशक्तिके सिहत महत्तत्त्व (ब्रह्मा) स्थित हुआ; इस चित्तशक्तिसे     |
| चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते॥ २             | रह जीव विज्ञान (चेतना)-को उपलब्ध करता है॥ २६॥<br>इस विराट् पुरुषके सिरसे स्वर्गलोक, पैरोंसे पृथ्वी    |
| शीर्ष्णोऽस्य द्यौर्धरा पद्भ्यां खं नाभेरुदपद्यत।        | और नाभिसे अन्तरिक्ष (आकाश) उत्पन्न हुआ।                                                               |
| गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः॥ २              | इनमें क्रमश: सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंके<br>परिणामरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते         |
| आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे।              | हैं॥ २७॥ इनमें देवतालोग सत्त्वगुणकी अधिकताके<br>कारण स्वर्गलोकमें, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ           |
| धरां रजःस्वभावेन पणयो ये च ताननु॥ २                     |                                                                                                       |
| तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः।                  | (भूत, प्रेत आदि) दोनोंके बीचमें स्थित भगवान्के                                                        |
| उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः॥ २               | नाभिस्थानीय अन्तरिक्षलोकमें रहते हैं॥ २८-२९॥<br>विदुरजी! वेद और ब्राह्मण भगवान्के मुखसे               |
| मुखतोऽवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्वह।                   | प्रकट हुए। मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण<br>सब वर्णोंमें श्रेष्ठ और सबका गुरु है॥ ३०॥ उनकी      |
| यस्तून्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्योऽभूद्ब्राह्मणो गुरुः ॥ इ | भुजाओंसे क्षत्रियवृत्ति और उसका अवलम्बन करनेवाला<br>क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट् भगवान्का अंश |
| बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः।             | होनेके कारण जन्म लेकर सब वर्णोंकी चोर आदिके                                                           |
| यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात्।। इ         | उपद्रवोंसे रक्षा करता है॥ ३१॥ भगवान्की दोनों<br>जाँघोंसे सब लोगोंका निर्वाह करनेवाली वैश्यवृत्ति      |
| विशोऽवर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरीर्विभोः।            | उत्पन्न हुई और उन्हींसे वैश्य वर्णका भी प्रादुर्भाव                                                   |
| वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्॥ इ           | हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्तिसे सब जीवोंकी जीविका<br>३२ चलाता है॥ ३२॥                                      |

[ अ० ६ २६२ श्रीमद्भागवत फिर सब धर्मींकी सिद्धिके लिये भगवानुके पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये। चरणोंसे सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्हींसे पहले-तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः ॥ ३३ पहल उस वृत्तिका अधिकारी शुद्रवर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्तिसे ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं \*॥ ३३॥ एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। ये चारों वर्ण अपनी-अपनी वृत्तियोंके सहित जिनसे श्रद्धयाऽऽत्मविश्द्ध्यर्थं यज्जाताः सह वृत्तिभिः ॥ ३४ उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपने धर्मोंसे चित्तशृद्धिके लिये श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं॥ ३४॥ विदुरजी! यह विराट् पुरुष काल, कर्म और एतत्क्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः। स्वभावशक्तिसे युक्त भगवानुकी योगमायाके प्रभावको कः श्रद्दध्यादुपाकर्तुं योगमायाबलोदयम्॥ ३५ प्रकट करनेवाला है। इसके स्वरूपका पूरा-पूरा वर्णन करनेका कौन साहस कर सकता है॥ ३५॥ तथापि प्यारे विदुरजी! अन्य व्यावहारिक चर्चाओंसे अपवित्र अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम्। हुई अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये, जैसी मेरी कीर्तिं हरे: स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतीम् ॥ ३६ बृद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना है वैसा, श्रीहरिका सुयश वर्णन करता हुँ ॥ ३६ ॥ महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके गुणोंका गान एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके मुखसे सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका विद्वद्भिरुपाकृतायां सबसे बडा लाभ है॥ ३७॥ वत्स! हम ही नहीं, आदि-कथासुधायामुपसम्प्रयोगम् 1139 कवि श्रीब्रह्माजीने एक हजार दिव्य वर्षोंतक अपनी योगपरिपक्व बृद्धिसे विचार किया; तो भी क्या वे भगवानुकी अमित महिमाका पार पा सके?॥३८॥ आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनाऽऽदिना। अत: भगवानुकी माया बडे-बडे मायावियोंको भी संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया॥ ३८ मोहित कर देनेवाली है। उसकी चक्करमें डालनेवाली चाल अनन्त है; अतएव स्वयं भगवान् भी उसकी अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी। थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है॥३९॥ जहाँ न पहुँचकर मनके सहित यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुतापरे॥ ३९ वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पानेमें अहंकारके अभिमानी रुद्र तथा अन्य इन्द्रियाधिष्ठाता यतोऽप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह। देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्रीभगवानुको हम अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः॥४० नमस्कार करते हैं॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्याय:॥६॥ \* सब धर्मकी सिद्धिका मूल सेवा है, सेवा किये बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अत: सब धर्मींकी मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णोंमें महान् है। ब्राह्मणका धर्म मोक्षके लिये है, क्षत्रियका र्धर्म भोगनेके लिये है, वैश्यका धर्म अर्थके लिये है और शूद्रका धर्म धर्मके लिये है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णींके धर्म अन्य पुरुषार्थींके लिये हैं, किन्तु शूद्रका धर्म स्वपुरुषार्थके लिये है; अत: इसकी वृत्तिसे ही भगवान्

प्रसन्न हो जाते हैं।

अ० ७] तृतीय स्कन्ध २६३ अथ सप्तमोऽध्यायः विदुरजीके प्रश्न **श्रीशुकदेवजी कहते हैं**—मैत्रेयजीका यह श्रीशुक उवाच भाषण सुनकर बुद्धिमान् व्यासनन्दन विदुरजीने उन्हें एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः। अपनी वाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा॥१॥ प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत॥ विदुरजीने पूछा — ब्रह्मन्! भगवान् तो शुद्ध बोधस्वरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं; उनके साथ विदुर उवाच लीलासे भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः। सकता है॥२॥ बालकमें तो कामना और दूसरोंके लीलया चापि युज्येरन्तिर्गुणस्य गुणाः क्रियाः ॥ साथ खेलनेकी इच्छा रहती है, इसीसे वह खेलनेके लिये प्रयत्न करता है; किन्तु भगवान् तो स्वतः क्रीडायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्चिक्रीडिषान्यतः। नित्यतृप्त-पूर्णकाम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीडाके स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः॥ ३ लिये भी क्यों संकल्प करेंगे ॥ ३॥ भगवान्ने अपनी गुणमयी मायासे जगत्की रचना की है, उसीसे वे अस्त्राक्षीद्भगवान् विश्वं गुणमय्याऽऽत्ममायया। इसका पालन करते हैं और फिर उसीसे संहार भी तया संस्थापयत्येतद्भुयः प्रत्यपिधास्यति॥ करेंगे॥४॥ जिनके ज्ञानका देश, काल अथवा अवस्थासे, देशतः कालतो योऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः। अपने-आप या किसी दुसरे निमित्तसे भी कभी लोप नहीं होता, उनका मायाके साथ किस प्रकार संयोग अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्॥ हो सकता है॥५॥ एकमात्र ये भगवान् ही समस्त भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्ववस्थितः। क्षेत्रोंमें उनके साक्षीरूपसे स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभि: कुत: ॥ या किसी प्रकारके कर्मजनित क्लेशकी प्राप्ति कैसे हो सकती है॥६॥ भगवन्! इस अज्ञानसंकटमें पड़कर एतस्मिन्मे मनो विद्वन् खिद्यतेऽज्ञानसङ्कटे। मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मनके इस तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्॥ महान् मोहको कृपा करके दूर कीजिये॥७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—तत्त्वजिज्ञासु विदुरजीकी श्रीशुक उवाच यह प्रेरणा प्राप्तकर अहंकारहीन श्रीमैत्रेयजीने भगवानुका स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः। स्मरण करते हुए मुसकराते हुए कहा॥८॥ प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः॥ श्रीमैत्रेयजीने कहा — जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्तस्वरूप है, वही दीनता और बन्धनको मैत्रेय उवाच प्राप्त हो-यह बात युक्तिविरुद्ध अवश्य है; किन्तु सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। वस्तुतः यही तो भगवान्की माया है॥९॥ जिस

ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्॥

यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः।

प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः॥ १०

प्रकार स्वप्न देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कटना

आदि व्यापार न होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत्

भासते हैं, उसी प्रकार इस जीवको बन्धनादि न होते

हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं॥१०॥

| २६४ श्रीमद्भ                                                                                   | ग्रगवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः।<br>दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः॥ ११     | यदि यह कहा जाय कि फिर ईश्वरमें इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जलमें होनेवाली कम्प आदि क्रिया जलमें                                                                                                                                        |
| स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया।<br>भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह॥१२                   | दीखनेवाले चन्द्रमाके प्रतिबिम्बमें न होनेपर भी भासती<br>है, आकाशस्थ चन्द्रमामें नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी<br>जीवमें ही देहके मिथ्या धर्मोंकी प्रतीति होती है,<br>परमात्मामें नहीं॥ ११॥ निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण<br>करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह |
| यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मिन परे हरौ।<br>विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः॥ १३ | प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है॥१२॥ जिस<br>समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा<br>श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय<br>गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-                                                                 |
| अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते                                                                         | द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं॥ १३॥                                                                                                                                                                                                                           |
| गुणानुवादश्रवणं मुरारेः।<br>कुतः <sup>१</sup> पुनस्तच्चरणारविन्द-<br>परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥१४ | श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन एवं श्रवण अशेष दु:खराशिको<br>शान्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके<br>चरणकमलकी रजके सेवनका प्रेम जग पड़े, तब तो<br>कहना ही क्या है?॥ १४॥<br>विदुरजीने कहा—भगवन्! आपके युक्तियुक्त                                                         |
| विदुर उवाच<br>संछिन्नः संशयो महां तव सूक्तासिना विभो।<br>उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति॥१५  | वचनोंकी तलवारसे मेरे सन्देह छिन्न-भिन्न हो गये<br>हैं। अब मेरा चित्त भगवान्की स्वतन्त्रता और जीवकी<br>परतन्त्रता—दोनों ही विषयोंमें खूब प्रवेश कर रहा<br>है॥ १५॥ विद्वन्! आपने यह बात बहुत ठीक कही<br>कि जीवको जो क्लेशादिकी प्रतीति हो रही है, उसका                       |
| साध्वेतद् व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः।<br>आभात्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहिः॥ १६  | आधार केवल भगवान्की माया ही है। वह क्लेश<br>मिथ्या एवं निर्मूल ही है; क्योंकि इस विश्वका मूल<br>कारण ही मायाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है॥ १६॥<br>इस संसारमें दो ही प्रकारके लोग सुखी हैं—या                                                                                   |
| यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः।<br>तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः॥ १७           | तो जो अत्यन्त मूढ़ (अज्ञानग्रस्त) हैं या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्रीभगवान्को प्राप्त कर चुके हैं। बीचकी श्रेणीके संशयापन्न लोग तो दु:ख ही भोगते रहते हैं॥ १७॥ भगवन्! आपकी कृपासे मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुत: हैं नहीं,                                 |
| अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः।<br>तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे॥१८           | केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणोंकी<br>सेवाके प्रभावसे उस प्रतीतिको भी हटा दूँगा॥ १८॥                                                                                                                                                                             |
| १. प्रा० पा०—किं वा। २. प्रा० पा०—त०। ३. प्रा० पा०—तश्चा०।                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| अ० ७] तृतीय                                                                                                                             | स्कन्ध २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः।<br>रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः॥१९                                                        | इन श्रीचरणोंकी सेवासे नित्यसिद्ध भगवान् श्रीमधुसूदनके<br>चरणकमलोंमें उत्कट प्रेम और आनन्दकी वृद्धि<br>होती है, जो आवागमनकी यन्त्रणाका नाश कर देती                                                                                                                                                 |
| दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु।<br>यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः॥२०                                                       | है॥ १९॥ महात्मालोग भगवत्प्राप्तिके साक्षात् मार्ग<br>ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्रीहरिके<br>गुणोंका गान होता रहता है; अल्पपुण्य पुरुषको उनकी                                                                                                                                           |
| सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्।<br>तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनु प्राविशद्विभुः॥ २१                                             | सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है॥ २०॥<br>भगवन्! आपने कहा कि सृष्टिके प्रारम्भमें<br>भगवान्ने क्रमशः महदादि तत्त्व और उनके विकारोंको<br>रचकर फिर उनके अंशोंसे विराट्को उत्पन्न किया<br>और इसके पश्चात् वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो                                                                 |
| यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्न्यूरुबाहुकम्।<br>यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं समासते॥ २२                                                  | गये॥ २१॥ उन विराट्के हजारों पैर, जाँघें और बाँहें<br>हैं; उन्हींको वेद आदिपुरुष कहते हैं; उन्हींमें ये सब<br>लोक विस्तृतरूपसे स्थित हैं॥ २२॥ उन्हींमें इन्द्रिय,                                                                                                                                  |
| यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् ।<br>त्वयेरितो यतो वर्णास्तिद्विभूतीर्वदस्व नः ॥ २३                               | विषय और इन्द्रियाभिमानी देवताओंके सहित दस<br>प्रकारके प्राणोंका—जो इन्द्रियबल, मनोबल और<br>शारीरिक बलरूपसे तीन प्रकारके हैं—आपने वर्णन                                                                                                                                                            |
| यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः।<br>प्रजा विचित्राकृतय आसन् याभिरिदं ततम्॥ २४                                             | किया है और उन्हींसे ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए<br>हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियोंका वर्णन<br>सुनाइये—जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुम्बियोंके<br>सहित तरह-तरहकी प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह                                                                                       |
| प्रजापतीनां स पतिश्चक्लृपे कान् प्रजापतीन्।<br>सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्॥ २५                                         | सारा ब्रह्माण्ड भर गया॥२३-२४॥ वह विराट्<br>ब्रह्मादि प्रजापतियोंका भी प्रभु है। उसने किन-किन<br>प्रजापतियोंको उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और                                                                                                                                                   |
| एतेषामिप वंशांश्च वंशानुचिरतानि च।<br>उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते॥ २६                                                        | मन्वन्तरोंके अधिपित मनुओंकी भी किस क्रमसे रचना<br>की ?॥ २५॥ मैत्रेयजी! उन मनुओंके वंश और<br>वंशधर राजाओंके चिरत्रोंका, पृथ्वीके ऊपर और<br>नीचेके लोकों तथा भूलोंकके विस्तार और स्थितिका<br>भी वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये कि तिर्यक्,                                                           |
| तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय।<br>तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतित्रणाम्।<br>वद नः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम्॥ २७ | मा वर्णन कार्रिय तथा यह मा बताइय कि तियक्,<br>मनुष्य, देवता, सरीसृप (सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु )<br>और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज और<br>उद्भिज्ज—ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न<br>हुए ॥ २६-२७॥ श्रीहरिने सृष्टि करते समय जगत्की<br>उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये अपने गुणावतार |
| गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्।                                                                                             | ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूपसे जो कल्याणकारी                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम्॥ २८                                                                                           | लीलाएँ कीं, उनका भी वर्णन कीजिये॥ २८॥                                                                                                                                                                                                                                                             |

| २६६ श्रीमद्भ                                          | रागवत [ अ० ७                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः।                   | वेष, आचरण और स्वभावके अनुसार वर्णाश्रमका                                                                 |
| ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणम्॥ २९             | विभाग, ऋषियोंके जन्म-कर्मादि, वेदोंका विभाग,<br>यज्ञोंका विस्तार, योगका मार्ग, ज्ञानमार्ग और उसका        |
| यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो।                | साधन सांख्यमार्ग तथा भगवान्के कहे हुए नारदपांचरात्र                                                      |
| नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम्॥ ३० | आदि तन्त्रशास्त्र, विभिन्न पाखण्डमार्गोंके प्रचारसे<br>होनेवाली विषमता, नीचवर्णके पुरुषसे उच्चवर्णकी     |
| पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम्।                     | स्त्रीमें होनेवाली सन्तानोंके प्रकार तथा भिन्न-भिन्न                                                     |
| जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः॥ ३१               | गुण और कर्मोंके कारण जीवकी जैसी और जितनी<br>गतियाँ होती हैं, वे सब हमें सुनाइये॥ २९—३१॥                  |
| धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः।              | ब्रह्मन्! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके                                                          |
| वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्॥ ३२       | परस्पर अविरोधी साधनोंका, वाणिज्य, दण्डनीति<br>और शास्त्रश्रवणकी विधियोंका, श्राद्धकी विधिका,             |
| श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च।        | पितृगणोंकी सृष्टिका तथा कालचक्रमें ग्रह, नक्षत्र                                                         |
| ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम्॥ ३३              | और तारागणकी स्थितिका भी अलग-अलग वर्णन                                                                    |
| दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम्।              | कीजिये॥ ३२-३३॥ दान, तप तथा इष्ट और पूर्त<br>कर्मोंका क्या फल है? प्रवास और आपत्तिके समय                  |
| प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि॥ ३४            | मनुष्यका क्या धर्म होता है ?॥ ३४॥ निष्पाप मैत्रेयजी !                                                    |
| येन वा भगवांस्तुष्येद्धर्मयोनिर्जनार्दनः।             | धर्मके मूल कारण श्रीजनार्दनभगवान् किस आचरणसे<br>सन्तुष्ट होते हैं और किनपर अनुग्रह करते हैं, यह          |
| सम्प्रसीदित वा येषामेतदाख्याहि चानघ॥ ३५               | वर्णन कीजिये॥ ३५॥ द्विजवर! दीनवत्सल गुरुजन                                                               |
| अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम।         | अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रोंको बिना पूछे भी उनके<br>हितकी बात बतला दिया करते हैं॥ ३६॥ भगवन्!            |
| अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः॥ ३६              | उन महदादि तत्त्वोंका प्रलय कितने प्रकारका है? तथा                                                        |
| तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः।            | जब भगवान् योगनिद्रामें शयन करते हैं, तब उनमेंसे<br>कौन-कौन तत्त्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें        |
| तत्रेमं क उपासीरन् क उ स्विदनुशेरते॥ ३७               | लीन हो जाते हैं ?॥ ३७॥ जीवका तत्त्व, परमेश्वरका                                                          |
| पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च।               | स्वरूप, उपनिषत्-प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और<br>शिष्यका पारस्परिक प्रयोजन क्या है?॥ ३८॥ पवित्रात्मन्     |
| ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनम्॥ ३८           | विद्वानोंने उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या उपाय                                                         |
| निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभि:।            | बतलाये हैं ? क्योंकि मनुष्योंको ज्ञान, भक्ति अथवा<br>वैराग्यकी प्राप्ति अपने–आप तो हो नहीं सकती॥ ३९॥     |
| स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वेराग्यमेव वा॥ ३९     | ब्रह्मन्! माया-मोहके कारण मेरी विचारदृष्टि नष्ट हो                                                       |
| एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्मविवितसया।          | गयी है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद् हैं; अत:<br>श्रीहरिलीलाका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे मैंने जो |
| ब्रूहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः॥४०         | प्रश्न किये हैं, उनका उत्तर मुझे दीजिये॥४०॥                                                              |

| अ०८] तृतीय                                                                                                                                                                | स्कन्ध २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ। जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामि।। ४१  श्रीशुक उवाच  स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः। प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां | पुण्यमय मैत्रेयजी! भगवतत्त्वके उपदेशद्वारा<br>जीवको जन्म-मृत्युसे छुड़ाकर उसे अभय कर देनेमें<br>जो पुण्य होता है, समस्त वेदोंके अध्ययन, यज्ञ, तपस्या<br>और दानादिसे होनेवाला पुण्य उस पुण्यके सोलहवें<br>अंशके बराबर भी नहीं हो सकता॥ ४१॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! जब कुरु-<br>श्रेष्ठ विदुरजीने मुनिवर मैत्रेयजीसे इस प्रकार<br>पुराणविषयक प्रश्न किये, तब भगवच्चर्चाके लिये<br>प्रेरित किये जानेके कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और |  |
| सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह॥ ४२                                                                                                                                             | मुसकराकर उनसे कहने लगे॥ ४२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः॥७॥  —                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः। बभूविथेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्यभीक्ष्णम्॥ १                                                         | श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी! आप<br>भगवद्धक्तोंमें प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं;<br>आपके पूरुवंशमें जन्म लेनेके कारण वह वंश साधु-<br>पुरुषोंके लिये भी सेव्य हो गया है। धन्य हैं! आप<br>निरन्तर पद-पदपर श्रीहरिकी कीर्तिमयी मालाको नित्य                                                                                                                                                                                                   |  |
| सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं<br>महद्गतानां विरमाय तस्य।<br>प्रवर्तये भागवतं पुराणं                                                                                      | नूतन बना रहे हैं॥१॥ अब मैं, क्षुद्र विषय-सुखकी<br>कामनासे महान् दु:खको मोल लेनेवाले पुरुषोंकी<br>दु:खनिवृत्तिके लिये, श्रीमद्भागवतपुराण प्रारम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| यदाह साक्षाद्भगवानृषिभ्यः॥ २<br>आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं<br>सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वम्।                                                                                | करता हूँ—जिसे स्वयं श्रीसंकर्षणभगवान्ने सनकादि<br>ऋषियोंको सुनाया था॥२॥<br>अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आदिदेव भगवान् संकर्षण<br>पाताललोकमें विराजमान थे। सनत्कुमार आदि ऋषियोंने                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य<br>कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन्॥ ३<br>स्वमेव धिष्णयं बहु मानयन्तं                                                                               | परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्त्व जाननेके लिये उनसे<br>प्रश्न किया॥३॥ उस समय शेषजी अपने आश्रय-<br>स्वरूप उन परमात्माकी मानसिक पूजा कर रहे थे,<br>जिनका वेद वासुदेवके नामसे निरूपण करते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| यं वासुदेवाभिधमामनन्ति।                                                                                                                                                   | उनके कमलकोशसरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीष-                                                                                                                                              | सनत्कुमारादि ज्ञानीजनोंके आनन्दके लिये उन्होंने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय॥ ४                                                                                                                                                | अधखुले नेत्रोंसे देखा॥४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| अ० ८ ] तृतीय                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्कन्ध २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या। कालाख्ययाऽऽसादितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान्ददृशे स्वदेहे॥१२ तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टे- रन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान्। गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूष्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेशात्॥१३ स पद्मकोशः सहसोदितष्ठत् कालेन कर्मप्रतिबोधनेन। | इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिच्छक्तिके साथ<br>एक सहस्र चतुर्युगपर्यन्त जलमें शयन करनेके अनन्तर<br>जब उन्हींके द्वारा नियुक्त उनकी कालशक्तिने उन्हें<br>जीवोंके कर्मोंकी प्रवृत्तिके लिये प्रेरित किया, तब<br>उन्होंने अपने शरीरमें लीन हुए अनन्त लोक देखे॥ १२॥<br>जिस समय भगवान्की दृष्टि अपनेमें निहित लिंगशरीरादि<br>सूक्ष्मतत्त्वपर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुणसे<br>क्षुभित होकर सृष्टिरचनाके निमित्त उनके नाभिदेशसे<br>बाहर निकला॥ १३॥ कर्मशक्तिको जाग्रत् करनेवाले<br>कालके द्वारा विष्णुभगवान्की नाभिसे प्रकट हुआ वह<br>सूक्ष्मतत्त्व कमलकोशके रूपमें सहसा ऊपर उठा और<br>उसने सूर्यके समान अपने तेजसे उस अपार जलराशिको |
| स्वरोचिषा तत्सिललं विशालं<br>विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः॥१४<br>तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः<br>प्रावीविशत्सर्वगुणावभासम् ।                                                                                                                                                                | देदीप्यमान कर दिया॥ १४॥ सम्पूर्ण गुणोंको प्रकाशित<br>करनेवाले उस सर्वलोकमय कमलमें वे विष्णुभगवान्<br>ही अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो गये। तब उसमेंसे बिना<br>पढ़ाये ही स्वयं सम्पूर्ण वेदोंको जाननेवाले साक्षात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तिस्मन् स्वयं वेदमयो विधाता<br>स्वयम्भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्॥१५<br>तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकाया-<br>मवस्थितो लोकमपश्यमानः।<br>परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्र-                                                                                                                       | वेदमूर्ति श्रीब्रह्माजी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयम्भू<br>कहते हैं॥ १५॥ उस कमलकी कर्णिका (गद्दी)-में<br>बैठे हुए ब्रह्माजीको जब कोई लोक दिखायी नहीं<br>दिया, तब वे आँखें फाड़कर आकाशमें चारों ओर<br>गर्दन घुमाकर देखने लगे, इससे उनके चारों दिशाओंमें<br>चार मुख हो गये॥ १६॥ उस समय प्रलयकालीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्चत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि॥१६<br>तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्ण-<br>जलोर्मिचक्रात्सिललाद्विरूढम् ।<br>उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं                                                                                                                                                        | पवनके थपेड़ोंसे उछलती हुई जलकी तरंगमालाओंके<br>कारण उस जलराशिसे ऊपर उठे हुए कमलपर<br>विराजमान आदिदेव ब्रह्माजीको अपना तथा उस<br>लोकतत्त्वरूप कमलका कुछ भी रहस्य न जान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नात्मानमद्धाविददादिदेवः ॥१७<br>क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ<br>एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु।<br>अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनैत-<br>दिधष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्॥१८                                                                                                                                   | पड़ा॥ १७॥<br>वे सोचने लगे, 'इस कमलकी कर्णिकापर बैठा<br>हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य<br>आधारके जलमें कहाँसे उत्पन्न हो गया? इसके नीचे<br>अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल-<br>नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश ।<br>नार्वाग्गतस्तत्खरनालनाल-                                                                                                                                                                                                     | आधारपर यह स्थित है'॥१८॥ ऐसा सोचकर वे उस कमलकी नालके सूक्ष्म छिद्रोंमें होकर उस जलमें घुसे। किन्तु उस नालके आधारको खोजते-खोजते नाभि-देशके समीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                        | पहुँच जानेपर भी वे उसे पा न सके॥१९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| २७० श्रीमद्भ                                                                                          | रागवत [ अ० ८                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तमस्यपारे विदुरात्मसर्गं<br>विचिन्वतोऽभूत्सुमहांस्त्रिणेमिः ।<br>यो देहभाजां भयमीरयाणः                | विदुरजी! उस अपार अन्धकारमें अपने उत्पत्ति-<br>स्थानको खोजते-खोजते ब्रह्माजीको बहुत काल बीत<br>गया। यह काल ही भगवान्का चक्र है, जो प्राणियोंको                                                                                              |
| या दहमाजा मधमारघाणः<br>परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः॥२०                                                  | भयभीत (करता हुआ उनकी आयुको क्षीण) करता<br>रहता है॥ २०॥ अन्तमें विफलमनोरथ हो वे वहाँसे<br>लौट आये और पुन: अपने आधारभूत कमलपर बैठकर                                                                                                          |
| ततो निवृत्तोऽप्रतिलब्धकामः<br>स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः।                                          | धीरे-धीरे प्राणवायुको जीतकर चित्तको नि:संकल्प<br>किया और समाधिमें स्थित हो गये॥२१॥ इस                                                                                                                                                      |
| शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो<br>न्यषीददारूढसमाधियोगः ॥ २१                                               | प्रकार पुरुषकी पूर्ण आयुके बराबर कालतक (अर्थात्<br>दिव्य सौ वर्षतक) अच्छी तरह योगाभ्यास करनेपर<br>ब्रह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ; तब उन्होंने अपने उस                                                                                       |
| कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि-<br>प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः।<br>स्वयं तदन्तर्हृदयेऽवभात-                     | अधिष्ठानको, जिसे वे पहले खोजनेपर भी नहीं देख<br>पाये थे, अपने ही अन्तःकरणमें प्रकाशित होते<br>देखा॥ २२॥ उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन<br>जलमें शेषजीके कमलनालसदृश गौर और विशाल                                                            |
| मपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम्॥२२                                                                          | विग्रहकी शय्यापर पुरुषोत्तमभगवान् अकेले ही लेटे<br>हुए हैं। शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले                                                                                                                                            |
| मृणालगौरायतशेषभोग- पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम्। फणातपत्रायुतमूर्धरत्न- द्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततोये॥ २३ | हुए हैं। उनके मस्तकोंपर किरीट शोभायमान हैं, उनमें<br>जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओरका<br>अन्धकार दूर हो गया है॥ २३॥ वे अपने श्याम<br>शरीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको<br>लिज्जित कर रहे हैं। उनकी कमरका पीतपट पर्वतके |
| प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः<br>सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्यममूर्ध्नः ।<br>रत्नोदधारौषधिसौमनस्य-        | प्रान्त देशमें छाये हुए सायंकालके पीले-पीले चमकीले<br>मेघोंकी आभाको मिलन कर रहा है, सिरपर सुशोभित<br>सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा<br>है। उनकी वनमाला पर्वतके रत्न, जलप्रपात, ओषि                                         |
| वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः॥ २४<br>आयामतो विस्तरतः स्वमान-                                        | और पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेणुदण्डका और चरण वृक्षोंका तिरस्कार करते हैं॥ २४॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे                                                                                                  |
| देहेन लोकत्रयसंग्रहेण।<br>विचित्रदिव्याभरणांशुकानां                                                   | लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकीका संग्रह किये हुए है। वह<br>अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणोंकी<br>शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर                                                                                           |
| कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम् <sup>१</sup> ॥ २५                                                            | आदि अपनी वेशभूषासे सुसज्जित है॥ २५॥                                                                                                                                                                                                        |
| १. प्रा० पा०—श्रितदेहवेषम्।                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |

| अ०८] तृतीय                                                                                | ा स्कन्ध २७१                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गे-<br>रभ्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रिपद्मम्।                         | अपनी-अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न-<br>भिन्न मार्गोंसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक<br>अपने भक्तवाञ्छाकल्पतरु चरणकमलोंका दर्शन दे रहे                                                       |
| प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु-<br>मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् ॥ २६                            |                                                                                                                                                                                                         |
| मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन<br>परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन ।                                     | नासिका, अनुग्रहवर्षी भौंहें, कानोंमें झिलमिलाते हुए<br>कुण्डलोंकी शोभा, बिम्बाफलके समान लाल-लाल<br>अधरोंकी कान्ति एवं लोकार्तिहारी मुसकानसे युक्त                                                       |
| शोणायितेनाधरिबम्बभासा<br>प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्र्वा॥ २७<br>कदम्बिकञ्जल्कपिशङ्गवाससा   | कदम्बकुसुमका कसरक समान पातवस्त्र आर सुवणमया                                                                                                                                                             |
| स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे।<br>हारेण चानन्तधनेन वत्स                                       | मेखला सुशोभित है तथा वक्ष:स्थलमें अमूल्य हार<br>और सुनहरी रेखावाले श्रीवत्सचिह्नकी अपूर्व शोभा<br>हो रही है॥ २८॥ वे अव्यक्तमूल चन्दनवृक्षके समान<br>हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम-उत्तम मणियोंसे सुशोभित |
| श्रीवत्सवक्षःस्थलवल्लभेन ॥ २८<br>परार्घ्यकेयूरमणिप्रवेक-<br>पर्यस्तदोर्दण्डसहस्त्रशाखम् । | उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उसकी सहस्रों<br>शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें जैसे बड़े-बड़े साँप<br>लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको शेषजीके                                                      |
| अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र-<br>महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शम् ॥ २९                          |                                                                                                                                                                                                         |
| चराचरौको भगवन्महीध्र-<br>महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम्।                                      | रहते हैं, उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं;<br>शेषजीके फणोंपर जो सहस्रों मुकुट हैं वे ही मानो उस<br>पर्वतके सुवर्णमण्डित शिखर हैं तथा वक्ष:स्थलमें                                              |
| किरीटसाहस्त्रहिरण्यशृङ्ग-<br>माविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥ ३०                             | विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रत्न<br>है॥ ३०॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप भौंरोंसे गुंजायमान<br>अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है; सूर्य, चन्द्र,                                                |
| निवीतमाम्नायमधुव्रतिश्रया<br>स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम्।                                | वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक<br>पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवनमें बेरोक-टोक विचरण                                                                                                                    |
| सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमं त्रिधामभिः<br>परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदम् ॥ ३१                   | करनेवाले सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आस-<br>पास ही घूमते रहते हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त<br>दुर्लभ हैं॥ ३१॥                                                                                        |
| तहींव तन्नाभिसरःसरोज-<br>मात्मानमम्भः श्वसनं वियच्च।                                      | तब विश्वरचनाकी इच्छावाले लोकविधाता<br>ब्रह्माजीने भगवान्के नाभिसरोवरसे प्रकट हुआ वह<br>कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर—                                                                                |
| ददर्श देवो जगतो विधाता<br>नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः॥ ३२                                   | केवल ये पाँच ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ                                                                                                                                                           |

[ अ० ९ २७२ श्रीमद्भागवत रजोगुणसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करना रजसोपरक्त: कर्मबीजं स चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टिके कारणरूप केवल ये प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव दृष्ट्वा। पाँच ही पदार्थ देखे, तब लोकरचनाके लिये उत्सुक अस्तौद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्य-होनेके कारण वे अचिन्त्यगति श्रीहरिमें चित्त लगाकर मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा ॥ ३३ | उन परमपूजनीय प्रभुकी स्तुति करने लगे॥ ३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धेऽष्टमोऽध्याय:॥८॥ अथ नवमोऽध्यायः ब्रह्माजीद्वारा भगवानुकी स्तुति ब्रह्माजीने कहा — प्रभो! आज बहुत समयके ब्रह्मोवाच बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो! कैसे दुर्भाग्यकी ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूपको नहीं जान न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। पाते। भगवन्! आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी स्वरूपत: सत्य नहीं है, क्योंकि मायाके गुणोंके क्षुभित होनेके कारण मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि ॥ १ केवल आप ही अनेकों रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं॥१॥ यदेतदवबोधरसोदयेन रूपं देव! आपकी चित् शक्तिके प्रकाशित रहनेके कारण शश्विन्वित्ततमसः सदनुग्रहाय। अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभिकमलसे मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों गृहीतमवतारशतैकबीजं आदौ अवतारोंका मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषोंपर यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् कृपा करनेके लिये ही पहले-पहल प्रकट किया नातः परं परम यद्भवतः स्वरूप-है॥ २॥ परमात्मन्! आपका जो आनन्दमात्र, भेदरहित, मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः। अखण्ड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिये मैंने विश्वकी रचना करनेवाले पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् होनेपर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूपकी ही भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि॥ शरण ली है। यही सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियोंका भी इदं भुवनमङ्गल मङ्गलाय अधिष्ठान है॥ ३॥ हे विश्वकल्याणमय! मैं आपका उपासक हूँ, आपने मेरे हितके लिये ही मुझे ध्यानमें ध्याने स्म नो दर्शितं त उपासकानाम्। अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको योऽनादुतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः॥ इसी रूपमें बार-बार नमस्कार करता हूँ॥४॥ ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं मेरे स्वामी! जो लोग वेदरूप वायुसे लायी हुई आपके चरणरूप कमलकोशकी गन्धको अपने कर्णपुटोंसे जिघ्नन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्। ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनोंके हृदय-कमलसे भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां आप कभी दूर नहीं होते; क्योंकि वे पराभक्तिरूप नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसाम्।। डोरीसे आपके पादपद्मोंको बाँध लेते हैं॥५॥

| २७४ श्रीमद्                                                                                                                                                                             | रागवत [ अ० ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नातिप्रसीदित तथोपचितोपचारै-<br>राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः।<br>यत्सर्वभूतदययासदलभ्ययैको<br>नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा॥१२                                                        | भगवन्! आप एक हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके<br>अन्त:करणोंमें स्थित उनके परम हितकारी अन्तरात्मा<br>हैं। इसलिये यदि देवतालोग भी हृदयमें तरह-तरहकी<br>कामनाएँ रखकर भाँति-भाँतिकी विपुल सामग्रियोंसे<br>आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न<br>नहीं होते जितने सब प्राणियोंपर दया करनेसे होते हैं।                                                                                                                                                      |
| पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यै-<br>र्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च।<br>आराधनं भगवतस्तव सित्क्रियार्थो<br>धर्मीऽर्पितः कर्हिचिद्ध्रियते न यत्र॥ १३                                        | किन्तु वह सर्वभूतदया असत् पुरुषोंको अत्यन्त दुर्लभ है॥ १२॥ जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता—वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकारके कर्म—यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादिके द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्यका सबसे बड़ा कर्मफल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होनेपर ऐसा कौन फल है जो सुलभ                                                                                                                             |
| शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद-<br>मोहाय बोधधिषणाय <sup>१</sup> नमः परस्मै।<br>विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला-<br>रासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय॥ १४                                        | नहीं हो जाता॥१३॥ आप सर्वदा अपने स्वरूपके प्रकाशसे ही प्राणियोंके भेद-भ्रमरूप अन्धकारका नाश करते रहते हैं तथा ज्ञानके अधिष्ठान साक्षात् परमपुरुष हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके निमित्तसे जो मायाकी लीला होती है, वह आपका ही खेल है; अत: आप परमेश्वरको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ॥१४॥                                                                                                                               |
| यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि<br>नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति।<br>ते नैकजन्मशमलं <sup>२</sup> सहसैव हित्वा<br>संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये॥१५<br>यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च | जो लोग प्राणत्याग करते समय आपके अवतार, गुण<br>और कर्मोंको सूचित करनेवाले देवकीनन्दन, जनार्दन,<br>कंसिनकन्दन आदि नामोंका विवश होकर भी उच्चारण<br>करते हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे तत्काल छूटकर<br>मायादि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। आप<br>नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ॥१५॥<br>भगवन्! इस विश्ववृक्षके रूपमें आप ही विराजमान<br>हैं। आप ही अपनी मूलप्रकृतिको स्वीकार करके<br>जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये मेरे, अपने |
| स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोह- स्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय॥ १६  १. प्रा॰ पा॰—बोधविषयाय। २. प्रा॰ पा॰—जन्म                                       | और महादेवजीके रूपमें तीन प्रधान शाखाओंमें<br>विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापित एवं मनु आदि<br>शाखा-प्रशाखाओंके रूपमें फैलकर बहुत विस्तृत<br>हो गये हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥१६॥<br>जमलं।                                                                                                                                                                                                                                                               |

| अ० ९]                                                                                                  | तृतीय स्कन्ध                                                                       | २७५                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः<br>कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे                                   | भगवन्! आपने अपनी आरा<br>कल्याणकारी स्वधर्म बताया<br>उदासीन रहकर सर्वदा विपरी       | है, किन्तु वे इस ओरसे                                                |
| यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां<br>सद्यश्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै                                   | रहते हैं। ऐसी प्रमादकी<br>जीवोंकी जीवन-आशाको उ                                     | अवस्थामें पड़े हुए इन<br>जो सदा सावधान रहकर                          |
| यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्धिधष्णय-<br>मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्                                   | आपका ही रूप है; मैं उसे न<br>यद्यपि मैं सत्यलोकका अधिष                             | ामस्कार करता हूँ॥ १७॥<br>उाता हूँ, जो दो परार्द्धपर्यन्त             |
| तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समान-                                                                           | आपके उस कालरूपसे डर<br>और आपको प्राप्त करने                                        | ता रहता हूँ। उससे बचने<br>के लिये ही मैंने बहुत                      |
| स्तस्मै नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम् तिर्यङ्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनि-                                      | इस तपस्याके साक्षी हैं, मैं<br>हूँ॥ १८॥ आप पूर्णकाम हैं, अ                         | आपको नमस्कार करता<br>॥पको किसी विषयसुखकी                             |
| ष्वात्मेच्छयाऽऽत्मकृतसेतुपरीप्सया यः<br>रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह-<br>स्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय | धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये<br>देवता आदि जीवयोनियोंमें                              | पशु-पक्षी, मनुष्य और<br>अपनी ही इच्छासे शरीर                         |
| योऽविद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या<br>निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः                                     | पुरुषोत्तमभगवान्को मेरा न<br>आप अविद्या, अस्मिता, राग<br>पाँचोंमेंसे किसीके भी 3   | मस्कार है॥१९॥ प्रभो!<br>, द्वेष और अभिनिवेश—<br>मधीन नहीं हैं; तथापि |
| अन्तर्जलेऽहिकशिपुस्पर्शानुकूलां<br>भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्                                 | इस समय जो सारे ससारक<br>भयंकर तरंगमालाओंसे विश्                                    | गुब्ध प्रलयकालीन जलमें<br>ापर शयन कर रहे हैं, वह                     |
| यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य<br>लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण                                                  | देनेके लिये ही है॥२०॥<br>भवनसे मेरा जन्म हुआ है।                                   | आपके नाभिकमलरूप<br>यह सम्पूर्ण विश्व आपके                            |
| तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग-<br>निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय                                             | त्रिलोकीकी रचनारूप उपक<br>समय योगनिद्राका अन्त हं                                  | ारमें प्रवृत्त हुआ हूँ । इस<br>ो जानेके कारण आपके                    |
| सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा<br>सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन                                       | है॥ २१॥ आप सम्पूर्ण जग<br>आत्मा हैं तथा शरणागतोंपर                                 | त्के एकमात्र सुहृद् और<br>कृपा करनेवाले हैं। अत:                     |
| तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं<br>स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ                                 | आनन्दित करते हैं, उसीसे<br>करें—जिससे मैं पूर्वकल्पवे<br>॥ २२ जगत्की रचना कर सकूँ॥ | ह समान इस समय भी                                                     |

श्रीमद्भागवत ३७६ [अ० ९ आप भक्तवांछाकल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मीजीके एष प्रपन्नवरदो रमयाऽऽत्मशक्त्या सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो-जो अद्भुत यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः। कर्म करेंगे, मेरा यह जगतुकी रचना करनेका उद्यम तस्मिन् स्वविक्रममिदं सुजतोऽपि चेतो भी उन्हींमेंसे एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्तको प्रेरित करें - शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्।। २३ सृष्टिरचनाविषयक अभिमानरूप मलसे दूर रह नाभिह्नदादिह सतोऽम्भिस यस्य पुंसो सकूँ ॥ २३ ॥ प्रभो ! इस प्रलयकालीन जलमें शयन विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः। करते हुए आप अनन्तशक्ति परमपुरुषके नाभिकमलसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे विज्ञानशक्ति; अत: इस जगत्के विचित्र रूपका मा रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः ॥ २४ विस्तार करते समय आपकी कृपासे मेरी वेदरूप वाणीका उच्चारण लुप्त न हो॥ २४॥ आप अपार सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध-करुणामय पुराणपुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुसकानके प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजुम्भन्। सहित अपने नेत्रकमल खोलिये और शेषशय्यासे उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं उठकर विश्वके उद्भवके लिये अपनी सुमधुर वाणीसे मेरा विषाद दूर कीजिये॥ २५॥ माध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ॥ २५ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! इस प्रकार मैत्रेय उवाच तप, विद्या और समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्रीभगवान्को देखकर तथा अपने मन और वाणीकी स्वसम्भवं निशाम्यैवं तपोविद्यासमाधिभि:। शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्माजी थके-से यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत् ॥ २६ होकर मौन हो गये॥ २६॥ श्रीमधुसूदनभगवान्ने देखा अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः। कि ब्रह्माजी इस प्रलयजलराशिसे बहुत घबराये हुए हैं तथा लोकरचनाके विषयमें कोई निश्चित विचार न विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा॥ २७ होनेके कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः। अभिप्रायको जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे उनका खेद शान्त करते हुए कहने लगे ॥ २७-२८॥ तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव॥ २८ श्रीभगवान्ने कहा — वेदगर्भ! तुम विषादके श्रीभगवानुवाच वशीभूत हो आलस्य न करो, सृष्टिरचनाके उद्यममें मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह। तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ॥ २९॥ तुम एक बार तन्मयाऽऽपादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् ॥ २९ फिर तप करो और भागवत-ज्ञानका अनुष्ठान करो। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। उनके द्वारा तुम सब लोकोंको स्पष्टतया अपने अन्त:करणमें देखोगे॥३०॥ फिर भक्तियुक्त और ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान्द्रक्ष्यस्यपावृतान्।। ३० समाहितचित्त होकर तुम सम्पूर्ण लोक और अपनेमें तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः। मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझमें सम्पूर्ण लोक और अपने-आपको देखोगे॥ ३१॥ द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः ॥ ३१

| अ० ९ ] तृतीय                                                                                                                             | स्कन्ध २७७                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्विग्निमव स्थितम्।<br>१<br>प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम्॥ ३२                                       | जिस समय जीव काष्ठमें व्याप्त अग्निके समान<br>समस्त भूतोंमें मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय                                                  |  |
| यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः <sup>३</sup> ।                                                                                      | वह अपने अज्ञानरूप मलसे मुक्त हो जाता है॥ ३२॥<br>जब वह अपनेको भूत, इन्द्रिय, गुण और अन्त:करणसे<br>रहित तथा स्वरूपत: मुझसे अभिन्न देखता है, तब |  |
| स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति॥ ३३                                                                                             | मोक्षपद प्राप्त कर लेता है॥३३॥ ब्रह्माजी! नाना                                                                                               |  |
| नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः।                                                                                                  | प्रकारके कर्मसंस्कारोंके अनुसार अनेक प्रकारकी<br>जीवसृष्टिको रचनेकी इच्छा होनेपर भी तुम्हारा चित्त                                           |  |
| नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः॥ ३४                                                                                             | मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय कृपाका ही फल                                                                                                  |  |
| ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः ।                                                                                             | है॥ ३४॥ तुम सबसे पहले मन्त्रद्रष्टा हो। प्रजा उत्पन्न<br>करते समय भी तुम्हारा मन मुझमें ही लगा रहता है,                                      |  |
| यन्मनो मिय निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते॥ ३५                                                                                            | इसीसे पापमय रजोगुण तुमको बाँध नहीं पाता॥ ३५॥<br>तुम मुझे भूत, इन्द्रिय, गुण और अन्त:करणसे रहित                                               |  |
| ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम्।                                                                                          | समझते हो; इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी                                                                                                |  |
| यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः॥ ३६                                                                                      | जीवोंको मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने<br>मुझे जान लिया है॥ ३६॥ 'मेरा आश्रय कोई है या                                             |  |
| तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितोऽबहिः।                                                                                            | नहीं' इस सन्देहसे तुम कमलनालके द्वारा जलमें                                                                                                  |  |
| नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः॥ ३७                                                                                                 | उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह<br>स्वरूप अन्त:करणमें ही दिखलाया है॥ ३७॥                                                       |  |
| यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितम्।                                                                                           | प्यारे ब्रह्माजी! तुमने जो मेरी कथाओंके वैभवसे<br>युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्यामें जो तुम्हारी                                           |  |
| यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः॥ ३८                                                                                                  | निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपाका फल है॥ ३८॥                                                                                                   |  |
| प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया।                                                                                               | लोकरचनाकी इच्छासे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर भी<br>जो निर्गुणरूपसे मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है,                                           |  |
| यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्॥३९                                                                                                 | उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ; तुम्हारा कल्याण हो॥ ३९॥<br>मैं समस्त कामनाओं और मनोरथोंको पूर्ण करनेमें                                           |  |
| य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्।                                                                                        | समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्यप्रति इस स्तोत्रद्वारा स्तुति                                                                                       |  |
| तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः॥ ४०                                                                                                 | करके मेरा भजन करेगा, उसपर मैं शीघ्र ही प्रसन्न<br>हो जाऊँगा॥४०॥ तत्त्ववेत्ताओंका मत है कि पूर्त,                                             |  |
| पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना।                                                                                                    | तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनोंसे                                                                                                     |  |
| राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् <sup>६</sup> ॥ ४१                                                                     | प्राप्त होनेवाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी<br>प्रसन्नता ही है॥ ४१॥ विधाता! मैं आत्माओंका भी                                             |  |
| अहमात्माऽऽत्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि।                                                                                           | आत्मा और स्त्री-पुत्रादि प्रियोंका भी प्रिय हूँ। देहादि<br>भी मेरे ही लिये प्रिय हैं। अत: मुझसे ही प्रेम करना                                |  |
| अतो मिय रितं कुर्याद्देहादिर्यत्कृते प्रियः॥ ४२                                                                                          | चाहिये॥ ४२॥                                                                                                                                  |  |
| १. प्रा॰ पा॰—प्रवि॰ । २. प्रा॰ पा॰—जह्यां त॰। ३. प्रा॰ पा॰—गुणाश्रयै:। ४. प्रा॰ पा॰—वरीयान्।<br>५. प्रा॰ पा॰—संदर्शि॰। ६. प्रा॰ पा॰—मता। |                                                                                                                                              |  |

[ अ० १० २७८ श्रीमद्भागवत ब्रह्माजी! त्रिलोकीको तथा जो प्रजा इस समय सर्ववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना। मुझमें लीन है, उसे तुम पूर्वकल्पके समान मुझसे उत्पन्न प्रजाः सृज यथापूर्वं याश्च मय्यनुशेरते॥ ४३ हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूपसे स्वयं ही रचो॥ ४३॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - प्रकृति और पुरुषके मैत्रेय उवाच स्वामी कमलनाभ भगवान् सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको इस तस्मा एवं जगत्स्त्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः। प्रकार जगतुकी अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायणरूपसे अदृश्य हो गये॥४४॥ व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे॥ ४४ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्याय:॥९॥ अथ दशमोऽध्यायः दस प्रकारकी सृष्टिका वर्णन विदुर उवाच विदुरजीने कहा — मुनिवर! भगवान् नारायणके अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ब्रह्माजीने अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः। अपने देह और मनसे कितने प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्विभुः॥ १ की ? ॥ १ ॥ भगवन् ! इनके सिवा मैंने आपसे और ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम। जो-जो बातें पूछी हैं, उन सबका भी क्रमश: वर्णन कीजिये और मेरे सब संशयोंको दूर कीजिये; क्योंकि तान् वदस्वानुपूर्व्येण छिन्धि नः सर्वसंशयान् ॥ २ आप सभी बहुज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं॥२॥ सूत उवाच सूतजी कहते हैं - शौनकजी! विदुरजीके इस प्रकार पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजी बड़े प्रसन्न हुए एवं सञ्चोदितस्तेन क्षत्रा कौषारवो मुनि:। और अपने हृदयमें स्थित उन प्रश्नोंका इस प्रकार उत्तर प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदिस्थानथ भार्गव॥ ३ देने लगे॥३॥ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा — अजन्मा भगवान् श्रीहरिने जैसा कहा था, ब्रह्माजीने भी उसी प्रकार चित्तको विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः। अपने आत्मा श्रीनारायणमें लगाकर सौ दिव्य वर्षींतक आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः॥४ तप किया॥४॥ ब्रह्माजीने देखा कि प्रलयकालीन तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः। प्रबल वायुके झकोरोंसे, जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिसपर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीर्येण कम्पितम्॥५ हैं॥ ५ ॥ प्रबल तपस्या एवं हृदयमें स्थित आत्मज्ञानसे तपसा होधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया। उनका विज्ञानबल बढ़ गया और उन्होंने जलके साथ वायुको पी लिया॥६॥ फिर जिसपर स्वयं बैठे हुए विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद् वायुं सहाम्भसा॥ ६ थे, उस आकाशव्यापी कमलको देखकर उन्होंने तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यद्धिष्ठितम्। विचार किया कि 'पूर्वकल्पमें लीन हुए लोकोंको मैं अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्।। ७ इसीसे रचुँगा'॥७॥

| अ० १०] तृतीय                                                                                     | स्कन्ध २७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पद्मकोशं तदाऽऽविश्य भगवत्कर्मचोदितः।<br>एकं व्यभाङ्क्षीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा॥ ८        | तब भगवान्के द्वारा सृष्टिकार्यमें नियुक्त ब्रह्माजीने<br>उस कमलकोशमें प्रवेश किया और उस एकके ही<br>भूः, भुवः, स्वः—ये तीन भाग किये, यद्यपि वह<br>कमल इतना बड़ा था कि उसके चौदह भुवन या                                                                                                                                                                                                   |
| एतावाञ्चीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः ।<br>धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ ॥ ९             | इससे भी अधिक लोकोंके रूपमें विभाग किये जा<br>सकते थे॥८॥<br>जीवोंके भोगस्थानके रूपमें इन्हीं तीन लोकोंका<br>शास्त्रोंमें वर्णन हुआ है; जो निष्काम कर्म करनेवाले<br>हैं, उन्हें महः, तपः, जनः और सत्यलोकरूप ब्रह्मलोककी<br>प्राप्ति होती है॥९॥<br>विदुरजीने कहा—ब्रह्मन्! आपने अद्भुतकर्मा<br>विश्वरूप श्रीहरिकी जिस काल नामक शक्तिकी बात<br>कही थी, प्रभो! उसका कृपया विस्तारपूर्वक वर्णन |
| मैत्रेय उवाच<br>गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषोऽप्रतिष्ठितः।<br>पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयासृजत्॥११ | कीजिये॥१०॥ श्रीमैत्रेयजीने कहा—विषयोंका रूपान्तर (बदलना) ही कालका आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनन्त है। उसीको निमित्त बनाकर भगवान् खेल-खेलमें अपने-आपको ही                                                                                                                                                                                                                  |
| विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया।<br>ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना॥ १२  | सृष्टिके रूपमें प्रकट कर देते हैं॥ ११॥ पहले यह<br>सारा विश्व भगवान्की मायासे लीन होकर ब्रह्मरूपसे<br>स्थित था। उसीको अव्यक्तमूर्ति कालके द्वारा भगवान्ने<br>पुन: पृथक् रूपसे प्रकट किया है॥ १२॥ यह जगत्<br>जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्यमें भी                                                                                                                                    |
| यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्।<br>सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः॥ १३            | वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि नौ प्रकारकी होती है<br>तथा प्राकृत-वैकृत-भेदसे एक दसवीं सृष्टि और भी<br>है॥ १३॥ और इसका प्रलय काल, द्रव्य तथा गुणोंके<br>द्वारा तीन प्रकारसे होता है। (अब पहले मैं दस                                                                                                                                                                                         |
| कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः।<br>आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः॥१४              | प्रकारकी सृष्टिका वर्णन करता हूँ) पहली सृष्टि<br>महत्तत्त्वकी है। भगवान्की प्रेरणासे सत्त्वादि गुणोंमें<br>विषमता होना ही इसका स्वरूप है॥१४॥ दूसरी<br>सृष्टि अहंकारकी है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं                                                                                                                                                                                    |
| द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः।<br>भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्॥१५    | सृष्टि अहकारका है, जिससे पृथ्वी आदि पचमूत एव<br>ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। तीसरी<br>सृष्टि भूतसर्ग है, जिसमें पंचमहाभूतोंको उत्पन्न करनेवाला<br>तन्मात्रवर्ग रहता है॥ १५॥ चौथी सृष्टि इन्द्रियोंकी है,<br>यह ज्ञान और क्रियाशक्तिसे सम्पन्न होती है। पाँचवीं                                                                                                    |
| चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः ।<br>वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः ॥ १६      | यह ज्ञान और क्रियाशाक्तस सम्पन्न होता है। पाचवा<br>सृष्टि सात्त्विक अहंकारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्ठाता<br>देवताओंकी है, मन भी इसी सृष्टिके अन्तर्गत है॥ १६॥                                                                                                                                                                                                                          |

| २८० श्रीमद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुगवत                                                                                                                                                                                                                  | [ अ०                                     | १०                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो।<br>षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानिप मे शृणु॥ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | छठी सृष्टि अविद्याकी है। इसमें तामिस्र, अ<br>तम, मोह और महामोह—ये पाँच गाँठे<br>जीवोंकी बुद्धिका आवरण और विक्षेप<br>है। ये छ: प्राकृत सृष्टियाँ हैं, अब वैकृत                                                          | इं हैं।<br>करनेव                         | यह<br>गली                        |
| रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः।<br>सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः॥ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भी विवरण सुनो॥ १७॥ जो भगवान् अपना चिन्तन करनेवाले दु:खोंको हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं है। वे ही ब्रह्माके रूपमें रजोगुणको स्वीव                                                                                  | किं सम्<br>श्रीहरि<br>कार क              | मस्त<br>रेकी<br>हरके             |
| वनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः ।<br>उत्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः ॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बाद सातवीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन छः<br>स्थावर वृक्षोंकी होती है॥ १८॥ वनस्पति <sup>१</sup> ,<br>लता, <sup>३</sup> त्वक्सार, <sup>४</sup> वीरुध <sup>५</sup> और द्रुम <sup>६</sup> इन                                   | : प्रका<br>ओर्षा<br>का सं                | ारके<br>धे, <sup>२</sup><br>चार  |
| तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मतः।<br>अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः॥ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नीचे (जड़)-से ऊपरकी ओर होता है, इ<br>ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर-<br>केवल स्पर्शका अनुभव करते हैं तथा इनमेंर<br>कोई विशेष गुण रहता है॥ १९॥ आठ                                                                  | -ही-भं<br>पे प्रत्ये                     | गीतर<br>कमें                     |
| गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः।<br>द्विशफाः पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तम॥ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तिर्यग्योनियों (पशु-पिक्षयों)-की है। वह<br>प्रकारकी मानी जाती है। इन्हें कालका ज्ञान<br>तमोगुणकी अधिकताके कारण ये केवल ख<br>मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं, इन्हें व<br>वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है। इनके हृदयमें वि | ह अट्ट<br>नहीं हें<br>वाना-पं<br>सूँघनेम | गईस<br>गेता,<br>गेना,<br>गेत्रसे |
| खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा।<br>एते चैकशफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान् पशून्॥ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | या दूरदर्शिता नहीं होती॥२०॥ साधुः<br>तिर्यकोंमें गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण-मृग, सूअर्<br>रुरु नामका मृग, भेड़ और ऊँट—ये द्विशफ (दो<br>पशु कहलाते हैं॥२१॥गधा, घोड़ा, खच्च                                                  | श्रेष्ठ !<br>; नीलग<br>खुरोंवा           | इन<br>गाय,<br>ाले)               |
| श्वा सृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लकौ।<br>सिंहः कपिर्गजः कूर्मी गोधा च मकरादयः॥ २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शरफ और चमरी—ये एकशफ (एक खुर<br>अब पाँच नखवाले पशु-पक्षियोंके नाम सु<br>कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगे<br>सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और म<br>(पशु) हैं॥ २३॥ कंक (बगुला), गिद्ध, ब                            | वाले)<br>नो॥ २<br>ोश, स<br>गगर अ         | हैं।<br>१२॥<br>ाही,<br>मादि      |
| कङ्कगृध्रवटश्येनभासभल्लूकबर्हिणः ।<br>हंससारसचक्राह्वकाकोलूकादयः खगाः॥ २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, व<br>उल्लू आदि उड़नेवाले जीव पक्षी कहलाते                                                                                                                                           | क्रौआ                                    | और                               |
| १. जो बिना मौर आये ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। २. जो फलोंके पक जानेपर नष्ट<br>हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना आदि। ३. जो किसीका आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि।<br>४. जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बाँस आदि। ५. जो लता पृथ्वीपर ही फैलती है, किन्तु कठोर होनेसे<br>ऊपरकी ओर नहीं चढ़ती—जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। ६. जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलोंके स्थानमें<br>ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |

| म <b>० ११</b> ] तृतीय स्कन्ध २८                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्।<br>रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः॥ २५             | विदुरजी! नवीं सृष्टि मनुष्योंकी है। यह एक ही<br>प्रकारकी है। इसके आहारका प्रवाह ऊपर (मुँह)-<br>से नीचेकी ओर होता है। मनुष्य रजोगुणप्रधान,                                                                                                          |  |
| वैकृतास्त्रय एवैते <sup>१</sup> देवसर्गश्च सत्तम।<br>वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तूभयात्मकः॥ २६ | कर्मपरायण और दु:खरूप विषयोंमें ही सुख माननेवाले<br>होते हैं॥ २५॥ स्थावर, पशु-पक्षी और मनुष्य—ये<br>तीनों प्रकारकी सृष्टियाँ तथा आगे कहा जानेवाला<br>देवसर्ग वैकृत सृष्टि हैं तथा जो महत्तत्त्वादिरूप<br>वैकारिक देवसर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत |  |
| देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः ।                                                           | सृष्टिमें की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत्कुमार<br>आदि ऋषियोंका जो कौमारसर्ग है, वह प्राकृत-वैकृत                                                                                                                                                 |  |
| गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७                                                     | दोनों प्रकारका है॥ २६॥<br>देवता, पितर, असुर, गन्धर्व-अप्सरा, यक्ष-<br>राक्षस, सिद्ध-चारण-विद्याधर, भूत-प्रेत-पिशाच और                                                                                                                              |  |
| भूतप्रेतिपशाचाश्च विद्याधाः किन्नरादयः ।<br>दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः ॥ २८      | किन्नर-किम्पुरुष-अश्वमुख आदि भेदसे देवसृष्टि<br>आठ प्रकारकी है। विदुरजी! इस प्रकार जगत्कर्ता                                                                                                                                                       |  |
| अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च।                                                          | श्रीब्रह्माजीकी रची हुई यह दस प्रकारकी सृष्टि मैंने<br>तुमसे कही ॥२७-२८॥ अब आगे मैं वंश और<br>मन्वन्तरादिका वर्णन करूँगा।इस प्रकार सृष्टि करनेवाले                                                                                                 |  |
| एवं रजःप्लुतः स्त्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः।                                                    | सत्यसंकल्प भगवान् हिर ही ब्रह्माके रूपसे प्रत्येक<br>कल्पके आदिमें रजोगुणसे व्याप्त होकर स्वयं ही                                                                                                                                                  |  |
| सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना ॥ २९  <br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं          | जगत्के रूपमें अपनी ही रचना करते हैं॥ २९॥<br>हितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्याय:॥ १०॥                                                                                                                                                                  |  |
| <del>्य अथे</del><br>अथेकादशोऽध्याय:                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| मन्वन्तरादि काल                                                                                    | विभागका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| मैत्रेय उवाच                                                                                       | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! पृथ्वी आदि<br>कार्यवर्गका जो सूक्ष्मतम अंश है—जिसका और                                                                                                                                                             |  |
| चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा।                                                                  | विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्यरूपको प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओंके                                                                                                                                                                  |  |
| परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः॥ १                                                           | साथ संयोग भी नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते<br>हैं। इन अनेक परमाणुओंके परस्पर मिलनेसे ही<br>मनुष्योंको भ्रमवश उनके समुदायरूप एक अवयवीकी<br>प्रतीति होती है॥१॥                                                                                         |  |
| <br>१. प्रा० पा०—एते वै।                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| २८२ १                                                                                                                                                                                                    | श्रीमद्भ | रागवत [ अ० ११                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्।<br>कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः॥                                                                                                                                 | २        | यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने<br>सामान्य स्वरूपमें स्थित उस पृथ्वी आदि कार्योंकी<br>एकता (समुदाय अथवा समग्ररूप)- का नाम परम<br>महान् है। इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्थाभेदकी<br>स्फूर्ति होती है, न नवीन-प्राचीन आदि कालभेदका                                                        |
| एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्ये <sup>१</sup> स्थौल्ये च सत्तम।<br>संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः॥                                                                                              | w        | भान होता है और न घट-पटादि वस्तुभेदकी ही<br>कल्पना होती है॥२॥ साधुश्रेष्ठ! इस प्रकार यह<br>वस्तुके सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूपका विचार हुआ।<br>इसीके सादृश्यसे परमाणु आदि अवस्थाओंमें व्याप्त<br>होकर व्यक्त पदार्थोंको भोगनेवाले सृष्टि आदिमें                                                    |
| स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्।<br>सतोऽविशेषभुग्यस्तु स <sup>२</sup> कालः परमो महान्॥                                                                                                          | ४        | समर्थ, अव्यक्तस्वरूप भगवान् कालको भी सूक्ष्मता<br>और स्थूलताका अनुमान किया जा सकता है॥३॥<br>जो काल प्रपंचकी परमाणु-जैसी सूक्ष्म अवस्थामें<br>व्याप्त रहता है, वह अत्यन्त सूक्ष्म है और जो सृष्टिसे<br>लेकर प्रलयपर्यन्त उसकी सभी अवस्थाओंका भोग                                                  |
| अणुद्वौ <sup>३</sup> परमाणू स्यात्त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः ।<br>जालार्करश्म्यवगतः <sup>४</sup> खमेवानुपतन्नगात् <sup>५</sup> ॥                                                                             | ĸ        | करता है, वह परम महान् है॥४॥<br>दो परमाणु मिलकर एक 'अणु' होता है और<br>तीन अणुओंके मिलनेसे एक 'त्रसरेणु' होता है, जो<br>झरोखेमेंसे होकर आयी हुई सूर्यकी किरणोंके प्रकाशमें<br>आकाशमें उड़ता देखा जाता है॥५॥ ऐसे तीन                                                                               |
| त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः ।<br>शतभागस्तु वेधः स्यात्तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः ॥                                                                                                   | w        | त्रसरेणुओंको पार करनेमें सूर्यको जितना समय लगता<br>है, उसे 'त्रुटि' कहते हैं। इससे सौगुना काल 'वेध'<br>कहलाता है और तीन वेधका एक 'लव' होता<br>है॥६॥तीन लवको एक 'निमेष' और तीन निमेषको                                                                                                            |
| निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः।<br>क्षणान् पञ्च विदुः काष्ठां लघु ता दश पञ्च च॥                                                                                                             | 9        | एक 'क्षण' कहते हैं। पाँच क्षणकी एक 'काष्ठा' होती<br>है और पन्द्रह काष्ठाका एक 'लघु'॥ ७॥ पन्द्रह<br>लघुकी एक 'नाडिका' (दण्ड) कही जाती है, दो<br>नाडिकाका एक 'मुहूर्त' होता है और दिनके घटने-<br>बढ़नेके अनुसार (दिन एवं रात्रिकी दोनों सन्धियोंके<br>दो मुहूर्तींको छोड़कर) छ: या सात नाडिकाका एक |
| लघूनि वै समाम्नाता दश पञ्च च नाडिका।<br>ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम्॥                                                                                                                  | ۷        | 'प्रहर' होता है। यह 'याम' कहलाता है, जो मनुष्यके<br>दिन या रातका चौथा भाग होता है॥८॥                                                                                                                                                                                                             |
| १. प्रा० पा०—सूक्ष्मे स्थूले च। २. प्रा० पा०—कालः स। ३. प्रा० पा०—अणू द्वौ द्व्यणुकः प्रोक्तः त्र०।<br>४. प्रा० पा०—जालाक्षार्करश्मिगतः। ५. प्रा० पा०—पतन्न गाम्। इसका उल्लेख श्रीधरस्वामीने भी किया है। |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| अ० ११] तृतीय                                    | तृतीय स्कन्ध २८३                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| द्वादशार्धपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः।       | छ: पल ताँबेका एक ऐसा बरतन बनाया जाय<br>जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और चार माशे                                                                            |  |
| स्वर्णमाषैः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतम्॥ ९ | सोनेकी चार अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा                                                                                                           |  |
| यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनी उभे।        | उस बरतनके पेंदेमें छेद करके उसे जलमें छोड़ दिया<br>जाय। जितने समयमें एक प्रस्थ जल उस बरतनमें भर<br>जाय, वह बरतन जलमें डूब जाय, उतने समयको एक            |  |
| पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद ॥ १०     | 'नाडिका' कहते हैं॥ ९॥ विदुरजी! चार-चार पहरके<br>मनुष्यके 'दिन' और 'रात' होते हैं और पन्द्रह दिन-<br>रातका एक 'पक्ष' होता है, जो शुक्ल और कृष्ण          |  |
| तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम्।          | भेदसे दो प्रकारका माना गया है॥१०॥ इन दोनों<br>पक्षोंको मिलाकर एक 'मास' होता है, जो पितरोंका                                                             |  |
| द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि॥११      | एक दिन-रात है। दो मासका एक 'ऋतु' और छ:<br>मासका एक 'अयन' होता है। अयन 'दक्षिणायन'<br>और 'उत्तरायण' भेदसे दो प्रकारका है॥११॥ ये                          |  |
| अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः।        | दोनों अयन मिलकर देवताओंके एक दिन-रात होते<br>हैं तथा मनुष्यलोकमें ये 'वर्ष' या बारह मास कहे                                                             |  |
| संवत्सरशतं नॄणां परमायुर्निरूपितम्॥१२           | जाते हैं। ऐसे सौ वर्षकी मनुष्यकी परम आयु बतायी<br>गयी है॥ १२॥ चन्द्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि                                                            |  |
| ग्रहर्क्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत्।        | नक्षत्र और समस्त तारा-मण्डलके अधिष्ठाता कालस्वरूप<br>भगवान् सूर्य परमाणुसे लेकर संवत्सरपर्यन्त कालमें                                                   |  |
| संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विभुः॥१३          | द्वादश राशिरूप सम्पूर्ण भुवनकोशको निरन्तर परिक्रमा<br>किया करते हैं॥ १३॥ सूर्य, बृहस्पति, सवन, चन्द्रमा<br>और नक्षत्रसम्बन्धी महीनोंके भेदसे यह वर्ष ही |  |
| संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च।                | संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर<br>कहा जाता है॥१४॥ विदुरजी! इन पाँच प्रकारके                                                             |  |
| अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते॥१४       | वर्षोंकी प्रवृत्ति करनेवाले भगवान् सूर्यकी तुम उपहारादि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतोंमेंसे                                                |  |
| यः सृज्यशक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या         | तेज:स्वरूप हैं और अपनी कालशक्तिसे बीजादि<br>पदार्थोंकी अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनेक<br>प्रकारसे कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषोंकी मोहनिवृत्तिके   |  |
| पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः।                | लिये उनकी आयुका क्षय करते हुए आकाशमें                                                                                                                   |  |
| कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं-              | विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम-पुरुषोंको यज्ञादि<br>कर्मोंसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि मंगलमय फलोंका                                                   |  |
| स्तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय॥ १५               | विस्तार करते हैं॥ १५॥                                                                                                                                   |  |

२८४ श्रीमद्भागवत [ अ० ११ विद्रजीने कहा—मुनिवर! आपने देवता, पितर विदुर उवाच और मनुष्योंकी परमायुका वर्णन तो किया। अब जो पितृदेवमनुष्याणामायुः परिमदं स्मृतम्<sup>१</sup>। सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकीसे बाहर कल्पसे भी अधिक कालतक रहनेवाले हैं, उनकी भी आयुका परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः ॥ १६ वर्णन कीजिये॥ १६॥ आप भगवान् कालकी गति भगवान् वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु। भलीभाँति जानते हैं; क्योंकि ज्ञानीलोग अपनी योगसिद्ध दिव्य दृष्टिसे सारे संसारको देख लेते हैं॥१७॥ विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा॥ १७ मैत्रेयजीने कहा—विदरजी! सत्ययग, त्रेता, द्वापर और कलि—ये चार युग अपनी सन्ध्या और मैत्रेय उवाच सन्ध्यांशोंके सहित देवताओंके बारह सहस्र वर्षतक कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्। रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है॥ १८॥ इन सत्यादि चारों युगोंमें क्रमश: चार, तीन, दो और एक सहस्र दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्॥ १८ दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येकमें जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उनकी सन्ध्या और सन्ध्यांशोंमें चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्। होते हैं \* ॥ १९ ॥ युगकी आदिमें सन्ध्या होती है और संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च॥ १९ अन्तमें सन्ध्यांश। इनकी वर्ष-गणना सैकड़ोंकी संख्यामें बतलायी गयी है। इनके बीचका जो काल होता है, संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः। उसीको कालवेत्ताओंने युग कहा है। प्रत्येक युगमें तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते॥२० एक-एक विशेष धर्मका विधान पाया जाता है॥ २०॥ सत्ययुगके मनुष्योंमें धर्म अपने चारों चरणोंसे रहता धर्मश्चतुष्पान्मनुजान् कृते समनुवर्तते। है; फिर अन्य युगोंमें अधर्मकी वृद्धि होनेसे उसका एक-एक चरण क्षीण होता जाता है॥२१॥ प्यारे स एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता॥ २१ विदुरजी! त्रिलोकीसे बाहर महर्लीकसे ब्रह्मलोकपर्यन्त त्रिलोक्या युगसाहस्त्रं बहिराब्रह्मणो दिनम्। यहाँकी एक सहस्र चतुर्युगीका एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, जिसमें जगत्कर्ता ब्रह्माजी तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसृक्<sup>२</sup> ॥ २२ शयन करते हैं॥ २२॥ उस रात्रिका अन्त होनेपर इस लोकका कल्प आरम्भ होता है; उसका क्रम जबतक निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते<sup>३</sup>। ब्रह्माजीका दिन रहता है तबतक चलता रहता है। याविद्दनं भगवतो मनून् भुञ्जंश्चतुर्दश॥ २३ उस एक कल्पमें चौदह मनु हो जाते हैं॥ २३॥ १. प्रा० पा०—श्रुतम्। २. प्रा० पा०—दुक्। ३. प्रा० पा०—वर्धते। \* अर्थात् सत्ययुगमें ४००० दिव्य वर्ष युगके और ८०० सन्ध्या एवं सन्ध्यांशके—इस प्रकार ४८०० वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेतामें ३६००, द्वापरमें २४०० और कलियुगमें १२०० दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन होता है, अत: देवताओंका एक वर्ष मनुष्योंके ३६० वर्षके बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मानसे कलियुगमें ४३२००० वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापरमें, तिगुने त्रेतामें और चौगुने सत्ययुगमें होते हैं।

| अ० ११ ] तृतीय                                       | स्कन्ध २८५                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिम्। | प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक काल                                                           |
| मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः।              | (७१ ६ चतुर्युगी) तक अपना अधिकार भोगता है।<br>प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मनुवंशी राजालोग,          |
| भवन्ति चैव युगपत्सुरेशाश्चानु ये च तान्॥ २४         | सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धर्वादि                                                      |
| एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः।        | साथ-साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं॥२४॥<br>यह ब्रह्माजीकी प्रतिदिनकी सृष्टि है, जिसमें तीनों               |
| तिर्यङ्नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभि:॥ २५        | लोकोंकी रचना होती है। उसमें अपने-अपने कर्मानुसार                                                        |
| मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्त्वं स्वमूर्तिभिः।     | पशु-पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओंकी उत्पत्ति<br>होती है॥ २५॥ इन मन्वन्तरोंमें भगवान् सत्त्वगुणका       |
| मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः॥ २६              | आश्रय ले, अपनी मनु आदि मूर्तियोंके द्वारा पौरुष<br>प्रकट करते हुए इस विश्वका पालन करते हैं॥ २६॥         |
| तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः।               | कालक्रमसे जब ब्रह्माजीका दिन बीत जाता है,                                                               |
| कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये॥ २७          | तब वे तमोगुणके सम्पर्कको स्वीकार कर अपने<br>सृष्टिरचनारूप पौरुषको स्थगित करके निश्चेष्टभावसे            |
| तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः।               | स्थित हो जाते हैं॥ २७॥ उस समय सारा विश्व                                                                |
| निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करम्॥ २८         | उन्होंमें लीन हो जाता है। जब सूर्य और चन्द्रमादिसे<br>रहित वह प्रलयरात्रि आती है, तब वे भू:, भुव:,      |
| त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना।    | स्व:—तीनों लोक उन्हीं ब्रह्माजीके शरीरमें छिप<br>जाते हैं॥ २८॥ उस अवसरपर तीनों लोक शेषजीके              |
| यान्त्यूष्मणा महर्लोकाञ्जनं भृग्वादयोऽर्दिताः ॥ २९  | मुखसे निकली हुई अग्निरूप भगवान्की शक्तिसे                                                               |
| तावित्त्रभुवनं सद्यः कल्पान्तैधितसिन्धवः।           | जलने लगते हैं। इसिलये उसके तापसे व्याकुल होकर<br>भृगु आदि मुनीश्वरगण महर्लोकसे जनलोकको चले              |
| प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मयः॥ ३०           | जाते हैं॥ २९॥ इतनेमें ही सातों समुद्र प्रलयकालके<br>प्रचण्ड पवनसे उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल          |
| अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः ।          | तरंगोंसे त्रिलोकीको डुबो देते हैं॥३०॥ तब उस                                                             |
| योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः॥ ३१           | जलके भीतर भगवान् शेषशायी योगनिद्रासे नेत्र मूँदकर<br>शयन करते हैं। उस समय जनलोकनिवासी मुनिगण            |
| एवंविधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः।                | उनकी स्तुति किया करते हैं॥ ३१॥ इस प्रकार कालकी                                                          |
| अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयःशतम्॥ ३२               | गतिसे एक-एक सहस्र चतुर्युगके रूपमें प्रतीत होनेवाले<br>दिन-रातके हेर-फेरसे ब्रह्माजीकी सौ वर्षकी परमायु |
| यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते।                    | भी बीती हुई-सी दिखायी देती है।। ३२॥<br>ब्रह्माजीकी आयुके आधे भागको परार्ध कहते                          |
| पूर्वः परार्धोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते॥ ३३   | हैं। अबतक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल                                                          |
| पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्।        | रहा है॥ ३३॥ पूर्व परार्धके आरम्भमें ब्राह्म नामक<br>महान् कल्प हुआ था। उसीमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति      |
| कल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदुः॥ ३४   | , -                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत ३८६ [अ० १२ तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूद् यं पाद्ममभिचक्षते। उसी परार्धके अन्तमें जो कल्प हुआ था, उसे पाद्मकल्प कहते हैं। इसमें भगवान्के नाभिसरोवरसे यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम्॥ ३५ सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था॥ ३५॥ विदुरजी! इस समय जो कल्प चल रहा है, वह दूसरे परार्धका अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। आरम्भक बतलाया जाता है। यह वाराहकल्प-नामसे वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्सुकरो हरि: ॥ ३६ विख्यात है, इसमें भगवान्ने सुकररूप धारण किया था॥ ३६॥ यह दो परार्धका काल अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विश्वात्मा श्रीहरिका एक निमेष माना कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। जाता है॥ ३७॥ यह परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः॥ ३७ फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होनेपर भी सर्वात्मा श्रीहरिपर किसी प्रकारकी प्रभुता नहीं रखता। यह तो कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। देहादिमें अभिमान रखनेवाले जीवोंका ही शासन नैवेशितुं प्रभुभृम्न ईश्वरो धाममानिनाम्॥ ३८ करनेमें समर्थ है॥ ३८॥ प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्र— इन आठ प्रकृतियोंके सहित दस इन्द्रियाँ, मन और विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः। पंचभूत-इन सोलह विकारोंसे मिलकर बना हुआ यह आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृत: ॥ ३९ ब्रह्माण्डकोश भीतरसे पचास करोड़ योजन विस्तारवाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दस-दस दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत्। गुने सात आवरण हैं। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणुके समान पड़ा हुआ दीखता है और जिसमें लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः॥ ४० ऐसी करोडों ब्रह्माण्डराशियाँ हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणोंका कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्। यही पुराणपुरुष परमात्मा श्रीविष्णुभगवानुका श्रेष्ठ विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः॥ ४१ धाम (स्वरूप) है॥ ३९—४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्याय:॥११॥ अथ द्वादशोऽध्यायः सृष्टिका विस्तार मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा — विदुरजी! यहाँतक मैंने आपको भगवान्की कालरूप महिमा सुनायी। इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः। अब जिस प्रकार ब्रह्माजीने जगत्की रचना की, महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्त्राक्षीन्निबोध मे॥ वह सुनिये॥१॥ सबसे पहले उन्होंने अज्ञानकी पाँच वृत्तियाँ—तम (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह ससर्जाग्रेऽन्थतामिस्त्रमथ तामिस्त्रमादिकृत्।

महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तय:॥

(राग), तामिस्र (द्वेष) और अन्धतामिस्र (अभिनिवेश)

रचीं॥२॥

| अ० १२]                                                                                                                                           | तृतीय    | स्कन्ध २८७                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यत।<br>भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्॥<br>सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः।                         | ı 3      | किन्तु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिको देखकर<br>उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मनको<br>भगवान्के ध्यानसे पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि<br>रची॥३॥इस बार ब्रह्माजीने सनक, सनन्दन, सनातन                       |
| सनत्कुमारं च मुनीन्निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः॥                                                                                                       | । ४      | और सनत्कुमार—ये चार निवृत्तिपरायण ऊर्ध्वरेता<br>मुनि उत्पन्न किये॥४॥ अपने इन पुत्रोंसे ब्रह्माजीने                                                                                                               |
| तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः। तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः।                                                          | <b>ા</b> | कहा, 'पुत्रो! तुमलोग सृष्टि उत्पन्न करो।' किंतु वे<br>जन्मसे ही मोक्षमार्ग-(निवृत्तिमार्ग-) का अनुसरण<br>करनेवाले और भगवान्के ध्यानमें तत्पर थे, इसलिये                                                          |
| सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः। क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे।                                                               | । ६      | उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा॥५॥ जब ब्रह्माजीने<br>देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा<br>तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ।                                                                |
| धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात्प्रजापतेः ।<br>सद्योऽजायत तन्मन्युः <sup>१</sup> कुमारो नीललोहितः ।                                           | । ७      | उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न किया॥६॥ किंतु बुद्धि-<br>द्वारा उनके बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काल<br>प्रजापतिकी भौंहोंके बीचमेंसे एक नीललोहित (नीले                                                              |
| स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भवः।<br>नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो।                                                               | ا د      | और लाल रंगके) बालकके रूपमें प्रकट हो गया॥७॥<br>वे देवताओंके पूर्वज भगवान् भव (रुद्र) रो-रोकर<br>कहने लगे—'जगत्पिता! विधाता! मेरे नाम और                                                                          |
| इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन्।<br>अभ्यधाद् भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते।                                                              | । ९      | रहनेके स्थान बतलाइये'॥८॥<br>तब कमलयोनि भगवान् ब्रह्माने उस बालककी<br>प्रार्थना पूर्ण करनेके लिये मधुर वाणीमें कहा, 'रोओ                                                                                          |
| यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः।<br>ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः।<br>हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं मही।            | । १०     | मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ॥९॥ देवश्रेष्ठ! तुम जन्म लेते ही बालकके समान फूट- फूटकर रोने लगे, इसलिये प्रजा तुम्हें 'रुद्र' नामसे                                                                     |
| सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे <sup>२</sup> ॥<br>मन्युर्मनुर्महिनसो महाञ्छिव ऋतध्वजः।                                            | ।११      | पुकारेगी ॥ १० ॥ तुम्हारे रहनेके लिये मैंने पहलेसे ही<br>हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल,<br>पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और तप—ये स्थान रच दिये<br>हैं॥ ११ ॥ तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान्, शिव, |
| उग्ररेता <sup>8</sup> भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः॥                                                                                                 | ।१२      | ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत<br>होंगे॥ १२॥ तथा धी, वृत्ति, उशना, उमा, नियुत्,                                                                                                                    |
| धीर्वृत्तिरुशनोमा <sup>५</sup> च नियुत्सर्पिरिलाम्बिका।<br>इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्रियः।                                      | । १३     | सिंप, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा और दीक्षा—ये<br>ग्यारह रुद्राणियाँ तुम्हारी पित्नयाँ होंगी॥१३॥ तुम<br>उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियोंको स्वीकार करो और                                                        |
| गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः।<br>एभिः सृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः।                                                                | । १४     | इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो; क्योंकि तुम<br>प्रजापति हो'॥ १४॥                                                                                                                                          |
| १. प्रा॰ पा॰—तन्मन्यो:। २. प्रा॰ पा॰—ते। ३. प्रा॰ पा॰—मनुर्महान्सोमो महान्। ४. प्रा॰ पा॰—ऊर्ध्वरेता।<br>५. प्रा॰ पा॰—धीवृत्तिरसरोमा च निजसर्पि॰। |          |                                                                                                                                                                                                                  |

[अ०१२ 266 श्रीमद्भागवत लोकपिता ब्रह्माजीसे ऐसी आज्ञा पाकर भगवान् इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः। नीललोहित बल, आकार और स्वभावमें अपने ही सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥ १५ जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे॥ १५॥ भगवान् रुद्रके रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद् ग्रसतां जगत्। द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रोंको असंख्य यूथ बनाकर सारे संसारको भक्षण करते देख ब्रह्माजीको बडी निशाम्यासंख्यशो यूथान् प्रजापतिरशङ्कृत॥ १६ शंका हुई॥ १६॥ तब उन्होंने रुद्रसे कहा—'सुरश्रेष्ठ! अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तम। तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टिसे मुझे और सारी दिशाओंको भस्म किये डालती है; अत: ऐसी सृष्टि मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुभिरुल्बणै:॥१७ और न रचो॥१७॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहम्। समस्त प्राणियोंको सुख देनेके लिये तप करो। फिर उस तपके प्रभावसे ही तुम पूर्ववत् इस संसारकी तपसैव यथापूर्वं स्त्रष्टा विश्वमिदं भवान्॥ १८ रचना करना॥ १८॥ पुरुष तपके द्वारा ही इन्द्रियातीत, तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम्। सर्वान्तर्यामी, ज्योति:स्वरूप श्रीहरिको सुगमतासे प्राप्त कर सकता है'॥१९॥ सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्॥१९ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - जब ब्रह्माजीने ऐसी मैत्रेय उवाच आज्ञा दी, तब रुद्रने 'बहुत अच्छा' कहकर उसे एवमात्मभुवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्। शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करनेके लिये वनको बाढिमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसे वनम्॥ २० चले गये॥ २०॥ अथाभिध्यायतः सर्गं दश पुत्राः प्रजिज्ञरे। इसके पश्चात् जब भगवान्की शक्तिसे सम्पन्न ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये संकल्प किया, तब उनके दस भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः॥ २१ पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोककी बहुत वृद्धि मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। हुई॥ २१॥ उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, विसष्ठ, दक्ष और दसवें नारद भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः॥२२ थे॥ २२॥ इनमें नारदजी प्रजापित ब्रह्माजीकी गोदसे, उत्सङ्गानारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयम्भुवः। दक्ष अँगूठेसे, वसिष्ठ प्राणसे, भृगु त्वचासे, क्रतु हाथसे, पुलह नाभिसे, पुलस्त्य ऋषि कानोंसे, अंगिरा प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ २३ मुखसे, अत्रि नेत्रोंसे और मरीचि मनसे उत्पन्न पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः। हुए॥ २३-२४॥ फिर उनके दायें स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्तिसे स्वयं नारायण अवतीर्ण अङ्गिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत्।। २४ हुए तथा उनकी पीठसे अधर्मका जन्म हुआ और धर्मः स्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्। उससे संसारको भयभीत करनेवाला मृत्यु उत्पन्न हुआ॥ २५॥ इसी प्रकार ब्रह्माजीके हृदयसे काम, अधर्मः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्करः॥ २५ भौंहोंसे क्रोध, नीचेके होठसे लोभ, मुखसे वाणीकी हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्। अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंगसे समुद्र, गुदासे पापका आस्याद्वाविसन्धवो मेढ्रान्निर्ऋतिः पायोरघाश्रयः ॥ २६ निवासस्थान (राक्षसोंका अधिपति) निर्ऋति॥ २६॥

| अ० १२] तृतीय                                      | स्कन्ध २८९                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः।      | छायासे देवहूतिके पति भगवान् कर्दमजी उत्पन्न हुए।                                                         |
| मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्॥ २७          | इस तरह यह सारा जगत् जगत्कर्ता ब्रह्माजीके शरीर<br>और मनसे उत्पन्न हुआ॥ २७॥                               |
| वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्भूर्हरतीं मनः।          | विदुरजी! भगवान् ब्रह्माकी कन्या सरस्वती बड़ी<br>ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है—एक                 |
| अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्॥ २८       | बार उसे देखकर ब्रह्माजी काममोहित हो गये थे,                                                              |
| तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः।              | यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी॥ २८॥ उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख, उनके पुत्र मरीचि आदि                |
| मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात्प्रत्यबोधयन्॥ २९     | ऋषियोंने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया—॥२९॥<br>'पिताजी! आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मनमें उत्पन्न            |
| नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे।     | हुए कामके वेगको न रोककर पुत्रीगमन-जैसा दुस्तर<br>पाप करनेका संकल्प कर रहे हैं! ऐसा तो आपसे               |
| यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्याङ्गजं प्रभुः॥ ३०    | पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्माने नहीं किया और न आगे ही                                                       |
| तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो।          | कोई करेगा॥३०॥ जगद्गुरो! आप-जैसे तेजस्वी<br>पुरुषोंको भी ऐसा काम शोभा नहीं देता; क्योंकि                  |
| यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते॥ ३१     | आपलोगोंके आचरणोंका अनुसरण करनेसे ही तो<br>संसारका कल्याण होता है॥ ३१॥ जिन श्रीभगवान्ने                   |
| तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा।               | अपने स्वरूपमें स्थित इस जगत्को अपने ही तेजसे                                                             |
| आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति॥ ३२       | प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही<br>धर्मकी रक्षा कर सकते हैं'॥ ३२॥ अपने पुत्र मरीचि        |
| स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन्।  | आदि प्रजापितयोंको अपने सामने इस प्रकार कहते<br>देख प्रजापितयोंके पित ब्रह्माजी बड़े लिज्जित हुए और       |
| प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज ब्रीडितस्तदा।           | उन्होंने उस शरीरको उसी समय छोड़ दिया। तब उस<br>घोर शरीरको दिशाओंने ले लिया। वही कुहरा हुआ,               |
| तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यद्विदुस्तमः॥ ३३     | जिसे अन्धकार भी कहते हैं॥ ३३॥                                                                            |
| कदाचिद् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात्।   | एक बार ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि 'मैं<br>पहलेकी तरह सुव्यवस्थित रूपसे सब लोकोंकी रचना                   |
| कथं स्त्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा॥ ३४ | किस प्रकार करूँ ?' इसी समय उनके चार मुखोंसे<br>चार वेद प्रकट हुए॥ ३४॥ इनके सिवा उपवेद,                   |
| चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदनयैः सह।             | न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा—इन<br>चार ऋत्विजोंके कर्म, यज्ञोंका विस्तार, धर्मके चार |
| धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः॥ ३५        | चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ—ये सब                                                              |
| विदुर उवाच                                        | भी ब्रह्माजीके मुखोंसे ही उत्पन्न हुए॥ ३५॥<br>विदुरजीने पूछा—तपोधन! विश्वरचयिताओंके                      |
| स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतोऽसृजत्।          | स्वामी श्रीब्रह्माजीने जब अपने मुखोंसे इन वेदादिको<br>रचा, तो उन्होंने अपने किस मुखसे कौन वस्तु उत्पन्न  |
| यद् यद् येनासृजद् देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन॥ ३६     | की—यह आप कृपा करके मुझे बतलाइये॥ ३६॥                                                                     |

मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा — विदुरजी! ब्रह्माने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके मुखसे क्रमशः ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः। ऋक्, यजुः, साम और अथर्ववेदोंको रचा तथा इसी क्रमसे शस्त्र (होताका कर्म), इज्या (अध्वर्युका शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात् ॥ ३७ कर्म), स्तुतिस्तोम (उद्गाताका कर्म) और प्रायश्चित आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः। (ब्रह्माका कर्म)—इन चारोंकी रचना की॥३७॥ इसी प्रकार आयुर्वेद (चिकित्साशास्त्र), धनुर्वेद स्थापत्यं चासृजद् वेदं क्रमात्पूर्वादिभिर्मुखै: ॥ ३८ (शस्त्रविद्या), गान्धर्ववेद (संगीतशास्त्र) और स्थापत्यवेद (शिल्पविद्या)—इन चार उपवेदोंको भी इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः। क्रमशः उन पूर्वादि मुखोंसे ही उत्पन्न किया॥ ३८॥ फिर सर्वदर्शी भगवान् ब्रह्माने अपने चारों मुखोंसे सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः॥ ३९ इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद बनाया॥ ३९॥ इसी षोडश्युक्थौ पूर्ववक्त्रात्पुरीष्यग्निष्टुतावथ। क्रमसे षोडशी और उक्थ, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव— ये दो-दो याग भी उनके पूर्वादि मुखोंसे ही उत्पन्न

श्रीमद्भागवत

[ अ० १२

आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम् ॥ ४० हुए॥४०॥ विद्या, दान, तप और सत्य—ये धर्मके विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च। चार पाद और वृत्तियोंके सहित चार आश्रम भी इसी आश्रमांश्च यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिभि:॥ ४१ क्रमसे प्रकट हुए॥ ४१॥ सावित्र\*, प्राजापत्य<sup>१</sup>, ब्राह्म<sup>२</sup> और बृहत्<sup>३</sup>—ये चार वृत्तियाँ ब्रह्मचारीकी हैं तथा सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा। वार्ता $^{8}$ , संचय $^{4}$ , शालीन $^{6}$  और शिलोञ्छ $^{9}$ —ये चार वार्तासञ्चयशालीनशिलोञ्छ इति वै गृहे॥ ४२

२९०

ब्रह्मचर्यव्रत।

वृत्तियाँ गृहस्थकी हैं॥ ४२॥ इसी प्रकार वृत्तिभेदसे वैखानस<sup> $\ell$ </sup>, वालखिल्य<sup> $\ell$ </sup>, औदुम्बर<sup> $\ell$ °</sup> और फेनप<sup> $\ell$  $\ell$ </sup>— वैखानसा वालखिल्यौदुम्बराः फेनपा वने। ये चार भेद वानप्रस्थोंके तथा कुटीचक<sup>१२</sup>, बहुदक<sup>१३</sup>, हंस<sup>१४</sup> और निष्क्रिय (परमहंस<sup>१५</sup>)—ये चार भेद न्यासे कुटीचकः पूर्वं बह्वोदो हंसनिष्क्रियौ॥ ४३ संन्यासियोंके हैं॥ ४३॥ \* उपनयन-संस्कारके पश्चात् गायत्रीका अध्ययन करनेके लिये धारण किया जानेवाला तीन दिनका

ब्रह्मचर्यव्रत। ४. कृषि आदि शास्त्रविहित वृत्तियाँ। ५. यागादि कराना। ६. अयाचितवृत्ति। ७. खेत कट जानेपर पृथ्वीपर पड़े हुए तथा अनाजकी मंडीमें गिरे हुए दानोंको बीनकर निर्वाह करना। ८. बिना जोती-बोयी भूमिसे उत्पन्न हुए पदार्थोंसे निर्वाह करनेवाले। ९. नवीन अन्न मिलनेपर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान कर देनेवाले। १०. प्रात:काल उठनेपर जिस दिशाकी ओर मुख हो उसी ओरसे फलादि लाकर निर्वाह करनेवाले।

१. एक वर्षका ब्रह्मचर्यव्रत। २. वेदाध्ययनकी समाप्तितक रहनेवाला ब्रह्मचर्यव्रत। ३. आयुपर्यन्त रहनेवाला

११. अपने-आप झड़े हुए फलादि खाकर रहनेवाले। १२. कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रमके धर्मींका पूरा पालन करनेवाले। १३. कर्मकी ओर गौणदृष्टि रखकर ज्ञानको ही प्रधान माननेवाले। १४. ज्ञानाभ्यासी। १५. ज्ञानी जीवन्मुक्त।

| अ० १२] तृतीय                                                                                           | स्कन्ध २९१                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च।                                                             | इसी क्रमसे आन्वीक्षिकी <sup>१</sup> , त्रयी <sup>२</sup> , वार्ता <sup>३</sup> और<br>दण्डनीति <sup>४</sup> —ये चार विद्याएँ तथा चार व्याहृतियाँ <sup>५</sup>  |
| एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दहृतः॥ ४४                                                            | भी ब्रह्माजीके चार मुखोंसे उत्पन्न हुईं तथा उनके                                                                                                              |
| तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो:।                                                          | हृदयाकाशसे ॐकार प्रकट हुआ॥४४॥ उनके<br>रोमोंसे उष्णिक्, त्वचासे गायत्री, मांससे त्रिष्टुप्,                                                                    |
| त्रिष्टुम्मांसात्स्नुतोऽनुष्टुब्जगत्यस्थ्नः प्रजापतेः॥ ४५                                              | स्नायुसे अनुष्टुप्, अस्थियोंसे जगती, मज्जासे पंक्ति<br>और प्राणोंसे बृहती छन्द उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका                                                       |
| मञ्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत्।                                                          | जीव स्पर्शवर्ण (कवर्गादि पंचवर्ग) और देह स्वरवर्ण                                                                                                             |
| स्पर्शस्तस्याभवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः॥ ४६                                                            | (अकारादि) कहलाया॥ ४५-४६॥ उनकी इन्द्रियोंको<br>ऊष्मवर्ण (श ष स ह) और बलको अन्तःस्थ (य र                                                                        |
| ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तःस्था बलमात्मनः।                                                             | ल व) कहते हैं, तथा उनकी क्रीडासे निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत और पंचम—ये सात                                                                        |
| स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः॥ ४७                                                           | स्वर हुए॥ ४७॥ हे तात! ब्रह्माजी शब्दब्रह्मस्वरूप हैं।<br>वे वैखरीरूपसे व्यक्त और ओंकाररूपसे अव्यक्त हैं                                                       |
| शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः।                                                         | तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही<br>अनेकों प्रकारकी शक्तियोंसे विकसित होकर इन्द्रादि                                                         |
| ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः॥ ४८                                                             | रूपोंमें भास रहा है॥ ४८॥                                                                                                                                      |
| ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दधे।                                                                       | विदुरजी! ब्रह्माजीने पहला कामासक्त शरीर<br>जिससे कुहरा बना था—छोड़नेके बाद दूसरा शरीर                                                                         |
| ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्॥ ४९                                                              | धारण करके विश्वविस्तारका विचार किया; वे देख<br>चुके थे कि मरीचि आदि महान् शक्तिशाली ऋषियोंसे                                                                  |
| ज्ञात्वा तद्धृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव।                                                                | भी सृष्टिका विस्तार अधिक नहीं हुआ, अत: वे मन-<br>ही-मन पुन: चिन्ता करने लगे—'अहो! बड़ा आश्चर्य                                                                |
| अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा॥५०                                                             | है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाको वृद्धि नहीं                                                                                                        |
| न ह्येधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र विघातकम्।                                                               | हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विष्न<br>डाल रहा है। 'जिस समय यथोचित क्रिया करनेवाले                                                                |
| एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा॥५१                                                               | श्रीब्रह्माजी इस प्रकार दैवके विषयमें विचार कर रहे<br>थे उसी समय अकस्मात् उनके शरीरके दो भाग हो                                                               |
| कस्य रूपमभूद् द्वेधा यत्कायमभिचक्षते।                                                                  | गये। 'क' ब्रह्माजीका नाम है, उन्हींसे विभक्त होनेके<br>कारण शरीरको 'काय' कहते हैं। उन दोनों विभागोंसे                                                         |
| ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत॥५२                                                               | एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ॥४९—५२॥                                                                                                                      |
| १. मोक्ष प्राप्त करनेवाली आत्मविद्या। २. स्वर्गादि<br>विद्या। ४. राजनीति।                              | फल देनेवाली कर्मविद्या। ३. खेती-व्यापारादि-सम्बन्धी                                                                                                           |
| ५. भूः, भुवः, स्वः—ये तीन और चौथी महःको<br>गृह्यसूत्रोंमें बतलायी हैं—'एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ताः | मिलाकर, इस प्रकार चार व्याहृतियाँ आश्वलायनने अपने<br>समस्ताः।' अथवा भूः, भुवः, स्वः और महः—ये चार<br>तं वा एतास्तिस्रो व्याहृतयस्तासामु ह स्मैतां चतुर्थीमाह। |

297 श्रीमद्भागवत [अ० १३ उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट् स्वायम्भुव यस्तु तत्र पुमान् सोऽभून्मनुः स्वायम्भुवः स्वराट्। मनु हुए और जो स्त्री थी, वह उनकी महारानी स्त्री याऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥ ५३ शतरूपा हुईं ॥ ५३ ॥ तबसे मिथुनधर्म (स्त्री-पुरुष-तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधाम्बभूविरे। सम्भोग)-से प्रजाकी वृद्धि होने लगी। महाराज स्वायम्भुव मनुने शतरूपासे पाँच सन्तानें उत्पन्न स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत्॥ ५४ कीं ॥ ५४ ॥ साधुशिरोमणि विदुरजी! उनमें प्रियव्रत प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्त्रः कन्याश्च भारत। और उत्तानपाद दो पुत्र थे तथा आकृति, देवहृति और प्रसूति—तीन कन्याएँ थीं॥५५॥ मनुजीने आकृतिका आकृतिर्देवहृतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम॥५५ विवाह रुचि प्रजापतिसे किया, मझली कन्या देवहृति आकृतिं रुचये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम्। कर्दमजीको दी और प्रसृति दक्ष प्रजापतिको। इन तीनों दक्षायादात्प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्॥५६ कन्याओंकी सन्ततिसे सारा संसार भर गया॥५६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्याय:॥१२॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः वाराह-अवतारकी कथा श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजीने कहा — राजन्! मुनिवर मैत्रेयजीके मुखसे यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्रीविदुरजीने निशम्य वाचं वदतो मुने: पुण्यतमां नृप। फिर पूछा; क्योंकि भगवान्की लीला-कथामें इनका भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथादृत:॥ अत्यन्त अनुराग हो गया था॥१॥ विदूर उवाच विद्रजीने कहा—मुने! स्वयम्भू ब्रह्माजीके स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः । प्रिय पुत्र महाराज स्वायम्भुव मनुने अपनी प्रिय प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने॥ २ पत्नी शतरूपाको पाकर फिर क्या किया ?॥ २॥ आप साधुशिरोमणि हैं। आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वायम्भुव चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम। मनुका पवित्र चरित्र सुनाइये। वे श्रीविष्णुभगवान्के ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विष्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ॥ शरणापन्न थे, इसलिये उनका चरित्र सुननेमें मेरी श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य बहुत श्रद्धा है॥३॥ जिनके हृदयमें श्रीमुकुन्दके नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः। चरणारविन्द विराजमान हैं, उन भक्तजनोंके गुणोंको यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द-श्रवण करना ही मनुष्योंके बहुत दिनोंतक किये हुए पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्॥ ४ शास्त्राभ्यासके श्रमका मुख्य फल है, ऐसा विद्वानोंका श्रेष्ठ मत है॥४॥ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! विदुरजी इति बुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षा भगवान् श्रीहरिके चरणाश्रित भक्त थे। सहस्त्रशीर्ष्णश्चरणोपधानम् उन्होंने जब विनयपूर्वक भगवान्की कथाके लिये प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेयका रोम-रोम खिल उठा। प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट॥ **५** | उन्होंने कहा॥५॥

| भ० १३] तृतीय स्कन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| मैत्रेय उवाच<br>यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः।<br>प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत॥ ६                                                                                                                                                                                                                                      | श्रीमैत्रेयजी बोले—जब अपनी भार्या शतरूपाके<br>साथ स्वायम्भुव मनुका जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी<br>नम्रतासे हाथ जोड़कर श्रीब्रह्माजीसे कहा—॥६॥<br>'भगवन्! एकमात्र आप ही समस्त जीवोंके जन्मदाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिदः पिता। अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्॥ ७ तिद्वधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु। यत्कृत्वेह यशो विष्वगमुत्र च भवेद्गितः॥ ८                                                                                                                                                          | और जीविका प्रदान करनेवाले पिता हैं। तथापि हम<br>आपकी सन्तान ऐसा कौन-सा कर्म करें, जिससे<br>आपकी सेवा बन सके?॥७॥ पूज्यपाद! हम आपको<br>नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी<br>ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये, जिससे इस<br>लोकमें हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोकमें सद्गित                                                                                                                                                                                                           |  |
| ब्रह्मोवाच  प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितीश्वर।  यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनार्पितम्॥ ९  एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या ह्यपचितिर्गुरौ।  शक्त्याप्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः॥१०  सत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः।  उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज॥११  परं शुश्रूषणं महां स्यात्प्रजारक्षया नृप। | प्राप्त हो सके'॥८॥ श्रीब्रह्माजीने कहा—तात! पृथ्वीपते! तुम दोनोंका कल्याण हो। में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; क्योंकि तुमने निष्कपटभावसे 'मुझे आज्ञा दीजिये' यों कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है॥९॥ वीर! पुत्रोंको अपने पिताकी इसी रूपमें पूजा करनी चाहिये। उन्हें उचित है कि दूसरोंके प्रति ईर्ष्याका भाव न रखकर जहाँतक बने, उनकी आज्ञाका आदरपूर्वक सावधानीसे पालन करें॥१०॥ तुम अपनी इस भार्यासे अपने ही समान गुणवती सन्तति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और यज्ञोंद्वारा श्रीहरिकी आराधना |  |
| भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्हृषीकेशोऽनुतुष्यति॥१२<br>येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः।<br>तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नादृतः स्वयम्॥१३<br>मनुरुवाच<br>आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामीवसूदन।                                                                                                                                                | करो॥ ११॥ राजन्! प्रजापालनसे मेरी बड़ी सेवा<br>होगी और तुम्हें प्रजाका पालन करते देखकर भगवान्<br>श्रीहरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिनपर यज्ञमूर्ति जनार्दन<br>भगवान् प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही<br>होता है; क्योंकि वे तो एक प्रकारसे अपने आत्माका<br>ही अनादर करते हैं॥ १२-१३॥                                                                                                                                                                                                   |  |
| स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४<br>यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महाम्भिस ।<br>अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम् ॥ १५                                                                                                                                                                                              | मनुजीने कहा — पापका नाश करनेवाले पिताजी!<br>मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा; किन्तु<br>आप इस जगत्में मेरे और मेरी भावी प्रजाके रहनेके<br>लिये स्थान बतलाइये॥ १४॥ देव! सब जीवोंका<br>निवासस्थान पृथ्वी इस समय प्रलयके जलमें डूबी हुई                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| मैत्रेय उवाच<br>परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्।<br>कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्॥ १६                                                                                                                                                                                                                              | है। आप इस देवीके उद्धारका प्रयत्न कीजिये॥१५॥<br>श्रीमैत्रेयजीने कहा—पृथ्वीको इस प्रकार अथाह<br>जलमें डूबी देखकर ब्रह्माजी बहुत देरतक मनमें यह<br>सोचते रहे कि 'इसे कैसे निकालूँ॥१६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| २९४ श्रीमद्भ                                   | रागवत [ अ० १३                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता। | जिस समय मैं लोकरचनामें लगा हुआ था, उस                                                             |
| अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः।         | समय पृथ्वी जलमें डूब जानेसे रसातलको चली गयी।                                                      |
| यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे॥ १७         | हमलोग सृष्टिकार्यमें नियुक्त हैं, अत: इसके लिये हमें क्या करना चाहिये? अब तो, जिनके संकल्पमात्रसे |
| इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ।               | मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान् श्रीहरि ही मेरा                                                |
| वराहतोको निरगादङ्गुष्ठपरिमाणकः॥ १८             | यह काम पूरा करें'॥१७॥                                                                             |
| •                                              | निष्पाप विदुरजी! ब्रह्माजी इस प्रकार विचार                                                        |
| तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत।           | कर ही रहे थे कि उनके नासाछिद्रसे अकस्मात् अँगूठेके<br>बराबर आकारका एक वराह-शिशु निकला॥१८॥         |
| गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत्॥१९          | भारत! बड़े आश्चर्यकी बात तो यही हुई कि                                                            |
| मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह।        | आकाशमें खड़ा हुआ वह वराह-शिशु ब्रह्माजीके                                                         |
| दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा॥ २०   | देखते-ही-देखते बड़ा होकर क्षणभरमें हाथीके बराबर                                                   |
| किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्।      | हो गया॥१९॥ उस विशाल वराह-मूर्तिको देखकर<br>मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वायम्भुव                 |
| अहो बताश्चर्यमिदं नासाया मे विनि:सृतम्॥ २१     | मनुके सहित श्रीब्रह्माजी तरह-तरहके विचार करने                                                     |
| दृष्टोऽङ्गुष्ठिशिरोमात्रः क्षणाद्गण्डिशिलासमः। | लगे—॥ २०॥ अहो! सूकरके रूपमें आज यह कौन                                                            |
| अपि स्विद्धगवानेष यज्ञो मे खेदयन्मनः॥ २२       | दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है!<br>यह अभी-अभी मेरी नाकसे निकला था॥ २१॥ पहले      |
|                                                | तो यह अँगूठेके पोरुएके बराबर दिखायी देता था,                                                      |
| इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः।         | किन्तु एक क्षणमें ही बड़ी भारी शिलाके समान हो                                                     |
| भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः॥२३      | गया। अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान् हमलोगोंके मनको                                                    |
| ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्। | मोहित कर रहे हैं॥ २२॥ ब्रह्माजी और उनके पुत्र                                                     |
| स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः॥ २४       | इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान् यज्ञपुरुष<br>पर्वताकार होकर गरजने लगे॥ २३॥ सर्वशक्तिमान्        |
| निशम्य ते घर्घरितं स्वखेद-                     | श्रीहरिने अपनी गर्जनासे दिशाओंको प्रतिध्वनित करके                                                 |
| क्षयिष्णु मायामयसूकरस्य।                       | ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको हर्षसे भर दिया॥ २४॥                                               |
|                                                | अपना खेद दूर करनेवाली मायामय वराहभगवान्की                                                         |
| जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते                        | घुरघुराहटको सुनकर वे जनलोक, तपलोक और                                                              |
| त्रिभिः पवित्रैर्मुनयोऽगृणन् स्म॥२५            | सत्यलोकनिवासी मुनिगण तीनों वेदोंके परम पवित्र<br>मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे॥ २५॥ भगवान्के    |
| तेषां सतां वेदवितानमूर्ति-                     | स्वरूपका वेदोंमें विस्तारसे वर्णन किया गया है; अत:                                                |
| र्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् ।               | उन मुनीश्वरोंने जो स्तुति की, उसे वेदरूप मानकर                                                    |
| विनद्य भूयो विबुधोदयाय                         | भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरजकर                                                       |
|                                                | देवताओं के हितके लिये गजराजकी-सी लीला करते                                                        |
| गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश॥ २६                     | हुए जलमें घुस गये॥ २६॥                                                                            |

| अ० १३] तृतीय                            | स्कन्ध २९५                                                                                          |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः               | पहले वे सूकररूप भगवान् पूँछ उठाकर बड़े                                                              |  |
| सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक्।              | वेगसे आकाशमें उछले और अपनी गर्दनके बालोंको फटकारकर ख़ुरोंके आघातसे बादलोंको छितराने                 |  |
| खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा-           | लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचापर कड़े-                                                          |  |
| ज्योतिर्बभासे भगवान्महीधः ॥ २७          | कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रोंसे तेज निकल<br>रहा था, उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही          |  |
| घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्नन्       | थी॥ २७॥ भगवान् स्वयं यज्ञपुरुष हैं तथापि सूकररूप                                                    |  |
| क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः।             | धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सूँघ-सूँघकर<br>पृथ्वीका पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर           |  |
| करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्या-           | थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे,                                                   |  |
| मुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतोऽविशत्कम्॥ २८ | तथापि अपनी स्तुति करनेवाले मरीचि आदि मुनियोंकी<br>ओर बड़ी सौम्य दृष्टिसे निहारते हुए उन्होंने जलमें |  |
| स वज्रकूटाङ्गनिपातवेग-                  | प्रवेश किया॥ २८॥ जिस समय उनका वज्रमय पर्वतके                                                        |  |
| विशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान्।        | समान कठोर कलेवर जलमें गिरा, तब उसके वेगसे<br>मानो समुद्रका पेट फट गया और उसमें बादलोंकी             |  |
| उत्सृष्टदीर्घोमिभुजैरिवार्त-            | गड़गड़ाहटके समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस                                                             |  |
| श्चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति॥२९        | समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल<br>तरंगरूप भुजाओंको उठाकर वह बड़े आर्तस्वरसे                  |  |
| खुरैः क्षुरप्रैर्दरयंस्तदाऽऽप           | 'हे यज्ञेश्वर! मेरी रक्षा करो।' इस प्रकार पुकार                                                     |  |
| उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्।             | रहा है॥ २९॥ तब भगवान् यज्ञमूर्ति अपने बाणके<br>समान पैने खुरोंसे जलको चीरते हुए उस अपार             |  |
| ददर्श गां तत्र सुषुप्सुरग्रे            | जलराशिके उस पार पहुँचे। वहाँ रसातलमें उन्होंने<br>समस्त जीवोंकी आश्रयभूता पृथ्वीको देखा, जिसे       |  |
| यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त॥३०            | कल्पान्तमें शयन करनेके लिये उद्यत श्रीहरिने स्वयं                                                   |  |
| स्वद्रंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां     | अपने ही उदरमें लीन कर लिया था॥ ३०॥                                                                  |  |
| <br>स उत्थितः संरुरुचे रसायाः।          | फिर वे जलमें डूबी हुई पृथ्वीको अपनी दाढ़ोंपर                                                        |  |
|                                         | लेकर रसातलसे ऊपर आये। उस समय उनकी बड़ी<br>शोभा हो रही थी। जलसे बाहर आते समय उनके                    |  |
| तत्रापि दैत्यं गदयाऽऽपतन्तं             | मार्गमें विघ्न डालनेके लिये महापराक्रमी हिरण्याक्षने                                                |  |
| सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः ॥ ३१           | जलके भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया। इससे                                                           |  |
| जघान रुन्धानमसह्यविक्रमं                | उनका क्रोध चक्रके समान तीक्ष्ण हो गया और<br>उन्होंने उसे लीलासे ही इस प्रकार मार डाला, जैसे         |  |
| स लीलयेभं मृगराडिवाम्भसि।               | सिंह हाथीको मार डालता है। उस समय उसके रक्तसे                                                        |  |
| तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो             | थूथनी तथा कनपटी सन जानेके कारण वे ऐसे जान                                                           |  |
| , ,                                     | पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टीके टीलेमें                                                        |  |
| यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्॥३२        | टक्कर मारकर आया हो॥३१–३२॥                                                                           |  |

| ९६ श्रीमद्भागवत [ अ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग। प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोऽनुवाकै- विरिञ्चिमुख्या उपतस्थुरीशम्॥ ३३  ऋषय ऊचुः जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरा- स्तस्मै नमः कारणसूकराय ते॥ ३४ रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम- स्वाज्यं दृशि त्वङ्ग्निषु चातुर्होत्रम्॥ ३५ स्त्रुक्तुण्ड आसीत्स्रुव ईश नासयो- रिडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्निनहोत्रम्॥ ३६ दीक्षानुजन्मोपसदः । जिह्य प्रवर्ग्यस्तव शिर्षकं क्रतोः | तात! जैसे गजराज अपने दाँतोंपर कमल-पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दाँतोंकी नोकपर पृथ्वीको धारण कर जलसे बाहर निकले हुए, तमालके समान नीलवर्ण वराहभगवान्को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदिको निश्चय हो गया कि ये भगवान् ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेदवाक्योंसे उनकी स्तुति करने लगे॥ ३३॥  ऋषियोंने कहा—भगवान् अजित्! आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते! आप अपने वेदत्रयीरूप विग्रहको फटकार रहे हैं; आपको नमस्कार है। आपके रोम-कूपोंमें सम्पूर्ण यज्ञ लीन हैं। आपने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये ही यह सूकररूप धारण किया है; आपको नमस्कार है॥ ३४॥ देव! दुराचारियोंको आपके इस शरीरका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि यह यज्ञरूप है। इसकी त्वचामें गायत्री आदि छन्द, रोमावलीमें कुश, नेत्रोंमें घृत तथा चारों चरणोंमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा—इन चारों ऋत्विजोंके कर्म हैं॥ ३५॥ ईश! आपकी थूथनी (मुखके अग्रभाग)-में स्तुक् है, नासिका-छिद्रोंमें स्त्रवा है, उदरमें इडा (यज्ञीय भक्षणपात्र) है, कानोंमें चमस है, मुखमें प्राशित्र (ब्रह्मभागपात्र) है और कण्ठछिद्रमें ग्रह (सोमपात्र) है। भगवन्! आपका जो चबाना है, वही अग्निहोत्र है॥ ३६॥ बार-बार अवतार लेना यज्ञस्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है, गरदन उपसद (तीन इष्टियाँ) हैं; दोनों दाढ़ें प्रायणीय (दीक्षाके बादकी इष्टि) और उदयनीय (यज्ञसमापितकी इष्टि) हैं; जिह्व प्रवर्ग (प्रत्येक उपसदके पूर्व किया जानेवाला महावीर नामक कर्म) है, सिर सभ्य |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जानेवाला महावीर नामक कर्म) है, सिर सभ्य<br>(होमरहित अग्नि) और आवसथ्य (औपासनाग्नि)<br>हैं तथा प्राण चिति (इष्टकाचयन) हैं॥ ३७॥ देव!<br>आपका वीर्य सोम है; आसन (बैठना) प्रातःसवनादि<br>तीन सवन हैं; सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम,<br>उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| अ० १३] तृतीय स्कन्ध                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि-<br>स्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः॥ ३८<br>नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता-<br>द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। | नामकी सात संस्थाएँ हैं तथा शरीरकी सन्धियाँ<br>(जोड़) सम्पूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप सम्पूर्ण यज्ञ<br>(सोमरहित याग) और क्रतु (सोमसहित याग) रूप<br>हैं। यज्ञानुष्ठानरूप इष्टियाँ आपके अंगोंको मिलाये<br>रखनेवाली मांसपेशियाँ हैं॥ ३८॥ समस्त मन्त्र, देवता, |
| वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित-<br>ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः॥३९<br>द्रंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता<br>विराजते भूधर भूः सभूधरा।   | द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं; आपको<br>नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मनको एकाग्रतासे<br>जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप<br>ही है तथा आप ही सबके विद्यागुरु हैं; आपको पुन:-<br>पुन: प्रणाम है॥ ३९॥ पृथ्वीको धारण करनेवाले              |
| यथा वनान्निःसरतो दता धृता  मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी॥४० त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं                                                  | भगवन्! आपकी दाढ़ोंकी नोकपर रखी हुई यह<br>पर्वतादि–मण्डित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे<br>वनमेंसे निकलकर बाहर आये हुए किसी गजराजके                                                                                                                   |
| भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते।<br>चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा<br>कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः॥४१                                            | दाँतोंपर पत्रयुक्त कमिलनी रखी हो॥४०॥ आपके<br>दाँतोंपर रखे हुए भूमण्डलके सिहत आपका यह<br>वेदमय वराहिवग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे<br>शिखरोंपर छायी हुई मेघमालासे कुलपर्वतकी शोभा<br>होती है॥४१॥ नाथ! चराचर जीवोंके सुखपूर्वक                           |
| संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां<br>लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता।                                                                           | रहनेके लिये आप अपनी पत्नी इन जगन्माता पृथ्वीको<br>जलपर स्थापित कीजिये। आप जगत्के पिता हैं और                                                                                                                                                              |
| विधेम चास्यै नमसा सह त्वया  यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः॥ ४२  कः श्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो                                         | अरिणमें अग्निस्थापनके समान आपने इसमें धारण<br>शक्तिरूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको<br>और इस पृथ्वीमाताको प्रणाम करते हैं॥ ४२॥ प्रभो!<br>रसातलमें डूबी हुई इस पृथ्वीको निकालनेका साहस<br>आपके सिवा और कौन कर सकता था। किंतु आप                       |
| रसां गताया भुव उद्विबर्हणम्।<br>न विस्मयोऽसौ त्विय विश्वविस्मये<br>यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्॥४३                                    | तो सम्पूर्ण आश्चर्योंके आश्रय हैं, आपके लिये यह<br>कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आपने ही तो अपनी<br>मायासे इस अत्याश्चर्यमय विश्वकी रचना की है॥ ४३॥                                                                                                          |
| विधुन्वता वेदमयं निजं वपु-<br>र्जनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम्।<br>सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभि-                                           | जब आप अपने वेदमय विग्रहको हिलाते हैं, तब हमारे<br>ऊपर आपकी गरदनके बालोंसे झरती हुई शीतल<br>जलकी बूँदें गिरती हैं। ईश! उनसे भीगकर हम<br>जनलोक, तपलोक और सत्यलोकमें रहनेवाले मुनिजन                                                                         |
| र्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः॥ ४४<br>स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैष ते<br>यः कर्मणां पारमपारकर्मणः।                                          | सर्वथा पिवत्र हो जाते हैं॥ ४४॥ जो पुरुष आपके<br>कर्मोंका पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि<br>नष्ट हो गयी है; क्योंकि आपके कर्मोंका कोई पार<br>ही नहीं है। आपकी ही योगमायाके सत्त्वादि गुणोंसे                                                      |
| यद्योगमायागुणयोगमोहितं                                                                                                               | यह सारा जगत् मोहित हो रहा है। भगवन्! आप                                                                                                                                                                                                                   |
| विश्वं समस्तं भगवन् विधेहि शम् ॥ ४५                                                                                                  | इसका कल्याण कीजिये॥ ४५॥                                                                                                                                                                                                                                   |

२९८ श्रीमद्भागवत [अ० १४ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! उन ब्रह्मवादी इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः। मुनियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबकी रक्षा करनेवाले वराहभगवान्ने अपने खुरोंसे जलको स्तम्भित-सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम्।। ४६ कर उसपर पृथ्वीको स्थापित कर दिया॥ ४६॥ इस प्रकार रसातलसे लीलापूर्वक लायी हुई पृथ्वीको स इत्थं भगवानुर्वीं विष्वक्सेनः प्रजापतिः। जलपर रखकर वे विष्वक्सेन प्रजापति भगवान् श्रीहरि रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययौ हरि:॥ ४७ अन्तर्धान हो गये॥४७॥ विदुरजी! भगवान्के लीलामय चरित्र अत्यन्त एवमेतां हरिमेधसो हरे: कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकारके कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः। पाप-तापोंको दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं मंगलमयी मंजुल कथाको भक्तिभावसे सुनता या जनार्दनोऽस्याश् हृदि प्रसीदित॥४८ सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान् अन्तस्तलसे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं॥ ४८॥ भगवान् तो सभी कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं, उनके प्रसन्न तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ होनेपर संसारमें क्या दुर्लभ है। किन्तु उन तुच्छ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभि:। कामनाओंकी आवश्यकता ही क्या है? जो लोग उनका अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः अनन्यभावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे अन्तर्यामी स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्॥ ४९ परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं॥ ४९॥ अरे! संसारमें पशुओंको छोड़कर अपने पुरुषार्थका को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् सार जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो आवागमनसे प्राकथानां भगवत्कथास्थाम्। छुड़ा देनेवाली भगवान्की प्राचीन कथाओंमेंसे किसी आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहा-भी अमृतमयी कथाका अपने कर्णपुटोंसे एक बार पान महो विरज्येत विना नरेतरम्॥५० करके फिर उनकी ओरसे मन हटा लेगा॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ अथ चतुर्दशोऽध्यायः दितिका गर्भधारण श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! प्रयोजनवश निशम्य कौषारविणोपवर्णितां सूकर बने श्रीहरिकी कथाको मैत्रेयजीके मुखसे हरेः कथां कारणसुकरात्मनः। सुनकर भी भक्तिव्रतधारी विदुरजीकी पूर्ण तृप्ति न हुई; स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलि-पुन: र्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः॥ अत: उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा॥१॥

| अ० १४]                                                 | तृतीय स्कन्ध २ |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विदुर उवाच<br>तेनैव तु मुनिश्लेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना। |                | विदुरजीने कहा—मुनिवर! हमने यह बात<br>आपके मुखसे अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्षको                |
| आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम।                |                | भगवान् यज्ञमूर्तिने ही मारा था॥२॥<br>ब्रह्मन्! जिस समय भगवान् लीलासे ही अपनी                        |
| तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया।          |                | दाढ़ोंपर रखकर पृथ्वीको जलमेंसे निकाल रहे थे, उस<br>समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्षकी मुठभेड़ किस       |
| दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृधः।           | ş ا            | कारण हुई ?॥ ३॥                                                                                      |
| मैत्रेय उवाच                                           |                | श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी! तुम्हारा प्रश्न<br>बड़ा ही सुन्दर है; क्योंकि तुम श्रीहरिकी अवतारकथाके |
| साधु वीर त्वया पृष्टमवतारकथां हरे:।                    |                | विषयमें ही पूछ रहे हो, जो मनुष्योंके मृत्युपाशका                                                    |
| यत्त्वं पृच्छिस मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीम्।         | । ४            | छेदन करनेवाली है॥ ४॥ देखो, उत्तानपादका पुत्र ध्रुव<br>बालकपनमें श्रीनारदजीकी सुनायी हुई हरिकथाके    |
| ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः।                  |                | प्रभावसे ही मृत्युके सिरपर पैर रखकर भगवान्के                                                        |
| मृत्योः कृत्वैव मूर्ध्न्यङ्घ्रिमारुरोह हरेः पदम्।      | । ५            | परमपदपर आरूढ़ हो गया था॥५॥ पूर्वकालमें एक<br>बार इसी वाराहभगवान् और हिरण्याक्षके युद्धके            |
| अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा।             |                | विषयमें देवताओंके प्रश्न करनेपर देवदेव श्रीब्रह्माजीने                                              |
| ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम्।                  | । ६            | उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसीके परम्परासे<br>मैंने सुना है॥६॥ विदुरजी! एक बार दक्षकी पुत्री     |
| दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम्।           |                | दितिने पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे कामातुर होकर सायंकालके                                               |
| अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृच्छ्यार्दिता।              |                | समय ही अपने पित मरीचिनन्दन कश्यपजीसे प्रार्थना<br>की॥७॥ उस समय कश्यपजी खीरकी आहुतियोंद्वारा         |
| इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिम्।            |                | अग्निजिह्न भगवान् यज्ञपतिकी आराधना कर सूर्यास्तका                                                   |
| निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितम्।                 |                | समय जान अग्निशालामें ध्यानस्थ होकर बैठे थे॥८॥<br>दितिने कहा—विद्वन्! मतवाला हाथी जैसे               |
| दितिरुवाच                                              |                | केलेके वृक्षको मसल डालता है, उसी प्रकार यह                                                          |
| एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तशरासनः।               |                | प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबलापर जोर जताकर<br>आपके लिये मुझे बेचैन कर रहा है॥९॥ अपनी              |
| दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः।                | । ९            | पुत्रवती सौतोंकी सुख-समृद्धिको देखकर मैं ईर्ष्याकी                                                  |
| तद्भवान्दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभि:।              |                | आगसे जली जाती हूँ। अत: आप मुझपर कृपा<br>कीजिये, आपका कल्याण हो॥१०॥ जिनके गर्भसे                     |
| प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम्।           | ११०            | आप-जैसा पति पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, वे ही                                                       |
| भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः।                 |                | स्त्रियाँ अपने पतियोंसे सम्मानिता समझी जाती हैं।<br>उनका सुयश संसारमें सर्वत्र फैल जाता है॥११॥      |
| पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते।                  | ।११            | हमारे पिता प्रजापति दक्षका अपनी पुत्रियोंपर बड़ा                                                    |
| पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सलः।                 |                | स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग-<br>अलग बुलाकर पूछा कि 'तुम किसे अपना पति                     |
| कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक्।                | ।१२            | बनाना चाहती हो ?'॥१२॥                                                                               |

| ३०० श्रीमद्                                          | रागवत [ अ० १४                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स विदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः।            | वे अपनी सन्तानकी सब प्रकारकी चिन्ता रखते                                                               |
| त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः॥ १३           | थे। अत: हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमेंसे हम                                                            |
|                                                      | तेरह पुत्रियोंको, जो आपके गुण-स्वभावके अनुरूप                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | थीं, आपके साथ ब्याह दिया॥ १३॥ अतः मंगलमूर्ते!                                                          |
| अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन।                   | कमलनयन! आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये; क्योंकि हे                                                         |
| आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं हि महीयसि॥१४                 | महत्तम! आप-जैसे महापुरुषोंके पास दीनजनोंका                                                             |
|                                                      | आना निष्फल नहीं होता॥१४॥                                                                               |
| इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्।               | विदुरजी! दिति कामदेवके वेगसे अत्यन्त बेचैन                                                             |
| प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलाम् ॥ १५      | और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत-सी                                                             |
| Manage at Langua N South And William 2.4             | बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यपजीसे प्रार्थना की,                                                       |
|                                                      | तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणीसे समझाते हुए कहा॥ १५॥<br>'भीरु! तुम्हारी इच्छाके अनुसार मैं अभी–अभी        |
| एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छिस।            | नारः! तुम्हारा इच्छाक अनुसार म अमा-अमा<br>तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला, जिसके द्वारा               |
| तस्याःकामं न कः कुर्यात्सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः ॥ १६ | अर्थ, धर्म और काम—तीनोंकी सिद्धि होती है, अपनी                                                         |
|                                                      | ऐसी पत्नीकी कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा?॥१६॥                                                            |
| सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्।              | जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य महासागरको                                                               |
| व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम् ॥ १७             | पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे                                                          |
| व्यसभागवम्(वारा अलवागववागवम् ॥ १७                    | आश्रमोंको आश्रय देता हुआ अपने आश्रमद्वारा स्वयं                                                        |
|                                                      | भी दु:खसमुद्रके पार हो जाता है॥१७॥मानिनि!                                                              |
| यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनि।          | स्त्रीको तो त्रिविध पुरुषार्थको कामनावाले पुरुषका                                                      |
| यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः ॥ १८        | आधा अंग कहा गया है। उसपर अपनी गृहस्थीका                                                                |
|                                                      | भार डालकर पुरुष निश्चिन्त होकर विचरता है॥ १८॥                                                          |
| यामाश्रित्येन्द्रियारातीन्दुर्जयानितराश्रमै:।        | इन्द्रियरूप शत्रु अन्य आश्रमवालोंके लिये अत्यन्त                                                       |
| वयं जयेम हेलाभिर्दस्यून्दुर्गपतिर्यथा॥ १९            | दुर्जय हैं; किन्तु जिस प्रकार किलेका स्वामी सुगमतासे                                                   |
| वव अवम हलामदस्यून्दुनवातववा ॥ ११                     | ही लूटनेवाले शत्रुओंको अपने अधीन कर लेता है,                                                           |
|                                                      | उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय लेकर                                                         |
| न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरि।            | इन इन्द्रियरूप शत्रुओंको सहजमें ही जीत लेते हैं॥ १९॥<br>गृहेश्वरि! तुम–जैसी भार्याके उपकारोंका बदला तो |
| अप्यायुषा वा कात्स्न्येंन ये चान्ये गुणगृध्नवः॥ २०   | गृहश्वार! तुम-जसा मायाक उपकाराका बदला ता<br>हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी                |
|                                                      | उम्रमें अथवा जन्मान्तरमें भी पूर्णरूपसे नहीं चुका                                                      |
| अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्।               | सकते॥ २०॥ तो भी तुम्हारी इस सन्तान-प्राप्तिकी                                                          |
| यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय॥ २१           | इच्छाको मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। परन्तु अभी                                                    |
| यया ना नातिपायाना मुहूत प्रातिपालय ॥ ११              | तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निन्दा न                                                           |
|                                                      | करें॥ २१॥ यह अत्यन्त घोर समय राक्षसादि घोर जीवोंका                                                     |
| एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना।                   | है और देखनेमें भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान्                                                          |
| चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह॥ २२             | भूतनाथके गण भूत-प्रेतादि घूमा करते हैं॥२२॥                                                             |

| अ० १४] तृतीय                                                                                                                                                                    | स्कन्ध ३०१                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः।<br>परीतो भूतपर्षद्भिवृषेणाटित भूतराट्॥ २३<br>श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र-<br>विकीर्णविद्योतजटाकलापः ।                                    | साध्वि! इस सन्ध्याकालमें भूतभावन भूतपति<br>भगवान् शंकर अपने गण भूत-प्रेतादिको साथ लिये<br>बैलपर चढ़कर विचरा करते हैं॥ २३॥ जिनका<br>जटाजूट श्मशानभूमिसे उठे हुए बवंडरकी धूलिसे<br>धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके                                                                    |
| भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहो<br>देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते॥ २४<br>न यस्य लोके स्वजनः परो वा                                                                                        | सुवर्ण-कान्तिमय गौर शरीरमें भस्म लगी हुई है, वे<br>तुम्हारे देवर (श्वशुर) महादेवजी अपने सूर्य, चन्द्रमा<br>और अग्निरूप तीन नेत्रोंसे सभीको देखते रहते<br>हैं॥ २४॥ संसारमें उनका कोई अपना या पराया नहीं                                                                                         |
| नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः।<br>वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धा-<br>माशास्महेऽजां बत भुक्तभोगाम्॥ २५<br>यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो                                                  | है। न कोई अधिक आदरणीय और न निन्दनीय ही<br>है। हमलोग तो अनेक प्रकारके व्रतोंका पालन करके<br>उनकी मायाको ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे<br>उन्होंने भोगकर लात मार दी है॥ २५॥ विवेकी पुरुष<br>अविद्याके आवरणको हटानेकी इच्छासे उनके निर्मल                                                         |
| गृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः।<br>निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं<br>पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्॥ २६                                                                                 | चिरित्रका गान किया करते हैं; उनसे बढ़कर तो क्या,<br>उनके समान भी कोई नहीं है और उनतक केवल<br>सत्पुरुषोंकी ही पहुँच है। यह सब होनेपर भी वे स्वयं<br>पिशाचोंका–सा आचरण करते हैं॥ २६॥ यह नरशरीर                                                                                                   |
| हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः<br>स्वात्मन् रतस्याविदुषः समीहितम्।<br>यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः                                                                               | कुत्तोंका भोजन है; जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर<br>वस्त्र, आभूषण, माला और चन्दनादिसे इसीको<br>सजाते-सँवारते रहते हैं—वे अभागे ही आत्माराम<br>भगवान् शंकरके आचरणपर हँसते हैं॥ २७॥ हमलोग                                                                                                         |
| श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्॥ २७<br>ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला<br>यत्कारणं विश्वमिदं च माया।<br>आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या<br>अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्॥ २८                      | तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हींकी बाँधी हुई<br>धर्म-मर्यादाका पालन करते हैं; वे ही इस विश्वके<br>अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हींकी आज्ञाका<br>अनुसरण करनेवाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतोंका-<br>सा आचरण करते हैं। अहो! उन जगद्व्यापक प्रभुकी<br>यह अद्भुत लीला कुछ समझमें नहीं आती'॥ २८॥ |
| मैत्रेय उवाच<br>सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया।<br>जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर्वृषलीव गतत्रपा॥ २९                                                                      | मैत्रेयजी कहते हैं—पितके इस प्रकार समझानेपर<br>भी कामातुरा दितिने वेश्याके समान निर्लज्ज होकर<br>ब्रह्मिष कश्यपजीका वस्त्र पकड़ लिया॥ २९॥ तब<br>कश्यपजीने उस निन्दित कर्ममें अपनी भार्याका बहुत                                                                                                |
| स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि।<br>नत्वा दिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह॥ ३०<br>अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः।<br>ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्॥ ३१ | आग्रह देख दैवको नमस्कार किया और एकान्तमें<br>उसके साथ समागम किया॥३०॥ फिर जलमें<br>स्नानकर प्राण और वाणीका संयम करके विशुद्ध<br>ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मका ध्यान करते हुए उसीका<br>जप करने लगे॥३१॥                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ३०२ श्रीमद                                             | हागवत [ अ० १४                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत।                | विदुरजी! दितिको भी उस निन्दित कर्मके                                                                         |
| उपसङ्गम्य विप्रर्षिमधोमुख्यभ्यभाषत॥ ३२                 | कारण बड़ी लज्जा आयी और वह ब्रह्मर्षिके पास जा,<br>सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी॥३२॥                       |
| दितिरुवाच                                              | दिति बोलीं—ब्रह्मन्! भगवान् रुद्र भूतोंके                                                                    |
| मा मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानामृषभो वधीत्।             | स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है; किन्तु वे<br>भूतश्रेष्ठ मेरे इस गर्भको नष्ट न करें॥३३॥ मैं             |
| रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्॥ ३३              | भक्तवाञ्छाकल्पतरु, उग्र एवं रुद्ररूप महादेवको नमस्कार                                                        |
| नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे।                   | करती हूँ। वे सत्पुरुषोंके लिये कल्याणकारी एवं दण्ड                                                           |
| शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे॥ ३४                | देनेके भावसे रहित हैं, किन्तु दुष्टोंके लिये क्रोधमूर्ति<br>दण्डपाणि हैं॥ ३४॥ हम स्त्रियोंपर तो व्याध भी दया |
| स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः।                  | करते हैं, फिर वे सतीपित तो मेरे बहनोई और परम                                                                 |
| व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः॥ ३५    | कृपालु हैं; अतः वे मुझपर प्रसन्न हों॥ ३५॥                                                                    |
| मैत्रेय उवाच                                           | श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी! प्रजापित कश्यपने<br>सायंकालीन सन्ध्या-वन्दनादि कर्मसे निवृत्त होनेपर            |
| स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्।            | देखा कि दिति थर-थर कॉॅंपती हुई अपनी सन्तानकी                                                                 |
| निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः॥ ३६            | लौकिक और पारलौकिक उन्नितके लिये प्रार्थना कर<br>रही है। तब उन्होंने उससे कहा॥३६॥                             |
| कश्यप उवाच                                             | <b>कश्यपजीने कहा</b> —तुम्हारा चित्त कामवासनासे                                                              |
| अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकादुत।              | मिलन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने                                                                      |
| मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्॥ ३७               | मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओंकी भी<br>अवहेलना की॥ ३७॥ अमंगलमयी चण्डी! तुम्हारी                           |
| भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमौ।                      | कोखसे दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र                                                                        |
| लोकान् सपालांस्त्रींश्चण्डि मुहुराक्रन्दियष्यतः ॥ ३८   | उत्पन्न होंगे। वे बार-बार सम्पूर्ण लोक और लोकपालोंको<br>अपने अत्याचारोंसे रुलायेंगे॥ ३८॥ जब उनके हाथसे       |
| प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्।                | बहुत-से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे,                                                              |
| स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु॥ ३९         | स्त्रियोंपर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओंको                                                              |
| तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवाल्लोकभावनः।               | क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय सम्पूर्ण लोकोंकी<br>रक्षा करनेवाले श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अवतार             |
| हिनष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन् शतपर्वधृक् ॥ ४०           | लेंगे और इन्द्र जैसे पर्वतोंका दमन करता है, उसी                                                              |
| दितिरुवाच                                              | प्रकार उनका वध करेंगे॥ ३९-४०॥                                                                                |
| वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना।                     | दितिने कहा — प्रभो ! यही मैं भी चाहती हूँ कि<br>यदि मेरे पुत्रोंका वध हो तो वह साक्षात् भगवान्               |
| आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद्ब्राह्मणाद्विभो ॥ ४१ | चक्रपाणिके हाथसे ही हो, कुपित ब्राह्मणोंके शापादिसे                                                          |
| न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च।                     | न हो॥ ४१॥ जो जीव ब्राह्मणोंके शापसे दग्ध अथवा                                                                |
| नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः॥ ४२           | प्राणियोंको भय देनेवाला होता है, वह किसी भी योनिमें<br>जाय—उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते॥ ४२॥              |
| . 36%                                                  | The second of the second of the                                                                              |

अ० १४] तृतीय स्कन्ध 303 कश्यपजीने कहा—देवि! तुमने अपने कियेपर कश्यप उवाच शोक और पश्चात्ताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात्। उचित-अनुचितका विचार भी हो गया तथा भगवान् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्॥ ४३ विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है; इसलिये तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः। पुत्रोंमेंसे एक ऐसा होगा, जिसका सत्पुरुष भी मान गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्॥ ४४ करेंगे और जिसके पवित्र यशको भक्तजन भगवानुके गुणोंके साथ गायेंगे॥४३-४४॥ जिस प्रकार खोटे योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावियष्यन्ति साधवः। सोनेको बार-बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी निर्वेरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्॥ ४५ प्रकार साधुजन उसके स्वभावका अनुकरण करनेके लिये निर्वेरता आदि उपायोंसे अपने अन्त:करणको यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदित यदात्मकम्। शुद्ध करेंगे॥ ४५॥ जिनकी कृपासे उन्हींका स्वरूपभूत स स्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यतेऽनन्यया दृशा॥ ४६ यह जगत् आनन्दित होता है, वे स्वयंप्रकाश भगवान् भी उसकी अनन्यभक्तिसे सन्तुष्ट हो जायँगे॥४६॥ स वै महाभागवतो महात्मा दिति! वह बालक बड़ा ही भगवद्भक्त, उदारहृदय, महानुभावो महतां महिष्ठः। प्रभावशाली और महान् पुरुषोंका भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्तिभावसे विशुद्ध और भावान्वित हुए अन्त:करणमें प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताशये श्रीभगवान्को स्थापित करके देहाभिमानको त्याग निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति॥४७ देगा॥ ४७॥ वह विषयोंमें अनासक्त, शीलवान्, गुणोंका भंडार तथा दूसरोंकी समृद्धिमें सुख और दु:खमें दु:ख अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो माननेवाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा हृष्टः परद्ध्यां व्यथितो दुःखितेषु। चन्द्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतुके तापको हर लेता है, वैसे ही वह संसारके शोकको शान्त करनेवाला होगा॥ ४८॥ अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता जो इस संसारके बाहर-भीतर सब ओर विराजमान हैं, नैदाघिकं तापमिवोडुराजः॥ ४८ अपने भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर मंगलविग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मीरूप लावण्यमूर्ति ललनाकी अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं भी शोभा बढानेवाले हैं तथा जिनका मुखमण्डल स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपम् । झिलमिलाते हुए कुण्डलोंसे सुशोभित है—उन परम पवित्र कमलनयन श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रको प्रत्यक्ष पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दर्शन होगा॥४९॥ द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्॥ ४९ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! दितिने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान्का भक्त होगा, तब उसे मैत्रेय उवाच बड़ा आनन्द हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भृशम्। साक्षात् श्रीहरिके हाथसे मारे जायँगे, उसे और भी पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वाऽऽसीन्महामनाः॥५० अधिक उत्साह हुआ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्याय:॥१४॥

अथ पञ्चदशोऽध्यायः जय-विजयको सनकादिका शाप मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा — विदुरजी! दितिको अपने पुत्रोंसे देवताओंको कष्ट पहुँचनेकी आशंका थी, प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः।

श्रीमद्भागवत

इसलिये उसने दूसरोंके तेजका नाश करनेवाले उस दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात्॥ कश्यपजीके तेज (वीर्य)-को सौ वर्षींतक अपने उदरमें ही रखा॥ १॥ उस गर्भस्थ तेजसे ही लोकोंमें सूर्यादिका प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इन्द्रादि लोकपाल

लोके तेन हतालोके <sup>१</sup> लोकपाला हतौजसः। न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्॥

४०६

देवा ऊचुः तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भृशम्।

न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः॥ देवदेव जगद्धातर्लोकनाथशिखामणे<sup>२</sup>।

परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित्।।

नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे। नमस्तेऽव्यक्तयोनये॥ ५ गृहीतगुणभेदाय

ये त्वानन्येन<sup>३</sup> भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्। आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकम्॥

तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनाम्। लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित्पराभवः॥

यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय<sup>४</sup> ते नमः ॥

अनन्यभावसे ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियोंका किसी प्रकार भी ह्यस नहीं हो सकता; क्योंकि वे

आपके कृपाकटाक्षसे कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण,

इन्द्रिय और मनको जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है॥६-७॥ रस्सीसे बँधे हुए

बैलोंकी भाँति आपकी वेदवाणीसे जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनतामें नियमपूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियन्ता

मुख्य प्राण हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं॥८॥

भी तेजोहीन हो गये। तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास

जाकर कहा कि सब दिशाओंमें अन्धकारके कारण

ज्ञानशक्तिको कृण्ठित नहीं कर सकता, इसलिये

आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अन्धकारके

विषयमें भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बडे ही भयभीत हो रहे हैं॥३॥ देवाधिदेव! आप जगतुके रचियता और समस्त लोकपालोंके मुकुटमणि हैं।

आप छोटे-बड़े सभी जीवोंका भाव जानते हैं॥४॥

देव! आप विज्ञानबलसम्पन्न हैं; आपने मायासे ही यह चतुर्मख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है: आपकी उत्पत्तिके वास्तविक कारणको कोई नहीं

जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं॥५॥

आपमें सम्पूर्ण भूवन स्थित हैं, कार्य-कारणरूप सारा प्रपंच आपका शरीर है; किन्तु वास्तवमें आप इससे

परे हैं। जो समस्त जीवोंके उत्पत्तिस्थान आपका

देवताओंने कहा—भगवन्! काल आपकी

बड़ी अव्यवस्था हो रही है॥२॥

१. प्रा० पा०—कृतालोके। २. प्रा० पा०—शिरोमणे। ३. प्रा० पा०—ये त्वामनन्यभावेन। ४. प्रा० पा०—

[ अ० १५

मुख्यात्मने नमः।

| अ० १५]                                                                                                 | तृतीय स्कन्ध                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सत्वं विधत्त्व शं भूमंस्तमसा लुप्तकर्मणाम्।<br>अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसीक्षितुम्॥                | <b>९</b> विभाग असे होते जा रहे                                     | ! इस अन्धकारके कारण दिन-रातका<br>पष्ट हो जानेसे लोकोंके सारे कर्म लुप्त<br>हैं, जिससे वे दु:खी हो रहे हैं; उनका                                                                                                                      |
| एष देव दितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम्।<br>दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसि ॥                      | अपार दया<br><b>१०</b> प्रकार ईंधन                                  | जिये और हम शरणागतोंकी ओर अपनी<br>इृष्टिसे निहारिये॥९॥ देव! आग जिस<br>में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार<br>वीर्यसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ                                                                                       |
| मैत्रेय उवाच<br>स प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः।<br>प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा॥ | बढ़ रहा है<br>श्रीमैं                                              | ओंको अन्धकारमय करता हुआ क्रमशः<br>॥ १० ॥<br>भे <b>यजी कहते हैं</b> —महाबाहो! देवताओंकी<br>कर भगवान् ब्रह्माजी हँसे और उन्हें अपनी                                                                                                    |
| ब्रह्मोवाच<br>मानसा मे सुता युष्मत्पूर्वजाः सनकादयः।<br>चेरुर्विहायसा लोकाँल्लोकेषु विगतस्पृहाः॥       | मधुर वाणी<br>श्रीब्रा<br>पूर्वज, मेरे<br>त्यागकर स<br>१२ थे॥ १२॥ ए | प्ते आनन्दित करते हुए कहने लगे॥ ११॥<br>द्वाजीने कहा—देवताओ! तुम्हारे<br>मानसपुत्र सनकादि लोकोंकी आसक्ति<br>मस्त लोकोंमें आकाशमार्गसे विचरा करते<br>कि बार वे भगवान् विष्णुके शुद्ध–सत्त्वमय<br>के शिरोभागमें स्थित, वैकुण्ठधाममें जा |
| त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः।<br>ययुर्वेकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्॥                               | १३ हैं और वह<br>सब प्रकारव                                         | ॥ वहाँ सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते<br>प्राप्त भी उन्हींको होता है, जो अन्य<br>ठी कामनाएँ छोड़कर केवल भगवच्चरण-<br>प्रिके लिये ही अपने धर्मद्वारा उनकी                                                                                |
| वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः।<br>येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्॥                  | आराधना क<br>श्रीआदिनारा<br>शुद्धसत्त्वमय                           | रते हैं॥ १४॥ वहाँ वेदान्तप्रतिपाद्य धर्ममूर्ति<br>यण हम अपने भक्तोंको सुख देनेके लिये<br>। स्वरूप धारणकर हर समय विराजमान<br>र ॥ उस लोकमें नै:श्रेयस नामका एक वन                                                                      |
| यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः ।<br>सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः ॥           | है, जो मूर्ति<br><b>१५</b> सब प्रकारक                              | मान् कैवल्य-सा ही जान पड़ता है। वह<br>क्री कामनाओंको पूर्ण करनेवाले वृक्षोंसे<br>इ, जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओंकी                                                                                                                     |
| यत्र नैःश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः।<br>सर्वर्तुश्रीभिर्विभ्राजत्कैवल्यमिव मूर्तिमत्॥             | वहाँ <sup>*</sup><br><b>१६</b> सहित अप<br>रहते हैं, जो             | पन्न रहते हैं॥१६॥<br>विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके<br>ने प्रभुकी पवित्र लीलाओंका गान करते<br>लोगोंकी सम्पूर्ण पापराशिको भस्म कर                                                                                                |
| वैमानिकाः सललनाश्चिरतानि यत्र<br>गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः।<br>अन्तर्जलेऽनुविकसन्मधुमाधवीनां       | वासन्तिक म<br>अपनी ओर<br>ध्यान ही नह                               | उस समय सरोवरोंमें खिली हुई मकरन्दपूर्ण<br>गिधवी लताकी सुमधुर गन्ध उनके चित्तको<br>खींचना चाहती है; परन्तु वे उसकी ओर<br>हीं देते वरं उस गन्धको उड़ाकर लानेवाले                                                                       |
| गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः ॥                                                                  | १७   वायुको ही                                                     | बुरा-भला कहते हैं॥१७॥                                                                                                                                                                                                                |

भगवान्के साथ कुछ भेदभावके कारण होनेवाले व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य ॥ ३३ ॥ भयकी कल्पना कर ली॥ ३३॥ १. प्रा० पा०—सर्वेऽपि ते। २. प्रा० पा०—स्ववृत्या। ३. प्रा० पा०—सम्यग्विहस्य। ४. प्रा० पा०—तद्धर्मणां।

| अ० १५]                                  | तृतीय स्कन्ध ३०९                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः        | तुम हो तो इन भगवान् वैकुण्ठनाथके पार्षद,<br>किन्तु तुम्हारी बुद्धि बहुत मन्द है। अतएव तुम्हार                                                      |
| कर्तुं प्रकृष्टिमिह धीमिह मन्दधीभ्याम्। | कल्याण करनेके लिये हम तुम्हारे अपराधके योग्य                                                                                                       |
| लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या          | दण्डका विचार करते हैं। तुम अपनी मन्द भेदबुद्धिके                                                                                                   |
| पापीयसस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र॥        | यानियाम जाओं, जहां काम, क्राध, लाभ—प्राणियाक                                                                                                       |
|                                         | ये तीन शत्रु निवास करते हैं॥ ३४॥                                                                                                                   |
| तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरं             | सनकादिके ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणोंके<br>शापको किसी भी प्रकारके शस्त्रसमूहसे निवारण                                                           |
| तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगै:।        | होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अत्यन्त                                                                                                |
| सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्तत्         | दीनभावसे उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर लोट गये<br>वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणोंसे                                                    |
| पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥                | <b>३५</b> बहुत डरते हैं ॥ ३५ ॥ फिर उन्होंने अत्यन्त आतुर<br>होकर कहा—'भगवन्! हम अवश्य अपराधी हैं<br>अत: आपने हमें जो दण्ड दिया है, वह उचित ही      |
| भूयादघोनि भगवद्भिरकारि दण्डो            | है और वह हमें मिलना ही चाहिये। हमने भगवान्का<br>अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञाका उल्लंघन                                                              |
| यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्।            | किया है। इससे हमें जो पाप लगा है, वह आपके दिये                                                                                                     |
| मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो         | हुए दण्डसे सर्वथा धुल जायगा। किन्तु हमारी इस                                                                                                       |
| मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतोरधोऽधः॥         | जिससे उन अधमाधम योनियोंमें जानेपर भी हमे                                                                                                           |
| एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः                | भगवत्स्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह न प्राप्त हो॥ ३६।<br>इधर जब साधुजनोंके हृदयधन भगवान्                                                               |
| स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहृद्यः।    | कमलनाभको मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालोंने सनकादि<br>साधुओंका अनादर किया है, तब वे लक्ष्मीजीके सहित                                                   |
| तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीना-            | अपने उन्हीं श्रीचरणोंसे चलकर ही वहाँ पहुँचे,                                                                                                       |
| मन्वेषणीयचरणौ चलयन् सहश्रीः ॥           | जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूँढ़ते रहते हैं—सहजमे<br>पाते नहीं ॥ ३७ ॥ सनकादिने देखा कि उनकी समाधिके<br>विषय श्रीवैकुण्ठनाथ स्वयं उनके नेत्रगोचर होकर |
| तं त्वागतं प्रतिहृतौपयिकं स्वपुम्भि-    | पधारे हैं, उनके साथ-साथ पार्षदगण छत्र-चामरादि<br>लिये चल रहे हैं तथा प्रभुके दोनों ओर राजहंसके                                                     |
| स्तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम् ।   | पंखोंके समान दो श्वेत चॅवर डुलाये जा रहे हैं। उनकी                                                                                                 |
| हंसश्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोल-         | शीतल वायुसे उनके श्वेत छत्रमें लगी हुई मोतियोंकी<br>झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो                                                         |
| च्छुभ्रातपत्रशशिकेसरशीकराम्बुम्॥        |                                                                                                                                                    |

| ३१० श्रीमद                                                           | इागवत [ अ० १५                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम<br>स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्। | प्रभु समस्त सद्गुणोंके आश्रय हैं, उनकी सौम्य<br>मुखमुद्राको देखकर जान पड़ता था मानो वे सभीपर                                                     |
| श्यामे पृथावुरिस शोभितया श्रिया स्व-                                 | अनवरत कृपासुधाकी वर्षा कर रहे हैं। अपनी<br>स्नेहमयी चितवनसे वे भक्तोंका हृदय स्पर्श कर रहे<br>थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष:स्थलपर स्वर्णरेखाके |
| श्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्णयम्॥ ३९                               | य तथा उनक सुविशाल स्थान वक्षःस्थलपर स्वणरखाक<br>रूपमें जो साक्षात् लक्ष्मी विराजमान थीं, उनसे मानो<br>वे समस्त दिव्यलोकोंके चूडामणि वैकुण्ठधामको |
| पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या                                | सुशोभित कर रहे थे॥ ३९॥<br>उनके पीताम्बरमण्डित विशाल नितम्बोंपर                                                                                   |
| काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च।                                     | झिलमिलाती हुई करधनी और गलेमें भ्रमरोंसे मुखरित                                                                                                   |
| वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे                                       | वनमाला विराज रही थी; तथा वे कलाइयोंमें सुन्दर<br>कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़जीके कंधेपर रख                                                       |
| विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् ॥ ४०                                  | दूसरेसे कमलका पुष्प घुमा रहे थे॥४०॥<br>उनके अमोल कपोल बिजलीकी प्रभाको भी                                                                         |
| विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्ह-                                   | लजानेवाले मकराकृत कुण्डलोंकी शोभा बढ़ा रहे थे,<br>उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुन्दर मुख था,                                               |
| गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम्।                                     | सिरपर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों                                                                                                          |
| दोर्दण्डषण्डविवरे हरता परार्घ्य-                                     | भुजाओंके बीच महामूल्यवान् मनोहर हारकी और गलेमें कौस्तुभमणिकी अपूर्व शोभा थी॥ ४१॥                                                                 |
| हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन॥ ४१                                      | भगवान्का श्रीविग्रह बड़ा ही सौन्दर्यशाली था।<br>उसे देखकर भक्तोंके मनमें ऐसा वितर्क होता था कि<br>इसके सामने लक्ष्मीजीका सौन्दर्याभिमान भी गलित  |
| अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः                                 | हो गया है। ब्रह्माजी कहते हैं—देवताओ! इस प्रकार                                                                                                  |
| स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् ।                               | मेरे, महादेवजीके और तुम्हारे लिये परम सुन्दर विग्रह<br>धारण करनेवाले श्रीहरिको देखकर सनकादि मुनीश्वरोंने                                         |
| महां भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं                                        | उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी<br>अद्भुत छविको निहारते–निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं                                                 |
| नेमुर्निरीक्ष्य निवतृप्तदृशो मुदा कै:॥ ४२                            | होते थे॥ ४२॥<br>सनकादि मुनीश्वर निरन्तर ब्रह्मानन्दमें निमग्न                                                                                    |
| तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द-                                         | रहा करते थे। किन्तु जिस समय भगवान् कमलनयनके<br>चरणारविन्दमकरन्दसे मिली हुई तुलसीमंजरीके गन्धसे                                                   |
| किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः।                                       | सुवासित वायुने नासिकारन्थ्रोंके द्वारा उनके अन्त:करणमें                                                                                          |
| अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां                                       | प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीरको सँभाल न<br>सके और उस दिव्य गन्धने उनके मनमें भी खलबली                                                         |
| सङ्क्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो: ॥ ४३                                | पैदा कर दी॥४३॥                                                                                                                                   |

| अ० १५] तृतीय                              | स्कन्ध ३११                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ते वा अमुष्य वदनासितपद्मकोश-              | भगवान्का मुख नील कमलके समान था, अति                                                                                                |
| मुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्।        | सुन्दर अधर और कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे<br>उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उसकी झाँकी                                                |
| लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि-        | करके वे कृतकृत्य हो गये और फिर पद्मरागके                                                                                           |
| द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥ ४४   | समान लाल-लाल नखोंसे सुशोभित उनके चरण-<br>कमल देखकर वे उन्हींका ध्यान करने लगे॥ ४४॥<br>इसके पश्चात् वे मुनिगण अन्य साधनोंसे सिद्ध न |
| पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गै-          | होनेवाली स्वाभाविक अष्टसिद्धियोंसे सम्पन्न श्रीहरिकी<br>स्तुति करने लगे—जो योगमार्गद्वारा मोक्षपदकी                                |
| र्ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामम्।        | खोज करनेवाले पुरुषोंके लिये उनके ध्यानका विषय,                                                                                     |
| पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धै-          | अत्यन्त आदरणीय और नयनानन्दकी वृद्धि करनेवाला                                                                                       |
| रौत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः॥ ४५     | पुरुषरूप प्रकट करते हैं॥ ४५॥  सनकादि मुनियोंने कहा—अनन्त! यद्यपि  आप अन्तर्यामीरूपसे दुष्टचित्त पुरुषोंके हृदयमें भी               |
| कुमारा ऊचु:                               | स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टिसे ओझल ही रहते हैं। किन्तु आज हमारे नेत्रोंके सामने तो आप साक्षात्                                |
| योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं  | विराजमान हैं। प्रभो! जिस समय आपसे उत्पन्न हुए                                                                                      |
| सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्त राद्धः।           | हमारे पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य वर्णन किया था,<br>उसी समय श्रवणरन्ध्रोंद्वारा हमारी बुद्धिमें तो आप आ                            |
| यहींव कर्णविवरेण गुहां गतो नः             | विराजे थे; किन्तु प्रत्यक्ष दर्शनका महान् सौभाग्य तो                                                                               |
| पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेन॥ ४६          | हमें आज ही प्राप्त हुआ है॥ ४६॥<br>भगवन्! हम आपको साक्षात् परमात्मतत्त्व                                                            |
|                                           | ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध                                                                                               |
| तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं       | सत्त्वमय विग्रहसे अपने इन भक्तोंको आनन्दित कर                                                                                      |
| तत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्।      | रहे हैं। आपकी इस सगुण-साकार मूर्तिको राग और<br>अहंकारसे मुक्त मुनिजन आपकी कृपादृष्टिसे प्राप्त                                     |
| यत्तेऽनुतापविदितैर्दृढभिक्तयोगै-          | हुए सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा अपने हृदयमें उपलब्ध                                                                                   |
| रुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा:॥ ४७ | करते हैं॥ ४७॥<br>प्रभो! आपका सुयश अत्यन्त कीर्तनीय और                                                                              |
|                                           | सांसारिक दु:खोंकी निवृत्ति करनेवाला है। आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले जो महाभाग आपकी                                                |
| नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं       | कथाओंके रसिक हैं, वे आपके आत्यन्तिक प्रसाद                                                                                         |
| किन्त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते।     | मोक्षपदको भी कुछ अधिक नहीं गिनते; फिर जिन्हें                                                                                      |
| येऽङ्ग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः         | आपकी जरा-सी टेढ़ी भौंह ही भयभीत कर देती है,<br>उन इन्द्रपद आदि अन्य भोगोंके विषयमें तो कहना                                        |
| कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः ॥ ४८      | ही क्या है॥४८॥                                                                                                                     |

[अ० १६ 382 श्रीमद्भागवत कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नः स्ता-भगवन्! यदि हमारा चित्त भौरेकी तरह आपके चरणकमलोंमें ही रमण करता रहे, हमारी वाणी च्चेतोऽलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत। तुलसीके समान आपके चरणसम्बन्धसे ही सुशोभित वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः हो और हमारे कान आपकी सुयश-सुधासे परिपूर्ण रहें पूर्वेत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः॥ ४९ तो अपने पापोंके कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियोंमें हो जाय-इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है॥ ४९॥ विपुलकीर्ति प्रभो! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको बड़ा ही सुख मिला है; विषयासक्त अजितेन्द्रिय प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपं पुरुषोंके लिये इसका दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दुशो नः। है। आप साक्षात् भगवान् हैं और इस प्रकार स्पष्टतया डदं भगवते नम इद्विधेम हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः ॥ ५० करते हैं॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययोः सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्याय:॥१५॥ अथ षोडशोऽध्यायः जय-विजयका वैकुण्ठसे पतन श्रीब्रह्माजीने कहा—देवगण! जब योग-ब्रह्मोवाच निष्ठ सनकादि मुनियोंने इस प्रकार स्तुति की, तब इति तद् गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम्। वैकुण्ठ-निवास श्रीहरिने उनकी प्रशंसा करते हुए प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः॥ यह कहा॥१॥ श्रीभगवान्ने कहा — मुनिगण! ये जय-विजय श्रीभगवानुवाच मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवा न करके एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च। आपका बहुत बड़ा अपराध किया है॥ २॥ आपलोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं; अत: इस प्रकार मेरी ही कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्वक्रातामतिक्रमम्।। अवज्ञा करनेके कारण आपने इन्हें जो दण्ड दिया यस्त्वेतयोधृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतैः। है, वह मुझे भी अभिमत है॥ ३॥ ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं; मेरे अनुचरोंके द्वारा आपलोगोंका जो स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्॥ तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हि मे। मानता हूँ। इसलिये मैं आपलोगोंसे प्रसन्नताकी तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्कृताः ॥ भिक्षा माँगता हूँ॥४॥ सेवकोंके अपराध करनेपर

यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि।

सोऽसाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचिमवामयः॥

संसार उनके स्वामीका ही नाम लेता है। वह अपयश

उसकी कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है,

जैसे त्वचाको चर्मरोग॥५॥

| अ० १६ ] तृतीय                                                                      | स्कन्ध ३१३                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्यामृतामलयशःश्रवणावगाहः<br>सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः।                    | मेरी निर्मल सुयश-सुधामें गोता लगानेसे<br>चाण्डालपर्यन्त सारा जगत् तुरंत पवित्र हो जाता है,<br>इसीलिये मैं 'विकुण्ठ' कहलाता हूँ। किन्तु यह                     |
| सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्ति-                                                 | पवित्र कीर्ति मुझे आपलोगोंसे ही प्राप्त हुई है।<br>इसलिये जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह                                                                  |
| श्छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम् ॥ ६<br>यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं      | मेरी भुजा ही क्यों न हो—मैं उसे तुरन्त काट डालूँगा॥६॥ आपलोगोंकी सेवा करनेसे ही मेरी                                                                           |
| सद्यःक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्।                                                   | चरणरजको ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे<br>पापोंको तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसा<br>सुन्दर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहनेपर भी                |
| न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः<br>प्रेक्षालवार्थं इतरे नियमान् वहन्ति॥ ७     | लक्ष्मीजी मुझे एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़तीं—<br>यद्यपि इन्हींके लेशमात्र कृपाकटाक्षके लिये अन्य                                                             |
| नाहं तथाद्मि यजमानहविर्विताने                                                      | ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके नियमों एवं व्रतोंका<br>पालन करते हैं॥७॥ जो अपने सम्पूर्ण कर्मफल मुझे                                                            |
| श्च्योतद्घृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन।<br>यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं            | अर्पणकर सदा सन्तुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण<br>ग्रास-ग्रासपर तृप्त होते हुए घीसे तर तरह-तरहके<br>पकवानोंका जब भोजन करते हैं, तब उनके मुखसे             |
| तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः॥ ८                                                | मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञमें अग्निरूप मुखसे<br>यजमानकी दी हुई आहुतियोंको ग्रहण करके नहीं                                                              |
| येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग-<br>मायाविभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः।                | होता॥८॥ योगमायाका अखण्ड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदकरूपिणी गंगाजी                                                                             |
| विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः                                                | चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले भगवान् शंकरके<br>सहित समस्त लोकोंको पवित्र करती हैं। ऐसा परम<br>पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र                 |
| सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्॥ ९                                                 | चरण-रजको अपने मुकुटपर धारण करता हूँ, उन<br>ब्राह्मणोंके कर्मको कौन नहीं सहन करेगा॥९॥                                                                          |
| ये मे तनूर्द्विजवरान्दुहतीर्मदीया<br>भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या।              | ब्राह्मण, दूध देनेवाली गौएँ और अनाथ प्राणी—ये मेरे<br>ही शरीर हैं। पापोंके द्वारा विवेकदृष्टि नष्ट हो जानेके                                                  |
| द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान्                                            | कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें<br>मेरे द्वारा नियुक्त यमराजके गृध्र-जैसे दूत—जो सर्पके<br>समान क्रोधी हैं—अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी         |
| गृध्रा रुषा मम कुषन्त्यधिदण्डनेतुः ॥ १०<br>ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोऽर्चयन्त- | चोंचोंसे नोचते हैं॥१०॥ ब्राह्मण तिरस्कारपूर्वक<br>कटुभाषण भी करे, तो भी जो उसमें मेरी भावना                                                                   |
| स्तुष्यद्धृदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्ताः ।                                           | करके प्रसन्नचित्तसे तथा अमृतभरी मुसकानसे युक्त मुखकमलसे उसका आदर करते हैं तथा जैसे रूठे हुए                                                                   |
| वाण्यानुरागकलयाऽऽत्मजवद् गृणन्तः<br>सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः॥ ११             | पिताको पुत्र और आपलोगोंको मैं मनाता हूँ, उसी<br>प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनोंसे प्रार्थना करते हुए उन्हें<br>शान्त करते हैं, वे मुझे अपने वशमें कर लेते हैं॥ ११॥ |
| /111 -1 / -10/1 -110/3 -10/1/11 11 / /                                             | िराम्य नरस्य छ। न गुरा नाना नरान नर सम ७॥ १८॥                                                                                                                 |

श्रीमद्भागवत [अ० १६ ४१६ मेरे इन सेवकोंने मेरा अभिप्राय न समझकर ही तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ आपलोगोंका अपमान किया है। इसलिये मेरे अनुरोधसे युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः। आप केवल इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह भ्यो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे निर्वासनकाल शीघ्र ही समाप्त हो जाय, ये अपने यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः॥ १२ अपराधके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आयें॥१२॥ श्रीब्रह्माजी कहते हैं—देवताओ! सनकादि मुनि ब्रह्मोवाच क्रोधरूप सर्पसे डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अन्त:करणको प्रकाशित करनेवाली भगवान्की मन्त्रमयी अथ तस्योशतीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम्। सुमधुर वाणी सुनते-सुनते तृप्त नहीं हुआ॥१३॥ नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत॥ १३ भगवानुकी उक्ति बडी ही मनोहर और थोडे अक्षरोंवाली थी; किन्तु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गम्भीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थगह्नराम्। और विचार करनेपर भी वे यह न जान सके कि विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तिच्चिकीर्षितम्॥ १४ भगवान् क्या करना चाहते हैं॥१४॥ भगवान्की इस अद्भुत उदारताको देखकर वे बहुत आनन्दित हुए और उनका अंग-अंग पुलकित ते योगमाययाऽऽरब्धपारमेष्ठ्यमहोदयम्। हो गया। फिर योगमायाके प्रभावसे अपने परम प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः ॥ १५ ऐश्वर्यका प्रभाव प्रकट करनेवाले प्रभुसे वे हाथ जोडकर कहने लगे॥ १५॥ मुनियोंने कहा—स्वप्रकाश भगवन्! आप सर्वेश्वर ऋषय ऊचुः होकर भी जो यह कह रहे हैं कि 'यह आपने मुझपर न वयं भगवन् विद्यस्तव देव चिकीर्षितम्। बड़ा अनुग्रह किया' सो इससे आपका क्या अभिप्राय कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे॥ १६ है-यह हम नहीं जान सके हैं॥१६॥ प्रभो! आप ब्राह्मणोंके परम हितकारी हैं; इससे लोकशिक्षाके लिये आप भले ही ऐसा मानें कि ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो। ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव हैं। वस्तुत: तो ब्राह्मण तथा विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्॥१७ देवताओं के भी देवता ब्रह्मादिके भी आप ही आत्मा और आराध्यदेव हैं॥ १७॥ सनातनधर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव। अवतारोंद्वारा ही समय-समयपर उसकी रक्षा होती है धर्मस्य परमो गृह्यो निर्विकारो भवान्मतः॥ १८ तथा निर्विकारस्वरूप आप ही धर्मके परम गृह्य रहस्य हैं-यह शास्त्रोंका मत है॥ १८॥ आपकी कृपासे निवृत्तिपरायण योगीजन सहजमें ही मृत्युरूप संसारसागरसे तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्। पार हो जाते हैं; फिर भला, दूसरा कोई आपपर क्या योगिनः स भवान् किंस्विदनुगृह्येत यत्परैः ॥ १९ कुपा कर सकता है॥ १९॥

| अ० १६ ]                                | तृतीय स्कन्ध ३१५                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यै-        | भगवन्! दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण-<br>रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण करते हैं, वे                      |
| रर्थार्थिभि: स्वशिरसा धृतपादरेणु       | हैं।<br>लक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवामें लगी रहती हैं; सो                                                 |
| धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवदामधाम्नो      | ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान् भक्तजन आपके                                                               |
| लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयान              | पा। २० चरणोंपर जो नूतन तुलसीकी मालाएँ अर्पण करते हैं, उनपर गुंजार करते हुए भौंरोंके समान वे भी आपके     |
|                                        | पादपद्मोंको ही अपना निवासस्थान बनाना चाहती                                                              |
| यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां        | हैं॥ २०॥ किन्तु अपने पवित्र चरित्रोंसे निरन्तर सेवामें<br>तत्पर रहनेवाली उन लक्ष्मीजीका भी आप विशेष     |
| नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्ग           |                                                                                                         |
| स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजः पुनीतः       | प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही सम्पूर्ण भजनीय गुणोंके<br>आश्रय हैं; क्या जहाँ-तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणोंके |
| श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वा      | म्॥ २१ चरणोंमें लगनेसे पवित्र हुई मार्गकी धूलि और                                                       |
|                                        | श्रीवत्सका चिह्न आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या                                                          |
| धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभिः स्वैः | इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है ? ॥ २१ ॥                                                                     |
|                                        | भगवन्! आप साक्षात् धर्मस्वरूप हैं। आप<br>सत्यादि तीनों युगोंमें प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते हैं तथा    |
| पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम        | म्। बित्याद ताना युगाम प्रत्यक्षरूपस विध्वमान रहत हे तथा<br>ब्राह्मण और देवताओंके लिये तप, शौच और दया—  |
| नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च           | अपने इन तीन चरणोंसे इस चराचर जगत्की रक्षा                                                               |
| सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्ट         |                                                                                                         |
|                                        | मूर्तिसे हमारे धर्मविरोधी रजोगुण-तमोगुणको दूर कर                                                        |
|                                        | दीजिये॥ २२॥ देव! यह ब्राह्मणकुल आपके द्वारा                                                             |
| न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं     | अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात् धर्मरूप होकर भी                                                          |
| गोप्ता वृषः स्वर्हणेन ससूनृतेन         | आप सुमधुर वाणी और पूजनादिके द्वारा इस उत्तम<br>न।<br>कुलकी रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ        |
| तह्येंव नङ्क्ष्यित शिवस्तव देव पन्था   | कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जाय; क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ                                                      |
|                                        | पुरुषोंके आचरणको ही प्रमाणरूपसे ग्रहण करता                                                              |
| लोकोऽग्रहीष्यदृषभस्य हि तत्प्रमाणग     | म् ॥ २३ है॥ २३॥ प्रभो! आप सत्त्वगुणकी खान हैं और सभी                                                    |
|                                        | जीवोंका कल्याण करनेके लिये उत्सुक हैं। इसीसे                                                            |
| तत्तेऽनभीष्टिमव सत्त्वनिधेर्विधित्सोः  | आप अपनी शक्तिरूप राजा आदिके द्वारा धर्मके<br>शत्रुओंका संहार करते हैं; क्योंकि वेदमार्गका उच्छेद        |
| क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारे       | ः। आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और                                                               |
| नैतावता त्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तु-     | जगत्प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणोंके प्रति इतने नम्र<br>रहते हैं, इससे आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती;     |
| स्तेज: क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोद      | <b>: ॥ २४</b> यह तो आपकी लीलामात्र है॥ २४॥                                                              |

[अ० १६ ३१६ श्रीमद्भागवत यं वानयोर्दममधीश भवान् विंधत्ते सर्वेश्वर! इन द्वारपालोंको आप जैसा उचित समझें वैसा दण्ड दें अथवा पुरस्काररूपमें इनकी वृत्ति वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्। बढ़ा दें-हम निष्कपटभावसे सब प्रकार आपसे अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां स दण्डो सहमत हैं अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरोंको शाप दिया है, इसके लिये हमींको उचित दण्ड दें; हमें येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्मिह किल्बिषेण॥ २५ वह भी सहर्ष स्वीकार है॥ २५॥ श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्ने कहा-मृनिगण! आपने इन्हें जो शाप दिया है—सच जानिये, वह मेरी ही प्रेरणासे एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे और संरम्भसम्भृतसमाध्यनुबद्धयोगौ । वहाँ क्रोधावेशसे बढ़ी हुई एकाग्रताके कारण सुदृढ़ भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः योगसम्पन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आयेंगे॥ २६॥ शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्राः॥ २६ श्रीब्रह्माजी कहते हैं—तदनन्तर उन मुनीश्वरोंने ब्रह्मोवाच नयनाभिराम भगवान् विष्णु और उनके स्वयंप्रकाश वैकुण्ठधामके दर्शन करके प्रभुकी परिक्रमा की और अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम्। उन्हें प्रणामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान्के वैकुण्ठं तद्धिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयम्प्रभम् <sup>३</sup>॥ २७ ऐश्वर्यका वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँसे लौट गये॥ २७-२८॥ फिर भगवानुने अपने अनुचरोंसे भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च। कहा, 'जाओ, मनमें किसी प्रकारका भय मत करो; प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम् ॥ २८ तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करनेमें समर्थ भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्। होकर भी ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता; क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है॥ २९॥ एक बार जब ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे॥ २९ में योगनिद्रामें स्थित हो गया था, तब तुमने द्वारमें एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा। प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया पुरापवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते॥ ३० था॥३०॥ अब दैत्ययोनिमें मेरे प्रति क्रोधाकार मिय संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्। वृत्ति रहनेसे तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥ ३१ फिर थोड़े ही समयमें मेरे पास लौट आओगे॥ ३१॥ द्वाःस्थावादिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणम्। द्वारपालोंको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवान्ने विमानोंकी श्रेणियोंसे सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न धाममें सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्णयमाविशत् ॥ ३२ प्रवेश किया॥ ३२॥ वे देवश्रेष्ठ जय-विजय तो ब्रह्म-तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः। शापके कारण उस अलंघनीय भगवद्धाममें ही श्रीहीन हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयौ॥ ३३ हो गये तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया॥ ३३॥ १. प्रा० पा०—विचष्टे। २. प्रा० पा०—निहित०। ३. प्रा० पा०—प्रभु:। ४. प्रा० पा०—भाव्य च।

| अ० १७] तृतीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा स्कन्ध ३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| तदा विकुण्ठधिषणात्तयोर्निपतमानयोः। हाहाकारो महानासीद्विमानाग्र्येषु पुत्रकाः॥ ३४ तावेव ह्यथुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः। दितेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्॥ ३५ तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः। आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सित॥ ३६ विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो योगेश्वरैरिप दुरत्यययोगमायः। क्षेमं विधास्यित स नो भगवांस्त्र्यधीश- स्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः॥ ३७ | महान् हाहाकार मच गया॥ ३४॥ इस समय दितिके गर्भमें स्थित जो कश्यपजीका उग्र तेज है, उसमें भगवान्के उन पार्षदप्रवरोंने ही प्रवेश किया है॥ ३५॥ उन दोनों असुरोंके तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान् ऐसा ही करना चाहते हैं॥ ३६॥ जो आदिपुरुष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण हैं, जिनकी योगमायाको बड़े-बड़े योगिजन भी बड़ी कठिनतासे पार कर पाते हैं—वे सत्त्वादि तीनों गुणोंके नियन्ता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषयमें हमारे विशेष विचार करनेसे क्या लाभ हो सकता है॥ ३७॥ |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्याय:॥१६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| मैत्रेय उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी! ब्रह्माजीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः।<br>ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः॥ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कहनेसे अन्धकारका कारण जानकर देवताओंकी<br>शंका निवृत्त हो गयी और फिर वे सब स्वर्गलोकको<br>लौट आये॥१॥ इधर दितिको अपने पतिदेवके<br>कथनानुसार पुत्रोंकी ओरसे उपद्रवादिकी आशंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी।<br>पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ॥ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बनी रहती थी। इसलिये जब पूरे सौ वर्ष बीत गये,<br>तब उस साध्वीने दो यमज (जुड़वे) पुत्र उत्पन्न<br>किये॥२॥ उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः।<br>दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः॥ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अन्तरिक्षमें अनेकों उत्पात होने लगे—जिनसे लोग<br>अत्यन्त भयभीत हो गये॥३॥ जहाँ–तहाँ पृथ्वी और<br>पर्वत काँपने लगे, सब दिशाओंमें दाह होने लगा।<br>जगह-जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रजञ्वलुः ।<br>सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः ॥ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | लगीं और आकाशमें अनिष्टसूचक धूमकेतु (पुच्छल<br>तारे) दिखायी देने लगे॥४॥ बार-बार सायँ-सायँ<br>करती और बड़े-बड़े वृक्षोंको उखाड़ती हुई बड़ी<br>विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ववौ वायुः सुदुःस्पर्शः फूत्कारानीरयन्मुहुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आँधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| उन्मूलयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः॥ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| ३१८ श्रीमद्भ                                                                                                                         | रागवत [ अ० १७                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उद्धसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे।<br>व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्॥ ६                                                   | बिजली जोर-जोरसे चमककर मानो खिलखिला<br>रही थी। घटाओंने ऐसा सघन रूप धारण किया कि<br>सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंके लुप्त हो जानेसे आकाशमें                                                                   |
| चुक्रोश विमना वार्धिरुदूर्मिः क्षुभितोदरः।<br>सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः॥ ७<br>मुहुः परिधयोऽभूवन् सराह्वोः शशिसूर्ययोः। | गहरा अँधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी<br>दिखायी न देता था॥६॥<br>समुद्र दु:खी मनुष्यकी भाँति कोलाहल करने<br>लगा, उसमें ऊँची-ऊँची तरंगें उठने लगीं और उसके<br>भीतर रहनेवाले जीवोंमें बड़ी हलचल मच गयी।  |
| निर्घाता रथनिर्ह्मदा विवरेभ्यः प्रजित्तरे॥ ८<br>अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम्।                                         | निदयों तथा अन्य जलाशयोंमें भी बड़ी खलबली मच<br>गयी और उनके कमल सूख गये॥७॥ सूर्य और<br>चन्द्रमा बार-बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर<br>अमंगलसूचक मण्डल बैठने लगे। बिना बादलोंके ही                 |
| सृगालोलूकटङ्कारैः प्रणेदुरिशवं शिवाः॥ ९<br>संगीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्।                                                         | गरजनेका शब्द होने लगा तथा गुफाओंमेंसे रथकी<br>घरघराहटका-सा शब्द निकलने लगा॥८॥ गाँवोंमें<br>गीदड़ और उल्लुओंके भयानक शब्दके साथ ही<br>सियारियाँ मुखसे दहकती हुई आग उगलकर बड़ा                           |
| व्यमुञ्जन् विविधा वाचो ग्रामिसंहास्ततस्ततः ॥ १०                                                                                      | अमंगल शब्द करने लगीं ॥ ९ ॥ जहाँ – तहाँ कुत्ते अपनी<br>गरदन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोनेके<br>समान भाँति–भाँतिके शब्द करने लगे ॥ १० ॥ विदुरजी!                                                        |
| खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्घन्तो धरातलम्।<br>खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन् वरूथशः॥ ११                                               | झुंड-के-झुंड गधे अपने कठोर खुरोंसे पृथ्वी खोदते<br>और रेंकनेका शब्द करते मतवाले होकर इधर-उधर<br>दौड़ने लगे॥ ११॥ पक्षी गधोंके शब्दसे डरकर रोते-                                                         |
| रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः।<br>घोषेऽरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत॥१२                                                      | चिल्लाते अपने घोंसलोंसे उड़ने लगे। अपनी खिरकोंमें<br>बँधे हुए और वनमें चरते हुए गाय-बैल आदि पशु<br>डरके मारे मल-मूत्र त्यागने लगे॥ १२॥ गौएँ ऐसी<br>डर गयीं कि दुहनेपर उनके थनोंसे खून निकलने लगा,      |
| गावोऽत्रसन्नसृग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः।<br>व्यरुदन्देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम्॥ १३                                          | बादल पीबकी वर्षा करने लगे, देवमूर्तियोंकी आँखोंसे<br>आँसू बहने लगे और आँधीके बिना ही वृक्ष उखड़-<br>उखड़कर गिरने लगे॥ १३॥ शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह<br>प्रबल होकर चन्द्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा |
| ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः ।<br>अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् ॥ १४                                            | बहुत-से नक्षत्रोंको लाँघकर वक्रगतिसे चलने लगे<br>तथा आपसमें युद्ध करने लगे॥ १४॥ ऐसे ही और भी<br>अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादिके सिवा और<br>सब जीव भयभीत हो गये तथा उन उत्पातोंका मर्म               |
| दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातानतत्तत्त्वविदः प्रजाः ।<br>ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् ॥ १५                                | न जाननेके कारण उन्होंने यही समझा कि अब<br>संसारका प्रलय होनेवाला है॥१५॥                                                                                                                                |

| अ० १७] तृतीय                                                                                                                           | स्कन्ध ३१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ।<br>ववृधातेऽश्मसारेण कायेनाद्रिपती इव॥१६                                                         | वे दोनों आदिदैत्य जन्मके अनन्तर शीघ्र ही<br>अपने फौलादके समान कठोर शरीरोंसे बढ़कर महान्<br>पर्वतोंके सदृश हो गये तथा उनका पूर्व पराक्रम भी<br>प्रकट हो गया॥१६॥ वे इतने ऊँचे थे कि उनके                                                                                                                                                 |
| दिविस्पृशौ हेमिकरीटकोटिभि-<br>र्निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ।<br>गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे<br>कट्या सुकाञ्च्यार्कमतीत्य तस्थतुः॥ १७ | सुवर्णमय मुकुटोंका अग्रभाग स्वर्गको स्पर्श करता था<br>और उनके विशाल शरीरोंसे सारी दिशाएँ आच्छादित<br>हो जाती थीं। उनकी भुजाओंमें सोनेके बाजूबंद<br>चमचमा रहे थे। पृथ्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते<br>थे, उससे भूकम्प होने लगता था और जब वे खड़े<br>होते थे, तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनीसे                                            |
| प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्<br>यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत।<br>तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा<br>यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः॥१८       | सुशोभित कमर अपने प्रकाशसे सूर्यको भी मात करती<br>थी॥ १७॥ वे दोनों यमज थे। प्रजापित कश्यपजीने<br>उनका नामकरण किया। उनमेंसे जो उनके वीर्यसे<br>दितिके गर्भमें पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम<br>हिरण्यकशिपु रखा और जो दितिके उदरसे पहले<br>निकला, वह हिरण्याक्षके नामसे विख्यात हुआ॥ १८॥<br>हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीके वरसे मृत्युभयसे मुक्त |
| चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोभ्यां ब्रह्मवरेण च।<br>वशे सपालाँल्लोकांस्त्रीनकुतोमृत्युरुद्धतः॥ १९                                              | हो जानेके कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने<br>अपनी भुजाओंके बलसे लोकपालोंके सहित तीनों<br>लोकोंको अपने वशमें कर लिया॥१९॥ वह अपने<br>छोटे भाई हिरण्याक्षको बहुत चाहता था और वह भी                                                                                                                                                        |
| हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्।<br>गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम्॥ २०                                          | सदा अपने बड़े भाईका प्रिय कार्य करता रहता था।<br>एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथमें गदा लिये युद्धका<br>अवसर ढूँढ़ता हुआ स्वर्गलोकमें जा पहुँचा॥२०॥<br>उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरोंमें सोनेके                                                                                                                                           |
| तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरम्।<br>वैजयन्त्या स्त्रजा जुष्टमंसन्यस्तमहागदम्॥ २१                                                 | नूपुरोंकी झनकार हो रही थी, गलेमें विजयसूचक<br>माला धारण की हुई थी और कंधेपर विशाल गदा<br>रखी हुई थी॥ २१॥ उसके मनोबल, शारीरिक बल<br>तथा ब्रह्माजीके वरने उसे मतवाला कर रखा था;                                                                                                                                                          |
| मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम् ।<br>भीता निलिल्यिरे देवास्तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः॥ २२                                               | इसिलये वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था।<br>उसे देखकर देवतालोग डरके मारे वैसे ही जहाँ-तहाँ<br>छिप गये, जैसे गरुड़के डरसे साँप छिप जाते<br>हैं॥ २२॥ जब दैत्यराज हिरण्याक्षने देखा कि मेरे<br>तेजके सामने बड़े-बड़े गर्वीले इन्द्रादि देवता भी छिप                                                                                  |
| स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्।<br>सेन्द्रान्देवगणान् क्षीबानपश्यन् व्यनदद् भृशम्॥ २३                                   | तजक सामन बड़-बड़ गवाल इन्द्रादि दवता भा छिप<br>गये हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार-<br>बार भयंकर गर्जना करने लगा॥ २३॥                                                                                                                                                                                                         |

370 श्रीमद्भागवत [ अ० १७ फिर वह महाबली दैत्य वहाँसे लौटकर जलक्रीडा ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनम्। करनेके लिये मतवाले हाथीके समान गहरे समुद्रमें विजगाहे महासत्त्वो वार्धि मत्त इव द्विप:॥ २४ घुस गया, जिसमें लहरोंकी बड़ी भयंकर गर्जना हो तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका रही थी॥ २४॥ ज्यों ही उसने समुद्रमें पैर रखा कि यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः। डरके मारे वरुणके सैनिक जलचर जीव हकबका अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा गये और किसी प्रकारकी छेड़छाड़ न करनेपर भी वे उसकी धाकसे ही घबराकर बहुत दूर भाग प्रधर्षिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः॥२५ गये॥ २५॥ महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षांतक स वर्षपूगानुदधौ महाबल-समुद्रमें ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षीको न श्चरन्महोर्मीञ्छ्वसनेरितान्मुहः । पाकर बार-बार वायुवेगसे उठी हुई उसकी प्रचण्ड मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी-तरंगोंपर ही अपनी लोहमयी गदाको आजमाता रहा। मासेदिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः॥ २६ इस प्रकार घूमते-घूमते वह वरुणकी राजधानी विभावरीपुरीमें जा पहुँचा॥ २६॥ वहाँ पाताललोकके तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं स्वामी, जलचरोंके अधिपति वरुणजीको देखकर यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्। उसने उनकी हँसी उडाते हुए नीच मनुष्यकी भाँति स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव-प्रणाम किया और कुछ मुसकराते हुए व्यंगसे कहा-ज्जगाद मे देह्यधिराज संयुगम्॥ २७ 'महाराज! मुझे युद्धकी भिक्षा दीजिये॥ २७॥ प्रभो! त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छुवा आप तो लोक-पालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपनेको बाँका वीर समझते थे, उनके वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्। वीर्यमदको भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् बार आपने संसारके समस्त दैत्य-दानवोंको जीतकर यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो॥ २८ राजसूययज्ञ भी किया था'॥ २८॥ एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा उस मदोन्मत्त शत्रुके इस प्रकार बहुत उपहास दुढं प्रलब्धो भगवानपां पति:। करनेसे भगवान् वरुणको क्रोध तो बहुत आया, किंत् अपने बुद्धिबलसे वे उसे पी गये और बदलेमें उससे रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया कहने लगे—'भाई! हमें तो अब युद्धादिका कोई चाव व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्॥२९ नहीं रह गया है॥ २९॥ भगवान् पुराणपुरुषके सिवा पश्यामि नान्यं पुरुषात्पुरातनाद् हमें और कोई ऐसा दीखता भी नहीं जो तुम-जैसे यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्। रणकुशल वीरको युद्धमें सन्तुष्ट कर सके। दैत्यराज! आराधियष्यत्यसुरर्षभेहि तं तुम उन्हींके पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम-जैसे वीर उन्हींका गुणगान किया करते मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः॥ ३० हैं॥ ३०॥ वे बडे वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जायगी और तुम कुत्तोंसे शयिष्यसे वीरशये श्वभिर्वृत:। घिरकर वीरशय्यापर शयन करोगे। वे तुम-जैसे यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये दुष्टोंको मारने और सत्पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये **रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया॥३१** अनेक प्रकारके रूप धारण किया करते हैं'॥३१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्याय:॥ १७॥ अ० १८] तृतीय स्कन्ध 378 अथाष्टादशोऽध्याय: हिरण्याक्षके साथ वराहभगवान्का युद्ध मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा — तात! वरुणजीकी यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बडा प्रसन्न हुआ। उसने तदेवमाकण्र्य जलेशभाषितं उनके इस कथनपर कि 'तू उनके हाथसे मारा जायगा' महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः। कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारदजीसे श्रीहरिका हरेर्विदित्वा गतिमङ्ग नारदाद् पता लगाकर रसातलमें पहुँच गया॥१॥ वहाँ उसने रसातलं निर्विविशे त्वरान्वित:॥ विश्वविजयी वराहभगवानुको अपनी दाढोंकी नोकपर पृथ्वीको ऊपरकी ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने ददर्श तत्राभिजितं धराधरं लाल-लाल चमकीले नेत्रोंसे उसके तेजको हरे लेते प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्या थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हँस पडा और मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोऽरुणश्रिया बोला, 'अरे! यह जंगली पशु यहाँ जलमें कहाँसे जहास चाहो वनगोचरो मृगः॥ आया'॥ २ ॥ फिर वराहजीसे कहा, 'अरे नासमझ! आहैनमेह्यज्ञ महीं विमुञ्ज नो इधर आ, इस पृथ्वीको छोड़ दे; इसे विश्वविधाता ब्रह्माजीने हम रसातलवासियोंके हवाले कर दिया है। रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता। रे सुकररूपधारी सुराधम! मेरे देखते-देखते तू इसे

न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते II 3 त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। योगमायाबलमल्पपौरुषं त्वां संस्थाप्य मृढ प्रमृजे सुहृच्छुचः॥ ४ त्विय संस्थिते गदया शीर्णशीर्ष-

हरन्त्यृषयो ये च देवाः

तुद्यमानोऽरिदुरुक्ततोमरै-

मृषन्निरगादम्बुमध्याद्

निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो

बलिं

स

तोदं

तं

ण्यसमद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्। र्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्।

जायँगे'॥५॥ स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमुलाः॥ ५ हिरण्याक्ष भगवान्को दुर्वचन-बाणोंसे छेदे जा रहा था; परन्तु उन्होंने दाँतकी नोकपर स्थित पृथ्वीको भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जलसे उसी प्रकार बाहर निकल आये, जैसे ग्राहकी चोट खाकर हथिनीसहित गजराज॥६॥ जब उसकी चुनौतीका ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः॥ ६ कोई उत्तर न देकर वे जलसे बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गजका पीछा करता है, उसी प्रकार पीले हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झष:। केश और तीखी दाढ़ोंवाले उस दैत्यने उनका पीछा

लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकता॥३॥ तु मायासे

लुक-छिपकर ही दैत्योंको जीत लेता और मार

डालता है। क्या इसीसे हमारे शत्रुओंने हमारा नाश करानेके लिये तुझे पाला है? मूढ़! तेरा बल तो

योगमाया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है।

आज तुझे समाप्तकर मैं अपने बन्धुओंका शोक दूर

करूँगा॥४॥ जब मेरे हाथसे छूटी हुई गदाके प्रहारसे

सिर फट जानेके कारण तू मर जायगा, तब तेरी आराधना करनेवाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब

भी जड़ कटे हुए वृक्षोंकी भाँति स्वयं ही नष्ट हो

[अ० १८ 377 श्रीमद्भागवत करालदंष्ट्रोऽशनिनिः स्वनोऽब्रवीद् किया तथा वज्रके समान कड़ककर वह कहने लगा, 'तुझे भागनेमें लज्जा नहीं आती? सच है, असत् गतिह्यां किं त्वसतां विगर्हितम्॥ ७ पुरुषोंके लिये कौन-सा काम न करनेयोग्य है?'॥७॥ स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे भगवान्ने पृथ्वीको ले जाकर जलके ऊपर विन्यस्य तस्यामदधात्स्वसत्त्वम्। व्यवहारयोग्य स्थानमें स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधारशक्तिका संचार किया। उस समय अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनै-हिरण्याक्षके सामने ही ब्रह्माजीने उनकी स्तुति की रापूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोऽरेः॥ ८ और देवताओंने फूल बरसाये॥८॥तब श्रीहरिने बड़ी परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं भारी गदा लिये अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्षसे, जो महागदं काञ्चनचित्रदंशम्। सोनेके आभूषण और अद्भुत कवच धारण किये था तथा अपने कट्वाक्योंसे उन्हें निरन्तर मर्माहत कर रहा मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः था, अत्यन्त क्रोधपूर्वक हँसते हुए कहा॥९॥ प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे॥ ९ श्रीभगवान्ने कहा - अरे! सचमुच ही हम श्रीभगवानुवाच जंगली जीव हैं, जो तुझ-जैसे ग्रामसिंहों (कृत्तों)-को ढूँढते फिरते हैं। दुष्ट! वीर पुरुष तुझ-जैसे मृत्युपाशमें सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा बँधे हुए अभागे जीवोंकी आत्मश्लाघापर ध्यान नहीं युष्मद्विधान्मृगये ग्रामसिंहान्। देते॥ १०॥ हाँ, हम रसातलवासियोंकी धरोहर चुराकर न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा और लज्जा छोडकर तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये हैं। हममें ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे-जैसे विकत्थनं तव गृह्णन्त्यभद्र॥१० अद्वितीय वीरके सामने युद्धमें ठहर सकें। फिर भी हम एते वयं न्यासहरा रसौकसां जैसे-तैसे तेरे सामने खड़े हैं; तुझ-जैसे बलवानोंसे वैर गतिह्यो गदया द्रावितास्ते। बाँधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं?॥ ११॥ तू पैदल वीरोंका सरदार है, इसलिये अब नि:शंक होकर— तिष्ठामहेऽथापि कथञ्चिदाजौ उधेड्-बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करनेका प्रयत्न कर स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वैरम्॥ ११ और हमें मारकर अपने भाई-बन्धुओंके आँसू पोंछ। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञाका पालन घटस्व नोऽस्वस्तय आश्वनृहः। नहीं करता, वह असभ्य है-भले आदिमयोंमें बैठने लायक नहीं है॥ १२॥ संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रु स्वकानां मैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! जब भगवान्ने यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः॥ १२ रोषसे उस दैत्यका इस प्रकार खूब उपहास और मैत्रेय उवाच तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाये जाते सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा भृशम्। हुए सर्पके समान क्रोधसे तिलमिला उठा॥१३॥ वह खीझकर लम्बी-लम्बी साँसें लेने लगा, उसकी आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानोऽहिराडिव॥ १३ इन्द्रियाँ क्रोधसे क्षुब्ध हो उठीं और उस दुष्ट सृजन्नमर्षितः श्वासान्मन्युप्रचलितेन्द्रियः। दैत्यने बड़े वेगसे लपककर भगवान्पर गदाका आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम्॥ १४ प्रहार किया॥ १४॥

| अ० १८] तृतीय                                                                                                                              | स्कन्ध ३२३                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि।<br>अवञ्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकम्॥ १५                                                          | किन्तु भगवान्ने अपनी छातीपर चलायी हुई<br>शत्रुकी गदाके प्रहारको कुछ टेढ़े होकर बचा लिया—<br>ठीक वैसे ही, जैसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके आक्रमणसे                                                                                                                                                   |
| पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः।<br>अभ्यधावद्धरिः क्रुद्धः संरम्भाद्दष्टदच्छदम्॥ १६                                               | अपनेको बचा लेता है॥ १५॥ फिर जब वह क्रोधसे<br>होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार-बार घुमाने लगा,<br>तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेगसे उसकी ओर<br>झपटे॥ १६॥ सौम्यस्वभाव विदुरजी! तब प्रभुने शत्रुकी                                                                                                        |
| ततश्च गदयारातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः।<br>आजघ्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदोऽहनत्॥ १७                                                  | दायीं भौंहपर गदाकी चोट की, किन्तु गदायुद्धमें<br>कुशल हिरण्याक्षने उसे बीचमें ही अपनी गदापर ले<br>लिया॥१७॥ इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष                                                                                                                                                       |
| एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च।<br>जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः॥ १८                                                    | एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त क्रुद्ध होकर<br>आपसमें अपनी भारी गदाओंसे प्रहार करने लगे॥ १८॥<br>उस समय उन दोनोंमें ही जीतनेकी होड़ लग गयी,                                                                                                                                                   |
| तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः<br>क्षतास्त्रवघ्राणविवृद्धमन्य्वोः ।<br>विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया<br>व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः॥ १९ | दोनोंके ही अंग गदाओंकी चोटोंसे घायल हो गये थे,<br>अपने अंगोंके घावोंसे बहनेवाले रुधिरकी गन्धसे<br>दोनोंका ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह-<br>तरहके पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौके लिये<br>आपसमें लड़नेवाले दो साँडोंके समान उन दोनोंमें<br>एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा भयंकर युद्ध |
| दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया-<br>गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः ।<br>कौरव्य मह्यां द्विषतोर्विमर्दनं<br>दिदृक्षुरागादृषिभिर्वृतः स्वराट्॥ २०        | हुआ॥ १९॥ विदुरजी! जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और<br>मायासे वराहरूप धारण करनेवाले भगवान् यज्ञमूर्ति<br>पृथ्वीके लिये द्वेष बाँधकर युद्ध करने लगे, तब उसे<br>देखनेके लिये वहाँ ऋषियोंके सहित ब्रह्माजी आये॥ २०॥<br>वे हजारों ऋषियोंसे घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा                                    |
| आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसं<br>कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम् ।<br>विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणी-                                                 | कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भयका नाम भी<br>नहीं है, वह मुकाबला करनेमें भी समर्थ है और उसके<br>पराक्रमको चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे<br>भगवान् आदिसूकररूप नारायणसे इस प्रकार कहने                                                                                                    |
| र्जगाद नारायणमादिसूकरम्॥ २१<br>ब्रह्मोवाच<br>एष ते देव देवानामङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम्।<br>विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्॥ २२          | लगे॥ २१॥  श्रीब्रह्माजीने कहा—देव! मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवोंको बहुत ही हानि पहुँचानेवाला, दु:खदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिये यह            |
| आगस्कृद्धयकृहुष्कृदस्मद्राद्धवरोऽसुरः ।<br>अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः॥ २३                                                          | महाकण्टक अपना मुकाबला करनेवाले वीरकी खोजमें<br>समस्त लोकोंमें घूम रहा है॥ २२-२३॥                                                                                                                                                                                                                 |

श्रीमद्भागवत 328 ्ञ० १९ यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमण्डी और मैनं मायाविनं दूप्तं निरङ्कुशमसत्तमम्। निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सॉंपसे आक्रीड बालवद्देव यथाऽऽशीविषमुत्थितम् ॥ २४ खेलता है; वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें॥ २४॥ देव! अच्युत! जबतक यह दारुण दैत्य अपनी बल-न यावदेष वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुण:। वृद्धिकी वेलाको पाकर प्रबल हो, उससे पहले-पहले स्वां देव मायामास्थाय तावज्जह्यघमच्युत॥ २५ ही आप अपनी योगमायाको स्वीकार करके इस पापीको मार डालिये॥ २५॥ प्रभो! देखिये, लोकोंका संहार करनेवाली सन्ध्याकी भयंकर वेला आना ही एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो। चाहती है। सर्वात्मन्! आप उससे पहले ही इस असुरको उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह॥ २६ मारकर देवताओंको विजय प्रदान कीजिये॥ २६॥ इस समय अभिजित् नामक मंगलमय मुहूर्तका भी योग आ अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात्। गया है। अत: अपने सुहृद् हमलोगोंके कल्याणके लिये शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्यसे निपट लीजिये॥ २७॥ शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्॥ २७ प्रभो! इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हमलोगोंके बडे भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने कालरूप आपके पास दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयम्। आ पहुँचा है। अब आप युद्धमें बलपूर्वक इसे मारकर विक्रम्यैनं मुधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मिण ॥ २८ लोकोंको शान्ति प्रदान कीजिये॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधेऽष्टादशोऽध्याय:॥ १८॥ अथैकोनविंशोऽध्याय: हिरण्याक्षवध मैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! ब्रह्माजीके ये मैत्रेय उवाच कपटरहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान्ने उनके अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः। भोलेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्षके द्वारा प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्॥ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली॥१॥ फिर उन्होंने δ झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रुकी ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तमकुतोभयम्। ठुड्डीपर गदा मारी। किन्तु हिरण्याक्षकी गदासे टकराकर जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः॥ वह गदा भगवानुके हाथसे छूट गयी और चक्कर 7 काटती हुई जमीनपर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात्। यह बड़ी अद्भुत-सी घटना हुई॥ २-३॥ उस समय विघूर्णितापतद्रेजे तदद्भुतिमवाभवत्॥ शत्रुपर वार करनेका अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्षने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्धधर्मका पालन करते स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम्। हुए उनपर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान्का मानयन् स मुधे धर्मं विष्वक्सेनं प्रकोपयन्॥ क्रोध बढ़ानेके लिये ही ऐसा किया था॥४॥

| अ० १९ ] तृतीय                                                                     | स्कन्ध ३२५                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते।<br>मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद्विभुः॥ ५ | गदा गिर जानेपर और लोगोंका हाहाकार बंद<br>हो जानेपर प्रभुने उसकी धर्मबुद्धिकी प्रशंसा की और<br>अपने सुदर्शनचक्रका स्मरण किया॥५॥ |
| तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन                                                     | चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान्के हाथमें<br>घूमने लगा। किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम                                  |
| स्वपार्षदमुख्येन विषज्जमानम्।                                                     | हिरण्याक्षके साथ विशेषरूपसे क्रीडा करने लगे। उस                                                                                |
| चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां                                                     | समय उनके प्रभावको न जाननेवाले देवताओंके<br>ये विचित्र वचन सुनायी देने लगे—'प्रभो! आपकी                                         |
| तत्रास्मासन् स्वस्ति तेऽमुं जहीति॥ ६                                              | जय हो; इसे और न खेलाइये, शीघ्र ही मार डालिये'॥ ६॥<br>जब हिरण्याक्षने देखा कि कमल–दल–लोचन श्रीहरि                               |
| स तं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो                                                      | उसके सामने चक्र लिये खड़े हैं, तब उसकी सारी                                                                                    |
| व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम्।                                                        | इन्द्रियाँ क्रोधसे तिलमिला उठीं और वह लम्बी साँसें लेता हुआ अपने दाँतोंसे होठ चबाने लगा॥७॥ उस                                  |
| विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो                                                   | समय वह तीखी दाढ़ोंवाला दैत्य, अपने नेत्रोंसे इस<br>प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान्को                                   |
| रुषा स्वदन्तच्छदमादशच्छ्वसन्॥ ७                                                   | भस्म कर देगा। उसने उछलकर 'ले, अब तू नहीं बच                                                                                    |
| करालदंष्ट्रश्चक्षुभ्यां सञ्चक्षाणो दहन्निव।                                       | सकता' इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरिपर गदासे<br>प्रहार किया॥८॥ साधुस्वभाव विदुरजी! यज्ञमूर्ति                                   |
| अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम्॥ ८                                         | श्रीवराहभगवान्ने शत्रुके देखते-देखते लीलासे ही                                                                                 |
| पदा सव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः।                                             | अपने बायें पैरसे उसकी वह वायुके समान वेगवाली<br>गदा पृथ्वीपर गिरा दी और उससे कहा, 'अरे दैत्य!                                  |
| लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्वातरंहसम्॥ ९                                           | तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिये अपना शस्त्र उठा<br>ले और एक बार फिर वार कर।' भगवान्के इस                                        |
| आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषिस ।                                             | प्रकार कहनेपर उसने फिर गदा चलायी और बड़ी<br>भीषण गर्जना करने लगा॥९-१०॥ गदाको अपनी                                              |
| इत्युक्तः सतदा भूयस्ताडयन् व्यनदद् भृशम्॥ १०                                      | ओर आते देखकर भगवान्ने, जहाँ खड़े थे वहींसे,                                                                                    |
| तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः।                                            | उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे<br>गरुड साँपिनको पकड़ ले॥ ११॥                                                      |
| जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम् ॥ ११                                   | अपने उद्यमको इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस<br>महादैत्यका घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज                                           |
| स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः।                                                | नष्ट हो गया। अबकी बार भगवान्के देनेपर उसने                                                                                     |
| नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः॥१२                                           | उस गदाको लेना न चाहा॥ १२॥ किंतु जिस प्रकार<br>कोई ब्राह्मणके ऊपर निष्फल अभिचार (मारणादि                                        |
| जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलनलोलुपम्।                                          | प्रयोग) करे—मूठ आदि चलाये, वैसे ही उसने                                                                                        |
| यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा॥ १३                                            | श्रीयज्ञपुरुषपर प्रहार करनेके लिये एक प्रज्वलित<br>अग्निके समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया॥१३॥                                   |

श्रीमद्भागवत [अ०१९ ३२६ महाबली हिरण्याक्षका अत्यन्त वेगसे छोड़ा हुआ वह तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं तेजस्वी त्रिशुल आकाशमें बडी तेजीसे चमकने लगा। चकासदन्तः ख उदीर्णदीधिति। तब भगवानुने उसे अपनी तीखी धारवाले चक्रसे इस चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना प्रकार काट डाला, जैसे इन्द्रने गरुडजीके छोडे हुए तेजस्वी पंखको काट डाला था \* ॥ १४ ॥ भगवान्के हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्त्रमुज्झितम्॥ १४ चक्रसे अपने त्रिशूलके बहुत-से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वृणे स्वशूले बहुधारिणा हरे: वक्ष:स्थलपर, जिसपर श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित है, प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत्। कसकर घूँसा मारा और फिर बड़े जोरसे गरजकर अन्तर्धान हो गया॥१५॥ प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्टिना विद्रजी! जैसे हाथीपर पुष्पमालाकी चोटका नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः॥ १५ कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुँसा मारनेसे भगवान् आदिवराह तनिक भी टस-से-तेनेत्थमाहतः क्षत्तर्भगवानादिसूकरः। मस नहीं हुए॥१६॥ तब वह महामायावी दैत्य नाकम्पत मनाक् क्वापि स्त्रजा हत इव द्विप: ॥ १६ मायापित श्रीहरिपर अनेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ। और समझने लगी कि अब संसारका प्रलय होनेवाला है॥ १७॥ बडी प्रचण्ड आँधी चलने लगी, जिसके यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्॥ १७ कारण धूलसे सब ओर अन्धकार छा गया। सब प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमैरयन्। ओरसे पत्थरोंकी वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पडते थे मानो किसी क्षेपणयन्त्र (गुलेल)-से फेंके जा रहे दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव॥ १८ हों॥ १८॥ बिजलीकी चमचमाहट और कड़कके द्यौर्नष्टभगणाभ्रौघैः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः। साथ बादलोंके घिर आनेसे आकाशमें सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह छिप गये तथा उनसे निरन्तर पीब, केश, वर्षद्भिः पूयकेशासृग्विण्मूत्रास्थीनि चासकृत्।। १९ रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हिंडुयोंकी वर्षा होने लगी॥ १९॥ विदुरजी! ऐसे-ऐसे पहाड़ दिखायी देने लगे, जो गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचोऽनघ। तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्र बरसा रहे थे। हाथमें दिग्वाससो यातुधान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः ॥ २० त्रिशुल लिये बाल खोले नंगी राक्षसियाँ दीखने लगीं॥ २०॥ बहुत-से पैदल, घुड़सवार, रथी और बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्त्यश्वरथकुञ्जरैः। हाथियोंपर चढे सैनिकोंके साथ आततायी यक्ष-आततायिभिरुत्सुष्टा हिंस्रा वाचोऽतिवैशसाः ॥ २१ राक्षसोंका 'मारो-मारो, काटो-काटो' ऐसा अत्यन्त क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनायी देने लगा॥ २१॥ प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया-जालका सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्त दियतं त्रिपात्।। २२ नाश करनेके लिये यज्ञमूर्ति भगवान् वराहने अपना \* एक बार गरुडजी अपनी माता विनताको सर्पोंकी माता कद्रूके दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये देवताओंके पाससे अमृत छीन लाये थे। तब इन्द्रने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा। इन्द्रका वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसिलये उसका मान रखनेके लिये गरुडजीने अपना एक पर गिरा दिया। उसे उस वज़ने काट डाला।

| अ० १९] तृतीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्कन्ध ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः। स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चासृक् प्रसुस्रुवे॥ २३ विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्। रुषोपगूहमानोऽमुं ददृशेऽवस्थितं बहिः॥ २४ तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः। करेण कर्णमूलेऽहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः॥ २५ स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः। | प्रिय सुदर्शनचक्र छोड़ा॥ २२॥ उस समय अपने<br>पितका कथन स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा<br>काँप उठा और उसके स्तनोंसे रक्त बहने लगा॥ २३॥<br>अपना माया–जाल नष्ट हो जानेपर वह दैत्य फिर<br>भगवान्के पास आया। उसने उन्हें क्रोधसे दबाकर<br>चूर-चूर करनेकी इच्छासे भुजाओंमें भर लिया, किंतु<br>देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं॥ २४॥ अब वह<br>भगवान्को वज्रके समान कठोर मुक्कोंसे मारने लगा।<br>तब इन्द्रने जैसे वृत्रासुरपर प्रहार किया था, उसी प्रकार<br>भगवान्ने उसकी कनपटीपर एक तमाचा मारा॥ २५॥<br>विश्वविजयी भगवान्ने यद्यपि बड़ी उपेक्षासे                                                                                      |
| विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोऽपतद्                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त्रिश्वावजया भगवान्न यद्याप बड़ा उपक्षास<br>तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता॥ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हाथ-पैर और बाल छिन्न-भिन्न हो गये और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्। अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्॥ २७ यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया। तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज ह॥ २८ एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गितम्। पुनः कितपयैः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः॥ २९                       | वह निष्प्राण होकर आँधीसे उखड़े हुए विशाल वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ २६॥ हिरण्याक्षका तेज अब भी मिलन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ोंवाले दैत्यको दाँतोंसे होठ चबाते पृथ्वीपर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखनेके लिये आये हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि 'अहो! ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है॥ २७॥ अपनी मिथ्या उपाधिसे छूटनेके लिये जिनका योगिजन समाधियोगके द्वारा एकान्तमें ध्यान करते हैं, उन्होंके चरण-प्रहारसे उनका मुख देखते-देखते इस दैत्यराजने अपना शरीर त्यागा॥ २८॥ ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान्के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगित प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मोंमें ये फिर अपने स्थानपर पहुँच |
| नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जायँगे'॥ २९॥<br><b>देवतालोग कहने लगे—</b> प्रभो! आपको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये।<br>दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद-<br>स्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः॥ ३०                                                                                                                                                                                                                  | बारम्बार नमस्कार है। आप सम्पूर्ण यज्ञोंका विस्तार<br>करनेवाले हैं तथा संसारकी स्थितिके लिये शुद्धसत्त्वमय<br>मंगलविग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनन्दकी बात है<br>कि संसारको कष्ट देनेवाला यह दुष्ट दैत्य मारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मैत्रेय उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गया। अब आपके चरणोंकी भक्तिके प्रभावसे हमें भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एवं हिरण्याक्षमसह्यविक्रमं                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सुख-शान्ति मिल गयी॥ ३०॥<br><b>मैत्रेयजी कहते हैं</b> —विदुरजी! इस प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| स सादयित्वा हरिरादिसूकरः।<br>जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं<br>समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः॥ ३१                                                                                                                                                                                                                                | मन्नयजा कहत ह—।वदुरजा! इस प्रकार<br>महापराक्रमी हिरण्याक्षका वध करके भगवान् आदिवराह<br>अपने अखण्ड आनन्दमय धामको पधार गये। उस<br>समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे॥ ३१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

श्रीमद्भागवत

376

मया

यथानुक्तमवादि ते हरे:

दु:खसे छुड़ाया और जो सब ओरसे निराश होकर अपनी शरणमें आये हुए सरलहृदय भक्तोंसे सहजमें ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुराराध्य हैं—उनपर जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभुके उपकारोंको जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उनका सेवन न करेगा?॥३५-३६॥ शौनकादि ऋषियो! पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी इस हिरण्याक्ष-वध नामक परम अद्भुत लीलाको जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्महत्या-जैसे घोर पापसे भी सहजमें ही छूट जाता हैं॥ ३७॥ यह चरित्र अत्यन्त पुण्यप्रद परम पवित्र, धन और यशकी प्राप्ति करानेवाला आयुवर्द्धक और कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला तथा युद्धमें प्राण और इन्द्रियोंकी शक्ति बढ़ानेवाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अन्तमें श्रीभगवानुका आश्रय

[अ०१९

भगवान् अवतार लेकर जैसी लीलाएँ करते हैं और

जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राममें खिलौनेकी भाँति

उग्रश्रवा सूतजीने भगवान्में चित्त लगाकर उनसे

वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी रसातलसे पृथ्वीको निकालने और खेलमें ही तिरस्कारपूर्वक हिरण्याक्षको

मार डालनेकी लीला सुनकर विदुरजीको बड़ा आनन्द

हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेयजीसे कहा॥८॥

सूतजीने कहा - मुनिगण! अपनी मायासे

कहा—'सुनिये'॥ ७॥

हरेर्धृतक्रोडतनोः

लीलां

स्वमायया

निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्।

संजातहर्षी मुनिमाह भारतः ॥ ८

१. प्रा॰ पा॰—मध्यास्य। २. प्रा॰ पा॰—सारवित्।

हिरण्याक्षमवज्ञया

[ अ० २० ३३० श्रीमद्भागवत विद्रजीने कहा—ब्रह्मन्! आप परोक्ष विदुर उवाच विषयोंको भी जाननेवाले हैं; अत: यह बतलाइये प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन्। कि प्रजापितयोंके पित श्रीब्रह्माजीने मरीचि आदि किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रह्मव्यक्तमार्गवित्॥ प्रजापतियोंको उत्पन्न करके फिर सृष्टिको बढानेके लिये क्या किया॥ ९॥ मरीचि आदि मुनीश्वरोंने और ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः। स्वायम्भुव मनुने भी ब्रह्माजीकी आज्ञासे किस प्रकार ते वै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन्॥ १० प्रजाकी वृद्धि की ?॥ १०॥ क्या उन्होंने इस जगतुको पत्नियोंके सहयोगसे उत्पन्न किया या अपने-अपने कार्यमें स्वतन्त्र रहकर अथवा सबने एक साथ सद्वितीयाः किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु। मिलकर इस जगतुकी रचना की ?॥ ११॥ आहोस्वित्संहताः सर्व इदं स्म<sup>१</sup> समकल्पयन् ॥ ११ श्रीमैत्रेयजीने कहा — विदुरजी! जिसकी गतिको जानना अत्यन्त कठिन है—उस जीवोंके प्रारब्ध, प्रकृतिके नियन्ता पुरुष और काल-इन तीन हेतुओंसे मैत्रेय उवाच तथा भगवान्की सन्निधिसे त्रिगुणमय प्रकृतिमें क्षोभ दैवेन दुर्वितक्येंण परेणानिमिषेण च। होनेपर उससे महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ॥१२॥ दैवकी जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद् गुणत्रयात्।। १२ प्रेरणासे रज:प्रधान महत्तत्त्वसे वैकारिक (सात्त्विक), राजस और तामस—तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न हुआ। उसने आकाशादि पाँच-पाँच तत्त्वोंके अनेक रजःप्रधानान्महतस्त्रिलिंगो दैवचोदितात्। वर्ग\* प्रकट किये॥१३॥ वे सब अलग-अलग जातः ससर्ज भूतादिर्वियदादीनि<sup>२</sup> पंचशः॥ १३ रहकर भृतोंके कार्यरूप ब्रह्माण्डकी रचना नहीं कर सकते थे; इसलिये उन्होंने भगवानुकी शक्तिसे परस्पर तानि चैकैकशः स्त्रष्टुमसमर्थानि भौतिकम्। संगठित होकर एक सुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की॥ १४॥ संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासुजन्॥१४ वह अण्ड चेतनाशून्य अवस्थामें एक हजार वर्षींसे भी अधिक समयतक कारणाब्धिके जलमें पडा रहा। फिर उसमें श्रीभगवान्ने प्रवेश किया॥१५॥ उसमें सोऽशयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः। अधिष्ठित होनेपर उनकी नाभिसे सहस्र सूर्योंके समान साग्रं वै वर्षसाहस्त्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः॥ १५ अत्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण जीव-समुदायका आश्रय था। उसीसे स्वयं तस्य नाभेरभृत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति। ब्रह्माजीका भी आविर्भाव हुआ है॥ १६॥ जब ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें शयन करनेवाले सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट् ॥ १६ श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्त:करणमें प्रवेश किया, तब वे पूर्वकल्पोंमें अपने ही द्वारा निश्चित की हुई सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये। नाम-रूपमयी व्यवस्थाके अनुसार लोकोंकी रचना लोकसंस्थां यथापूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया।। १७ करने लगे॥ १७॥ १. प्रा० पा०—सर्वमकल्पयन्। २. प्रा० पा०—भूतानि विय०। \* पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और उनके पाँच-पाँच देवता—इन्हीं छ: वर्गींका

यहाँ संकेत समझना चाहिये।

| अ० २०] तृतीय                                                                                             | स्कन्ध ३३१                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ससर्जच्छाययाविद्यां पंचपर्वाणमग्रतः।<br>तामिस्त्रमन्धतामिस्त्रं तमो मोहो महातमः॥ १८                      | सबसे पहले उन्होंने अपनी छायासे तामिस्र,<br>अन्धतामिस्र, तम, मोह और महामोह—यों पाँच<br>प्रकारकी अविद्या उत्पन्न की॥१८॥ ब्रह्माजीको                                                                |
| विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दंस्तमोमयम्।<br>जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्तृट्समुद्भवाम्॥ १९           | अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अत:<br>उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख-प्यासकी<br>उत्पत्ति होती है—ऐसे रात्रिरूप उस शरीरको उसीसे<br>उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसोंने ग्रहण कर लिया॥ १९॥   |
| क्षुत्तृड्भ्यामुपसृष्टास्ते तं जग्धुमभिदुद्रुवुः ।<br>मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्यूचुः क्षुत्तृडर्दिताः ॥ २० | उस समय भूख-प्याससे अभिभूत होकर वे ब्रह्माजीको<br>खानेको दौड़ पड़े और कहने लगे—'इसे खा जाओ,<br>इसकी रक्षा मत करो' क्योंकि वे भूख-प्याससे<br>व्याकुल हो रहे थे॥ २०॥ ब्रह्माजीने घबराकर उनसे        |
| देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत।<br>अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ॥२१                      | कहा—'अरे यक्ष-राक्षसो! तुम मेरी सन्तान हो;<br>इसिलये मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो!'<br>(उनमेंसे जिन्होंने कहा 'खा जाओ', वे यक्ष हुए<br>और जिन्होंने कहा 'रक्षा मत करो', वे राक्षस           |
| देवताः प्रभया या या दीव्यन् प्रमुखतोऽसृजत्।<br>ते अहार्षुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः॥ २२           | कहलाये) ॥ २१ ॥  फिर ब्रह्माजीने सात्त्विकी प्रभासे देदीप्यमान होकर मुख्य-मुख्य देवताओंकी रचना की। उन्होंने क्रीडा करते हुए, ब्रह्माजीके त्यागनेपर, उनका वह                                       |
| देवोऽदेवाञ्चघनतः सृजित स्मातिलोलुपान्।<br>त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे॥ २३                            | दिनरूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया॥ २२॥<br>इसके पश्चात् ब्रह्माजीने अपने जघनदेशसे कामासक्त<br>असुरोंको उत्पन्न किया। वे अत्यन्त कामलोलुप                                                         |
| ततो हसन् स भगवानसुरैर्निरपत्रपै:।<br>अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्॥ २४                           | होनेके कारण उत्पन्न होते ही मैथुनके लिये ब्रह्माजीकी<br>ओर चले॥ २३॥ यह देखकर पहले तो वे हँसे; किन्तु<br>फिर उन निर्लज्ज असुरोंको अपने पीछे लगा देख<br>भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोरसे भागे॥ २४॥ |
| स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम्।<br>अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम्॥ २५                         | तब उन्होंने भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उनकी<br>भावनाके अनुसार दर्शन देनेवाले, शरणागतवत्सल<br>वरदायक श्रीहरिके पास जाकर कहा—॥२५॥<br>'परमात्मन्! मेरी रक्षा कीजिये; मैंने तो आपकी                   |
| पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः।<br>ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो॥ २६             | ही आज्ञासे प्रजा उत्पन्न की थी, किन्तु यह तो<br>पापमें प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली<br>है॥ २६॥ नाथ! एकमात्र आप ही दुःखी जीवोंका                                                           |
| त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः ।<br>त्वमेकः क्लेशदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७                  | दु:ख दूर करनेवाले हैं और जो आपकी चरणशरणमें<br>नहीं आते, उन्हें दु:ख देनेवाले भी एकमात्र आप<br>ही हैं'॥ २७॥                                                                                       |

| ३३२ श्रीमद्                                                                                                                                  | रागवत [ अ० २०                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः।<br>विमुञ्जात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमुमोच ह॥ २८                                               | प्रभु तो प्रत्यक्षवत् सबके हृदयकी जाननेवाले हैं।<br>उन्होंने ब्रह्माजीकी आतुरता देखकर कहा—'तुम<br>अपने इस कामकलुषित शरीरको त्याग दो।' भगवान्के<br>यों कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया॥ २८॥                                   |
| तां क्वणच्चरणाम्भोजां मदविह्वललोचनाम्।<br>कांचीकलापविलसद्दुकूलच्छन्नरोधसम् ॥ २९                                                              | (ब्रह्माजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुन्दरी<br>स्त्री—संध्यादेवीके रूपमें परिणत हो गया।) उसके<br>चरणकमलोंके पायजेब झंकृत हो रहे थे। उसकी<br>आँखें मतवाली हो रही थीं और कमर करधनीकी                                                   |
| अन्योन्यश्लेषयोत्तुंगनिरन्तरपयोधराम् ।<br>सुनासां सुद्विजां स्त्रिग्धहासलीलावलोकनाम्॥ ३०                                                     | लड़ोंसे सुशोभित सजीली साड़ीसे ढकी हुई थी॥ २९॥<br>उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक-दूसरेसे सटे हुए<br>थे कि उनके बीचमें कोई अन्तर ही नहीं रह गया था।<br>उसकी नासिका और दन्तावली बड़ी ही सुघड़ थी                                     |
| गूहन्तीं व्रीडयाऽऽत्मानं नीलालकवरूथिनीम्।<br>उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम्॥ ३१                                                 | तथा वह मधुर-मधुर मुसकराती हुई असुरोंकी ओर<br>हाव-भावपूर्ण दृष्टिसे देख रही थी॥३०॥ वह<br>नीली-नीली अलकावलीसे सुशोभित सुकुमारी मानो<br>लज्जाके मारे अपने अंचलमें ही सिमिटी जाती थी।                                                  |
| अहो रूपमहो धैर्यमहो अस्या नवं वयः।<br>मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति॥३२                                                                     | विदुरजी! उस सुन्दरीको देखकर सब-के-सब असुर<br>मोहित हो गये ॥ ३१॥ 'अहो! इसका कैसा विचित्र<br>रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नयी अवस्था<br>है। देखो, हम कामपीड़ितोंके बीचमें यह कैसी                                                  |
| वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्।<br>अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पर्यपृच्छन् कुमेधसः॥ ३३                                               | बेपरवाह-सी विचर रही हैं'॥ ३२॥<br>इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्योंने स्त्रीरूपिणी<br>संध्याके विषयमें तरह-तरहके तर्क-वितर्क करके फिर                                                                                                   |
| कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनि।<br>रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे॥ ३४                                                     | उसका बहुत आदर करते हुए प्रेमपूर्वक पूछा—<br>॥ ३३॥ 'सुन्दरि! तुम कौन हो और किसकी पुत्री<br>हो? भामिनि! यहाँ तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है?<br>तुम अपने अनूप रूपका यह बेमोल सौदा दिखाकर<br>हम अभागोंको क्यों तरसा रही हो॥ ३४॥ अबले! |
| या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव।<br>उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः॥ ३५                                                      | तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ—<br>यह बड़े सौभाग्यकी बात है। तुम अपनी गेंद उछाल–<br>उछालकर तो हम दर्शकोंके मनको मथे डालती<br>हो॥ ३५॥ सुन्दरि! जब तुम उछलती हुई गेंदपर                                              |
| नैकत्र ते जयित शालिनि पादपद्मं<br>घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतंगम्।<br>मध्यं विषीदित बृहत्स्तनभारभीतं<br>शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमूहः॥ ३६ | अपनी हथेलीकी थपकी मारती हो, तब तुम्हारा<br>चरण-कमल एक जगह नहीं ठहरता; तुम्हारा कटिप्रदेश<br>स्थूल स्तनोंके भारसे थक-सा जाता है और तुम्हारी<br>निर्मल दृष्टिसे भी थकावट झलकने लगती है। अहो!<br>तुम्हारा केशपाश कैसा सुन्दर है'॥ ३६॥ |

| अ० २०] तृ                                                                                        | तीय स्कन्ध ३३३                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम्।                                                         | इस प्रकार स्त्रीरूपसे प्रकट हुई उस सायंकालीन                                                                                                         |
| प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढिधियः स्त्रियम्॥ ः                                                  | मूढ़ोंने उसे कोई रमणीरत्न समझकर ग्रहण कर                                                                                                             |
| प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना।                                                      | लिया॥ ३७॥<br>तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीर भावसे हँसकर अपनी                                                                                             |
| कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान्॥ ः                                                   | आस्वादन करती थी, गन्धर्व और अप्सराओंको                                                                                                               |
| विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्त्रां कान्तिमतीं प्रियाम्।                                           | उत्पन्न किया॥ ३८॥ उन्होंने ज्योत्स्ना (चन्द्रिका)-                                                                                                   |
| त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः॥ ः                                                        | उसाका विश्वविसु आदि गन्धविन प्रसन्नतापूर्वक                                                                                                          |
| सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा ।                                                      | ग्रहण किया ॥ ३९ ॥<br>इसके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी तन्द्रासे                                                                                    |
| दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयद् दृशौ ॥ १                                                  | ` . ` .                                                                                                                                              |
| जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभोः।<br>निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते। | ब्रह्माजीके त्यागे हुए उस जँभाईरूप शरीरको भूत-<br>पिशाचोंने ग्रहण किया। इसीको निद्रा भी कहते हैं,                                                    |
| <b>3</b> , <b>3 2</b>                                                                            | जिससे जीवोंकी इन्द्रियोंमें शिथिलता आती देखी                                                                                                         |
| येनोच्छिष्टान्धर्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते॥ १                                                   | <b>४१</b> जाती है। यदि कोई मनुष्य जूठे मुँह सो जाता है तो<br>उसपर भूत-पिशाचादि आक्रमण करते हैं; उसीको                                                |
| ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः।<br>साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत्प्रभुः॥ १         | उन्माद कहते हैं॥४१॥                                                                                                                                  |
| त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे।                                                           | उस अदृश्य शरीरको ग्रहण कर लिया। इसीको                                                                                                                |
| साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते॥ १                                                      | साध्यगणोंको क्रमशः कव्य (पिण्ड) और हव्य                                                                                                              |
| सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत्।                                                     | अर्पण करते हैं॥ ४३॥<br>अपनी तिरोधानशक्तिसे ब्रह्माजीने सिद्ध और                                                                                      |
| तेभ्योऽददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमद्भुतम्॥ १                                                     | विद्याधरोंको सृष्टि की और उन्हें अपना वह अन्तर्धान<br>नामक अद्भुत शरीर दिया॥ ४४॥ एक बार ब्रह्माजीने                                                  |
| स किन्नरान् किम्पुरुषान् प्रत्यात्म्येनासृजत्प्रभुः।                                             | अपना प्रतिबिम्ब देखा। तब अपनेको बहुत सुन्दर                                                                                                          |
| मानयन्नात्मनाऽऽत्मानमात्माभासं विलोकयन्॥ १                                                       | पानकर उस प्रतिबिम्बसे किन्नर और किम्पुरुष उत्पन्न<br>किये॥४५॥ उन्होंने ब्रह्माजीके त्याग देनेपर उनका<br>वह प्रतिबिम्ब-शरीर ग्रहण किया। इसीलिये ये सब |
| ते तु तज्जगृहू रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना।                                                       | उष:कालमें अपनी पत्नियोंके साथ मिलकर ब्रह्माजीके                                                                                                      |
| मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः॥                                                              |                                                                                                                                                      |

श्रीमद्भागवत [अ० २१ 338 देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया। एक बार ब्रह्माजी सृष्टिकी वृद्धि न होनेके कारण बहुत चिन्तित होकर हाथ-पैर आदि अवयवोंको सर्गेऽनुपचिते क्रोधादुत्ससर्ज ह तद्वपुः॥४७ फैलाकर लेट गये और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीरको त्याग दिया॥ ४७॥ उससे जो बाल झडकर येऽहीयन्तामृतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जज्ञिरे। गिरे, वे अहि हुए तथा उसके हाथ-पैर सिकोड़कर सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः॥ ४८ चलनेसे क्रुरस्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फणरूपसे कंधेके पास बहुत फैला होता है॥ ४८॥ स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः। एक बार ब्रह्माजीने अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्॥ ४९ किया। उस समय अन्तमें उन्होंने अपने मनसे मनुओंकी सृष्टि की। ये सब प्रजाकी वृद्धि करनेवाले हैं॥ ४९॥ तेभ्यः सोऽत्यसृजत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्। मनस्वी ब्रह्माजीने उनके लिये अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओंको देखकर उनसे पहले उत्पन्न तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम् ॥ ५० हुए देवता-गन्धर्वादि ब्रह्माजीकी स्तुति करने लगे॥५०॥ अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतम्। वे बोले, 'विश्वकर्ता ब्रह्माजी! आपकी यह (मनुओंकी) सृष्टि बडी ही सुन्दर है। इसमें अग्निहोत्र आदि प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे॥ ५१ सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायतासे हम भी तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। अपना अन्न (हविर्भाग) ग्रहण कर सकेंगे'॥५१॥ फिर आदिऋषि ब्रह्माजीने इन्द्रियसंयमपूर्वक तप, ऋषीनृषिर्हृषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः॥५२ विद्या, योग और समाधिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय सन्तान ऋषिगणकी रचना की और उनमेंसे प्रत्येकको तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः। अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय यत्तत्समाधियोगर्द्धितपोविद्याविरक्तिमत् ॥ ५३ शरीरका अंश दिया॥५२-५३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्याय:॥२०॥ अथैकविंशोऽध्याय: कर्दमजीकी तपस्या और भगवानुका वरदान विदुरजीने पूछा—भगवन्! स्वायम्भुव मनुका विदुर उवाच वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुनधर्मके स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः। द्वारा प्रजाकी वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसीकी कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः॥ कथा सुनाइये॥१॥ ब्रह्मन्! आपने कहा था कि प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै। स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपादने यथाधर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्॥ सातों द्वीपोंवाली पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया था तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्देवहृतीति विश्रुता। तथा उनकी पुत्री जो देवहृति नामसे विख्यात थी, पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ॥ कर्दमप्रजापतिको ब्याही गयी थी।॥ २-३॥

| अ० २१]                                                                            | <b>गृ</b> तीय | स्कन्ध ३३५                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणै:।                                         |               | देवहूति योगके लक्षण यमादिसे सम्पन्न थी,                                                                                                      |
| ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद॥                                            | ४             | उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी सन्तानें उत्पन्न<br>कीं? वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइये, मुझे                                                     |
| रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन्दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः।                                   |               | उसके सुननेकी बड़ी इच्छा है॥४॥ इसी प्रकार<br>भगवान् रुचि और ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापितने                                                  |
| यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्॥                                       | ų             | भी मनुजीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या-क्या सन्तान उत्पन्न की, यह सब                                                       |
| मैत्रेय उवाच                                                                      |               | चरित भी मुझे सुनाइये॥५॥ <b>मैत्रेयजीने कहा</b> —विदुरजी! जब ब्रह्माजीने                                                                      |
| प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः।                                         |               | भगवान् कर्दमको आज्ञा दी कि तुम संतानकी उत्पत्ति                                                                                              |
| सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समा दश॥                                             | ξ             | करो तो उन्होंने दस हजार वर्षोंतक सरस्वती नदीके<br>तीरपर तपस्या की॥६॥ वे एकाग्रचित्तसे प्रेमपूर्वक                                            |
|                                                                                   |               | पूजनोपचारद्वारा शरणागतवरदायक श्रीहरिकी आराधना                                                                                                |
| ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः।<br>सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्॥ | ૭             | करने लगे॥७॥ तब सत्ययुगके आरम्भमें कमलनयन<br>भगवान् श्रीहरिने उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर<br>उन्हें अपने शब्दब्रह्ममय स्वरूपसे मूर्तिमान् होकर |
| तावत्प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे।                                       |               | दर्शन दिये॥८॥<br>भगवान्की वह भव्य मूर्ति सूर्यके समान                                                                                        |
|                                                                                   | ۷             | तेजोमयी थी। वे गलेमें श्वेत कमल और कुमुदके<br>फूलोंकी माला धारण किये हुए थे, मुखकमल नीली                                                     |
| स तं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्त्रजम्।                                            |               | और चिकनी अलकावलीसे सुशोभित था। वे निर्मल<br>वस्त्र धारण किये हुए थे॥९॥ सिरपर झिलमिलाता                                                       |
| स्निग्धनीलालकव्रातवक्त्राब्जं विरजोऽम्बरम्॥                                       | ९             | हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानोंमें जगमगाते हुए कुण्डल<br>और करकमलोंमें शंख, चक्र, गदा आदि आयुध                                                     |
| किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरम्।                                               |               | विराजमान थे। उनके एक हाथमें क्रीडाके लिये श्वेत<br>कमल सुशोभित था। प्रभुकी मधुर मुसकानभरी चितवन                                              |
| श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनःस्पर्शस्मितेक्षणम्॥                                         | १०            | चित्तको चुराये लेती थी॥१०॥ उनके चरणकमल<br>गरुडजीके कंधोंपर विराजमान थे, तथा वक्षःस्थलमें                                                     |
| विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः।                                                |               | श्रीलक्ष्मीजी और कण्ठमें कौस्तुभमणि सुशोभित थी।<br>प्रभुकी इस आकाशस्थित मनोहर मूर्तिका दर्शन करके                                            |
| दृष्ट्वा खेऽवस्थितं वक्षःश्रियं कौस्तुभकन्धरम्॥                                   | ११            | कर्दमजीको बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी<br>कामनाएँ पूर्ण हो गयीं। उन्होंने सानन्द हृदयसे पृथ्वीपर                                             |
| जातहर्षोऽपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः।                                          |               | सिर टेककर भगवान्को साष्टांग प्रणाम किया और<br>फिर प्रेमप्रवण चित्तसे हाथ जोड़कर सुमधुर वाणीसे                                                |
| गीर्भिस्त्वभ्यगृणात्प्रीतिस्वभावात्मा कृतांजिलः॥                                  | १२            | वे उनकी स्तुति करने लगे॥ ११-१२॥                                                                                                              |

| ३३६ श्रीमद्भ                      | श्रीमद्भागवत [ अ०                                                                               |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ऋषिरुवाच                          | <b>कर्दमजीने कहा</b> —स्तुति करनेयोग्य परमेश्वर!                                                |  |
| जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वराशेः      | आप सम्पूर्ण सत्त्वगुणके आधार हैं। योगिजन उत्तरोत्तर                                             |  |
| सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः।   | शुभ योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें योगस्थ होनेपर<br>आपके दर्शनोंकी इच्छा करते हैं; आज आपका वही    |  |
| यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भि-      | दर्शन पाकर हमें नेत्रोंका फल मिल गया॥१३॥                                                        |  |
|                                   | आपके चरणकमल भवसागरसे पार जानेके लिये                                                            |  |
| राशासते योगिनो रूढयोगाः॥१३        | जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी गयी                                                     |  |
| ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्-        | है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय-सुखोंके लिये, जो<br>नरकमें भी मिल सकते हैं उन चरणोंका आश्रय लेते |  |
| पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्।        | नरकम मा मिल सकत ह उन चरणाका आश्रय लत<br>हैं; किन्तु स्वामिन्! आप तो उन्हें वे विषय-भोग भी       |  |
| उपासते कामलवाय तेषां              | दे देते हैं॥१४॥ प्रभो! आप कल्पवृक्ष हैं। आपके                                                   |  |
| रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्यु:॥१४  | चरण समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं। मेरा हृदय                                               |  |
| •                                 | काम-कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव-<br>वाली और गृहस्थधर्मके पालनमें सहायक शीलवती          |  |
| तथा स चाहं परिवोद्धकामः           | कन्यासे विवाह करनेके लिये आपके चरणकमलोंकी                                                       |  |
| समानशीलां गृहमेधधेनुम्।           | शरणमें आया हूँ॥१५॥ सर्वेश्वर! आप सम्पूर्ण                                                       |  |
| उपेयिवान्मूलमशेषमूलं              | लोकोंके अधिपति हैं। नाना प्रकारकी कामनाओंमें                                                    |  |
| दुराशयः कामदुघाङ्घ्रिपस्य॥ १५     | फँसा हुआ यह लोक आपकी वेद-वाणीरूप डोरीमें                                                        |  |
| प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या      | बँधा है। धर्ममूर्ते! उसीका अनुगमन करता हुआ मैं<br>भी कालरूप आपको आज्ञापालनरूप पूजोपहारादि       |  |
| लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः ।      | समर्पित करता हूँ॥ १६॥                                                                           |  |
|                                   | प्रभो! आपके भक्त विषयासक्त लोगों और                                                             |  |
| अहं च लोकानुगतो वहामि             | उन्होंके मार्गका अनुसरण करनेवाले मुझ-जैसे कर्मजड                                                |  |
| बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्॥ १६  | पशुओंको कुछ भी न गिनकर आपके चरणोंकी<br>छत्रच्छायाका ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके           |  |
| लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च      | गुणगानरूप मादक सुधाका ही पान करके अपने                                                          |  |
| हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्।    | क्षुधा-पिपासादि देहधर्मोंको शान्त करते रहते हैं॥ १७॥                                            |  |
| परस्परं त्वद्गुणवादसीधु-          | प्रभो! यह कालचक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात् ब्रह्म ही                                             |  |
| पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः ॥ १७      | इसके घूमनेकी धुरी है, अधिक माससहित तेरह महीने अरे हैं, तीन सौ साठ दिन जोड़ हैं, छ: ऋतुएँ नेमि   |  |
| •                                 | (हाल) हैं, अनन्त क्षण-पल आदि इसमें पत्राकार                                                     |  |
| न तेऽजराक्षभ्रमिरायुरेषां         | धाराएँ हैं तथा तीन चातुर्मास्य इसके आधारभूत                                                     |  |
| त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व।     | नाभि हैं। यह अत्यन्त वेगवान् संवत्सररूप कालचक्र                                                 |  |
| षण्नेम्यनन्तच्छदि यत्त्रिणाभि     | चराचर जगत्की आयुका छेदन करता हुआ घूमता<br>रहता है, किंतु आपके भक्तोंकी आयुका ह्रास नहीं         |  |
| करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् ॥ १८ | कर सकता॥१८॥                                                                                     |  |

| अ० २१ ] तृतीय                                                                                | स्कन्ध ३३७                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकः स्वयं संजगतः सिसृक्षया-<br>द्वितीययाऽऽत्मन्नधियोगमायया ।                                 | भगवन्! जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जालेको<br>फैलाती, उसकी रक्षा करती और अन्तमें उसे निगल<br>जाती है—उसी प्रकार आप अकेले ही जगत्की रचना                                                |
| सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे<br>यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः॥ १९                           | करनेके लिये अपनेसे अभिन्न अपनी योगमायाको<br>स्वीकारकर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्त्वादि                                                                                             |
| नैतद्धताधीश पदं तवेप्सितं<br>यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम्।                                 | शक्तियोंद्वारा स्वयं ही इस जगत्की रचना, पालन और<br>संहार करते हैं॥ १९॥ प्रभो! इस समय आपने हमें<br>अपनी तुलसीमालामण्डित, मायासे परिच्छिन्न-सी दिखायी                                 |
| अनुग्रहायास्त्विप यर्हि मायया<br>लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षित:॥ २०                             | देनेवाली सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है। आप हम<br>भक्तोंको जो शब्दादि विषय-सुख प्रदान करते हैं, वे<br>मायिक होनेके कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं हैं,                                      |
| तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं<br>स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम्।                                  | तथापि परिणाममें हमारा शुभ करनेके लिये वे हमें<br>प्राप्त हों—॥२०॥<br>नाथ! आप स्वरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी                                                                           |
| नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद-<br>सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्॥२१<br>ऋषिरुवाच                            | मायाके द्वारा सारे संसारका व्यवहार चलानेवाले हैं<br>तथा थोड़ी-सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त<br>अभिलिषत वस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं। आपके                                          |
| इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभ-<br>स्तमाबभाषे वचसामृतेन।                                         | चरणकमल वन्दनीय हैं, मैं आपको बार-बार नमस्कार<br>करता हूँ॥ २१॥।<br><b>मैत्रेयजी कहते हैं</b> —भगवान्की भौंहें                                                                        |
| सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः<br>प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भूः ॥ २२<br>श्रीभगवानुवाच               | प्रणयमुसकानभरी चितवनसे चंचल हो रही थीं, वे<br>गरुड़जीके कंधेपर विराजमान थे। जब कर्दमजीने इस<br>प्रकार निष्कपटभावसे उनकी स्तुति की तब वे उनसे<br>अमृतमयी वाणीसे कहने लगे॥ २२॥        |
| विदित्वा तव चैत्त्यं मे पुरैव समयोजि तत्।<br>यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः॥ २३         | श्रीभगवान्ने कहा—जिसके लिये तुमने<br>आत्मसंयमादिके द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे<br>हृदयके उस भावको जानकर मैंने पहलेसे ही उसकी<br>व्यवस्था कर दी है॥ २३॥ प्रजापते! मेरी आराधना |
| न वै जातु मृषैव स्यात्प्रजाध्यक्ष मदर्हणम्।                                                  | तो कभी भी निष्फल नहीं होती; फिर जिनका चित्त<br>निरन्तर एकान्तरूपसे मुझमें ही लगा रहता है, उन                                                                                        |
| भवद्विधेष्वतितरां मिय संगृभितात्मनाम्॥ २४ प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुर्विख्यातमंगलः।             | तुम-जैसे महात्माओंके द्वारा की हुई उपासनाका तो<br>और भी अधिक फल होता है॥ २४॥ प्रसिद्ध यशस्वी                                                                                        |
| ब्रह्मावर्तं योऽधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम् ॥ २५<br>स चेह विप्र राजर्षिमीहिष्या शतरूपया। | सम्राट् स्वायम्भुव मनु ब्रह्मावर्तमें रहकर सात समुद्रवाली<br>सारी पृथ्वीका शासन करते हैं॥२५॥ विप्रवर!<br>वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपाके साथ                                 |
| आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः ॥ २६                                              | तुमसे मिलनेके लिये परसों यहाँ आयेंगे॥ २६॥                                                                                                                                           |

| ३३८ श्रीमद्                                                                                    | द्रागवत [ अ० २१                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आत्मजामसितापांगीं वयःशीलगुणान्विताम्।<br>मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो॥ २७           | उनकी एक रूप-यौवन, शील और गुणोंसे<br>सम्पन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाहके<br>योग्य है। प्रजापते! तुम सर्वथा उसके योग्य हो,                         |
| समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान्।                                                        | इसिलये वे तुम्हींको वह कन्या अर्पण करेंगे॥ २७॥<br>ब्रह्मन्! गत अनेकों वर्षोंसे तुम्हारा चित्त जैसी                                                   |
| सा त्वां ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति ॥ २८<br>या त आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति ।      | भार्याके लिये समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह<br>राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा                                                      |
| वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसाऽऽत्मनः॥ २९                                                 | करेगी॥ २८॥ वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भमें धारणकर उससे नौ कन्याएँ उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी                                                       |
| त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः।<br>मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे॥ ३०       | उन कन्याओंसे लोकरीतिके अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे॥ २९॥ तुम भी मेरी                                                                  |
| कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान्।                                                    | आज्ञाका अच्छी तरह पालन करनेसे शुद्धचित्त हो,<br>फिर अपने सब कर्मोंका फल मुझे अर्पणकर मुझको<br>ही प्राप्त होओगे॥३०॥ जीवोंपर दया करते हुए              |
| मय्यात्मानं सह जगद् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम् ॥ ३१<br>सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने। | तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय-<br>दान दे अपने सहित सम्पूर्ण जगत्को मुझमें और                                                           |
| तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्॥ ३२                                            | मुझको अपनेमें स्थित देखोगे॥ ३१॥ महामुने! मैं<br>भी अपने अंश-कलारूपसे तुम्हारे वीर्यद्वारा तुम्हारी                                                   |
| मैत्रेय उवाच                                                                                   | पत्नी देवहूतिके गर्भमें अवतीर्ण होकर सांख्यशास्त्रकी<br>रचना करूँगा॥ ३२॥                                                                             |
| एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः।<br>जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्॥ ३३              | मैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! कर्दमऋषिसे<br>इस प्रकार सम्भाषण करके, इन्द्रियोंके अन्तर्मुख<br>होनेपर प्रकट होनेवाले श्रीहरि सरस्वती नदीसे घिरे         |
| निरीक्षतस्तस्य ययावशेष-                                                                        | हुए बिन्दुसर-तीर्थसे (जहाँ कर्दमऋषि तप कर<br>रहे थे) अपने लोकको चले गये॥ ३३॥ भगवान्के                                                                |
| सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः ।<br>आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षै-                                 | सिद्धमार्ग (वैकुण्ठमार्ग) की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा<br>करते हैं। वे कर्दमजीके देखते–देखते अपने लोकको<br>सिधार गये। उस समय गरुडजीके पक्षोंसे जो सामकी |
| रुच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम॥ ३४                                                                 | आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थीं, उन्हें वे सुनते<br>जाते थे ॥ ३४॥                                                                                        |
| अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवानृषिः।<br>आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्॥ ३५       | विदुरजी! श्रीहरिके चले जानेपर भगवान् कर्दम<br>उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए बिन्दु-                                                        |
| मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम्।                                                         | सरोवरपर ही ठहरे रहे ॥ ३५॥ वीरवर! इधर मनुजी<br>भी महारानी शतरूपाके साथ सुवर्णजटित रथपर                                                                |
| आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम् ॥ ३६<br>तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् ।    | सवार होकर तथा उसपर अपनी कन्याको भी बिठाकर पृथ्वीपर विचरते हुए, जो दिन भगवान्ने बताया था,                                                             |
| उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत्॥३७                                                       | उसी दिन शान्तिपरायण महर्षि कर्दमके उस आश्रमपर<br>पहुँचे॥ ३६–३७॥                                                                                      |

| अ० २१]                                                                                                                  | तृतीय स्कन्ध                                                                                                                     | 338                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन्नश्रुबिन्दवः।<br>कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम्।                                    | ॥ ३८ वह स्थान है, जहाँ अपने शरणागत<br>उत्पन्न हुई अत्यन्त करुणाके वर्श                                                           | ा भक्त कर्दमके प्रति<br>ोभूत हुए भगवान्के                                            |
| तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम्।<br>पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम्।                                         | ॥ <b>३९</b> है तथा महर्षिगण सदा इसका से<br>३९॥ उस समय बिन्दुसरोवर पी                                                             | अमृतके समान मधुर<br>वन करते हैं॥ ३८-<br>वेत्र वृक्ष-लताओंसे                          |
| पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः।<br>सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितम्।                                   | । पापत्र मुग आर पद्मा रहत य                                                                                                      | , वह स्थान सभी<br>पन्न था और सुन्दर                                                  |
| मत्तद्विजगणैर्घुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमम्।<br>मत्तबर्हिनटाटोपमाह्वयन्मत्तकोकिलम् ।                                         | ह्युंड-के-झुंड मतवाले पक्षी चहा<br>भौरे मँडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर<br>फैलाकर नटकी भाँति नृत्य कर<br>कोकिल कुहू-कुहू करके मानो एव | अपने पिच्छ फैला-<br>रहे थे और मतवाले                                                 |
| कदम्बचम्पकाशोककरंजबकुलासनैः ।<br>कुन्दमन्दारकुटजैश्चूतपोतैरलङ्कृतम् ।                                                   | थे॥ ४१॥ वह आश्रम कदम्ब,<br>करंज, बकुल, असन, कुन्द, मन्दा<br>नये आमके वृक्षोंसे अलंकृत था॥                                        | चम्पक, अशोक,<br>र, कुटज और नये-<br>४२॥ वहाँ जलकाग,                                   |
| कारण्डवैः प्लवैर्हसैः कुररैर्जलकुक्कटैः।<br>सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वलाु कूजितम्।                                     | <b>॥ ४३</b> कलरव कर रहे थे॥ ४३॥ हिर<br>नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह,                                                                | वकोर मधुर स्वरसे<br>न, सूअर, स्याही,<br>वानर, नेवले और                               |
| तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुंजरैः।<br>गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम् ।                               | भ कस्तूरीमृग आदि पशुओंसे भी हुआ था॥४४॥ आदिराज महाराज मनुने कन्याके सहित पहुँचकर देखा                                             | उस उत्तम तीर्थमें                                                                    |
| प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः।<br>ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनम्।                                          | अग्निहोत्रसे निवृत्त होकर बैठे ह                                                                                                 | हुए हैं॥ ४५॥ बहुत<br>।रण वे शरीरसे बड़े<br>भगवान्के स्नेहपूर्ण                       |
| विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्।<br>नातिक्षामं भगवतः स्त्रिग्धापांगावलोकनात्।<br>तद्व्याहृतामृतकलापीयूषश्रवणेन च। | तपस्या करनेपर भी वे विशेष दुब<br>। ४६ ॥ ४६ ॥ उनका शरीर लम्बा थ<br>समान विशाल और मनोहर थे, सि                                     | ानेसे, इतने दिनोंतक<br>र्नल नहीं जान पड़ते<br>गा, नेत्र कमलदलके<br>रपर जटाएँ सुशोभित |
| प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्।<br>उपसंसृत्य मलिनं यथाईणमसंस्कृतम्।                                             | 1                                                                                                                                |                                                                                      |

श्रीमद्भागवत [अ० २१ ०४६ महाराज स्वायम्भुव मनुको अपनी कुटीमें आकर अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः। प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वादसे प्रसन्न पर्यगृह्णात्प्रतिनन्द्यानुरूपया॥ ४८ सपर्यया किया और यथोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका स्वागत-सत्कार किया॥४८॥ गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनि:। जब मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ-स्मरन् भगवदादेशमित्याह श्लक्ष्णया गिरा॥ ४९ चित्तसे आसनपर बैठ गये, तब मुनिवर कर्दमने भगवानुकी आज्ञाका स्मरण कर उन्हें मधुर वाणीसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा-॥४९॥ नूनं चड्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते। 'देव! आप भगवान् विष्णुकी पालनशक्तिरूप वधाय चासतां यस्त्वं हरे: शक्तिर्हि पालिनी ॥ ५० हैं, इसलिये आपका घूमना-फिरना नि:सन्देह सज्जनोंकी रक्षा और दुष्टोंके संहारके लिये ही होता है॥५०॥ योऽर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसाम्। आप साक्षात् विशुद्ध विष्णुस्वरूप हैं तथा रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः ॥ ५१ भिन्न-भिन्न कार्योंके लिये सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वाय, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं: आपको नमस्कार है॥५१॥ न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्। आप मणियोंसे जडे हुए जयदायक रथपर विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्।। ५२ सवार हो अपने प्रचण्ड धनुषकी टंकार करते हुए उस रथकी घरघराहटसे ही पापियोंको भयभीत स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः। कर देते हैं और अपनी सेनाके चरणोंसे रौंदे हुए भूमण्डलको कँपाते अपनी उस विशाल सेनाको विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव॥५३ साथ लेकर पृथ्वीपर सूर्यके समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर-डाकू भगवान्की बनायी तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः। हुई वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाको तत्काल नष्ट कर दें भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः॥ ५४ तथा विषयलोलुप निरंकुश मानवोंद्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाय। यदि आप संसारकी ओरसे निश्चिन्त हो जायँ तो यह लोक दुराचारियोंके पंजेमें पड़कर नष्ट अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभि:। हो जाय॥५२-५५॥ शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति ॥ ५५ तो भी वीरवर! मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे हुआ है; अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्विमहागत:। मेरे लिये जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भावसे तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा॥५६ सहर्षस्वीकार करूँगा॥५६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्याय:॥ २१॥

तृतीय स्कन्ध

मनुरुवाच अपने वेदमय विग्रहकी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे सम्पन्न तथा विषयोंमें अनासक्त आप ब्राह्मणोंको अपने मुखसे प्रकट किया है और फिर उन सहस्र

ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया।

अ० २२]

छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान् ॥

तत्त्राणायासृजच्चास्मान्दोःसहस्रात्सहस्रपात् । हृदयं तस्य हि ब्रह्म<sup>१</sup> क्षत्रमंगं प्रचक्षते॥

अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः॥

तव सन्दर्शनादेव च्छिन्ना मे सर्वसंशया:।

यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषो:॥ दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो योऽकृतात्मनाम्।

दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्ष्णा मे भवतः शिवम् ॥ दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्।

अपावृतैः कर्णरन्थ्रैर्जुष्टा दिष्ट्योशतीर्गिरः॥ स भवान्दुहितृस्नेहपरिक्लिष्टात्मनो मम।

श्रोतुमर्हिस दीनस्य श्रावितं कृपया मुने॥ प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम। अन्विच्छति पतिं युक्तं वयः शीलगुणादिभिः॥

चरणोंवाले विराट् पुरुषने आपलोगोंकी रक्षाके लिये 2 ही अपनी सहस्रों भुजाओंसे हम क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं॥ २-३॥ अत: एक ही शरीरसे सम्बद्ध

होनेके कारण अपनी-अपनी और एक-दूसरेकी रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी वास्तवमें श्रीहरि ही रक्षा करते हैं जो समस्त कार्यकारणरूप होकर भी वास्तवमें निर्विकार हैं॥४॥ आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे सारे सन्देह दूर हो गये, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसाके मिससे स्वयं ही प्रजापालनकी इच्छावाले

राजाके धर्मोंका बड़े प्रेमसे निरूपण किया है॥५॥ आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बहुत दुर्लभ है; मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणोंकी मंगलमयी रज अपने सिरपर चढा सका॥ ६॥ मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजधर्मोंकी शिक्षा देकर मुझपर महान् अनुग्रह किया है और मैंने

रखती है॥९॥

वाणी कान खोलकर सुनी है॥७॥

चिन्ताग्रस्त हो रहा है; अत: मुझ दीनकी यह प्रार्थना आप कृपापूर्वक सुनें॥८॥ यह मेरी कन्या—जो प्रियव्रत और उत्तानपादकी बहिन है—अवस्था, शील और गुण आदिमें अपने योग्य पतिको पानेकी इच्छा

भी शुभ प्रारब्धका उदय होनेसे ही आपकी पवित्र मुने! इस कन्याके स्नेहवश मेरा चित्त बहुत

३४१

१. प्रा० पा०-ब्रह्मन्तुत्तमांगं प्र०।

श्रीमद्भागवत [ अ० २२ ३४२ जबसे इसने नारदजीके मुखसे आपके शील, यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोगुणान्। विद्या, रूप, आयु और गुणोंका वर्णन सुना है तभीसे अशृणोन्नारदादेषा त्यय्यासीत्कृतनिश्चया॥ १० यह आपको अपना पति बनानेका निश्चय कर चुकी है॥१०॥ द्विजवर! मैं बडी श्रद्धासे आपको यह तत्प्रतीच्छ द्विजाग्र्येमां श्रद्धयोपहृतां मया। कन्या समर्पित करता हुँ, आप इसे स्वीकार कीजिये। सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु॥ ११ यह गृहस्थोचित कार्योंके लिये सब प्रकार आपके योग्य है॥ ११॥ जो भोग स्वत: प्राप्त हो जाय, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषको भी उचित नहीं है; फिर विषयासक्तकी तो बात ही क्या अपि निर्मुक्तसंगस्य कामरक्तस्य किं पुनः ॥ १२ है॥ १२॥ जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोगका निरादर य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते। कर फिर किसी कृपणके आगे हाथ पसारता है उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः॥ १३ है और दूसरोंके तिरस्कारसे मानभंग भी होता है॥ १३॥ विद्वन्! मैंने सुना है, आप विवाह करनेके अहं त्वाशृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम्। लिये उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमातक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं। इसलिये अब अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे॥ १४ आप इस कन्याको स्वीकार कीजिये, मैं इसे आपको अर्पित करता हुँ॥१४॥ ऋषिरुवाच श्रीकर्दम मुनिने कहा — ठीक है, मैं विवाह बाढमुद्वोदुकामोऽहमप्रत्ता च तवात्मजा। करना चाहता हूँ और आपकी कन्याका अभी किसीके साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिये हम आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो वैवाहिको विधि:॥ १५ दोनोंका सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म शविधसे विवाह होना उचित कामः स भूयान्नरदेव तेऽस्याः ही होगा॥१५॥ राजन्! वेदोक्त विवाह-विधिमें प्रसिद्ध जो 'गृभ्णामि ते' इत्यादि मन्त्रोंमें बताया हुआ पुत्र्याः समाम्नायविधौ प्रतीतः। काम (संतानोत्पादनरूप मनोरथ) है, वह आपकी इस कन्याके साथ हमारा सम्बन्ध होनेसे सफल होगा। क एव ते तनयां नाद्रियेत भला, जो अपनी अंगकान्तिसे आभूषणादिकी शोभाको भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्याका कौन स्वयैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्॥ १६ आदर न करेगा?॥१६॥ यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदङ्घ्रिशोभां एक बार यह अपने महलकी छतपर गेंद खेल रही थी। गेंदके पीछे इधर-उधर दौडनेके कारण विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीम्। इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरोंके पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसुर्न्यपतत्स्वाद्विमाना-विश्वावस् गन्धर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमानसे द्विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः॥ १७ | गिर पड़ा था॥ १७॥ \* मनुस्मृतिमें आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख पाया जाता है—(१) ब्राह्म, (२) दैव, (३) आर्ष, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) गान्धर्व, (७) राक्षस और (८) पैशाच। इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्यायमें देखने चाहिये। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वरको कन्याका दान करता है।

| ावान्के बताये हुए संन्यासप्रधान हिंसारहित शम-                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न लोगोंने कभी श्रीलक्ष्मीजीके चरणोंकी उपासना<br>ों की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो<br>कता॥१८॥ अत: मैं आपकी इस साध्वी कन्याको<br>त्रश्य स्वीकार करूँगा, किन्तु एक शर्तके साथ।<br>व्रतक इसके संतान न हो जायगी, तबतक मैं<br>स्थ-धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद<br>व्वान्के बताये हुए संन्यासप्रधान हिंसारहित शम- |
| स्थ-धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद<br>ावान्के बताये हुए संन्यासप्रधान हिंसारहित शम-                                                                                                                                                                                                                                  |
| ादि धर्मोंको ही अधिक महत्त्व दूँगा॥ १९॥ जिनसे<br>। विचित्र जगत्की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन                                                                                                                                                                                                                           |
| जाता है और जिनके आश्रयसे यह स्थित है—मुझे<br>वे प्रजापतियोंके भी पित भगवान् श्रीअनन्त ही<br>वसे अधिक मान्य हैं॥ २०॥<br>मैत्रेयजी कहते हैं—प्रचण्ड धनुर्धर विदुर!                                                                                                                                                           |
| ईमजी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदयमें<br>ावान् कमलनाभका ध्यान करते हुए मौन हो गये।<br>ा समय उनके मन्द हास्ययुक्त मुखकमलको देखकर<br>ाहूतिका चित्त लुभा गया॥ २१॥ मनुजीने देखा कि<br>। सम्बन्धमें महारानी शतरूपा और राजकुमारीकी                                                                                            |
| ष्ट अनुमित है, अत: उन्होंने अनेक गुणोंसे सम्पन्न<br>ईमजीको उन्हींके समान गुणवती कन्याका प्रसन्नता–<br>िक दान कर दिया॥ २२॥ महारानी शतरूपाने भी<br>टी और दामादको बड़े प्रेमपूर्वक बहुत से बहुमूल्य<br>त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेजमें                                                                              |
| ये॥ २३॥ इस प्रकार सुयोग्य वरको अपनी कन्या<br>तर महाराज मनु निश्चिन्त हो गये। चलती बार<br>ाका वियोग न सह सकनेके कारण उन्होंने उत्कण्ठावश<br>ह्वलचित्त होकर उसे अपनी छातीसे चिपटा लिया<br>र 'बेटी! बेटी!' कहकर रोने लगे। उनकी आँखोंसे                                                                                        |
| सुओंकी झड़ी लग गयी और उनसे उन्होंने देवहूतिके<br>रके सारे बाल भिगो दिये॥ २४-२५॥<br>३. प्रा० पा०—पारिहार्यं महाधनम्। ४. प्रा० पा०—                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

[ अ० २२ ४४६ श्रीमद्भागवत आमन्त्रय तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः। फिर वे मुनिवर कर्दमसे पूछकर, उनकी आज्ञा ले रानीके सहित रथपर सवार हुए और अपने प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः॥२६ सेवकोंसहित ऋषिकुलसेवित सरस्वती नदीके दोनों तीरोंपर मुनियोंके आश्रमोंकी शोभा देखते हुए अपनी उभयोर्ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः। राजधानीमें चले आये॥ २६-२७॥ ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः ॥ २७ जब ब्रह्मावर्तकी प्रजाको यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं तब वह अत्यन्त आनन्दित तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्प्रजाः पतिम्। होकर स्तृति, गीत एवं बाजे-गाजेके साथ अगवानी करनेके लिये ब्रह्मावर्तकी राजधानीसे बाहर आयी॥ २८॥ गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः॥ २८ सब प्रकारकी सम्पदाओंसे युक्त बर्हिष्मती नगरी बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता। मनुजीकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वीको रसातलसे ले आनेके पश्चात् शरीर कँपाते समय श्रीवराहभगवान्के न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगं विधुन्वतः ॥ २९ रोम झड़कर गिरे थे॥ २९॥ वे रोम ही निरन्तर हरे-भरे रहनेवाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा कुशाः काशास्त एवासन् शश्वद्धरितवर्चसः। मुनियोंने यज्ञमें विघ्न डालनेवाले दैत्योंका तिरस्कार कर भगवान् यज्ञपुरुषकी यज्ञोंद्वारा आराधना की ऋषयो यै: पराभाव्य यज्ञघ्नान् यज्ञमीजिरे॥ ३० है॥ ३०॥ महाराज मनुने भी श्रीवराहभगवान्से भूमिरूप कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान्मनुः। निवासस्थान प्राप्त होनेपर इसी स्थानमें कुश और कासकी बर्हि (चटाई) बिछाकर श्रीयज्ञभगवान्की अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्॥ ३१ पुजा की थी॥ ३१॥ जिस बर्हिष्मती पुरीमें मनुजी निवास करते थे, बर्हिष्मतीं नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत्। उसमें पहुँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवनमें तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्॥ ३२ प्रवेश किया॥ ३२॥ वहाँ अपनी भार्या और सन्ततिके सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्षके अनुकुल भोगोंको सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेऽन्याविरोधतः। भोगने लगे। प्रात:काल होनेपर गन्धर्वगण अपनी स्त्रियोंके सहित उनका गुणगान करते थे; किन्तु संगीयमानसत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः। मनुजी उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरेः कथाः॥ ३३ श्रीहरिकी कथाएँ ही सुना करते थे॥ ३३॥ वे इच्छानुसार भोगोंका निर्माण करनेमें कुशल थे; किन्तु मननशील निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुम्। और भगवत्परायण होनेके कारण भोग उन्हें किंचित् भी विचलित नहीं कर पाते थे॥३४॥ भगवान् यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्॥ ३४ विष्णुकी कथाओंका श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण अयातयामास्तस्यासन् यामाः स्वान्तरयापनाः। करते रहनेके कारण उनके मन्वन्तरको व्यतीत करनेवाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे॥ ३५॥ इस प्रकार शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो बुवतः कथाः ॥ ३५ अपनी जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणोंको अभिभृत करके उन्होंने भगवान् वासुदेवके स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिम्। कथाप्रसंगमें अपने मन्वन्तरके इकहत्तर चतुर्युग पूरे परिभूतगतित्रयः ॥ ३६ वासुदेवप्रसंगेन कर दिये॥ ३६॥

| अ० २३ ] तृतीर                                                                                                                                                                         | प्रस्कन्ध ३४५                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा: ।<br>भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम् ॥ ३७                                                                                            | व्यासनन्दन विदुरजी! जो पुरुष श्रीहरिके आश्रित<br>रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक<br>अथवा भौतिक दु:ख किस प्रकार कष्ट पहुँचा सकते                                                                                                                                |  |
| यः पृष्टो मुनिभिः प्राहधर्मान्नानाविधाञ्छुभान्।<br>नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा॥ ३८                                                                                          | हैं॥ ३७॥ मनुजी निरन्तर समस्त प्राणियोंके हितमें<br>लगे रहते थे। मुनियोंके पूछनेपर उन्होंने मनुष्योंके तथा<br>समस्त वर्ण और आश्रमोंके अनेक प्रकारके मंगलमय<br>धर्मोंका भी वर्णन किया (जो मनुसंहिताके रूपमें अब<br>भी उपलब्ध है)॥ ३८॥<br>जगत्के सर्वप्रथम सम्राट् महाराज मनु |  |
| एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्।<br>वर्णानं वर्णानीसस्य वटाम्लोटसं शास्त्र ३०                                                                                                       | वास्तवमें कीर्तनके योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत<br>चरित्रका वर्णन किया, अब उनकी कन्या देवहूर्तिका                                                                                                                                                                        |  |
| वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु॥३९ प्रभाव सुनो॥३९॥<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां<br>तृतीयस्कन्धे द्वाविंशोऽध्याय:॥२२॥<br>—————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                       | वेंशोऽध्याय:<br>वहूतिका विहार                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| मैत्रेय उवाच                                                                                                                                                                          | <b>श्रीमैत्रेयजीने कहा</b> —विदुरजी! माता-पिताके                                                                                                                                                                                                                           |  |
| पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगितकोविदा।                                                                                                                                           | चले जानेपर पतिके अभिप्रायको समझ लेनेमें<br>कुशल साध्वी देवहूति कर्दमजीकी प्रतिदिन प्रेम-                                                                                                                                                                                   |  |
| नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्॥ १                                                                                                                                         | पूर्वक सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह, जैसे<br>श्रीपार्वतीजी भगवान् शंकरकी सेवा करती हैं॥१॥                                                                                                                                                                                    |  |
| विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च।                                                                                                                                                    | उसने काम-वासना, दम्भ, द्वेष, लोभ, पाप और                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः॥ २<br>-                                                                                                                                           | मदका त्यागकर बड़ी सावधानी और लगनके साथ<br>सेवामें तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम,                                                                                                                                                                                |  |
| विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम्।                                                                                                                                              | शुश्रूषा, प्रेम और मधुरभाषणादि गुणोंसे अपने परम<br>तेजस्वी पतिदेवको सन्तुष्ट कर लिया॥ २-३॥ देवहूति                                                                                                                                                                         |  |
| अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्॥ ३                                                                                                                                              | समझती थी कि मेरे पतिदेव दैवसे भी बढ़कर हैं,                                                                                                                                                                                                                                |  |
| स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम्।                                                                                                                                             | इसलिये वह उनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ रखकर उनकी<br>सेवामें लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनोंतक                                                                                                                                                                                    |  |
| दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः॥ ४                                                                                                                                                | अपना अनुवर्तन करनेवाली उस मनुपुत्रीको व्रतादिका                                                                                                                                                                                                                            |  |
| कालेन भूयसा क्षामां कर्शितां व्रतचर्यया।                                                                                                                                              | पालन करनेसे दुर्बल हुई देख देवर्षिश्रेष्ठ कर्दमको<br>दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेमगद्गद                                                                                                                                                                         |  |
| प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपयाब्रवीत्॥ ५                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

महान् लाभ है॥१०॥

भूयाद्गरीयसि गुण: प्रसव:<sup>३</sup> सतीनाम् ॥ १०

१. प्रा॰ पा॰—निजवर्त्मदो। २. प्रा॰ पा॰—तव। ३. प्रा॰ पा॰—प्रभव:।

श्रीमद्भागवत [अ० २३ 386 हंसपारावतव्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम्। उस विमानमें जहाँ-तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाये गये थे, जो बिलकुल कृत्रिमान् र्मन्यमानै: स्वानधिरुह्याधिरुह्य च॥ २० सजीव-से मालूम पड़ते थे; उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत-से हंस और कबूतर उनके पास बैठ-विहारस्थानविश्रामसंवेशप्रांगणाजिरै: बैठकर अपनी बोली बोलते थे॥ २०॥ उसमें सुविधानुसार यथोपजोषं रचितैर्विस्मापनमिवात्मनः॥ २१ क्रीडास्थली, शयनगृह, बैठक, आँगन और चौक आदि बनाये गये थे—जिनके कारण वह विमान स्वयं ईदृग्गृहं<sup>३</sup> तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा। कर्दमजीको भी विस्मित-सा कर रहा था॥ २१॥ ऐसे सुन्दर घरको भी जब देवहृतिने बहुत प्रसन्न सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः<sup>४</sup> स्वयम्॥ २२ चित्तसे नहीं देखा तो सबके आन्तरिक भावको परख लेनेवाले कर्दमजीने स्वयं ही कहा— २२॥ 'भीरु! निमञ्ज्यास्मिन् ह्रदे भीरु विमानमिदमारुह। तुम इस बिन्दुसरोवरमें स्नान करके विमानपर चढ़ इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं<sup>५</sup> नृणाम् ॥ २३ जाओ; यह विष्णुभगवान्का रचा हुआ तीर्थ मनुष्योंको सभी कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला है'॥ २३॥ सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा। कमललोचना देवहूर्तिने अपने पतिकी बात मानकर सरस्वतीके पवित्र जलसे भरे हुए उस सरोवरमें प्रवेश सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान्॥ २४ किया। उस समय वह बड़ी मैली-कुचैली साड़ी पहने हुए थी, उसके सिरके बाल चिपक जानेसे उनमें लटें अंगं च मलपङ्केन संछन्नं शबलस्तनम्। पड गयी थीं, शरीरमें मैल जम गया था तथा स्तन आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम्॥ २५ कान्तिहीन हो गये थे॥ २४-२५॥ सरोवरमें गोता लगानेपर उसने उसके भीतर एक महलमें एक हजार सान्तःसरसि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः। कन्याएँ देखीं। वे सभी किशोर-अवस्थाकी थीं और उनके शरीरोंसे कमलकी-सी गन्ध आती थी॥ २६॥ सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः॥ २६ देवहतिको देखते ही वे सब स्त्रियाँ सहसा खडी हो गयीं और हाथ जोडकर कहने लगीं, 'हम आपकी तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्रांजलयः स्त्रियः। दासियाँ हैं; हमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किम्॥ २७ करें ?'॥ २७॥ विदुरजी! तब स्वामिनीको सम्मान देनेवाली उन स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीम्। रमणियोंने बहुमूल्य मसालों तथा गन्ध आदिसे मिश्रित जलके द्वारा मनस्विनी देवहतिको स्नान कराया तथा दुकूले निर्मले नूले<sup>६</sup> ददुरस्यै च मानदाः<sup>७</sup>॥ २८ उसे दो नवीन और निर्मल वस्त्र पहननेको दिये॥ २८॥ भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्यके बड़े सुन्दर और कान्तिमान् आभूषण, सर्वगुणसम्पन्न भोजन और पीनेके लिये अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्॥ २९ अमृतके समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किये॥ २९॥ १. प्रा० पा०—विकृ। २. प्रा० पा०—सविमानांश्च समन्तादधिरुह्य। ३. प्रा० पा०—इत्थं गृहं तस्य पश्यन्नतिप्रीतेन। ४. प्रा० पा०—प्रोवाच कर्दम:। ५. प्रा० पा०—यद्भवेन्नृ०। ६. प्रा० पा०—भूते। ७. प्रा० पा०— मानिता:।

| अ० २३ ] तृतीय                                                                                                                                  | स्कन्ध ३४९                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथादर्शे स्वमात्मानं स्त्रग्विणं विरजाम्बरम्।<br>विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम्॥ ३०                                                  | अब देवहूतिने दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखा तो<br>उसे मालूम हुआ कि वह भाँति-भाँतिके सुगंधित<br>फूलोंके हारोंसे विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किये                                                                                                  |
| स्नातं कृतशिरःस्नानं सर्वाभरणभूषितम्।<br>निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्कांचननूपुरम्॥ ३१                                                              | हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कान्तिमान् हो<br>गया है तथा उन कन्याओंने बड़े आदरपूर्वक उसका<br>मांगलिक शृंगार किया है॥ ३०॥ उसे सिरसे स्नान<br>कराया गया है, स्नानके पश्चात् अंग-अंगमें सब<br>प्रकारके आभूषण सजाये गये हैं तथा उसके गलेमें          |
| श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया।<br>हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्॥ ३२                                                       | हार-हुमेल, हाथोंमें कङ्कण और पैरोंमें छमछमाते हुए<br>सोनेके पायजेब सुशोभित हैं ॥ ३१ ॥ कमरमें पड़ी हुई<br>सोनेकी रत्नजटित करधनीसे, बहुमूल्य मणियोंके<br>हारसे और अंग-अंगमें लगे हुए कुङ्कमादि मंगलद्रव्योंसे                                        |
| सुदता सुभ्रुवा श्लक्ष्णिस्त्रग्धापांगेन चक्षुषा।<br>पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखम्॥ ३३                                                    | उसकी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ ३२ ॥ उसका मुख<br>सुन्दर दन्तावली, मनोहर भौंहें, कमलकी कलीसे<br>स्पर्धा करनेवाले प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र और नीली                                                                                                    |
| यदा सस्मार ऋषभमृषीणां दियतं पितम्।<br>तत्र चास्ते सह स्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापितः॥ ३४                                                       | अलकावलीसे बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता है ॥ ३३॥<br>विदुरजी! जब देवहूतिने अपने प्रिय पतिदेवका स्मरण<br>किया, तो अपनेको सहेलियोंके सहित वहीं पाया<br>जहाँ प्रजापित कर्दमजी विराजमान थे॥ ३४॥ उस                                                           |
| भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्त्रवृतं तदा।<br>निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत॥३५                                                       | समय अपनेको सहस्रों स्त्रियोंके सिहत अपने प्राणनाथके<br>सामने देख और इसे उनके योगका प्रभाव समझकर<br>देवहूतिको बड़ा विस्मय हुआ॥ ३५॥<br>शत्रुविजयी विदुर! जब कर्दमजीने देखा कि                                                                        |
| स तां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत्।<br>आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीम्॥ ३६                                                         | देवहूर्तिका शरीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मल हो<br>गया है, और विवाहकालसे पूर्व उसका जैसा रूप<br>था, उसी रूपको पाकर वह अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो<br>गयी है। उसका सुन्दर वक्षःस्थल चोलीसे ढका                                                         |
| विद्याधरीसहस्त्रेण सेव्यमानां सुवाससम्।<br>जातभावो विमानं तदारोहयदिमत्रहन्॥ ३७                                                                 | हुआ है, हजारों विद्याधिरियाँ उसकी सेवामें लगी हुई<br>हैं तथा उसके शरीरपर बढ़िया-बढ़िया वस्त्र शोभा<br>पा रहे हैं, तब उन्होंने बड़े प्रेमसे उसे विमानपर<br>चढ़ाया॥ ३६-३७॥                                                                           |
| तस्मिन्नलुप्तमिहमा प्रिययानुरक्तो<br>विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने ।<br>बभ्राज उत्कचकुमुद्गणवानपीच्य-<br>स्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभःस्थः ॥ ३८ | उस समय अपनी प्रियाके प्रति अनुरक्त होनेपर<br>भी कर्दमजीकी महिमा (मन और इन्द्रियोंपर प्रभुता)<br>कम नहीं हुई। विद्याधिरयाँ उनके शरीरकी सेवा कर<br>रही थीं। खिले हुए कुमुदके फूलोंसे शृंगार करके<br>अत्यन्त सुन्दर बने हुए वे विमानपर इस प्रकार शोभा |
| त्ताता नरापृत इपाञ्चपात्तमःस्यः ॥ ३८                                                                                                           | । जाजना सुन्दर जा हुए प ।पनानपर इस प्रकार शामा                                                                                                                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत [अ० २३ 340 पा रहे थे, मानो आकाशमें तारागणसे घिरे हुए चन्द्रदेव तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र-विराजमान हों॥ ३८॥ द्रोणीष्वनंगसखमारुतसौभगास्। उस विमानपर निवासकर उन्होंने दीर्घकालतक सिद्धैर्नुतो द्युध्निपातशिवस्वनास् कुबेरजीके समान मेरुपर्वतकी घाटियोंमें विहार किया। ये घाटियाँ आठों लोकपालोंकी विहारभूमि हैं; इनमें रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथी॥ ३९ कामदेवको बढानेवाली शीतल, मन्द, स्गन्ध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभाका विस्तार करती है तथा श्रीगंगाजीके स्वर्गलोकसे गिरनेकी मंगलमय वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पृष्पभद्रके। ध्वनि निरन्तर गूँजती रहती है। उस समय भी दिव्य मानसे चैत्ररथ्ये च स रेमे रामया रतः॥४० विद्याधरियोंका समुदाय उनकी सेवामें उपस्थित था और सिद्धगण वन्दना किया करते थे॥ ३९॥ इसी प्रकार प्राणप्रिया देवहृतिके साथ उन्होंने भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा। वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि वैमानिकानत्यशेत चरँल्लोकान् यथानिलः ॥ ४१ अनेकों देवोद्यानों तथा मानस-सरोवरमें अनुरागपूर्वक विहार किया॥ ४०॥ उस कान्तिमान् और इच्छानुसार चलनेवाले श्रेष्ठ विमानपर बैठकर वायुके समान किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम्। सभी लोकोंमें विचरते हुए कर्दमजी विमानविहारी देवताओंसे भी आगे बढ गये॥ ४१॥ विदुरजी! जिन्होंने यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः॥४२ भगवान्के भवभयहारी पवित्र पादपद्मोंका आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषोंके लिये कौन-सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है॥४२॥ प्रेक्षयित्वा भ्वो गोलं पत्यै यावान् स्वसंस्थया। इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह सारा भूमण्डल, वह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत॥ ४३ जो द्वीप-वर्ष आदिकी विचित्र रचनाके कारण बडा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रियाको दिखाकर अपने आश्रमको लौट आये॥४३॥ फिर उन्होंने विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम्। अपनेको नौ रूपोंमें विभक्त कर रतिसुखके लिये रामां निरमयन् रेमे वर्षपूगान्मुहूर्तवत्॥ ४४ अत्यन्त उत्सुक मनुकुमारी देवहृतिको आनन्दित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षोंतक विहार किया, किन्तु उनका इतना लम्बा समय एक मुहूर्तके समान बीत गया॥ ४४॥ उस विमानमें रतिसुखको बढ़ानेवाली तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता। बड़ी सुन्दर शय्याका आश्रय ले अपने परम रूपवान् न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन संगता॥ ४५ प्रियतमके साथ रहती हुई देवहृतिको इतना काल कुछ भी न जान पडा॥४५॥ इस प्रकार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबलसे सैकडों वर्षीतक विहार एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः। करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समयके समान शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाकु ॥ ४६ निकल गया॥४६॥

| अ० २३ ] तृतीय                                                                                                | स्कन्ध ३५१                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्यामाधत्त रेर्तस्तां भावयन्नात्मनाऽऽत्मवित्।<br>नोधा <sup>र</sup> विधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः॥ ४७ | आत्मज्ञानी कर्दमजी सब प्रकारके संकल्पोंको<br>जानते थे; अतः देवहूतिको सन्तानप्राप्तिके लिये<br>उत्सुक देख तथा भगवान्के आदेशको स्मरणकर<br>उन्होंने अपने स्वरूपके नौ विभाग किये तथा                                                       |
| अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजाः ।<br>सर्वास्ताश्चारुसर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्थयः ॥ ४८           | कन्याओंकी उत्पत्तिके लिये एकाग्रचित्तसे अर्धांगरूपमें<br>अपनी पत्नीकी भावना करते हुए उसके गर्भमें<br>वीर्य स्थापित किया॥ ४७॥ इससे देवहूर्तिके एक                                                                                       |
| पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदाऽऽलक्ष्योशती सती।<br>स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता॥४९                          | ही साथ नौ कन्याएँ पैदा हुईं। वे सभी सर्वांगसुन्दरी<br>थीं और उनके शरीरसे लाल कमलकी-सी सुगन्ध<br>निकलती थी॥ ४८॥                                                                                                                         |
| लिखन्यधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया।<br>उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनै:॥ ५०                            | इसी समय शुद्ध स्वभाववाली सती देवहूतिने<br>देखा कि पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेव<br>संन्यासाश्रम ग्रहण करके वनको जाना चाहते हैं तो<br>उसने अपने आँसुओंको रोककर ऊपरसे मुसकराते हुए<br>व्याकुल एवं संतप्त हृदयसे धीर-धीरे अति मधुर |
| देवहूतिरुवाच<br>सर्वं तद्भगवान्मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम्।<br>अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि॥५१           | वाणीमें कहा। उस समय वह सिर नीचा किये हुए<br>अपने नखमणिमण्डित चरणकमलसे पृथ्वीको कुरेद<br>रही थी॥४९-५०॥<br>देवहूतिने कहा—भगवन्! आपने जो कुछ<br>प्रतिज्ञा की थी, वह सब तो पूर्णतः निभा दी; तो भी                                          |
| ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः ।<br>कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्विय प्रव्रजिते वनम् ॥ ५२         | मैं आपकी शरणागत हूँ, अत: आप मुझे अभयदान<br>और दीजिये॥५१॥ ब्रह्मन्! इन कन्याओंके लिये<br>योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वनको चले<br>जानेके बाद मेरे जन्म-मरणरूप शोकको दूर करनेके                                                        |
| एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो।<br>इन्द्रियार्थप्रसंगेन परित्यक्तपरात्मनः॥५३                         | लिये भी कोई होना चाहिये॥५२॥ प्रभो शव्या<br>परमात्मासे विमुख रहकर मेरा जो समय इन्द्रियसुख<br>भोगनेमें बीता है, वह तो निरर्थक ही गया॥५३॥<br>आपके परम प्रभावको न जाननेके कारण ही मैंने                                                    |
| इन्द्रियार्थेषु सञ्जन्त्या प्रसंगस्त्विय मे कृतः।<br>अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे॥ ५४              | इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहकर आपसे अनुराग<br>किया तथापि यह भी मेरे संसार-भयको दूर करनेवाला<br>ही होना चाहिये॥५४॥ अज्ञानवश असत्पुरुषोंके                                                                                            |
| संगो यः संसृतेर्हेतुरसत्सु विहितोऽधिया।<br>स एव साधुषु कृतो निःसंगत्वाय कल्पते॥५५                            | साथ किया हुआ जो संग संसार-बन्धनका कारण<br>होता है, वही सत्पुरुषोंके साथ किये जानेपर असंगता<br>प्रदान करता है॥ ५५॥                                                                                                                      |
| १. प्रा० पा०—रेत: स्वं। २. प्रा० पा०—नवधा।                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |

श्रीमद्भागवत [अ० २४ 347 नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। संसारमें जिस पुरुषके कर्मींसे न तो धर्मका सम्पादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः॥५६ भगवानुकी सेवा ही सम्पन्न होती है वह पुरुष जीते ही मुर्देके समान है॥ ५६ ॥ अवश्य ही मैं भगवान्की मायासे बहुत ठगी गयी, जो आप-जैसे मुक्तिदाता साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढम्। पतिदेवको पाकर भी मैंने संसार-बन्धनसे छूटनेकी यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्॥ ५७ इच्छा नहीं की॥५७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्याय:॥ २३॥ अथ चतुर्विशोऽध्यायः श्रीकपिलदेवजीका जन्म श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - उत्तम गुणोंसे सुशोभित मैत्रेय उवाच मनुकुमारी देवहतिने जब ऐसी वैराग्ययुक्त बातें कहीं, निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्द्हितरं तब कृपालु कर्दम मुनिको भगवान् विष्णुके कथनका दयालुः शालिनीमाहशुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्॥ स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा॥१॥ कर्दमजी बोले-दोषरहित राजकुमारी! तुम ऋषिरुवाच अपने विषयमें इस प्रकार खेद न करो; तुम्हारे गर्भमें मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते। अविनाशी भगवान् विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे॥२॥ भगवांस्तेऽक्षरो गर्भमदूरात्सम्प्रपत्स्यते॥ प्रिये! तुमने अनेक प्रकारके व्रतोंका पालन किया है, 5 अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, धृतव्रतासि<sup>१</sup> भद्रं ते दमेन<sup>२</sup> नियमेन च। तप और दानादि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवानुका तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज॥ भजन करो ॥ ३ ॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहरि तुम्हारे गर्भसे अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और स त्वयाऽऽराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः। ब्रह्मज्ञानका उपदेश करके तुम्हारे हृदयकी अहंकारमयी छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदर्यो ब्रह्मभावनः॥ ग्रन्थिका छेदन करेंगे॥४॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी! प्रजापति मैत्रेय उवाच कर्दमके आदेशमें गौरव-बुद्धि होनेसे देवहृतिने उसपर देवहत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापते:। पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार, जगद्गुरु भगवान् श्रीपुरुषोत्तमकी आराधना करने लगी॥५॥ सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद्गुरुम्॥ इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भगवान् मधुसूदन तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुसूदनः। कर्दमजीके वीर्यका आश्रय ले उसके गर्भसे इस प्रकार कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि॥ प्रकट हुए, जैसे काष्ठमेंसे अग्नि ॥६॥ १. प्रा० पा०—व्रता सुभद्रं। २. प्रा० पा—यमेन।

| अ० २४] तृतं                                       | ोय स्कन्ध ३५३                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः।          | उस समय आकाशमें मेघ जल बरसाते हुए<br>गरज-गरजकर बाजे बजाने लगे, गन्धर्वगण गान                                 |
| गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा॥    | <ul> <li>करने लगे और अप्सराएँ आनन्दित होकर नाचने</li> </ul>                                                 |
| पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः।             | लगीं॥७॥ आकाशसे देवताओंके बरसाये हुए दिव्य                                                                   |
| प्रसेदुश्च दिश: सर्वा अम्भांसि च मनांसि च॥        | पुष्पोंकी वर्षा होने लगी; सब दिशाओंमें आनन्द छा<br>गया, जलाशयोंका जल निर्मल हो गया और सभी                   |
| तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितम्।            | जीवोंके मन प्रसन्न हो गये॥८॥ इसी समय सरस्वती                                                                |
| स्वयम्भूः साकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्॥         | नदीसे घिरे हुए कर्दमजीके उस आश्रममें मरीचि आदि<br>मुनियोंके सहित श्रीब्रह्माजी आये॥९॥ शत्रुदमन              |
| भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्।        | विदुरजी! स्वतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा ब्रह्माजीको                                                      |
| तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्॥१ | यह मालूम हो गया था कि साक्षात् परब्रह्म भगवान्<br>विष्णु सांख्यशास्त्रका उपदेश करनेके लिये अपने             |
| सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम्।           | विशुद्ध सत्त्वमय अंशसे अवतीर्ण हुए हैं॥१०॥                                                                  |
| प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्॥१           | अतः भगवान् जिस कार्यको करना चाहते थे,<br>र उसका उन्होंने विशुद्ध चित्तसे अनुमोदन एवं आदर                    |
| ब्रह्मोवाच                                        | किया और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे प्रसन्नता प्रकट                                                          |
| શ્રભાગા વ                                         | करते हुए कर्दमजीसे इस प्रकार कहा॥११॥                                                                        |
| त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः।         | <b>श्रीब्रह्माजीने कहा</b> —प्रिय कर्दम! तुम दूसरोंको                                                       |
| यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्॥१           | भान देनेवाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी                                                         |
| एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकै:।         | े आज्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट-<br>भावसे मेरी पूजा सम्पन्न हुई है॥ १२॥ पुत्रोंको अपने |
|                                                   | पिताकी सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिये कि 'जो                                                                |
| बाढिमत्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः॥१               | <sup>३</sup> आज्ञा' ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेशको                                                          |
| इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः।               | स्वीकार करें॥ १३॥ बेटा! तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये                                                            |
| सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्बृंहियष्यन्त्यनेकधा॥१     | सुन्दरी कन्याएँ अपने वंशोंद्वारा इस सृष्टिको अनेक<br>प्रकारसे बढ़ावेंगी॥१४॥ अब तुम इन मरीचि आदि             |
| अतस्त्वमृषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि।            | मुनिवरोंको इनके स्वभाव और रुचिके अनुसार अपनी                                                                |
| आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि॥ १        | कन्याएँ समर्पित करो और संसारमें अपना सुयश<br>भ फैलाओ॥१५॥ मुने! मैं जानता हुँ, जो सम्पूर्ण                   |
| वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया।               | प्राणियोंकी निधि हैं—उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण<br>करनेवाले हैं, वे आदिपुरुष श्रीनारायण ही अपनी                |
| भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने॥१         |                                                                                                             |
| ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः।            | [फिर देवहूतिसे बोले—] राजकुमारी! सुनहरे बाल,<br>कमल-जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण-                       |
| हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः॥ १       |                                                                                                             |

| ३५४ श्री                                                                                 | मद्भागवत [ अ० २४                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एष मानवि ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः।<br>अविद्यासंशयग्रन्थि छित्त्वा गां विचरिष्यति॥ १ | श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा कर्मोंकी वासनाओंका<br>मूलोच्छेदन करनेके लिये, तेरे गर्भमें प्रवेश किया |
| अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः ।                                              | है। य आवद्याजानत महिका ग्रान्थयाका काटकर<br>पृथ्वीमें स्वच्छन्द विचरेंगे॥१७-१८॥ये सिद्धगणोंके            |
| लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः॥ १                                            | स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोकमें<br>तेरी कीर्तिका विस्तार करेंगे और 'किपल' नामसे      |
| मैत्रेय उवाच                                                                             | विख्यात होंगे॥ १९॥                                                                                       |
| तावाश्वास्य जगत्स्त्रष्टा कुमारैः सहनारदः।                                               | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! जगत्की<br>सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोंको इस प्रकार                 |
| हंसो हंसेन यानेन त्रिधामपरमं ययौ॥२                                                       |                                                                                                          |
| गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः।                                                    | हंसपर चढ़कर ब्रह्मलोकको चले गये॥ २०॥ ब्रह्माजीके<br>चले जानेपर कर्दमजीने उनके आज्ञानुसार मरीचि           |
| यथोदितं स्वदुहितॄः प्रादाद्विश्वसृजां ततः॥ २                                             |                                                                                                          |
| मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रये।                                                        | विवाह कर दिया॥ २१॥ उन्होंने अपनी कला नामकी कन्या मरीचिको, अनसूया अत्रिको, श्रद्धा अंगिराको               |
| श्रद्धामङ्गिरसेऽयच्छत्पुलस्त्याय हविर्भुवम् ॥ २                                          |                                                                                                          |
| पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्।                                              | पुलहको उनके अनुरूप गति नामकी कन्या दी,<br>क्रतुके साथ परम साध्वी क्रियाका विवाह किया,                    |
| ख्यातिं च भृगवेऽयच्छद्विसिष्ठायाप्यरुन्धतीम्॥ २                                          | ३ भृगुजीको ख्याति और वसिष्ठजीको अरुन्धती समर्पित                                                         |
| अथर्वणेऽददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते।                                                 | की ॥ २३ ॥ अथर्वा ऋषिको शान्ति नामकी कन्या दी,<br>जिससे यज्ञकर्मका विस्तार किया जाता है। कर्दमजीने        |
| विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्।। २                                           | ४ उन विवाहित ऋषियोंका उनकी पत्नियोंके सहित खूब                                                           |
| ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्।                                               | सत्कार किया॥ २४॥ विदुरजी! इस प्रकार विवाह हो<br>जानेपर वे सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ले अति                  |
| प्रातिष्ठनन्दिमापनाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्।। २                                           | 2                                                                                                        |
| स चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम्।                                                  | कर्दमजीने देखा कि उनके यहाँ साक्षात् देवाधिदेव<br>श्रीहरिने ही अवतार लिया है तो वे एकान्तमें उनके        |
| विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत॥२                                                        |                                                                                                          |
| अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमंगलै:।                                                     | लगे॥ २६॥ 'अहो! अपने पापकर्मोंके कारण इस<br>दु:खमय संसारमें नाना प्रकारसे पीडित होते हुए                  |
| कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः॥ २                                                   | <ul> <li>पुरुषोंपर देवगण तो बहुत काल बीतनेपर प्रसन्न होते</li> </ul>                                     |
| बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना।                                                        | हैं॥ २७॥ किन्तु जिनके स्वरूपको योगिजन अनेकों<br>जन्मोंके साधनसे सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधिके द्वारा          |
| द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्॥२                                              |                                                                                                          |
| स एव भगवानद्य हेलनं नगणय्य नः।                                                           | रक्षा करनेवाले वे ही श्रीहरि हम विषयलोलुपोंके द्वारा<br>होनेवाली अपनी अवज्ञाका कुछ भी विचार न कर         |
| गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥ २                                         |                                                                                                          |

| अ० २४] तृतीय                                                                                 | स्कन्ध ३५५                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे।<br>चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः॥ ३० | आप वास्तवमें अपने भक्तोंका मान बढ़ानेवाले<br>हैं। आपने अपने वचनोंको सत्य करने और सांख्ययोगका<br>उपदेश करनेके लिये ही मेरे यहाँ अवतार लिया |
| तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव।                                                         | है॥ ३०॥ भगवन्! आप प्राकृतरूपसे रहित हैं, आपके                                                                                             |
| यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः॥ ३१                                                      | जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके<br>योग्य हैं तथा जो मनुष्य-सदृश रूप आपके भक्तोंको                                               |
| त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा                                                            | प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते                                                                                             |
| सदाभिवादार्हणपादपीठम् ।                                                                      | हैं॥ ३१॥ आपका पाद-पीठ तत्त्वज्ञानकी इच्छासे<br>विद्वानोंद्वारा सर्वदा वन्दनीय है तथा आप ऐश्वर्य,                                          |
| ऐश्वर्यवैराग्ययशोऽवबोध-                                                                      | वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री—इन छहों ऐश्वर्योंसे                                                                                     |
| वीर्यश्रिया पूर्त्तमहं प्रपद्ये॥ ३२                                                          | पूर्ण हैं। मैं आपकी शरणमें हूँ ॥ ३२॥ भगवन्! आप<br>परब्रह्म हैं; सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं; प्रकृति,                                     |
| परं प्रधानं पुरुषं महान्तं                                                                   | पुरुष, महत्तत्त्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक                                                                                         |
| कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम्।                                                                 | एवं लोकपालोंके रूपमें आप ही प्रकट हैं; तथा आप<br>सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंचको चेतनशक्तिके                                         |
| · ·                                                                                          | द्वारा अपनेमें लीन कर लेते हैं। अत: इन सबसे परे                                                                                           |
| आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं                                                                    | भी आप ही हैं। मैं आप भगवान् कपिलकी शरण                                                                                                    |
| स्वच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये॥ ३३                                                            | लेता हूँ॥ ३३॥                                                                                                                             |
| आ स्माभिपृच्छेऽद्य पतिं प्रजानां                                                             | प्रभो! आपकी कृपासे मैं तीनों ऋणोंसे मुक्त हो<br>गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब                                           |
| त्वयावतीर्णार्ण उताप्तकामः।                                                                  | मैं संन्यास-मार्गको ग्रहणकर आपका चिन्तन करते                                                                                              |
| परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहं                                                                     | हुए शोकरहित होकर विचरूँगा। आप समस्त प्रजाओंके<br>स्वामी हैं, अतएव इसके लिये मैं आपकी आज्ञा                                                |
| चरिष्ये त्वां हृदि युंजन् <sup>१</sup> विशोकः॥ ३४                                            | चाहता हूँ॥ ३४॥                                                                                                                            |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                | श्रीभगवान्ने कहा—मुने! वैदिक और लौकिक<br>सभी कर्मोंमें संसारके लिये मेरा कथन ही प्रमाण है।                                                |
| मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके <sup>२</sup> ।                                     | इसलिये मैंने जो तुमसे कहा था कि 'मैं तुम्हारे यहाँ                                                                                        |
| अथाजिन मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने॥ ३५                                                         | जन्म लूँगा', उसे सत्य करनेके लिये ही मैंने यह<br>अवतार लिया है॥ ३५॥ इस लोकमें मेरा यह जन्म                                                |
| एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्मुमुक्षूणां दुराशयात्।                                                | लिंगशरीरसे मुक्त होनेकी इच्छावाले मुनियोंके लिये<br>आत्मदर्शनमें उपयोगी प्रकृति आदि तत्त्वोंका विवेचन                                     |
| प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने॥ ३६                                                | करनेके लिये ही हुआ है॥ ३६॥ आत्मज्ञानका यह                                                                                                 |
| एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा।                                                        | सूक्ष्म मार्ग बहुत समयसे लुप्त हो गया है। इसे फिरसे<br>प्रवर्तित करनेके लिये ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया                                  |
| तं प्रवर्तयितुं देहिममं विद्धि मया भृतम्॥ ३७                                                 | है—ऐसा जानो॥ ३७॥                                                                                                                          |
| १. प्रा० पा०—युंजन्नशोक:। २. प्रा० पा०—लौति                                                  | —————————————————————————————————————                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत [अ० २४ ३५६ गच्छकामं मयाऽऽपृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा। मुने! मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज॥ ३८ मृत्युको जीतकर मोक्षपद प्राप्त करनेके लिये मेरा भजन करो॥ ३८॥ मैं स्वयंप्रकाश और सम्पूर्ण जीवोंके मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभूतगृहाशयम्। अन्त:करणोंमें रहनेवाला परमात्मा ही हूँ। अत: जब आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयमुच्छिस ॥ ३९ तुम विशुद्ध बुद्धिके द्वारा अपने अन्त:करणमें मेरा साक्षात्कार कर लोगे तब सब प्रकारके शोकोंसे मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणाम्। छ्टकर निर्भय पद (मोक्ष) प्राप्त कर लोगे॥ ३९॥ वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति॥ ४० माता देवहृतिको भी मैं सम्पूर्ण कर्मींसे छुड़ानेवाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा जिससे यह संसाररूप भयसे मैत्रेय उवाच पार हो जायगी॥४०॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं — भगवान् कपिलके इस एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः। प्रकार कहनेपर प्रजापति कर्दमजी उनकी परिक्रमा कर दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह॥ ४१ प्रसन्नतापूर्वक वनको चले गये॥ ४१॥ वहाँ अहिंसामय संन्यास-धर्मका पालन करते हुए वे एकमात्र श्रीभगवानुकी व्रतं स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनि:। शरण हो गये तथा अग्नि और आश्रमका त्याग करके निःसंगो व्यचरत्क्षोणीमनग्निरनिकेतनः॥ ४२ नि:सङ्गभावसे पृथ्वीपर विचरने लगे॥४२॥ जो कार्यकारणसे अतीत है, सत्त्वादि गुणोंका प्रकाशक मनो ब्रह्मणि युंजानो यत्तत्सदसतः परम्। एवं निर्गुण है और अनन्य भक्तिसे ही प्रत्यक्ष होता है उस परब्रह्ममें उन्होंने अपना मन लगा दिया॥ ४३॥ गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते॥ ४३ वे अहंकार, ममता और सुख-दु:खादि द्वन्द्वोंसे छूटकर निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदूक् स्वदूक्। समदर्शी (भेददृष्टिसे रहित) हो, सबमें अपने आत्माको ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अन्तर्मुख एवं शान्त हो प्रत्यक्प्रशान्तधीधीरः प्रशान्तोर्मिरिवोद्धिः ॥ ४४ गयी। उस समय धीर कर्दमजी शान्त लहरोंवाले वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि। समुद्रके समान जान पड़ने लगे॥ ४४॥ परम भक्तिभावके द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः॥ ४५ श्रीवासुदेवमें चित्त स्थिर हो जानेसे वे सारे बन्धनोंसे मुक्त हो गये॥ ४५॥ सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्मा आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्। श्रीभगवान्को और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मस्वरूप श्रीहरिमें अपश्यत्सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि॥४६ स्थित देखने लगे॥ ४६॥ इस प्रकार इच्छा और द्वेषसे रहित, सर्वत्र समबुद्धि और भगवद्भक्तिसे सम्पन्न इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा। होकर श्रीकर्दमजीने भगवान्का परमपद प्राप्त कर भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः॥ ४७ | लिया॥ ४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये चतुर्विशोऽध्याय:॥ २४॥

अ० २५] तृतीय स्कन्ध ३५७ अथ पञ्चविंशोऽध्याय: देवहृतिका प्रश्न तथा भगवान् कपिलद्वारा भक्तियोगकी महिमाका वर्णन शौनकजीने पृछा—सूतजी! तत्त्वोंकी संख्या शौनक उवाच करनेवाले भगवान् कपिल साक्षात् अजन्मा नारायण कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया। होकर भी लोगोंको आत्मज्ञानका उपदेश करनेके लिये जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम् ॥ δ अपनी मायासे उत्पन्न हुए थे॥१॥ मैंने भगवान्के बहुत-से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम्। कपिलजीकी कीर्तिको सुनते-सुनते मेरी इन्द्रियाँ तृप्त विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मेऽसवः॥ 7 नहीं होतीं॥ २॥ सर्वथा स्वतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्माऽऽत्ममायया। भक्तोंकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके जो-जो लीलाएँ करते हैं, वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं; अत: तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय॥ आप मुझे वे सभी सुनाइये, मुझे उन्हें सुननेमें बडी सूत उवाच श्रद्धा है॥३॥ सूतजी कहते हैं - मुने! आपकी ही भाँति जब द्वैपायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा। विदुरने भी यह आत्मज्ञानविषयक प्रश्न किया, तो प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः॥ ४ श्रीव्यासजीके सखा भगवान् मैत्रेयजी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे॥४॥ मैत्रेय उवाच

प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः॥ १ मैत्रेय उवाच पितिर प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया। तिस्मन् बिन्दुसरेऽवात्सीद्भगवान् कपिलः किल॥ ध तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम्। स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरती वचः॥ १ देवहृतिरुवाच

तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम्।
स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरती वचः॥
देवहूतिरुवाच

निर्विण्णा नितरां भूमन्नसिदन्द्रियतर्षणात्।
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो॥
तस्य त्वं तमसोऽन्थस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्।
सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्॥
य आद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल।
लोकस्य तमसान्थस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः॥
अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्टुं त्वमर्हसि।

योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतस्मिन् योजितस्त्वया॥ १०

इच्छासे उस बिन्दुसर तीर्थमें रहने लगे॥५॥ एक दिन तत्त्वसमूहके पारदर्शी भगवान् कपिल कर्मकलापसे विरत हो आसनपर विराजमान थे। उस समय ब्रह्माजीके वचनोंका स्मरण करके देवहूतिने उनसे कहा॥६॥ देवहूति बोली—भूमन्! प्रभो! इन दुष्ट इन्द्रियोंकी विषय-लालसासे मैं बहुत ऊब गयी हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी हुई हूँ॥७॥ अब आपकी कृपासे मेरी जन्मपरम्परा समाप्त हो चुकी है, इसीसे इस दुस्तर अज्ञानान्धकारसे

श्रीमैत्रेयजीने कहा — विदुरजी! पिताके वनमें

चले जानेपर भगवान् कपिलजी माताका प्रिय करनेकी

पार लगानेके लिये सुन्दर नेत्ररूप आप प्राप्त हुए हैं॥८॥आप सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी भगवान् आदिपुरुष हैं तथा अज्ञानान्धकारसे अन्धे पुरुषोंके लिये नेत्रस्वरूप सूर्यकी भाँति उदित हुए हैं॥९॥ देव! इन देह-गेह आदिमें जो मैं-मेरेपनका दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है; अत: अब आप मेरे इस

महामोहको दूर कीजिये॥ १०॥

श्रीमद्भागवत 346 [अ० २५ आप अपने भक्तोंके संसाररूप वृक्षके लिये तं त्वा गताहं शरणं शरण्यं कुठारके समान हैं; मैं प्रकृति और पुरुषका ज्ञान प्राप्त स्वभृत्यसंसारतरोः कुठारम्। करनेकी इच्छासे आप शरणागतवत्सलकी शरणमें जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य आयी हूँ। आप भागवतधर्म जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ॥११॥ नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्॥११ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—इस प्रकार माता देवहतिने मैत्रेय उवाच अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र और लोगोंका मोक्षमार्गमें अनुराग उत्पन्न करनेवाली थी, इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषोंकी गति श्रीकपिलजी निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम्। उसकी मन-ही-मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृद् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति-मुसकानसे सुशोभित मुखारविन्दसे इस प्रकार कहने लगे॥१२॥ र्बभाष ईषत्स्मितशोभिताननः॥ १२ भगवान् कपिलने कहा—माता! यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्मयोग ही मनुष्योंके आत्यन्तिक श्रीभगवानुवाच कल्याणका मुख्य साधन है, जहाँ दु:ख और सुखकी योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे। सर्वथा निवृत्ति हो जाती है॥ १३॥ साध्वि! सब अंगोंसे अत्यन्तोपरितर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च॥ १३ सम्पन्न उस योगका मैंने पहले नारदादि ऋषियोंके सामने, उनकी सुननेकी इच्छा होनेपर, वर्णन किया तिममं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे। था। वही अब मैं आपको सुनाता हूँ॥१४॥ ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम्॥ १४ इस जीवके बन्धन और मोक्षका कारण मन ही माना गया है। विषयोंमें आसक्त होनेपर वह बन्धनका चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्। हेतु होता है और परमात्मामें अनुरक्त होनेपर वही मोक्षका गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये॥ १५ कारण बन जाता है॥ १५॥ जिस समय यह मन मैं अहंममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः। और मेरेपनके कारण होनेवाले काम-लोभ आदि विकारोंसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्॥१६ सुख-दु:खसे छूटकर सम अवस्थामें आ जाता है॥ १६॥ तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्। तब जीव अपने ज्ञान-वैराग्य और भक्तिसे युक्त हृदयसे आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र (अद्वितीय), निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्॥१७ भेदरहित, स्वयंप्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और उदासीन ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना। (सुख-दु:खशुन्य) देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन अनुभव करता है॥१७-१८॥ योगियोंके लिये परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्॥ १८ भगवत्प्राप्तिके निमित्त सर्वात्मा श्रीहरिके प्रति की हुई न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि। भक्तिके समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है॥ १९॥ विवेकीजन संग या आसक्तिको ही आत्माका अच्छेद्य सदृशोऽस्ति शिव: पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये॥ १९ बन्धन मानते हैं; किन्तु वही संग या आसक्ति जब प्रसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः। संतों-महापुरुषोंके प्रति हो जाती है तो मोक्षका खुला स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्॥ २० द्वार बन जाती है॥२०॥

| अ० २५]                                                | तीय स्कन्ध ३५९                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्।              | जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियोंके                                                                  |
| अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ २               | अकारण हितू, किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले,                                                          |
| मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्।          | शान्त, सरलस्वभाव और सत्पुरुषोंका सम्मान करनेवाले<br>होते हैं, जो मुझमें अनन्यभावसे सुदृढ़ प्रेम करते हैं, |
| मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः॥ २          |                                                                                                           |
| मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च।            | भी त्याग देते हैं, और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र<br>कथाओंका श्रवण, कीर्तन करते हैं तथा मुझमें ही         |
| तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः <sup>१</sup> ॥ २ | रिवे चित्त लगाये रहते हैं—उन भक्तोंको संसारके तरह-                                                        |
| त एते साधवः साध्वि सर्वसंगविवर्जिताः <sup>२</sup> ।   | तरहके ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं॥ २१—२३॥                                                              |
| संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोषहरा हि ते॥ र          | रिष्ठं साध्वि! ऐसे-ऐसे सर्वसंगपरित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, तुम्हें उन्हींके संगकी इच्छा करनी      |
| सतां प्रसंगान्मम वीर्यसंविदो                          | चाहिये; क्योंकि वे आसिक्तसे उत्पन्न सभी दोषोंको                                                           |
| भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः।                          | हर लेनेवाले हैं॥ २४॥ सत्पुरुषोंके समागमसे मेरे<br>पराक्रमोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाली तथा हृदय और          |
| तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि                            | कानोंको प्रिय लगनेवाली कथाएँ होती हैं। उनका                                                               |
| श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति॥ र                    |                                                                                                           |
| भक्त्या पुमांजातविराग ऐन्द्रियाद्                     | भक्तिका क्रमशः विकास होगा॥ २५॥ फिर मेरी                                                                   |
| दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया ।                       | सृष्टि आदि लीलाओंका चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई<br>भक्तिके द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखोंमें               |
| चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो                       | वैराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानतापूर्वक योगके                                                             |
| यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः॥ २                         | भक्तिप्रधान सरल उपायोंसे समाहित होकर मनोनिग्रहके<br>लिये यत्न करेगा॥ २६॥ इस प्रकार प्रकृतिके गुणोंसे      |
| असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां                             | उत्पन्न हुए शब्दादि विषयोंका त्याग करनेसे, वैराग्ययुक्त                                                   |
| ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन।                           | ज्ञानसे, योगसे और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्तिसे                                                        |
| योगेनमर्व्यर्पितया च भक्त्या                          | मनुष्य मुझ अपने अन्तरात्माको इस देहमें ही प्राप्त<br>कर लेता है॥ २७॥                                      |
| मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे॥                         |                                                                                                           |
| देवहूतिरुवाच                                          | भक्तिका स्वरूप क्या है? और मेरी-जैसी अबलाओंके                                                             |
| काचित्त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा।             | लिये कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहजमें ही<br>आपके निर्वाणपदको प्राप्त कर सकूँ ?॥ २८॥                 |
| यया पदं ते निर्वाणमंजसान्वाश्नवा अहम्॥ २              |                                                                                                           |
| यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मंस्त्वयोदितः।            | और जो लक्ष्यको बेधनेवाले बाणके समान भगवान्की प्राप्ति करानेवाला है, वह आपका कहा हुआ योग                   |
| कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्॥ २              |                                                                                                           |
| १. प्रा० पा०—नैकात्मगत०। २. प्रा० पा०—                | विनिर्गता:।                                                                                               |

| ३६० श्रीमद                                                                                                                       | द्यागवत [ अ० २५                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे।<br>सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्॥ ३०<br>मैत्रेय उवाच                            | हरे! यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइये<br>जिससे कि आपकी कृपासे मैं मन्दमित स्त्रीजाति भी<br>इस दुर्बोध विषयको सुगमतासे समझ सकूँ॥ ३०॥<br>श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! जिसके                                                                                                                |
| विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं<br>जातस्रेहो यत्र तन्वाभिजातः।                                                                     | शरीरसे उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी<br>माताका ऐसा अभिप्राय जानकर कपिलजीके हृदयमें<br>स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्त्वोंका                                                                                                                                             |
| तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्यं<br>प्रोवाच <sup>१</sup> वै भक्तिवितानयोगम्॥ ३१<br>श्रीभगवानुवाच                               | निरूपण करनेवाले शास्त्रका, जिसे सांख्य कहते हैं,<br>उपदेश किया। साथ ही भक्ति-विस्तार एवं योगका<br>भी वर्णन किया॥ ३१॥<br>श्रीभगवान्ने कहा—माता! जिसका चित्त                                                                                                                                 |
| देवानां गुणलिंगानामानुश्रविककर्मणाम्।<br>सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ ३२<br>अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी। | एकमात्र भगवान्में ही लग गया है, ऐसे मनुष्यकी वेदविहित कर्मोंमें लगी हुई तथा विषयोंका ज्ञान करानेवाली (कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय—दोनों प्रकारकी) इन्द्रियोंकी जो सत्त्वमूर्ति श्रीहरिके प्रति स्वाभाविकी                                                                               |
| जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा॥ ३३<br>नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्-<br>मत्पादसेवाभिरता मदीहाः।                             | प्रवृत्ति है, वही भगवान्की अहैतुकी भिक्त है। यह<br>मुक्तिसे भी बढ़कर है; क्योंकि जठरानल जिस प्रकार<br>खाये हुए अन्नको पचाता है, उसी प्रकार यह भी<br>कर्मसंस्कारोंके भण्डाररूप लिंगशरीरको तत्काल भस्म<br>कर देती है॥ ३२–३३॥                                                                 |
| येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसञ्ज्य<br>सभाजयन्ते मम पौरुषाणि॥३४<br>पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः<br>प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि ।    | मेरी चरणसेवामें प्रीति रखनेवाले और मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक-दूसरेसे मिलकर प्रेमपूर्वक मेरे ही पराक्रमोंकी चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एकीभाव (सायुज्यमोक्ष) की भी इच्छा नहीं करते॥ ३४॥                                                 |
| रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि<br>साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति॥३५                                                                      | मा! वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविन्दसे<br>युक्त मेरे परम सुन्दर और वरदायक दिव्य रूपोंकी<br>झाँकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम सम्भाषण भी                                                                                                                                             |
| तैर्दर्शनीयावयवैरुदार-<br>विलासहासेक्षितवामसूक्तैः ।<br>हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्ति-<br>रनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते॥ ३६  | करते हैं, जिसके लिये बड़े-बड़े तपस्वी भी लालायित<br>रहते हैं॥ ३५॥ दर्शनीय अंग-प्रत्यंग, उदार हास-<br>विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणीसे युक्त मेरे<br>उन रूपोंकी माधुरीमें उनका मन और इन्द्रियाँ फँस<br>जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहनेपर भी उन्हें<br>परमपदकी प्राप्ति करा देती है॥ ३६॥ |
| १. प्रा० पा०—प्रावोचद्वै।                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

तृतीय स्कन्ध

३६१

अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर यद्यपि वे मुझ

अ० २५]

अथो विभृतिं मम मायाविनस्ता-

अथ षड्विंशोऽध्याय: महदादि भिन्न-भिन्न तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन श्रीभगवान्ने कहा—माताजी! अब मैं तुम्हें श्रीभगवानुवाच प्रकृति आदि सब तत्त्वोंके अलग-अलग लक्षण अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्।

श्रीमद्भागवत

बतलाता हुँ; इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृतिके गुणोंसे मुक्त यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः॥

[अ० २६

हो जाता है॥१॥ आत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके मोक्षका कारण है और वही उसकी अहंकाररूप ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम्।

हृदयग्रन्थिका छेदन करनेवाला है, ऐसा पण्डितजन

यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्॥ कहते हैं। उस ज्ञानका मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता

हुँ॥२॥ यह सारा जगत् जिससे व्याप्त होकर

३६२

प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण: प्रकृते: पर:। अनादि, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, अन्त:करणमें स्फुरित

प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् ॥ होनेवाला और स्वयंप्रकाश है॥ ३॥ उस सर्वव्यापक पुरुषने अपने पास लीला-विलासपूर्वक आयी हुई

स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः। अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको स्वेच्छासे यदुच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया॥ स्वीकार कर लिया॥४॥ लीलापरायण प्रकृति अपने

सत्त्वादि गुणोंद्वारा उन्होंके अनुरूप प्रजाकी सृष्टि करने लगी; यह देख पुरुष ज्ञानको आच्छादित

गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः। करनेवाली उसकी आवरणशक्तिसे मोहित हो गया, विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया॥

अपने स्वरूपको भूल गया॥५॥ इस प्रकार अपनेसे भिन्न प्रकृतिको ही अपना स्वरूप समझ लेनेसे पुरुष

एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें अपनेको ही कर्ता मानने लगता है॥६॥ इस कर्तृत्वाभिमानसे ही कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते॥

अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनन्दस्वरूप पुरुषको जन्म-मृत्युरूप बन्धन एवं परतन्त्रताकी प्राप्ति होती

तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्। है॥७॥ कार्यरूप शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तथा भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः॥ कर्तारूप इन्द्रियाधिष्ठात्-देवताओंमें पुरुष जो अपनेपनका

आरोप कर लेता है, उसमें पण्डितजन प्रकृतिको ही

कारण मानते हैं तथा वास्तवमें प्रकृतिसे परे होकर भी कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः। जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुषको सुख-दु:खोंके

भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्॥ भोगनेमें कारण मानते हैं॥८॥

देवहृतिने कहा — पुरुषोत्तम! इस विश्वके देवहूतिरुवाच

स्थूल-सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम।

कारण हैं उन प्रकृति और पुरुषका लक्षण भी आप ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्॥ मुझसे कहिये॥९॥

| अ० २६ ] तृतीय                                         | स्कन्ध ३६३                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीभगवानुवाच                                         | <b>श्रीभगवान्ने कहा</b> —जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त,                                                |
| यत्तत्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्।               | नित्य और कार्य-कारणरूप है तथा स्वयं निर्विशेष                                                     |
| प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्॥ १०           | होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मीका आश्रय है,                                                          |
| , ,                                                   | उस प्रधान नामक तत्त्वको ही प्रकृति कहते हैं॥ १०॥                                                  |
| पंचिभः पंचिभर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा।              | पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्रा, चार अन्त:करण और                                                      |
| एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः॥ ११            | दस इन्द्रिय—इन चौबीस तत्त्वोंके समूहको विद्वान्                                                   |
| द्राज्यसुन्यसारायाः गणं आया। वर व्ययुः ॥ ५५           | लोग प्रकृतिका कार्य मानते हैं॥११॥ पृथ्वी, जल,                                                     |
| nament ida sundet ut men.                             | तेज, वायु और आकाश—ये पाँच महाभूत हैं;                                                             |
| महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुनभः।                  | गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द—ये पाँच तन्मात्र                                                    |
| तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे॥ १२          | माने गये हैं॥१२॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना,                                                     |
|                                                       | नासिका, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु—ये दस                                                      |
| इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दूग्रसननासिकाः।          | इन्द्रियाँ हैं॥ १३॥ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—                                                  |
| वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते॥ १३              | इन चारके रूपमें एक ही अन्त:करण अपनी संकल्प,                                                       |
|                                                       | निश्चय, चिन्ता और अभिमानरूपा चार प्रकारकी                                                         |
| मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्।             | वृत्तियोंसे लक्षित होता है॥ १४॥ इस प्रकार तत्त्वज्ञानी                                            |
| चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया॥ १४         | पुरुषोंने सगुण ब्रह्मके सिन्नवेशस्थान इन चौबीस                                                    |
|                                                       | तत्त्वोंकी संख्या बतलायी है। इनके सिवा जो काल                                                     |
| एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह।                | है, वह पचीसवाँ तत्त्व है॥ १५॥ कुछ लोग कालको                                                       |
| सिन्विशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचिवंशकः॥ १५           | पुरुषसे भिन्न तत्त्व न मानकर पुरुषका प्रभाव अर्थात्                                               |
| (iii takii stat Xisiii ar ancii asisaktan ii 74       | ईश्वरकी संहारकारिणी शक्ति बताते हैं। जिससे                                                        |
| प्रभावं <sup>१</sup> पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्। | मायाके कार्यरूप देहादिमें आत्मत्वका अभिमान करके                                                   |
| , , ,                                                 | अहंकारसे मोहित और अपनेको कर्ता माननेवाले                                                          |
| अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः॥१६               | जीवको निरन्तर भय लगा रहता है॥ १६॥ मनुपुत्रि!                                                      |
|                                                       | जिनकी प्रेरणासे गुणोंकी साम्यावस्थारूप निर्विशेष                                                  |
| प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि।              | प्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है, वास्तवमें वे पुरुषरूप                                             |
| चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः ॥ १७            | भगवान् ही 'काल' कहे जाते हैं॥ १७॥ इस प्रकार<br>जो अपनी मायाके द्वारा सब प्राणियोंके भीतर जीवरूपसे |
|                                                       | जा अपना मायाक द्वारा सब प्राणियाक मातर जावरूपस<br>और बाहर कालरूपसे व्याप्त हैं, वे भगवान् ही      |
| अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः।                    | जार बाहर कालरूपस व्याप्त ह, व मगवान् हा<br>पचीसवें तत्त्व हैं॥ १८॥                                |
| समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया॥ १८             | जब परमपुरुष परमात्माने जीवोंके अदृष्टवश                                                           |
|                                                       | क्षोभको प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्तिस्थानरूपा                                            |
| दैवात्क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान्।     | अपनी मायामें चिच्छक्तिरूप वीर्य स्थापित किया, तो                                                  |
| आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्॥ १९          | उससे तेजोमय महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ॥१९॥                                                            |
|                                                       |                                                                                                   |

श्रीमद्भागवत [अ० २६ ३६४ लय-विक्षेपादि रहित तथा जगत्के अंकुररूप विश्वमात्मगतं व्यंजन् कूटस्थो जगदङ्करः। इस महत्तत्त्वने अपनेमें स्थित विश्वको प्रकट स्वतेजसापिबत्तीव्रमात्मप्रस्वापनं तमः॥ २० करनेके लिये अपने स्वरूपको आच्छादित करने-वाले प्रलयकालीन अन्धकारको अपने ही तेजसे पी यत्तत्मत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्। लिया॥ २०॥ यदाहर्वास्देवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्॥ २१ जो सत्त्वगुणमय, स्वच्छ, शान्त और भगवानुकी उपलब्धिका स्थानरूप चित्त है, वही महत्तत्व है और उसीको 'वासुदेव' कहते हैं\*॥ २१॥ जिस प्रकार स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्विमिति चेतसः। पृथ्वी आदि अन्य पदार्थींके संसर्गसे पूर्व जल अपनी वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा॥ २२ स्वाभाविक (फेन-तरंगादिरहित) अवस्थामें अत्यन्त स्वच्छ, विकारशून्य एवं शान्त होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्थाकी दृष्टिसे स्वच्छत्व, महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद्भगवद्वीर्यसम्भवात् । अविकारित्व और शान्तत्व ही वृत्तियोंसहित चित्तका क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत॥ २३ लक्षण कहा गया है॥ २२॥ तदनन्तर भगवान्की वीर्यरूप चित्-शक्तिसे उत्पन्न हुए महत्तत्त्वके विकृत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः। होनेपर उससे क्रिया-शक्तिप्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक, तैजस और तामस भेदसे तीन मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामि।। २४ प्रकारका है। उसीसे क्रमश: मन, इन्द्रियों और पंचमहाभूतोंकी उत्पत्ति हुई॥२३-२४॥ इस भूत, सहस्त्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते । इन्द्रिय और मनरूप अहंकारको ही पण्डितजन साक्षात् सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्॥ २५ 'संकर्षण' नामक सहस्र सिरवाले अनन्तदेव कहते हैं॥ २५ ॥ इस अहंकारका देवतारूपसे कर्तृत्व, इन्द्रियरूपसे करणत्व और पंचभूतरूपसे कार्यत्व लक्षण है तथा कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्। सत्त्वादि गुणोंके सम्बन्धसे शान्तत्व, घोरत्व और मृढत्व शान्तघोरविमृढत्विमिति वा स्यादहंकृतेः॥ २६ भी इसीके लक्षण हैं॥ २६॥ उपर्युक्त तीन प्रकारके अहंकारमेंसे वैकारिक अहंकारके विकृत होनेपर उससे वैकारिकाद्विकुर्वाणान्मनस्तत्त्वमजायत। मन हुआ, जिसके संकल्प-विकल्पोंसे कामनाओंकी उत्पत्ति होती है॥ २७॥ यह मनस्तत्त्व ही इन्द्रियोंके यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः ॥ २७ अधिष्ठाता 'अनिरुद्ध' के नामसे प्रसिद्ध है। योगिजन शरत्कालीन नीलकमलके समान श्याम वर्णवाले इन यद्विदुर्ह्यानिरुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरम्। अनिरुद्धजीकी शनै:-शनै: मनको वशीभृत करके शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभि: शनै: ॥ २८ आराधना करते हैं॥ २८॥ \* जिसे अध्यात्ममें चित्त कहते हैं; उसीको अधिभूतमें महत्तत्त्व कहा जाता है। चित्तमें अधिष्ठाता 'क्षेत्रज्ञ' और उपास्यदेव 'वासुदेव' हैं। इसी प्रकार अहंकारमें अधिष्ठाता 'रुद्र' और उपास्यदेव 'संकर्षण' है, बुद्धिमें अधिष्ठाता 'ब्रह्मा' और उपास्यदेव 'प्रद्युम्न' है तथा मनमें अधिष्ठाता 'चन्द्रमा' और उपास्यदेव 'अनिरुद्ध' है।

| ३६६ श्रीमद्भ                                                                                   | द्रागवत [ अ० २६                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च।<br>तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः॥ ३९ | साध्वि! वस्तुके आकारका बोध कराना, गौण<br>होना—द्रव्यके अंगरूपसे प्रतीत होना, द्रव्यका जैसा<br>आकार-प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूपमें                                                                                                                        |
| द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनम्।<br>तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्तृडेव च॥४०               | उपलिक्षित होना तथा तेजका स्वरूपभूत होना—ये सब<br>रूपतन्मात्रकी वृत्तियाँ हैं॥ ३९॥ चमकना, पकाना,<br>शीतको दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास पैदा करना<br>और उनकी निवृत्तिके लिये भोजन एवं जलपान<br>कराना—ये तेजकी वृत्तियाँ हैं॥ ४०॥                                 |
| रूपमात्राद्विकुर्वाणात्तेजसो दैवचोदितात्।<br>रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः॥४१          | फिर दैवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विकृत<br>होनेपर उससे रसतन्मात्र हुआ और उससे जल तथा<br>रसको ग्रहण करानेवाली रसनेन्द्रिय (जिह्वा) उत्पन्न<br>हुई॥ ४१॥ रस अपने शुद्ध स्वरूपमें एक ही है; किन्तु                                                          |
| कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा।<br>भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते॥ ४२                | अन्य भौतिक पदार्थोंके संयोगसे वह कसैला, मीठा, तीखा,<br>कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकारका हो<br>जाता है॥ ४२॥ गीला करना, मिट्टी आदिको पिण्डाकार<br>बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना,                                                          |
| क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम्।<br>तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः॥ ४३  | पदार्थोंको मृदु कर देना, तापकी निवृत्ति करना और<br>कूपादिमेंसे निकाल लिये जानेपर भी वहाँ बार-बार<br>पुन: प्रकट हो जाना—ये जलकी वृत्तियाँ हैं॥ ४३॥<br>इसके पश्चात् दैवप्रेरित रसस्वरूप जलके                                                                    |
| रसमात्राद्विकुर्वाणादम्भसो दैवचोदितात्।<br>गन्धमात्रमभूत्तस्मात्पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः॥ ४४    | विकृत होनेपर उससे गन्धतन्मात्र हुआ और उससे<br>पृथ्वी तथा गन्धको ग्रहण करानेवाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट<br>हुई॥ ४४॥ गन्ध एक ही है; तथापि परस्पर मिले हुए<br>द्रव्यभागोंकी न्यूनाधिकतासे वह मिश्रितगन्ध, दुर्गन्ध,<br>सुगन्ध, मृदु, तीव्र और अम्ल (खट्टा) आदि अनेक |
| करम्भपूतिसौरभ्यशान्तोग्राम्लादिभिः पृथक्।<br>द्रव्यावयववैषम्याद्गन्ध एको विभिद्यते॥ ४५         | पुगन्य, मृदु, तांत्र आर अस्त (खट्टा) आदि अनक<br>प्रकारका हो जाता है॥ ४५॥ प्रतिमादि रूपसे ब्रह्मकी<br>साकार-भावनाका आश्रय होना, जल आदि कारणतत्त्वोंसे<br>भिन्न किसी दूसरे आश्रयकी अपेक्षा किये बिना ही<br>स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थोंको धारण करना,        |
| भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणम्।<br>सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम्॥ ४६       | आकाशादिका अवच्छेदक होना (घटाकाश, मठाकाश आदि भेदोंको सिद्ध करना) तथा परिणामविशेषसे सम्पूर्ण प्राणियोंके [स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि] गुणोंको प्रकट करना—ये पृथ्वीके कार्यरूप लक्षण हैं॥ ४६॥                                                                       |
| नभोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते।<br>वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः॥ ४७   | आकाशका विशेष गुण शब्द जिसका विषय है,<br>वह श्रोत्रेन्द्रिय है; वायुका विशेष गुण स्पर्श जिसका<br>विषय है, वह त्विगिन्द्रिय है॥ ४७॥                                                                                                                             |

| अ० २६ ] तृतीय                                                                                                                       | स्कन्ध ३६७                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तेजोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते।<br>अम्भोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः।<br>भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते॥ ४८ | तेजका विशेष गुण रूप जिसका विषय है, वह<br>नेत्रेन्द्रिय है; जलका विशेष गुण रस जिसका विषय<br>है, वह रसनेन्द्रिय है और पृथ्वीका विशेष गुण गन्ध<br>जिसका विषय है, उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं॥ ४८॥<br>वायु आदि कार्य-तत्त्वोंमें आकाशादि कारण-तत्त्वोंके |
| परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात्।<br>अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते <sup>१</sup> ॥ ४९                                | रहनेसे उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं; इसलिये<br>समस्त महाभूतोंके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और<br>गन्ध केवल पृथ्वीमें ही पाये जाते हैं॥४९॥ जब<br>महत्तत्त्व, अहंकार और पंचभूत—ये सात तत्त्व परस्पर                                                 |
| एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै।<br>कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्॥५०                                                            | मिल न सके—पृथक्-पृथक् ही रह गये, तब जगत्के<br>आदिकारण श्रीनारायणने काल, अदृष्ट और सत्त्वादि<br>गुणोंके सहित उनमें प्रवेश किया॥५०॥<br>फिर परमात्माके प्रवेशसे क्षुब्ध और आपसमें                                                                      |
| ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम्।<br>उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट्॥५१                                            | मिले हुए उन तत्त्वोंसे एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ।<br>उस अण्डसे इस विराट् पुरुषकी अभिव्यक्ति हुई॥५१॥<br>इस अण्डका नाम विशेष है, इसीके अन्तर्गत श्रीहरिके<br>स्वरूपभूत चौदहों भुवनोंका विस्तार है। यह चारों                                              |
| एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः।<br>तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बिहिः।<br>यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः॥५२        | ओरसे क्रमशः एक-दूसरेसे दसगुने जल, अग्नि,<br>वायु, आकाश, अहंकार और महत्तत्त्व—इन छः<br>आवरणोंसे घिरा हुआ है। इन सबके बाहर सातवाँ<br>आवरण प्रकृतिका है॥ ५२॥ कारणमय जलमें स्थित<br>उस तेजोमय अण्डसे उठकर उस विराट् पुरुषने पुनः                        |
| हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्।<br>तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम्॥५३                                                      | उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकारके छिद्र<br>किये॥५३॥ सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ,<br>उससे वाक्-इन्द्रिय और उसके अनन्तर वाक्का<br>अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाकके छिद्र                                                             |
| निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत्।<br>वाण्या वह्निरथो नासे प्राणोतो घ्राण एतयो:॥५४                                            | (नथुने) प्रकट हुए, उनसे प्राणसहित घ्राणेन्द्रिय<br>उत्पन्न हुई॥५४॥ घ्राणके बाद उसका अधिष्ठाता<br>वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् नेत्रगोलक प्रकट हुए,<br>उनसे चक्षु-इन्द्रिय प्रकट हुई और उसके अनन्तर                                                  |
| घ्राणाद्वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयोः।<br>तस्मात्सूर्यो व्यभिद्येतां कर्णों श्रोत्रं ततो दिशः॥ ५५                                | उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानोंके<br>छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इन्द्रिय श्रोत्र और उसके<br>अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए॥५५॥                                                                                                             |
| १. प्रा० पा०—लभ्यते। २. प्रा० पा०—नेन वृतै०                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ३६८ श्रीमद्भ                                                                                                             | रागवत [ अ० २६                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निर्बिभेद विराजस्त्वग्रोमश्मश्र्वादयस्ततः।<br>तत ओषधयश्चासन् शिश्नं निर्विभिदे ततः॥ ५६                                   | इसके बाद उस विराट् पुरुषके त्वचा उत्पन्न<br>हुई। उससे रोम, मूँछ-दाढ़ी तथा सिरके बाल प्रकट<br>हुए और उनके बाद त्वचाकी अभिमानी ओषधियाँ<br>(अन्न आदि) उत्पन्न हुईं। इसके पश्चात् लिंग प्रकट                                      |
| रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वै गुदम्।<br>गुदादपानोऽपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्करः॥५७                                         | हुआ ॥ ५६ ॥  उससे वीर्य और वीर्यके बाद लिंगका अभिमानी आपोदेव (जल) उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपानवायु और अपानके बाद उसका अभिमानी                                                                                    |
| हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट्।<br>पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः॥ ५८                           | लोकोंको भयभीत करनेवाला मृत्युदेवता उत्पन्न<br>हुआ॥५७॥<br>तदनन्तर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बलके<br>बाद हस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्र उत्पन्न हुआ। फिर<br>चरण प्रकट हुए, उनसे गति (गमनकी क्रिया) और                            |
| नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम् <sup>१</sup> ।<br>नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरभिद्यत॥ ५९                         | फिर पादेन्द्रियका अभिमानी विष्णुदेवता उत्पन्न<br>हुआ॥५८॥<br>इसी प्रकार जब विराट् पुरुषके नाडियाँ प्रकट<br>हुईं, तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियाँ                                                                      |
| क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत्।<br>अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्॥६०                              | हुईं। फिर उसके उदर (पेट) प्रकट हुआ॥५९॥<br>उससे क्षुधा-पिपासाकी अभिव्यक्ति हुई और फिर<br>उदरका अभिमानी समुद्रदेवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात्<br>उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदयसे मनका प्राकट्य<br>हुआ॥६०॥ मनके बाद उसका अभिमानी देवता |
| मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पति:।<br>अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत्॥६१                          | चन्द्रमा हुआ। फिर हृदयसे ही बुद्धि और उसके बाद<br>उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात् अहंकार<br>और उसके अनन्तर उसका अभिमानी रुद्रदेवता<br>उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी<br>क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ॥ ६१॥           |
| एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापनेऽशकन्।<br>पुनराविविशुः खानि तमुत्थापियतुं क्रमात्॥ ६२                              | जब ये क्षेत्रज्ञके अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न<br>होकर भी विराट् पुरुषको उठानेमें असमर्थ रहे, तो<br>उसे उठानेके लिये क्रमशः फिर अपने-अपने<br>उत्पत्तिस्थानोंमें प्रविष्ट होने लगे॥ ६२॥ अग्निने वाणीके                         |
| विह्नर्वाचा मुखं भेजे नोदितष्ठत्तदा विराट्।<br>घ्राणेन नासिके वायुर्नोदितिष्ठत्तदा विराट्॥ ६३<br>१. प्रा॰ पा॰—माश्रितम्। | साथ मुखमें प्रवेश किया, परन्तु इससे विराट् पुरुष न<br>उठा। वायुने घ्राणेन्द्रियके सहित नासाछिद्रोंमें प्रवेश<br>किया, फिर भी विराट् पुरुष न उठा॥६३॥                                                                           |

| अ० २६ ] तृतीय                                                                                                                                           | स्कन्ध ३६९                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अक्षिणी चक्षुषाऽऽदित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्।<br>श्रोत्रेण कर्णौं च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट्॥ ६४                                                       | सूर्यने चक्षुके सिहत नेत्रोंमें प्रवेश किया, तब<br>भी विराट् पुरुष न उठा। दिशाओंने श्रवणेन्द्रियके<br>सिहत कानोंमें प्रवेश किया, तो भी विराट् पुरुष न                                                           |
| त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्।<br>रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट्॥ ६५                                                                 | उठा।। ६४।।<br>ओषिधयोंने रोमोंके सहित त्वचामें प्रवेश<br>किया फिर भी विराट् पुरुष न उठा। जलने वीर्यके<br>साथ लिंगमें प्रवेश किया, तब भी विराट् पुरुष                                                             |
| गुदं मृत्युरपानेन नोदितष्ठत्तदा विराट्।<br>हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदितष्ठत्तदा विराट्॥ ६६                                                                | न उठा ॥ ६५ ॥ मृत्युने अपानके साथ गुदामें प्रवेश<br>किया, फिर भी विराट् पुरुष न उठा । इन्द्रने बलके<br>साथ हाथोंमें प्रवेश किया, परन्तु इससे भी विराट् पुरुष<br>न उठा ॥ ६६ ॥ विष्णुने गतिके सहित चरणोंमें प्रवेश |
| विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदितष्ठत्तदा विराट्।<br>नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदितष्ठत्तदा विराट्॥ ६७                                                               | किया, तो भी विराट् पुरुष न उठा। निदयोंने रुधिरके<br>सिहत नाडियोंमें प्रवेश किया, तब भी विराट् पुरुष न<br>उठा॥६७॥ समुद्रने क्षुधा-पिपासाके सिहत उदरमें<br>प्रवेश किया, फिर भी विराट् पुरुष न उठा। चन्द्रमाने     |
| क्षुत्तृड्भ्यामुदरं सिन्धुर्नोदितष्ठत्तदा विराट्।<br>हृदयं मनसा चन्द्रो नोदितष्ठत्तदा विराट्॥६८                                                         | मनके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तो भी विराट् पुरुष<br>न उठा॥६८॥ ब्रह्माने बुद्धिके सहित हृदयमें प्रवेश<br>किया, तब भी विराट् पुरुष न उठा। रुद्रने अहंकारके                                                       |
| बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदितष्ठत्तदा विराट्।<br>रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदितष्ठत्तदा विराट्॥ ६९                                                         | सिंहत उसी हृदयमें प्रवेश किया, तो भी विराट् पुरुष<br>न उठा॥६९॥<br>किन्तु जब चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञने चित्तके<br>सिंहत हृदयमें प्रवेश किया, तो विराट् पुरुष उसी समय                                        |
| चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा।<br>विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत॥७०                                                                  | जलसे उठकर खड़ा हो गया॥७०॥<br>जिस प्रकार लोकमें प्राण, इन्द्रिय, मन और<br>बुद्धि आदि चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञकी सहायताके<br>बिना सोये हुए प्राणीको अपने बलसे नहीं उठा सकते,                                  |
| यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः।<br>प्रभवन्ति विना येन नोत्थापियतुमोजसा॥ ७१                                                                   | उसी प्रकार विराट् पुरुषको भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्माके<br>बिना नहीं उठा सके॥७१॥<br>अत: भक्ति, वैराग्य और चित्तकी एकाग्रतासे<br>प्रकट हुए ज्ञानके द्वारा उस अन्तरात्मस्वरूप क्षेत्रज्ञको                          |
| तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया।<br>भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्॥ ७२                                                    | इस शरीरमें स्थित जानकर उसका चिन्तन करना<br>चाहिये॥७२॥                                                                                                                                                           |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे<br>कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्याय:॥ २६॥<br>———————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                 |

अथ सप्तविंशोऽध्यायः प्रकृति-पुरुषके विवेकसे मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन श्रीभगवान् कहते हैं--माताजी! जिस तरह श्रीभगवानुवाच जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके साथ जलके शीतलता, प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणै:। चंचलता आदि गुणोंका सम्बन्ध नहीं होता, उसी अविकारादकर्तृत्वान्निर्गुणत्वाज्जलार्कवत्॥ प्रकार प्रकृतिके कार्य शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें उसके सुख-दु:खादि धर्मोंसे लिप्त नहीं होता: क्योंकि वह स्वभावसे निर्विकार, अकर्ता और स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्जते। निर्गुण है॥१॥ अहंक्रियाविमुढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते॥ किन्तु जब वही प्राकृत गुणोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तब अहंकारसे मोहित होकर 'मैं कर्ता हूँ'—ऐसा मानने लगता है॥ २॥ उस अभिमानके

श्रीमद्भागवत

संसारपदवीमवशोऽभ्येत्यनिर्वृत:। कारण वह देहके संसर्गसे किये हुए पुण्य-पापरूप प्रासंगिकै: कर्मदोषै: सदसन्मिश्रयोनिष्॥ कर्मों के दोषसे अपनी स्वाधीनता और शान्ति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियोंमें उत्पन्न होकर संसारचक्रमें घूमता रहता है॥ ३॥ जिस अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते। प्रकार स्वप्नमें भय-शोकादिका कोई कारण न होनेपर भी स्वप्नके पदार्थोंमें आस्था हो जानेके कारण दु:ख ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा॥

300

अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि। भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्॥ ५ यमादिभिर्योगपथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः। मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च॥

यदूच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ् मुनिः।

विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्।।

सर्वभूतसमत्वेन

निर्वेरेणाप्रसंगतः। ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा॥

उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय-शोक, अहं-मम एवं जन्म-मरणादिरूप संसारकी कोई सत्ता न होनेपर भी अविद्यावश विषयोंका चिन्तन करते रहनेसे जीवका संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता॥४॥ इसलिये बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि असन्मार्ग (विषय-चिन्तन) में फँसे हुए चित्तको तीव्र भक्तियोग और वैराग्यके द्वारा धीरे-धीरे अपने वशमें लावे॥५॥ यमादि योगसाधनोंके द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास-चित्तको बारंबार एकाग्र करते हुए मुझमें सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियोंमें समभाव रखने, किसीसे वैर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन-व्रत और बलिष्ठ (अर्थात् भगवान्को समर्पित किये हुए) स्वधर्मसे

जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गयी है कि-प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसीमें सन्तृष्ट रहता है,

परिमित भोजन करता है, सदा एकान्तमें रहता है, शान्तस्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान्

[ अ० २७

| अ० २७] तृतीय                                                                                 | स्कन्ध ३७१                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सानुबन्धे च देहेऽस्मिन्नकुर्वन्नसदाग्रहम्।<br>ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ९   | है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक स्वरूपके अनुभवसे<br>प्राप्त हुए तत्त्वज्ञानके कारण स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धियोंके<br>सहित इस देहमें मैं-मेरेपनका मिथ्या अभिनिवेश<br>नहीं करता, बुद्धिकी जाग्रदादि अवस्थाओंसे भी                                             |
| निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः।<br>उपलभ्यात्मनाऽऽत्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्॥ १०   | अलग हो गया है तथा परमात्माके सिवा और कोई<br>वस्तु नहीं देखता—वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रोंसे<br>सूर्यको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्त:करणद्वारा<br>परमात्माका साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदको<br>प्राप्त हो जाता है, जो देहादि सम्पूर्ण उपाधियोंसे       |
| मुक्तलिंगं सदाभासमसति प्रतिपद्यते।<br>सतोबन्धुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्॥११              | पृथक्, अहंकारादि मिथ्या वस्तुओंमें सत्यरूपसे<br>भासनेवाला, जगत्कारणभूता प्रकृतिका अधिष्ठान,<br>महदादि कार्य-वर्गका प्रकाशक और कार्य-कारणरूप<br>सम्पूर्ण पदार्थोंमें व्याप्त है॥६—११॥<br>जिस प्रकार जलमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिबिम्ब                       |
| यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते।<br>स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः॥ १२          | दीवालपर पड़े हुए अपने आभासके सम्बन्धसे देखा जाता है और जलमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बसे आकाशस्थित सूर्यका ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेदसे तीन प्रकारका अहङ्कार देह, इन्द्रिय और मनमें स्थित अपने प्रतिबिम्बोंसे लक्षित                             |
| एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयै:।<br>स्वाभासैर्लक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यदृक्॥ १३        | होता है और फिर सत् परमात्माके प्रतिबिम्बयुक्त उस<br>अहङ्कारके द्वारा सत्यज्ञानस्वरूप परमात्माका दर्शन<br>होता है—जो सुषुप्तिके समय निद्रासे शब्दादि भूतसूक्ष्म,<br>इन्द्रिय और मनबुद्धि आदिके अव्याकृतमें लीन हो                                           |
| भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिष्विह निद्रया।<br>लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः॥ १४ | जानेपर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकारशून्य<br>है॥ १२—१४॥ (जाग्रत्-अवस्थामें यह आत्मा भूत-<br>सूक्ष्मादि दृश्यवर्गके द्रष्टारूपमें स्पष्टतया अनुभवमें<br>आता है; किन्तु) सुषुप्तिके समय अपने उपाधिभूत<br>अहंकारका नाश होनेसे वह भ्रमवश अपनेको ही नष्ट |
| मन्यमानस्तदाऽऽत्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा।<br>नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः॥१५         | हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धनका नाश हो<br>जानेपर मनुष्य अपनेको भी नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त<br>व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यन्त<br>विवश होकर नष्टवत् हो जाता है॥ १५॥ माताजी!                                                                   |
| एवं प्रत्यवमृश्यासावात्मानं प्रतिपद्यते।<br>साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः॥१६       | इन सब बातोंका मनन करके विवेकी पुरुष अपने<br>आत्माका अनुभव कर लेता है, जो अहंकारके सहित<br>सम्पूर्ण तत्त्वोंका अधिष्ठान और प्रकाशक है॥१६॥                                                                                                                   |
| 9,                                                                                           | ~                                                                                                                                                                                                                                                          |

श्रीमद्भागवत [ अ० २७ ३७२ देवहृतिरुवाच देवहृतिने पूछा—प्रभो! पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक-दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले हैं, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन विमुञ्जति कर्हिचित्। इसलिये प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड़ ही नहीं अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो॥१७ सकती॥ १७॥ ब्रह्मन्! जिस प्रकार गन्ध और पृथ्वी तथा रस और जलकी पृथक्-पृथक् स्थिति नहीं हो यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः। सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक-अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च॥ १८ दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकते॥ १८॥ अत: जिनके आश्रयसे अकर्ता पुरुषको यह कर्मबन्धन प्राप्त हुआ अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः। है, उन प्रकृतिके गुणोंके रहते हुए उसे कैवल्यपद कैसे गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम् ॥ १९ प्राप्त होगा?॥१९॥ यदि तत्त्वोंका विचार करनेसे कभी यह संसारबन्धनका तीव्र भय निवृत्त हो भी क्वचित् तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम्। जाय, तो भी उसके निमित्तभूत प्राकृत गुणोंका अभाव अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते॥ २० न होनेसे वह भय फिर उपस्थित हो सकता है॥ २०॥ श्रीभगवानुने कहा—माताजी! जिस प्रकार श्रीभगवानुवाच अग्निका उत्पत्तिस्थान अरणि अपनेसे ही उत्पन्न अनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना। अग्निसे जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये हुए स्वधर्मपालनद्वारा अन्त:करण तीव्रया मिय भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्॥ २१ शुद्ध होनेसे बहुत समयतक भगवत्कथा-श्रवणद्वारा ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा। पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्तिसे, तत्त्वसाक्षात्कार करानेवाले ज्ञानसे, प्रबल वैराग्यसे, व्रतनियमादिके सहित किये तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना॥ २२ हुए ध्यानाभ्याससे और चित्तकी प्रगाढ एकाग्रतासे प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम्। पुरुषकी प्रकृति (अविद्या) दिन-रात क्षीण होती हुई धीरे-धीरे लीन हो जाती है॥ २१—२३॥ फिर नित्यप्रति तिरोभवित्री शनकैरग्नेर्योनिरिवारणि:॥ २३ दोष दीखनेसे भोगकर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः। स्वरूपमें स्थित और स्वतन्त्र (बन्धनमुक्त) हुए उस नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च॥ २४ पुरुषका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती॥ २४॥ जैसे सोये हुए पुरुषको स्वप्नमें कितने ही अनर्थींका यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत्। अनुभव करना पडता है, किन्तु जग पडनेपर उसे उन स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते॥ २५ स्वप्नके अनुभवोंसे किसी प्रकारका मोह नहीं होता॥ २५॥ उसी प्रकार जिसे तत्त्वज्ञान हो गया है और जो निरन्तर एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मिय मानसम्। मुझमें ही मन लगाये रहता है, उस आत्माराम मुनिका युंजतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित्॥ २६ प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती॥ २६॥ जब मनुष्य अनेकों जन्मोंमें बहुत समयतक इस प्रकार यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना। आत्मचिन्तनमें ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक-सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्मभुवनान्मुनिः॥ २७ पर्यन्त सभी प्रकारके भोगोंसे वैराग्य हो जाता है॥ २७॥

| स्कन्ध ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| मेरा वह धैर्यवान् भक्त मेरी ही महती कृपासे तत्त्वज्ञान<br>प्राप्त करके आत्मानुभवके द्वारा सारे संशयोंसे मुक्त हो<br>जाता है और फिर लिंगदेहका नाश होनेपर एकमात्र<br>मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत कैवल्यसंज्ञक मंगलमय<br>पदको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचनेपर<br>योगी फिर लौटकर नहीं आता॥ २८-२९॥ माताजी!<br>यदि योगीका चित्त योगसाधनासे बढ़ी हुई मायामयी<br>अणिमादि सिद्धियोंमें, जिनकी प्राप्तिका योगके सिवा<br>दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फँसता, तो उसे मेरा<br>वह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है—जहाँ मृत्युकी<br>कुछ भी दाल नहीं गलती॥ ३०॥ |  |  |
| कापिलेयोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः॥ २७॥ ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>कपिलभगवान् कहते हैं</b> —माताजी! अब मैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| तुम्हें सबीज (ध्येयस्वरूपके आलम्बनसे युक्त) योगका<br>लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न<br>होकर परमात्माके मार्गमें प्रवृत्त हो जाता है॥१॥<br>यथाशक्ति शास्त्रविहित स्वधर्मका पालन करना तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| शास्त्रविरुद्ध आचरणका परित्याग करना, प्रारब्धके<br>अनुसार जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहना,<br>आत्मज्ञानियोंके चरणोंकी पूजा करना, ॥ २ ॥ विषय–<br>वासनाओंको बढ़ानेवाले कर्मोंसे दूर रहना, संसारबन्धनसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| छुड़ानेवाले धर्मोंमें प्रेम करना, पवित्र और परिमित<br>भोजन करना, निरन्तर एकान्त और निर्भय स्थानमें<br>रहना, ॥ ३ ॥ मन, वाणी और शरीरसे किसी जीवको<br>न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकतासे<br>अधिक वस्तुओंका संग्रह न करना, ब्रह्मचर्यका पालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| करना, तपस्या करना (धर्मपालनके लिये कष्ट सहना),<br>बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, शास्त्रोंका अध्ययन करना,<br>भगवान्की पूजा करना, ॥ ४॥<br>कथम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

श्रीमद्भागवत [अ० २८ ४७६ मौनं सदाऽऽसनजयस्थैर्यं प्राणजयः शनैः। वाणीका संयम करना, उत्तम आसनोंका अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे-धीरे प्राणायामके प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान्मनसा हृदि॥ द्वारा श्वासको जीतना, इन्द्रियोंको मनके द्वारा विषयोंसे हटाकर अपने हृदयमें ले जाना॥५॥ मूलाधार आदि स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्। किसी एक केन्द्रमें मनके सिहत प्राणोंको स्थिर करना, वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथाऽऽत्मन: ॥ निरन्तर भगवानुकी लीलाओंका चिन्तन और चित्तको समाहित करना॥६॥ इनसे तथा व्रत-दानादि दूसरे साधनोंसे भी सावधानीके साथ प्राणोंको जीतकर एतैरन्यैश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम्। बुद्धिके द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्तको धीरे-बुद्ध्या युंजीत शनकैर्जितप्राणो ह्यतन्द्रितः॥ धीरे एकाग्र करे, परमात्माके ध्यानमें लगावे॥७॥ पहले आसनको जीते. फिर प्राणायामके अभ्यासके शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्। लिये पवित्र देशमें कुश-मृगचर्मादिसे युक्त आसन बिछावे। उसपर शरीरको सीधा और स्थिर रखते हुए तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्।। सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे॥८॥ आरम्भमें बायें नासिकासे पूरक, कुम्भक और रेचक करे, फिर इसके प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः। विपरीत दाहिनी नासिकासे प्राणायाम करके प्राणके प्रतिकुलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचंचलम्॥ मार्गका शोधन करे—जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाय॥९॥ जिस प्रकार वायु और अग्निसे तपाया हुआ मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः। सोना अपने मलको त्याग देता है, उसी प्रकार जो वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजित वै मलम् ॥ १० योगी प्राणवायुको जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है॥ १०॥ अत: योगीको उचित प्राणायामैर्दहेद्दोषान्धारणाभिश्च किल्बिषान्। है कि प्राणायामसे वात-पित्तादिजनित दोषोंको, धारणासे पापोंको, प्रत्याहारसे विषयोंके सम्बन्धको प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ ११ और ध्यानसे भगवद्विमुख करनेवाले राग-द्वेषादि दुर्गुणोंको दूर करे॥ ११॥ जब योगका अभ्यास करते-करते यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्। चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाय, तब नासिकाके काष्ठां भगवतो ध्यायेत्स्वनासाग्रावलोकनः ॥ १२ अग्रभागमें दुष्टि जमाकर इस प्रकार भगवानुकी मूर्तिका ध्यान करे॥ १२॥ भगवान्का मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्ल है, नेत्र प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणम्। कमलकोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम्॥ १३ समान श्याम है; हाथोंमें शंख, चक्र और गदा धारण किये हैं॥ १३॥ कमलकी केसरके समान पीला रेशमी लसत्पङ्कजिकंजल्कपीतकौशेयवाससम्। वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष:स्थलमें श्रीवत्सचिह्न है श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम्॥ १४ और गलेमें कौस्तुभमणि झिलमिला रही है॥१४॥

| अ० २८ ] तृतीय                                                                                                                                   | स्कन्ध ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया।<br>परार्घ्यहारवलयकिरीटांगदनूपुरम् ॥ १५                                                                           | वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर<br>भौंरे सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं;<br>अंग-प्रत्यंगमें महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबन्ध<br>और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं॥१५॥                                                                                                  |
| कांचीगुणोल्लसच्छ्रोणि हृदयाम्भोजविष्टरम्।<br>दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्॥ १६                                                                | कमरमें करधनीकी लिंड्याँ उसकी शोभा बढ़ा रही हैं;<br>भक्तोंके हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका<br>दर्शनीय श्यामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन<br>और नयनोंको आनन्दित करनेवाला है॥ १६॥ उनकी                                                                                                       |
| अपीच्यदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम्।<br>सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम्॥ १७                                                                | अति सुन्दर किशोर अवस्था है, वे भक्तोंपर कृपा<br>करनेके लिये आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झाँकी<br>है। भगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे वन्दित हैं॥१७॥                                                                                                                                                |
| कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करम्।<br>ध्यायेद्देवं समग्रांगं यावन्न च्यवते मनः॥ १८                                                           | उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि<br>आदि परम यशस्वियोंके भी यशको बढ़ानेवाले हैं।<br>इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अंगोंके सहित<br>तबतक ध्यान करे, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं॥ १८॥                                                                                             |
| स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्।<br>प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा॥ १९                                                         | भगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अत: अपनी<br>रुचिके अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौढ़े<br>हुए अथवा अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका<br>विशुद्ध भावयुक्त चित्तसे चिन्तन करे॥ १९॥ इस                                                                                            |
| तस्मिँल्लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम्।<br>विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादंगे भगवतो मुनिः॥ २०                                                         | प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि<br>भगवद्विग्रहमें चित्तकी स्थिति हो गयी, तब वह उनके<br>समस्त अंगोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे एक-<br>एक अंगमें लगावे॥ २०॥                                                                                                                            |
| सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारिवन्दं<br>वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् ।<br>उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल-<br>ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम् ॥ २१    | भगवान्के चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये।<br>वे वज्र, अंकुश,ध्वजा और कमलके मंगलमय चिह्नोंसे<br>युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल-लाल शोभामय<br>नखचन्द्रमण्डलकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवालोंके<br>हृदयके अज्ञानरूप घोर अन्धकारको दूर कर देते<br>हैं॥ २१॥ इन्हींकी धोवनसे निदयोंमें श्रेष्ठ श्रीगंगाजी |
| यच्छैचिनःसृतसिरत्प्रवरोदकेन<br>तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्।<br>ध्यातुर्मनःशमलशैलिनसृष्टवज्रं<br>ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारिवन्दम्॥ २२ | प्रकट हुई थीं, जिनके पिवत्र जलको मस्तकपर<br>धारण करनेके कारण स्वयं मंगलरूप श्रीमहादेवजी<br>और भी अधिक मंगलमय हो गये। ये अपना ध्यान<br>करनेवालोंके पापरूप पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके<br>समान हैं। भगवान्के इन चरणकमलोंका चिरकालतक                                                      |
| ज्यात्राज्यर नगमास्थरणारायन्त्रम् ॥ ११                                                                                                          | चिन्तन करे॥ २२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ३७६ श्रीमद                                                                                           | रागवत [ अ० २८                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या<br>लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः।<br>ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् | भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडलियों<br>एवं घुटनोंका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी<br>माता सुरवन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर<br>रखकर अपने कान्तिमान् करिकसलयोंकी कान्तिसे |
| संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्॥ २३                                                                | लाड़ लड़ाती रहती हैं॥ २३॥<br>भगवान्की जाँघोंका ध्यान करे, जो अलसीके                                                                                                                                 |
| ऊरू सुपर्णभुजयोरधिशोभमाना-                                                                           | फूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं<br>तथा गरुडजीकी पीठपर शोभायमान हैं। भगवान्के                                                                                                                    |
| वोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासौ।                                                                          | नितम्बिबम्बका ध्यान करे, जो एड़ीतक लटके हुए                                                                                                                                                         |
| व्यालम्बिपीतवरवासिस वर्तमान-<br>कांचीकलापपरिरम्भि नितम्बिबम्बम्॥ २४                                  | पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बरके ऊपर<br>पहनी हुई सुवर्णमयी करधनीकी लड़ियोंको आलिंगन<br>कर रहा है॥ २४॥<br>सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवान्के उदरदेशमें                                       |
| नाभिह्नदं भुवनकोशगुहोदरस्थं<br>यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम् ।                                       | स्थित नाभिसरोवरका ध्यान करे; इसीमेंसे ब्रह्माजीका<br>आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर<br>प्रभुके श्रेष्ठ मरकतमणिसदृश दोनों स्तनोंका चिन्तन                                                   |
| व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य                                                                       | करे, जो वक्ष:स्थलपर पड़े हुए शुभ्र हारोंकी किरणोंसे                                                                                                                                                 |
| ध्यायेद्द्वयं विशदहारमयूखगौरम्॥ २५                                                                   | गौरवर्ण जान पड़ते हैं॥ २५॥<br>इसके पश्चात् पुरुषोत्तमभगवान्के वक्षःस्थलका<br>ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोंके                                                                       |
| वक्षोऽधिवासमृषभस्य महाविभूतेः                                                                        | मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है। फिर सम्पूर्ण                                                                                                                                                    |
| पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम्।<br>कण्ठं च कौस्तुभमणेरिधभूषणार्थं                                     | लोकोंके वन्दनीय भगवान्के गलेका चिन्तन करे, जो<br>मानो कौस्तुभमणिको भी सुशोभित करनेके लिये ही<br>उसे धारण करता है॥ २६॥<br>समस्त लोकपालोंकी आश्रयभूता भगवान्की                                        |
| कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥ २६                                                                   | चारों भुजाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए<br>कंकणादि आभूषण समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलकी                                                                                                        |
| बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन                                                                       | रगड़से और भी उजले हो गये हैं। इसी प्रकार                                                                                                                                                            |
| निर्णिक्तबाहुवलयानिधलोकपालान् ।                                                                      | जिसके तेजको सहन नहीं किया जा सकता, उस                                                                                                                                                               |
| सञ्चिन्तयेद्दशशतारमसह्यतेजः                                                                          | सहस्र धारोंवाले सुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-<br>कमलमें राजहंसके समान विराजमान शंखका                                                                                                                   |
| शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम्॥ २७                                                                      | चिन्तन करे॥ २७॥                                                                                                                                                                                     |

| अ० २८ ] तृतीय                                                                                                                                                                                                                     | स्कन्ध ३७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कौमोदकीं भगवतो दियतां स्मरेत<br>दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन ।<br>मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां<br>चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे॥ २८                                                                                             | फिर विपक्षी वीरोंके रुधिरसे सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भौंरोंके शब्दसे गुंजायमान वनमालाका और उनके कण्ठमें सुशोभित सम्पूर्ण जीवोंके निर्मलतत्त्वरूप कौस्तुभमणिका ध्यान करे*॥ २८॥                                                                                                                                                                    |
| भृत्यानुकम्पितिधयेह गृहीतमूर्तेः<br>सञ्चिन्तयेद्भगवतो वदनारिवन्दम्।<br>यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलविलातेन<br>विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥ २९                                                                                            | भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकाररूप<br>धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे,<br>जो सुधड़ नासिकासे सुशोभित है और झिलमिलाते<br>हुए मकराकृत कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान<br>स्वच्छ कपोलोंके कारण बड़ा ही मनोहर जान<br>पड़ता है॥ २९॥                                                                                                           |
| यच्छ्रीनिकेतमिलिभिः परिसेव्यमानं<br>भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम्।<br>मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं<br>ध्यायेन्मनोमयमतिन्द्रत उल्लसद्भु॥ ३०                                                                               | काली-काली घुँघराली अलकावलीसे मण्डित<br>भगवान्का मुखमण्डल अपनी छिबिके द्वारा भ्रमरोंसे<br>सेवित कमलकोशका भी तिरस्कार कर रहा है और<br>उसके कमलसदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस<br>कमलकोशपर उछलते हुए मछिलयोंके जोड़ेकी शोभाको<br>मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओंसे सुशोभित भगवान्के<br>ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा करके<br>आलस्यरहित हो उसीका ध्यान करे॥ ३०॥ |
| तस्यावलोकमधिकं कृपयातिघोर-<br>तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः।                                                                                                                                                                     | हृदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवान्के<br>नेत्रोंकी चितवनका ध्यान करना चाहिये, जो कृपासे                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्त्रिग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं<br>ध्यायेच्चिरं विततभावनया गुहायाम्॥ ३१                                                                                                                                                      | और प्रेमभरी मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक<br>बढ़ती रहती है, विपुल प्रसादकी वर्षा करती रहती है<br>और भक्तजनोंके अत्यन्त घोर तीनों तापोंको शान्त<br>करनेके लिये ही प्रकट हुई है॥ ३१॥                                                                                                                                                                              |
| हासं हरेरवनताखिललोकतीव्र- शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् । सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य॥ ३२  * 'आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम्। विभित्तः अर्थात् इस जगत्की निर्लेप, निर्गुण, निर्मल तः धारण करते हैं। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ३७८ श्रीमद                                                          | द्रागवत [ अ० २८                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ-<br>भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति। | अत्यन्त प्रेमार्द्रभावसे अपने हृदयमें विराजमान<br>श्रीहरिके खिलखिलाकर हँसनेका ध्यान करे, जो                                                                                              |
| ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णो-                                 | वस्तुत: ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों होठोंकी अत्यधिक अरुण कान्तिके                                                                                                 |
| र्भक्त्याऽऽर्द्रयार्पितमना न पृथग्दिदृक्षेत् ॥ ३३                   | कारण उनके कुन्दकलीके समान शुभ्र छोटे-छोटे<br>दाँतोंपर लालिमा-सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार<br>ध्यानमें तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थको                                        |
| एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो                                         | देखनेकी इच्छा न करे॥ ३३॥<br>इस प्रकारके ध्यानके अभ्याससे साधकका                                                                                                                          |
| भक्त्या द्रवद्धृदय उत्पुलकः प्रमोदात्।                              | श्रीहरिमें प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रवित                                                                                                                                    |
| औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्द्यमान-                                   | हो जाता है, शरीरमें आनन्दातिरेकके कारण रोमांच होने लगता है, उत्कण्ठाजनित प्रेमाश्रुओंकी धारामें                                                                                          |
| स्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ ३४                          | वह बारंबार अपने शरीरको नहलाता है और फिर<br>मछली पकड़नेके काँटेके समान श्रीहरिको अपनी ओर<br>आकर्षित करनेके साधनरूप अपने चित्तको भी धीरे-                                                  |
| मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं                                 | धीरे ध्येय वस्तुसे हटा लेता है।। ३४॥ जैसे तेल<br>आदिके चुक जानेपर दीपशिखा अपने कारणरूप                                                                                                   |
| निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः ।                                  | तेजस्-तत्त्वमें लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय,                                                                                                                                           |
| आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेक-                                       | विषय और रागसे रहित होकर मन शान्त—ब्रह्माकार                                                                                                                                              |
| मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः॥ ३५                               | हो जाता है। इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर जीव<br>गुणप्रवाहरूप देहादि उपाधिके निवृत्त हो जानेके<br>कारण ध्याता, ध्येय आदि विभागसे रहित एक अखण्ड<br>परमात्माको ही सर्वत्र अनुगत देखता है॥ ३५॥ |
| सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या                                    | योगाभ्याससे प्राप्त हुई चित्तकी इस अविद्यारहित                                                                                                                                           |
| तस्मिन्महिम्न्यविसतः सुखदुःखबाह्ये।                                 | लयरूप निवृत्तिसे अपनी सुख-दु:खरहित ब्रह्मरूप<br>महिमामें स्थित होकर परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार कर                                                                                       |
| हेतुत्वमप्यसित कर्तरि दुःखयोर्यत्                                   | लेनेपर वह योगी जिस सुख-दु:खके भोक्तृत्वको<br>पहले अज्ञानवश अपने स्वरूपमें देखता था, उसे अब                                                                                               |
| स्वात्मन् विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः ॥ ३६                            | अविद्याकृत अहंकारमें ही देखता है॥ ३६॥ जिस<br>प्रकार मदिराके मदसे मतवाले पुरुषको अपनी कमरपर                                                                                               |
| देहं च तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा                                   | लपेटे हुए वस्त्रके रहने या गिरनेकी कुछ भी सुधि<br>नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त हुए                                                                                          |
| सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्।                                | सिद्ध पुरुषको भी अपनी देहके बैठने-उठने अथवा                                                                                                                                              |
| दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं                                             | दैववश कहीं जाने या लौट आनेके विषयमें कुछ भी<br>ज्ञान नहीं रहता; क्योंकि वह अपने परमानन्दमय                                                                                               |
| वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्थः॥ ३७                                   | स्वरूपमें स्थित है॥ ३७॥                                                                                                                                                                  |

श्रीमद्भागवत

स्वरूपं लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्पारमार्थिकम्॥ यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते।

भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रुहि विस्तरशः <sup>१</sup> प्रभो ॥ विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्।

आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृती: ॥ कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते। स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः॥

मिथ्याभिमतेरचक्षुष-लोकस्य श्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये। श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया

त्वमाविरासी: किल योगभास्कर: ॥ ५ मैत्रेय उवाच

३८०

इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः। आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः॥ श्रीभगवानुवाच

भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते॥ अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा<sup>२</sup>।

संरम्भी भिन्नद्रग्भावं मयि कुर्यात्स तामसः॥ विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा।

अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः॥

श्रीभगवान्ने कहा—माताजी! साधकोंके भावके अनुसार भक्तियोगका अनेक प्रकारसे प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणोंके भेदसे मनुष्योंके भावमें भी विभिन्नता आ जाती है॥७॥ जो भेददर्शी क्रोधी

वह राजस भक्त है॥९॥

पुरुष हृदयमें हिंसा, दम्भ अथवा मात्सर्यका भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है॥८॥ जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्यकी

कामनासे प्रतिमादिमें मेरा भेदभावसे पूजन करता है,

१. प्रा० पा०—रतः। २. प्रा० पा०—च।

अलग-अलग जाना जाता है और भक्तियोगको ही

जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्तियोगका मार्ग मुझे

विस्तारपूर्वक बताइये॥ १-२॥ इसके सिवा जीवोंकी

जन्म-मरणरूपा अनेक प्रकारकी गतियोंका भी वर्णन

कीजिये; जिनके सुननेसे जीवको सब प्रकारकी वस्तुओंसे वैराग्य होता है॥ ३॥ जिसके भयसे लोग शुभ कर्मोंमें

प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादिका भी शासन करनेवाला

है, उस सर्वसमर्थ कालका स्वरूप भी आप मुझसे कहिये॥४॥ ज्ञानदृष्टिके लुप्त हो जानेके कारण

देहादि मिथ्या वस्तुओंमें जिन्हें आत्माभिमान हो गया

है तथा बुद्धिके कर्मासक्त रहनेके कारण अत्यन्त

श्रमिक होकर जो चिरकालसे अपार अन्धकारमय संसारमें सोये पडे हैं, उन्हें जगानेके लिये आप

योगप्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं॥५॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-कुरुश्रेष्ठ विदुरजी! माताके

ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिलजीने उनकी प्रशंसा की और जीवोंके प्रति दयासे द्रवीभृत हो बड़ी

[अ० २९

प्रसन्नताके साथ उनसे इस प्रकार बोले—॥६॥

| अ० २९ ] तृतीय                                                                                                                                                                     | स्कन्ध ३८१                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्।<br>यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्त्विकः॥ १०<br>मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये।<br>मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ॥ ११ | जो व्यक्ति पापोंका क्षय करनेके लिये, परमात्माको<br>अर्पण करनेके लिये और पूजन करना कर्तव्य है—<br>इस बुद्धिसे मेरा भेदभावसे पूजन करता है, वह<br>सात्त्विक भक्त है॥ १०॥ जिस प्रकार गंगाका प्रवाह<br>अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर बहता रहता है, उसी              |
| लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्।<br>अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे॥ १२                                                                                          | प्रकार मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे मनकी गतिका तैलधारावत्<br>अविच्छिन्नरूपसे मुझ सर्वान्तर्यामीके प्रति हो जाना<br>तथा मुझ पुरुषोत्तममें निष्काम और अनन्य प्रेम<br>होना—यह निर्गुण भक्तियोगका लक्षण कहा गया<br>है॥११-१२॥ ऐसे निष्काम भक्त, दिये जानेपर भी, |
| सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत।<br>दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना:॥ १३                                                                                           | मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य <sup>१</sup> , सार्ष्टि, <sup>२</sup> सामीप्य, <sup>३</sup><br>सारूप्य <sup>४</sup> और सायुज्य <sup>५</sup> मोक्षतक नहीं लेते—॥१३॥<br>भगवत् सेवाके लिये मुक्तिका तिरस्कार करनेवाला यह                                        |
| स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः।<br>येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते॥ १४                                                                                                | भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया<br>है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंको लाँघकर मेरे<br>भावको—मेरे प्रेमरूप अप्राकृत स्वरूपको प्राप्त हो                                                                                                     |
| निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा।<br>क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः॥ १५                                                                                            | जाता है॥ १४॥<br>निष्कामभावसे श्रद्धापूर्वक अपने नित्य–नैमित्तिक<br>कर्तव्योंका पालन कर, नित्यप्रति हिंसारहित उत्तम                                                                                                                                      |
| मद्धिष्णयदर्शनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवन्दनैः।<br>भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेनासङ्गमेन च॥१६                                                                                               | क्रियायोगका अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमाका दर्शन,<br>स्पर्श, पूजा, स्तुति और वन्दना करने, प्राणियोंमें मेरी<br>भावना करने, धैर्य और वैराग्यके अवलम्बन, महापुरुषोंका<br>मान, दीनोंपर दया और समान स्थितिवालोंके प्रति                                      |
| महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया।<br>मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च॥१७                                                                                                       | मित्रताका व्यवहार करने, यम-नियमोंका पालन,<br>अध्यात्मशास्त्रोंका श्रवण और मेरे नामोंका उच्चस्वरसे<br>कीर्तन करनेसे तथा मनकी सरलता, सत्पुरुषोंके संग                                                                                                     |
| आध्यात्मिकानुश्रवणान्नामसङ्कीर्तनाच्च मे।<br>आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहंक्रियया तथा॥ १८                                                                                               | और अहंकारके त्यागसे मेरे धर्मोंका (भागवतधर्मोंका) अनुष्ठान करनेवाले भक्त पुरुषका चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे अनायास ही मुझमें                                                                                                    |
| मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः।<br>पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्॥ १९                                                                                           | लग जाता है॥१५—१९॥ जिस प्रकार वायुके द्वारा उड़कर जानेवाला गन्ध अपने आश्रय पुष्पसे घ्राणेन्द्रियतक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्तियोगमें तत्पर और राग-                                                                                                   |
| यथा वातरथो घ्राणमावृङ्क्ते गन्ध आशयात्।<br>एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्॥ २०                                                                                                   | द्वेषादि विकारोंसे शून्य चित्त परमात्माको प्राप्त कर<br>लेता है॥ २०॥                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | के समान ऐश्वर्यभोग, ३. भगवान्की नित्यसमीपता,<br>जाना, उनसे एक हो जाना या ब्रह्मरूप प्राप्त कर लेना।                                                                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत [अ० २९ 362 मैं आत्मारूपसे सदा सभी जीवोंमें स्थित हूँ; अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। इसलिये जो लोग मुझ सर्वभूतस्थित परमात्माका तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्॥ २१ अनादर करके केवल प्रतिमामें ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वॉंगमात्र है॥२१॥ मैं सबका यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्। आत्मा, परमेश्वर सभी भूतोंमें स्थित हूँ; ऐसी दशामें जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमाके पूजनमें हित्वार्चां भजते मौढ्याद्भस्मन्येव जुहोति सः॥ २२ ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्ममें ही हवन करता है॥ २२॥ जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः। जीवोंके साथ वैर बाँधता है और इस प्रकार उनके शरीरोंमें विद्यमान मुझ आत्मासे ही द्वेष करता है, भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति॥ २३ उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल सकती॥ २३॥ माताजी! जो दूसरे जीवोंका अपमान करता है, वह अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नयानघे। बहुत-सी घटिया-बढिया सामग्रियोंसे अनेक प्रकारके विधि-विधानके साथ मेरी मूर्तिका पूजन भी करे तो नैव तुष्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥ २४ भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता॥ २४॥ मनुष्य अपने धर्मका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझ अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत्। ईश्वरकी प्रतिमा आदिमें पूजा करता रहे, जबतक उसे अपने हृदयमें एवं सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित परमात्माका यावन वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम्॥ २५ अनुभव न हो जाय॥ २५॥ जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके बीचमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है, उस आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्। भेददर्शीको मैं मृत्युरूपसे महान् भय उपस्थित करता हूँ॥ २६॥ अतः सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर घर बनाकर तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्॥ २६ उन प्राणियोंके ही रूपमें स्थित मुझ परमात्माका यथायोग्य दान, मान, मित्रताके व्यवहार तथा समद्रष्टिके अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्। द्वारा पूजन करना चाहिये॥ २७॥ अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा॥ २७ माताजी! पाषाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे साँस लेनेवाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मनवाले प्राणी उत्तम और उनसे इन्द्रियकी जीवाःश्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे। वृत्तियोंसे युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेन्द्रिय प्राणियोंमें भी ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः॥ २८ केवल स्पर्शका अनुभव करनेवालोंकी अपेक्षा रसका ग्रहण कर सकनेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेत्ताओंकी अपेक्षा गन्धका अनुभव करनेवाले तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः। (भ्रमरादि) और गन्धका ग्रहण करनेवालोंसे भी शब्दका तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः ॥ २९ ग्रहण करनेवाले (सर्पादि) श्रेष्ठ हैं॥ २८-२९॥

| ३८४ श्रीमद्भ                                                                                                                                           | श्रीमद्भागवत [ अ० २                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्त्यखिलाश्रयः ।<br>स विष्णवाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः ॥ ३८                                                      | जो सबका आश्रय होनेके कारण समस्त प्राणियोंमें<br>अनुप्रविष्ट होकर भूतोंद्वारा ही उनका संहार करता है,<br>वह जगत्का शासन करनेवाले ब्रह्मादिका भी प्रभु                                                                                           |  |
| न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः।<br>आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत्॥ ३९                                                             | भगवान् काल ही यज्ञोंका फल देनेवाला विष्णु<br>है॥ ३८॥ इसका न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु और<br>न तो कोई सगा-सम्बन्धी ही है। यह सर्वदा सजग<br>रहता है और अपने स्वरूपभूत श्रीभगवान्को भूलकर<br>भोगरूप प्रमादमें पड़े हुए प्राणियोंपर आक्रमण करके |  |
| यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्।<br>यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्॥ ४०                                                               | उनका संहार करता है॥ ३९॥<br>इसीके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य<br>तपता है, इसीके भयसे इन्द्र वर्षा करते हैं और इसीके<br>भयसे तारे चमकते हैं॥ ४०॥ इसीसे भयभीत होकर                                                                       |  |
| यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह।<br>स्वे स्वे कालेऽभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च॥ ४१                                                                | ओषिधयोंके सिंहत लताएँ और सारी वनस्पतियाँ<br>समय-समयपर फल-फूल धारण करती हैं॥४१॥<br>इसीके डरसे निदयाँ बहती हैं और समुद्र अपनी<br>मर्यादासे बाहर नहीं जाता। इसीके भयसे अग्नि                                                                     |  |
| स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युद्धिर्यतः।<br>अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भूर्ने मज्जित यद्भयात्॥ ४२                                                          | प्रज्वलित होती है और पर्वतोंके सिंहत पृथ्वी जलमें<br>नहीं डूबती॥४२॥<br>इसीके शासनसे यह आकाश जीवित प्राणियोंको<br>श्वास-प्रश्वासके लिये अवकाश देता है और महत्तत्व                                                                              |  |
| नभो ददाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः।<br>लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम्॥ ४३                                                                       | अहंकाररूप शरीरका सात आवरणोंसे युक्त ब्रह्माण्डके<br>रूपमें विस्तार करता है॥ ४३॥ इस कालके ही भयसे<br>सत्त्वादि गुणोंके नियामक विष्णु आदि देवगण,<br>जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत् है, अपने                                                      |  |
| गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात्।<br>वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्॥ ४४                                                                 | जगत्-रचना आदि कार्योंमें युगक्रमसे तत्पर रहते<br>हैं॥ ४४॥ यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किन्तु<br>दूसरोंका आदिकर्ता (उत्पादक) है तथा स्वयं अनन्त<br>होकर भी दूसरोंका अन्त करनेवाला है। यह पितासे                                                 |  |
| सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः।<br>जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्॥ ४५                                                                       | पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत्की रचना करता<br>है और अपनी संहारशक्ति मृत्युके द्वारा यमराजको भी<br>मरवाकर इसका अन्त कर देता है॥ ४५॥                                                                                                      |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे<br>'कापिलेयोपाख्याने' एकोनत्रिंशोऽध्याय: ॥ २९ ॥<br>———————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                                               |  |

नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमायाविमोहित:॥ आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु निरूढमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते॥ सन्दह्यमानसर्वाङ्ग एषामुद्वहनाधिना। निरन्तर इन्हींके लिये तरह-तरहके पाप करता रहता करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशय:॥ है॥ ७॥ कुलटा स्त्रियोंके द्वारा एकान्तमें सम्भोगादिके समय प्रदर्शित किये हुए कपटपूर्ण प्रेममें तथा बालकोंकी मीठी-मीठी बातोंमें मन और इन्द्रियोंके आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणामसतीनां च मायया। फँस जानेसे गृहस्थ पुरुष घरके दु:खप्रधान कपटपूर्ण रहोरचितयाऽऽलापैः शिशूनां कलभाषिणाम्।। कर्मोंमें लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करनेपर यदि उसे किसी दु:खका प्रतीकार करनेमें गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः। सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख-सा कुर्वन्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही॥ मान लेता है॥८-९॥

[अ०३० श्रीमद्भागवत ३८६ जहाँ-तहाँसे भयंकर हिंसावृत्तिके द्वारा धन अर्थेरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान्। संचयकर यह ऐसे लोगोंका पोषण करता है, जिनके पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयम्॥ १० पोषणसे नरकमें जाता है। स्वयं तो उनके खाने-पीनेसे बचे हुए अन्नको ही खाकर रहता है॥१०॥ बार-वार्तायां लुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः। बार प्रयत्न करनेपर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जानेसे दूसरेके लोभाभिभृतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम् ॥ ११ धनकी इच्छा करने लगता है॥ ११॥ जब मन्दभाग्यके कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः<sup>१</sup>। मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणमें असमर्थ हो जाता है, तब अत्यन्त दीन और चिन्तातुर श्रिया विहीन: कृपणो ध्यायञ्छ्वसिति मूढधी: ॥ १२ होकर लंबी-लंबी साँसें छोड़ने लगता है॥ १२॥ इसे अपने पालन-पोषणमें असमर्थ देखकर वे एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा। स्त्री-पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े बैलकी उपेक्षा कर देते नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोजरम्॥ १३ हैं॥ १३ ॥ फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयम्भृतैः। हैं, वृद्धावस्थाके कारण इसका रूप बिगड जाता है, र्जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे॥ १४ शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मन्द पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घरमें पड़ा रहता है और कुत्तेकी आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्। भाँति स्त्री-पुत्रादिके अपमानपूर्वक दिये हुए टुकड़े खाकर जीवन-निर्वाह करता है॥ १४-१५॥ मृत्युका आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः॥ १५ समय निकट आनेपर वायुके उत्क्रमणसे इसकी पुतिलयाँ चढ़ जाती हैं, श्वास-प्रश्वासकी निलकाएँ वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः <sup>३</sup>। कफसे रुक जाती हैं, खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे कासश्वासकृतायासः <sup>४</sup> कण्ठे घुरघुरायते॥ १६ बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जानेके कारण कण्ठमें घुरघुराहट होने लगती है॥ १६ ॥ यह अपने शोकातुर बन्धु-बान्धवोंसे घिरा हुआ पड़ा रहता है शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः ५ स्वबन्धुभिः। और मृत्युपाशके वशीभूत हो जानेसे उनके बुलानेपर वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः॥ १७ भी नहीं बोल सकता॥१७॥ इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इन्द्रियोंको न जीतकर निरन्तर कुटुम्ब-पोषणमें ही लगा रहता है, वह एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माजितेन्द्रिय:। रोते हुए स्वजनोंके बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधीः॥ १८ मृत्युको प्राप्त होता है॥ १८॥ १. प्रा॰ पा॰—वृथाश्रम:। २. प्रा॰ पा॰—जरया जात॰। ३. प्रा॰ पा॰—नाडिना। ४. प्रा॰ पा॰—यासकण्ठो घु०। ५. प्रा० पा०—परितश्च स्व०। ६. प्रा० पा०—व्यावृता०।

| अ० ३०] तृतीय                                                                                       | स्कन्ध ३८७                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ।<br>स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुञ्जति॥ १९           | इस अवसरपर उसे लेनेके लिये अति भयंकर<br>और रोषयुक्त नेत्रोंवाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें<br>देखकर वह भयके कारण मल-मूत्र कर देता<br>है॥ १९॥ वे यमदूत उसे यातनादेहमें डाल देते हैं और               |
| यातनादेह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात्।<br>नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा॥ २०               | फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधीको ले जाते<br>हैं, उसी प्रकार उसके गलेमें रस्सी बाँधकर बलात्<br>यमलोककी लंबी यात्रामें उसे ले जाते हैं॥ २०॥<br>उनकी घुड़िकयोंसे उसका हृदय फटने और                  |
| तयोर्निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथुः ।<br>पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन्॥ २१          | शरीर कॉंपने लगता है, मार्गमें उसे कुत्ते नोचते हैं। उस<br>समय अपने पापोंको याद करके वह व्याकुल हो<br>उठता है॥ २१॥ भूख-प्यास उसे बेचैन कर देती है                                                    |
| क्षुत्तृट्परीतोऽर्कदवानलानिलैः<br>सन्तप्यमानः पथि तप्तवालुके।                                      | तथा घाम, दावानल और लूओंसे वह तप जाता है।<br>ऐसी अवस्थामें जल और विश्रामस्थानसे रहित उस<br>तप्तबालुकामय मार्गमें जब उसे एक पग आगे<br>बढ़नेकी भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठपर                    |
| कृच्छ्रेण पृष्ठे कशया च ताडित-<br>श्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके॥२२                                  | कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्टसे उसे चलना ही<br>पड़ता है॥ २२॥<br>वह जहाँ–तहाँ थककर गिर जाता है, मूर्च्छा आ                                                                                          |
| तत्र तत्र पतञ्छान्तो मूर्च्छितः पुनरुत्थितः।<br>पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्॥ २३                 | जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है। इस प्रकार<br>अति दु:खमय अँधेरे मार्गसे अत्यन्त क्रूर यमदूत उसे<br>शीघ्रतासे यमपुरीको ले जाते हैं॥ २३॥ यमलोकका<br>मार्ग निन्यानबे हजार योजन है। इतने लम्बे मार्गको |
| योजनानां सहस्त्राणि नवतिं नव चाध्वनः।<br>त्रिभिर्मुहूर्तेर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः॥ २४ | दो-ही-तीन मुहूर्तमें तय करके वह नरकमें तरह-<br>तरहकी यातनाएँ भोगता है॥ २४॥<br>वहाँ उसके शरीरको धधकती लकड़ियों आदिके                                                                                 |
| आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टियत्वोल्मुकादिभिः।<br>आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृत्तं परतोऽपि वा॥ २५        | बीचमें डालकर जलाया जाता है, कहीं स्वयं और दूसरोंके द्वारा काट-काटकर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है॥ २५॥ यमपुरीके कुत्तों अथवा गिद्धोंद्वारा जीते-जी उसकी आँतें खींची जाती हैं।                     |
| जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः श्वगृध्रैर्यमसादने।<br>सर्पवृश्चिकदंशाद्यैर्दशद्भिश्चात्मवैशसम्॥ २६       | साँप, बिच्छू और डाँस आदि डसनेवाले तथा डंक<br>मारनेवाले जीवोंसे शरीरको पीड़ा पहुँचायी जाती<br>है॥ २६॥<br>शरीरको काटकर टुकड़े-टुकड़े किये जाते हैं।                                                   |
| कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम्।<br>पातनं गिरिशृङ्गेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयो:॥ २७                | उसे हाथियोंसे चिरवाया जाता है, पर्वतिशिखरोंसे गिराया<br>जाता है अथवा जल या गढ़ेमें डालकर बन्द कर दिया<br>जाता है॥ २७॥                                                                               |

श्रीमद्भागवत [अ० ३१ 366 ये सब यातनाएँ तथा इसी प्रकार तामिस्र, यास्तामिस्त्रान्धतामिस्त्रा रौरवाद्याश्च यातनाः। अन्धतामिस्र एवं रौरव आदि नरकोंकी और भी भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथ: संगेन निर्मिता: ॥ २८ अनेकों यन्त्रणाएँ, स्त्री हो या पुरुष, उस जीवको पारस्परिक संसर्गसे होनेवाले पापके कारण भोगनी अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते। ही पड़ती हैं॥ २८॥ माताजी! कुछ लोगोंका कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोकमें हैं, क्योंकि या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिता: ॥ २९ जो नारकी यातनाएँ हैं, वे यहाँ भी देखी जाती हैं॥ २९॥ इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरम्भर एव वा। कुटुम्बका ही पालन करनेवाला अथवा केवल अपना विसृज्येहोभयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम्॥ ३० ही पेट भरनेवाला पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर— दोनोंको यहीं छोड़कर मरनेके बाद अपने किये हुए पापोंका ऐसा फल भोगता है॥३०॥ एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्। अपने इस शरीरको यहीं छोडकर प्राणियोंसे द्रोह कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद् भूतम्॥ ३१ करके एकत्रित किये हुए पापरूप पाथेयको साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है॥ ३१॥ मनुष्य अपने कुटुम्बका पेट पालनेमें जो अन्याय करता है, दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान्। उसका दैवविहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः॥ ३२ है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है, मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो॥ ३२॥ जो पुरुष निरी पापकी कमाईसे ही अपने परिवारका पालन करनेमें केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः। व्यस्त रहता है, वह अन्धतामिस्र नरकमें जाता है— याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्॥ ३३ जो नरकोंमें चरम सीमाका कष्टप्रद स्थान है॥ ३३॥ मनुष्य-जन्म मिलनेके पूर्व जितनी भी यातनाएँ हैं तथा शुकर-कुकरादि योनियोंके जितने कष्ट हैं, उन सबको अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः। क्रमसे भोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमें क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः॥३४ जन्म लेता है॥ ३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने कर्मविपाको नाम त्रिंशोऽध्याय:॥३०॥ अथैकत्रिंशोऽध्याय: मनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् कहते हैं—माताजी! जब जीवको मनुष्य-शरीरमें जन्म लेना होता है, तो वह भगवान्की दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये। प्रेरणासे अपने पूर्वकर्मानुसार देहप्राप्तिके लिये पुरुषके स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः॥ वीर्यकणके द्वारा स्त्रीके उदरमें प्रवेश करता है॥१॥

| अ० ३१]                                                                                                                                               | तृतीय    | स्कन्ध ३८९                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्।<br>दशाहेन तु कर्कन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्॥                                                               | 2        | वहाँ वह एक रात्रिमें स्त्रीके रजमें मिलकर एकरूप<br>कलल बन जाता है, पाँच रात्रिमें बुद्बुदरूप हो जाता<br>है, दस दिनमें बेरके समान कुछ कठिन हो जाता है<br>और उसके बाद मांसपेशी अथवा अण्डज प्राणियोंमें                                              |
| मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाह्वङ्घ्र्याद्यङ्गविग्रहः ।<br>नखलोमास्थिचर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः ॥                                               | ₹        | अण्डेके रूपमें परिणत हो जाता है॥२॥<br>एक महीनेमें उसके सिर निकल आता है, दो<br>मासमें हाथ-पाँव आदि अंगोंका विभाग हो जाता है<br>और तीन मासमें नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री-पुरुषके                                                                  |
| चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्तृडुद्भवः।<br>षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे॥                                                        | ४        | चिह्न तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं॥३॥<br>चार मासमें उसमें मांसादि सातों धातुएँ पैदा हो<br>जाती हैं, पाँचवें महीनेमें भूख-प्यास लगने लगती है<br>और छठे मासमें झिल्लीसे लिपटकर वह दाहिनी<br>कोखमें घूमने लगता है॥४॥                           |
| मातुर्जग्धान्नपानाद्यैरेधद्धातुरसम्मते ।<br>शेते विण्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तुसम्भवे॥                                                            | ધ્       | उस समय माताके खाये हुए अन्न-जल आदिसे<br>उसकी सब धातुएँ पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि<br>आदि जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान उस जघन्य मल-मूत्रके<br>गढ़ेमें पड़ा रहता है॥५॥                                                                               |
| कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सौकुमार्यात्प्रतिक्षणम्।<br>मूर्च्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः॥                                              | Ę        | वह सुकुमार तो होता ही है; इसलिये जब<br>वहाँके भूखे कीड़े उसके अंग-प्रत्यंग नोचते हैं, तब<br>अत्यन्त क्लेशके कारण वह क्षण-क्षणमें अचेत हो<br>जाता है॥६॥                                                                                            |
| कटुतीक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः।<br>मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः॥                                                               | ৩        | माताके खाये हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन,<br>रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थोंका स्पर्श होनेसे<br>उसके सारे शरीरमें पीड़ा होने लगती है॥७॥<br>वह जीव माताके गर्भाशयमें झिल्लीसे लिपटा                                                                 |
| उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नन्त्रैश्च बहिरावृतः।<br>आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः॥                                                            | <b>.</b> | और आँतोंसे घिरा रहता है। उसका सिर पेटकी ओर<br>तथा पीठ और गर्दन कुण्डलाकार मुड़े रहते हैं॥८॥<br>वह पिंजड़ेमें बंद पक्षीके समान पराधीन एवं<br>अंगोंको हिलाने-डुलानेमें भी असमर्थ रहता है। इसी<br>समय अदृष्टकी प्रेरणासे उसे स्मरणशक्ति प्राप्त होती |
| अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे।<br>तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात्कर्म जन्मशतोद्भवम्।<br>स्मरन्दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म <sup>१</sup> किं नाम विन्दते॥ | ९        | है। तब अपने सैकड़ों जन्मोंके कर्म याद आ जाते हैं<br>और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने<br>लगता है। ऐसी अवस्थामें उसे क्या शान्ति मिल<br>सकती है?॥९॥                                                                                         |
| १. प्रा॰ पा॰—सङ्गात् किं।                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ३९० श्रीमद                                  | द्यगवत [ अ० ३१                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आरभ्य सप्तमान्मासाल्लब्धबोधोऽपि वेपितः।     | सातवाँ महीना आरम्भ होनेपर उसमें ज्ञान-                                                                   |
| नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः॥१०  | शिक्तका भी उन्मेष हो जाता है; परन्तु प्रसूतिवायुसे<br>चलायमान रहनेके कारण वह उसी उदरमें उत्पन्न          |
| नाथमान ऋषिभीतः सप्तवधिः कृताञ्जलिः।         | हुए विष्ठाके कीड़ोंके समान एक स्थानपर नहीं<br>रह सकता॥१०॥                                                |
| स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः॥ ११ | तब सप्तधातुमय स्थूलशरीरसे बँधा हुआ                                                                       |
| जन्तुरुवाच                                  | वह देहात्मदर्शी जीव अत्यन्त भयभीत होकर दीन<br>वाणीसे कृपा-याचना करता हुआ, हाथ जोड़कर                     |
| तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त-              | उस प्रभुकी स्तुति करता है, जिसने उसे माताके<br>गर्भमें डाला है॥११॥                                       |
| नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम्।             | जीव कहता है—मैं बड़ा अधम हूँ; भगवान्ने                                                                   |
| सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे            | मुझे जो इस प्रकारकी गित दिखायी है, वह मेरे योग्य<br>ही है। वे अपनी शरणमें आये हुए इस नश्वर               |
| येनेदृशी गतिरदर्श्यसतोऽनुरूपा॥ १२           | जगत्की रक्षाके लिये ही अनेक प्रकारके रूप धारण<br>करते हैं; अत: मैं भी भूतलपर विचरण करनेवाले              |
| यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा          | उन्होंके निर्भय चरणारिवन्दोंकी शरण लेता हूँ॥ १२॥<br>जो मैं(जीव) इस माताके उदरमें देह, इन्द्रिय और        |
| भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम्।           | अन्तःकरणरूपा मायाका आश्रय कर पुण्य-पापरूप                                                                |
| आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध-                | कर्मों से आच्छादित रहनेके कारण बद्धकी तरह हूँ,<br>वहीं मैं यहीं अपने सन्तप्त हृदयमें प्रतीत होनेवाले उन  |
| मातप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि॥ १३              | विशुद्ध (उपाधिरहित), अविकारी और अखण्ड<br>बोधस्वरूप परमात्माको नमस्कार करता हूँ॥ १३॥ मैं                  |
| यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे-                | वस्तुत: शरीरादिसे रहित (असंग) होनेपर भी देखनेमें<br>पांचभौतिक शरीरसे सम्बद्ध हूँ और इसीलिये इन्द्रिय,    |
| च्छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम्।     | गुण, शब्दादि विषय और चिदाभास (अहंकार)-रूप                                                                |
| तेनाविकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं                | जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीरादिके आवरणसे<br>जिनकी महिमा कुण्ठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और                 |
| वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम्॥ १४      | पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ (विद्याशक्तिसम्पन्न) परमपुरुषकी<br>मैं वन्दना करता हूँ॥ १४॥ उन्हींकी मायासे अपने |
| यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन्            | स्वरूपकी स्मृति नष्ट हो जानेके कारण यह जीव                                                               |
| सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण।              | अनेक प्रकारके सत्त्वादि गुण और कर्मके बन्धनसे<br>युक्त इस संसारमार्गमें तरह-तरहके कष्ट झेलता हुआ         |
| नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं            | भटकता रहता है; अत: उन परमपुरुष परमात्माकी कृपाके बिना और किस युक्तिसे इसे अपने स्वरूपका                  |
| युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण॥१५            | ज्ञान हो सकता है॥१५॥                                                                                     |

| ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स देव-                          | मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः।                 | उनके सिवा और किसने दिया है; क्योंकि स्थावर-<br>जंगम समस्त प्राणियोंमें एकमात्र वे ही तो अन्तर्यामीरूप |
| तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमाना-                            | अंशसे विद्यमान हैं। अत: जीवरूप कर्मजनित पदवीका<br>अनुवर्तन करनेवाले हम अपने त्रिविध तापोंकी शान्तिके  |
| स्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम॥१६                          | लिये उन्हींका भजन करते हैं॥ १६॥<br>भगवन्! यह देहधारी जीव दूसरी (माताके)                               |
| देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृग्                       | देहके उदरके भीतर मल, मूत्र और रुधिरके कुएँमें                                                         |
| विण्मूत्रकूपपिततो भृशतप्तदेहः।                        | गिरा हुआ है, उसकी जठराग्निसे इसका शरीर अत्यन्त<br>सन्तप्त हो रहा है। उससे निकलनेकी इच्छा करता         |
| इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान्                   | हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवन्! अब इस<br>दीनको यहाँसे कब निकाला जायगा?॥१७॥                       |
| निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदा नु ॥ १७                 | स्वामिन्! आप बड़े दयालु हैं, आप-जैसे उदार                                                             |
| येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश                           | प्रभुने ही इस दस मासके जीवको ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबन्धो! इस अपने किये हुए उपकारसे           |
| संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन।                         | ही आप प्रसन्न हों; क्योंकि आपको हाथ जोड़नेके सिवा आपके उस उपकारका बदला तो कोई दे भी                   |
| स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः                       | क्या सकता है॥१८॥<br>प्रभो! संसारके ये पशु-पक्षी आदि अन्य जीव                                          |
| को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात् ॥ १८           | तो अपनी मूढ़ बुद्धिके अनुसार अपने शरीरमें होनेवाले                                                    |
| पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्रिः                       | सुख-दु:खादिका ही अनुभव करते हैं; किन्तु मैं तो<br>आपकी कृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरसे             |
| शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे।                          | युक्त हुआ हूँ, अत: आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धिसे<br>आप पुराणपुरुषको अपने शरीरके बाहर और भीतर          |
| यत्सृष्टयाऽऽसं तमहं पुरुषं पुराणं                     | अहंकारके आश्रयभूत आत्माकी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव<br>करता हूँ॥ १९॥                                      |
| पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव <sup>१</sup> प्रतीतम्।। १९ | भगवन्! इस अत्यन्त दुःखसे भरे हुए गर्भाशयमें<br>यद्यपि मैं बड़े कष्टसे रह रहा हूँ, तो भी इससे          |
| सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं                        | बाहर निकलकर संसारमय अन्धकूपमें गिरनेकी मुझे                                                           |
| गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्थकूपे।                     | बिलकुल इच्छा नहीं है; क्योंकि उसमें जानेवाले<br>जीवको आपकी माया घेर लेती है। जिसके कारण               |
| यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया                            | उसकी शरीरमें अहंबुद्धि हो जाती है और उसके<br>परिणाममें उसे फिर इस संसारचक्रमें ही पड़ना               |
| मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत्॥ २०                   | होता है॥ २०॥                                                                                          |
| १. प्रा० पा०—दैविमिति प्रतीतः।                        |                                                                                                       |

श्रीमद्भागवत [अ० ३१ 397 तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरिष्य अतः मैं व्याकुलताको छोड़कर हृदयमें श्रीविष्णुभगवान्के चरणोंको स्थापितकर अपनी आत्मानमाशु तमसः सुहृदाऽऽत्मनैव। बुद्धिकी सहायतासे ही अपनेको बहुत शीघ्र इस यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं भूयो संसाररूप समुद्रके पार लगा दुँगा, जिससे मुझे मा मे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः॥ २१ अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त यह संसार-दु:ख फिर न प्राप्त हो॥ २१॥ कपिलदेवजी कहते हैं--- माता! वह दस महीनेका जीव गर्भमें ही जब इस प्रकार विवेकसम्पन्न कपिल उवाच होकर भगवान्की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख एवं कृतमितर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः। बालकको प्रसवकालकी वायु तत्काल बाहर आनेके सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसृत्यै सृतिमारुतः॥ २२ लिये ढकेलती है॥२२॥ उसके सहसा ठेलनेपर वह बालक अत्यन्त व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्टसे बाहर निकलता है। उस समय उसके तेनावसृष्टः सहसा कृत्वावाक् शिर आतुरः। श्वासकी गति रुक जाती है और पूर्वस्मृति नष्ट हो जाती है॥ २३॥ पृथ्वीपर माताके रुधिर और मूत्रमें विनिष्क्रामित कुच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः ॥ २३ पड़ा हुआ वह बालक विष्ठाके कीडेके समान छटपटाता है। उसका गर्भवासका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति (देहाभिमानरूप पतितो भुव्यसृङ्मूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते। अज्ञान-दशा)-को प्राप्त होकर बार-बार जोर-जोरसे रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः॥ २४ रोता है॥ २४॥ फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है। ऐसी अवस्थामें उसे जो प्रतिकृलता प्राप्त होती है, परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः। उसका निषेध करनेकी शक्ति भी उसमें नहीं होती॥ २५॥ अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः॥ २५ जब उस जीवको शिशु-अवस्थामें मैली-कुचैली खाटपर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीरको शायितोऽशुचिपर्यङ्के जन्तुः स्वेदजदूषिते। खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलनेकी भी सामर्थ्य न होनेके कारण वह बड़ा कष्ट पाता है॥२६॥ नेशः कण्डूयनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्टने॥ २६ उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है; उसे डाँस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़ेको छोटे कीड़े। इस समय उसका तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः। गर्भावस्थाका सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोनेके रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा॥ २७ वह कुछ नहीं कर सकता॥ २७॥

| अ० ३१] तृतीय                                                                                                   | स्कन्ध ३९३                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च।<br>अलब्धाभीप्सितोऽज्ञानादिद्धमन्युः शुचार्पितः॥ २८                   | इसी प्रकार बाल्य (कौमार) और पौगण्ड—<br>अवस्थाओंके दु:ख भोगकर वह बालक युवावस्थामें<br>पहुँचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग                                                                                                             |
| सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना।<br>करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः॥ २९                               | नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त<br>हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है॥ २८॥<br>देहके साथ-ही-साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जानेके<br>कारण वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करनेके<br>लिये दूसरे कामी पुरुषोंके साथ वैर ठानता है॥ २९॥ |
| भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधोऽसकृत्।<br>अहंममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम्॥ ३०                         | खोटी बुद्धिवाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतोंसे रचे हुए<br>इस देहमें मिथ्याभिनिवेशके कारण निरन्तर मैं-मेरेपनका<br>अभिमान करने लगता है॥ ३०॥ जो शरीर इसे वृद्धावस्था                                                                               |
| तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिम्।<br>योऽनुयाति ददत्क्लेशमविद्याकर्मबन्धनः॥ ३१                         | आदि अनेक प्रकारके कष्ट ही देता है तथा अविद्या<br>और कर्मके सूत्रसे बँधा रहनेके कारण सदा इसके<br>पीछे लगा रहता है, उसीके लिये यह तरह-तरहके<br>कर्म करता रहता है—जिनमें बँध जानेके कारण इसे                                                  |
| यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोदरकृतोद्यमैः।<br>आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्॥ ३२                          | बार-बार संसारचक्रमें पड़ना होता है॥ ३१॥ सन्मार्गमें<br>चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेन्द्रियके<br>भोगोंमें लगे हुए विषयी पुरुषोंसे समागम हो जाता है<br>और यह उनमें आस्था करके उन्हींका अनुगमन करने                             |
| सत्यं शौचं दया <sup>१</sup> मौनं बुद्धिः श्रीह्रीर्यशः क्षमा।<br>शमो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति सङ्क्षयम्॥ ३३ | लगता है, तो पहलेके समान ही फिर नारकी योनियोंमें पड़ता है॥ ३२॥ जिनके संगसे इसके सत्य, शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), दया, वाणीका संयम, बुद्धि, धन-सम्पत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और                                                            |
| तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु।<br>सङ्ग न कुर्याच्छोच्येषु योषित्क्रीडामृगेषु च॥ ३४                  | इन्द्रियोंका संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट<br>हो जाते हैं। उन अत्यन्त शोचनीय, स्त्रियोंके क्रीडामृग<br>(खिलौना), अशान्त, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत्पुरुषोंका<br>संग कभी नहीं करना चाहिये॥ ३३–३४॥ क्योंकि                             |
| न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः <sup>२</sup> ।<br>योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसंगतः॥ ३५         | इस जीवको किसी औरका संग करनेसे ऐसा मोह<br>और बन्धन नहीं होता, जैसा स्त्री और स्त्रियोंके<br>संगियोंका संग करनेसे होता है॥ ३५॥ एक बार<br>अपनी पुत्री सरस्वतीको देखकर ब्रह्माजी भी उसके                                                       |
| प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः ।<br>रोहिद्भूतां सोऽन्वधावदृक्षरूपी हतत्रपः ॥ ३६                | रूप-लावण्यसे मोहित हो गये थे और उसके मृगीरूप<br>होकर भागनेपर उसके पीछे निर्लज्जतापूर्वक मृगरूप<br>होकर दौड़ने लगे॥ ३६॥                                                                                                                     |
| १. प्रा० पा०—तपो मौनं बुद्धिर्ही: श्रीर्यश:। २. प्र                                                            | ग० पा०—चास्य प्र०।                                                                                                                                                                                                                         |

| ३९४ श्रीमद्भ                                                                                         | रागवत [ अ० ३१                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तत्मृष्टमृष्टमृष्टेषु को न्वखिण्डतधीः पुमान्।<br>ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया॥३७               | उन्हों ब्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापितयोंकी<br>तथा मरीचि आदिने कश्यपादिकी और कश्यपादिने<br>देव-मनुष्यादि प्राणियोंकी सृष्टि की। अतः इनमें एक                                                                                                       |
| बलं मे पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जियनो दिशाम्।<br>या करोति पदाक्रान्तान् भ्रूविजृम्भेण केवलम्॥ ३८     | ऋषिप्रवर नारायणको छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो<br>सकता है, जिसकी बुद्धि स्त्रीरूपिणी मायासे मोहित<br>न हो॥ ३७॥ अहो! मेरी इस स्त्रीरूपिणी मायाका<br>बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटि-विलासमात्रसे बड़े-<br>बड़े दिग्विजयी वीरोंको पैरोंसे कुचल देती है॥ ३८॥ |
| सङ्गं न कुर्यात्प्रमदासु जातु<br>योगस्य पारं परमारुरुक्षुः।                                          | जो पुरुष योगके परम पदपर आरूढ़ होना<br>चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवाके प्रभावसे आत्मा-<br>अनात्माका विवेक हो गया हो, वह स्त्रियोंका संग                                                                                                             |
| मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो<br>वदन्ति या निरयद्वारमस्य॥ ३९                                            | कभी न करे; क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषके लिये नरकका<br>खुला द्वार बताया गया है॥ ३९॥ भगवान्की रची हुई<br>यह जो स्त्रीरूपिणी माया धीरे-धीरे सेवा आदिके<br>मिससे पास आती है, इसे तिनकोंसे ढके हुए कुएँके                                                |
| योपयाति शनैर्माया योषिद्देवविनिर्मिता।<br>तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतम्॥ ४०             | समान अपनी मृत्यु ही समझे॥४०॥<br>स्त्रीमें आसक्त रहनेके कारण तथा अन्त समयमें<br>स्त्रीका ही ध्यान रहनेसे जीवको स्त्रीयोनि प्राप्त होती<br>है। इस प्रकार स्त्रीयोनिको प्राप्त हुआ जीव पुरुषरूपमें                                                   |
| यां मन्यते पतिं मोहान्मन्मायामृषभायतीम्।<br>स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम्॥ ४१ | प्रतीत होनेवाली मेरी मायाको ही धन, पुत्र और गृह<br>आदि देनेवाला अपना पित मानता रहता है; सो जिस<br>प्रकार व्याधेका गान कानोंको प्रिय लगनेपर भी बेचारे<br>भोले-भाले पशु-पक्षियोंको फँसाकर उनके नाशका                                                |
| तामात्मनो विजानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकम्।<br>दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा॥४२                   | ही कारण होता है—उसी प्रकार उन पुत्र, पित और<br>गृह आदिको विधाताकी निश्चित की हुई अपनी<br>मृत्यु ही जाने॥४१-४२॥ देवि! जीवके उपाधिभूत<br>लिंगदेहके द्वारा पुरुष एक लोकसे दूसरे लोकमें जाता<br>है और अपने प्रारब्धकर्मोंको भोगता हुआ निरन्तर         |
| देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन्।<br>भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्॥ ४३                      | अन्य देहोंकी प्राप्तिके लिये दूसरे कर्म करता रहता<br>है॥ ४३॥ जीवका उपाधिरूप लिंगशरीर तो मोक्षपर्यन्त<br>उसके साथ रहता है तथा भूत, इन्द्रिय और मनका<br>कार्यरूप स्थूलशरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन                                                  |
| जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः।                                                             | दोनोंका परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही<br>प्राणीकी 'मृत्यु' है और दोनोंका साथ-साथ प्रकट                                                                                                                                                       |
| तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः॥ ४४                                                            | होना 'जन्म' कहलाता है॥ ४४॥                                                                                                                                                                                                                        |

| अ० ३२] तृतीय                                                                                                                                                                                    | तृतीय स्कन्ध ३९                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यदा।<br>तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्॥ ४५                                                                                                 | पदार्थोंकी उपलब्धिके स्थानरूप इस स्थूलशरीरमें<br>जब उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यह<br>उसका मरण है और यह स्थूलशरीर ही मैं हूँ—इस                                                                                                    |  |
| यथाक्ष्णोर्द्रव्यावयवदर्शनायोग्यता यदा।<br>तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्द्रष्टृत्वायोग्यतानयोः॥ ४६                                                                                                     | अभिमानके साथ उसे देखना उसका जन्म है। ४५॥ नेत्रोंमें जब किसी दोषके कारण रूपादिको देखनेकी योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहनेवाली चक्षु-इन्द्रिय भी रूप देखनेमें असमर्थ हो जाती है और जब नेत्र और उनमें रहनेवाली इन्द्रिय दोनों ही रूप देखनेमें |  |
| तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः।<br>बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह॥ ४७                                                                                                | असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनोंके साक्षी जीवमें<br>भी वह योग्यता नहीं रहती॥ ४६॥ अत: मुमुक्ष पुरुषको<br>मरणादिसे भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिये।                                                                                       |  |
| सम्यग्दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया।                                                                                                                                                       | उसे जीवके स्वरूपको जानकर धैर्यपूर्वक नि:संगभावसे<br>विचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारमें योग-<br>वैराग्य-युक्त सम्यक् ज्ञानमयी बुद्धिसे शरीरको निक्षेप<br>(धरोहर)-की भाँति रखकर उसके प्रति अनासक्त                                          |  |
| मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरम् ॥ ४८   रहते हुए विचरण करना चाहिये॥ ४७-४८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगितर्नामैकत्रिंशोऽध्याय:॥ ३१॥ |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| अथ द्वात्रिः<br>धूममार्ग और अर्चिरादि मार्गर<br>भक्तियोगकी उत्                                                                                                                                  | प्ते जानेवालोंकी गतिका और                                                                                                                                                                                                                   |  |
| कपिल उवाच                                                                                                                                                                                       | •<br><b>कपिलदेवजी कहते हैं—</b> माताजी! जो पुरुष                                                                                                                                                                                            |  |
| अथ यो गृहमेधीयान्धर्मानेवावसन् गृहे।                                                                                                                                                            | घरमें रहकर सकामभावसे गृहस्थके धर्मीका पालन<br>करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं कामका                                                                                                                                                       |  |
| काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयः पिपर्ति तान् ॥ १                                                                                                                                          | उपभोग करके फिर उन्हींका अनुष्ठान करता रहता है,<br>वह तरह-तरहकी कामनाओंसे मोहित रहनेके कारण<br>भगवद्धर्मोंसे विमुख हो जाता है और यज्ञोंद्वारा                                                                                                |  |
| स चापि भगवद्धर्मात्काममूढः पराङ्मुखः ।<br>यजते क्रतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः ॥   २                                                                                                    | श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरोंकी ही आराधना करता<br>रहता है॥१-२॥<br>उसकी बुद्धि उसी प्रकारकी श्रद्धासे युक्त                                                                                                                                 |  |
| तच्छ्रद्धयाक्रान्तमितः पितृदेवव्रतः पुमान्।<br>गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति॥ ३                                                                                                       | रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं;<br>अत: वह चन्द्रलोकमें जाकर उनके साथ सोमपान<br>करता है और फिर पुण्य क्षीण होनेपर इसी लोकमें<br>लौट आता है॥ ३॥                                                                               |  |

| ३९६ श्री                                                                                                                                                              | श्रीमद्भागवत [ अ० ३२                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः।<br>तदा लोका लयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्॥                                                                                   | जिस समय प्रलयकालमें<br>शेषशय्यापर शयन करते हैं, उ                                                                                                                                             | स समय सकाम                                                                                               |
| ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे।<br>निःसङ्गान्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः॥                                                                          | गृहस्थाश्रमियोंको प्राप्त होनेवाले<br>लीन हो जाते हैं॥४॥<br>जो विवेकी पुरुष अपने १<br>भोग-विलासके लिये उपयोग न<br>भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही उ                                              | धर्मोंका अर्थ और<br>हों करते, बल्कि                                                                      |
| निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः।<br>स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा॥                                                                                    | हैं—वे अनासक्त, प्रशान्त, शुद्धचित्त,<br>ममतारहित और अहंकारशून्य पुरु<br>सत्त्वगुणके द्वारा सर्वथा शुद्धिरि<br>॥ ५-६॥ वे अन्तमें सूर्यमार्ग (अर्चि                                            | निवृत्तिधर्मपरायण,<br>ष स्वधर्मपालनरूप<br>वत्त हो जाते हैं                                               |
| सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम्। परावरेशं प्रकृतिमस्योत्पत्त्यन्तभावनम्॥                                                                                   | के द्वारा सर्वव्यापी पूर्णपुरुष श्रीहरि<br>हैं—जो कार्य-कारणरूप जगत्के<br>उपादान-कारण और उसकी उर<br>संहार करनेवाले हैं॥७॥ जो ले                                                               | नियन्ता, संसारके<br>त्पत्ति, पालन एवं                                                                    |
| द्विपरार्द्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते।<br>तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः॥                                                                                    | हिरण्यगर्भकी उपासना करते हैं<br>होनेवाले ब्रह्माजीके प्रलयपर्यन्त उन<br>रहते हैं॥८॥ जिस समय देवता                                                                                             | , वे दो परार्द्धमें<br>कि सत्यलोकमें ही                                                                  |
| क्ष्माम्भोऽनलानिलवियन्मनइन्द्रियार्थ-<br>भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः <sup>१</sup> ।<br>अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा<br>कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भूः॥ | अपने द्विपरार्द्धकालके अधिकारक<br>जल, अग्नि, वायु, आकाश, म<br>विषय (शब्दादि) और अहंकारानि<br>विश्वका संहार करनेकी इच्छासे त्रिग्<br>साथ एकरूप होकर निर्विशेष प<br>जाते हैं, उस समय प्राण और म | न, इन्द्रिय, उनके<br>देके सहित सम्पूर्ण<br>गुणात्मिका प्रकृतिके<br>रमात्मामें लीन हो<br>निको जीते हुए वे |
| एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा<br>ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः ।<br>तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं<br>ब्रह्म प्रधानमुपयोन्त्यगताभिमानाः ॥ १                            | माताजी! अब तुम भी अत्यन्त भक्तिः                                                                                                                                                              | फिर उन्हींके साथ<br>में लीन हो जाते हैं।<br>नहीं हुए; क्योंकि<br>९-१०॥ इसलिये<br>भावसे उन श्रीहरिकी      |
| अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयम्।<br>श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भामिनि <sup>३</sup> ॥१                                                                        | ही चरण-शरणमें जाओ; समस्त प्रा<br>ही उनका मन्दिर है और तुमने<br>१ प्रभाव सुन ही लिया है॥११॥                                                                                                    |                                                                                                          |
| १. प्रा० पा०—जिघृक्षुः। २. प्रा० पा०—यान्ति                                                                                                                           | ं गता०। ३. प्रा० पा०—भाविनि।                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |

| अ० ३२] तृतीय                                                                                                          | स्कन्ध ३९७                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः।<br>योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः॥ १२                          | वेदगर्भ ब्रह्माजी भी—जो समस्त स्थावर-जंगम<br>प्राणियोंके आदिकारण हैं—मरीचि आदि ऋषियों,<br>योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योगप्रवर्तक सिद्धोंके                                                                                                            |
| भेददृष्ट्याभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा।<br>कर्तृत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम्॥१३                              | सिंहत निष्काम कर्मके द्वारा आदिपुरुष पुरुषश्रेष्ठ<br>सगुण ब्रह्मको प्राप्त होकर भी भेददृष्टि और<br>कर्तृत्वाभिमानके कारण भगविदच्छा-से, जब सर्गकाल<br>उपस्थित होता है तब कालरूप ईश्वरकी प्रेरणासे<br>गुणोंमें क्षोभ होनेपर फिर पूर्ववत् प्रकट हो जाते |
| स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना।<br>जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्वं प्रजायते॥१४                                     | हैं॥ १२—१४॥<br>इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने-अपने<br>कर्मानुसार ब्रह्मलोकके ऐश्वर्यको भोगकर भगवदिच्छासे<br>गुणोंमें क्षोभ होनेपर पुन: इस लोकमें आ जाते हैं॥ १५॥                                                                                 |
| ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितम्।<br>निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति॥ १५                              | जिनका चित्त इस लोकमें आसक्त है और जो<br>कर्मोंमें श्रद्धा रखते हैं, वे वेदमें कहे हुए काम्य और<br>नित्य कर्मोंका सांगोपांग अनुष्ठान करनेमें ही लगे                                                                                                   |
| ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः।<br>कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः॥ १६                      | रहते हैं॥ १६ ॥ उनकी बुद्धि रजोगुणकी अधिकताके<br>कारण कुण्ठित रहती है, हृदयमें कामनाओंका जाल<br>फैला रहता है और इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं होतीं;<br>बस, अपने घरोंमें ही आसक्त होकर वे नित्यप्रति                                                     |
| रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितेन्द्रियाः।<br>पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः॥ १७                                 | पितरोंकी पूजामें लगे रहते हैं॥ १७॥ ये लोग अर्थ,<br>धर्म और कामके ही परायण होते हैं; इसलिये जिनके<br>महान् पराक्रम अत्यन्त कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी<br>श्रीमधुसूदनभगवान्की कथा-वार्ताओंसे तो ये विमुख                                                |
| त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः।<br>कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः॥ १८                                     | ही रहते हैं॥ १८॥<br>हाय! विष्ठाभोजी कूकर-सूकर आदि जीवोंके<br>विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भगवत्कथामृतको<br>छोड़कर निन्दित विषय-वार्ताओंको सुनते हैं—वे तो                                                                                           |
| नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्।<br>हित्वा शृण्वन्त्यसद्गाथाः पुरीषमिव विड्भुजः॥ १९                              | अवश्य ही विधाताके मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मन्द<br>भाग्य है॥ १९॥<br>गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टितक सब संस्कारोंको<br>विधिपूर्वक करनेवाले ये सकामकर्मी सूर्यसे दक्षिण                                                                                |
| दक्षिणेन पथार्यम्णः <sup>१</sup> पितृलोकं व्रजन्ति ते <sup>२</sup> ।<br>प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानान्तेक्रियाकृतः॥ २० | ओरके पितृयान या धूममार्गसे पित्रीश्वर अर्यमाके<br>लोकमें जाते हैं और फिर अपनी ही सन्ततिके वंशमें<br>उत्पन्न होते हैं॥ २०॥                                                                                                                            |
| १. प्रा० पा०—पथा ते तु। २. प्रा० पा०—वै। ३.                                                                           | प्रा॰ पा॰—न्यकृतिक्रयाः।                                                                                                                                                                                                                             |

| ३९८ श्रीमद्भ                                                                                    | रागवत [ अ० ३२                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकिमिमं सित।<br>पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः॥ २१           | माताजी! पितृलोकके भोग भोग लेनेपर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवतालोग उन्हें वहाँके ऐश्वर्यसे च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें                                                                                            |
| तस्मात्त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्।<br>तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्॥ २२           | विवश होकर तुरन्त ही इस लोकमें गिरना पड़ता<br>है॥ २१॥ इसलिये माताजी! जिनके चरणकमल सदा<br>भजनेयोग्य हैं, उन भगवान्का तुम उन्हींके गुणोंका<br>आश्रय लेनेवाली भक्तिके द्वारा सब प्रकारसे (मन,<br>वाणी और शरीरसे) भजन करो॥ २२॥ भगवान् |
| वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः।<br>जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम्॥ २३           | वासुदेवके प्रति किया हुआ भक्तियोग तुरंत ही संसारसे<br>वैराग्य और ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञानकी प्राप्ति करा<br>देता है॥ २३॥ वस्तुत: सभी विषय भगवद्रूप होनेके                                                                      |
| यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः।<br>न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युत॥२४      | कारण समान हैं। अत: जब इन्द्रियोंकी वृत्तियोंके द्वारा<br>भी भगवद्भक्तका चित्त उनमें प्रिय-अप्रियरूप विषमताका<br>अनुभव नहीं करता—सर्वत्र भगवान्का ही दर्शन<br>करता है—उसी समय वह संगरिहत, सबमें समानरूपसे                         |
| स तदैवात्मनाऽऽत्मानं निःसङ्गं समदर्शनम्।<br>हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते॥ २५                   | स्थित, त्याग और ग्रहण करनेयोग्य, दोष और गुणोंसे<br>रहित, अपनी महिमामें आरूढ़ अपने आत्माका ब्रह्मरूपसे<br>साक्षात्कार करता है॥ २४-२५॥ वही ज्ञानस्वरूप है,                                                                         |
| ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्।<br>दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेक ईयते॥ २६         | वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही<br>पुरुष है; वही एक भगवान् स्वयं जीव, शरीर, विषय,<br>इन्द्रियों आदि अनेक रूपोंमें प्रतीत होता है॥ २६॥<br>सम्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव हो जाना—बस,                         |
| एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः।<br>युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थी यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः॥ २७              | यही योगियोंके सब प्रकारके योगसाधनका एकमात्र<br>अभीष्ट फल है॥ २७॥ ब्रह्म एक है, ज्ञानस्वरूप और<br>निर्गुण है, तो भी वह बाह्यवृत्तियोंवाली इन्द्रियोंके<br>द्वारा भ्रान्तिवश शब्दादि धर्मोंवाले विभिन्न पदार्थोंके                 |
| ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम्।<br>अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा॥ २८ | रूपमें भास रहा है॥ २८॥ जिस प्रकार एक ही<br>परब्रह्म महत्तत्त्व, वैकारिक, राजस और तामस—तीन<br>प्रकारका अहंकार, पंचमहाभूत एवं ग्यारह इन्द्रियरूप<br>बन गया और फिर वही स्वयंप्रकाश इनके संयोगसे                                     |
| यथा महानहंरूपस्त्रिवृत्पञ्चविधः स्वराट्।<br>एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः॥ २९                 | जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीवका शरीररूप<br>यह ब्रह्माण्ड भी वस्तुत: ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मसे<br>ही इसकी उत्पत्ति हुई है॥ २९॥ किन्तु इसे ब्रह्मरूप                                                                          |
| एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः।<br>समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्त्या परिपश्यति॥ ३०    | वही देख सकता है, जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य<br>तथा निरन्तरके योगाभ्यासके द्वारा एकाग्रचित्त और<br>असंगबुद्धि हो गया है॥ ३०॥                                                                                                    |

| अ० ३२ ] तृतीय                                             | स्कन्ध ३९९                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इत्येतत्कथितं गुर्वि ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनम्।             | पूजनीय माताजी! मैंने तुम्हें यह ब्रह्मसाक्षात्कारका                                                  |
| येनानुबुद्ध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ३१           | साधनरूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और<br>पुरुषके यथार्थस्वरूपका बोध हो जाता है॥३१॥            |
| ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः।             | देवि! निर्गुणब्रह्म-विषयक ज्ञानयोग और मेरे                                                           |
| द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः॥ ३२                   | प्रति किया हुआ भक्तियोग—इन दोनोंका फल एक ही<br>है। उसे ही भगवान् कहते हैं॥ ३२॥                       |
| यथेन्द्रियैः पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः।               | जिस प्रकार रूप, रस एवं गन्ध आदि अनेक<br>गुणोंका आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न                    |
| एको नानेयते तद्बद्धगवान् शास्त्रवर्त्मभिः॥ ३३             | इन्द्रियोंद्वारा विभिन्नरूपसे अनुभूत होता है, वैसे ही                                                |
| क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपःस्वाध्यायमर्शनैः <sup>१</sup> । | शास्त्रके विभिन्न मार्गोंद्वारा एक ही भगवान्की अनेक<br>प्रकारसे अनुभूति होती है॥ ३३॥                 |
| आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्॥ ३४              | नाना प्रकारके कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप,<br>वेदाध्ययन, वेदविचार (मीमांसा), मन और इन्द्रियोंके          |
| योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि।                      | संयम, कर्मोंके त्याग, विविध अंगोंवाले योग, भक्तियोग,                                                 |
| धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान्॥ ३५             | निवृत्ति और प्रवृत्तिरूप सकाम और निष्काम दोनों<br>प्रकारके धर्म, आत्मतत्त्वके ज्ञान और दृढ़ वैराग्य— |
| आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च।                      | इन सभी साधनोंसे सगुण-निर्गुणरूप स्वयंप्रकाश                                                          |
| ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक् ॥ ३६                | भगवान्को ही प्राप्त किया जाता है॥ ३४—३६॥<br>माताजी! सात्त्विक, राजस, तामस और निर्गुण–                |
| प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम्।               | भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका और जो प्राणियोंके<br>जन्मादि विकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी      |
| कालस्य चाव्यक्तगतेर्योऽन्तर्धावति जन्तुषु॥ ३७             | नहीं जाती, उस कालका स्वरूप मैं तुमसे कह ही                                                           |
| जीवस्य संसृतीर्बह्वीरविद्याकर्मनिर्मिताः।                 | चुका हूँ॥ ३७॥<br>देवि! अविद्याजनित कर्मके कारण जीवकी                                                 |
| यास्वङ्ग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः॥ ३८              | अनेकों गतियाँ होती हैं; उनमें जानेपर वह अपने<br>स्वरूपको नहीं पहचान सकता॥ ३८॥                        |
| नैतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय कर्हिचित्।                     | मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है—उसे दुष्ट,                                                       |
| न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च॥ ३९                 | दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी (दम्भी)<br>पुरुषोंको नहीं सुनाना चाहिये॥ ३९॥                 |
| न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे।                          | जो विषयलोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न<br>हो अथवा मेरे भक्तोंसे द्वेष करनेवाला हो, उसे भी         |
| नाभक्ताय च मे जातु <sup>२</sup> न मद्भक्तद्विषामपि॥ ४०    | इसका उपदेश कभी न करे॥४०॥                                                                             |
| १. प्रा० पा०—दर्शनै:। २. प्रा० पा०—ज्ञानं।                |                                                                                                      |

श्रीमद्भागवत [अ० ३३ 800 श्रद्दधानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे। जो अत्यन्त श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरोंके प्रति दोषदृष्टि न रखनेवाला, सब प्राणियोंसे मित्रता रखनेवाला, भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च॥४१ गुरुसेवामें तत्पर, बाह्य विषयोंमें अनासक्त, शान्तचित्त, बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्। मत्सरशून्य और पवित्रचित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम माननेवाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः॥ ४२ करे॥ ४१-४२॥ मा! जो पुरुष मुझमें चित्त लगाकर य इदं शृण्यादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्। इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन यो वाभिधत्ते मच्चित्तः स ह्येति पदवीं च मे ॥ ४३ करेगा, वह मेरे परमपदको प्राप्त होगा॥ ४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये द्वात्रिंशोऽध्यायः॥३२॥ अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः देवहतिको तत्त्वज्ञान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति मैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! श्रीकपिल मैत्रेय उवाच भगवान्के ये वचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिय पत्नी एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री माता देवहृतिके मोहका पर्दा फट गया और वे सा कर्दमस्य दियता किल देवहित:। तत्त्वप्रतिपादक सांख्यशास्त्रके ज्ञानकी आधारभूमि विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य भगवान् श्रीकपिलजीको प्रणाम करके उनकी स्तुति तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम्।। करने लगीं॥१॥ देवहृतिजीने कहा — कपिलजी! ब्रह्माजी आपके देवहृतिरुवाच ही नाभिकमलसे प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन अथाप्यजोऽन्तःसलिले शयानं जलमें शयन करनेवाले आपके पंचभूत, इन्द्रिय, भृतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते। शब्दादि विषय और मनोमय विग्रहका, जो सत्त्वादि गुणप्रवाहं सदशेषबीजं गुणोंके प्रवाहसे युक्त, सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनोंका बीज है, ध्यान ही किया था॥२॥ आप दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजात:॥ निष्क्रिय, सत्यसंकल्प, सम्पूर्ण जीवोंके प्रभु तथा स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते सहस्रों अचिन्त्य शक्तियोंसे सम्पन्न हैं। अपनी शक्तिको गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः। गुणप्रवाहरूपसे ब्रह्मादि अनन्त मूर्तियोंमें विभक्त करके सर्गाद्यनीहोऽवितथाभिसन्धि-उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्वकी रचना आदि करते रात्मेश्वरोऽतर्क्यसहस्त्रशक्तिः हैं॥ ३॥ नाथ! यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके 11 3 उदरमें प्रलयकाल आनेपर यह सारा प्रपंच लीन हो स त्वं भृतो मे जठरेण नाथ जाता है और जो कल्पान्तमें मायामय बालकका रूप कथं नु यस्योदर एतदासीत्। धारण कर अपने चरणका अँगूठा चूसते हुए अकेले विश्वं युगान्ते वटपत्र ही वटवृक्षके पत्तेपर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने शेते स्म मायाशिशुरङ्घ्रिपानः॥ गर्भमें धारण किया॥४॥

श्रीमद्भागवत [अ० ३३ ४०२ मैत्रेयजी कहते हैं-इस प्रकार अपने श्रेष्ठ मैत्रेय उवाच आत्मज्ञानका उपदेश कर श्रीकपिलदेवजी अपनी इति प्रर्दश्य भगवान् सतीं तामात्मनो गतिम्। ब्रह्मवादिनी जननीकी अनुमित लेकर वहाँसे चले स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ॥ १२ गये॥ १२॥ तब देवहृतिजी भी सरस्वतीके मुकुटसदृश अपने सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन<sup>१</sup> योगयुक्। आश्रममें अपने पुत्रके उपदेश किये हुए योगसाधनके तस्मिन्नाश्रम आपीडे<sup>२</sup> सरस्वत्याः समाहिता ॥ १३ द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधिमें स्थित हो गयीं॥ १३॥ अभीक्ष्णावगाहकपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् । त्रिकाल स्नान करनेसे उनकी घुँघराली अलकें आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिणं कुशम्॥ १४ भूरी-भूरी जटाओंमें परिणत हो गयीं तथा चीर-वस्त्रोंसे ढका हुआ शरीर उग्र तपस्याके कारण दुर्बल हो गया॥१४॥ प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोगविजृम्भितम्। उन्होंने प्रजापति कर्दमके तप और योगबलसे स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरिप॥ १५ प्राप्त अनुपम गाईस्थ्यसुखको, जिसके लिये देवता भी तरसते थे, त्याग दिया॥ १५॥ पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः। जिसमें दुग्धफेनके समान स्वच्छ और सुकोमल आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च॥ १६ शय्यासे युक्त हाथी-दाँतके पलंग, सुवर्णके पात्र, सोनेके सिंहासन और उनपर कोमल-कोमल गद्दे बिछे स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च। हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिकमणि और महामरकतमणिकी भीतोंमें रत्नोंकी बनी हुई रमणी-रत्नप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः॥ १७ मूर्तियोंके सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलोंसे लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षोंसे सुशोभित था, गृहोद्यानं कुसुमितै रम्यं बह्वमरद्रुमै:। जिसमें अनेक प्रकारके पक्षियोंका कलरव और मतवाले कुजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतम् ॥ १८ भौंरोंका गुंजार होता रहता था, जहाँकी कमलगन्धसे सुवासित बावलियोंमें कर्दमजीके साथ उनका लाड-प्यार पाकर क्रीडाके लिये प्रवेश करनेपर उसका यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः। (देवहृतिका) गन्धर्वगण गुणगान किया करते थे और वाप्यामृत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्॥ १९ जिसे पानेके लिये इन्द्राणियाँ भी लालायित रहती थीं - उस गृहोद्यानकी भी ममता उन्होंने त्याग दी। हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषिताम्। किन्तु पुत्रवियोगसे व्याकुल होनेके कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया॥१६-२०॥ किञ्चिच्चकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा॥ २० १. प्रा॰ पा॰—योगमार्गेण। २. प्रा॰ पा॰—पीले। ३. प्रा॰ पा॰—नीरावगाहकपिशं जटिलं कृटिलालकम्।

| अ० ३३ ] तृतीय                                        | स्कन्ध ४०३                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| वनं प्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा।                  | पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो                                                    |
| ज्ञाततत्त्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला॥ २१      | जानेसे वे आत्मज्ञानसम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुल                                              |
| **************************************               | हो गयीं, जैसे बछड़ेके बिछुड़ जानेसे उसे प्यार                                               |
|                                                      | करनेवाली गौ॥ २१॥                                                                            |
| तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिम्।                  | वत्स विदुर! अपने पुत्र कपिलदेवरूप भगवान्                                                    |
| बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे॥ २२            | हरिका ही चिन्तन करते-करते वे कुछ ही दिनोंमें                                                |
|                                                      | ऐसे ऐश्वर्यसम्पन्न घरसे भी उपरत हो गयीं॥२२॥                                                 |
|                                                      | फिर वे, कपिलदेवजीने भगवान्के जिस ध्यान                                                      |
| ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्।                  | करनेयोग्य प्रसन्नवदनारविन्दयुक्त स्वरूपका वर्णन किया                                        |
| सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया॥२३               | था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस समग्र                                                          |
|                                                      | रूपका भी चिन्तन करती हुई ध्यानमें तत्पर हो<br>गयीं॥२३॥भगवद्धक्तिके प्रवाह, प्रबल वैराग्य और |
| भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा।                   | यथोचित्त कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार                                      |
|                                                      | करानेवाले ज्ञानद्वारा चित्त शुद्ध हो जानेपर वे उस                                           |
| युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना॥२४           | सर्वव्यापक आत्माके ध्यानमें मग्न हो गयीं, जो अपने                                           |
|                                                      | स्वरूपके प्रकाशसे मायाजनित आवरणको दूर कर                                                    |
| विशुद्धेन तदाऽऽत्मानमात्मना विश्वतोमुखम्।            | देता है॥ २४-२५॥                                                                             |
| स्वानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविशेषणम्॥ २५              | इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभूत परब्रह्म                                                        |
|                                                      | श्रीभगवान्में ही बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका                                             |
|                                                      | जीवभाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशोंसे                                                 |
| ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये ।              | मुक्त होकर परमानन्दमें निमग्न हो गयीं॥ २६॥ अब                                               |
| निवृत्तजीवापत्तित्वात्क्षीणक्लेशाऽऽप्तनिर्वृतिः ॥ २६ | निरन्तर समाधिस्थ रहनेके कारण उनकी विषयोंके                                                  |
|                                                      | सत्यत्वकी भ्रान्ति मिट गयी और उन्हें अपने शरीरकी                                            |
| नित्यारूढसमाधित्वात्परावृत्तगुणभ्रमा ।               | भी सुधि न रही—जैसे जागे हुए पुरुषको अपने                                                    |
|                                                      | स्वप्नमें देखे हुए शरीरकी नहीं रहती॥ २७॥                                                    |
| न सस्मार तदाऽऽत्मानं स्वप्ने दृष्टिमवोत्थितः॥ २७     | उनके शरीरका पोषण भी दूसरोंके द्वारा ही होता                                                 |
|                                                      | था, किन्तु किसी प्रकारका मानसिक क्लेश न होनेके<br>कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी   |
| तदेहः परतःपोषोऽप्यकृशश्चाध्यसम्भवात्।                | निखर गया और वह मैलके कारण धूमयुक्त अग्निके                                                  |
| बभौ मलैरवच्छनः सधूम इव पावकः॥ २८                     | समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गये                                                   |
| र सं व्यापना । राजुरा १न नामना । र                   | थे और वस्त्र भी गिर गया था; तथापि निरन्तर                                                   |
|                                                      | श्रीभगवान्में ही चित्त लगा रहनेके कारण उन्हें अपने                                          |
| स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरम्।              | तपोयोगमय शरीरकी कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल                                                   |
| दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः॥२९             | प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था॥ २८-२९॥                                                      |

श्रीमद्भागवत

808

एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्।

तद्वीरासीत्पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतम्।

आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तमवाप हु॥ ३०

नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी॥ ३१

[अ० ३३

विदुरजी! इस प्रकार देवहूतिजीने कपिलदेवजीके

वीरवर! जिस स्थानपर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई

बताये हुए मार्गद्वारा थोड़े ही समयमें नित्यमुक्त

परमात्मस्वरूप श्रीभगवान्को प्राप्त कर लिया॥ ३०॥

थी, वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकीमें 'सिद्धपद' नामसे

विख्यात हुआ॥ ३१॥

# श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

## चतुर्थः स्कन्धः

### अथ प्रथमोऽध्यायः

स्वायम्भुव-मनुकी कन्याओंके वंशका वर्णन

3

मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्रः कन्याश्च जज्ञिरे। आकृतिर्देवहतिश्च प्रसृतिरिति विश्रुताः<sup>१</sup>॥ आकृतिं रुचये प्रादादिप भ्रातृमतीं नृपः। पुत्रिकाधर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः॥ प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत्। मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना॥ यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक्। या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी॥ आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम्। स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्।। तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः। तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद् द्वादशात्मजान् ॥ तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः। इध्मः कविर्विभुः स्वह्नः स्देवो रोचनो द्विषट्।।

मैत्रेय उवाच

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! स्वायम्भुव मनुके महारानी शतरूपासे प्रियव्रत और उत्तानपाद— इन दो पुत्रोंके सिवा तीन कन्याएँ भी हुई थीं; वे आकूति, देवहूति और प्रसूति नामसे विख्यात थीं॥१॥ आकृतिका, यद्यपि उसके भाई थे तो भी, महारानी

शतरूपाकी अनुमितसे उन्होंने रुचि प्रजापितके साथ 'पुत्रिकाधर्म'-के\* अनुसार विवाह किया॥२॥ प्रजापित रुचि भगवान्के अनन्य चिन्तनके कारण

ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे। उन्होंने आकूतिके गर्भसे एक पुरुष और स्त्रीका जोड़ा उत्पन्न किया॥३॥ उनमें जो पुरुष था, वह साक्षात् यज्ञस्वरूपधारी भगवान् विष्णु थे और जो स्त्री थी, वह भगवान्से कभी अलग

न रहनेवाली लक्ष्मीजीकी अंशस्वरूपा 'दक्षिणा' थी॥ ४॥ मनुजी अपनी पुत्री आकूतिके उस परमतेजस्वी पुत्रको बडी प्रसन्ततासे अपने घर ले आये और दक्षिणाको

. रुचि प्रजापितने अपने पास रखा॥५॥ जब दक्षिणा विवाहके योग्य हुई तो उसने यज्ञभगवान्को ही पितरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की, तब भगवान् यज्ञपुरुषने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणाको बड़ा

उत्पन्न किये॥६॥ उनके नाम हैं—तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, किव, विभु, स्वह्न, सुदेव और रोचन॥७॥

सन्तोष हुआ। भगवान्ने प्रसन्न होकर उससे बारह पुत्र

१. प्रा॰ पा॰—सुव्रता: ।
\* 'पुत्रिकाधर्म' के अनुसार किये जानेवाले विवाहमें यह शर्त होती है कि कन्याके जो पहला पुत्र होगा,
उसे कन्याके पिता ले लेंगे।

9

[ अ० १ श्रीमद्भागवत ४०६ तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे। ये ही स्वायम्भव मन्वन्तरमें 'तुषित' नामके देवता हुए। उस मन्वन्तरमें मरीचि आदि सप्तर्षि थे, मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः॥ ८ भगवान् यज्ञ ही देवताओंके अधीश्वर इन्द्र थे और महान् प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ। वह मन्वन्तर उन्हीं दोनोंके बेटों, पोतों और दौहित्रोंके तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणामनुवृत्तं तेदन्तरम्॥ वंशसे छा गया॥८-९॥ प्यारे विदुरजी! मनुजीने अपनी दुसरी कन्या देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः। देवहृति कर्दमजीको ब्याही थी। उसके सम्बन्धकी तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम॥१० प्राय: सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो॥१०॥ भगवान् मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसृतिका दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान्मनुः। विवाह ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापितसे किया था; प्रायच्छद्यत्कृत: सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान् ॥ ११ उसकी विशाल वंशपरम्परा तो सारी त्रिलोकीमें फैली हुई है॥ ११॥ याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नव<sup>२</sup> ब्रह्मर्षिपत्नयः। में कर्दमजीकी नौ कन्याओंका, जो नौ ब्रह्मर्षियोंसे तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे॥ १२ ब्याही गयी थीं, पहले ही वर्णन कर चुका हैं। अब उनकी वंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ, सुनो॥१२॥ पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा। मरीचि ऋषिकी पत्नी कर्दमजीकी बेटी कलासे कश्यप और पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके वंशसे यह कश्यपं<sup>३</sup> पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्॥ १३ सारा जगत् भरा हुआ है॥ १३॥ शत्रुतापन विदुरजी! पूर्णिमासूत विरजं विश्वगं च परंतप। पूर्णिमाके विरज और विश्वग नामके दो पुत्र तथा देवकुल्या नामकी एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्ममें देवकुल्यां हरेः पादशौचाद्याभूत्सरिद्दिवः॥१४ श्रीहरिके चरणोंके धोवनसे देवनदी गंगाके रूपमें अत्रेः पत्यनसूया त्रीञ्जज्ञे सुयशसः सुतान्। प्रकट हुई॥ १४॥ अत्रिकी पत्नी अनसूयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चन्द्रमा नामके तीन परम यशस्वी पुत्र दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेशब्रह्मसम्भवान्॥ १५ हुए। ये क्रमशः भगवान् विष्णु, शंकर और ब्रह्माके अंशसे उत्पन्न हुए थे॥१५॥ विदुर उवाच विद्रजीने पृछा — गुरुजी! कृपया यह बतलाइये अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः। कि जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले इन सर्वश्रेष्ठ देवोंने अत्रि मुनिके यहाँ क्या करनेकी किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो।। १६ इच्छासे अवतार लिया था?॥१६॥ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा — जब ब्रह्माजीने ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको सुष्टि रचनेके लिये आज्ञा दी, ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रिर्ब्रह्मविदां वरः। तब वे अपनी सहधर्मिणीके सहित तप करनेके लिये सह पत्या ययावृक्षं कुलाद्रिं तपिस स्थित: ॥ १७ ऋक्षनामक कुलपर्वतपर गये॥ १७॥ १. प्रा० पा०—यद०। २. प्रा० पा०—क्ताःक्षत्तर्ब्रह्म०। ३. प्रा० पा०—यज्ञं च। ४. प्रा० पा०—चो०।

| अ०१] चतुर्थ                                                                                | स्कन्ध ४०७                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्मिन् प्रसूनस्तबकपलाशाशोककानने।<br>वार्भिःस्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्थ्यायाः समन्ततः॥ १८ | वहाँ पलाश और अशोकके वृक्षोंका एक<br>विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलोंके गुच्छोंसे                                                                    |
| प्राणायामेन संयम्य मनो वर्षशतं मुनिः।                                                      | लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विन्ध्या नदीके जलकी<br>कलकल ध्वनि गूँजती रहती थी॥ १८॥ उस वनमें वे<br>मुनिश्रेष्ठ प्राणायामके द्वारा चित्तको वशमें करके सौ |
| अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वोऽनिलभोजनः॥१९<br>शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः।            | वर्षतक केवल वायु पीकर सर्दी-गरमी आदि द्वन्होंकी<br>कुछ भी परवा न कर एक ही पैरसे खड़े रहे॥ १९॥<br>उस समय वे मन-ही-मन यही प्रार्थना करते थे कि         |
| प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् ॥ २०                                           | 'जो कोई सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरणमें<br>हूँ; वे मुझे अपने ही समान सन्तान प्रदान करें'॥ २०॥                                             |
| तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना।                                                    | तब यह देखकर कि प्राणायामरूपी ईंधनसे                                                                                                                  |
| निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः॥२१                                           | प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनिका तेज उनके मस्तकसे<br>निकलकर तीनों लोकोंको तपा रहा है—ब्रह्मा, विष्णु                                                       |
| अप्सरोमुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरोरगैः ।                                                      | और महादेव—तीनों जगत्पति उनके आश्रमपर आये।<br>उस समय अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर और                                                        |
| वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः॥ २२                                                           | नाग—उनका सुयश गा रहे थे॥ २१-२२॥ उन                                                                                                                   |
| तत्प्रादुर्भावसंयोगविद्योतितमना मुनि:।                                                     | तीनोंका एक ही साथ प्रादुर्भाव होनेसे अत्रि मुनिका<br>अन्त:करण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैरसे                                                     |
| उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान्॥२३                                                   | खड़े-खड़े ही उन देवदेवोंको देखा और फिर पृथ्वीपर<br>दण्डके समान लोटकर प्रणाम करनेके अनन्तर अर्घ्य-                                                    |
| प्रणम्य दण्डवद्भूमावुपतस्थेऽर्हणाञ्जलिः।                                                   | पुष्पादि पूजनकी सामग्री हाथमें ले उनकी पूजा की।                                                                                                      |
| वृषहंससुपर्णस्थान् स्वैः स्वैश्चिद्वैश्च चिह्नितान्।। २४                                   | वे तीनों अपने-अपने वाहन—हंस, गरुड और बैलपर<br>चढ़े हुए तथा अपने कमण्डलु, चक्र, त्रिशूलादि                                                            |
| कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान्।                                                           | चिह्नोंसे सुशोभित थे॥२३-२४॥ उनकी आँखोंसे<br>कृपाकी वर्षा हो रही थी। उनके मुखपर मन्द                                                                  |
| तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी॥ २५                                                 | हास्यकी रेखा थी—जिससे उनकी प्रसन्नता झलक<br>रही थी। उनके तेजसे चौंधियाकर मुनिवरने अपनी                                                               |
| चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत्संहताञ्जलिः।                                                | आँखें मूँद लीं॥ २५॥ वे चित्तको उन्हींकी ओर                                                                                                           |
| श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः॥ २६                                                  | लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुन्दर भावपूर्ण<br>वचनोंमें लोकमें सबसे बड़े उन तीनों देवोंकी स्तुति                                                      |
| अत्रिरुवाच                                                                                 | करने लगे॥ २६॥<br><b>अत्रि मुनिने कहा—</b> भगवन्! प्रत्येक कल्पके                                                                                     |
| विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानै-                                                          | आरम्भमें जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये                                                                                                        |
| र्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः।                                                            | जो मायाके सत्त्वादि तीनों गुणोंका विभाग करके<br>भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते हैं—वे ब्रह्मा, विष्णु                                                    |
| ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं व-                                                   | और महादेव आप ही हैं; मैं आपको प्रणाम करता हूँ।<br>कहिये—मैंने जिनको बुलाया था, आपमेंसे वे कौन                                                        |
| स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः॥ २७                                                         | महानुभाव हैं ?॥ २७॥                                                                                                                                  |

श्रीमद्भागवत [ अ० १ 806 एको मयेह भगवान् विबुधप्रधान-क्योंकि मैंने तो सन्तानप्राप्तिकी इच्छासे केवल एक सुरेश्वर भगवानुका ही चिन्तन किया था। फिर श्चित्तीकृत: प्रजननाय कथं नु यूयम्। आप तीनोंने यहाँ पधारनेकी कृपा कैसे की? आप-अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा लोगोंतक तो देहधारियोंके मनकी भी गति नहीं है. इसलिये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपलोग ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे॥ २८ कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइये॥ २८॥ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं -- समर्थ विदुरजी! अत्रि मुनिके वचन सुनकर वे तीनों देव हँसे और उनसे इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः। सुमधुर वाणीमें कहने लगे॥ २९॥ प्रत्याहु: श्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो॥ २९ देवताओंने कहा - ब्रह्मन्! तुम सत्यसंकल्प हो। अत: तुमने जैसा संकल्प किया था, वही होना देवा ऊचुः चाहिये। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा। जिस 'जगदीश्वर' का ध्यान करते थे, वह हम तीनों ही हैं॥ ३०॥ प्रिय महर्षे! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायित ते वयम्।। ३० यहाँ हमारे ही अंशस्वरूप तीन जगद्विख्यात पुत्र अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः । उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुन्दर यशका विस्तार करेंगे॥ ३१॥ भवितारोऽङ्ग भद्रं ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यश: ॥ ३१ उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति-एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः। पत्नी दोनोंसे भलीभाँति पूजित होकर उनके देखते-ही-देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने-अपने लोकोंको सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योर्मिषतोस्ततः ॥ ३२ चले गये॥ ३२॥ ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके सोमोऽभृद्ब्रह्मणोंऽशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्। अंशसे योगवेत्ता दत्तात्रेयजी और महादेवजीके अंशसे दुर्वासा ऋषि अत्रिके पुत्ररूपमें प्रकट हुए। अब दुर्वासाः शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥ ३३ अंगिरा ऋषिकी सन्तानोंका वर्णन सुनो॥३३॥ श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्त्रोऽसूत कन्यकाः। अंगिराकी पत्नी श्रद्धाने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमित—इन चार कन्याओंको जन्म सिनीवाली कुहू राका चतुर्थ्यनुमितस्तथा॥ ३४ दिया॥ ३४॥ इनके सिवा उनके साक्षात् भगवान् तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिषेऽन्तरे। उतथ्यजी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पतिजी-ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिष मन्वन्तरमें विख्यात हुए॥ ३५॥ उतथ्यो भगवान् साक्षाद्ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पति: ॥ ३५ पुलस्त्यजीके उनकी पत्नी हिवभूसे महर्षि अगस्त्य पुलस्त्योऽजनयत्पत्यामगस्त्यं च हविर्भुवि। और महातपस्वी विश्रवा—ये दो पुत्र हुए। इनमें सोऽन्यजन्मनि दह्यग्निर्विश्रवाश्च महातपाः ॥ ३६ अगस्त्यजी दूसरे जन्ममें जठराग्नि हुए॥ ३६॥ विश्रवा मुनिके इडविडाके गर्भसे यक्षराज कुबेरका जन्म हुआ तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः। और उनकी दूसरी पत्नी केशिनीसे रावण, कुम्भकर्ण रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः ॥ ३७ एवं विभीषण उत्पन्न हुए॥ ३७॥

| अ०१] चतुर्थ                                               | स्कन्ध ४०९                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान्।                  | महामते! महर्षि पुलहकी स्त्री परम साध्वी                                                                           |
| कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते॥ ३८               | गतिसे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान् और सिहष्णु—ये तीन पुत्र<br>उत्पन्न हुए॥ ३८॥ इसी प्रकार क्रतुकी पत्नी क्रियाने          |
| क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत।                    | ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान बालिखल्यादि साठ हजार                                                                       |
| ऋषीन्षष्टिसहस्त्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा॥ ३९               | ऋषियोंको जन्म दिया॥३९॥ शत्रुतापन विदुरजी!<br>वसिष्ठजीकी पत्नी ऊर्जा (अरुन्धती)-से चित्रकेतु                       |
| ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा विसष्ठस्य परंतप।                  | आदि सात विशुद्धचित्त ब्रह्मर्षियोंका जन्म हुआ॥४०॥                                                                 |
| चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयोऽमलाः॥ ४०            | उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण,<br>वसुभृद्यान और द्युमान् थे। इनके सिवा उनकी दूसरी               |
| चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च।                    | पत्नीसे शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए॥४१॥                                                                          |
| उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान् शक्त्यादयोऽपरे॥ ४१            | अथर्वा मुनिकी पत्नी चित्तिने दध्यङ् (दधीचि) नामक<br>एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम               |
| चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम्।            | अश्विशरा भी था। अब भृगुके वंशका वर्णन सुनो॥ ४२॥                                                                   |
| दध्यञ्चमश्विशरसं भृगोर्वंशं निबोध मे॥ ४२                  | महाभाग भृगुजीने अपनी भार्या ख्यातिसे धाता                                                                         |
| भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्यां पुत्रानजीजनत्।             | और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक<br>भगवत्परायणा कन्या उत्पन्न की॥४३॥ मेरुऋषिने                              |
| धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्॥ ४३                 | अपनी आयित और नियित नामकी कन्याएँ क्रमशः                                                                           |
| आयितं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात्।                     | धाता और विधाताको ब्याहीं; उनसे उनके मृकण्ड<br>और प्राण नामक पुत्र हुए॥४४॥                                         |
| ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च॥ ४४                  | उनमेंसे मृकण्डके मार्कण्डेय और प्राणके                                                                            |
| मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः।              | मुनिवर वेदशिराका जन्म हुआ। भृगुजीके एक कवि<br>नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान् उशना (शुक्राचार्य)                    |
| कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः॥ ४५                    | हुए॥ ४५॥ विदुरजी! इन सब मुनीश्वरोंने भी सन्तान                                                                    |
| त एते मुनयः क्षत्तर्लोकान् सर्गेरभावयन्।                  | उत्पन्न करके सृष्टिका विस्तार किया। इस प्रकार मैंने<br>तुम्हें यह कर्दमजीके दौहित्रोंकी सन्तानका वर्णन            |
| एष कर्दमदौहित्रसंतानः कथितस्तव।                           | सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके                                                                 |
| शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः॥ ४६                 | पापोंको यह तत्काल नष्ट कर देता है॥ ४६॥<br>ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुनन्दिनी प्रसूतिसे                   |
| प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः।                   | विवाह किया। उससे उन्होंने सुन्दर नेत्रोंवाली सोलह                                                                 |
| तस्यां ससर्ज दुहितॄः षोडशामललोचनाः॥ ४७                    | कन्याएँ उत्पन्न कीं॥४७॥ भगवान् दक्षने उनमेंसे                                                                     |
| त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः।                     | तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको<br>और एक संसारका संहार करनेवाले तथा जन्म-                              |
| पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे॥ ४८             | मृत्युसे छुड़ानेवाले भगवान् शंकरको दी॥४८॥                                                                         |
| श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः । | श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नित,<br>बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति—ये धर्मकी |
| बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः॥ ४९    | पित्नयाँ हैं॥ ४९॥                                                                                                 |

[ अ० १ ४१० श्रीमद्भागवत इनमेंसे श्रद्धाने शुभ, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, श्रद्धासूत शुभं मैत्री प्रसादमभयं दया। शान्तिने सुख, तुष्टिने मोद और पुष्टिने अहंकारको शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत॥ ५० जन्म दिया॥ ५०॥ क्रियाने योग, उन्नतिने दर्प, बुद्धिने अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और ह्री (लज्जा)-योगं क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थं बुद्धिरसूयत। ने प्रश्रय (विनय) नामक पुत्र उत्पन्न किया॥५१॥ मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्री: प्रश्रयं सुतम् ॥ ५१ समस्त गुणोंकी खान मूर्तिदेवीने नर-नारायण ऋषियोंको जन्म दिया॥५२॥ इनका जन्म होनेपर इस सम्पूर्ण विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषी॥५२ मूर्ति: समय लोगोंके मन, दिशाएँ, वायु, नदी और पर्वत-सभीमें प्रसन्नता छा गयी॥५३॥ आकाशमें मांगलिक ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिर्वृतम्। बाजे बजने लगे, देवतालोग फुलोंकी वर्षा करने लगे, मनांसि ककुभो वाताः प्रसेद्ः सरितोऽद्रयः ॥ ५३ मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गन्धर्व और किन्नर गाने लगे॥५४॥ अप्सराएँ नाचने लगीं। इस प्रकार उस समय बडा ही आनन्द-मंगल हुआ तथा दिव्यवाद्यन्त तूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः। ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रोंद्वारा भगवानुकी स्तुति मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्विकन्नराः॥५४ करने लगे॥ ५५॥ देवताओंने कहा - जिस प्रकार आकाशमें नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत्परममङ्गलम्। तरह-तरहके रूपोंकी कल्पना कर ली जाती है-उसी प्रकार जिन्होंने अपनी मायाके द्वारा अपने ही देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः॥५५ स्वरूपके अन्दर इस संसारकी रचना की है और अपने उस स्वरूपको प्रकाशित करनेके लिये इस देवा ऊचुः समय इस ऋषि-विग्रहके साथ धर्मके घरमें अपने-यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्मनीदं आपको प्रकट किया है, उन परम पुरुषको हमारा खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय। नमस्कार है॥ ५६॥ जिनके तत्त्वका शास्त्रके आधारपर हमलोग एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते— प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै॥ ५६ उन्हीं भगवान्ने देवताओंको संसारकी मर्यादामें किसी प्रकारकी गड़बड़ी न हो, इसीलिये सत्त्वगुणसे उत्पन्न सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रोंसे-जो सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेयतत्त्वः। समस्त शोभा और सौन्दर्यके निवासस्थान निर्मल दिव्य कमलको भी नीचा दिखानेवाले हैं-हमारी दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन ओर निहारें॥५७॥ यच्छीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्॥ ५७ प्यारे विदुरजी! प्रभुका साक्षात् दर्शन पाकर देवताओंने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ। तदनन्तर भगवान् नर-नारायण दोनों गन्धमादन पर्वतपर लब्धावलोकैर्ययतुरर्चितौ गन्धमादनम्।। ५८ चले गये॥५८॥

| अ०२] चतुर्थ                                                                                                                             | स्कन्ध ४११                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ।<br>भारव्ययाय च भुव: कृष्णौ यदुकुरूद्वहौ॥५९                                                              | भगवान् श्रीहरिके अंशभूत वे नर-नारायण ही<br>इस समय पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलभूषण<br>श्रीकृष्ण और उन्हींके सरीखे श्यामवर्ण, कुरुकुलतिलक                                                |
| स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजांस्त्रीनजीजनत्।<br>पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम्॥ ६०                                                     | अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं॥ ५९॥<br>अग्निदेवकी पत्नी स्वाहाने अग्निके ही अभिमानी<br>पावक, पवमान और शुचि—ये तीन पुत्र उत्पन्न<br>किये। ये तीनों ही हवन किये हुए पदार्थोंका भक्षण          |
| तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च।<br>त एवैकोनपञ्चाशत्साकं पितृपितामहैः॥६१                                                        | करनेवाले हैं ॥ ६० ॥ इन्हीं तीनोंसे पैंतालीस प्रकारके<br>अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने तीन पिता और<br>एक पितामहको साथ लेकर उनचास अग्नि                                                     |
| वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः।<br>आग्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते॥ ६२                                           | कहलाये ॥ ६१ ॥ वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञकर्ममें जिन<br>उनचास अग्नियोंके नामोंसे आग्नेयी इष्टियाँ करते हैं,<br>वे ये ही हैं ॥ ६२ ॥                                                            |
| अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोम्याः पितर आज्यपाः ।<br>साग्नयोऽनग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥ ६३                                        | अग्निष्वात्त, बर्हिषद्, सोमप और आज्यप—ये<br>पितर हैं; इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी। इन<br>सब पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारी स्वधा हैं॥ ६३॥ इन<br>पितरोंसे स्वधाके धारिणी और वयुना नामकी दो |
| तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा।<br>उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे॥ ६४                                             | कन्याएँ हुईं। वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञानमें पारंगत और<br>ब्रह्मज्ञानका उपदेश करनेवाली हुईं॥ ६४॥ महादेवजीकी<br>पत्नी सती थीं, वे सब प्रकारसे अपने पतिदेवकी                                     |
| भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता।<br>आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः॥६५                                                           | सेवामें संलग्न रहनेवाली थीं। किन्तु उनके अपने गुण<br>और शीलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ॥६५॥<br>क्योंकि सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके                                                |
|                                                                                                                                         | भगवान् शिवजीके प्रतिकूल आचरण किया था,<br>इसिलये सतीने युवावस्थामें ही क्रोधवश योगके द्वारा<br>स्वयं ही अपने शरीरका त्याग कर दिया था॥ ६६॥                                                     |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्याय:॥१॥ ——————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                              |
| अथ ।६्रताचाउथ्याचः<br>भगवान् शिव और दक्ष प्रजापतिका मनोमालिन्य                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
| विदुर उवाच<br>भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः।                                                                                  | विदुरजीने पूछा—ब्रह्मन्! प्रजापित दक्ष तो<br>अपनी लड़िकयोंसे बहुत ही स्नेह रखते थे,<br>फिर उन्होंने अपनी कन्या सतीका अनादर करके<br>शीलवानोंमें सबसे श्रेष्ठ श्रीमहादेवजीसे द्वेष क्यों       |
| विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सतीम्॥ १                                                                                              | किया?॥१॥                                                                                                                                                                                     |

| ४१२ श्रीम                                                                                                                                    | द्धागवत [अ०२                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कस्तं चराचरगुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम्।<br>आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्॥ २<br>एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातुः श्वशुरस्य च।         | महादेवजी भी चराचरके गुरु, वैररहित, शान्तमूर्ति,<br>आत्माराम और जगत्के परम आराध्य देव हैं। उनसे<br>भला, कोई क्यों वैर करेगा?॥२॥<br>भगवन्! उन ससुर और दामादमें इतना विद्वेष                       |
| े विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती॥ ३<br><i>मैत्रेय उवाच</i>                                                                   | <b>श्रीमैत्रेयजीने कहा</b> —विदुरजी! पहले एक                                                                                                                                                    |
| पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः।<br>तथामरगणाः सर्वे सानुगा मुनयोऽग्नयः॥ ४                                                              | ना उस समाम प्रवरा विभाग व जाना संवस सूचक                                                                                                                                                        |
| तत्र प्रविष्टमृषयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा।<br>भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः॥ ५                                                      | समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा-भवनका<br>अन्धकार दूर किये देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्माजी<br>और महादेवजीके अतिरिक्त अग्निपर्यन्त सभी सभासद्<br>उनके तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने आसनोंसे   |
| उदितष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्ययेभ्यः सहाग्नयः ।<br>ऋते विरिञ्चं शर्वं च तद्भासाऽऽक्षिप्तचेतसः ॥ ६                                             | उठकर खड़े हो गये॥५-६॥ इस प्रकार समस्त                                                                                                                                                           |
| सदसस्पतिभिर्दक्षो भगवान् साधु सत्कृतः।<br>अजं लोकगुरुं नत्वा निषसाद तदाज्ञया॥ ७                                                              | अपने आसनपर बैठ गये॥७॥ परन्तु महादेवजीको पहलेसे ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादिके रूपमें कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने                                        |
| प्राङ्निषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत्तदनादृतः ।<br>उवाच वामं चक्षुभ्यामिभवीक्ष्य दहन्निव ॥  ८<br>श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवाः सहाग्नयः ।  | उनकी ओर टेढ़ी नजरसे इस प्रकार देखा मानो उन्हें<br>वे क्रोधाग्निसे जला डालेंगे। फिर कहने लगे—॥८॥<br>'देवता और अग्नियोंके सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी                                            |
| र्रू प्रदूष राजा राष्ट्र स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । १ अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः ।                                       | बात सुनें। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बिल्क<br>शिष्टाचारकी बात कहता हूँ॥९॥ यह निर्लज्ज<br>महादेव समस्त लोकपालोंकी पवित्र कीर्तिको धूलमें<br>मिला रहा है। देखिये, इस घमण्डीने सत्पुरुषोंके |
| सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः॥ १०<br>एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत्।                                                  | आन्ग्राको लांकित एवं महिरामेर का हिरा है। १०॥                                                                                                                                                   |
| एप पारिष्यता प्राचा प्राप्त दुारुतुरप्रकात्।<br>पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्॥ ११<br>गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः। | और ब्राह्मणोंके सामने पाणिग्रहण किया था, इसलिये                                                                                                                                                 |
| गृहात्वा  मृगशावाक्ष्याः  पाणि  मकटलाचनः।<br>प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम्॥ १२                                                  | प्रणाम करता; परंतु इसने वाणीसे भी मेरा सत्कार नहीं<br>किया॥११-१२॥                                                                                                                               |

| स्किन्ध ४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हाय! जिस प्रकार शूद्रको कोई वेद पढ़ा दे,<br>उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको<br>अपनी सुकुमारी कन्या दे दी! इसने सत्कर्मका लोप<br>कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमण्डी                                                                                                        |
| है और धर्मकी मर्यादाको तोड़ रहा है॥१३॥ यह<br>प्रेतोंके निवासस्थान भयंकर श्मशानोंमें भूत-प्रेतोंको<br>साथ लिये घूमता रहता है। पूरे पागलकी तरह सिरके                                                                                                                                                   |
| बाल बिखेरे नंग-धड़ंग भटकता है, कभी हँसता है,<br>कभी रोता है॥१४॥ यह सारे शरीरपर चिताकी<br>अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गलेमें भूतोंके पहननेयोग्य<br>नरमुण्डोंकी माला और सारे शरीरमें हिड्डियोंके गहने<br>पहने रहता है। यह बस, नामभरका ही शिव है,                                                       |
| वास्तवमें है पूरा अशिव—अमंगलरूप। जैसे यह स्वयं<br>मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं।<br>भूत-प्रेत-प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाववाले<br>जीवोंका यह नेता है॥ १५॥ अरे! मैंने केवल ब्रह्माजीके                                                                                            |
| बहकावेमें आकर ऐसे भूतोंके सरदार, आचारहीन<br>और दुष्ट स्वभाववालेको अपनी भोली-भाली बेटी<br>ब्याह दी'॥१६॥<br>श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! दक्षने इस                                                                                                                                                  |
| प्रकार महादेवजीको बहुत कुछ बुरा-भला कहा;<br>तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतीकार नहीं किया, वे<br>पूर्ववत् निश्चलभावसे बैठे रहे। इससे दक्षके क्रोधका<br>पारा और भी ऊँचा चढ़ गया और वे जल हाथमें<br>लेकर उन्हें शाप देनेको तैयार हो गये॥ १७॥ दक्षने                                                       |
| कहा, 'यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है।<br>अबसे इसे इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओं के साथ यज्ञका<br>भाग न मिले'॥ १८॥ उपस्थित मुख्य-मुख्य सभासदों ने<br>उन्हें बहुत मना किया, परन्तु उन्हों ने किसीकी न सुनी;<br>महादेवजीको शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यन्त<br>क्रोधित हो उस सभासे निकलकर अपने घर चले |
| गये॥ १९॥ जब श्रीशंकरजीके अनुयायियोंमें अग्रगण्य<br>नन्दीश्वरको मालूम हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो<br>वे क्रोधसे तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन<br>ब्राह्मणोंको, जिन्होंने दक्षके दुर्वचनोंका अनुमोदन<br>किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया॥ २०॥                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ४१४ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                        | रागवत [ अ० २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्यप्रतिद्रुहि।<br>द्रुह्यत्यज्ञः पृथग्दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्॥ २१                                                                                                                                                                                   | वे बोले—'जो इस मरणधर्मा शरीरमें ही<br>अभिमान करके किसीसे भी द्रोह न करनेवाले भगवान्<br>शंकरसे द्वेष करता है, वह भेद-बुद्धिवाला मूर्ख दक्ष,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छ्या।<br>कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः॥२२<br>बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः।<br>स्त्रीकामः सोऽस्त्विततरां दक्षो बस्तमुखोऽचिरात्॥२३<br>विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जडः।<br>संसरन्त्विह ये चामुमनु शर्वावमानिनम्॥२४ | तत्त्वज्ञानसे विमुख ही रहे॥ २१॥ यह 'चातुर्मास्य यज्ञ<br>करनेवालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है' आदि<br>अर्थवादरूप वेदवाक्योंसे मोहित एवं विवेकभ्रष्ट<br>होकर विषयसुखकी इच्छासे कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें<br>आसक्त रहकर कर्मकाण्डमें ही लगा रहता है। इसकी<br>बुद्धि देहादिमें आत्मभावका चिन्तन करनेवाली है;<br>उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूपको भुला दिया है; यह<br>साक्षात् पशुके ही समान है, अतः अत्यन्त स्त्री-<br>लम्पट हो और शीघ्र ही इसका मुँह बकरेका हो<br>जाय॥ २२-२३॥ यह मूर्ख कर्ममयी अविद्याको ही |
| सिसरान्यह य चामुमनु शवायमाननम्॥ २४<br>गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा।<br>मध्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः॥ २५<br>सर्वभक्षा द्विजा वृत्त्यै धृतविद्यातपोव्रताः।                                                                                               | विद्या समझता है; इसिलये यह और जो लोग भगवान्<br>शङ्करका अपमान करनेवाले इस दुष्टके पीछे-पीछे<br>चलनेवाले हैं, वे सभी जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें<br>पड़े रहें॥ २४॥ वेदवाणीरूप लता फलश्रुतिरूप<br>पुष्पोंसे सुशोभित है, उसके कर्मफलरूप मनमोहक<br>गन्धसे इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये<br>शंकरद्रोही कर्मोंके जालमें ही फँसे रहें॥ २५॥ ये<br>ब्राह्मणलोग भक्ष्याभक्ष्यके विचारको छोड़कर केवल                                                                                                         |
| वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह॥ २६<br>तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै।<br>भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्॥ २७                                                                                                                                         | पेट पालनेके लिये ही विद्या, तप और व्रतादिका<br>आश्रय लें तथा धन, शरीर और इन्द्रियोंके सुखको ही<br>सुख मानकर—उन्हींके गुलाम बनकर दुनियामें भीख<br>माँगते भटका करें'॥ २६॥<br>नन्दीश्वरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकुलके                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भवव्रतधरा ये च ये च तान् समनुव्रताः।<br>पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः॥ २८                                                                                                                                                                                                | लिये शाप सुनकर उसके बदलेमें भृगुजीने यह दुस्तर<br>शापरूप ब्रह्मदण्ड दिया॥ २७॥ 'जो लोग शिवभक्त<br>हैं तथा जो उन भक्तोंके अनुयायी हैं, वे सत्-शास्त्रोंके<br>विरुद्ध आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों॥ २८॥<br>जो लोग शौचाचारविहीन, मन्दबुद्धि तथा जटा, राख                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नष्टशौचा मूढिधियो जटाभस्मास्थिधारिण: ।<br>विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम् ॥ २९                                                                                                                                                                                              | और हिंडुयोंको धारण करनेवाले हैं—वे ही शैव-<br>सम्प्रदायमें दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही<br>देवताओंके समान आदरणीय हैं॥ २९॥ अरे! तुमलोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ।<br>सेतुं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिता॥३०                                                                                                                                                                                             | जो धर्ममर्यादाके संस्थापक एवं वर्णाश्रमियोंके रक्षक<br>वेद और ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हो, इससे मालूम<br>होता है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रखा है॥ ३०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| अ० ३] चतुः                                                                              | र्थ स्कन्ध ४१५                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः।<br>यं पूर्वे चानुसंतस्थुर्यत्प्रमाणं जनार्दनः॥ ३१  | यह वेदमार्ग ही लोगोंके लिये कल्याणकारी और<br>सनातन मार्ग है। पूर्वपुरुष इसीपर चलते आये हैं और<br>इसके मूल साक्षात् श्रीविष्णुभगवान् हैं॥ ३१॥ तुमलोग |  |
| तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनम्।                                              | सत्पुरुषोंके परम पवित्र और सनातन मार्गस्वरूप                                                                                                        |  |
| विगर्ह्य यात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट्॥ ३२                                           | वेदकी निन्दा करते हो—इसलिये उस पाखण्डमार्गमें<br>जाओ, जिसमें भूतोंके सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास                                                   |  |
| मैत्रेय उवाच                                                                            | करते हैं'॥ ३२॥                                                                                                                                      |  |
| तस्यैवं वदतः शापं भृगोः स भगवान् भवः।                                                   | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! भृगु ऋषिके<br>इस प्रकार शाप देनेपर भगवान् शंकर कुछ खिन्न-                                                           |  |
| निश्चक्राम ततः किंचिद्विमना इव सानुगः॥ ३३                                               | से हो वहाँसे अपने अनुयायियोंसहित चल दिये॥ ३३॥                                                                                                       |  |
| तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्त्रपरिवत्सरान्।                                               | वहाँ प्रजापतिलोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम<br>श्रीहरि ही उपास्यदेव थे और वह यज्ञ एक हजार                                                  |  |
| संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरि:॥३४                                                  | वर्षमें समाप्त होनेवाला था। उसे समाप्त कर उन                                                                                                        |  |
| आप्लुत्यावभृथं यत्र गंगा यमुनयान्विता।                                                  | प्रजापितयोंने श्रीगंगा-यमुनाके संगममें यज्ञान्त स्नान<br>किया और फिर प्रसन्न मनसे वे अपने-अपने स्थानोंको                                            |  |
| विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः॥ ३५                                           | चले गये॥ ३४-३५॥                                                                                                                                     |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प                                                           | इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे                                                                                     |  |
| दक्षशापो नाम द्वितीयोऽध्याय:॥२॥                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                         | योऽध्यायः                                                                                                                                           |  |
| सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सव                                                             | त्रमें जानेके लिये आग्रह करना                                                                                                                       |  |
| मैत्रेय उवाच                                                                            | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! इस प्रकार                                                                                                           |  |
| सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयो:।                                                  | उन ससुर और दामादको आपसमें वैर-विरोध रखते                                                                                                            |  |
| जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे॥ १                                                  | हुए बहुत अधिक समय निकल गया॥१॥ इसी समय<br>ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना                                                          |  |
| यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना।<br>प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्॥ २ | दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया॥२॥ उसने भगवान् शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठोंको यज्ञभाग न                                                                |  |
|                                                                                         | देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय- यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिसव नामका महायज्ञ                                                               |  |
| इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानिभभूय च।<br>बृहस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतूत्तमम्॥ ३       | आरम्भ किया॥३॥ उस यज्ञोत्सवमें सभी ब्रह्मर्षि,                                                                                                       |  |
| बृहस्पतिसव नाम समारेभ क्रतूत्तमम्॥ ३                                                    | देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पत्नियोंके                                                                                                       |  |
| तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः।                                            | साथ पधारे, उन सबने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य<br>सम्पन्न किये और दक्षके द्वारा उन सबका स्वागत-                                                        |  |
| आसन् कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्यश्च सभर्तृकाः ॥ ४                                           | सत्कार किया गया॥४॥                                                                                                                                  |  |
| - 11,11 - 2,111 - 11,111 - 11 - 11 - 11                                                 | 1                                                                                                                                                   |  |

[ अ० ३ ४१६ श्रीमद्भागवत तदुपशुत्य नभिस खेचराणां प्रजल्पताम्। उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए देवता आपसमें उस यज्ञकी चर्चा करते जाते थे। उनके सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम्॥ ५ मुखसे दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके घर होनेवाले व्रजन्तीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरस्त्रियः। यज्ञकी बात सुन ली॥५॥ उन्होंने देखा कि हमारे विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः॥ निवासस्थान कैलासके पाससे होकर सब ओरसे चंचल नेत्रोंवाली गन्धर्व और यक्षोंकी स्त्रियाँ चमकीले दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्याशे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः। कुण्डल और हार पहने खूब सज-धजकर अपने-पतिं भूतपतिं देवमौत्सुक्यादभ्यभाषत॥ अपने पतियोंके साथ विमानोंपर बैठी उस यज्ञोत्सवमें सत्युवाच जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं उन्होंने अपने पति भगवान् भूतनाथसे कहा॥६-७॥ सतीने कहा — वामदेव! सुना है, इस समय निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। आपके ससुर दक्षप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो वयं च तत्राभिसराम वाम ते रहा है। देखिये, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं; यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें॥८॥ इस यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति हि॥ ८ समय अपने आत्मीयोंसे मिलनेके लिये मेरी बहिनें भी तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकै-अपने-अपने पतियोंके सहित वहाँ अवश्य आयेंगी। मैं र्धुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदृक्षवः। भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता-अहं च तस्मिन् भवताभिकामये पिताके दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ ॥ ९ ॥ वहाँ अपने पतियोंसे सम्मानित बहिनों, सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्॥ ९ मौसियों और स्नेहाईहृदया जननीको देखनेके लिये मेरा तत्र स्वसूर्मे ननु भर्तृसम्मिता मन बहुत दिनोंसे उत्सुक है। कल्याणमय! इसके मातृष्वसृः क्लिन्नधियं च मातरम्। सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको मिलेगा॥ १०॥ अजन्मा प्रभो! आप जगत्की द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभि-उत्पत्तिके हेत् हैं। आपकी मायासे रचा हुआ यह परम रुनीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्॥१० आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत् आपहीमें भास रहा त्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया है। किंतु मैं तो स्त्रीस्वभाव होनेके कारण आपके तत्त्वसे अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिये इस विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम्। समय अपनी जन्मभूमि देखनेको बहुत उत्सुक हो तथाप्यहं योषिदतत्त्वविच्च ते रही हूँ॥ ११ ॥ जन्मरहित नीलकण्ठ! देखिये—इनमें दीना दिदृक्षे भव मे भवक्षितिम्॥ ११ कितनी ही स्त्रियाँ तो ऐसी हैं, जिनका दक्षसे कोई पश्य प्रयान्तीरभवान्ययोषितो-सम्बन्ध भी नहीं है। फिर भी वे अपने-अपने पतियोंके सहित खूब सज-धजकर झुंड-की-झुंड वहाँ जा ऽप्यलंकृताः कान्तसखा वरूथशः। रही हैं। वहाँ जानेवाली इन देवांगनाओं के राजहंसके यासां व्रजद्भिः शितिकण्ठ मण्डितं समान श्वेत विमानोंसे आकाशमण्डल कैसा सुशोभित नभो विमानैः कलहंसपाण्डुभिः॥ १२ हो रहा है॥१२॥

| अ० ३ ] चतुर्थ                                                                                                               | स्कन्ध ४१७                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं<br>निशम्य देहः सुरवर्य नेङ्गते।<br>अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं<br>भर्तुर्गुरोर्देहकृतश्च केतनम्॥१३ | सुरश्रेष्ठ! ऐसी अवस्थामें अपने पिताके यहाँ<br>उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटीका शरीर उसमें<br>सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छटपटायेगा। पित, गुरु<br>और माता-पिता आदि सुहृदोंके यहाँ तो बिना बुलाये<br>भी जा सकते हैं॥ १३॥ अत: देव! आप मुझपर |
| तन्मे प्रसीदेदममर्त्य वाञ्छितं                                                                                              | प्रसन्न हों; आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी                                                                                                                                                                                         |
| कर्तुं भवान्कारुणिको बतार्हति।                                                                                              | चाहिये; आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी                                                                                                                                                                                           |
| त्वयाऽऽत्मनोऽर्धेऽहमदभ्रचक्षुषा<br>निरूपिता मानुगृहाण याचितः॥१४<br>ऋषिरुवाच                                                 | होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंगमें स्थान दिया<br>है। अब मेरी इस याचनापर ध्यान देकर मुझे अनुगृहीत<br>कीजिये॥ १४॥<br>श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—प्रिया सतीजीके इस                                                                               |
| एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः                                                                                                | प्रकार प्रार्थना करनेपर अपने आत्मीयोंका प्रिय करनेवाले                                                                                                                                                                                   |
| प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन् सुहृत्प्रियः।                                                                                         | भगवान् शंकरको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेदी दुर्वचनरूप                                                                                                                                                                                      |
| संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषून्<br>यानाह को विश्वसृजां समक्षतः॥ १५<br>श्रीभगवानुवाच                                          | बार्णोंका स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापितयोंके<br>सामने कहे थे; तब वे हँसकर बोले॥ १५॥<br>भगवान् शंकरने कहा—सुन्दरि! तुमने जो<br>कहा कि अपने बन्धुजनके यहाँ बिना बुलाये भी जा                                                    |
| त्वयोदितं शोभनमेव शोभने                                                                                                     | सकते हैं, सो तो ठीक ही है; किंतु ऐसा तभी करना                                                                                                                                                                                            |
| अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु।                                                                                                | चाहिये, जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमानसे                                                                                                                                                                                           |
| ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो<br>बलीयसानातम्यमदेन मन्युना॥ १६                                                                  | उत्पन्न हुए मद और क्रोधके कारण द्वेष-दोषसे युक्त<br>न हो गयी हो॥१६॥ विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर,<br>युवावस्था और उच्च कुल—ये छ: सत्पुरुषोंके तो                                                                                          |
| विद्यातपोवित्तवपुर्वयःकुलैः                                                                                                 | गुण हैं, परन्तु नीच पुरुषोंमें ये ही अवगुण हो जाते                                                                                                                                                                                       |
| सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः।                                                                                                | हैं; क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और                                                                                                                                                                                             |
| स्मृतौ हतायां भृतमानदुर्दृशः<br>स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्॥ १७                                                       | दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक-शक्ति नष्ट हो<br>जाती है। इसी कारण वे महापुरुषोंका प्रभाव नहीं देख<br>पाते॥ १७॥ इसीसे जो अपने यहाँ आये हुए पुरुषोंको                                                                                |
| नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया                                                                                                 | कुटिल बुद्धिसे भौं चढ़ाकर रोषभरी दृष्टिसे देखते हैं,                                                                                                                                                                                     |
| गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्।                                                                                             | उन अव्यवस्थितचित्त लोगोंके यहाँ 'ये हमारे बान्धव                                                                                                                                                                                         |
| येऽभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते                                                                                               | हैं' ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिये॥१८॥                                                                                                                                                                                                  |
| आरोपितभूभिरमर्षणाक्षिभिः ॥ १८                                                                                               | देवि! शत्रुओंके बाणोंसे बिंध जानेपर भी ऐसी व्यथा                                                                                                                                                                                         |
| तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखैः<br>शेतेऽर्दितांगो हृदयेन दूयता।                                                                 | नहीं होती, जैसी अपने कुटिलबुद्धि स्वजनोंके कुटिल<br>वचनोंसे होती है। क्योंकि बाणोंसे शरीर छिन्न-भिन्न<br>हो जानेपर तो जैसे-तैसे निद्रा आ जाती है, किन्तु                                                                                 |
| स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभि-                                                                                           | कुवाक्योंसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य                                                                                                                                                                                          |
| र्दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः॥१९                                                                                             | हृदयकी पीड़ासे दिन–रात बेचैन रहता है॥१९॥                                                                                                                                                                                                 |

४१८

व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः

प्रियाऽऽत्मजानामसि सुभ्रु सम्मता।

प्राप्त कर नहीं सकता; बस, दैत्यगण जैसे श्रीहरिसे द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है॥ २१॥ प्रजापतियोंकी सभामें उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएँ जो लोकव्यवहारमें परस्पर की जाती हैं, तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती हैं। वे अन्तर्यामीरूपसे सबके अन्त:करणोंमें स्थित परमपुरुष वासुदेवको ही प्रणामादि करते हैं; देहाभिमानी पुरुषको नहीं करते॥२२॥ विशुद्ध अन्त:करणका नाम ही 'वसुदेव' है, क्योंकि उसीमें भगवान् वासुदेवका अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्तमें स्थित इन्द्रियातीत भगवान् वासुदेवको ही मैं नमस्कार किया करता हूँ॥ २३॥ इसीलिये प्रिये! जिसने प्रजापतियोंके यज्ञमें, मेरेद्वारा कोई अपराध न होनेपर भी, मेरा कटुवाक्योंसे तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीरको उत्पन्न करनेवाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होनेके कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंको देखनेका विचार भी नहीं करना चाहिये॥ २४॥ यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे लिये अच्छा न होगा; क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका अपने आत्मीयजनोंके द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्याय:॥३॥

आश्रिता होनेके कारण तुम्हें अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं॥२०॥ जीवकी चित्तवृत्तिके साक्षी अहंकारशून्य महापुरुषोंकी समृद्धिको देखकर जिसके हृदयमें सन्ताप और इन्द्रियोंमें व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे सुमध्यमे! तुम कह सकती हो कि आपने

सुन्दरि! अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि

तुम परमोन्नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिको अपनी

कन्याओंमें सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी

श्रीमद्भागवत

[अ० ३

#### सतीका अग्निप्रवेश श्रीमैत्रेयजी कहते हैं — विदुरजी! इतना कहकर

एतावदुक्त्वा विरराम शंकर: पत्यंगनाशं ह्यभयत्र चिन्तयन्।

मैत्रेय उवाच

सुहृद्दिदृक्षुः परिशङ्किता भवा-

न्निष्क्रामती निर्विशती द्विधाऽऽस सा॥ सुहृद्दिदृक्षाप्रतिघातदुर्मनाः

स्नेहाद्रुदत्यश्रुकलातिविह्वला भवान्यप्रतिपुरुषं

प्रधक्ष्यतीवैक्षत जातवेपथु:॥ ततो विनि:श्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च द्यता हृदा।

पित्रोरगात्स्त्रैणविमृढधीर्गृहान्<sup>१</sup> प्रेम्णाऽऽत्मनो योऽर्धमदात्सतां प्रिय:॥

भवं

तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सती-मेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्त्रशः।

सपार्षद्यक्षा मणिमन्मदादयः पुरोवृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः॥ ४

सौरिकाकन्दुकदर्पणाम्बुज-श्वेतातपत्रव्यजनस्त्रगादिभिः

गीतायनैर्दुन्दुभिशङ्खवेणुभि-

र्वृषेन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः॥ चल दिये॥५॥

अवस्थाओं में सतीके प्राणत्यागकी सम्भावना है। इधर, सतीजी भी कभी बन्धुजनोंको देखने जानेकी इच्छासे बाहर आतीं और कभी 'भगवान् शंकर रुष्ट न हो जायँ, इस शंकासे फिर लौट जातीं। इस प्रकार कोई

एक बात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दुविधामें पड़ गयीं—चंचल हो गयीं॥१॥ बन्धुजनोंसे मिलनेकी इच्छामें बाधा पडनेसे वे बडी अनमनी हो गयीं। स्वजनोंके स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे

आँखोंमें आँसू भरकर अत्यन्त व्याकुल हो रोने लगीं। उनका शरीर थर-थर काँपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान् शंकरकी ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टिसे देखने लगीं मानो उन्हें भस्म कर देंगी॥२॥ शोक

और क्रोधने उनके चित्तको बिलकुल बेचैन कर दिया तथा स्त्रीस्वभावके कारण उनकी बुद्धि मृढ हो गयी। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंगतक दे दिया था, उन सत्पुरुषोंके प्रिय भगवान् शंकरको भी छोड़कर वे लंबी-लंबी साँस लेती हुई अपने माता-पिताके घर चल दीं॥३॥ सतीको बड़ी फुर्तीसे अकेली जाते देख श्रीमहादेवजीके मणिमान् एवं मद

भगवान् शंकर मौन हो गये। उन्होंने देखा कि दक्षके

यहाँ जाने देने अथवा जानेसे रोकने—दोनों ही

आदि हजारों सेवक भगवान्के वाहन वृषभराजको आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षोंको साथ ले बडी तेजीसे निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिये॥४॥ उन्होंने सतीको बैलपर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेलकी सामग्री, श्वेत छत्र, चँवर और माला आदि

४१९

राजचिह्न तथा दुन्दुभि, शंख और बाँसुरी आदि गाने-बजानेके सामानोंसे सुसज्जित हो वे उनके साथ

१. प्रा० पा०—गृहात्। २. प्रा० पा०—स्वपार्षदा ये। ३. प्रा० पा०—सैनिका रुद्रकदर्प०।

४२० श्रीमद्भागवत [अ० ४ तदनन्तर सती अपने समस्त सेवकोंके साथ आब्रह्मघोषोर्जितयज्ञवैशसं दक्षकी यज्ञशालामें पहुँचीं। वहाँ वेदध्विन करते हुए विप्रर्षिजुष्टं विबुधैश्च सर्वशः। ब्राह्मणोंमें परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊँचे मुद्दार्वयःकांचनदर्भचर्मभि-स्वरमें कौन बोले; सब ओर ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ-तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, र्निसृष्टभाण्डं यजनं समाविशत्॥ ६ सोने, डाभ और चर्मके पात्र रखे हुए थे॥६॥ वहाँ तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद् पहँचनेपर पिताके द्वारा सतीकी अवहेलना हुई, यह विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः। देख यज्ञकर्ता दक्षके भयसे सतीकी माता और बहनोंके सिवा किसी भी मनुष्यने उनका कुछ भी आदर-ऋते स्वसृर्वे जननीं च सादराः सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और प्रेमाशुकण्ठ्यः परिषस्वजुर्मुदा।। ७ बहिनें बहुत प्रसन्न हुईं और प्रेमसे गद्गद होकर सौदर्यसम्प्रश्नसमर्थवार्तया उन्होंने सतीजीको आदरपूर्वक गले लगाया॥७॥ किन्तु सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरम्। बहिनोंके कुशल-प्रश्नसहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा माता और मौसियोंके सम्मानपूर्वक दिये हुए उपहार और सुन्दर आसनादिको स्वीकार नहीं किया॥८॥ नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती॥ ८ सर्वलोकेश्वरी देवी सतीका यज्ञमण्डपमें तो अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ। यज्ञमें भगवान् शंकरके लिये कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा अनादुता यज्ञसदस्यधीश्वरी है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ; ऐसा जान पड़ता था चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुषा॥ ९ मानो वे अपने रोषसे सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर जगर्ह सामर्षविपन्नया गिरा देंगी॥ ९॥ दक्षको कर्ममार्गके अभ्याससे बहुत घमण्ड हो गया था। उसे शिवजीसे द्वेष करते देख जब शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयम्। सतीके साथ आये हुए भूत उसे मारनेको तैयार हुए स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् तो देवी सतीने उन्हें अपने तेजसे रोक दिया और सब निगृह्य देवी जगतोऽभिँशुण्वतः॥ १० लोगोंको सुनाकर पिताकी निन्दा करते हुए क्रोधसे लडखडाती हुई वाणीमें कहा॥१०॥ श्रीदेव्युवाच देवी सतीने कहा — पिताजी! भगवान् शंकरसे न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रिय-बडा तो संसारमें कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है, स्तथाप्रियो देहभृतां प्रियात्मनः। न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वैर नहीं तस्मिन् सर्मस्तात्मनि मुक्तवैरके है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं; आपके सिवा ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्॥११ और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा?॥११॥ १. प्रा॰ पा॰—तो वि॰। २. प्रा॰ पा॰—विमुक्तात्मिन।

| अ० ४] चतुर्थ                                                                    | स्कन्ध ४२१                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो<br>गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विज।               | द्विजवर! आप-जैसे लोग दूसरोंके गुणोंमें भी दोष ही देखते हैं, किन्तु कोई साधुपुरुष ऐसा नहीं करते। जो                                               |
| गुणांश्च फल्गून् बहुलीकरिष्णवो                                                  | लोग—दोष देखनेकी बात तो अलग रही—दूसरोंके<br>थोड़ेसे गुणको भी बड़े रूपमें देखना चाहते हैं, वे<br>सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषोंपर |
| महत्तमास्तेष्वविदद्भवानघम् ॥ १२<br>नाश्चर्यमेतद्यदसत्सु सर्वदा                  | भी दोषारोपण ही किया॥१२॥ जो दुष्ट मनुष्य इस<br>शवरूप जडशरीरको ही आत्मा मानते हैं, वे यदि<br>ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषोंकी निन्दा करें तो यह    |
| महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु।                                                    | कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि महापुरुष<br>तो उनकी इस चेष्टापर कोई ध्यान नहीं देते, परन्तु                                                   |
| सेर्घ्यं महापूरुषपादपांसुभि-<br>र्निरस्ततेजःसु तदेव शोभनम्॥१३                   | उनके चरणोंकी धूलि उनके इस अपराधको न सहकर<br>उनका तेज नष्ट कर देती है। अत: महापुरुषोंकी<br>निन्दा-जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषोंको ही शोभा     |
| यद् द्वयक्षरं नाम गिरेरितं नृणां                                                | देता है॥ १३॥ जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम<br>प्रसंगवश एक बार भी मुखसे निकल जानेपर मनुष्यके                                                    |
| सकृत्प्रसंगादघमाशु हन्ति तत्।<br>पवित्रकीर्ति तमलङ्घ्यशासनं                     | समस्त पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी<br>आज्ञाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो!<br>उन्हीं पवित्रकीर्ति मंगलमय भगवान् शंकरसे आप द्वेष  |
| भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः॥१४                                                 | करते हैं! अवश्य ही आप अमंगलरूप हैं॥१४॥<br>अरे! महापुरुषोंके मन-मधुकर ब्रह्मानन्दमय रसका                                                          |
| यत्पादपद्मं महतां मनोऽलिभि-<br>र्निषेवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः।                  | पान करनेकी इच्छासे जिनके चरणकमलोंका निरन्तर<br>सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविन्द सकाम<br>पुरुषोंको उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन          |
| लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिन-                                                  | विश्वबन्धु भगवान् शिवसे आप वैर करते हैं॥ १५॥<br>वे केवल नाममात्रके शिव हैं, उनका वेष                                                             |
| स्तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबन्धवे॥ १५<br>किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये | अशिवरूप—अमंगलरूप है; इस बातको आपके सिवा<br>दूसरे कोई देवता सम्भवतः नहीं जानते; क्योंकि जो<br>भगवान् शिव श्मशानभूमिस्थ नरमुण्डोंकी माला,          |
| ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाः श्मशाने।                                               | चिताको भस्म और हिंडुयाँ पहने, जटा बिखेरे, भूत-<br>पिशाचोंके साथ श्मशानमें निवास करते हैं, उन्हींके                                               |
| तन्माल्यभस्मनृकपाल्यवसत्पिशाचै-                                                 | चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यको ब्रह्मा आदि देवता                                                                                                 |
| र्ये मूर्धभिर्दधित तच्चरणावसृष्टम्॥ १६                                          | अपने सिरपर धारण करते हैं॥ १६॥ यदि निरंकुशलोग धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले                                                                        |
| कर्णौ पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे                                                   | अपने पूजनीय स्वामीकी निन्दा करें तो अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर कान बंद करके वहाँसे                                                   |
| धर्मावितर्यसृणिभिर्नृभिरस्यमाने ।                                               | चला जाय और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर                                                                                                       |

| ४२२ श्रीमद्                                                                                             | रागवत [ अ० ४                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छिन्द्यात्प्रसह्य रुशतीमसतीं प्रभुश्चे-<br>ज्जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत्स धर्म: ॥ १७                      | उस बकवाद करनेवाली अमंगलरूप दुष्ट जिह्वाको<br>काट डाले। इस पापको रोकनेके लिये स्वयं अपने<br>प्राणतक दे दे, यही धर्म है॥ १७॥ आप भगवान्                                                       |
| अतस्तवोत्पन्निमदं कलेवरं<br>न धारियष्ये शितिकण्ठगर्हिणः।                                                | नीलकण्ठकी निन्दा करनेवाले हैं, इसलिये आपसे<br>उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नहीं रख सकती;<br>यदि भूलसे कोई निन्दित वस्तु खा ली जाय तो उसे                                                   |
| जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो<br>जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते॥ १८                                    | वमन करके निकाल देनेसे ही मनुष्यकी शुद्धि<br>बतायी जाती है॥१८॥ जो महामुनि निरन्तर अपने                                                                                                      |
| न वेदवादाननुवर्तते मितः<br>स्व एव लोके रमतो महामुनेः।                                                   | स्वरूपमें ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेदके<br>विधिनिषेधमय वाक्योंका अनुसरण नहीं करती। जिस<br>प्रकार देवता और मनुष्योंकी गतिमें भेद रहता है, उसी                                   |
| यथा गतिर्देवमनुष्ययोः पृथक्<br>स्व एव धर्मे न परं क्षिपेत्स्थितः॥ १९                                    | प्रकार ज्ञानी और अज्ञानीकी स्थिति भी एक-सी नहीं<br>होती। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने ही<br>धर्ममार्गमें स्थित रहते हुए भी दूसरोंके मार्गकी निन्दा                                    |
| कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्यृतं<br>वेदे विविच्योभयलिंगमाश्रितम्।                                        | न करे॥ १९॥ प्रवृत्ति (यज्ञ-यागादि) और निवृत्ति<br>(शम-दमादि)-रूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठीक हैं।<br>वेदमें उनके अलग-अलग रागी और विरागी दो प्रकारके                                         |
| विरोधि तद्यौगपदैककर्तरि<br>द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति॥२०                                          | अधिकारी बताये गये हैं। परस्पर विरोधी होनेके कारण<br>उक्त दोनों प्रकारके कर्मोंका एक साथ एक ही पुरुषके<br>द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान् शंकर                                        |
| मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता<br>या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः।                                           | तो परब्रह्म परमात्मा हैं उन्हें इन दोनोंमेंसे किसी भी<br>प्रकारका कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है॥२०॥<br>पिताजी! हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी                                         |
| तदन्तृप्तैरसुभृद्धिरीडिता<br>अव्यक्तलिंगा अवधूतसेविताः॥ २१                                              | महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके<br>पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओंमें यज्ञान्नसे<br>तृप्त होकर प्राणपोषण करनेवाले कर्मठलोग उसकी                                               |
| नैतेन देहेन हरे कृतागसो<br>देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना।                                                    | प्रशंसा भी नहीं करते॥ २१॥ आप भगवान् शंकरका<br>अपराध करनेवाले हैं। अत: आपके शरीरसे उत्पन्न<br>इस निन्दनीय देहको रखकर मुझे क्या करना है।                                                     |
| ब्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसंगत-                                                                              | आप-जैसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेके कारण मुझे लज्जा<br>आती है। जो महापुरुषोंका अपराध करता है, उससे<br>होनेवाले जन्मको भी धिक्कार है॥ २२॥ जिस समय                                               |
| स्तज्जन्म धिग् यो महतामवद्यकृत्॥ २२<br>गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो<br>दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः। | हानवाल जन्मका भा विक्कार है।। रूर ।। जिस समय<br>भगवान् शिव आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए<br>मुझे हँसीमें 'दाक्षायणी' (दक्षकुमारी)-के नामसे<br>पुकारेंगे, उस समय हँसीको भूलकर मुझे बड़ी |
| व्यपेतनर्मस्मितमाशु तद्ध्यहं<br>व्युत्त्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदंगजम्॥ २३                                  | ही लज्जा और खेद होगा। इसलिये उसके पहले<br>ही मैं आपके अंगसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको<br>त्याग दूँगी॥ २३॥                                                                                  |

श्रीमद्भागवत [ अ० ५ ४२४ वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वासुत्यागमद्भुतम्। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग दक्षं तत्पार्षदा हन्तुमुदतिष्ठन्नुदायुधाः॥ ३१ देख, अस्त्र-शस्त्र लेकर दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े हुए॥३१॥ उनके आक्रमणका वेग देखकर तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः। भगवान् भृगुने यज्ञमें विघ्न डालनेवालोंका नाश यज्ञघ्नघ्नेन यज्षा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह॥ ३२ करनेके लिये 'अपहतं रक्ष'''' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्निमें आहुति दी॥ ३२॥ अध्वर्य भृगुने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञकुण्डसे अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा। 'ऋभु' नामके हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गये। ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः॥ ३३ इन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे चन्द्रलोक प्राप्त किया था॥ ३३॥ उन ब्रह्मतेजसम्पन्न देवताओंने जलती तैरलातायुधैः सर्वे प्रमथाः सहगृह्यकाः। हुई लकड़ियोंसे आक्रमण किया, तो समस्त गुह्यक हन्यमाना दिशो भेजुरुशद्भिर्ब्रह्मतेजसा॥ ३४ और प्रमथगण इधर-उधर भाग गये॥ ३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीदेहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्याय:॥४॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः वीरभद्रकृत दक्षयज्ञविध्वंस और दक्षवध मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—महादेवजीने जब देवर्षि नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्षसे अपमानित भवो भवान्या निधनं प्रजापते-होनेके कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये हैं और रसत्कृताया अवगम्य नारदात्। उसकी यज्ञवेदीसे प्रकट हुए ऋभुओंने उनके पार्षदोंकी सेनाको मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वरर्भुभि-क्रोध हुआ॥१॥ उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोधके र्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे॥ मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली-कुद्धः सुदष्टोष्ठपुटः स धूर्जिटि-जो बिजली और आगकी लपटके समान दीप्त हो रही थी-और सहसा खड़े होकर बड़े गम्भीर र्जटां तडिद्वह्निसटोग्ररोचिषम्। अट्टहासके साथ उसे पृथ्वीपर पटक दिया॥ २॥ उससे उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा-चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह गम्भीरनादो विससर्ज तां भुवि॥ २ स्वर्गको स्पर्श कर रहा था। उसके हजार भुजाएँ ततोऽतिकायस्तनुवा स्पृशन्दिवं थीं। मेघके समान श्यामवर्ण था, सूर्यके समान जलते हुए तीन नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थीं और अग्निकी सहस्रबाहुर्घनरुक् त्रिसूर्यदृक्। ज्वालाओं के समान लाल-लाल जटाएँ थीं। उसके करालदंष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धजः गलेमें नरमुण्डोंकी माला थी और हाथोंमें तरह-तरहके कपालमाली विविधोद्यतायुधः॥ अस्त्र-शस्त्र थे॥३॥

| अ०५] चतुर्थ                           | स्कन्ध ४२५                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तं किं करोमीति गृणन्तमाह              | जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, 'भगवन्! मैं क्या                                                          |
| बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः।           | करूँ ?' तो भगवान् भूतनाथने कहा—'वीर रुद्र! तू                                                      |
| दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां            | मेरा अंश है, इसलिये मेरे पार्षदोंका अधिनायक                                                        |
|                                       | बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञको                                                        |
| त्वमग्रणी रुद्र भटांशको मे॥ ४         | नष्ट कर दे'॥४॥                                                                                     |
| आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना           | प्यारे विदुरजी! जब देवाधिदेव भगवान् शंकरने                                                         |
| स देवदेवं परिचक्रमे विभुम्।           | क्रोधमें भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी                                                        |
| • .                                   | परिक्रमा करके चलनेको तैयार हो गये। उस समय                                                          |
| मेने तदाऽऽत्मानमसंगरंहसा              | उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेगका सामना<br>करनेवाला संसारमें कोई नहीं है और मैं बड़े-से-बड़े |
| महीयसां तात सहः सहिष्णुम्॥ ५          | वीरका भी वेग सहन कर सकता हूँ॥५॥ वे भयंकर                                                           |
| अन्वीयमानः स तु रुद्रपार्षदै-         | ्रारका मा यंग सहन कर सकता हूं॥ ५॥ य मयकर<br>सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथमें            |
| -                                     | लेकर दक्षके यज्ञमण्डपकी ओर दौड़े। उनका त्रिशूल                                                     |
| र्भृशं नदद्भिर्व्यनदत्सुभैरवम्।       | संसार-संहारक मृत्युका भी संहार करनेमें समर्थ था।                                                   |
| उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं            | भगवान् रुद्रके और भी बहुत-से सेवक गर्जना करते                                                      |
| स प्राद्रवद् घोषणभूषणाङ्घ्रिः॥६       | ु<br>हुए उनके पीछे हो लिये। उस समय वीरभद्रके पैरोंके                                               |
| अथर्त्विजो यजमानः सदस्याः             | नूपुरादि आभूषण झनन-झनन बजते जाते थे॥६॥                                                             |
|                                       | इधर यज्ञशालामें बैठे हुए ऋत्विज्, यजमान,                                                           |
| ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम्।    | सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियोंने जब उत्तर                                                 |
| तमः किमेतत्कुत एतद्रजोऽभू-            | दिशाकी ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे—                                                         |
| दिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दध्युः॥७   | 'अरे यह अँधेरा-सा कैसे होता आ रहा है? यह धूल                                                       |
| _                                     | कहाँसे छा गयी?॥७॥ इस समय न तो आँधी ही                                                              |
| वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः       | चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं;                                                       |
| प्राचीनबर्हिर्जीवति होग्रदण्डः।       | क्योंकि अपराधियोंको कठोर दण्ड देनेवाला राजा                                                        |
| गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो          | प्राचीनबर्हि अभी जीवित है। अभी गौओंके आनेका                                                        |
| लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते॥ ८       | समय भी नहीं हुआ है। फिर यह धूल कहाँसे आयी?                                                         |
|                                       | क्या इसी समय संसारका प्रलय तो नहीं होनेवाला<br>है?'॥८॥ तब दक्षपत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियोंने   |
| प्रसूतिमिश्राः स्त्रिय उद्विग्नचित्ता | व्याकुल होकर कहा—प्रजापति दक्षने अपनी सारी                                                         |
| ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैष तस्य।          | कन्याओंके सामने बेचारी निरपराधा सतीका तिरस्कार                                                     |
| यत्पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः      | किया था; मालूम होता है यह उसी पापका फल                                                             |
| सुतां सतीमवदध्यावनागाम्॥ ९            | है॥९॥ (अथवा हो न हो यह संहारमूर्ति भगवान्                                                          |
|                                       | रुद्रके अनादरका ही परिणाम है।) प्रलयकाल उपस्थित                                                    |
| यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापः         | होनेपर जिस समय वे अपने जटाजूटको बिखेरकर                                                            |
| स्वशूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः ।       | तथा शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित अपनी भुजाओंको ध्वजाओंके                                              |

| ४२६ श्रीम्ब                                                                       | द्रागवत [अ०५                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजा-<br>नुच्चाट्टहासस्तनयित्नुभिन्नदिक् ॥ १०       | समान फैलाकर ताण्डव नृत्य करते हैं, उस समय<br>उनके त्रिशूलके फलोंसे दिग्गज बिंध जाते हैं तथा<br>उनके मेघगर्जनके समान भयंकर अट्टहाससे दिशाएँ  |
| अमर्षयित्वा तमसह्यतेजसं                                                           | विदीर्ण हो जाती हैं॥ १०॥ उस समय उनका तेज<br>असह्य होता है, वे अपनी भौंहें टेढ़ी करनेके कारण                                                 |
| मन्युप्लुतं दुर्विषहं भ्रुकुट्या।<br>करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं                    | बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ोंसे<br>तारागण अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोधमें भरे हुए                                  |
| करालदण्ट्रा। मरुदस्तमागण<br>स्यात्स्वस्ति किं कोपयतो विधातुः॥ ११                  | भगवान् शंकरको बार-बार कुपित करनेवाला पुरुष<br>साक्षात् विधाता ही क्यों न हो—क्या कभी उसका<br>कल्याण हो सकता है?॥११॥                         |
| बह्वेवमुद्धिग्न दृशोच्यमाने                                                       | जो लोग महात्मा दक्षके यज्ञमें बैठे थे, वे भयके<br>कारण एक-दूसरेकी ओर कातर दृष्टिसे निहारते हुए                                              |
| जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः।<br>उत्पेतुरुत्पाततमाः सहस्रशो                        | ऐसी ही तरह-तरहकी बातें कर रहे थे कि इतनेमें ही<br>आकाश और पृथ्वीमें सब ओर सहस्रों भयंकर उत्पात                                              |
| भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्॥१२                                                      | होने लगे॥ १२॥ विदुरजी! इसी समय दौड़कर आये हुए रुद्रसेवकोंने उस महान् यज्ञमण्डपको सब ओरसे                                                    |
| तावत्स रुद्रानुचरैर्मखो महान्<br>नानायुधैर्वामनकैरुदायुधैः ।                      | घेर लिया। वे सब तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्र लिये हुए<br>थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंगके, कोई पीले और<br>कोई मगरके समान पेट और मुखवाले थे॥१३॥ |
| पिङ्गैः पिशङ्गैर्मकरोदराननैः                                                      | उनमेंसे किन्हींने प्राग्वंश (यज्ञशालाके पूर्व और<br>पश्चिमके खंभोंके बीचमें आड़े रखे हुए डंडे) को                                           |
| पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत ॥ १३                                               | तोड़ डाला, किन्होंने यज्ञशालाके पश्चिमकी ओर<br>स्थित पत्नीशालाको नष्ट कर दिया, किन्हींने यज्ञशालाके                                         |
| केचिद्वभञ्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथापरे।                                       | सामनेका सभामण्डप और मण्डपके आगे उत्तरकी<br>ओर स्थित आग्नीध्रशालाको तोड़ दिया, किन्हींने                                                     |
| सद आग्नीध्रशालां च तद्विहारं महानसम्॥ १४  रुरुजुर्यज्ञपात्राणि तथैकेऽग्नीननाशयन्। | यजमानगृह और पाकशालाको तहस-नहस कर<br>डाला॥१४॥                                                                                                |
| कुण्डेष्वमूत्रयन् केचिद्धिभिदुर्वेदिमेखलाः ॥ १५                                   | किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्हींने अग्नियोंको<br>बुझा दिया, किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें पेशाब कर दिया और                              |
| अबाधन्त मुनीनन्य एके पत्नीरतर्जयन्।                                               | किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ डाला॥१५॥ कोई–कोई मुनियोंको तंग करने लगे, कोई स्त्रियोंको                                             |
| अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् ॥ १६                                  | डराने-धमकाने लगे और किन्हींने अपने पास होकर भागते हुए देवताओंको पकड़ लिया॥ १६॥ मणिमान्ने                                                    |
| भृगुं बबन्ध मणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिम्।                                          | भृगु ऋषिको बाँध लिया, वीरभद्रने प्रजापित दक्षको कैद कर लिया तथा चण्डीशने पूषाको और नन्दीश्वरने                                              |
| चण्डीशः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरोऽग्रहीत्॥ १७                                     | भग देवताको पकड़ लिया॥१७॥                                                                                                                    |

#### ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर श्रीमहादेवजीको मनाना मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! इस प्रकार जब रुद्रके सेवकोंने समस्त देवताओंको हरा दिया

अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः। शूलपट्टिशनिस्त्रिंशगदापरिघमुद्गरैः ॥ १

संछिन्नभिन्नसर्वाङ्गाः सर्त्विक्सभ्या भयाकुलाः।

स्वयम्भुवे नमस्कृत्य कात्स्न्येंनैतन्यवेदयन्॥ २ उपलभ्य पुरैवैतद्भगवानब्जसम्भवः।

नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः॥ ३ तदाकण्यं विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि।

क्षेमाय तत्र सा भूयान प्रायेण बुभूषताम्॥ ४ अथापि यूयं कृतिकल्बिषा भवं ये बर्हिषो भागभाजं परादुः।

प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्॥५

आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन्। तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तै:॥६

नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम्।

विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा य स्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्॥ ७ इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः स

ययौ

कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभो:॥८

और यज्ञ-स्वरूप देवराज इन्द्र ही जानते हैं और न समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः। स्वधिष्णयान्निलयं पुरद्विषः

सहित बहुत ही डरकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥१-२॥ भगवान् ब्रह्माजी और सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण पहलेसे ही इस भावी उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षके यज्ञमें नहीं गये थे ॥३॥ अब देवताओंके

और उनके सम्पूर्ण अंग-प्रत्यंग भूत-प्रेतोंके त्रिशूल,

पट्टिश, खड्ग, गदा, परिघ और मुद्गर आदि आयुधोंसे छिन-भिन हो गये तब वे ऋत्विज् और सदस्योंके

मुखसे वहाँकी सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, 'देवताओ! परम समर्थ तेजस्वी पुरुषसे कोई दोष भी बन जाय तो भी उसके बदलेमें अपराध करनेवाले मनुष्योंका भला नहीं हो सकता॥ ४॥ फिर तुमलोगोंने तो यज्ञमें भगवान् शंकरका प्राप्य भाग न देकर उनका

उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो—उनसे क्षमा मॉॅंगो॥५॥ दक्षके दुर्वचनरूपी बाणोंसे उनका हृदय तो पहलेसे ही बिंध रहा था, उसपर उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया। इसलिये यदि तुमलोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिरसे आरम्भ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगो। नहीं तो उनके कुपित होनेपर लोकपालोंके सहित इन समस्त लोकोंका भी बचना असम्भव

है॥६॥ भगवान् रुद्र परम स्वतन्त्र हैं, उनके तत्त्व

और शक्ति-सामर्थ्यको न तो कोई ऋषि-मृनि, देवता

बड़ा भारी अपराध किया है। परन्तु शंकरजी बहुत

शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हैं,इसलिये तुमलोग शुद्ध हृदयसे

स्वयं मैं ही जानता हूँ; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या हे। ऐसी अवस्थामें उन्हें शान्त करनेका उपाय कौन कर सकता है॥७॥ देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी उनको, प्रजापतियोंको और पितरोंको साथ ले अपने लोकसे पर्वतश्रेष्ठ कैलासको गये, जो भगवान्

शंकरका प्रिय धाम है॥८॥

| अ०६] चतुर्थ                                                                                  | स्कन्ध ४२९                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जन्मौषधितपोमन्त्रयोगसिद्धैर्नरेतरैः ।<br>जुष्टं किन्नरगन्धर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा॥ ९          | उस कैलासपर ओषधि, तप, मन्त्र तथा योग<br>आदि उपायोंसे सिद्धिको प्राप्त हुए और जन्मसे ही<br>सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं; किन्नर, गन्धर्व       |
| नानामणिमयैः शृङ्गैर्नानाधातुविचित्रितैः।                                                     | और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं॥९॥ उसके<br>मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकारकी धातुओंसे रंग–<br>बिरंगे प्रतीत होते हैं। उसपर अनेक प्रकारके वृक्ष, |
| नानाद्रुमलतागुल्मैर्नानामृगगणावृतैः ॥ १०<br>नानामलप्रस्रवणैर्नानाकन्दरसानुभिः ।              | लता और गुल्मादि छाये हुए हैं, जिनमें झुंड-के-झुंड<br>जंगली पशु विचरते रहते हैं॥१०॥ वहाँ निर्मल                                                   |
| रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम्॥ ११                                                     | जलके अनेकों झरने बहते हैं और बहुत-सी गहरी<br>कन्दरा और ऊँचे शिखरोंके कारण वह पर्वत अपने                                                          |
| मयूरकेकाभिरुतं मदान्थालिविमूर्च्छितम्।                                                       | प्रियतमोंके साथ विहार करती हुई सिद्धपत्नियोंका<br>क्रीडा-स्थल बना हुआ है॥११॥ वह सब ओर                                                            |
| प्लावितै रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतित्रणाम् ॥ १२                                              | मोरोंके शोर, मदान्ध भ्रमरोंके गुंजार, कोयलोंकी<br>कुहू-कुहू ध्वनि तथा अन्यान्य पक्षियोंके कलरवसे<br>गूँज रहा है॥१२॥ उसके कल्पवृक्ष अपनी ऊँची-    |
| आह्वयन्तमिवोद्धस्तैर्द्विजान् कामदुधैर्द्रुमैः।<br>व्रजन्तमिव मातङ्गैर्गृणन्तमिव निर्झरैः॥१३ | ऊँची डालियोंको हिला-हिलाकर मानो पक्षियोंको<br>बुलाते रहते हैं। तथा हाथियोंके चलने-फिरनेके                                                        |
| मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम्।                                                       | कारण वह कैलास स्वयं चलता हुआ-सा और<br>झरनोंकी कलकल-ध्वनिसे बातचीत करता हुआ-सा                                                                    |
| तमालै: शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनै: ॥ १४                                                    | जान पड़ता है॥ १३॥<br>मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़,                                                                                      |
| चूतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः।                                                     | कचनार, असन और अर्जुनके वृक्षोंसे वह पर्वत बड़ा<br>ही सुहावना जान पड़ता है॥१४॥ आम, कदम्ब,                                                         |
| पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि॥ १५ स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः।                    | नीप, नाग, पुन्नाग, चम्पा, गुलाब, अशोक, मौलिसरी,<br>कुन्द, कुरबक, सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और<br>मालतीकी मनोहर लताएँ तथा कुब्जक, मोगरा और        |
| कुब्जकैर्मिल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् ॥ १६                                              | माधवीकी बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं॥१५-<br>१६॥ कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल,                                                              |
| पनसोदुम्बराश्वत्थप्लक्षन्यग्रोधहिंगुभिः ।                                                    | भोजवृक्ष, ओषध जातिके पेड़ (केले आदि, जो फल आनेके बाद काट दिये जाते हैं), सुपारी, राजपूग,                                                         |
| भूर्जैरोषधिभिः पूगै राजपूगैश्च जम्बुभिः॥ १७ खर्जूराम्रातकाम्राद्यैः प्रियालमधुकेंगुदैः।      | जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और<br>लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकारके वृक्षों तथा पोले और<br>ठोस बाँसके झुरमुटोंसे वह पर्वत बड़ा ही मनोहर       |
| द्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः॥ १८                                                    | नित्र बासक ज़ुरमुटास वह पवत बड़ा हा मनाहर<br>मालूम होता है॥१७-१८॥ उसके सरोवरोंमें कुमुद,<br>उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जातिके              |
| कुमुदोत्पलकह्वारशतपत्रवनर्द्धिभिः ।                                                          | कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभासे मुग्ध होकर<br>कलरव करते हुए झुंड-के-झुंड पक्षियोंसे वह बड़ा ही                                                    |
| निलनीषु कलं कूजत्खगवृन्दोपशोभितम्॥ १९                                                        | भला लगता है॥ १९॥                                                                                                                                 |

श्रीमद्भागवत [ अ० ६ ४३० मृगैः शाखामृगैः क्रोडैर्मृगेन्द्रैर्ऋक्षशल्यंकैः। वहाँ जहाँ-तहाँ हरिन, वानर, सूअर, सिंह, रीछ, साही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कर्णान्त्र, गवयैः शरभैर्व्याघ्रै रुरुभिर्मिहषादिभिः॥ २० एकपद, अश्वमुख, भेडिये और कस्तुरी-मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँके सरोवरोंके तट केलोंकी पंक्तियोंसे कर्णान्त्रैकपदाश्वास्यैर्निर्जुष्टं <sup>२</sup> वृकनाभिभिः। घिरे होनेके कारण बडी शोभा पाते हैं। उसके चारों कदलीखण्डसंरुद्धनिलनीपुलिनश्रियम्॥ २१ ओर नन्दा नामकी नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पवित्र एवं सुगन्धित हो गया है। भगवान् भूतनाथके निवासस्थान पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया। उस कैलासपर्वतकी ऐसी रमणीयता देखकर देवताओंको विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ॥ २२ बड़ा आश्चर्य हुआ॥२०—२२॥ वहाँ उन्होंने अलका नामकी एक सुरम्य पुरी ददृशुस्तत्रे ते रम्यामलकां नाम वै पुरीम्। और सौगन्धिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगन्ध फैलानेवाले सौगन्धिक नामके कमल खिले हुए वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्॥ २३ थे॥ २३॥ उस नगरके बाहरकी ओर नन्दा और अलकनन्दा नामकी दो नदियाँ हैं; वे तीर्थपाद श्रीहरिकी नन्दा चालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः। चरण-रजके संयोगसे अत्यन्त पवित्र हो गयी हैं॥ २४॥ तीर्थपादपदाम्भोजरजसातीव पावने॥ २४ विदुरजी! उन निदयोंमें रितविलाससे थकी हुई देवांगनाएँ अपने-अपने निवासस्थानसे आकर जलक्रीडा करती हैं और उसमें प्रवेशकर अपने प्रियतमोंपर जल ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तरवरुह्य स्वधिष्ण्यतः। उलीचती हैं॥ २५॥ स्नानके समय उनका तुरंतका क्रीडन्ति पुंसः सिंचन्त्यो विगाह्य रतिकर्शिताः॥ २५ लगाया हुआ कुचकुंकुम धुल जानेसे जल पीला हो जाता है। उस कुंकुममिश्रित जलको हाथी प्यास न होनेपर भी गन्धके लोभसे स्वयं पीते और अपनी ययोस्तत्स्नानविभ्रष्टनवकुङ्कुमपिंजरम् । हथिनियोंको पिलाते हैं॥ २६॥ वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः ॥ २६ अलकापुरीपर चाँदी, सोने और बहुमूल्य मणियोंके सैकड़ों विमान छाये हुए थे, जिनमें अनेकों यक्षपत्नियाँ तारहेममहारत्नविमानशतसंकुलाम् निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलोंसे छाये हुए आकाशके समान जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिर्यथा खं सतडिद्घनम्।। २७ जान पड़ती थी॥ २७॥ यक्षराज कुबेरकी राजधानी उस अलकापुरीको पीछे छोड़कर देवगण सौगन्धिक हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत्। वनमें आये। वह वन रंग-बिरंगे फल, फूल और द्रमै: कामद्घैर्हद्यं चित्रमाल्यफलच्छदै: ॥ २८ पत्तोंवाले अनेकों कल्पवृक्षोंसे सुशोभित था॥ २८॥ १. प्रा० पा०—शल्ल०। २. प्रा० पा०—कल्लोलूषपदैश्चान्यैर्निर्विष्टं मृगनाभिभि:। ३. प्रा० पा०—तस्य ते। ४. प्रा० पा०-रतितर्षिता:। ५. प्रा० पा०-दुघैर्जुष्टं।

| अ०६] चतुर्थ                                                                                                                             | स्किन्ध ४३१                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदम्।<br>कलहंसकुलप्रेष्ठं खरदण्डजलाशयम्॥ २९                                                                  | उसमें कोकिल आदि पक्षियोंका कलरव और<br>भौंरोंका गुंजार हो रहा था तथा राजहंसोंके परमप्रिय<br>कमलकुसुमोंसे सुशोभित अनेकों सरोवर थे॥ २९॥                                                                                                                                                      |
| वनकुञ्जरसंघृष्टहरिचन्दनवायुना ।<br>अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः॥ ३०                                                             | वह वन जंगली हाथियोंके शरीरकी रगड़ लगनेसे<br>घिसे हुए हरिचन्दन वृक्षोंका स्पर्श करके चलनेवाली<br>सुगन्धित वायुके द्वारा यक्षपत्नियोंके मनको विशेषरूपसे<br>मथे डालता था॥ ३०॥ बावलियोंकी सीढ़ियाँ वैदूर्य-                                                                                   |
| वैदूर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः।<br>प्राप्तं किम्पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराद्दृशुर्वटम्॥ ३१                                             | मिणकी बनी हुई थीं। उनमें बहुत-से कमल खिले<br>रहते थे। वहाँ अनेकों किम्पुरुष जी बहलानेके लिये<br>आये हुए थे। इस प्रकार उस वनकी शोभा निहारते<br>जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक                                                                                                  |
| स योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः।                                                                                                          | वटवृक्ष दिखलायी दिया॥ ३१॥                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पर्यक्कृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः॥ ३२                                                                                              | वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा था तथा उसकी शाखाएँ पचहत्तर योजनतक फैली हुई थीं। उसके                                                                                                                                                                                                                |
| तस्मिन्महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुरा:।                                                                                                    | चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी,<br>इसलिये घामका कष्ट कभी नहीं होता था; तथा उसमें                                                                                                                                                                                                  |
| ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम्॥ ३३                                                                                              | कोई घोंसला भी न था॥ ३२॥                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सनन्दनाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम्।<br>उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम्॥ ३४<br>विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरम्। | उस महायोगमय और मुमुक्षुओंके आश्रयभूत<br>वृक्षके नीचे देवताओंने भगवान् शंकरको विराजमान<br>देखा। वे साक्षात् क्रोधहीन कालके समान जान पड़ते<br>थे॥ ३३॥ भगवान् भूतनाथका श्रीअंग बड़ा ही शान्त<br>था। सनन्दनादि शान्त सिद्धगण और सखा—यक्ष-<br>राक्षसोंके स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे॥ ३४॥ |
| चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्याल्लोकमंगलम् ॥ ३५                                                                                            | जगत्पति महादेवजी सारे संसारके सुहृद् हैं, स्नेहवश                                                                                                                                                                                                                                         |
| लिंगं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्।<br>अंगेन संध्याभ्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम्॥ ३६                                                 | सबका कल्याण करनेवाले हैं; वे लोकहितके लिये<br>ही उपासना, चित्तकी एकाग्रता और समाधि आदि<br>साधनोंका आचरण करते रहते हैं॥ ३५॥ सन्ध्याकालीन<br>मेघकी–सी कान्तिवाले शरीरपर वे तपस्वियोंके अभीष्ट                                                                                               |
| उपविष्टं दर्भमय्यां बृस्यां ब्रह्म सनातनम्।<br>नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम्॥ ३७                                             | चिह्न—भस्म, दण्ड, जटा और मृगचर्म एवं मस्तकपर<br>चन्द्रकला धारण किये हुए थे॥ ३६॥ वे एक कुशासनपर<br>बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओंके बीचमें श्रीनारदजीके<br>पूछनेसे सनातन ब्रह्मका उपदेश कर रहे थे॥ ३७॥<br>उनका बायाँ चरण दायीं जाँघपर रखा था। वे बायाँ                                    |
| कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि।                                                                                               | हाथ बार्ये घुटनेपर रखे, कलाईमें रुद्राक्षकी माला                                                                                                                                                                                                                                          |
| बाहुं प्रकोष्ठेऽक्षमालामासीनं तर्कमुद्रया॥ ३८                                                                                           | डाले तर्कमुद्रासे* विराजमान थे॥ ३८॥                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * तर्जनीको अँगूठेसे जोड़कर अन्य अँगुलियोंको<br>उसे 'तर्कमुद्रा' कहते हैं। इसका नाम ज्ञानमुद्रा भी है।                                   | आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है,                                                                                                                                                                                                                                          |

| वे योगपट्ट (काठकी बनी हुई टेकनी)-का<br>सहारा लिये एकाग्रचित्तसे ब्रह्मानन्दका अनुभव कर<br>रहे थे। लोकपालोंके सिहत समस्त मुनियोंने मननशीलोंमें<br>सर्वश्रेष्ठ भगवान् शंकरको हाथ जोड़कर प्रणाम<br>किया॥ ३९॥ यद्यपि समस्त देवता और दैत्योंके                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधिपति भी श्रीमहादेवजीके चरणकमलोंकी वन्दना<br>करते हैं, तथापि वे श्रीब्रह्माजीको अपने स्थानपर<br>आया देख तुरंत खड़े हो गये और जैसे वामनावतारमें<br>परमपूज्य विष्णुभगवान् कश्यपजीकी वन्दना करते हैं,                                                           |
| उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया॥ ४०॥<br>इसी प्रकार शंकरजीके चारों ओर जो महर्षियोंसहित<br>अन्यान्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्माजीको<br>प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकनेपर ब्रह्माजीने<br>चन्द्रमौलि भगवान्से, जो अबतक प्रणामकी मुद्रामें ही |
| खड़े थे, हँसते हुए कहा॥४१॥ श्रीब्रह्माजीने कहा—देव! मैं जानता हूँ, आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं; क्योंकि विश्वकी योनि<br>शक्ति (प्रकृति) और उसके बीज शिव (पुरुष)-से                                                                                          |
| परे जो एकरस परब्रह्म है, वह आप ही हैं॥ ४२॥<br>भगवन्! आप मकड़ीके समान ही अपने स्वरूपभूत<br>शिव-शक्तिके रूपमें क्रीडा करते हुए लीलासे ही<br>संसारकी रचना, पालन और संहार करते रहते                                                                               |
| हैं॥ ४३॥ आपने ही धर्म और अर्थकी प्राप्ति करानेवाले<br>वेदकी रक्षाके लिये दक्षको निमित्त बनाकर यज्ञको<br>प्रकट किया है। आपकी ही बाँधी हुई ये वर्णाश्रमकी<br>मर्यादाएँ हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक                                              |
| पालन करते हैं॥ ४४॥ मंगलमय महेश्वर! आप शुभ<br>कर्म करनेवालोंको स्वर्गलोक अथवा मोक्षपद प्रदान<br>करते हैं तथा पापकर्म करनेवालोंको घोर नरकोंमें<br>डालते हैं। फिर भी किसी-किसी व्यक्तिके लिये इन<br>कर्मोंका फल उलटा कैसे हो जाता है?॥ ४५॥                       |
| जो महानुभाव आपके चरणोंमें अपनेको समर्पित<br>कर देते हैं, जो समस्त प्राणियोंमें आपकी ही झाँकी<br>करते हैं और समस्त जीवोंको अभेददृष्टिसे आत्मामें<br>ही देखते हैं, वे पशुओंके समान प्राय: क्रोधके अधीन<br>नहीं होते॥ ४६॥                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |

प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए कहा—सुनिये॥१॥

[अ० ७

## दक्षयज्ञकी पूर्ति श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—महाबाहो विदुरजी! ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् शंकरने

अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति॥ श्रीमहादेव उवाच

परितुष्यता।

मैत्रेय उवाच

इत्यजेनानुनीतेन भवेन

देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र<sup>२</sup> धृतो मया॥

प्रजापतेर्दग्धशीष्णों भवत्वजमुखं शिरः।

मित्रस्य चक्षुषेक्षेत भागं स्वं बर्हिषो भगः॥ पूषा तु यजमानस्य दद्भिजंक्षतु पिष्टभुक्।

देवाः प्रकृतसर्वांगा ये म उच्छेषणं ददुः॥ बाहुभ्यामश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः।

भवन्त्वध्वर्यवश्चान्ये बस्तश्मश्रुभृगुर्भवेत्॥ मैत्रेय उवाच

तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितम्। परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथाब्रुवन्।।

ततो मीद्वांसमामन्त्र्य शुनासीराः सहर्षिभिः।

भूयस्तद्देवयजनं समीद्वद्वेधसो ययुः॥ विधाय कार्त्स्येन च तद्यदाह भगवान् भवः। संद्धुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः॥ संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षित:। सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददुशे चाग्रतो मृडम्॥ तदा वृषध्वजद्वेषकलिलात्मा प्रजापतिः।

शिवावलोकादभवच्छरद्ध्रद इवामलः ॥ १०

श्रीमहादेवजीने कहा—'प्रजापते! भगवान्की मायासे मोहित हुए दक्ष-जैसे नासमझोंके अपराधकी न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये। सावधान करनेके लिये ही उन्हें थोडा-सा दण्ड दे

> दिया॥ २॥ दक्षप्रजापतिका सिर जल गया है, इसलिये उनके बकरेका सिर लगा दिया जाय; भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोंसे अपना यज्ञभाग देखें॥३॥ पूषा पिसा हुआ अन्न खानेवाले हैं, वे उसे यजमानके दाँतोंसे भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग-प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जायँ; क्योंकि उन्होंने यज्ञसे बचे हुए

> पदार्थोंको मेरा भाग निश्चित किया है॥४॥ अध्वर्यु आदि याज्ञिकोंमेंसे जिनकी भुजाएँ ट्रट गयी हैं वे अश्वनीकुमारकी भुजाओंसे और जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं वे पृषाके हाथोंसे काम करें तथा भुगुजीके बकरेकी-सी दाढ़ी-मूँछ हो जाय'॥५॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—वत्स विदुर! तब भगवान्

> शंकरके वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्तसे 'धन्य! धन्य!' कहने लगे॥६॥ फिर सभी देवता और ऋषियोंने महादेवजीसे दक्षकी यज्ञशालामें पधारनेकी प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्माजीको साथ

> लेकर वहाँ गये॥७॥ वहाँ जैसा-जैसा भगवान्

9

शंकरने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्षकी धड़से यज्ञपशुका सिर जोड़ दिया॥८॥ सिर जुड जानेपर रुद्रदेवकी दुष्टि पडते ही दक्ष तत्काल सोकर जागनेके समान जी उठे और अपने सामने

भगवान् शिवको देखा॥९॥ दक्षका शंकरद्रोहकी कालिमासे कलुषित हृदय उनका दर्शन करनेसे शरत्कालीन सरोवरके समान स्वच्छ हो गया॥१०॥

१. प्रा० पा०—परेश। २. प्रा० पा०—दण्डस्तु विधृतो। ३. प्रा० पा०—जक्षिति। ४. प्रा० पा०—शीर्ष्णीह।

| अ० ७ ] चतुर                                       | र्म स्कन्ध ४३५                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भवस्तवाय कृतधीर्नाशक्नोदनुरागतः।                  | उन्होंने महादेवजीकी स्तुति करनी चाही, किन्तु                                                             |
| औत्कण्ठ्याद्वाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन् ॥ ११ | अपनी मरी हुई बेटी सतीका स्मरण हो आनेसे स्नेह<br>और उत्कण्ठाके कारण उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये।          |
| कृच्छ्रात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्वलितः सुधीः।    | उनके मुखसे शब्द न निकल सका॥११॥ प्रेमसे<br>विह्वल, परम बुद्धिमान् प्रजापतिने जैसे-तैसे अपने               |
| शशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः॥ १२          | हृदयके आवेगको रोककर विशुद्धभावसे भगवान्                                                                  |
| दक्ष उवाच                                         | शिवकी स्तुति करनी आरम्भ की॥१२॥<br><b>दक्षने कहा</b> —भगवन्! मैंने आपका अपराध                             |
| भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे                      | किया था, किन्तु आपने उसके बदलेमें मुझे दण्डके                                                            |
| दण्डस्त्वया मिय भृतो यदिप प्रलब्ध: ।              | द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो!<br>आप और श्रीहरि तो आचारहीन, नाममात्रके ब्राह्मणोंकी    |
| न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा                 | भी उपेक्षा नहीं करते—फिर हम-जैसे यज्ञ-यागादि<br>करनेवालोंको क्यों भूलेंगे॥ १३॥ विभो! आपने ब्रह्मा        |
| तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु॥१३                | होकर सबसे पहले आत्मतत्त्वकी रक्षाके लिये अपने                                                            |
| विद्यातपोव्रतधरान् मुखतः स्म विप्रान्             | मुखसे विद्या, तप और व्रतादिके धारण करनेवाले<br>ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी            |
| ब्रह्माऽऽत्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् ।      | लेकर गौओंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन                                                              |
| तद्ब्राह्मणान् परम सर्वविपत्सु पासि               | ब्राह्मणोंकी सब विपत्तियोंसे रक्षा करते हैं॥१४॥ मैं<br>आपके तत्त्वको नहीं जानता था, इसीसे मैंने भरी      |
| पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः ॥ १४               | सभामें आपको अपने वाग्बाणोंसे बेधा था। किन्तु<br>आपने मेरे उस अपराधका कोई विचार नहीं किया।                |
| योऽसौ मयाविदिततत्त्वदृशा सभायां                   | मैं तो आप-जैसे पूज्यतम महानुभावोंका अपराध                                                                |
| क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्य तन्माम्।            | करनेके कारण नरकादि नीच लोकोंमें गिरनेवाला था,<br>परन्तु आपने अपनी करुणाभरी दृष्टिसे मुझे उबार            |
| अर्वाक् पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद्                  | लिया। अब भी आपको प्रसन्न करनेयोग्य मुझमें कोई                                                            |
| दृष्ट्याऽऽर्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् ॥ १५ | गुण नहीं है; बस, आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्तावसे<br>मुझपर प्रसन्न हों॥ १५॥                               |
| मैत्रेय उवाच                                      | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—आशुतोष शंकरसे इस                                                                  |
| क्षमाप्यैवं स मीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः।   | प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षने ब्रह्माजीके कहनेपर उपाध्याय, ऋत्विज् आदिकी सहायतासे                 |
| कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायर्त्विगादिभि:॥ १६       | यज्ञकार्य आरम्भ किया॥१६॥ तब ब्राह्मणोंने यज्ञ<br>सम्पन्न करनेके उद्देश्यसे रुद्रगण-सम्बन्धी भूत-         |
| वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः।      | पिशाचोंके संसर्गजनित दोषकी शान्तिके लिये तीन                                                             |
| पुरोडाशं निरवपन् वीरसंसर्गशुद्धये॥ १७             | पात्रोंमें विष्णुभगवान्के लिये तैयार किये हुए पुरोडाश<br>नामक चरुका हवन किया॥१७॥ विदुरजी! उस             |
| अध्वर्युणाऽऽत्तहविषा यजमानो विशाम्पते।            | हिवको हाथमें लेकर खड़े हुए अध्वर्युके साथ यजमान<br>दक्षने ज्यों ही विशुद्ध चित्तसे श्रीहरिका ध्यान किया, |
| धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः॥ १८      | त्यों ही सहसा भगवान् वहाँ प्रकट हो गये॥१८॥                                                               |

| ४३६ श्रीमद्भ                                      | हागवत [ अ० ७                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश।         | 'बृहत्' एवं 'रथन्तर' नामक साम–स्तोत्र जिनके पंख<br>हैं, उन गरुडजीके द्वारा समीप लाये हुए भगवान्ने                                                       |
| मुष्णंस्तेज उपानीतस्तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिना॥ १९ | ह, उन गरुडजाक द्वारा समाप लाय हुए मगवान्न<br>दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई अपनी अंगकान्तिसे<br>सब देवताओंका तेज हर लिया—उनके सामने सबकी               |
| श्यामो हिरण्यरशनोऽर्ककिरीटजुष्टो                  | कान्ति फीकी पड़ गयी॥ १९॥ उनका श्याम वर्ण था,                                                                                                            |
| नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः ।                    | कमरमें सुवर्णकी करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे।<br>सिरपर सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुट था, मुखकमल                                                        |
| कम्ब्बब्जचक्रशरचापगदासिचर्म-                      | भौंरोंके समान नीली अलकावली और कान्तिमय                                                                                                                  |
| व्यग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः॥ २०             | कुण्डलोंसे शोभायमान था, उनके सुवर्णमय आभूषणोंसे<br>विभूषित आठ भुजाएँ थीं, जो भक्तोंकी रक्षाके लिये<br>सदा उद्यत रहती हैं। आठों भुजाओंमें वे शंख, पद्म,  |
| वक्षस्यधिश्रितवधूर्वनमाल्युदार-                   | चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिये हुए                                                                                                              |
| हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम् ।                    | थे तथा इन सब आयुधोंके कारण वे फूले हुए कनेरके                                                                                                           |
| पार्श्वभ्रमद्व्यजनचामरराजहंसः                     | वृक्षके समान जान पड़ते थे॥२०॥ प्रभुके हृदयमें<br>श्रीवत्सका चिह्न था और सुन्दर वनमाला सुशोभित                                                           |
| श्वेतातपत्रशशिनोपरि रज्यमानः॥ २१                  | थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्षसे सारे<br>संसारको आनन्दमग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों                                                             |
| तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः।                  | ओर राजहंसके समान सफेद पंखे और चँवर डुला रहे<br>थे। भगवान्के मस्तकपर चन्द्रमाके समान शुभ्र छत्र                                                          |
| प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्र्यक्षनायकाः॥ २२ | शोभा दे रहा था॥२१॥<br>भगवान् पधारे हैं—यह देखकर इन्द्र, ब्रह्मा<br>और महादेवजी आदि देवेश्वरोंसहित समस्त देवता,                                          |
| तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्नाः ससाध्वसाः।            | गन्धर्व और ऋषि आदिने सहसा खड़े होकर उन्हें                                                                                                              |
| मूर्घ्ना धृतांजलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्॥ २३        | प्रणाम किया॥ २२॥ उनके तेजसे सबकी कान्ति<br>फीकी पड़ गयी, जिह्वा लड़खड़ाने लगी, वे सब-के-                                                                |
| अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महि त्वात्मभुवादयः।        | सब सकपका गये और मस्तकपर अंजलि बाँधकर<br>भगवान्के सामने खड़े हो गये॥ २३॥ यद्यपि भगवान्की                                                                 |
| यथामित गृणन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्॥ २४         | महिमातक ब्रह्मा आदिकी मित भी नहीं पहुँच पाती,<br>तो भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये दिव्यरूपमें प्रकट<br>हुए श्रीहरिकी वे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति |
| दक्षो गृहीतार्हणसादनोत्तमं                        | करने लगे॥ २४॥ सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम                                                                                                          |
| यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुम्।                 | पात्रमें पूजाकी सामग्री ले नन्द-सुनन्दादि पार्षदोंसे<br>घिरे हुए, प्रजापतियोंके परमगुरु भगवान् यज्ञेश्वरके                                              |
| सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा                     | पास गये और अति आनन्दित हो विनीतभावसे हाथ                                                                                                                |
| गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृतांजलिः॥ २५                | जोड़कर प्रार्थना करते प्रभुके शरणापन्न हुए॥ २५॥                                                                                                         |

४३८ श्रीमद्भागवत [अ० ७ ब्रह्मोवाच ब्रह्माजीने कहा — प्रभो ! पृथक्-पृथक् पदार्थोंको जाननेवाली इन्द्रियोंके द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ-वह आपका स्वरूप नहीं है; क्योंकि आप ज्ञान भेदग्रहै: पुरुषो यावदीक्षेत्। शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंके अधिष्ठान ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो हैं-ये सब आपमें अध्यस्त हैं। अतएव आप इस मायामय प्रपंचसे सर्वथा अलग हैं॥३१॥ मायामयाद् व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्॥ ३१ इन्द्रने कहा — अच्युत! आपका यह जगतुको इन्द्र उवाच प्रकाशित करनेवाला रूप देवद्रोहियोंका संहार करनेवाली इदमप्यच्युत विश्वभावनं आठ भुजाओंसे सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही वपुरानन्दकरं मनोदृशाम्। नाना प्रकारके आयुध धारण किये रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रोंको परम आनन्द देनेवाला है॥ ३२॥ सुरविद्विट्क्षपणैरुदायुधै-याज्ञिकोंकी पत्नियोंने कहा—भगवन्! र्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः 1132 ब्रह्माजीने आपके पूजनके लिये ही इस यज्ञकी रचना पत्न्य ऊचुः की थी; परन्तु दक्षपर कृपित होनेके कारण इसे यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो भगवान् पशुपतिने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञमूर्ते! श्मशानभृमिके समान उत्सवहीन हुए हमारे उस विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात्। यज्ञको आप नील कमलकी-सी कान्तिवाले अपने तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं नेत्रोंसे निहारकर पवित्र कीजिये॥ ३३॥ यज्ञात्मन्नलिनरुचा दूशा पुनीहि॥ ३३ ऋषियोंने कहा—भगवन्! आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है; क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे ऋषय ऊचुः निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभवकी भूखसे जिन अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं लक्ष्मीजीकी उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवामें यदात्मनाऽऽचरिस हि कर्म नाज्यसे। लगी रहती हैं; तो भी आप उनका मान नहीं करते, विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं उनसे नि:स्पृह रहते हैं॥ ३४॥ सिद्धोंने कहा -- प्रभो! यह हमारा मनरूप न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान्॥३४ हाथी नाना प्रकारके क्लेशरूप दावानलसे दग्ध एवं सिद्धा ऊचु: अत्यन्त तृषित होकर आपको कथारूप विशुद्ध अमृतमयी अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां सरितामें घुसकर गोता लगाये बैठा है। वहाँ ब्रह्मानन्दमें लीन-सा हो जानेके कारण उसे न तो संसाररूप मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः। दावानलका ही स्मरण है और न वह उस नदीसे बाहर तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं ही निकलता है॥ ३५॥ न निष्क्रामित ब्रह्मसम्पन्नवन्नः॥३५ यजमानपत्नीने कहा — सर्वसमर्थ परमेश्वर! आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यजमान्युवाच आप मुझपर प्रसन्न होइये। लक्ष्मीपते! अपनी प्रिया स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः लक्ष्मीजीके सहित आप हमारी रक्षा कीजिये। यज्ञेश्वर! श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि नः। जिस प्रकार सिरके बिना मनुष्यका धड़ अच्छा नहीं त्वामृतेऽधीश नाङ्गैर्मखः शोभते लगता, उसी प्रकार अन्य अंगोंसे पूर्ण होनेपर भी शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः॥ ३६ आपके बिना यज्ञकी शोभा नहीं होती॥३६॥

श्रीमद्भागवत ४४० [अ० ७ देवा ऊचुः देवताओंने कहा—देव! आप आदिपुरुष हैं। पूर्वकल्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस प्रपंचको पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं उदरमें लीनकर आपने ही प्रलयकालीन जलके भीतर त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयने। शेषनागकी उत्तम शय्यापर शयन किया था। आपके पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशिताध्यात्मपदविः आध्यात्मिक स्वरूपका जनलोकादिवासी सिद्धगण भी स एवाद्याक्ष्णोर्यः पथि चरसि भृत्यानवसि नः ॥ ४२ अपने हृदयमें चिन्तन करते हैं। अहो! वही आप आज हमारे नेत्रोंके विषय होकर अपने भक्तोंकी रक्षा कर रहे हैं॥ ४२॥ गन्धर्वा ऊचु: गन्धर्वींने कहा—देव! मरीचि आदि ऋषि अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते और ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः। अंशके भी अंश हैं। महत्तम! यह सम्पूर्ण विश्व आपके खेलकी सामग्री है। नाथ! ऐसे आपको हम क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् सर्वदा प्रणाम करते हैं॥ ४३॥ तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम॥४३ विद्याधरोंने कहा—प्रभो! परम पुरुषार्थकी प्राप्तिके साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भी जीव आपकी मायासे मोहित होकर इसमें मैं-मेरेपनका विद्याधरा ऊचु: अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् आत्मीयोंसे तिरस्कृत होनेपर भी असत् विषयोंकी ही कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वै:। लालसा करता रहता है। किन्तु ऐसी अवस्थामें भी जो क्षिप्तोऽप्यसिद्वषयलालस आत्ममोहं आपके कथामृतका सेवन करता है, वह इस अन्त:करणके मोहको सर्वथा त्याग देता है॥ ४४॥ युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्व्युदस्येत्॥ ४४ ब्राह्मणोंने कहा—भगवन्! आप ही यज्ञ हैं, आप ही हिव हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही ब्राह्मणा ऊचुः मन्त्र हैं; आप ही समिधा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं आप ही सदस्य, ऋत्विज्, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और त्वं हि मन्त्रः समिद्दर्भपात्राणि च। पश् हैं॥ ४५॥ त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता वेदमूर्ते! यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः॥ ४५ हैं। पूर्वकालमें आप ही अति विशाल वराहरूप धारणकर रसातलमें डूबी हुई पृथ्वीको लीलासे ही अपनी दाढोंपर उठाकर इस प्रकार निकाल लाये थे, त्वं पुरा गां रसाया महासूकरो जैसे कोई गजराज कमलिनीको उठा लाये। उस समय दंष्ट्या पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा। आप धीरे-धीरे गरज रहे थे और योगिगण आपका स्तूयमानो नदँल्लीलया योगिभि-यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते र्व्युज्जहर्थ त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः॥४६ जाते थे॥ ४६॥

**धुनोत्यघं कौरव भक्तिभावतः॥६१** नाश कर देता है॥६१॥

४. प्रा० पा०—नित्यमाक०।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसंधानं नाम सप्तमोऽध्याय:॥७॥

१. प्रा० पा०—वान् भगवतोऽयजत्। २. प्रा० पा०—णो ह्यव०। ३. प्रा० पा०—एवं भग०।

श्रीमद्भागवत

[अ० ७

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - भगवान्के इस प्रकार

आज्ञा देनेपर प्रजापितयोंके नायक दक्षने उनका

त्रिकपाल-यज्ञके द्वारा पूजन करके फिर अंगभृत और

प्रधान दोनों प्रकारके यज्ञोंसे अन्य सब देवताओंका

श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पापराशिका

४४२

मैत्रेय उवाच

अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतोऽयजत्॥ ५५

एवं भगवताऽऽदिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम्।

संग्रहेण मयाऽऽख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ। त्रिःश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्।। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरूद्वह। स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरंशांशजन्मनः॥

सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः॥

एकदा सुरुचे: पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन्।

उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्वं राजाभ्यनन्दत॥

है; अतएव इसका वर्णन तीन बार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मिलनता दूर कर देता है॥५॥ कुरुनन्दन! अब मैं श्रीहरिके अंश (ब्रह्माजी)-के अंशसे उत्पन्न हुए पवित्रकीर्ति महाराज स्वायम्भुव मनुके पुत्रोंके वंशका वर्णन करता हँ॥६॥ महारानी शतरूपा और उनके पति स्वायम्भुव मनुसे प्रियव्रत और उत्तानपाद—ये दो पुत्र हुए। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ॥ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः।

नहीं किया॥९॥

भगवान् वासुदेवकी कलासे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनों संसारकी रक्षामें तत्पर रहते थे॥ ७॥ उत्तानपादके सुनीति और सुरुचि नामकी दो पत्नियाँ थीं। उनमें सुरुचि राजाको अधिक प्रिय थी; सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी॥८॥ एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको गोदमें बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुवने भी गोदमें बैठना चाहा, परन्तु राजाने उसका स्वागत

अधर्मका त्याग कराकर पुण्य-सम्पादनमें हेतु बनता

श्रीमद्भागवत [ अo ८ 888 तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्यास्तनयं ध्वम्। उस समय घमण्डसे भरी हुई सुरुचिने अपनी सौतके पुत्र ध्रुवको महाराजकी गोदमें आनेका यत्न सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः सेर्घ्यमाहातिगर्विता ॥ १० करते देख उनके सामने ही उससे डाहभरे शब्दोंमें न वत्स नृपतेर्धिष्णयं भवानारोढ्मर्हति। कहा॥ १०॥ 'बच्चे! तू राजसिंहासनपर बैठनेका न गृहीतो मया यत्त्वं कृक्षाविप नृपात्मजः॥ ११ अधिकारी नहीं है। तू भी राजाका ही बेटा है, इससे क्या हुआ; तुझको मैंने तो अपनी कोखमें नहीं धारण बालोऽसि बत नात्मानमन्यस्त्रीगर्भसम्भृतम्। किया॥ ११॥ तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः॥ १२ तूने किसी दूसरी स्त्रीके गर्भसे जन्म लिया है; तभी तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे। तो ऐसे दुर्लभ विषयकी इच्छा कर रहा है॥ १२॥ यदि गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छिस नृपासनम् ॥ १३ तुझे राजसिंहासनकी इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्रीनारायणकी आराधना कर और उनकी कृपासे मैत्रेय उवाच मेरे गर्भमें आकर जन्म ले'॥१३॥ मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्धः श्रीमैत्रेयजी कहते हैं — विदुरजी! जिस प्रकार श्वसन् रुषा दण्डहतो यथाहि:। डंडेकी चोट खाकर साँप फुँफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँके कठोर वचनोंसे हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं घायल होकर ध्रुव क्रोधके मारे लंबी-लंबी साँस लेने जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्॥१४ लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुँहसे तं नि:श्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिताको छोड़कर ध्रुव सुनीतिरुत्संग उदूह्य बालम्। रोता हुआ अपनी माताके पास आया॥ १४॥ उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक-सिसककर निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं रो रहा था। सुनीतिने बेटेको गोदमें उठा लिया और सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या॥१५ जब महलके दूसरे लोगोंसे अपनी सौत सुरुचिकी सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक-कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दु:ख हुआ॥ १५॥ उसका धीरज टूट गया। वह दावानलसे दावाग्निना दावलतेव बाला। जली हुई बेलके समान शोकसे सन्तप्त होकर मुरझा वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोज-गयी तथा विलाप करने लगी। सौतकी बातें याद श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह॥ १६ आनेसे उसके कमल-सरीखे नेत्रोंमें आँसू भर आये॥ १६॥ श्वसन्ती वृजिनस्य पार-उस बेचारीको अपने दु:खपारावारका कहीं अन्त ही नहीं दिखायी देता था। उसने गहरी साँस लेकर मपश्यती बालकमाह बाला। ध्रुवसे कहा, 'बेटा! तू दूसरोंके लिये किसी प्रकारके मामंगलं तात परेषु मंस्था अमंगलकी कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरोंको भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत्॥१७ दु:ख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है॥१७॥ सुरुचिने जो कुछ कहा है, ठीक ही है; सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे क्योंकि महाराजको मुझे 'पत्नी' तो क्या, 'दासी' यद् दुर्भगाया उदरे गृहीत:। स्वीकार करनेमें भी लज्जा आती है। तूने मुझ स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां मन्दभागिनीके गर्भसे ही जन्म लिया है और मेरे भार्येति वा वोढ्मिडस्पतिर्माम्॥१८ ही दुधसे तू पला है॥१८॥

४४६ श्रीमद्भागवत 'अहो! क्षत्रियोंका कैसा अद्भुत तेज है, वे अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगममुष्यताम्। थोड़ा-सा भी मान-भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्भचः॥ २६ तो यह नन्हा-सा बच्चा है; तो भी इसके हृदयमें सौतेली माताके कटु वचन घर कर गये हैं। २६॥ नारद उवाच तत्पश्चात् नारदजीने ध्रुवसे कहा—बेटा! नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक। अभी तो तू बच्चा है, खेल-कूदमें ही मस्त रहता है; हम नहीं समझते कि इस उम्रमें किसी बातसे तेरा लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु॥ २७ सम्मान या अपमान हो सकता है॥ २७॥ यदि तुझे मानापमानका विचार ही हो, तो बेटा! असलमें विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसंतोषहेतवः। मनुष्यके असन्तोषका कारण मोहके सिवा और कुछ पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः॥ २८ नहीं है। संसारमें मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान-अपमान या सुख-दु:ख आदिको प्राप्त होता है॥ २८॥ तात! भगवानुकी गति बडी विचित्र है! इसलिये परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषः। उसपर विचार करके बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि दैवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः॥ २९ दैववश उसे जैसी भी परिस्थितिका सामना करना पडे, उसीमें सन्तुष्ट रहे॥ २९॥ अब, माताके उपदेशसे तू योगसाधनद्वारा जिन भगवानुकी कृपा प्राप्त करने अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि। चला है—मेरे विचारसे साधारण पुरुषोंके लिये उन्हें यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम॥ ३० प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है॥ ३०॥ योगीलोग अनेकों जन्मोंतक अनासक्त रहकर समाधियोगके द्वारा मुनयः पदवीं यस्य निःसंगेनोरुजन्मभिः। बड़ी-बड़ी कठोर साधनाएँ करते रहते हैं, परन्तु न विद्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना॥ ३१ भगवानुके मार्गका पता नहीं पाते॥ ३१॥ इसलिये त् यह व्यर्थका हठ छोड़ दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमार्थ-साधनका समय आवे, तब उसके अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः। लिये प्रयत्न कर लेना॥ ३२॥ विधाताके विधानके यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते॥ ३२ अनुसार सुख-दु:ख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसीमें चित्तको सन्तुष्ट रखना चाहिये। यों करनेवाला पुरुष मोहमय संसारसे पार हो जाता है॥ ३३॥ मनुष्यको यस्य यद् दैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः। चाहिये कि अपनेसे अधिक गुणवान्को देखकर आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमृच्छति॥ ३३ प्रसन्न हो; जो कम गुणवाला हो, उसपर दया करे और जो अपने समान गुणवाला हो, उससे मित्रताका गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्। भाव रखे। यों करनेसे उसे दु:ख कभी नहीं दबा सकते॥ ३४॥ मैत्रीं समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते॥ ३४ धुवने कहा — भगवन्! सुख-दु:खसे जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगोंके लिये आपने ध्रुव उवाच कृपा करके शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाय सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्। बतलाया। परन्तु मुझ-जैसे अज्ञानियोंकी दृष्टि यहाँतक दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः॥ ३५ नहीं पहँच पाती॥ ३५॥

चतुर्थ स्कन्ध अ० ८] ४४७ अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्रं घोरम्पेयुषः। इसके सिवा, मुझे घोर क्षत्रियस्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझमें विनयका प्राय: अभाव है; सुरुचिने स्रुच्या दुर्वचोबाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि॥ ३६ अपने कटुवचनरूपी बाणोंसे मेरे हृदयको विदीर्ण कर डाला है; इसलिये उसमें आपका यह उपदेश नहीं पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधु वर्त्म मे। ठहर पाता॥ ३६॥ ब्रह्मन्! मैं उस पदपर अधिकार बुह्यस्मित्पतृभिर्ब्रह्मन्नन्यैरप्यनिधष्ठितम् ॥ ३७ करना चाहता हूँ, जो त्रिलोकीमें सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसपर मेरे बाप-दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः। हो सके हैं। आप मुझे उसीकी प्राप्तिका कोई अच्छा-वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत्॥ ३८ सा मार्ग बतलाइये॥ ३७॥ आप भगवान् ब्रह्माजीके पुत्र हैं और संसारके कल्याणके लिये ही वीणा बजाते सूर्यकी भाँति त्रिलोकीमें विचरा करते हैं॥ ३८॥ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - ध्रुवकी बात सुनकर इत्युदाहृतमाकण्यं भगवान्नारदास्तदा। भगवान् नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और उसपर कृपा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया।। ३९ करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे॥ ३९॥ श्रीनारदजीने कहा — बेटा! तेरी माता सुनीतिने नारद उवाच तुझे जो कुछ बताया है, वही तेरे लिये परम जनन्याभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्य ते। कल्याणका मार्ग है। भगवान् वासुदेव ही वह उपाय भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना॥ ४० हैं, इसलिये तू चित्त लगाकर उन्हींका भजन कर॥४०॥ जिस पुरुषको अपने लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थकी अभिलाषा हो, उसके लिये धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मन:। उनकी प्राप्तिका उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोंका एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्॥४१ सेवन ही है॥ ४१॥ बेटा! तेरा कल्याण होगा, अब तू श्रीयमुनाजीके तटवर्ती परम पवित्र मधुवनको जा। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि। वहाँ श्रीहरिका नित्य-निवास है॥ ४२॥ वहाँ श्रीकालिन्दीके पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरे:॥ ४२ निर्मल जलमें तीनों समय स्नान करके नित्यकर्मसे निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिरभावसे बैठना॥ ४३॥ फिर रेचक, पूरक और कुम्भक—तीन स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे। प्रकारके प्राणायामसे धीरे-धीरे प्राण, मन और इन्द्रियके कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥ ४३ दोषोंको दूरकर धैर्ययुक्त मनसे परमगुरु श्रीभगवान्का इस प्रकार ध्यान करना॥४४॥ प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम्। भगवान्के नेत्र और मुख निरन्तर प्रसन्न रहते हैं; शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम् ॥ ४४ उन्हें देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्तको वर देनेके लिये उद्यत हैं। उनकी नासिका, प्रसादाभिमुखं शश्वत्प्रसन्नवदनेक्षणम्। भौंहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं; वे सभी सुनासं सुभुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम्॥ ४५ देवताओंमें परम सुन्दर हैं॥ ४५॥

| शस्ताङ्कुरांशुकेश्चाचेंतुलस्या प्रियया प्रभुम्॥ ५५ त्लब्बा द्रव्यमयीमर्चा क्षित्यप्व्वादिषु वार्चयेत्। आभृतात्मा मृनिः शानो यतवाङ्मितवन्यभुक्॥ ५६ स्वेच्छावतारचिरतैरचिन्त्यिनजमायया । करिष्यत्युत्तमश्लोकस्तद्ध्यायेद्धृदयंगमम्॥ ५७ परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः। ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमृतये॥ ५८ एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्। परिचर्यमाणो भगवान् भिक्तमत्परिचर्यया॥ ५९ पंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः। श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धमिदिषु देहिनाम्॥ ६० विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भिक्तयोगेन भूयसा। तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये॥ ६१ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। ययौ मधुवनं पुण्यं हेरेश्चरणचिंत्तम्॥ ६२ स्वाप्त्रव्याने सहारा अपाने वेत्रसम्प्रविद्या हित्रसम्वन्ध भोगोसे वैराग्य उपचारेंस प्रमानक्त अविच्छन्त परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनन्त उन्होंने आत्रमसं आत्रमसं आत्रमसं अत्रमप विचन्त परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनन्त उन्होंने भावान्के चरणचिहाँसे अकित परम पविमुत्त यात्र तिस्मन्त्रविष्टोऽन्तःपुरं मृनिः। अर्हिताहंणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥ ६३ स्वाप्त्रवाने कहा—राजन्। तुम्हारा मुन्तरा मुन्तरा भाने तिस्मन्त्रविष्टोऽन्तःपुरं मृनिः। अर्हिताहंणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥ ६३ स्वाप्ति प्रमित अत्रम अस्तिप्त्रचेत प्रमा स्वाप्ति कहा—राजन्। तुम्हारा मुन्वरार विभावनको अवले वान्या स्वाप्ति स् | अ० ८ ] चतुर्थ                                   | स्कन्ध ४४९                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लख्बा द्रव्यमयोमजो क्षित्वम्बादिषु वाचेयंत्। आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक्॥ ५६ स्वेच्छावतारचिरतैरचिन्त्यनिजमायया । करिष्यत्युन्तमश्लोकस्तद्ध्यायेद्धृद्यंगमम्॥ ५७ परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः। ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूर्तये॥ ५८ एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्। परिचर्यमाणो भगवान् भिक्तमत्परिचर्यया॥ ५९ प्यं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्। परिचर्यमाणो भगवान् भिक्तमत्परिचर्यया॥ ५९ पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः। श्रेयो दिशत्यिभमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्॥ ६० विरक्तरचेन्द्रियरतौ भिक्तयोगेन भूयसा। तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये॥ ६१ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। द्राप्तिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। व्ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचित्रम्॥ ६२ तपोवनं गते तिस्मन्त्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥ ६३ व्याः स्थान्ति कहा—राजन्! तुम्हारा मुनिः। अर्वात्वाद्येन कहा—राजन्! तुम्हारा मुनिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ç.                                              | प्रभुका पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली<br>मूल और फलादि, पूजामें विहित दूर्वादि अंकुर,<br>वनमें ही प्राप्त होनेवाले वल्कल वस्त्र और उनकी                                                        |
| करिष्यत्युक्तमश्लोकस्तद्ध्यायेद्धृदयंगमम्॥५७  परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः। ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्च्यान्मत्रमूर्तये॥५८  एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्। परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया॥५९  पृंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः। श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धमादिषु देहिनाम्॥६०  विरक्तश्चेन्द्रयरतौ भक्तियोगेन भूयसा। तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये॥६१  इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्॥६२  तपोवनं गते तिसमन्प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥६३  ह्मके सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिवंचनीः मायाके द्वारा अपनी ही इच्छासे अवतार लेव जो–जो मनोहर चरित्र करनेवाले हैं, उनका मन ही—मन चिन्तन करता रहे॥५७॥ प्रभुकी पूजा लिये जिन–जिन उपचारोंका विधान किया गया उन्हें मन्त्रमूर्ति श्रीहरिको द्वाराक्षर मन्त्रके द्वारा अर्थण करे॥५८॥ इस सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिवंचनीः मायाके द्वारा अपनी ही इच्छासे अवतार लेव जो–जो मनोहर चरित्र करनेवाले हैं, उनका मन ही—मन चिन्तन करता रहे॥५७॥ प्रभुकी पूजा करे ॥दिशा इस प्रकार जानेवा ना साम्त्रके द्वारा अर्थण करे॥५८॥ इस सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिवंचनीः ने लिन पर्च विर्म करने वार है।५७॥ प्रभुकी पूजा मनोहर चरित्र करनेवाले हैं, उनका मन ही—मन चिन्तन करता रहे॥५७॥ प्रभुकी पूजा करे॥६८॥ इस प्रकार जर हद्यस्थित हरिका मन, वार अर्थण करे॥५८॥ इस प्रकार जर हद्यस्थित हरिका मन, वार अर्थण करे॥५८॥ इस प्रकार जर हद्यस्थित हरिका मन, वार अर्थण करे॥५८॥ इस प्रकार जर हद्यस्थित हरिका प्रमुक अर्थण करे॥५८॥ इस प्रकार जर हाय स्था है। उन्हें अर्थण करे ॥६८॥ इस सकरी कर नेत्र करनेवाले हैं, उनका मन हि—मन चिन्तन करता रहे॥ प्रभुकी पूजा है जेवर स्था करे ॥५८॥ इस प्रकार जरनेवाले हैं, उनका मन हिल्य करित करनेवाले हैं, उनका मन हिल्य कर्वार प्रभुकी पूजा है च्या स्था है विद्यस्थ भागेमें वैराय्य हो यया हो तो व मोक्षप्रकि अरवन्त भिक्यस्थ भागेमें वैराय्य हो यया हो तो व मोक्षप्रकि अरवन भिक्यस्थ भागेमें वैराय्य हो यया हो तो व मोक्षप्रकि अरवन भावनके अरवन भावनके अरवन भावनके ॥६२॥ धूकनेवि भावनके विद्यस्थ भागेमें वैराय्य हो यया हो तो व मोक्षप्रक्वि भावनके अरवन भावनके अरवन भावनके अरवन भावनके अरवन भावनके विद्यस्थ भावनके भावनके भावनके विद्यस्थ भावनके स्था स्था स्था स | •                                               | प्रेयसी तुलसीसे करना चाहिये॥५५॥ यदि शिला<br>आदिकी मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी<br>या जल आदिमें ही भगवान्की पूजा करे। सर्वदा<br>संयतचित्त, मननशील, शान्त और मौन रहे तथा                 |
| परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः। ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूर्तये॥५८ एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्। परिचर्यमाणो भगवान् भिक्तमत्परिचर्यया॥५९ पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः। श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धमांदिषु देहिनाम्॥६० विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भिक्तयोगेन भूयसा। तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये॥६१ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्॥६२ तपोवनं गते तिस्मन्प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अर्हिताईणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥६३ व्यार वर्वान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | जंगली फल-मूलादिका परिमित आहार करे॥ ५६॥<br>इसके सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीया<br>मायाके द्वारा अपनी ही इच्छासे अवतार लेकर                                                              |
| इस प्रकार जब हृदयस्थित हरिका मन, वार्यास्थर्माणो भगवान् भिक्तमत्परिचर्यया॥ ५९  पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः। श्रेयो दिशत्यिभमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्॥ ६०  विरक्तश्चेन्द्रियस्तौ भिक्तयोगेन भूयसा। तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये॥ ६१  इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्धितम्॥ ६२  तपोवनं गते तिस्मन्प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अहिंतार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥ ६३  नगर उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूर्तये॥५८ | ही-मन चिन्तन करता रहे॥५७॥ प्रभुकी पूजाके<br>लिये जिन-जिन उपचारोंका विधान किया गया है,<br>उन्हें मन्त्रमूर्ति श्रीहरिको द्वादशाक्षर मन्त्रके द्वारा ही                                             |
| केश्रेयो दिशत्यिभमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्॥६०  िवरक्तश्चेन्द्रियरतौ भिक्तयोगेन भूयसा। तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये॥६१  इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचिंचतम्॥६२  तपोवनं गते तिस्मन्प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥६३  व्या मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचिंवतम्॥६२  अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥६३  अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥६३  व्या स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | इस प्रकार जब हृदयस्थित हरिका मन, वाणी<br>और शरीरसे भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है, तब<br>वे निश्छलभावसे भलीभाँति भजन करनेवाले अपने                                                                 |
| तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये॥६१ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्॥६२ तपोवनं गते तिस्मन्प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥६३ व्या स्थानिक लिये अत्यन्त भिक्तपूर्वक अविच्छिनभाव भगवान्का भजन करे॥६१॥ श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुम धृवने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनन्त उन्होंने भगवान्के चरणचिह्नोंसे अंकित परम पवि मधुवनको यात्रा की॥६२॥ ध्रुवके तपोवनकी अं चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महल पहुँचे। राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे पूर्का॥६३॥ अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥६३ अर्शनारदजीने कहा—राजन्! तुम्हारा मुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                               | भक्तोंके भावको बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी<br>इच्छाके अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षरूप<br>कल्याण प्रदान करते हैं॥ ५९-६०॥ यदि उपासकको                                                         |
| ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्॥६२  सधुवनकी यात्रा की॥६२॥ ध्रुवके तपोवनकी अं चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महल पहुँचे। राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे पूर् की; तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजा पूछा॥६३॥  श्रीनारदजीने कहा—राजन्! तुम्हारा मुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | मोक्षप्राप्तिके लिये अत्यन्त भक्तिपूर्वक अविच्छिन्नभावसे                                                                                                                                          |
| तपोवनं गते तिस्मन्प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्॥ ६३ पहुँचे। राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे पूर् की; तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजा पूछा॥ ६३॥ श्रीनारदजीने कहा—राजन्! तुम्हारा मुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                               | ध्रुवने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनन्तर<br>उन्होंने भगवान्के चरणचिह्नोंसे अंकित परम पवित्र<br>मध्रुवनकी यात्रा की॥६२॥ ध्रुवके तपोवनकी ओर<br>चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महलमें |
| नार ज्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | पहुँचे। राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे पूजा<br>की; तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजासे                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता।      | श्रीनारदजीने कहा—राजन्! तुम्हारा मुख<br>सूखा हुआ है, तुम बड़ी देरसे किस सोच-विचारमें<br>पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काममेंसे किसीमें<br>कोई कमी तो नहीं आ गयी?॥६४॥                            |

श्रीमद्भागवत ४५० [ अ० ८ राजोवाच राजाने कहा — ब्रह्मन्! मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने पाँच वर्षके नन्हेसे बच्चेको सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेनाकरुणात्मना। उसकी माताके साथ घरसे निकाल दिया। मुनिवर! निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान्कविः॥ ६५ वह बड़ा ही बुद्धिमान् था॥६५॥ उसका कमल-सा मुख भूखसे कुम्हला गया होगा, वह थककर कहीं अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मास्मादन्त्यर्भकं वृकाः। रास्तेमें पड गया होगा। ब्रह्मन्! उस असहाय बच्चेको श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम् ॥ ६६ वनमें कहीं भेड़िये न खा जायँ॥६६॥ अहो! मैं अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय। कैसा स्त्रीका गुलाम हूँ! मेरी कुटिलता तो देखिये— वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें चढ़ना चाहता था, योऽङ्कं प्रेम्णाऽऽरुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः॥ ६७ किन्तु मुझ दुष्टने उसका तनिक भी आदर नहीं नारद उवाच किया॥ ६७॥ **श्रीनारदजीने कहा**—राजन्! तुम अपने बालककी मा मा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते। चिन्ता मत करो। उसके रक्षक भगवान् हैं। तुम्हें तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत्॥ ६८ उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यश सारे जगत्में सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः। फैल रहा है।। ६८।। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस कामको बड़े-बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे एष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयंस्तव॥६९ पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आयेगा। मैत्रेय उवाच उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा॥६९॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - देवर्षि नारदजीकी बात इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः। सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाटकी ओरसे उदासीन राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्॥ ७० होकर निरन्तर पुत्रकी ही चिन्तामें रहने लगे॥७०॥ इधर ध्रुवजीने मध्रुवनमें पहुँचकर यमुनाजीमें स्नान तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम्। किया और उस रात पवित्रतापूर्वक उपवास करके समाहितः पर्यचरदृष्यादेशेन पूरुषम्॥ ७१ श्रीनारदजीके उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परमपुरुष त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः। श्रीनारायणकी उपासना आरम्भ कर दी॥ ७१॥ उन्होंने तीन-तीन रात्रिके अन्तरसे शरीरनिर्वाहके लिये केवल आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येऽर्चयन्हरिम्॥ ७२ कैथ और बेरके फल खाकर श्रीहरिकी उपासना करते द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेऽर्भको दिने। हुए एक मास व्यतीत किया॥७२॥ दुसरे महीनेमें उन्होंने छ:-छ: दिनके पीछे सूखे घास और पत्ते तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम्।। ७३ खाकर भगवान्का भजन किया॥ ७३॥ तीसरा महीना तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि। नौ-नौ दिनपर केवल जल पीकर समाधियोगके द्वारा श्रीहरिकी आराधना करते हुए बिताया॥७४॥ चौथे अब्भक्ष उत्तमश्लोकमुपाधावत्समाधिना॥ ७४ महीनेमें उन्होंने श्वासको जीतकर बारह-बारह दिनके चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशेऽहनि। बाद केवल वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवान्की वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्देवमधारयत्।। ७५ आराधना की॥७५॥

## ध्रुवका वर पाकर घर लौटना श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी! भगवान्के

त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्त्रिविष्टपम्। सहस्त्रशीर्षापि ततो गरुत्मता

मैत्रेय उवाच

मधोर्वनं भृत्यदिदृक्षया गतः॥

स वै धिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्।

तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य

बहि:स्थितं तदवस्थं ददर्श॥ २ तद्दर्शनेनागतसाध्वसः क्षिता-ववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत्।

दुग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक-श्चम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् ॥ ३

स तं विवक्षन्तमतद्विदं हरि-ज्ञीत्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थित:। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले॥ ४ स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं

ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिममां प्रसुप्तां

मंजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना।

१. प्रा॰ पा॰—स्थिति:।

भक्तिभावोऽभ्यगृणादसत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवर्क्षितिः॥ ५

परिज्ञातपरात्मनिर्णय: ।

अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्

प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥

दिया॥४॥ ध्रुवजी भविष्यमें अविचल पद प्राप्त करनेवाले थे। इस समय शंखका स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और जीव तथा

ब्रह्मके स्वरूपका भी निश्चय हो गया। वे अत्यन्त भक्तिभावसे धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान् श्रीहरिकी स्तुति करने लगे॥५॥

ध्रवजीने कहा — प्रभो! आप सर्वशक्तिसम्पन्न

हैं; आप ही मेरे अन्त:करणमें प्रवेशकर अपने तेजसे मेरी इस सोयी हुई वाणीको सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एवं

प्राणोंको भी चेतनता देते हैं। मैं आप अन्तर्यामी भगवानुको प्रणाम करता हँ॥६॥

प्रभुके सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परन्तु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वान्तर्यामी हरि उनके मनकी बात जान गये; उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शंखको उनके गालसे छुआ

देखने लगे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी जायँगे, मुखसे चूम लेंगे और भुजाओंमें कस लेंगे॥३॥ वे हाथ जोड़े

किया। फिर वे इस प्रकार प्रेमभरी दृष्टिसे उनकी ओर

ही नेत्र खोले कि भगवानुके उसी रूपको बाहर अपने सामने खड़ा देखा॥ २॥ प्रभुका दर्शन पाकर बालक ध्रुवको बड़ा कुतूहल हुआ, वे प्रेममें अधीर हो गये। उन्होंने पृथ्वीपर दण्डके समान लोटकर उन्हें प्रणाम

सहसा विलीन हो गयी। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों

[ अ० ९

मूर्तिका अपने हृदयकमलमें ध्यान कर रहे थे, वह

गये। तदनन्तर विराट्स्वरूप भगवान् गरुड्पर चढ्कर

अपने भक्तको देखनेके लिये मधुवनमें आये॥१॥ उस

इस प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओंका भय जाता

रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले

समय ध्रवजी तीव्र योगाभ्याससे एकाग्र हुई बुद्धिके द्वारा भगवान्की बिजलीके समान देदीप्यमान जिस

| अ० ९]                                                                                                                                                                            | चतुर्थ स्कन्ध                                                                                                                                                | ४५३                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकस्त्वमेव भगविन्नदमात्मशक्त्या<br>मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् ।<br>सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु ।<br>नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥<br>त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं | गुणमयी मायाशक्तिसे इस<br>रचकर अन्तर्यामीरूपसे उर<br>फिर इसके इन्द्रियादि असत<br>देवताओंके रूपमें स्थित हो<br>ठीक वैसे ही जैसे तरह-तर<br>आग अपनी उपाधियोंके उ | ही हैं, परन्तु अपनी अनन्त<br>महदादि सम्पूर्ण प्रपंचको<br>समें प्रवेश कर जाते हैं और<br>ग् गुणोंमें उनके अधिष्ठातृ–<br>कर अनेकरूप भासते हैं—<br>हकी लकड़ियोंमें प्रकट हुई<br>सनुसार भिन्न–भिन्न रूपोंमें<br>टके आरम्भमें ब्रह्माजीने भी |
| सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः।                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | के दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे                                                                                                                                                                                                           |
| तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं                                                                                                                                                      | ही इस जगत्को सोकर उ                                                                                                                                          | ठे हुए पुरुषके समान देखा                                                                                                                                                                                                               |
| विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो ॥                                                                                                                                                | भी आश्रय लेते हैं, कोई                                                                                                                                       | कि चरणतलका मुक्त पुरुष<br>भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे<br>मो! इन शवतुल्य शरीरोंके                                                                                                                                                       |
| नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते                                                                                                                                                     | 31                                                                                                                                                           | स्य और विषयोंके संसर्गसे                                                                                                                                                                                                               |
| ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ।<br>अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य-<br>मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम्॥                                                                 | उत्पन्न सुख तो मनुष्योंके<br>है। जो लोग इस विषयसु<br>हैं और जो जन्म-मरणवे<br>कल्पतरुस्वरूप आपकी                                                              | ो नरकमें भी मिल सकता<br>खके लिये लालायित रहते<br>5 बन्धनसे छुड़ा देनेवाले<br>उपासना भगवत्–प्राप्तिके                                                                                                                                   |
| या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म-<br>ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्।<br>सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्                                                                 | अवश्य ही आपकी मायां<br>नाथ! आपके चरणकमल<br>आपके भक्तोंके पवित्र ची<br>आनन्द प्राप्त होता है, वह                                                              | से करते हैं, उनकी बुद्धि<br>के द्वारा ठगी गयी है॥९॥<br>गोंका ध्यान करनेसे और<br>रेत्र सुननेसे प्राणियोंको जो<br>निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी<br>जन्हें कालकी तलवार काटे                                                                 |
| किं त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्।। १<br>भिक्तं मुहुः प्रवहतां त्विय मे प्रसंगो<br>भूयादनन्त महताममलाशयानाम्।                                                                 | डालती है उन स्वर्गीय विष<br>तो वह सुख मिल ही कै<br>अनन्त परमात्मन्! मु                                                                                       | नानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको                                                                                                                                                                                                            |
| येनांजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | , ।जनका जायन जाया करून<br>में मैं आपके गुणों और                                                                                                                                                                                        |
| वनाजसाल्बणमुरुप्यसन मयाख्य<br>नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः॥ १                                                                                                                    | लीलाओंकी कथा-सुधाको<br>और सहज ही इस अने<br>भयंकर संसारसागरके उस                                                                                              | पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा<br>क प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण<br>पार पहुँच जाऊँगा॥११॥                                                                                                                                                         |
| ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मर्त्यं                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | चेत्त आपके चरणकमलकी                                                                                                                                                                                                                    |
| ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः।                                                                                                                                               | संग करते हैं—वे अपने इ                                                                                                                                       | उन महानुभावोंका जो लोग<br>स अत्यन्त प्रिय शरीर और                                                                                                                                                                                      |
| ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द-                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | , गृह और स्त्री आदिकी                                                                                                                                                                                                                  |
| सौगस्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसंगाः॥ १                                                                                                                                                | <b>१२</b>   सुधि भी नहीं करते॥१२                                                                                                                             | II                                                                                                                                                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत [ अ० ९ ४५४ अजन्मा परमेश्वर! मैं तो पश्, वृक्ष, पर्वत, तिर्यङ्गगद्विजसरीसृपदेवदैत्य-पक्षी, सरीसुप (सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु), देवता, दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्। और मनुष्य आदिसे परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों रूपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं कारणोंसे सम्पादित आपके इस सदसदात्मक स्थूल विश्वरूपको ही जानता हुँ; इससे परे जो आपका नातः परं परम वेद्मि न यत्र वादः॥ १३ परम स्वरूप है, जिसमें वाणीकी गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है॥ १३॥ भगवन्! कल्पका अन्त होनेपर योगनिद्रामें कल्पान्त<sup>१</sup> एतदखिलं जठरेण गृह्णन् स्थित जो परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के। उदरमें लीन करके शेषजीके साथ उन्हींकी गोदमें शयन करते हैं तथा जिनके नाभि-समुद्रसे प्रकट यन्नाभिसिन्धुरुहकांचनलोकपदा-हुए सर्वलोकमय सुवर्णवर्ण कमलसे परम तेजोमय गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै॥ १४ ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान् आप ही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हँ॥१४॥ प्रभो! आप अपनी अखण्ड चिन्मयी दृष्टिसे त्वं नित्यमुक्तपरिशृद्धविबुद्ध आत्मा बुद्धिकी सभी अवस्थाओंके साक्षी हैं तथा नित्यमुक्त शुद्धसत्त्वमय, सर्वज्ञ, परमात्मस्वरूप, निर्विकार, आदि-कृटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः। पुरुष, षडैश्वर्य-सम्पन्न एवं तीनों गुणोंके अधीश्वर यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या हैं। आप जीवसे सर्वथा भिन्न हैं तथा संसारकी स्थितिके लिये यज्ञाधिष्ठाता विष्णुरूपसे विराजमान द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से॥ १५ हैं॥ १५ ॥ आपसे ही विद्या-अविद्या आदि विरुद्ध गतियोंवाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत्के कारण, अखण्ड, यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति अनादि, अनन्त, आनन्दमय निर्विकार ब्रह्मस्वरूप हैं। विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्। मैं आपकी शरण हूँ॥ १६॥ भगवन्! आप परमानन्दमूर्ति हैं—जो लोग ऐसा समझकर निष्कामभावसे आपका तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य-निरन्तर भजन करते हैं, उनके लिये राज्यादि भोगोंकी मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये॥ १६ अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति ही भजनका सच्चा फल है। स्वामिन्! यद्यपि बात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे अपने तुरंतके जन्में हुए बछड़ेको सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म-द्ध पिलाती और व्याघ्रादिसे बचाती रहती है, उसी माशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः। प्रकार आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर विकल रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीवोंकी भी अप्येवमर्य<sup>२</sup> भगवान् परिपाति दीनान्। कामना पूर्ण करके उनकी संसार-भयसे रक्षा करते वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्॥ १७ रहते हैं॥ १७॥ १. प्रा० पा०-न्तरे तदखि०। २. प्रा० पा०-माद्य।

श्रीमद्भागवत [ अ० ९ ४५६ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - बालक ध्रुवसे इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदानकर भगवान् इत्यर्चितः स भगवानितदिश्यात्मनः पदम्। श्रीगरुडध्वज उसके देखते–देखते अपने लोकको चले बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्गरुडध्वजः॥ २६ गये॥ २६॥ प्रभुकी चरणसेवासे संकल्पित वस्तु प्राप्त हो सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्। जानेके कारण यद्यपि ध्रुवजीका संकल्प तो निवृत्त हो प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम्।। २७ गया, किन्तु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगरको लौट गये॥ २७॥ विदुरजीने पूछा — ब्रह्मन्! मायापति श्रीहरिका विदुर उवाच परमपद तो अत्यन्त दुर्लभ है और मिलता भी उनके सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरे-चरणकमलोंकी उपासनासे ही है। ध्रुवजी भी सारासारका र्मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितम् । पूर्ण विवेक रखते थे; फिर एक ही जन्ममें उस परमपदको पा लेनेपर भी उन्होंने अपनेको अकृतार्थ लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना क्यों समझा?॥२८॥ कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित्॥ २८ श्रीमैत्रेयजीने कहा — ध्रुवजीका हृदय अपनी सौतेली माताके वाग्बाणोंसे बिंध गया था तथा वर मैत्रेय उवाच मॉॅंगनेके समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था; इसीसे उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं माँगी। मातुः सपत्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन्। अब जब भगवद्दर्शनसे वह मनोमालिन्य दूर हो गया नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्॥ २९ तो उन्हें अपनी इस भूलके लिये पश्चात्ताप हुआ॥ २९॥ ध्रवजी मन-ही-मन कहने लगे—अहो! ध्रुव उवाच सनकादि ऊर्ध्वरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचारी) सिद्ध भी समाधिना नैकभवेन यत्पदं जिन्हें समाधिद्वारा अनेकों जन्मोंमें प्राप्त कर पाते हैं. उन भगवच्चरणोंकी छायाको मैंने छ: महीनेमें ही पा विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः। लिया, किन्तु चित्तमें दूसरी वासना रहनेके कारण मैं मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो-फिर उनसे दूर हो गया॥३०॥ श्छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः॥ ३० अहो! मुझ मन्दभाग्यकी मूर्खता तो देखो, मैंने संसार-पाशको काटनेवाले प्रभुके पादपद्योंमें पहुँचकर भी उनसे नाशवान् वस्तुकी ही याचना की!॥ ३१॥ अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत। देवताओंको स्वर्गभोगके पश्चात् फिर नीचे गिरना होता भवच्छिदः पादमूलं गत्वायाचे यदन्तवत्॥ ३१ है, इसलिये वे मेरी भगवत्प्राप्तिरूप उच्च स्थितिको सहन नहीं कर सके; अत: उन्होंने ही मेरी बुद्धिको मतिर्विद्षिता देवैः पतद्भिरसिष्णुभिः। नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्टने नारदजीकी यथार्थ यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः॥३२ बात भी स्वीकार नहीं की ॥ ३२ ॥

[ अ० ९ ४५८ श्रीमद्भागवत शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः। सुवर्णजिटत रथपर सवार होकर वे झटपट नगरके बाहर आये। उनके आगे-आगे वेदध्विन होती जाती निश्चक्राम पुरात्तूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः॥ ४० थी तथा शंख, दुन्दुभि एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे॥ ३९-४०॥ उनकी सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते। दोनों रानियाँ सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणोंसे बिभूषित हो राजकुमार उत्तमके साथ आरुह्य शिबिकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतुः॥ ४१ पालिकयोंपर चढकर चल रही थीं॥४१॥ ध्रुवजी तं दृष्ट्वोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्। उपवनके पास आ पहुँचे, उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथसे उतर पड़े। पुत्रको देखनेके लिये अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविह्नलः॥ ४२ वे बहुत दिनोंसे उत्कण्ठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो, लंबी-लंबी साँसें लेते हुए, परिरेभेऽङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्। ध्रुवको भुजाओंमें भर लिया। अब ये पहलेके ध्रुव नहीं थे, प्रभुके परमपुनीत पादपद्मोंका स्पर्श होनेसे इनके विष्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्शहताशेषाघबन्धनम्॥ ४३ समस्त पाप-बन्धन कट गये थे॥४२-४३॥ राजा अथाजिघ्रन्मुहुर्मूर्धि शीतैर्नयनवारिभि:। उत्तानपादकी एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गयी। उन्होंने बार-बार पुत्रका सिर सूँघा और आनन्द तथा स्त्रापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः॥ ४४ प्रेमके कारण निकलनेवाले ठंडे-ठंडे\* आँसुओंसे उन्हें नहला दिया॥४४॥ अभिवन्द्य पितुः पादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः। तदनन्तर सज्जनोंमें अग्रगण्य ध्रुवजीने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर, ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृत: सञ्जनाग्रणी: ॥ ४५ कुशल-प्रश्नादिसे सम्मानित हो दोनों माताओंको प्रणाम किया॥४५॥ छोटी माता सुरुचिने अपने सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्। चरणोंपर झुके हुए बालक ध्रुवको उठाकर हृदयसे लगा लिया और अश्रुगद्गद वाणीसे 'चिरंजीवी रहो' परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा॥ ४६ ऐसा आशीर्वाद दिया॥ ४६॥ जिस प्रकार जल स्वयं यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः। ही नीचेकी ओर बहने लगता है—उसी प्रकार मैत्री आदि गुणोंके कारण जिसपर श्रीभगवान प्रसन्न हो तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्॥ ४७ जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं॥ ४७॥ इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेमसे विह्वल होकर उत्तमश्च ध्रुवश्चोभावन्योन्यं प्रेमविह्वलौ। मिले। एक- दूसरेके अंगोंका स्पर्श पाकर उन दोनोंके ही शरीरमें रोमांच हो आया तथा नेत्रोंसे बार-बार अंगसंगादुत्पुलकावस्त्रीघं मुहुरूहतुः॥ ४८ आसुओंकी धारा बहने लगी॥४८॥ ध्रुवकी माता सुनीति अपने प्राणोंसे भी प्यारे पुत्रको गले लगाकर सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम्। सारा सन्ताप भूल गयी। उसके सुकुमार अंगोंके उपगुह्य जहावाधिं तदंगस्पर्शनिर्वृता॥ ४९ स्पर्शसे उसे बड़ा ही आनन्द प्राप्त हुआ॥४९॥ १. प्रा० पा०—शान्तै०। २. प्रा० पा०—वाद्य। ३. प्रा० पा०—चानुम०। \* आनन्द या प्रेमके कारण जो आँसू आते हैं वे ठंडे हुआ करते हैं और शोकके आँसू गरम होते हैं।

| अ० ९]                                                                                             | त्रतुर्थ स्कन्ध                                                                                                                      | ४५९                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| पयःस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजैः सिललैः शिवैः।<br>तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवो मुहुः॥ ५          | वीरवर विदुरजी! वीरमाता स्<br>नेत्रोंसे झरते हुए मंगलमय आनन<br>और उनसे बार-बार दूध बहने                                               | उ<br>दाश्रुओंसे भीग गये                                           |
| तां शशंसुर्जना राज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा।<br>प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रिक्षता मण्डलं भुवः॥ ५ | समय पुरवासी लोग उनकी प्रशं<br>लगे, 'महारानीजी! आपका लाल<br>हुआ था; सौभाग्यवश अब वह त                                                 | सा करते हुए कहने<br>बहुत दिनोंसे खोया<br>नौट आया, यह हम           |
| अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा।<br>यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिग्युः सुदुर्जयम्॥ ५     | सबका दुःख दूर करनेवाला है<br>भूमण्डलकी रक्षा करेगा ॥५१॥<br>शरणागतभयभंजन श्रीहरिकी उपा<br>निरन्तर ध्यान करनेवाले धीर पुरुष            | . आपने अवश्य ही<br>सना की है। उनका                                |
| लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः।<br>आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानोऽविशत्पुरम्॥ ५           | भाइ उत्तमक साहत हाथनापर चढ़ाक                                                                                                        | थे, उसी समय उन्हें<br>र महाराज उत्तानपादने                        |
| तत्र तत्रोपसंक्लृप्तैर्लसन्मकरतोरणैः।<br>सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः॥ ५             | बनाये गये थे तथा फल-फूलों                                                                                                            | कर रहे थे॥५३॥<br>कारके सुन्दर दरवाजे<br>के गुच्छोंके सहित         |
| चूतपल्लववासःस्त्रङ्मुक्तादामविलम्बिभिः।<br>उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भैः सदीपकैः॥५              | केलेके खम्भे और सुपारीके पौधे स<br>द्वार-द्वारपर दीपकके सहित जल<br>(५) थे—जो आमके पत्तों, वस्त्रों,<br>मोतीकी लड़ियोंसे सुसज्जित थे॥ | के कलश रखे हुए<br>पुष्पमालाओं तथा                                 |
| प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः।<br>सर्वतोऽलंकृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः॥५               | परकोटों, फाटकों और महलोंसे<br>उन सबको सुवर्णकी सामग्रियों<br>तथा उनके कँगूरे विमानोंके शिख<br>रहे थे॥ ५६॥ नगरके चौक, गलि             | प्ते सजाया गया था<br>व्ररोंके समान चमक                            |
| मृष्टचत्वररथ्याट्टमार्गं चन्दनचर्चितम्।<br>लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्बलिभिर्युतम्॥ ५          | सड़कोंको झाड़-बुहारकर उनपर                                                                                                           | चन्दनका छिड़काव<br>ब्रील, चावल, पुष्प,<br>हार-सामग्रियाँ सजी      |
| ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः।<br>सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बुदूर्वापुष्पफलानि च॥५          | समय जहाँ-तहाँ नगरकी शीलव<br>देखनेको एकत्र हो रही थीं। उन<br>अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन                                           | त्रती सुन्दरियाँ उन्हें<br>होंने वात्सल्यभावसे<br>1पर सफेद सरसों, |
| उपजहुः प्रयुंजाना वात्सल्यादाशिषः सतीः।<br>शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः॥ ५          | अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और<br>इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते<br>र <b>९</b> पिताके महलमें प्रवेश किया॥५                         | ने हुए ध्रुवजीने अपने                                             |

श्रीमद्भागवत ४६० ्ञि० १० महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियोंकी लड़ियोंसे सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजीके लाड्-प्यारका लालितो नितरां पित्रा न्यवसिद्दवि देववत्॥ ६० सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने लगे, जैसे स्वर्गमें देवतालोग रहते हैं॥६०॥ वहाँ दूधके पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः। फेनके समान सफेद और कोमल शय्याएँ, हाथी-दाँतके पलंग, सुनहरी कामदार परदे, बहुमूल्य आसन आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्करा: ॥ ६१ और बहुत-सा सोनेका सामान था॥६१॥ उसकी स्फटिक और महामरकतमणि (पन्ने)-की दीवारोंमें यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च। रत्नोंकी बनी हुई स्त्रीमूर्तियोंपर रखे हुए मणिमय मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः॥६२ दीपक जगमगा रहे थे॥६२॥ उस महलके चारों ओर अनेक जातिके दिव्य वृक्षोंसे सुशोभित उद्यान थे, उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमै:। जिनमें नर और मादा पिक्षयोंका कलरव तथा मतवाले भौंरोंका गुंजार होता रहता था॥६३॥ उन बगीचोंमें कूजद्विहंगमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः ।। ६३ वैदुर्यमणि (पुखराज)-की सीढ़ियोंसे सुशोभित बावलियाँ थीं-जिनमें लाल, नीले और सफेद रंगके कमल वाप्यो वैदुर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्धतीः। खिले रहते थे तथा हंस, कारण्डव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीडा करते रहते थे॥६४॥ हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राह्वसारसैः ॥ ६४ राजर्षि उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्भुत उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तम्। प्रभावकी बात देवर्षि नारदसे पहले ही सुन रखी थी; अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्॥ ६५ हुआ॥ ६५॥ फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्थाको वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम्। प्राप्त हो गये हैं, अमात्यवर्ग उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखते हैं तथा प्रजाका भी उनपर अनुराग है, उन्होंने अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम्॥६६ उन्हें निखिल भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया॥६६॥ और आप वृद्धावस्था आयी जानकर आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशाम्पति:। आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हुए संसारसे विरक्त वनं विरक्तः प्रातिष्ठद्विमृशन्नात्मनो गतिम् ॥ ६७ | होकर वनको चल दिये॥ ६७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्याय:॥९॥ अथ दशमोऽध्यायः उत्तमका मारा जाना, ध्रुवका यक्षोंके साथ युद्ध मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! ध्रुवने प्रजापति प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः। शिशुमारकी पुत्री भ्रमिके साथ विवाह किया, उससे उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ॥ उनके कल्प और वत्सर नामके दो पुत्र हुए॥१॥

| <b>এ০                                    </b> | चतुर्थ | स्कन्ध ४६१                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः।    |        | महाबली ध्रुवकी दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी।                                                        |
| पुत्रमुत्कलनामानं योषिद्रत्नमजीजनत्॥          | २      | उससे उनके उत्कल नामके एक पुत्र और एक<br>कन्यारत्नका जन्म हुआ॥२॥ उत्तमका अभी विवाह                     |
| उत्तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा।         |        | नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे                                                             |
| हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता॥       | ३      | हिमालय पर्वतपर एक बलवान् यक्षने मार डाला।<br>उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गयी॥३॥                 |
| ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः। |        | ध्रुवने जब भाईके मारे जानेका समाचार सुना तो                                                           |
| जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्॥       | ४      | वे क्रोध, शोक और उद्वेगसे भरकर एक विजयप्रद<br>रथपर सवार हो यक्षोंके देशमें जा पहुँचे॥४॥ उन्होंने      |
| गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम्।      |        | उत्तर दिशामें जाकर हिमालयकी घाटीमें यक्षोंसे भरी                                                      |
| ददर्श हिमवद्द्रोण्यां पुरीं गुह्यकसंकुलाम्॥   | ų      | हुई अलकापुरी देखी, उसमें अनेकों भूत-प्रेत-पिशाचादि<br>रुद्रानुचर रहते थे॥५॥ विदुरजी! वहाँ पहुँचकर     |
| दध्मौ शङ्खं बृहद्भाहुः खं दिशश्चानुनादयन्।    |        | महाबाहु ध्रुवने अपना शंख बजाया तथा सम्पूर्ण                                                           |
| येनोद्विग्नदृशः क्षत्तरुपदेव्योऽत्रसन्भृशम्॥  | É      | आकाश और दिशाओंको गुँजा दिया। उस शंखध्वनिसे<br>यक्ष-पत्नियाँ बहुत ही डर गयीं, उनकी आँखें भयसे          |
| ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेवमहाभटाः।             |        | कातर हो उठीं॥६॥                                                                                       |
| असहन्तस्तन्निनादमभिपेतुरुदायुधाः ॥            | ૭      | वीरवर विदुरजी! महाबलवान् यक्षवीरोंको वह<br>शंखनाद सहन न हुआ। इसलिये वे तरह-तरहके                      |
| स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः।              |        | अस्त्र-शस्त्र लेकर नगरके बाहर निकल आये और                                                             |
| एकैकं युगपत्सर्वानहन् बाणैस्त्रिभिस्त्रिभि:॥  | ۷      | ध्रुवपर टूट पड़े॥७॥ महारथी ध्रुव प्रचण्ड धनुर्धर थे।<br>उन्होंने एक ही साथ उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन |
| ते वै ललाटलग्नैस्तैरिषुभिः सर्व एव हि।        |        | बाण मारे॥ ८॥ उन सभीने जब अपने-अपने मस्तकोंमें                                                         |
| मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन् कर्म तस्य तत्॥     | 9      | तीन-तीन बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो<br>गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुवजीके इस         |
| तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः।       |        | अद्भुत पराक्रमकी प्रशंसा करने लगे॥ ९॥ फिर जैसे<br>सर्प किसीके पैरोंका आघात नहीं सहते, उसी प्रकार      |
| शरैरविध्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षव:॥     | १०     | ध्रुवके इस पराक्रमको न सहकर उन्होंने भी उनके                                                          |
| ततः परिघनिस्त्रिंशैः प्रासशूलपरश्वधैः।        |        | बाणोंके जवाबमें एक ही साथ उनसे दूने—छ:-छ:<br>बाण छोड़े॥१०॥ यक्षोंकी संख्या तेरह अयुत                  |
| शक्त्यृष्टिभर्भुशुण्डीभिश्चित्रवाजैः शरैरपि॥  | ११     | (१,३०,०००) थी। उन्होंने ध्रुवजीका बदला लेनेके                                                         |
| अभ्यवर्षन् प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम्।         |        | लिये अत्यन्त कुपित होकर रथ और सारथीके सहित<br>उनपर परिघ, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति,           |
| इच्छन्तस्तत्प्रतीकर्तुमयुतानि त्रयोदश॥        | १२     | ऋष्टि, भुशुण्डी तथा चित्र-विचित्र पंखदार बाणोंकी                                                      |
| औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा।        |        | वर्षा की ॥ ११-१२ ॥ इस भीषण शस्त्रवर्षासे ध्रुवजी<br>बिलकुल ढक गये। तब लोगोंको उनका दीखना वैसे         |
| न उपादृश्यतच्छन्न आसारेण यथा गिरि:॥           | १३     | ही बंद हो गया, जैसे भारी वर्षासे पर्वतका॥१३॥                                                          |

| ४६२ श्री                                         | मद्भागवत [ अ० १०                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हाहाकारस्तदैवासीत्सिद्धानां दिवि पश्यताम्।       | उस समय जो सिद्धगण आकाशमें स्थित होकर यह                                                                    |
| हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे॥ १       | र्ठ दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय-हाय करके कहने<br>लगे—'आज यक्षसेनारूप समुद्रमें डूबकर यह मानव-              |
| नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो मृधे।              | सूर्य अस्त हो गया'॥ १४॥ यक्षलोग अपनी विजयकी                                                                |
| उदितष्ठद्रथस्तस्य नीहारादिव भास्करः॥ १           | भ घोषणा करते हुए युद्धक्षेत्रमें सिंहकी तरह गरजने<br>लगे। इसी बीचमें ध्रुवजीका रथ एकाएक वैसे ही            |
| धनुर्विस्फूर्जयन्दिव्यं द्विषतां खेदमुद्वहन्।    | प्रकट हो गया, जैसे कुहरेमेंसे सूर्यभगवान् निकल                                                             |
| अस्त्रौघं व्यधमद्वाणैर्घनानीकमिवानिलः॥ १         | आते हैं॥१५॥<br>ध्रुवजीने अपने दिव्य धनुषकी टंकार करके                                                      |
| तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसाम्। | शत्रुओंके दिल दहला दिये और फिर प्रचण्ड बाणोंकी                                                             |
| कायानाविविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा॥ १५           | 9 वर्षा करके उनके अस्त्र-शस्त्रोंको इस प्रकार छिन्न-<br>भिन्न कर दिया, जैसे आँधी बादलोंको तितर-बितर        |
| भल्लैः संछिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः।      | कर देती है॥ १६॥ उनके धनुषसे छूटे हुए तीखे तीर                                                              |
| ऊरुभिर्हेमतालाभैर्दोभिर्वलयवलाुभिः ॥ १०          | यक्ष-राक्षसोंके कवचोंको भेदकर इस प्रकार उनके<br>शरीरोंमें घुस गये, जैसे इन्द्रके छोड़े हुए वज्र पर्वतोंमें |
| हारकेयूरमुकुटैरुष्णीषैश्च महाधनै:।               | प्रवेश कर गये थे॥ १७॥ विदुरजी! महाराज ध्रुवके                                                              |
| आस्तृतास्ता रणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः॥ १           | बाणोंसे कटे हुए यक्षोंके सुन्दर कुण्डलमण्डित मस्तकोंसे,                                                    |
| हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्                        | सुनहरी तालवृक्षके समान जाँघोंसे, वलयविभूषित<br>बाहुओंसे, हार, भुजबन्ध, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियोंसे        |
| रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकै:।                    | पटी हुई वह वीरोंके मनको लुभानेवाली समरभूमि                                                                 |
| प्रायो विवृक्णावयवा विदुद्रुवु-                  | बड़ी शोभा पा रही थी॥१८-१९॥<br>जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रियप्रवर                              |
| र्मृगेन्द्रविक्रीडितयूथपा इव॥ २०                 | o ध्रुवजीके बाणोंसे प्राय: अंग-अंग छिन्न-भिन्न हो                                                          |
| अपश्यमानः स तदाऽऽततायिनं                         | जानेके कारण युद्धक्रीडामें सिंहसे परास्त हुए गजराजके<br>समान मैदान छोड़कर भाग गये॥ २०॥                     |
| महामृधे कंचन मानवोत्तमः।                         | नरश्रेष्ठ ध्रुवजीने देखा कि उस विस्तृत रणभूमिमें                                                           |
| पुरीं दिदृक्षन्निप नाविशद् द्विषां               | अब एक भी शत्रु अस्त्र-शस्त्र लिये उनके सामने नहीं<br>है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखनेकी हुई; किन्तु        |
| न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः॥ २                  |                                                                                                            |
| इति बुवंश्चित्ररथः स्वसारिथं                     | चाहते हैं इस बातका मनुष्यको पता नहीं लग सकता'<br>सारिथसे इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथमें बैठे           |
| यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः।                    | रहे तथा शत्रुके नवीन आक्रमणकी आशंकासे सावधान                                                               |
| शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं                       | हो गये। इतनेमें ही उन्हें समुद्रकी गर्जनाके समान<br>आँधीका भीषण शब्द सुनायी दिया तथा दिशाओंमें             |
| नभस्वतो दिक्षु रजोऽन्वदृश्यत॥२                   | २ उठती हुई धूल भी दिखायी दी॥२१-२२॥                                                                         |

चतुर्थ स्कन्ध अ० ११] ४६३ क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वत:। एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघमालासे घिर गया। सब ओर भयंकर गड़गड़ाहटके साथ बिजली विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्नुना॥ २३ चमकने लगी॥ २३॥ निष्पाप विदुरजी! उन बादलोंसे ववृष् रुधिरौघासृक्पूयविण्मूत्रमेदसः। खुन, कफ, पीब, विष्ठा, मुत्र एवं चर्बीकी वर्षा होने लगी और ध्रुवजीके आगे आकाशसे बहुत-से धड़ निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतोऽनघ॥ २४ गिरने लगे॥ २४॥ फिर आकाशमें एक पर्वत दिखायी ततः खेऽदृश्यत गिरिर्निपेतुः सर्वतोदिशम्। दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदापरिघनिस्त्रिंशमुसलाः साश्मवर्षिणः॥ २५ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे॥ २५॥ अहयोऽशनिनिःश्वासा वमन्तोऽग्निं रुषाक्षिभिः। उन्होंने देखा कि बहुत-से सर्प वज्रकी तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रोंसे आगकी चिनगारियाँ उगलते अभ्यधावन् गजा मत्ताः सिंहव्याघ्राश्च यूथशः ॥ २६ आ रहे हैं; झुंड-के-झुंड मतवाले हाथी, सिंह और समुद्र ऊर्मिभिभीमः प्लावयन् सर्वतो भ्वम्। बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं॥ २६॥ प्रलयकालके समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगोंसे पृथ्वीको आससाद महाह्रादः कल्पान्त इव भीषणः॥ २७ सब ओरसे डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जनाके साथ एवंविधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम्। उनकी ओर बढ़ रहा है॥ २७॥ क्रूरस्वभाव असुरोंने ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्या माययासुरा: ॥ २८ अपनी आसुरी मायासे ऐसे ही बहुत-से कौतुक दिखलाये, जिनसे कायरोंके मन काँप सकते थे॥ २८॥ ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तां मायामतिदुस्तराम्। ध्रुवजीपर असुरोंने अपनी दुस्तर माया फैलायी है, निशाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन् समागताः ॥ २९ यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियोंने आकर उनके लिये मुनय ऊचुः मंगल कामना की॥ २९॥ औत्तानपादे भगवांस्तव शाईधन्वा **मनियोंने कहा**— उत्तानपादनन्दन शरणागत-भयभंजन शार्ङ्गपाणि भगवान् नारायण तुम्हारे देव: क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान्। शत्रुओंका संहार करें। भगवान्का तो नाम ही ऐसा यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा है, जिसके सुनने और कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मृत्युके मुखसे अनायास ही बच जाता है॥ ३०॥ लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमंग मृत्युम्।। ३० इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्याय:॥१०॥ अथैकादशोऽध्याय: स्वायम्भुव-मनुका ध्रुवजीको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! ऋषियोंका मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेवमृषीणां धनुषि धुवः। ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुवने आचमन कर श्रीनारायणके बनाये हुए नारायणास्त्रको अपने धनुषपर संदधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितम्॥१ चढ़ाया॥१॥ उस बाणके चढ़ाते ही यक्षोंद्वारा रची हुई नाना प्रकारकी माया उसी क्षण नष्ट हो गयी, संधीयमान एतस्मिन्माया गृह्यकनिर्मिताः। जिस प्रकार ज्ञानका उदय होनेपर अविद्यादि क्लेश क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा॥ २ नष्ट हो जाते हैं॥२॥

| ४६४ श्रीमद                                                                                                                                                                   | रागवत [ अ० ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्यार्षास्त्रं धनुषि प्रयुंजतः<br>सुवर्णपुङ्खाः कलहंसवाससः।<br>विनिःसृता आविविशुर्द्विषद्वलं                                                                                | ऋषिवर नारायणके द्वारा आविष्कृत उस अस्त्रको<br>धनुषपर चढ़ाते ही उससे राजहंसके–से पक्ष और<br>सोनेके फलवाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस<br>प्रकार मयूर केकारव करते वनमें घुस जाते हैं, उसी                                                                                                                                                                                         |
| यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः॥ ३ तैस्तिग्मधारैः प्रधने शिलीमुखै- रितस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः। तमभ्यधावन् कृपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नद्धफणा इवाहयः॥ ४ स तान् पृषत्कैरभिधावतो मृधे | प्रकार भयानक साँय-साँय शब्द करते हुए वे शत्रुकी सेनामें घुस गये॥३॥ उन तीखी धारवाले बाणोंने शत्रुओंको बेचैन कर दिया। तब उस रणांगणमें अनेकों यक्षोंने अत्यन्त कुपित होकर अपने अस्त्र-शस्त्र सँभाले और जिस प्रकार गरुड़के छेड़नेसे बड़े-बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर-उधरसे ध्रुवजीपर टूट पड़े॥४॥ उन्हें सामने आते देख ध्रुवजीने अपने बाणोंद्वारा उनकी |
| निकृत्तबाहूरुशिरोधरोदरान् ।<br>निनाय लोकं परमर्कमण्डलं<br>व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः॥५<br>तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यका-<br>ननागसश्चित्ररथेन भूरिशः।                 | भुजाएँ, जाँघें, कंधे और उदर आदि अंग-प्रत्यंगोंको<br>छिन्न-भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक (सत्यलोक)-<br>में भेज दिया, जिसमें ऊध्वरिता मुनिगण सूर्यमण्डलका<br>भेदन करके जाते हैं॥५॥ अब उनके पितामह<br>स्वायम्भुव मनुने देखा कि विचित्र रथपर चढ़े हुए ध्रुव<br>अनेकों निरपराध यक्षोंको मार रहे हैं, तो उन्हें उनपर                                                            |
| औत्तानपादिं कृपया पितामहो<br>मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः॥६<br><i>मनुरुवाच</i>                                                                                                   | बहुत दया आयी। वे बहुत-से ऋषियोंको साथ लेकर<br>वहाँ आये और अपने पौत्र ध्रुवको समझाने लगे॥६॥<br>मनुजीने कहा—बेटा! बस, बस! अधिक<br>क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरकका द्वार है।<br>इसीके वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षोंका                                                                                                                                                    |
| अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना।<br>येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः॥७<br>नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत्सद्विगर्हितम्।<br>वधो यदुपदेवानामारब्धस्तेऽकृतैनसाम्॥८              | वध किया है॥७॥ तात! तुम जो निर्दोष यक्षोंके<br>संहारपर उतर रहे हो, यह हमारे कुलके योग्य कर्म<br>नहीं है; साधु पुरुष इसकी बड़ी निन्दा करते हैं॥८॥<br>बेटा! तुम्हारा अपने भाईपर बड़ा अनुराग था, यह तो<br>ठीक है; परन्तु देखो, उसके वधसे सन्तप्त होकर तुमने                                                                                                                        |
| नन्वेकस्यापराधेन प्रसंगाद् बहवो हताः।<br>भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयांग भ्रातृवत्सल॥९<br>नायं मार्गो हि साधूनां हृषीकेशानुवर्तिनाम्।                                            | एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसंगवश कितनोंकी<br>हत्या कर डाली॥९॥ इस जड शरीरको ही आत्मा<br>मानकर इसके लिये पशुओंकी भाँति प्राणियोंकी<br>हिंसा करना यह भगवत्सेवी साधुजनोंका मार्ग नहीं                                                                                                                                                                                               |
| यदात्मानं पराग्गृह्य पशुवद्भृतवैशसम्॥१०<br>सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान्।<br>आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्॥११                                              | है॥ १०॥ प्रभुकी आराधना करना बड़ा कठिन है,<br>परन्तु तुमने तो लड़कपनमें ही सम्पूर्ण भूतोंके आश्रय-<br>स्थान श्रीहरिकी सर्वभूतात्मभावसे आराधना करके<br>उनका परमपद प्राप्त कर लिया है॥ ११॥                                                                                                                                                                                        |

| अ० ११] चत्                                                                                                                     | र्थ स्कन्ध ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स त्वं हरेरनुध्यातस्तत्पुंसामिप सम्मतः।<br>कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षन् सतां व्रतम्॥ १२                                        | तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं<br>तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम<br>साधुजनोंके पथप्रदर्शक हो; फिर भी तुमने ऐसा<br>निन्दनीय कर्म कैसे किया?॥१२॥ सर्वात्मा श्रीहरि                                                                                                 |
| तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु।<br>समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति॥ १३                                          | तो अपनेसे बड़े पुरुषोंके प्रति सहनशीलता, छोटोंके<br>प्रति दया, बराबरवालोंके साथ मित्रता और समस्त<br>जीवोंके साथ समताका बर्ताव करनेसे ही प्रसन्न होते                                                                                                                                      |
| सम्प्रसन्ने भगवित पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः।<br>विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छिति॥ १४                                 | हैं॥ १३॥ और प्रभुके प्रसन्न हो जानेपर पुरुष प्राकृत<br>गुण एवं उनके कार्यरूप लिंगशरीरसे छूटकर<br>परमानन्दस्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है॥ १४॥<br>बेटा ध्रुव! देहादिके रूपमें परिणत हुए पंचभूतोंसे                                                                                      |
| भूतैः पंचभिरारब्धैर्योषित्पुरुष एव हि।<br>तयोर्व्यवायात्सम्भूतिर्योषित्पुरुषयोरिह ॥१५                                          | स्त्री-पुरुषका आविर्भाव होता है और फिर उनके<br>पारस्परिक समागमसे दूसरे स्त्री-पुरुष उत्पन्न होते<br>हैं॥ १५॥ ध्रुव! इस प्रकार भगवान्की मायासे सत्त्वादि<br>गुणोंमें न्यूनाधिकभाव होनेसे ही जैसे भूतोंद्वारा शरीरोंकी                                                                      |
| एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च।<br>गुणव्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः॥१६                                                | रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थित और प्रलय भी<br>होते हैं॥ १६॥ पुरुषश्रेष्ठ! निर्गुण परमात्मा तो इनमें<br>केवल निमित्तमात्र है; उसके आश्रयसे यह                                                                                                                                            |
| निमित्तमात्रं तत्रासीन्निर्गुणः पुरुषर्षभः।<br>व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमित लोहवत्॥ १७                                 | कार्यकारणात्मक जगत् उसी प्रकार भ्रमता रहता है,<br>जैसे चुम्बकके आश्रयसे लोहा॥१७॥ काल-शक्तिके<br>द्वारा क्रमशः सत्त्वादि गुणोंमें क्षोभ होनेसे लीलामय<br>भगवान्की शक्ति भी सृष्टि आदिके रूपमें विभक्त हो                                                                                   |
| स खिल्वदं भगवान् कालशक्त्या<br>गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः।<br>करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता<br>चेष्टा विभूम्नः खलु दुर्विभाव्या॥ १८ | जाती है; अत: भगवान् अकर्ता होकर भी जगत्की<br>रचना करते हैं और संहार करनेवाले न होकर भी<br>इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनन्त प्रभुकी लीला<br>सर्वथा अचिन्तनीय है॥ १८॥ ध्रुव! वे कालस्वरूप<br>अव्यय परमात्मा ही स्वयं अन्तरहित होकर भी जगत्का<br>अन्त करनेवाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके |
| सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः।<br>जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्॥१९                                                | आदिकर्ता हैं। वे ही एक जीवसे दूसरे जीवको<br>उत्पन्न कर संसारकी सृष्टि करते हैं तथा मृत्युके द्वारा<br>मारनेवालेको भी मरवाकर उसका संहार करते हैं॥ १९॥<br>वे कालभगवान् सम्पूर्ण सृष्टिमें समानरूपसे अनुप्रविष्ट                                                                             |
| न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा<br>परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः।<br>तं धावमानमनुधावन्त्यनीशा<br>यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्घाः॥ २० | हैं। उनका न तो कोई मित्रपक्ष है और न शत्रुपक्ष। जैसे<br>वायुके चलनेपर धूल उसके साथ–साथ उड़ती है, उसी<br>प्रकार समस्त जीव अपने–अपने कर्मोंके अधीन होकर<br>कालकी गतिका अनुसरण करते हैं—अपने–अपने<br>कर्मानुसार सुख-दु:खादि फल भोगते हैं॥ २०॥                                                |

श्रीमद्भागवत [अ० ११ ४६६ आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विभुः। सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्मबन्धनमें बँधे हुए जीवकी आयुकी वृद्धि और क्षयका विधान करते हैं, परन्तु वे उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विद्धात्यसौ ॥ २१ स्वयं इन दोनोंसे रहित और अपने स्वरूपमें स्थित केचित्कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप। हैं॥ २१॥ राजन्! इन परमात्माको ही मीमांसकलोग कर्म, चार्वाक स्वभाव, वैशेषिकमतावलम्बी काल, एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे॥ २२ ज्योतिषी दैव और कामशास्त्री काम कहते हैं ॥ २२॥ अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च। वे किसी भी इन्द्रिय या प्रमाणके विषय नहीं हैं। महदादि अनेक शक्तियाँ भी उन्हींसे प्रकट हुई हैं। वे न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ<sup>१</sup> स्वसम्भवम्।। २३ क्या करना चाहते हैं, इस बातको भी संसारमें कोई न चैते पुत्रक भ्रातुर्हन्तारो धनदानुगाः। नहीं जानता; फिर अपने मूल कारण उन प्रभुको तो जान ही कौन सकता है॥२३॥ विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम्॥ २४ बेटा! ये कुबेरके अनुचर तुम्हारे भाईको मारनेवाले स एव विश्वं सृजित स एवावित हन्ति च। नहीं हैं, क्योंकि मनुष्यके जन्म-मरणका वास्तविक कारण तो ईश्वर है॥ २४॥ एकमात्र वही संसारको अथापि ह्यनहंकारान्नाज्यते गुणकर्मभिः॥ २५ रचता, पालता और नष्ट करता है, किन्तु अहंकारशून्य एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः। होनेके कारण इसके गुण और कर्मींसे वह सदा निर्लेप रहता है॥ २५॥ वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च ॥ २६ नियन्ता और रक्षा करनेवाले प्रभु ही अपनी मायाशिक्तसे तमेव मृत्युममृतं तात दैवं युक्त होकर समस्त जीवोंका सृजन, पालन और संहार करते हैं॥ २६॥ जिस प्रकार नाकमें नकेल पड़े हुए सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्। बैल अपने मालिकका बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति जगत्की रचना करनेवाले ब्रह्मादि भी नामरूप डोरीसे बँधे हुए उन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं। वे गावो यथा वै निस दामयन्त्रिताः॥ २७ अभक्तोंके लिये मृत्युरूप और भक्तोंके लिये अमृतरूप यः पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय हैं तथा संसारके एकमात्र आश्रय हैं। तात! तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्माकी शरण लो॥ २७॥ तुम पाँच मातुः सपत्या वचसा भिन्नमर्मा। वर्षकी ही अवस्थामें अपनी सौतेली माताके वाग्बाणोंसे वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष-मर्माहत होकर माँकी गोद छोड़कर वनको चले गये थे। वहाँ तपस्याद्वारा जिन हृषीकेश भगवान्की आराधना माराध्य लेभे मूर्धि पदं त्रिलोक्याः॥ २८ करके तुमने त्रिलोकीसे ऊपर ध्रुवपद प्राप्त किया है तमेर्नमंगात्मनि मुक्तविग्रहे और जो तुम्हारे वैरभावहीन सरल हृदयमें वात्सल्यवश विशेषरूपसे विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम्। अविनाशी और नित्यमुक्त परमात्माको अध्यात्मदृष्टिसे आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदृग् अपने अन्त:करणमें ढूँढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते॥ २९ न होनेपर भी प्रतीत हो रहा है॥ २८-२९॥ १. प्रा॰ पा॰—वेदास्य च संभ॰। २. प्रा॰ पा॰—मेवम॰।

चतुर्थ स्कन्ध अ० १२] ४६७ ऐसा करनेसे सर्वशक्तिसम्पन्न परमानन्दस्वरूप त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त सर्वान्तर्यामी भगवान् अनन्तमें तुम्हारी सुदृढ भिक्त आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ। होगी और उसके प्रभावसे तुम मैं-मेरेपनके रूपमें दृढ़ भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या-हुई अविद्याकी गाँठको काट डालोगे॥३०॥ ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम् ॥ ३० राजन्! जिस प्रकार ओषधिसे रोग शान्त किया जाता है—उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है. उसपर विचार करके अपने क्रोधको शान्त करो। संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्। क्रोध कल्याणमार्गका बड़ा ही विरोधी है। भगवान् श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम्॥ ३१ तुम्हारा मंगल करें॥ ३१॥ क्रोधके वशीभृत हुए पुरुषसे सभी लोगोंको बडा भय होता है; इसलिये जो बृद्धिमान् येनोपसृष्टात्पुरुषाल्लोक उद्विजते भृशम्। पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणीको न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः॥३२ भय न हो और मुझे भी किसीसे भय न हो, उसे क्रोधके वशमें कभी न होना चाहिये॥ ३२॥ तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाईके मारनेवाले हैं, इतने हेलनं गिरिशभ्रातुर्धनदस्य त्वया कृतम्। यक्षोंका संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान् यज्जिञ्चान् पुण्यजनान् भ्रातृञ्जानित्यमर्षितः ॥ ३३ शंकरके सखा कुबेरजीका बड़ा अपराध हुआ है॥ ३३॥ इसलिये बेटा! जबतक कि महापुरुषोंका तेज हमारे तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः। कुलको आक्रान्त नहीं कर लेता; इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनयके द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति॥ ३४ कर लो॥ ३४॥ इस प्रकार स्वायम्भुव मनुने अपने पौत्र ध्रुवको शिक्षा दी। तब ध्रुवजीने उन्हें प्रणाम एवं स्वायम्भुवः पौत्रमनुशास्य मनुर्धुवम्। किया। इसके पश्चात् वे महर्षियोंके सहित अपने तेनाभिवन्दितः साकमृषिभिः स्वपुरं ययौ॥ ३५ लोकको चले गये॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्याय:॥११॥ अथ द्वादशोऽध्यायः धुवजीको कुबेरका वरदान और विष्णुलोककी प्राप्ति श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! ध्रुवका क्रोध मैत्रेय उवाच शान्त हो गया है और वे यक्षोंके वधसे निवृत्त हो गये ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध्य वैशसा-हैं, यह जानकर भगवान् कुबेर वहाँ आये। उस समय दपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः। यक्ष, चारण और किन्नरलोग उनकी स्तृति कर रहे तत्रागतश्चारणयक्षिकन्नरैः थे। उन्हें देखते ही ध्रुवजी हाथ जोड़कर खड़े हो संस्त्यमानोऽभ्यवदत्कृतांजलिम्॥ गये। तब कुबेरने कहा॥१॥ धनद उवाच श्रीकुबेरजी बोले-शुद्धहृदय क्षत्रियकुमार! भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ। तुमने अपने दादाके उपदेशसे ऐसा दुस्त्यज वैर त्याग यस्त्वं पितामहादेशाद्वैरं दुस्त्यजमत्यजः॥ दिया; इससे मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ॥२॥

| ४६८ श्री                                                                                                                                                                               | मद्भागवत [अ०१२                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न भवानवधीद्यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तव।<br>काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः॥                                                                                                           | े   कारण ता एकमात्र काल हा हा। ३॥ यह म-तू आदि                                                                                                                                                                                                  |
| अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि।<br>स्वाप्नीवाभात्यतद्ध्यानाद्यया बन्धविपर्ययौ॥<br>तद्गच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम्।<br>सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम्॥          | प्राप्ति होती है॥४॥<br>ध्रुव! अब तुम जाओ, भगवान् तुम्हारा मंगल                                                                                                                                                                                 |
| वृणीहि कामं नृप यन्मनोगतं                                                                                                                                                              | समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान् श्रीहरिका भजन<br>करो। वे संसारपाशका छेदन करनेवाले हैं तथा<br>संसारकी उत्पत्ति आदिके लिये अपनी त्रिगुणात्मिका<br>मायाशक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवमें उससे रहित हैं।<br>उनके चरणकमल ही सबके लिये भजन करनेयोग्य |
| मत्तस्त्वमौत्तानपदेऽविशङ्कितः ।<br>वरं वरार्होऽम्बुजनाभपादयो-<br>रनन्तरं त्वां वयमङ्ग शुश्रुम॥ ।<br>मैत्रेय उवाच                                                                       | हैं॥ ५-६॥ प्रियवर! हमने सुना है, तुम सर्वदा भगवान्<br>कमलनाभके चरणकमलोंके समीप रहनेवाले हो;<br>इसलिये तुम अवश्य ही वर पानेयोग्य हो। ध्रुव! तुम्हें<br>जिस वरकी इच्छा हो, मुझसे नि:संकोच एवं नि:शंक<br>होकर माँग लो॥ ७॥                         |
| स राजराजेन वराय चोदितो<br>ध्रुवो महाभागवतो महामति:।                                                                                                                                    | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! यक्षराज कुबेरने<br>जब इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह किया, तब<br>महाभागवत महामित ध्रुवजीने उनसे यही माँगा कि<br>मुझे श्रीहरिकी अखण्ड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य                                            |
| तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्त्वैडविडस्ततः।                                                                                                                                                | सहज ही दुस्तर संसारसागरको पार कर जाता है॥८॥ इडविडाके पुत्र कुबेरजीने बड़े प्रसन्न मनसे उन्हें भगवत्समृति प्रदान की। फिर उनके देखते- ही-देखते वे अन्तर्धान हो गये। इसके पश्चात् ध्रुवजी भी अपनी राजधानीको लौट आये॥९॥ वहाँ रहते                  |
| अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः।<br>द्रव्यक्रियादेवतानां कर्म कर्मफलप्रदम्॥१                                                                                                      | यज्ञपुरुषकी आराधना की; भगवान् ही द्रव्य, क्रिया<br>और देवता–सम्बन्धी समस्त कर्म और उसके फल हैं<br>तथा वे ही कर्मफलके दाता भी हैं॥ १०॥ सर्वोपाधिशून्य                                                                                           |
| सर्वात्मन्यच्युतेऽसर्वे तीव्रौघां भक्तिमुद्वहन्।<br>ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्॥१<br>तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्।<br>गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः॥१ | बड़े ही शीलसम्पन्न, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल और<br>धर्ममर्यादाके रक्षक थे; उनकी प्रजा उन्हें साक्षात्                                                                                                                                            |
| गायार वमसतूना मानर ।यतर प्रजाः॥ १                                                                                                                                                      | 🥄   पिताके समान मानती थी॥१२॥                                                                                                                                                                                                                   |

| अ० १२] चतुर्थ                                  | स्कन्ध ४६९                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्त्रं शशास क्षितिमण्डलम्।   | इस प्रकार तरह-तरहके ऐश्वर्यभोगसे पुण्यका                                                                  |
| भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन्नभोगैरशुभक्षयम्॥ १३    | और भोगोंके त्यागपूर्वक यज्ञादि कर्मोंके अनुष्ठानसे<br>पापका क्षय करते हुए उन्होंने छत्तीस हजार वर्षतक     |
| एवं बहुसवं कालं महात्माविचलेन्द्रियः।          | पृथ्वीका शासन किया॥१३॥ जितेन्द्रिय महात्मा                                                                |
| त्रिवर्गोपियकं नीत्वा पुत्रायादान्नृपासनम्॥ १४ | ध्रुवने इसी तरह अर्थ, धर्म और कामके सम्पादनमें<br>बहुत–से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कलको राजसिंहासन       |
| मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि।            | सौंप दिया॥१४॥ इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंचको                                                                  |
| अविद्यारचितस्वप्नगन्धर्वनगरोपमम् ॥ १५          | अविद्यारचित स्वप्न और गन्धर्वनगरके समान मायासे<br>अपनेमें ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि                  |
| आत्मस्त्र्यपत्यसुहृदो बलमृद्धकोश-              | शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरापूरा खजाना, जनाने                                                    |
| मन्तःपुरं परिविहारभुवश्च रम्याः।               | महल, सुरम्य विहारभूमि और समुद्रपर्यन्त भूमण्डलका<br>राज्य—ये सभी कालके गालमें पड़े हुए हैं, वे            |
| भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य                       | बदरिकाश्रमको चले गये॥१५-१६॥                                                                               |
| कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालाम् ॥ १६          | वहाँ उन्होंने पवित्र जलमें स्नानकर इन्द्रियोंको                                                           |
|                                                | विशुद्ध (शान्त) किया। फिर स्थिर आसनसे बैठकर                                                               |
| तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्विगाह्य              | प्राणायामद्वारा वायुको वशमें किया। तदनन्तर मनके<br>द्वारा इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर मनको भगवान्के |
| बद्ध्वाऽऽसनं जितमरुन्मनसाऽऽहृताक्षः।           | स्थूल विराट्स्वरूपमें स्थिर कर दिया। उसी विराट्-                                                          |
| स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूप एतद्                 | रूपका चिन्तन करते–करते वे अन्तमें ध्याता और                                                               |
|                                                | ध्येयके भेदसे शून्य निर्विकल्प समाधिमें लीन हो गये                                                        |
| ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत्समाधौ॥ १७           | और उस अवस्थामें विराट्रूपका भी परित्याग कर                                                                |
| भक्तिं हरौ भगवति प्रवहन्नजस्त्र-               | दिया॥ १७॥ इस प्रकार भगवान् श्रीहरिके प्रति निरन्तर                                                        |
| मानन्दबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः।                | भक्तिभावका प्रवाह चलते रहनेसे उनके नेत्रोंमें बार-                                                        |
|                                                | बार आनन्दाश्रुओंकी बाढ़-सी आ जाती थी। इससे<br>उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीरमें रोमांच हो              |
| विक्लिद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो                | आया। फिर देहाभिमान गलित हो जानेसे उन्हें 'मैं                                                             |
| नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः॥ १८             | ध्रुव हूँ' इसकी स्मृति भी न रही॥१८॥                                                                       |
| स ददर्श विमानाग्र्यं नभसोऽवतरद् ध्रुवः।        | इसी समय ध्रुवजीने आकाशसे एक बड़ा ही                                                                       |
|                                                | सुन्दर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाशसे दसों                                                            |
| विभ्राजयद्दश दिशो राकापतिमिवोदितम्॥ १९         | दिशाओंको आलोकित कर रहा था; मानो पूर्णिमाका                                                                |
| तत्रानु देवप्रवरौ चतुर्भुजौ                    | चन्द्र ही उदय हुआ हो॥१९॥<br>उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओंका सहारा लिये                                    |
| श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजेक्षणौ।                 | खड़े थे। उनके चार भुजाएँ थीं, सुन्दर श्याम शरीर                                                           |
| स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससौ                    | था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमलके समान                                                                    |
|                                                | नेत्र थे। वे सुन्दर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबन्ध और                                                        |
| किरीटहारांगदचारुकुण्डलौ ॥ २०                   | अति मनोहर कुण्डल धारण किये हुए थे॥२०॥                                                                     |

श्रीमद्भागवत [अ०१२ ७७४ उन्हें पुण्यश्लोक श्रीहरिके सेवक जान ध्रुवजी विज्ञाय तावुत्तमगायिकङ्करा-हडबडाहटमें पूजा आदिका क्रम भूलकर सहसा खडे वभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः। हो गये और ये भगवान्के पार्षदोंमें प्रधान हैं-ऐसा ननाम नामानि गृणन्मधुद्विषः समझकर उन्होंने श्रीमधुसूदनके नामोंका कीर्तन करते पार्षत्प्रधानाविति संहतांजिलः॥ २१ हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया॥ २१॥ ध्रुवजीका मन भगवान्के चरणकमलोंमें तल्लीन हो गया और तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे सिर नीचा किये खड़े बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनम्रकन्धरम्। रह गये। तब श्रीहरिके प्रिय पार्षद सुनन्द और नन्दने सुनन्दनन्दावुपसृत्य सस्मितं उनके पास जाकर मुसकराते हुए कहा॥ २२॥ सुनन्द और नन्द कहने लगे—राजन्! आपका प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ॥ २२ कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात स्नन्दनन्दावृचत्ः सुनिये। आपने पाँच वर्षकी अवस्थामें ही तपस्या भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नोऽवहितः शृणु। करके सर्वेश्वर भगवानुको प्रसन्न कर लिया था॥ २३॥ हम उन्हीं निखलजगन्नियन्ता शार्ङ्गपाणि भगवान् यः पंचवर्षस्तपसा भवान्देवमतीतृपत्॥२३ विष्णुके सेवक हैं और आपको भगवान्के धाममें ले तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शार्ङ्गिण:। जानेके लिये यहाँ आये हैं॥२४॥ आपने अपनी पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदम्॥ २४ भक्तिके प्रभावसे विष्णुलोकका अधिकार प्राप्त किया है, जो औरोंके लिये बड़ा दुर्लभ है। परमज्ञानी सप्तर्षि सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया भी वहाँतक नहीं पहुँच सके, वे नीचेसे केवल उसे यत्पूरयोऽप्राप्य विचक्षते परम्। देखते रहते हैं। सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिये, आप उसी विष्णुधाममें निवास कीजिये॥ २५॥ प्रियवर! ग्रहर्क्षताराः परियन्ति दक्षिणम्॥ २५ आजतक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यंग कर्हिचित्। पदपर कभी नहीं पहुँच सके। भगवान् विष्णुका वह आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम्॥ २६ परमधाम सारे संसारका वन्दनीय है, आप वहाँ चलकर विराजमान हों॥ २६॥ आयुष्मन्! यह श्रेष्ठ एतद्विमानप्रवरमुत्तमश्लोकमौलिना । विमान पुण्यश्लोकशिखामणि श्रीहरिने आपके लिये उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोढुं त्वमर्हसि॥ २७ ही भेजा है, आप इसपर चढ़नेयोग्य हैं॥ २७॥ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—भगवानुके प्रमुख पार्षदोंके ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत निशम्य वैकुण्ठनियोज्यमुख्ययो-ध्रवजीने स्नान किया, फिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्य-र्मधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः। कर्मसे निवृत्त हो मांगलिक अलंकारादि धारण किये। कृताभिषेकः कृतनित्यमंगलो बदरिकाश्रममें रहनेवाले मुनियोंको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया॥ २८॥ इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानकी मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्॥ २८ पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदोंको प्रणाम कर परीत्याभ्यर्च्य धिष्णयाग्रचं पार्षदाविभवन्द्य च। सुवर्णके समान कान्तिमान् दिव्य रूप धारणकर उसपर इयेष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम्॥ २९ चढ़नेको तैयार हुए॥ २९॥

| अ० १२] चतुः                                         | स्कन्ध ४७१                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्।                | इतनेमें ही ध्रुवजीने देखा कि काल मूर्तिमान्                                                                |  |
| मृत्योर्मूर्धिन पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्॥ ३० | होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्युके सिरपर<br>पैर रखकर उस समय अद्भुत विमानपर चढ़ गये॥ ३०॥               |  |
| तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदंगपणवादय:।                   | उस समय आकाशमें दुन्दुभि, मृदंग और ढोल आदि                                                                  |  |
| गन्धर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः॥ ३१       | बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गन्धर्व गान करने लगे और फूलोंकी वर्षा होने लगी॥ ३१॥                                 |  |
| स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः।       | विमानपर बैठकर ध्रुवजी ज्यों-ही भगवान्के                                                                    |  |
| अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्॥ ३२    | धामको जानेके लिये तैयार हुए, त्यों-ही उन्हें अपनी<br>माता सुनीतिका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे,             |  |
| इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ।                | 'क्या मैं बेचारी माताको छोड़कर अकेला ही दुर्लभ<br>वैकुण्ठधामको जाऊँगा?'॥ ३२॥                               |  |
| दर्शयामासतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्॥३३           | नन्द और सुनन्दने ध्रुवके हृदयकी बात जानकर उन्हें                                                           |  |
| तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः।          | दिखलाया कि देवी सुनीति आगे-आगे दूसरे विमानपर<br>जा रही हैं॥ ३३॥ उन्होंने क्रमश: सूर्य आदि सभी              |  |
| अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमै: क्रमशो ग्रहान्॥ ३४        | ग्रह देखे। मार्गमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर बैठे हुए देवता                                                     |  |
| त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनिप।             | उनकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वर्षा करते जाते<br>थे॥ ३४॥ उस दिव्य विमानपर बैठकर ध्रुवजी त्रिलोकीको         |  |
| परस्ताद्यद् ध्रुवगतिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात्॥ ३५      | पारकर सप्तर्षिमण्डलसे भी ऊपर भगवान् विष्णुके                                                               |  |
| यद् भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो                       | नित्यधाममें पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति<br>प्राप्त की॥ ३५॥ यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाशसे          |  |
| लोकास्त्रयो ह्यनु विभ्राजन्त एते।                   | प्रकाशित है, इसीके प्रकाशसे तीनों लोक प्रकाशित हैं।<br>इसमें जीवोंपर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा       |  |
| यन्नाव्रजंजन्तुषु येऽननुग्रहा                       | सकते। यहाँ तो उन्हींकी पहुँच होती है, जो दिन-                                                              |  |
| व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्॥ ३६                | रात प्राणियोंके कल्याणके लिये शुभ कर्म ही करते रहते<br>हैं॥ ३६॥ जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियोंको |  |
| शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनाः।            | प्रसन्न रखनेवाले हैं तथा भगवद्भक्तोंको ही अपना                                                             |  |
| यान्त्यञ्जसाच्युतपदमच्युतप्रियबान्धवाः॥ ३७          | एकमात्र सच्चा सुहृद् मानते हैं—ऐसे लोग सुगमतासे<br>ही इस भगवद्धामको प्राप्त कर लेते हैं॥ ३७॥               |  |
| इत्युत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः।            | इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्परायण                                                                     |  |
| अभूत्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः॥ ३८            | श्रीध्रुवजी तीनों लोकोंके ऊपर उसकी निर्मल चूडा-<br>मणिके समान विराजमान हुए॥३८॥ कुरुनन्दन!                  |  |
| गम्भीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्।            | जिस प्रकार दायँ चलानेके समय खम्भेके चारों                                                                  |  |
| यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवां गणः॥ ३९        | ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गम्भीर वेगवाला<br>ज्योतिश्चक्र उस अविनाशी लोकके आश्रय ही निरन्तर           |  |
| महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः।                | घूमता रहता है॥ ३९॥ उसकी महिमा देखकर देवर्षि<br>नारदने प्रचेताओंकी यज्ञशालामें वीणा बजाकर ये                |  |
| आतोद्यं वितुदन् श्लोकान् सत्रेऽगायत्प्रचेतसाम् ॥ ४० | तीन श्लोक गाये थे॥४०॥                                                                                      |  |

श्रीमद्भागवत [ अ० १२ ४७२ **नारदजीने कहा था**—इसमें सन्देह नहीं, नारद उवाच पतिपरायणा सुनीतिके पुत्र ध्रुवने तपस्याद्वारा अद्भुत नूनं सुनीतेः पतिदेवताया-शक्ति संचित करके जो गति पायी है, उसे भागवतधर्मोंकी स्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिम्। आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो फिर राजाओंकी तो बात ही क्या है॥ ४१॥ अहो! वे पाँच वर्षकी अवस्थामें ही सौतेली माताके वाग्बाणोंसे नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः॥ ४१ मर्माहत होकर दु:खी हृदयसे वनमें चले गये और मेरे पंचवर्षो गुरुदारवाक्शरै-य: उपदेशके अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभुको जीत लिया, जो केवल अपने भक्तोंके गुणोंसे भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता। ही वशमें होते हैं॥ ४२॥ वनं मदादेशकरोऽजितं प्रभुं ध्रवजीने तो पाँच-छ: वर्षकी अवस्थामें कुछ दिनोंकी तपस्यासे ही भगवान्को प्रसन्न करके उनका जिगाय तद्धक्तगुणैः पराजितम्॥४२ परमपद प्राप्त कर लिया; किन्तु उनके अधिकृत किये क्षत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढ-हुए इस पदको भूमण्डलमें कोई दुसरा क्षत्रिय क्या मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगै:। वर्षोंतक तपस्या करके भी पा सकता है?॥४३॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! तुमने मुझसे षट्पंचवर्षो यदहोभिरल्पैः उदारकीर्ति ध्रुवजीके चरित्रके विषयमें पूछा था, सो प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्॥ ४३ मैंने तुम्हें वह पूरा-का-पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्रकी बड़ी प्रशंसा करते हैं॥ ४४॥ यह धन, यश मैत्रेय उवाच और आयुकी वृद्धि करनेवाला, परम पवित्र और अत्यन्त एतत्तेऽभिहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया। मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त ध्रवस्योद्दामयशसश्चिरतं सम्मतं सताम्॥४४ हो सकता है। यह देवत्वकी प्राप्ति करानेवाला, बडा ही प्रशंसनीय और समस्त पापोंका नाश करनेवाला धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्। है॥ ४५॥ भगवद्भक्त ध्रुवके इस पवित्र चरित्रको जो स्वर्ग्यं ध्रौव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघमर्षणम् ॥ ४५ श्रद्धापूर्वक बार-बार सुनते हैं, उन्हें भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दु:खोंका नाश हो श्रुत्वैतच्छुद्धयाभीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्टितम्। जाता है॥ ४६॥ इसे श्रवण करनेवालेको शीलादि भवेद्धिक्तभंगवति यया स्यात्क्लेशसंक्षयः॥ ४६ गुणोंकी प्राप्ति होती है, जो महत्त्व चाहते हैं, उन्हें महत्त्विमच्छतां तीर्थं श्रोतुः शीलादयो गुणाः। महत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला स्थान मिलता है, जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियोंका यत्र तेजस्तदिच्छुनां मानो यत्र मनस्विनाम्॥ ४७ मान बढ़ता है॥ ४७॥ पवित्रकीर्ति ध्रुवजीके इस महान् प्रयतः कीर्तयेत्प्रातः समवाये द्विजन्मनाम्। चरित्रका प्रात: और सायंकाल ब्राह्मणादि द्विजातियोंके समाजमें एकाग्र चित्तसे कीर्तन करना चाहिये॥ ४८॥ सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्॥ ४८ भगवानुके परम पवित्र चरणोंकी शरणमें रहनेवाला जो पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा। पुरुष इसे निष्कामभावसे पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, दिनक्षये व्यतीपाते सङ्क्रमेऽर्कदिनेऽपि वा॥ ४९ श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा

चतुर्थ स्कन्ध अ० १३] **E08** रविवारके दिन श्रद्धालु पुरुषोंको सुनाता है, वह स्वयं श्रावयेच्छुद्दधानानां तीर्थपादपदाश्रय:। अपने आत्मामें ही सन्तुष्ट रहने लगता है और सिद्ध नेच्छंस्तत्रात्मनाऽऽत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति॥५० हो जाता है॥४९-५०॥ यह साक्षात् भगवद्विषयक अमृतमय ज्ञान है; जो ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात्सत्पथेऽमृतम्। लोग भगवन्मार्गके मर्मसे अनिभज्ञ हैं—उन्हें जो कोई कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते॥५१ इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल कृपालू पुरुषपर देवता अनुग्रह करते हैं॥५१॥ ध्रुवजीके कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र इदं मया तेऽभिहितं कुरूद्वह हैं; वे अपनी बाल्यावस्थामें ही माताके घर और धुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः। खिलौनोंका मोह छोड़कर श्रीविष्णुभगवान्की शरणमें हित्वार्भक: क्रीडनकानि मातु-चले गये थे। कुरुनन्दन! उनका यह पवित्र चरित्र मैंने र्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम॥५२ तुम्हें सुना दिया॥५२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम द्वादशोऽध्याय:॥१२॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ध्रुववंशका वर्णन, राजा अंगका चरित्र श्रीसृतजी कहते हैं—शौनकजी! श्रीमैत्रेय मुनिके सूत उवाच मुखसे ध्रुवजीके विष्णुपदपर आरूढ़ होनेका वृत्तान्त कौषारविणोपवर्णितं निशम्य सुनकर विदुरजीके हृदयमें भगवान विष्णुकी भक्तिका धुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम्। उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेयजीसे प्रश्न प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे करना आरम्भ किया॥१॥ प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे॥ विदुरजीने पूछा—भगवत्परायण मुने! ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंशमें प्रसिद्ध थे विदुर उवाच और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था?॥२॥ भगवान्के के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत। दर्शनसे कृतार्थ नारदजी परम भागवत हैं-ऐसा मैं कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत्।। मानता हूँ। उन्होंने पांचरात्रका निर्माण करके श्रीहरिकी मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम्। पूजापद्धतिरूप क्रियायोगका उपदेश किया है॥३॥ येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याविधिर्हरेः॥ जिस समय प्रचेतागण स्वधर्मका आचरण करते हुए भगवान् यज्ञेश्वरकी आराधना कर रहे थे, उसी समय स्वधर्मशीलैः पुरुषैर्भगवान् यज्ञपूरुषः। भक्तप्रवर नारदजीने ध्रुवका गुणगान किया था॥४॥ इज्यमानो भेंक्तिमता नारदेनेरितः किल॥ ब्रह्मन्! उस स्थानपर उन्होंने भगवानुकी जिन-जिन यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः। लीला-कथाओंका वर्णन किया था, वे सब पूर्णरूपसे महां श्श्रुषवे ब्रह्मन् कात्स्न्येनाचष्ट्रमर्हिस ॥ मुझे सुनाइये; मुझे उनके सुननेकी बड़ी इच्छा है॥५॥ १. प्रा० पा०—भगवता।

| अ० १३] चतुर्थ                                       | ं स्कन्ध ४७७                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स शरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः।                     | वह दुष्ट वेन धनुष-बाण चढ़ाकर वनमें जाता<br>और व्याधके समान बेचारे भोले-भाले हरिणोंकी                |
| हन्त्यसाधुर्मृगान् दीनान् वेनोऽसावित्यरौज्जनः ॥ ४०  | हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासीलोग 'वेन आया!                                                       |
| आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानतिदारुणः।             | वेन आया!' कहकर पुकार उठते॥४०॥ वह ऐसा<br>क्रूर और निर्दयी था कि मैदानमें खेलते हुए अपनी              |
| प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्॥ ४१               | बराबरीके बालकोंको पशुओंकी भाँति बलात् मार                                                           |
| तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः।         | डालता॥४१॥ वेनकी ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर<br>महाराज अंगने उसे तरह-तरहसे सुधारनेकी चेष्टा              |
| यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत्सुदुर्मनाः॥ ४२         | की; परन्तु वे उसे सुमार्गपर लानेमें समर्थ न हुए।<br>इससे उन्हें बड़ा ही दु:ख हुआ॥४२॥(वे मन–ही–      |
| प्रायेणाभ्यर्चितो देवो येऽप्रजा गृहमेधिनः।          | मन कहने लगे—) 'जिन गृहस्थोंके पुत्र नहीं हैं,<br>उन्होंने अवश्य ही पूर्वजन्ममें श्रीहरिकी आराधना की |
| कदपत्यभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्॥ ४३        | होगी; इसीसे उन्हें कुपूतकी करतूतोंसे होनेवाले असह्य                                                 |
| यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महान्नृणाम्।             | क्लेश नहीं सहने पड़ते॥४३॥ जिसकी करनीसे<br>माता-पिताका सारा सुयश मिट्टीमें मिल जाय, उन्हें           |
| यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः॥ ४४               | अधर्मका भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाय,<br>कभी न छूटनेवाली चिन्ता मोल लेनी पड़े और घर            |
| कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः।                | भी दु:खदायी हो जाय—ऐसी नाममात्रकी सन्तानके                                                          |
| पण्डितो बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः॥ ४५        | लिये कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो<br>आत्माके लिये एक प्रकारका मोहमय बन्धन ही                    |
| कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्।             | है॥ ४४-४५॥ मैं तो सपूतकी अपेक्षा कुपूतको ही<br>अच्छा समझता हूँ; क्योंकि सपूतको छोड़नेमें बड़ा       |
| निर्विद्येत गृहान्मर्त्यों यत्क्लेशनिवहा गृहा: ॥ ४६ | क्लेश होता है। कुपूत घरको नरक बना देता है,<br>इसलिये उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है'॥ ४६॥           |
| एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहा-                       | इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अंगको                                                                  |
| न्निशीथ उत्थाय महोदयोदयात्।                         | रातमें नींद नहीं आयी। उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त<br>हो गया। वे आधी रातके समय बिछौनेसे उठे। इस      |
| अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभि-                        | समय वेनकी माता नींदमें बेसुध पड़ी थी। राजाने<br>सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसीको भी             |
| र्हित्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्॥४७                 | मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान् ऐश्वर्यसे                                                     |
| विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः                   | भरे राजमहलसे निकलकर वनको चल दिये॥४७॥<br>महाराज विरक्त होकर घरसे निकल गये हैं, यह                    |
| पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः ।                         | जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मन्त्री और सुहृद्गण<br>आदि अत्यन्त शोकाकुल होकर पृथ्वीपर उनकी           |
| विचिक्युरुर्व्यामितशोककातरा                         | खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योगका यथार्थ                                                         |
| यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः॥४८                       | रहस्य न जाननेवाले पुरुष अपने हृदयमें छिपे हुए<br>भगवान्को बाहर खोजते हैं॥ ४८॥                       |

| ७८ श्रीमद्भागवत [ अ०                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापते-<br>र्हतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीम्।<br>ऋषीन् समेतानिभवन्द्य साश्रवो<br>न्यवेदयन् पौरव भर्तृविप्लवम्॥ ४<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां                                                                                                       | जब उन्हें अपने स्वामीका कहीं पता न<br>लगा, तब वे निराश होकर नगरमें लौट आये और<br>वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत् प्रणाम<br>करके उन्होंने आँखोंमें आँसू भरकर महाराजके न<br>पिलनेका वृत्तान्त सुनाया॥ ४९॥<br>संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्याय:॥ १३॥                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्दुशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| राजा व                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वेनकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः। गोप्तर्यसति वै नॄणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्॥                                                                                                                                                                                      | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—वीरवर विदुरजी! सभी<br>लोकोंकी कुशल चाहनेवाले भृगु आदि मुनियोंने देखा<br>कि अंगके चले जानेसे अब पृथ्वीकी रक्षा करनेवाला<br>श कोई नहीं रह गया है, सब लोग पशुओंके समान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वीर मातरमाहूय सुनीथां ब्रह्मवादिनः। प्रकृत्यसम्मतं वेनमभ्यषिञ्चन् पतिं भुवः॥ श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमत्युग्रशासनम्। निलिल्युर्दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः॥ स आरूढनृपस्थान उन्नद्धोऽष्टविभूतिभिः। अवमेने महाभागान् स्तब्धः सम्भावितः स्वतः॥ एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विपः। | उच्छृंखल होते जा रहे हैं॥१॥ तब उन्होंने माता सुनीथाकी सम्मतिसे, मिन्त्रयोंके सहमत न होनेपर भी वेनको भूमण्डलके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया॥२॥ वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर-डाकुओंने सुना कि वही राजिसंहासनपर बैठा है, तब सर्पसे डरे हुए चूहोंके समान वे सब तुरंत ही जहाँ-तहाँ छिप गये॥३॥ राज्यासन पानेपर वेन आठों लोकपालोंकी ऐश्वर्यकलाके कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपनेको ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषोंका अपमान करने लगा॥४॥ वह ऐश्वर्यमदसे अंधा हो रथपर चढ़कर निरंकुश गजराजके समान पृथ्वी और आकाशको कँपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा॥४॥ 'कोर्ड भी |
| न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्वचित्।<br>इति न्यवारयद्धर्मं भेरीघोषेण सर्वशः॥<br>वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम्।                                                                                                                                              | दिजातिय वर्णका पुरुष कभी किसी प्रकारका यज्ञ, दान और हवन न करे' अपने राज्यमें यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म-कर्म बंद करवा दिये॥६॥ दुष्ट वेनका ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि-मुनि एकत्र हुए और संसारपर संकट आया समझ-कर करुणावश आपसमें कहने लगे॥७॥ 'अहो! जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ीके बीचमें रहनेवाले चींटी आदि जीव महान् संकटमें पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजाके और दूसरी                                                                                                                                                     |
| दारुण्युभयतो दीप्ते इव तस्करपालयोः॥                                                                                                                                                                                                                                                    | ८ ओर चोर-डाकुओंके अत्याचारसे महान् संकटमें पड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| अ० १४]                                                                                        | चतुर्थ स्कन्ध                                                                                           | ४७९                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| अराजकभयादेष कृतो राजातदर्हणः।<br>ततोऽप्यासीद्भयं त्वद्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्॥           | रही है॥८॥ हमने अराजकताके<br>होनेपर भी वेनको राजा बनाया थ<br>भी प्रजाको भय हो गया। ऐसी                   | ॥; किन्तु अब उससे               |
| अहेरिव पयःपोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत्।<br>वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथागर्भसम्भवः॥                  | किस प्रकार सुख-शान्ति मिल<br>सुनीथाकी कोखसे उत्पन्न हुआ य                                               | ग्रह वेन स्वभावसे ही            |
| निरूपितः प्रजापालः स जिघांसित वै प्रजाः।                                                      | पालना, पालनेवालोंके लिये 3                                                                              | भनर्थका कारण हो                 |
| तथापि सान्त्वयेमामुं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्॥                                              | गया॥१०॥ हमने इसे प्रजाकी<br>। ११ नियुक्त किया था, यह आज उ<br>तुला हुआ है। इतना सब होनेपर १              | सीको नष्ट करनेपर                |
| तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः।<br>सान्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत्॥ | अवश्य चाहिये; ऐसा करनेसे इसवे                                                                           | के किये हुए पाप हमें            |
| लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा।                                                        | वेनको राजा बनाया था। किन्तु<br>यह हमारी बात नहीं मानेगा, तो                                             | यदि समझानेपर भी                 |
| एवमध्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवः।<br>उपव्रज्याबुवन् वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः॥                 | दग्ध हुए इस दुष्टको हम अप<br>देंगे।' ऐसा विचार करके मुनिल                                               | गोग वेनके पास गये               |
| मुनय ऊचुः                                                                                     | र अौर अपने क्रोधको छिपाकर<br>समझाते हुए इस प्रकार कहने र<br>मुनियोंने कहा—राजन्! इ                      | लगे ॥ १२-१३ ॥                   |
| नृपवर्य निबोधैतद्यत्ते विज्ञापयाम भोः।<br>आयुःश्रीबलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम्॥               | कहते हैं, उसपर ध्यान दीजिये। ह<br>श्री, बल और कीर्तिकी वृद्धि                                           | इससे आपकी आयु,<br>होगी॥१४॥ तात! |
| धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनःकायबुद्धिभिः।                                                       | यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर व<br>आचरण करे, तो उसे स्वर्गादि व                                             | शोकरहित लोकोंकी                 |
| लोकान् विशोकान् वितरत्यथानन्त्यमसंगिनाम् ॥                                                    | ्ता वहा धम उस अनन्त मार्                                                                                | सपदपर पहुँचा देता               |
| स ते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः।<br>यस्मिन् विनष्टे नृपतिरैश्वर्यादवरोहति॥            | है॥ १५॥ इसिलये वीरवर! प्रजा<br>धर्म आपके कारण नष्ट नहीं हे<br>। <b>१६</b> नष्ट होनेसे राजा भी ऐश्वर्यन् | ोना चाहिये। धर्मके              |
| राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः।<br>रक्षन् यथा बलिं गृह्णन्निह प्रेत्य च मोदते॥   | है॥१६॥ जो राजा दुष्ट मन्त्री<br>अपनी प्रजाकी रक्षा करते हुए न्य                                         | यायानुकूल कर लेता               |
| रक्षन् यथा बाल गृह्णान्नह प्रत्य च मादत ॥<br>यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपूरुषः।        | पाता है॥ १७॥ जिसके राज्य अथ                                                                             | वा नगरमें वर्णाश्रम-            |
| इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितै:॥                                                   | धर्मोंका पालन करनेवाले पुरुष ।<br>१८ भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना ।<br>अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले          | करते हैं, महाभाग!               |
| तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः।<br>परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने॥                | प्रसन्न रहते हैं; क्योंकि वे ही स                                                                       | गरे विश्वकी आत्मा               |

[अ०१४ 860 श्रीमद्भागवत तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे। भगवान् ब्रह्मादि जगदीश्वरोंके भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होनेपर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह लोकाः सपाला ह्येतस्मै हरन्ति बलिमादुताः ॥ २० जाती। तभी तो इन्द्रादि लोकपालोंके सहित समस्त तं सर्वलोकामरयज्ञसंग्रहं लोक उन्हें बड़े आदरसे पूजोपहार समर्पण करते हैं॥२०॥ राजन्! भगवान् श्रीहरि समस्त लोक, त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्। लोकपाल और यज्ञोंके नियन्ता हैं; वे वेदत्रयीरूप, यजैर्विचित्रैर्यजतो भवाय द्रव्यरूप और तप:स्वरूप हैं। इसलिये आपके जो देशवासी आपकी उन्नतिके लिये अनेक प्रकारके राजन् स्वदेशाननुरोद्धुमर्हिस ॥ २१ यज्ञोंसे भगवान्का यजन करते हैं, आपको उनके यज्ञेन युष्पद्विषये द्विजातिभि-अनुकूल ही रहना चाहिये॥ २१॥ जब आपके राज्यमें ब्राह्मणलोग यज्ञोंका अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी र्वितायमानेन सुराः कला हरेः। पूजासे प्रसन्न होकर भगवान्के अंशस्वरूप देवता स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर! आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओंका तिरस्कार तद्धेलनं नार्हिस वीर चेष्टितुम्॥ २२ नहीं करना चाहिये॥ २२॥ वेन उवाच वेनने कहा - तुमलोग बड़े मूर्ख हो! खेद है, तुमने अधर्ममें ही धर्मबुद्धि कर रखी है। तभी तो बालिशा बत यूयं वा<sup>१</sup> अधर्मे धर्ममानिन: । तुम जीविका देनेवाले मुझ साक्षात् पतिको छोडकर ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते॥ २३ किसी दूसरे जारपतिकी उपासना करते हो॥ २३॥ जो लोग मुर्खतावश राजारूप परमेश्वरका अनादर करते अवजानन्त्यमी मृढा नृपरूपिणमीश्वरम्। हैं, उन्हें न तो इस लोकमें सुख मिलता है और न नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च॥ २४ परलोकमें ही॥ २४॥ अरे! जिसमें तुमलोगोंकी इतनी भक्ति है, वह यज्ञपुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी। हुई जैसे कुलटा स्त्रियाँ अपने विवाहित पतिसे प्रेम भर्तृस्नेहविद्राणां यथा जारे कुयोषिताम्॥ २५ न करके किसी परपुरुषमें आसक्त हो जायँ॥ २५॥ विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रवि:। कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपाम्पतिः॥ २६ अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देनेमें समर्थ देवता हैं, वे सब-के-सब राजाके शरीरमें रहते हैं; एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः। इसलिये राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः॥२७ अंशमात्र हैं॥ २६-२७॥ इसलिये ब्राह्मणो! तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मोंद्वारा एक मेरा ही पूजन करो तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः। और मुझीको बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रभुक् पुमान् ॥ २८ कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है॥ २८॥ १. प्रा॰ पा॰—वै।

श्रीमद्भागवत [ अ० १५ 863 देखते ही वे समझ गये कि राजा वेनके मर तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसु लुम्पताम्। जानेके कारण देशमें अराजकता फैल गयी है, राज्य भर्तर्युपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसताम्॥ ३९ शक्तिहीन हो गया है और चोर-डाकू बढ़ गये हैं; यह सारा उपद्रव लोगोंका धन लूटनेवाले तथा एक-चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्। दूसरेके खूनके प्यासे लुटेरोंका ही है। अपने तेजसे अथवा तपोबलसे लोगोंको ऐसी कुप्रवृत्तिसे रोकनेमें लोकान्नावारयञ्छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः॥ ४० समर्थ होनेपर भी ऐसा करनेमें हिंसादि दोष देखकर ब्राह्मणः समदुक् शान्तो दीनानां समुपेक्षकः । उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया॥ ३९-४०॥ फिर सोचा कि 'ब्राह्मण यदि समदर्शी और शान्तस्वभाव स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा॥ ४१ भी हो तो भी दीनोंकी उपेक्षा करनेसे उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फुटे हुए घडेमेंसे जल नाङ्गस्य वंशो राजर्षेरेष संस्थातुमर्हति। बह जाता है॥ ४१॥ फिर राजर्षि अंगका वंश भी नष्ट अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः ॥ ४२ नहीं होना चाहिये. क्योंकि इसमें अनेक अमोघ-शक्ति और भगवत्परायण राजा हो चुके हैं'॥४२॥ ऐसा विनिश्चित्यैवमुषयो विपन्नस्य महीपते:। निश्चय कर उन्होंने मृत राजाकी जाँघको बड़े जोरसे मथा तो उसमेंसे एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ॥ ४३॥ ममन्थुरूरुं तरसा तत्रासीद्वाहुको नरः॥४३ वह कौएके समान काला था; उसके सभी अंग और खासकर भुजाएँ बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत काककृष्णोऽतिह्रस्वांगो ह्रस्वबाहुर्महाहुनुः। बड़े, टाँगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश ह्रस्वपान्निम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः ॥ ४४ ताँबेके-से रंगके थे॥ ४४॥ उसने बडी दीनता और नम्रभावसे पूछा कि 'मैं क्या करूँ?' तो ऋषियोंने तं तु तेऽवनतं दीनं किं करोमीति वादिनम्। कहा—'निषीद (बैठ जा)।' इसीसे वह 'निषाद' कहलाया॥ ४५॥ उसने जन्म लेते ही राजा वेनके निषीदेत्यबुवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत्॥ ४५ भयंकर पापोंको अपने ऊपर ले लिया, इसीलिये उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूट-पाट आदि पापकर्मोंमें तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः। रत रहते हैं; अत: वे गाँव और नगरमें न टिककर वन येनाहरज्जायमानो वेनकल्मषमुल्बणम् ॥ ४६ | और पर्वतोंमें ही निवास करते हैं॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्याय:॥१४॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः महाराज पृथुका आविर्भाव और राज्याभिषेक **श्रीमैत्रेयजी कहते हैं**—विदुरजी! इसके मैत्रेय उवाच बाद ब्राह्मणोंने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः। मन्थन किया, तब उनसे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत॥ प्रकट हुआ॥१॥

| अ० १५]                                                                               | चतुर्थ | स्कन्ध ४८३                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तद् दृष्ट्वा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिन:।<br>ऊचु: परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्॥ | २      | ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ<br>देख और उसे भगवान्का अंश जान बहुत प्रसन्न<br>हुए और बोले॥२॥    |
| ऋषय ऊचुः                                                                             |        | ऋषियोंने कहा—यह पुरुष भगवान् विष्णुकी                                                                  |
| एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी।                                                     |        | विश्वपालिनी कलासे प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन<br>परम पुरुषकी अनपायिनी (कभी अलग न होनेवाली)            |
| इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥                                         | ३      | शक्ति लक्ष्मीजीका अवतार है॥ ३॥ इनमेंसे जो पुरुष                                                        |
| अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः।                                           |        | है वह अपने सुयशका प्रथन—विस्तार करनेके कारण<br>परम यशस्वी 'पृथु' नामक सम्राट् होगा। राजाओंमें          |
| पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा:॥                                               | ४      | यही सबसे पहला होगा॥४॥ यह सुन्दर दाँतोवाली                                                              |
| इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा।                                                       |        | एवं गुण और आभूषणोंको भी विभूषित करनेवाली                                                               |
| अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धती॥                                                 | ų      | सुन्दरी इन पृथुको ही अपना पित बनायेगी।<br>इसका नाम अर्चि होगा॥५॥ पृथुके रूपमें साक्षात्                |
| एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया।                                                 |        | श्रीहरिके अंशने ही संसारकी रक्षाके लिये अवतार                                                          |
| इयं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेऽनपायिनी॥                                                | Ę      | लिया है और अर्चिके रूपमें, निरन्तर भगवान्की<br>सेवामें रहनेवाली उनकी नित्य सहचरी श्रीलक्ष्मीजी         |
| मैत्रेय उवाच                                                                         |        | ही प्रकट हुई हैं॥६॥                                                                                    |
| प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः।                                         |        | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! उस समय<br>ब्राह्मणलोग पृथुकी स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धर्वींने      |
| मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वः स्त्रियः ॥                                  | ૭      | गुणगान किया, सिद्धोंने पुष्पोंकी वर्षा की, अप्सराएँ                                                    |
| शङ्खतूर्यमृदंगाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि।                                            |        | नाचने लगीं ॥ ७ ॥ आकाशमें शंख, तुरही, मृदंग और<br>दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे । समस्त देवता, ऋषि         |
| तत्र सर्व उपाजग्मुर्देवर्षिपितृणां गणाः॥                                             | 6      | और पितर अपने-अपने लोकोंसे वहाँ आये॥८॥                                                                  |
| ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहासृत्य सुरेश्वरैः।                                         |        | जगद्गुरु ब्रह्माजी देवता और देवेश्वरोंके साथ<br>पधारे। उन्होंने वेनकुमार पृथुके दाहिने हाथमें भगवान्   |
| वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृत: ॥                                     | ९      | विष्णुकी हस्तरेखाएँ और चरणोंमें कमलका चिह्न                                                            |
| पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलाम्।                                               |        | देखकर उन्हें श्रीहरिका ही अंश समझा; क्योंकि                                                            |
| यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः॥                                                 | १०     | जिसके हाथमें दूसरी रेखाओंसे बिना कटा हुआ<br>चक्रका चिह्न होता है, वह भगवान्का ही अंश                   |
| तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभि:।                                          |        | होता है॥ ९-१०॥<br>वेदवादी ब्राह्मणोंने महाराज पृथुके अभिषेकका                                          |
| आभिषेचिनकान्यस्मै आजहुः सर्वतो जनाः॥                                                 | ११     | आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटानेमें                                                              |
| सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः।                                              |        | लग गये॥ ११॥ उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प,<br>गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियोंने |
| द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम्॥                                             | १२     | भी उन्हें तरह-तरहके उपहार भेंट किये॥१२॥                                                                |

४८४ श्रीमद्भागवत [ अ० १५ सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंसे अलंकृत महाराज सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कृतः । पृथुका विधिवत् राज्याभिषेक हुआ। उस समय पत्यार्चिषालङ्कृतया विरेजेऽग्निरिवापरः ॥ १३ अनेकों अलंकारोंसे सजी हुई महारानी अर्चिके साथ तस्मै जहार धनदो हैमं वीर वरासनम्। वे दूसरे अग्निदेवके सदृश जान पड़ते थे॥१३॥ वीर विदुरजी! उन्हें कुबेरने बड़ा ही सुन्दर वरुणः सलिलस्त्रावमातपत्रं शशिप्रभम्॥१४ सोनेका सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रमाके समान वायुश्च वालव्यजने<sup>१</sup> धर्मः कीर्तिर्मयीं स्त्रजम्। श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जलकी फुहियाँ झरती रहती थीं॥१४॥ वायुने दो इन्द्रः किरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः॥ १५ चॅंवर, धर्मने कीर्तिमयी माला, इन्द्रने मनोहर मुकुट, ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म<sup>३</sup> भारती हारमुत्तमम्। यमने दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्माने वेदमय कवच, सरस्वतीने सुन्दर हार, विष्णुभगवान्ने सुदर्शनचक्र, हरि: सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियम् ॥ १६ विष्णुप्रिया लक्ष्मीजीने अविचल सम्पत्ति, रुद्रने दस दशचन्द्रमसिं रुद्र: शतचन्द्रं तथाम्बिका। चन्द्राकार चिह्नोंसे युक्त कोषवाली तलवार, अम्बिकाजीने सौ चन्द्राकार चिह्नोंवाली ढाल, चन्द्रमाने अमृतमय सोमोऽमृतमयानश्वांस्त्वष्टा रूपाश्रयं रथम्॥ १७ अश्व, त्वष्टा (विश्वकर्मा)-ने सुन्दर रथ, अग्निने अग्निराजगवं चापं सूर्यो रिशममयानिषून्। बकरे और गौके सींगोंका बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्यने तेजोमय बाण, पृथ्वीने चरणस्पर्श-मात्रसे अभीष्ट भूः पादुके योगमय्यौ द्यौः पुष्पावलिमन्वहम्॥ १८ स्थानपर पहुँचा देनेवाली योगमयी पादुकाएँ, आकाशके नाट्यं सुगीतं वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः। अभिमानी द्यौ देवताने नित्य नृतन पुष्पोंकी माला, आकाशविहारी सिद्ध-गन्धर्वादिने नाचने-गाने, बजाने ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम् ॥ १९ और अन्तर्धान हो जानेकी शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोघ सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः। आशीर्वाद, समुद्रने अपनेसे उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और निदयोंने उनके रथके लिये सूतोऽथ मागधो वन्दी तं स्तोतुमुपतस्थिरे॥ २० बेरोक-टोक मार्ग उपहारमें दिये। इसके पश्चात् सूत, स्तावकांस्तानभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्। मागध और वन्दीजन उनकी स्तुति करनेके लिये उपस्थित हुए॥ १५—२०॥ तब उन स्तुति करनेवालोंका मेघनिर्ह्रादया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्॥२१ अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथुने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा॥ २१॥ पृथुरुवाच पृथुने कहा — सौम्य सूत, मागध और वन्दीजन! भोः सूत हे<sup>५</sup> मागध सौम्य वन्दिँ-अभी तो लोकमें मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं ल्लोकेऽधुनास्पष्टगुणस्य मे स्यात्। हुआ। फिर तुम किन गुणोंको लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषयमें तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां होनी चाहिये। इसलिये मुझसे भिन्न किसी औरकी स्तुति करो॥ २२॥ मा मय्यभूवन् वितथा गिरो वः॥ २२ १. प्रा० पा०—जनं। २. प्रा० पा०—मिव। ३. प्रा० पा०—धर्मं। ४. प्रा० पा०—माया। ५. प्रा० पा०—भो।

[अ० १६ ४८६ श्रीमद्भागवत पृथोर्हरे: तथापि आपके कथामृतके आस्वादनमें आदर-अथाप्युदारश्रवस: बृद्धि रखकर मुनियोंके उपदेशके अनुसार उन्हींकी कलावतारस्य कथामृतादृताः। प्रेरणासे हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मोंका कुछ यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः विस्तार करना चाहते हैं, आप साक्षात् श्रीहरिके श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि॥ कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है॥ ३॥ 'ये धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज पृथु लोकको धर्ममें प्रवृत्त करके धर्ममर्यादाकी रक्षा करेंगे तथा एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन्। उसके विरोधियोंको दण्ड देंगे॥४॥ ये अकेले ही गोप्ता च धर्मसेतृनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् ॥ ४ समय-समयपर प्रजाके पालन, पोषण और अनुरंजन आदि कार्यके अनुसार अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनूः। लोकपालोंकी मूर्तिको धारण करेंगे तथा यज्ञ आदिके काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोर्हितम्॥ प्रचारद्वारा स्वर्गलोक और वृष्टिकी व्यवस्थाद्वारा भूलोक— दोनोंका ही हित साधन करेंगे॥५॥ ये सूर्यके समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान् और समदर्शी होंगे। वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुंचित। जिस प्रकार सूर्य देवता आठ महीने तपते रहकर जल समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः॥ खींचते हैं और वर्षा-ऋतुमें उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदिके द्वारा कभी धन-संचय करेंगे और कभी उसका प्रजाके हितके लिये व्यय कर तितिक्षत्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामि। डालेंगे ॥ ६ ॥ ये बड़े दयालु होंगे । यदि कभी कोई भूतानां करुणः शश्वदार्तानां क्षितिवृत्तिमान्॥ दीन पुरुष इनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये पृथ्वीके समान उसके इस अनुचित व्यवहारको सदा सहन करेंगे॥७॥ कभी वर्षा न होगी और देवेऽवर्षत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः। प्रजाके प्राण संकटमें पड़ जायँगे, तो ये राजवेषधारी कृच्छ्रप्राणाः प्रजा ह्येष रक्षिष्यत्यंजसेन्द्रवत्॥ श्रीहरि इन्द्रकी भाँति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे॥८॥ ये अपने अमृतमय आप्याययत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना। मुखचन्द्रकी मनोहर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे सम्पूर्ण लोकोंको आनन्दमग्न कर देंगे॥९॥ इनकी सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा॥ गतिको कोई समझ न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें सम्पन्न करनेका ढंग भी बहुत गम्भीर अव्यक्तवर्त्मेष निगूढकार्यो होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनन्त गम्भीरवेधा उपगुप्तवित्तः। माहात्म्य और गुणोंके एकमात्र आश्रय होंगे। इस अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात् वरुणके ही समान होंगे॥ १०॥ 'महाराज पृथु वेनरूप अरणिके मन्थनसे प्रकट पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा॥१० हुए अग्निके समान हैं। शत्रुओंके लिये ये अत्यन्त दुर्धर्ष और दु:सह होंगे। ये उनके समीप रहनेपर भी, दुरासदो दुर्विषह आसन्नोऽपि विदूरवत्। सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेवाले-नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलः ॥ ११ से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे॥११॥

| अ० १६ ] चतुर्थ                                     | स्कन्ध ४८७                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणै: ।       | जिस प्रकार प्राणियोंके भीतर रहनेवाला प्राणरूप                                                              |
| उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्॥ १२         | सूत्रात्मा शरीरके भीतर–बाहरके समस्त व्यापारोंको<br>देखते रहनेपर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये           |
| नादण्डचं दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि।             | गुप्तचरोंके द्वारा प्राणियोंके गुप्त और प्रकट सभी                                                          |
| दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपथे स्थितः ॥ १३       | प्रकारके व्यापार देखते हुए भी अपनी निन्दा और                                                               |
| अस्याप्रतिहतं चक्रं पृथोरामानसाचलात्।              | स्तुति आदिके प्रति उदासीनवत् रहेंगे॥१२॥ ये<br>धर्ममार्गमें स्थित रहकर अपने शत्रुके पुत्रको भी,             |
| वर्तते भगवानर्को यावत्तपति गोगणैः॥१४               | दण्डनीय न होनेपर, कोई दण्ड न देंगे और दण्डनीय                                                              |
| रंजियष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टितै:।               | होनेपर तो अपने पुत्रको भी दण्ड देंगे॥ १३॥ भगवान्<br>सूर्य मानसोत्तर पर्वततक जितने प्रदेशको अपनी            |
| अथामुमाहू राजानं मनोरंजनकैः प्रजाः॥ १५             | किरणोंसे प्रकाशित करते हैं, उस सम्पूर्ण क्षेत्रमें इनका                                                    |
| दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः।          | निष्कण्टक राज्य रहेगा॥ १४॥ ये अपने कार्योंसे सब                                                            |
| शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः॥ १६             | लोकोंको सुख पहुँचावेंगे—उनका रंजन करेंगे; इससे<br>उन मनोरंजनात्मक व्यापारोंके कारण प्रजा इन्हें            |
| मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः।        | 'राजा' कहेगी॥ १५॥ ये बड़े दृढ़संकल्प, सत्यप्रतिज्ञ,                                                        |
| प्रजासु पितृवित्स्नग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनाम्॥ १७ | ब्राह्मणभक्त, वृद्धोंकी सेवा करनेवाले, शरणागतवत्सल,<br>सब प्राणियोंको मान देनेवाले और दीनोंपर दया          |
| देहिनामात्मवत्प्रेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः।        | करनेवाले होंगे॥१६॥ ये परस्त्रीमें माताके समान                                                              |
| मुक्तसंगप्रसंगोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु॥ १८             | भक्ति रखेंगे, पत्नीको अपने आधे अंगुके समान मानेंगे,                                                        |
| अयं तु साक्षाद्भगवांस्त्र्यधीशः                    | प्रजापर पिताके समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियोंके<br>सेवक होंगे॥ १७॥ दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे |
| कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः।                          | जितना अपने शरीरको। ये सुहृदोंके आनन्दको बढ़ायेंगे।                                                         |
| यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थकं                       | ये सर्वदा वैराग्यवान् पुरुषोंसे विशेष प्रेम करेंगे और                                                      |
| पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्॥ १९                   | दुष्टोंको दण्डपाणि यमराजके समान सदा दण्ड देनेके<br>लिये उद्यत रहेंगे॥ १८॥                                  |
| अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रे-                           | 'तीनों गुणोंके अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात्                                                             |
| र्गोप्तैकवीरो नरदेवनाथः।                           | श्रीनारायणने ही इनके रूपमें अपने अंशसे अवतार<br>लिया है, जिनमें पण्डितलोग अविद्यावश प्रतीत होनेवाले        |
| आस्थाय जैत्रं रथमात्तचापः                          | इस नानात्वको मिथ्या ही समझते हैं॥१९॥ ये                                                                    |
| पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः॥२०                      | अद्वितीय वीर और एकच्छत्र सम्राट् होकर अकेले ही                                                             |
| अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र                        | उदयाचलपर्यन्त समस्त भूमण्डलकी रक्षा करेंगे तथा<br>अपने जयशील रथपर चढ़कर धनुष हाथमें लिये                   |
| बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः।                         | सूर्यके समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे॥ २०॥ उस समय                                                         |
| मंस्यन्त एषां स्त्रिय आदिराजं                      | जहाँ-तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटें<br>समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियाँ इनका गुणगान करेंगी        |
| चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः॥ २१                    | और इन आदिराजको साक्षात् श्रीहरि ही समझेंगी॥ २१॥                                                            |

[ अ० १७ 866 श्रीमद्भागवत अयं महीं गां दुदुहेऽधिराज: ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजाके जीवन-प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानाम्। निर्वाहके लिये गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्रके समान अपने धनुषके कोनोंसे बातों-यो लीलयाद्रीन् स्वशरासकोट्या की-बातमें पर्वतोंको तोड़-फोड़कर पृथ्वीको समतल भिन्दन् समां गामकरोद्यथेन्द्रः॥ २२ कर देंगे॥ २२॥ रणभूमिमें कोई भी इनका वेग नहीं विस्फूर्जयन्नाजगवं धनुः सह सकेगा। जिस समय ये जंगलमें पुँछ उठाकर यदाचरत्क्ष्मामविषद्यमाजौ विचरते हुए सिंहके समान अपने 'आजगव' धनुषका निलिल्युर्दिशि दिश्यसन्तो तदा टंकार करते हुए भूमण्डलमें विचरेंगे, उस समय सभी लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः॥२३ दुष्टजन इधर-उधर छिप जायँगे॥ २३॥ ये सरस्वतीके एषोऽश्वमेधान् शतमाजहार उद्गमस्थानपर सौ अश्वमेधयज्ञ करेंगे। तब अन्तिम सरस्वती प्रादुरभावि यज्ञानुष्ठानके समय इन्द्र इनके घोडेको हरकर ले अहारषीद्यस्य हयं पुरन्दरः जायँगे॥ २४॥ अपने महलके बगीचेमें इनकी एक वर्तमाने॥ २४ शतक्रतुश्चरमे बार भगवान् सनत्कुमारसे भेंट होगी। अकेले उनकी स्वसद्योपवने समेत्य एष भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञानको प्राप्त सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्। करेंगे, जिससे परब्रह्मकी प्राप्ति होती है॥ २५॥ आराध्य भक्त्यालभतामलं तज्-इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनताके सामने आ ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति॥२५ जायँगे, तब ये परमपराक्रमी महाराज जहाँ-तहाँ अपने तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः। चरित्रकी ही चर्चा सुनेंगे॥ २६॥ इनकी आज्ञाका श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः ॥ २६ विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशो विजित्याप्रतिरुद्धचक्रः दिशाओंको जीतकर और अपने तेजसे प्रजाके क्लेशरूप स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः । काँटेको निकालकर सम्पूर्ण भूमण्डलके शासक सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमान-होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल महानुभावो भविता पतिर्भुवः ॥ २७ | प्रभावका वर्णन करेंगे'॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्याय:॥१६॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः महाराज पृथुका पृथ्वीपर कुपित होना और पृथ्वीके द्वारा उनकी स्तुति करना श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-इस प्रकार जब वन्दीजनने मैत्रेय उवाच महाराज पृथुके गुण और कर्मींका बखान करके एवं स भगवान् वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः। उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च॥ तथा उन्हें मनचाही वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया॥१॥ उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णीं, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न-ब्राह्मणप्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्यपुरोधसः। भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञानुवर्तियोंका पौरांजानपदान् श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्॥ भी सत्कार किया॥२॥

श्रीमद्भागवत [ अ० १७ ४९० मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-कुरुवर! प्रजाका करुणक्रन्दन सुनकर महाराज पृथु बहुत देरतक विचार पृथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्। करते रहे। अन्तमें उन्हें अन्नाभावका कारण मालुम दीर्घं दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत॥ १२ हो गया॥ १२॥ 'पृथ्वीने स्वयं ही अन्न एवं औषधादिको अपने भीतर छिपा लिया है' अपनी बुद्धिसे इस बातका इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः। निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और सन्दर्धे विशिखं भूमेः क्रुद्धस्त्रिपुरहा यथा॥ १३ त्रिपुरविनाशक भगवान् शंकरके समान अत्यन्त क्रोधित होकर पृथ्वीको लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया॥ १३॥ उन्हें शस्त्र उठाये देख पृथ्वी काँप उठी और जिस प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तम्। प्रकार व्याधके पीछा करनेपर हरिणी भागती है, उसी गौः सत्यपाद्रवद्भीता मृगीव मृगयुद्रता॥१४ प्रकार वह डरकर गौका रूप धारण करके भागने लगी॥ १४॥ तामन्वधावत्तद्वैन्यः कुपितोऽत्यरुणेक्षणः। यह देखकर महाराज पृथुकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। वे जहाँ-जहाँ पृथ्वी गयी, वहाँ-वहाँ शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते॥ १५ धनुषपर बाण चढाये उसके पीछे लगे रहे॥ १५॥ दिशा, विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जहाँ-सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयो:। जहाँ भी वह दौडकर जाती, वहीं उसे महाराज पृथ् धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानूद्यतायुधम्॥ १६ हथियार उठाये अपने पीछे दिखायी देते॥ १६॥ जिस प्रकार मनुष्यको मृत्युसे कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकीमें वेनपुत्र पृथुसे बचानेवाला कोई लोके नाविन्दत त्राणं वैन्यान्मृत्योरिव प्रजाः। भी न मिला। तब वह अत्यन्त भयभीत होकर दु:खित त्रस्ता तदा निववृते हृदयेन विदूयता॥१७ चित्तसे पीछेकी ओर लौटी॥१७॥ और महाभाग पृथुजीसे कहने लगी—'धर्मके तत्त्वको जाननेवाले उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल। शरणागतवत्सल राजन्! आप तो सभी प्राणियोंकी रक्षा करनेमें तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिये॥ १८॥ त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्।। १८ में अत्यन्त दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने स त्वं जिघांससे कस्माद्दीनामकृतकिल्बिषाम्। जाते हैं; फिर मुझ स्त्रीका वध आप कैसे कर अहनिष्यत्कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः॥ १९ सकेंगे?॥१९॥ स्त्रियाँ कोई अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं उठाते; फिर आप जैसे करुणामय और दीनवत्सल तो ऐसा कर ही कैसे प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागःस्विप जन्तवः। सकते हैं?॥२०॥ किमृत त्वद्विधा राजन् करुणा दीनवत्सलाः ॥ २० में तो एक सुदृढ़ नौकाके समान हूँ, सारा जगत् मेरे ही आधारपर स्थित हैं। मुझे तोड़कर आप मां विपाट्याजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम्। अपनेको और अपनी प्रजाको जलके ऊपर कैसे आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भिस धास्यसि ॥ २१ रखेंगे ?'॥ २१॥

चतुर्थ स्कन्ध अ० १७] 888 **महाराज पृथुने कहा**—पृथ्वी! तू मेरी आज्ञाका पृथुरुवाच उल्लंघन करनेवाली है। तू यज्ञमें देवतारूपसे भाग वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराङ्मुखीम्। तो लेती है, किन्तु उसके बदलेमें हमें अन्न नहीं भागं बर्हिषि या वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु॥ २२ देती; इसलिये आज मैं तुझे मार डालूँगा॥ २२॥ तू जो प्रतिदिन हरी-हरी घास खा जाती है और यवसं जग्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्यौधसं पयः। अपने थनका दुध नहीं देती-ऐसी दुष्टता करनेपर तस्यामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते॥ २३ तुझे दण्ड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता॥ २३॥ तू नासमझ है, तूने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके उत्पन्न किये त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयम्भुवा। हुए अन्नादिके बीजोंको अपनेमें लीन कर लिया है न मुंचस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधी:॥ २४ और अब मेरी भी परवा न करके उन्हें अपने गर्भसे निकालती नहीं॥ २४॥ अब मैं अपने बाणोंसे तुझे अमूषां क्षुत्परीतानामार्तानां परिदेवितम्। छिन्न-भिन्न कर तेरे मेदेसे इन क्षुधातुर और दीन शमयिष्यामि मद्वाणैर्भिन्नायास्तव मेदसा॥ २५ प्रजाजनोंका करुण-क्रन्दन शान्त करूँगा॥ २५॥ जो दुष्ट अपना ही पोषण करनेवाला तथा अन्य प्राणियोंके पुमान् योषिदुत क्लीब आत्मसम्भावनोऽधमः। प्रति निर्दय हो—वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधोऽवधः॥ २६ भी हो—उसका मारना राजाओंके लिये न मारनेके ही समान है॥ २६॥ तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है; त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरैः। इस समय मायासे ही यह गौका रूप बनाये हुए है। आत्मयोगबलेनेमा धारियष्याम्यहं प्रजाः॥ २७ में बाणोंसे तेरे टुकड़े-टुकड़े करके अपने योगबलसे प्रजाको धारण करूँगा॥ २७॥ एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तमिव बिभ्रतम्। इस समय महाराज पृथु कालकी भाँति क्रोधमयी प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही संजातवेपथुः॥ २८ मूर्ति धारण किये हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कॉॅंपने लगी और उसने अत्यन्त विनीतभावसे हाथ धरोवाच जोडकर कहा॥ २८॥ नमः परस्मै पुरुषाय मायया पृथ्वीने कहा — आप साक्षात् परमपुरुष हैं तथा विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने। अपनी मायासे अनेक प्रकारके शरीर धारणकर गुणमय जान पड़ते हैं; वास्तवमें आत्मानुभवके द्वारा आप नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत-अधिभृत, अध्यात्म और अधिदैवसम्बन्धी अभिमान द्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोर्मये 11 23 और उससे उत्पन्न हुए राग-द्वेषादिसे सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करती हुँ॥ २९॥ आप येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता सम्पूर्ण जगत्के विधाता हैं; आपने ही यह त्रिगुणात्मक धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रहः। सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवोंका आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतन्त्र हैं। प्रभो! जब आप ही स एव मां हन्तुमुदायुधः स्वरा-अस्त्र-शस्त्र लेकर मुझे मारनेको तैयार हो गये, तब डुपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये॥ ३० में और किसकी शरणमें जाऊँ?॥३०॥ १. प्रा॰ पा॰—न्यस्तमायात॰।

893

श्रीमद्भागवत

हैं ?॥ ३१॥ आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पडते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्माको रचकर उनसे विश्वकी रचना करायी है। आप साक्षात् सर्वेश्वर हैं, आपकी लीलाओंको अजितेन्द्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय मायासे विक्षिप्त हो रही है॥ ३२॥ आप ही पंचभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ देवता, बुद्धि और अहंकाररूप अपनी शक्तियोंके द्वारा क्रमशः जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न-भिन्न कार्योंके लिये समय-समयपर आपकी शक्तियोंका आविर्भाव-तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात् परमपुरुष और जगद्विधाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥ ३३॥ अजन्मा प्रभो! आप ही अपने रचे हुए भूत, इन्द्रिय और अन्त:करणरूप जगतुकी स्थितिके लिये आदिवराहरूप होकर मुझे रसातलसे जलके बाहर लाये थे॥ ३४॥ इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था; आज वही आप वीरमूर्तिसे जलके ऊपर नौकाके समान स्थित मेरे ही आश्रय रहनेवाली प्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पैने-पैने बाण चढाकर दुध न देनेके अपराधमें मुझे मारना चाहते हैं॥ ३५॥ इस त्रिगुणात्मक सृष्टिकी रचना करनेवाली आपकी मायासे मेरे-जैसे साधारण जीवोंके चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ-जैसे लोग तो आपके भक्तोंकी लीलाओंका भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रियाका उद्देश्य न समझें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इन्द्रिय-संयमादिके द्वारा वीरोचित यज्ञका विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तोंको भी

् अ० १७

कल्पके आरम्भमें आपने अपने आश्रित रहनेवाली

अथाष्टादशोऽध्याय: पृथ्वी-दोहन मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! इस समय महाराज पृथुके होठ क्रोधसे काँप रहे थे। उनकी इस इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम्।

चतुर्थ स्कन्ध

प्रकार स्तुति कर पृथ्वीने अपने हृदयको विचारपूर्वक पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना॥ 8 समाहित किया और डरते-डरते उनसे कहा॥१॥ 'प्रभो! आप अपना क्रोध शान्त कीजिये और मैं जो

संनियच्छाभिभो मन्युं <sup>१</sup> निबोध श्रावितं च मे। सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः॥

अस्मिँल्लोकेऽथवामुष्मिन्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।

दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयःप्रसिद्धये॥ तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान् पूर्वदर्शितान्।

अ० १८]

अवरः <sup>२</sup> श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेऽञ्जसा ॥ ताननादृत्य यो विद्वानर्थानारभते स्वयम्।

तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च<sup>३</sup> पुन: पुन: ॥ पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते।

भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रतै:॥ अपालितानादृता च भवद्भिर्लोकपालकै:। चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्रसमोषधी:॥

नूनं ता वीरुधः क्षीणा मिय कालेन भूयसा। तत्र योगेन<sup>४</sup> दृष्टेन भवानादातुमर्हति॥

वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव। धोक्ष्ये क्षीरमयान् कामाननुरूपं च दोहनम्॥

दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन।

अन्नमीप्सितमूर्जस्वद्भगवान् वाञ्छते यदि॥ १०

प्रार्थना करती हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिये। बुद्धिमान् 7 पुरुष भ्रमरके समान सभी जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं॥ २॥ तत्त्वदर्शी मुनियोंने इस लोक और परलोकमें

4

9

मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये कृषि, अग्निहोत्र 3 आदि बहुत-से उपाय निकाले और काममें लिये हैं॥ ३॥ उन प्राचीन ऋषियोंके बताये हुए उपायोंका इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भलीभाँति आचरण करता है, वह सुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता

है॥ ४॥ परन्तु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन:कल्पित उपायोंका आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार निष्फल होते रहते हैं॥ ५॥ राजन्! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिन धान्य आदिको उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम-

नियमादि व्रतोंका पालन न करनेवाले दुराचारीलोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं॥ ६॥ लोकरक्षक! आप राजालोगोंने मेरा पालन और आदर करना छोड दिया; इसलिये सब लोग चोरोंके समान हो गये हैं। इसीसे यज्ञके लिये ओषधियोंको मैंने अपनेमें छिपा लिया॥७॥

अब अधिक समय हो जानेसे अवश्य ही वे धान्य मेरे उदरमें जीर्ण हो गये हैं; आप उन्हें पूर्वाचार्यींके बतलाये हुए उपायसे निकाल लीजिये॥८॥ लोकपालक वीर!

यदि आपको समस्त प्राणियोंके अभीष्ट एवं बलकी वृद्धि करनेवाले अन्नकी आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहनपात्र और दुहनेवालेकी व्यवस्था कीजिये; मैं उस बछड़ेके स्नेहसे पिन्हाकर दूधके

रूपमें आपको सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे दुँगी॥९-१०॥

४९३

१. प्रा० पा०—क्रोधं। २. प्रा० पा०—अथवा। ३. प्रा० पा०—प्रारब्धा०। ४. प्रा० पा०—दृष्टेन योगेन।

४९४ श्रीमद्भागवत [अ० १८ समां च कुरु मां राजन्देववृष्टं यथा पय:। राजन्! एक बात और है; आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा-ऋतु बीत जानेपर भी अपर्ताविप भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो॥ ११ मेरे ऊपर इन्द्रका बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे— मेरे भीतरकी आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिये इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपति:। बहुत मंगलकारक होगा'॥ ११॥ वत्सं कृत्वा मनुं पाणावदुहत्सकलौषधी:॥ १२ पृथ्वीके कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथ्ने स्वायम्भ्व मनुको बछडा तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः। बना अपने हाथमें ही समस्त धान्योंको दुह लिया॥ १२॥ ततोऽन्ये<sup>१</sup> च यथाकामं दुदुहुः पृथुभाविताम्॥ १३ पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं, अत: उन्होंने भी पृथुजीके द्वारा ऋषयो दुदुहुर्देवीमिन्द्रियेष्वथ सत्तम। वशमें की हुई वस्नधरासे अपनी-अपनी अभीष्ट वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि॥ १४ वस्तुएँ दुह लीं ॥ १३ ॥ ऋषियोंने बृहस्पतिजीको बछड़ा बनाकर इन्द्रिय (वाणी, मन और श्रोत्र) रूप पात्रमें कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहन्। पृथ्वीदेवीसे वेदरूप पवित्र दूध दुहा॥ १४॥ देवताओंने हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः॥ १५ इन्द्रको बछडेके रूपमें कल्पना कर सुवर्णमय पात्रमें अमृत, वीर्य (मनोबल), ओज (इन्द्रियबल) और दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरर्षभम्। शारीरिक बलरूप दूध दुहा॥ १५॥ दैत्य और दानवोंने असुरश्रेष्ठ प्रह्लादजीको वत्स बनाकर लोहेके पात्रमें विधायादूदुहन् क्षीरमय:पात्रे सुरासवम्॥ १६ मदिरा और आसव (ताडी आदि) रूप दुध दुहा॥ १६॥ गन्धर्वाप्सरसोऽधुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः। गन्धर्व और अप्सराओंने विश्वावसुको बछडा बनाकर कमलरूप पात्रमें संगीतमाधुर्य और सौन्दर्यरूप दूध वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं <sup>२</sup> मधु सौभगम् <sup>३</sup> ॥ १७ दुहा॥ १७॥ श्राद्धके अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने वत्सेन पितरोऽर्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत। अर्यमा नामके पित्रीश्वरको वत्स बनाया तथा मिट्टीके कच्चे पात्रमें श्रद्धापूर्वक कव्य (पितरोंको अर्पित आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः ॥ १८ किया जानेवाला अन्न) रूप दुध दुहा॥१८॥ फिर प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः सङ्कल्पनामयीम्। कपिलदेवजीको बछड़ा बनाकर आकाशरूप पात्रमें सिद्धोंने अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याधरोंने सिद्धिं नभिस विद्यां च ये च विद्याधरादयः॥ १९ आकाशगमन आदि विद्याओंको दुहा॥ १९॥ किम्पुरुषादि अन्य मायावियोंने मयदानवको बछडा बनाया तथा अन्ये च मायिनो मायामन्तर्धानाद्भुतात्मनाम्। अन्तर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीम्॥ २० संकल्पमयी मायाओंको दुग्धरूपसे दुहा॥ २०॥ इसी प्रकार यक्ष-राक्षस तथा भूत-पिशाचादि यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः । मांसाहारियोंने भूतनाथ रुद्रको बछडा बनाकर कपालरूप भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम्॥ २१ पात्रमें रुधिरासवरूप दूध दुहा॥ २१॥ १. प्रा० पा०—ततः सर्वे। २. प्रा० पा०—गन्धं। ३. प्रा० पा०—ससौभगम्।

चतुर्थ स्कन्ध अ० १८] ४९५ बिना फनवाले साँप, फनवाले साँप, नाग और तथाहयो दन्दशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम्। बिच्छु आदि विषैले जन्तुओंने तक्षकको बछडा बनाकर विधाय वत्सं दुद्हुर्बिलपात्रे विषं पयः॥ २२ मुखरूप पात्रमें विषरूप दूध दुहा॥ २२॥ पशुओंने भगवान् रुद्रके वाहन बैलको वत्स बनाकर वनरूप पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम्। पात्रमें तृणरूप दूध दुहा। बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले मांसभक्षी अरण्यपात्रे चाधुक्षन्मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिण:॥ २३ जीवोंने सिंहरूप बछड़ेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें कच्चा मांसरूप दूध दुहा तथा गरुडजीको वत्स क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे<sup>१</sup> कलेवरे। बनाकर पक्षियोंने कीट-पतंगादि चर और फलादि सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च॥ २४ अचर पदार्थोंको दुग्धरूपसे दुहा॥ २३-२४॥ वृक्षोंने वटको वत्स बनाकर अनेक प्रकारका रसरूप दुध दृहा और पर्वतोंने हिमालयरूप बछड़ेके द्वारा अपने शिखररूप वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः। पात्रोंमें अनेक प्रकारकी धातुओंको दुहा॥ २५॥ पृथ्वी गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून् स्वसानुषु॥ २५ तो सभी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली है और इस समय वह पृथुजीके अधीन थी। अतः उससे सभीने सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः। अपनी-अपनी जातिके मुखियाको बछडा बनाकर सर्वकामदुघां पृथ्वीं दुदुहु: पृथुभाविताम्।। २६ अलग-अलग पात्रोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके पदार्थींको दुधके रूपमें दुह लिया॥ २६॥ कुरुश्रेष्ठ विदुरजी! इस प्रकार पृथु आदि एवं पृथ्वादयः पृथ्वीमनादाः स्वन्नमात्मनः। सभी अन्न-भोजियोंने भिन्न-भिन्न दोहन-पात्र और दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरूद्वह॥ २७ वत्सोंके द्वारा अपने-अपने विभिन्न अन्नरूप दुध पृथ्वीसे दुहे॥ २७॥ इससे महाराज पृथ् ऐसे प्रसन्न ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामद्घां पृथुः। हुए कि सर्वकामदुहा पृथ्वीके प्रति उनका पुत्रीके दुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः॥ २८ समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्याके रूपमें स्वीकार कर लिया॥ २८॥ फिर राजाधिराज चूर्णयन्<sup>२</sup> स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट्। पृथ्ने अपने धनुषकी नोकसे पर्वतोंको फोडकर इस सारे भूमण्डलको प्रायः समतल कर दिया॥ २९॥ वे भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः॥ २९ पिताके समान अपनी प्रजाके पालन-पोषणकी व्यवस्थामें लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमिमें प्रजावर्गके अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता। लिये जहाँ-तहाँ यथायोग्य निवासस्थानोंका विभाग निवासान् कल्पयांचक्रे तत्र तत्र यथार्हतः॥ ३० किया॥ ३०॥ अनेकों गाँव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरोंकी बस्ती, पशुओंके रहनेके स्थान, छावनियाँ, खानें, ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च। किसानोंके गाँव और पहाड़ोंकी तलहटीके गाँव घोषान् व्रजान् सशिविरानाकरान् खेटखर्वटान् ॥ ३१ बसाये॥ ३१॥ १. प्रा० पा०—स्वकले०। २. प्रा० पा०—चूर्णयंश्च धनु०।

[अ० १९ ४९६ श्रीमद्भागवत महाराज पृथुसे पहले इस पृथ्वीतलपर प्राक्पृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना। पुर-ग्रामादिका विभाग नहीं था; सब लोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार बेखटके जहाँ-तहाँ बस यथासुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकृतोभयाः ॥ ३२ जाते थे॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजयेऽष्टादशोऽध्याय:॥१८॥ अथैकोनविंशोऽध्याय: महाराज पृथुके सौ अश्वमेध यज्ञ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! महाराज मनुके ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः। होकर बहती है, राजा पृथुने सौ अश्वमेध-यज्ञोंकी ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती॥ दीक्षा ली॥ १॥ यह देखकर भगवान् इन्द्रको विचार तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः। हुआ कि इस प्रकार तो पृथुके कर्म मेरे कर्मोंकी अपेक्षा भी बढ जायँगे। इसलिये वे उनके यज्ञमहोत्सवको शतक्रतुर्न ममुषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम्॥ सहन न कर सके॥ २॥ महाराज पृथुके यज्ञमें सबके यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्भगवान् हरिरीश्वरः। अन्तरात्मा सर्वलोकपूज्य जगदीश्वर भगवान् हरिने यज्ञेश्वररूपसे साक्षात् दर्शन दिया था॥३॥ उनके अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः॥ साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने अनुचरोंके सहित अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः। लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गन्धर्व, मुनि उपगीयमानो गन्धर्वेर्मुनिभिश्चाप्सरोगणै:॥ और अप्सराएँ प्रभुकी कीर्ति गा रहे थे॥४॥ सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनन्द-नन्दादि भगवान्के सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः। प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान्की सेवाके सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः॥ लिये उत्सुक रहते हैं—वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे॥ ५-६॥ कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः। भारत! उस यज्ञमें यज्ञसामग्रियोंको देनेवाली भूमिने तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः॥ कामधेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओंको यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुघा सती। पूर्ण किया था॥७॥ नदियाँ दाख और ईख आदि सब प्रकारके रसोंको बहा लाती थीं तथा जिनसे मधु दोग्धि स्माभीप्सितानर्थान् यजमानस्य भारत।। 9 चूता रहता था-ऐसे बड़े-बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न ऊहुः सर्वरसान्नद्यः क्षीरदध्यन्नगोरसान्। और घृत आदि तरह-तरहकी सामग्रियाँ समर्पण करते थे॥८॥ समुद्र बहुत-सी रत्नराशियाँ, पर्वत तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः॥ भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य—चार प्रकारके अन्न सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोऽन्नं चतुर्विधम्। तथा लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोक तरह-तरहके उपायनमुपाजहः सर्वे लोकाः सपालकाः॥ उपहार उन्हें समर्पण करते थे॥९॥

| अ० १९]                                                                          | चतुर्थ   | स्कन्ध ४९७                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इति चाधोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम्।                                            |          | महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरिको ही अपना                                                            |
| असूयन् भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्॥                                            | १०       | प्रभु मानते थे। उनकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानमें उनका                                                 |
|                                                                                 |          | बड़ा उत्कर्ष हुआ। किन्तु यह बात देवराज इन्द्रको                                                     |
| चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्।                                               |          | सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालनेकी भी                                                        |
| वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपोवाह तिरोहित:॥                                        | 00       | चेष्टा की॥ १०॥ जिस समय महाराज पृथु अन्तिम                                                           |
| यन्य यज्ञपशु स्यवनायाचाह ।ताराहितः॥                                             | <b> </b> | यज्ञद्वारा भगवान् यज्ञपितकी आराधना कर रहे थे,<br>इन्द्रने ईर्ष्यावश गुप्तरूपसे उनके यज्ञका घोड़ा हर |
|                                                                                 |          | लिया॥ ११॥ इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कवचरूपसे                                                       |
| तमत्रिर्भगवानैक्षत्त्वरमाणं विहायसा।                                            |          | पाखण्डवेष धारण कर लिया था, जो अधर्ममें धर्मका                                                       |
| आमुक्तमिव पाखण्डं योऽधर्मे धर्मविभ्रमः॥                                         | १२       | भ्रम उत्पन्न करनेवाला है—जिसका आश्रय लेकर                                                           |
|                                                                                 |          | पापी पुरुष भी धर्मात्मा-सा जान पड़ता है। इस वेषमें                                                  |
| अत्रिणा चोदितो <sup>१</sup> हन्तुं पृथुपुत्रो महारथ:।                           |          | वे घोड़ेको लिये बड़ी शीघ्रतासे आकाशमार्गसे जा रहे                                                   |
| अन्वधावत संक्रुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्॥                                   | 93       | थे कि उनपर भगवान् अत्रिकी दृष्टि पड़ गयी। उनके                                                      |
| अन्य प्राचित्र राष्ट्राच्या राज्यात् । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।      | , 4      | कहनेसे महाराज पृथुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके                                                  |
|                                                                                 |          | लिये उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोधसे बोला, 'अरे                                                     |
| तं तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणम्।                                     |          | खड़ा रह! खड़ा रह'॥ १२-१३॥ इन्द्र सिरपर जटाजूट                                                       |
| जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुंचति॥                                        | १४       | और शरीरमें भस्म धारण किये हुए थे। उनका ऐसा                                                          |
|                                                                                 |          | वेष देखकर पृथुकुमारने उन्हें मूर्तिमान् धर्म समझा,                                                  |
| वधान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवेऽत्रिरचोदयत्।                                       |          | इसलिये उनपर बाण नहीं छोड़ा॥१४॥ जब वह                                                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                         | 01       | इन्द्रपर वार किये बिना ही लौट आया, तब महर्षि                                                        |
| जिह यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम्॥                                           | १५       | अत्रिने पुनः उसे इन्द्रको मारनेके लिये आज्ञा दी—                                                    |
|                                                                                 |          | 'वत्स! इस देवताधम इन्द्रने तुम्हारे यज्ञमें विघ्न डाला                                              |
| एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा।                                        |          | है, तुम इसे मार डालो'॥१५॥                                                                           |
| अन्वद्रवदभिक्रुद्धो रावणं <sup>३</sup> गृध्रराडिव॥                              | १६       | अत्रि मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर                                                              |
| •                                                                               |          | पृथुकुमार क्रोधमें भर गया। इन्द्र बड़ी तेजीसे आकाशमें                                               |
| सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितः स्वराट्।                              |          | जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जैसे<br>रावणके पीछे जटायु॥ १६॥ स्वर्गपित इन्द्र उसे पीछे   |
| •                                                                               |          | आते देख, उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं                                                              |
| वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान्॥                                          | १७       | अन्तर्धान हो गये और वह वीर अपना यज्ञपशु लेकर                                                        |
|                                                                                 |          | पिताकी यज्ञशालामें लौट आया॥ १७॥ शक्तिशाली                                                           |
| तत्तस्य चाद्धतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः।                                         |          | विदुरजी! उसके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर                                                             |
| नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो॥                                         | १८       | महर्षियोंने उसका नाम विजिताश्व रखा॥ १८॥                                                             |
| १. प्रा० पा०—सूचितं। २. प्रा० पा०—हन्तुमत्रिर०। ३. प्रा० पा०—गृध्रराडिव रावणम्। |          |                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत [अ०१९ ४९८ यज्ञपशुको चषाल और यूपमें \* बाँध दिया उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनर्हरि:। गया था। शक्तिशाली इन्द्रने घोर अन्धकार फैला दिया चषालयूपतश्छन्नो हिरण्यरशनं विभुः॥१९ और उसीमें छिपकर वे फिर उस घोडेको उसकी सोनेकी जंजीर समेत ले गये॥१९॥ अत्रि मुनिने अत्रिः सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहायसा। फिर उन्हें आकाशमें तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु कपालखट्वांगधरं वीरो नैनमबाधत॥ २० उनके पास कपाल और खट्वांग देखकर पृथ्पुत्रने उनके मार्गमें कोई बाधा न डाली॥ २०॥ तब अत्रिने अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं रुषा। राजकुमारको फिर उकसाया और उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढाया। यह देखते सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराट् ॥ २१ ही देवराज उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये॥ २१॥ वीर विजिताश्व अपना वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत्। घोडा लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट आया। तबसे तदवद्यं हरे रूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलाः॥ २२ इन्द्रके उस निन्दित वेषको मन्दबुद्धि पुरुषोंने ग्रहण कर लिया॥ २२॥ इन्द्रने अश्वहरणकी इच्छासे जो-यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया। जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड होनेके कारण पाखण्ड कहलाये। यहाँ 'खण्ड' शब्द चिह्नका तानि पापस्य खण्डानि लिंगं खण्डिमहोच्यते।। २३ वाचक है॥ २३॥ इस प्रकार पृथुके यज्ञका विध्वंस करनेके लिये यज्ञपशुको चुराते समय इन्द्रने जिन्हें कई एविमन्द्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिघांसया। बार ग्रहण करके त्यागा था, उन 'नग्न', 'रक्ताम्बर' तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणाम्॥ २४ तथा 'कापालिक' आदि पाखण्डपूर्ण आचारोंमें मनुष्योंकी बुद्धि प्राय: मोहित हो जाती है; क्योंकि ये नास्तिकमत धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु। देखनेमें सुन्दर हैं और बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका समर्थन करते हैं। वास्तवमें ये उपधर्ममात्र प्रायेण सञ्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु॥ २५ हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं॥ २४-२५॥ तदभिज्ञाय भगवान् पृथुः पृथुपराक्रमः। इन्द्रकी इस कुचालका पता लगनेपर परम इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोद्यतकार्मुक:॥ २६ पराक्रमी महाराज पृथुको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उसपर बाण चढाया॥ २६॥ उस तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धितं समय क्रोधावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजोंने देखा कि असह्य पराक्रमी विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसह्यरंहसम्। महाराज पृथु इन्द्रका वध करनेको तैयार हैं, तब उन्हें निवारयामासुरहो महामते रोकते हुए कहा, 'राजन्! आप तो बड़े बुद्धिमान् हैं, यज्ञदीक्षा ले लेनेपर शास्त्रविहित यज्ञपशुको छोड़कर न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्॥ २७ और किसीका वध करना उचित नहीं है॥ २७॥ \* यज्ञमण्डपमें यज्ञपशुको बाँधनेके लिये जो खम्भा होता है , उसे 'यूप' कहते हैं और यूपके आगे रखे हुए वलयाकार काष्ठको 'चषाल' कहते हैं।

| अ० १९]                                                                                                                          | चतुर्थ स्कन्ध ४९९                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनं                                                                                                       | इस यज्ञकार्यमें विघ्न डालनेवाला आपका शत्रु                                                                                                                                                                                                                                       |
| ह्वयामहे त्वच्छ्रवसा हतत्विषम्।<br>अयातयामोपहवैरनन्तरं                                                                          | इन्द्र तो आपके सुयशसे ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा<br>है। हम अमोघ आवाहन-मन्त्रोंद्वारा उसे यहीं बुला<br>लेते हैं और बलात् अग्निमें हवन किये देते हैं'॥ २८॥                                                                                                                        |
| प्रसहा राजन् जुहवाम तेऽहितम्॥ २                                                                                                 | उसके याजकोंने क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया।                                                                                                                                                                                                                                   |
| इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यर्त्विजो रुषा।<br>स्त्रुग्घस्तांजुह्वतोऽभ्येत्यस्वयम्भूः प्रत्यषेधत॥ २                         | वे स्रुवाद्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्माजीने<br>वहाँ आकर उन्हें रोक दिया॥ २९॥ वे बोले, 'याजको!<br>तुम्हें इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसंज्ञक                                                                                                                  |
| न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः।<br>यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः॥ इ                                          | इन्द्र तो भगवान्की ही मूर्ति है। तुम यज्ञद्वारा जिन<br>देवताओंकी आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो<br>अंग हैं और उसे तुम यज्ञद्वारा मारना चाहते हो॥ ३०॥<br>पृथुके इस यज्ञानुष्ठानमें विघ्न डालनेके लिये इन्द्रने                                                               |
| तदिदं पश्यत महद्धर्मव्यतिकरं द्विजाः।<br>इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता॥ इ                                         | जो पाखण्ड फैलाया है, वह धर्मका उच्छेदन करनेवाला<br>है। इस बातपर तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक<br>विरोध मत करो; नहीं तो वह और भी पाखण्ड<br>मार्गोंका प्रचार करेगा॥३१॥ अच्छा, परमयशस्वी                                                                                               |
| पृथुकीर्तेः पृथोर्भूयात्तर्ह्यकोनशतक्रतुः।<br>अलं ते क्रतुभिः स्विष्टैर्यद्भवान्मोक्षधर्मवित्॥ ः                                | महाराज पृथुके निन्यानबे ही यज्ञ रहने दो।' फिर<br>राजर्षि पृथुसे कहा, 'राजन्! आप तो मोक्षधर्मके<br>जाननेवाले हैं; अत: अब आपको इन यज्ञानुष्ठानोंकी                                                                                                                                 |
| नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि।<br>उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ॥ इ                                               | आवश्यकता नहीं है ॥ ३२॥ आपका मंगल हो! आप<br>और इन्द्र—दोनोंकी पिवत्रकीर्ति भगवान् श्रीहरिके<br>शरीर हैं; इसलिये अपने ही स्वरूपभूत इन्द्रके प्रति<br>आपको क्रोध नहीं करना चाहिये॥ ३३॥ आपका यह                                                                                      |
| मास्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्तां<br>निशामयास्मद्वच आदृतात्मा।<br>यद्ध्यायतो दैवहतं नु कर्तुं<br>मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्॥ इ | यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ—इसके लिये आप<br>चिन्ता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार<br>कीजिये। देखिये, जो मनुष्य विधाताके बिगाड़े हुए<br>कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन<br>अत्यन्त क्रोधमें भरकर भयंकर मोहमें फँस जाता<br>है॥ ३४॥ बस, इस यज्ञको बंद कीजिये। इसीके |
| क्रतुर्विरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः।<br>धर्मव्यतिकरो यत्र पाखण्डैरिन्द्रनिर्मितैः॥ इ                                              | कारण इन्द्रके चलाये हुए पाखण्डोंसे धर्मका नाश<br>हो रहा है; क्योंकि देवताओंमें बड़ा दुराग्रह होता<br>है॥ ३५॥ जरा देखिये तो, जो इन्द्र घोड़ेको चुराकर<br>आपके यज्ञमें विघ्न डाल रहा था, उसीके रचे हुए                                                                             |
| एभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनम्।<br>ह्रियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञधुगश्वमुट्॥ इ                                   | इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर सारी जनता खिंचती                                                                                                                                                                                                                                          |

श्रीमद्भागवत [अ०२० 400 परित्रातुमिहावतीर्णो आप साक्षात् विष्णुके अंश हैं। वेनके दुराचारसे भवान् धर्म लुप्त हो रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके धर्मं जनानां समयानुरूपम्। लिये ही आपने उसके शरीरसे अवतार लिया है॥ ३७॥ वेनापचारादवलुप्तमद्य अतः प्रजापालक पृथुजी! अपने इस अवतारका तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य॥३७ उद्देश्य विचारकर आप भृगु आदि विश्वरचयिता स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते मुनीश्वरोंका संकल्प पूर्ण कीजिये। यह प्रचण्ड पाखण्ड-सङ्कल्पनं विश्वसृजां पिपीपृहि। पथरूप इन्द्रकी माया अधर्मकी जननी है। आप इसे नष्ट कर डालिये'॥ ३८॥ ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं श्रीमैत्रेयजी कहते हैं — लोकगुरु भगवान् प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि॥३८ ब्रह्माजीके इस प्रकार समझानेपर प्रबल पराक्रमी मैत्रेय उवाच महाराज पृथुने यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः। साथ प्रीतिपूर्वक सन्धि भी कर ली॥ ३९॥ इसके तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्दधे॥ ३९ पश्चात् जब वे यज्ञान्त स्नान करके निवृत्त हुए, तब कृतावभृथस्नानाय पृथवे भूरिकर्मणे। उनके यज्ञोंसे तृप्त हुए देवताओंने उन्हें अभीष्ट वर दिये॥ ४०॥ आदिराज पृथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्बर्हिषि तर्पिताः॥४० दक्षिणाएँ दीं तथा ब्राह्मणोंने उनके सत्कारसे सन्तुष्ट विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः । होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिये॥ ४१॥ वे कहने आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥ ४१ लगे, 'महाबाहो! आपके बुलानेसे जो पितर, देवता, त्वयाऽऽहृता महाबाहो सर्व एव समागता:। ऋषि और मनुष्यादि आये थे, उन सभीका आपने पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः॥ ४२ दान-मानसे खूब सत्कार किया'॥४२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये एकोनविंशोऽध्याय:॥१९॥ अथ विंशोऽध्यायः महाराज पृथुकी यज्ञशालामें श्रीविष्णुभगवान्का प्रादुर्भाव श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! महाराज मैत्रेय उवाच पृथुके निन्यानबे यज्ञोंसे यज्ञभोक्ता यज्ञेश्वर भगवान् भगवानिप वैकुण्ठः साकं मघवता विभुः। विष्णुको भी बड़ा सन्तोष हुआ। उन्होंने इन्द्रके सहित यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तमभाषत॥ वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा॥१॥ श्रीभगवान्ने कहा—राजन्! (इन्द्रने) तुम्हारे श्रीभगवानुवाच सौ अश्वमेध पूरे करनेके संकल्पमें विघ्न डाला है। एष तेऽकारषीद्भङ्गं हयमेधशतस्य ह। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो॥२॥ क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमर्हिस।। नरदेव! जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि-सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः। सम्पन्न होते हैं, वे दूसरे जीवोंसे द्रोह नहीं करते; नाभिद्रह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेवरम्॥ क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है॥३॥

| श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया॥ ४ जायँ, तो समझना चाहिरे ज्ञानीजनोंकी सेवासे केव ज्ञानवान् पुरुष इस और कर्मोंका ही पुतल नहीं होता॥५॥ इस असकता है॥६॥ अससकः शरीरेऽस्मिन्नमुनोत्पादिते गृहे। अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः॥ ६ यह आत्मा एक, गुणोंका आश्रयस्थान, सर्व सकता है॥६॥ जो पुरुष प्रकार शरीरसे भिन्न जान्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणौः स मिय स्थितः॥ ८ राजन्! जो पुरुष रखकर अपने वर्णाश्रमके मेरी आराधना करता है, हो जाता है॥९॥ चित्त प्रकृते श्रवते स्वयं प्रकृति स्वयं प्रकृति स्वयं प्रकृति स्वयं प्रकृति स्वयं प्रकृति स्वयं प्रकृते प्रवृत्व स्वयं निराशीः श्रद्धयान्वितः। |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अतः कायमिमं विद्वानविद्याकामकर्मिभिः। आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्जते॥ ५ नहीं होता॥५॥ इस ए आसक्त नहीं है, वह विष्ठ प्रत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः॥ ६ यह आत्मा एक, गुणोंका आश्रयस्थान, सर्व सकता है॥६॥ यह आत्मा एक, गुणोंका आश्रयस्थान, सर्व सकता है॥६॥ यह आत्मा एक, गुणोंका आश्रयस्थान, सर्व साक्षी एवं अन्य आत्मा एक, गुणोंका आश्रयस्थान, सर्व साक्षी एवं अन्य आत्मा सर्वगोऽनावृतः साक्षी निरात्माऽऽत्माऽऽत्मनः परः॥ ७ भिन्न है॥७॥ जो पुरुष प्रकार शरीरसे भिन्न जा रखते हुए भी उसके गुणे उसकी स्थिति मुझ परम् नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मिय स्थितः॥ ८ राजन्! जो पुरुष रखकर अपने वर्णाश्रमके मेरी आराधना करता है, हो जाता है॥९॥ चित प्रमादिति॥ १ सम्बन्ध नहीं रहता तथा                                                                                                                                                                                                    | ग भी मेरी मायासे मोहित हो<br>प्रे कि बहुत दिनोंतक की हुई<br>ाल श्रम ही हाथ लगा॥४॥                                        |
| अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥ ६ एकः शुद्धः स्वयंज्योतिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः । सर्वगोऽनावृतः साक्षी निरात्माऽऽत्माऽऽत्मनः परः ॥ ७ य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः । नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मिय स्थितः ॥ ८ यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः । भजते शनकैस्तस्य मनो राजन् प्रसीदित ॥ ९ सकता है॥६॥ यह आत्मा एक, गुणोंका आश्रयस्थान, सर्व साक्षी एवं अन्य आत्माः भिन्न है॥७॥ जो पुरुष प्रकार शरीरसे भिन्न जान् रखते हुए भी उसके गुणे उसकी स्थिति मुझ परम् रखकर अपने वर्णाश्रमके मेरी आराधना करता है, हो जाता है॥९॥ चित प्रसम्बन्ध नहीं रहता तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग समझकर इसमें आसक्त<br>प्रकार जो इस शरीरमें ही<br>वेवेकी पुरुष इससे उत्पन्न                                              |
| एकः शुद्धः स्वयंज्योतिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः । सर्वगोऽनावृतः साक्षी निरात्माऽऽत्माऽऽत्मनः परः ॥ ७ प्रकार शरीरसे भिन्न जान् रखते हुए भी उसके गुणे उसकी स्थिति मुझ परम् नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मिय स्थितः ॥ ८ पः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः । भजते शनकैस्तस्य मनो राजन् प्रसीदिति ॥ ९ साक्षी एवं अन्य आत्मार्भ भिन्न है ॥ ७ ॥ जो पुरुष प्रखते हुए भी उसके गुणे उसकी स्थिति मुझ परम् राजन् ! जो पुरुष रखकर अपने वर्णाश्रमके मेरी आराधना करता है, हो जाता है ॥ ९ ॥ चित्त प्रसम्बन्ध नहीं रहता तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गिदिमें भी किस प्रकार ममता<br>शुद्ध, स्वयंप्रकाश, निर्गुण,<br>व्यापक, आवरणशून्य, सबका                                    |
| य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः। नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मिय स्थितः ॥ ८ राजन्! जो पुरुष रखकर अपने वर्णाश्रमके यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः। भजते शनकैस्तस्य मनो राजन् प्रसीदिति॥ ९ सम्बन्ध नहीं रहता तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्ते रहित है; अतएव शरीरसे<br>इस देहस्थित आत्माको इस<br>ाता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध                                      |
| भजते शनकैस्तस्य मनो राजन् प्रसीदिति॥ ९ सम्बन्ध नहीं रहता तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उसका चित्त धीरे-धीरे शुद्ध<br>शुद्ध होनेपर उसका विषयोंसे<br>उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो<br>री समतारूप स्थितिको प्राप्त |
| शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते॥ १० है॥१०॥ जो पुरुष यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शान्ति, ब्रह्म अथवा कैवल्य<br>जानता है कि शरीर, ज्ञान,<br>ो होनेपर भी कूटस्थ आत्मा                                       |
| उदासनिमवाध्यक्ष द्रव्यज्ञानिक्रयात्मनाम्। प्राप्त कर लेता है॥११<br>कूटस्थिमममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्॥ ११ राजन्! गुणप्रवाहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | है, वह कल्याणमय मोक्षपद<br>॥<br>प आवागमन तो भूत, इन्द्रिय,<br>गौर चिदाभास—इन सबकी                                        |
| भिन्नस्य <b>लिंगस्य गुणप्रवाहो</b> समष्टिरूप परिच्छिन्न लिं<br>इसका सर्वसाक्षी आत्म<br>मुझमें दृढ़ अनुराग रखने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ंगशरीरका ही हुआ करता है;<br>ासे कोई सम्बन्ध नहीं है।<br>वाले बुद्धिमान् पुरुष सम्पत्ति<br>कभी हर्ष-शोकादि विकारोंके      |

श्रीमद्भागवत [अ०२० 407 इसलिये वीरवर! तुम उत्तम, मध्यम और अधम समानोत्तममध्यमाधम: सम: पुरुषोंमें समानभाव रखकर सुख-दु:खको भी एक-सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः। सा समझो तथा मन और इन्द्रियोंको जीतकर मेरे ही मयोपक्लृप्ताखिललोकसंयुतो द्वारा जुटाये हुए मन्त्री आदि समस्त राजकीय पुरुषोंकी सहायतासे सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करो॥ १३॥ राजाका विधत्स्व वीराखिललोकरक्षणम्॥ १३ कल्याण प्रजापालनमें ही है। इससे उसे परलोकमें श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो प्रजाके पुण्यका छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं करता; किंतु उससे यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंशम्। कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो हर्तान्यथा हृतपुण्यः प्रजाना-प्रजा छीन लेती है और बदलेमें उसे प्रजाके पापका मरक्षिता करहारोऽघमत्ति॥ १४ भागी होना पडता है॥१४॥ ऐसा विचारकर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सम्मति और पूर्व परम्परासे प्राप्त एवं द्विजाग्रचानुमतानुवृत्त-हुए धर्मको ही मुख्यत: अपना लो और कहीं भी धर्मप्रधानोऽन्यतमोऽवितास्याः । आसक्त न होकर इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् ही दिनोंमें तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धोंके दर्शन द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः॥ १५ होंगे॥१५॥ राजन्! तुम्हारे गुणोंने और स्वभावने वरं च मत् कंचन मानवेन्द्र मुझको वशमें कर लिया है। अत: तुम्हें जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग लो। उन क्षमा आदि गुणोंसे रहित वृणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः। यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना सरल नाहं मखैर्वे सुलभस्तपोभि-नहीं है, मैं तो उन्हींके हृदयमें रहता हूँ जिनके चित्तमें समता रहती है॥१६॥ र्योगेन वा यत्समचित्तवर्ती॥ १६ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! सर्वलोकगुरु मैत्रेय उवाच श्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज पृथुने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की॥ १७॥ देवराज इन्द्र स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्। अपने कर्मसे लिज्जित होकर उनके चरणोंपर गिरना ही अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरे:॥१७ चाहते थे कि राजाने उन्हें प्रेमपूर्वक हृदयसे लगा स्पृशन्तं पादयो: प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा। लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया॥ १८॥ फिर महाराज पृथुने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान्का शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज ह॥ १८ पूजन किया और क्षण-क्षणमें उमड़ते हुए भक्तिभावमें भगवानथ विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हण:। निमग्न होकर प्रभुके चरणकमल पकड लिये॥ १९॥ श्रीहरि वहाँसे जाना चाहते थे; किन्तु पृथुके प्रति जो समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः ॥ १९ उनका वात्सल्यभाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनमनुग्रहविलम्बितः। अपने कमलदलके समान नेत्रोंसे उनकी ओर देखते ही पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम् ॥ २० रह गये, वहाँसे जा न सके॥ २०॥

| अ०२०] चतुर्थस्कन्ध ५०३                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| स आदिराजो रचिताञ्जलिर्हिरिं<br>विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः।<br>न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो<br>हृदोपगुह्यामुमधादवस्थितः ॥ २१<br>अथावमृज्याश्रुकला <sup>१</sup> विलोकयन्<br>अतृप्तदृग्गोचरमाह पूरुषम्।<br>पदा स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते<br>विन्यस्तहस्ताग्रमुरंगविद्विषः ॥ २२ | आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रोंमें जल भर<br>आनेके कारण न तो भगवान्का दर्शन ही कर सके<br>और न तो कण्ठ गद्गद हो जानेसे कुछ बोल ही<br>सके। उन्हें हृदयसे आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ<br>जोड़े ज्यों-के-त्यों खड़े रह गये॥ २१॥ प्रभु अपने<br>चरणकमलोंसे पृथ्वीको स्पर्श किये खड़े थे; उनका<br>कराग्रभाग गरुडजीके ऊँचे कंधेपर रखा हुआ था।<br>महाराज पृथु नेत्रोंके आँसू पोंछकर अतृप्त दृष्टिसे<br>उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे॥ २२॥<br>महाराज पृथु बोले—मोक्षपित प्रभो! आप वर |  |
| ायस्यसाहसााग्रमुरगायाद्वयः ॥ २२<br><i>पृथुरुवाच</i> वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद् बुधः  कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम्।  ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां                                                                                                                         | देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ हैं।<br>कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके<br>भोगने योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है? वे तो<br>नारकी जीवोंको भी मिलते ही हैं। अतः मैं इन तुच्छ<br>विषयोंको आपसे नहीं माँगता॥ २३॥ मुझे तो उस                                                                                                                                                                                                                        |  |
| तानीश कैवल्यपते वृणे न च॥२३<br>न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्-<br>न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः।<br>महत्तमान्तर्हदयान्मुखच्युतो <sup>२</sup>                                                                                                                                   | मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषोंके हृदयसे उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरणकमलोंका मकरन्द नहीं है—जहाँ आपकी कीर्ति—कथा सुननेका सुख नहीं मिलता। इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मैं आपके लीलागुणोंको सुनता ही                                                                                                                                                                                                              |  |
| विधत्स्व कर्णायुतमेष <sup>३</sup> मे वरः <sup>४</sup> ॥ २४<br>स उत्तमश्लोक महन्मुखच्युतो <sup>५</sup><br>भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः ।<br>स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां <sup>६</sup>                                                                                    | रहूँ॥ २४॥ पुण्यकीर्ति प्रभो! आपके चरणकमल-<br>मकरन्दरूपी अमृत-कणोंको लेकर महापुरुषोंके मुखसे जो<br>वायु निकलती है, उसीमें इतनी शक्ति होती है कि वह<br>तत्त्वको भूले हुए हम कुयोगियोंको पुनः तत्त्वज्ञान करा<br>देती है। अतएव हमें दूसरे वरोंकी कोई आवश्यकता                                                                                                                                                                                                                    |  |
| कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरै:॥२५<br>यशः शिवं सुश्रव आर्यसंगमे<br>यदृच्छ्या चोपशृणोति ते सकृत्।<br>कथं गुणज्ञो विरमेद्विना <sup>७</sup> पश्ं                                                                                                                                 | नहीं है॥ २५॥ उत्तम कीर्तिवाले प्रभो! सत्संगमें आपके मंगलमय सुयशको दैववश एक बार भी सुन लेनेपर कोई पशुबुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाय; गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकारके पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये स्वयं लक्ष्मीजी भी आपके                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| श्रीर्यत्प्रवव्रे गुणसंग्रहेच्छ्या॥ २६ सुयशको सुनना चाहती हैं॥ २६॥  १. प्रा० पा०—कलां। २. प्रा० पा०—च्युतं विध०। ३. प्रा० पा०—कर्णामृत०। ४. प्रा० पा०—वचः। ५. प्रा० पा०—मुखाच्च्युतो। ६. प्रा० पा०—कर्मणां। ७. प्रा० पा०—विरमेदृते।                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

श्रीमद्भागवत [अ०२० 408 अथाभजे त्वाखिलपूरुषोत्तमं अब लक्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त उत्सुकतासे आप सर्वगुणधाम पुरुषोत्तमकी सेवा ही करना चाहता गुणालयं पद्मकरेव लालसः। हूँ। किन्तु ऐसा न हो कि एक ही पतिकी सेवा प्राप्त अप्यावयोरेकपतिस्पृधोः कलि-करनेकी होड़ होनेके कारण आपके चरणोंमें ही मनको एकाग्र करनेवाले हम दोनोंमें कलह छिड़ र्न स्यात्कृतत्वच्चरणैकतानयोः॥ २७ जाय॥ २७॥ जगदीश्वर! जगज्जननी लक्ष्मीजीके हृदयमें जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं मेरे प्रति विरोधभाव होनेकी संभावना तो है ही: क्योंकि जिस आपके सेवाकार्यमें उनका अनुराग है, स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्। उसीके लिये मैं भी लालायित हूँ। किन्तु आप दीनोंपर करोषि फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मोंको भी बहुत करके मानते हैं। इसलिये मुझे आशा है कि हमारे झगडेमें स्व एव धिष्णयेऽभिरतस्य किं तया॥ २८ भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूपमें भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो ही रमण करते हैं; आपको भला, लक्ष्मीजीसे भी क्या लेना है॥ २८॥ इसीसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो व्युदस्तमायागुणविभ्रमोदयम् । जानेके बाद भी आपका भजन करते हैं। आपमें भवत्पदानुस्मरणादृते सतां मायाके कार्य अहंकारादिका सर्वथा अभाव है। भगवन्! निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे॥ २९ मुझे तो आपके चरणकमलोंका निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा सत्पुरुषोंका कोई और प्रयोजन ही नहीं मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं जान पड़ता॥ २९॥ मैं भी बिना किसी इच्छाके वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थ यत्। आपका भजन करता हूँ, आपने जो मुझसे कहा कि 'वर माँग' सो आपकी इस वाणीको तो मैं संसारको वाचा नु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः मोहमें डालनेवाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी कथं पुनः कर्म करोति मोहितः॥ ३० वेदरूपा वाणीने भी तो जगत्को बाँध रखा है। यदि उस वेदवाणीरूप रस्सीसे लोग बँधे न होते, तो त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते?॥३०॥ यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः। प्रभो! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री-यथा चरेद्वालहितं पिता स्वयं पुत्रादिकी इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार तथा त्वमेवार्हिस नः समीहितुम्॥ ३१ पिता पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी मैत्रेय उवाच हमारी इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे हितके लिये इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक् स्वयं ही प्रयत्न करें॥ ३१॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं -- आदिराज पृथुके इस तमाह राजन् मिय भक्तिरस्तु ते। प्रकार स्तुति करनेपर सर्वसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा, दिष्ट्येदुशी धीर्मिय ते कृता यया 'राजन्! तुम्हारी मुझमें भक्ति हो। बड़े सौभाग्यकी मायां मदीयां तरित स्म दुस्त्यजाम्॥ ३२ बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझमें लगा हुआ

चतुर्थ स्कन्ध अ० २१] 404 है। ऐसा होनेपर तो पुरुष सहजमें ही मेरी उस तत् त्वं कुरु मयाऽऽदिष्टमप्रमत्तः प्रजापते। मायाको पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके मदादेशकरो लोक: सर्वत्राप्नोति शोभनम् ॥ ३३ बन्धनसे छूटना अत्यन्त कठिन है। अब तुम सावधानीसे मेरी आज्ञाका पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश! मैत्रेय उवाच जो पुरुष मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वत्र इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः। मंगल होता है'॥ ३२-३३॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विद्रजी! इस प्रकार पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेऽच्युतो मतिम्॥ ३४ भगवान्ने राजर्षि पृथुके सारगर्भित वचनोंका आदर किया। फिर पृथुने उनकी पूजा की और प्रभु उनपर देवर्षिपितृगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगाः सब प्रकार कृपा कर वहाँसे चलनेको तैयार हुए॥ ३४॥ किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः॥ ३५ महाराज पृथुने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी यज्ञेश्वरिधया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलिभक्तितः। आदि अनेक प्रकारके प्राणी एवं भगवानुके पार्षद आये थे, उन सभीका भगवद्बुद्धिसे भक्तिपूर्वक वाणी और सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः॥ ३६ धनके द्वारा हाथ जोडकर पुजन किया। इसके बाद भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः। वे सब अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥ ३५-३६॥ भगवान् अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितोंका हरन्निव मनोऽमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत<sup>१</sup>॥३७ चित्त चुराते हुए अपने धामको सिधारे॥ ३७॥ तदनन्तर अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए अव्यक्तस्वरूप अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने। देवाधिदेव भगवानुको नमस्कार करके राजा पृथु भी अव्यक्ताय<sup>२</sup> च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ॥ ३८ अपनी राजधानीमें चले आये॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्थस्कन्धे विंशोऽध्याय:॥२०॥ अथैकविंशोऽध्याय: महाराज पृथुका अपनी प्रजाको उपदेश श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! उस समय मैत्रेय उवाच महाराज पृथुका नगर सर्वत्र मोतियोंकी लडियों, मौक्तिकैः कुसुमस्त्रग्भिर्दुकूलैः स्वर्णतोरणैः। फूलोंकी मालाओं, रंग-बिरंगे वस्त्रों, सोनेके दरवाजों महासुरभिभिधूंपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै॥ और अत्यन्त सुगन्धित धूपोंसे सुशोभित था॥१॥ उसकी गलियाँ, चौक और सडकें चन्दन और अरगजेके जलसे सींच दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, चन्दनागुरुतोयार्द्ररथ्याचत्वरमार्गवत् अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिभिरर्चितम्।। मांगलिक द्रव्योंसे सजाया गया था॥२॥ १. प्रा० पा०—प्रत्यगात्पुन:। २. प्रा० पा०—वासुदेवाय देवानां।

५०६ श्रीमद्भागवत [अ० २१ सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतम्। वह ठौर-ठौरपर रखे हुए फल-फूलके गुच्छोंसे युक्त केलेके खंभों और सुपारीके पौधोंसे बड़ा ही तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलंकृतम्॥ ३ मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि प्रजास्तं दीपबलिभिः सम्भृताशेषमंगलैः। वृक्षोंके नवीन पत्तोंकी बंदनवारोंसे विभूषित था॥ ३॥ जब महाराजने नगरमें प्रवेश किया, तब दीपक, अभीयुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः ॥ ४ उपहार और अनेक प्रकारकी मांगलिक सामग्री लिये शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम्। हुए प्रजाजनोंने तथा मनोहर कुण्डलोंसे सुशोभित सुन्दरी कन्याओंने उनकी अगवानी की॥४॥ शंख विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः॥ और दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः। वेदध्विन करने लगे, वन्दीजनोंने स्तृतिगान आरम्भ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी पौरांजानपदांस्तांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः॥ प्रकारका अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथुने एवमादीन्यनवद्यचेष्टित: राजमहलमें प्रवेश किया॥५॥ मार्गमें जहाँ-तहाँ पुरवासी और देशवासियोंने उनका अभिनन्दन किया। कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः। परम यशस्वी महाराजने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक कुर्वन् शशासावनिमण्डलं यशः अभीष्ट वर देकर सन्तुष्ट किया॥६॥ महाराज पृथु महापुरुष और सभीके पूजनीय थे। उन्होंने इसी स्फीतं निधायारु रहे परं पदम्॥ प्रकारके अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वीका शासन सूत उवाच किया और अन्तमें अपने विपुल यशका विस्तार कर तदादिराजस्य<sup>१</sup> यशो विज्मिभतं भगवान्का परमपद प्राप्त किया॥७॥ सूतजी कहते हैं- मुनिवर शौनकजी! इस गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितम् प्रकार भगवान् मैत्रेयके मुखसे आदिराज पृथुका महाभागवतः सदस्पते अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और गुणवानोंद्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुरजी-कौषारविं प्राह गृणन्तमर्चयन्॥ ८ ने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा॥८॥ विदुरजी बोले- ब्रह्मन्! ब्राह्मणोंने पृथुका विदुर उवाच अभिषेक किया। समस्त देवताओंने उन्हें उपहार सोऽभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर्लब्धाशेषसुरार्हणः। दिये। उन्होंने अपनी भुजाओंमें वैष्णव तेजको धारण बिभ्रत् स वैष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोह गाम्।। किया और उससे पृथ्वीका दोहन किया॥ ९॥ उनके उस पराक्रमके उच्छिष्टरूप विषयभोगोंसे ही आज भी को न्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो सम्पूर्ण राजा तथा लोकपालोंके सहित समस्त लोक यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूपाः इच्छानुसार जीवन-निर्वाह करते हैं। भला, ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न लोकाः सपाला उपजीवन्ति<sup>२</sup> काम-चाहेगा। अत: अभी आप मुझे उनके कुछ और भी मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्॥१० पवित्र चरित्र सुनाइये॥ १०॥ १. प्रा॰ पा॰—तदाधिरा॰। २. प्रा॰ पा॰—उपयन्ति।

| अ० २१ ] चतुर्थ                                                                                     | स्कन्ध ५०७                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मैत्रेय उवाच<br>गंगायमुनयोर्नद्योरन्तराक्षेत्रमावसन् ।<br>आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया॥ ११ | श्रीमैत्रेयजीने कहा—साधुश्रेष्ठ विदुरजी! महाराज<br>पृथु गंगा और यमुनाके मध्यवर्ती देशमें निवास कर<br>अपने पुण्यकर्मोंके क्षयकी इच्छासे प्रारब्धवश प्राप्त<br>हुए भोगोंको ही भोगते थे॥ ११॥ ब्राह्मणवंश और                                  |
| सर्वत्रास्खलितादेशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् ।<br>अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥ १२         | भगवान्के सम्बन्धी विष्णुभक्तोंको छोड़कर उनका<br>सातों द्वीपोंके सभी पुरुषोंपर अखण्ड एवं अबाध<br>शासन था॥१२॥ एक बार उन्होंने एक महासत्रकी<br>दीक्षा ली; उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और<br>राजर्षियोंका बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ॥१३॥ |
| एकदाऽऽसीन्महासत्रदीक्षा तत्र दिवौकसाम्।<br>समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तम॥१३             | उस समाजमें महाराज पृथुने उन पूजनीय अतिथियोंका<br>यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभामें,<br>नक्षत्रमण्डलमें चन्द्रमाके समान खड़े हो गये॥ १४॥                                                                                               |
| तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः।<br>उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव॥१४             | उनका शरीर ऊँचा, भुजाएँ भरी और विशाल, रंग<br>गोरा, नेत्र कमलके समान सुन्दर और अरुणवर्ण,<br>नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊँचे<br>और मुसकानसे युक्त दन्तपंक्ति सुन्दर थी॥१५॥                                                  |
| प्रांशुः पीनायतभुजो गौरः कञ्जारुणेक्षणः।<br>सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः॥ १५         | उनकी छाती चौड़ी, कमरका पिछला भाग स्थूल और<br>उदर पीपलके पत्तेके समान सुडौल तथा बल पड़े हुए<br>होनेसे और भी सुन्दर जान पड़ता था। नाभि भँवरके<br>समान गम्भीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएँ सुवर्णके                                           |
| व्यूढवक्षा बृहच्छ्रोणिर्वलिवल्गुदलोदरः।<br>आवर्तनाभिरोजस्वी कांचनोरुरुदग्रपात्॥१६                  | समान देदीप्यमान थीं तथा पैरोंके पंजे उभरे हुए<br>थे॥१६॥ उनके बाल बारीक, घुँघराले, काले और<br>चिकने थे; गरदन शंखके समान उतार–चढ़ाववाली<br>तथा रेखाओंसे युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती                                                  |
| सूक्ष्मवक्रासितस्निग्धमूर्धजः कम्बुकन्धरः।<br>महाधने दुकूलाग्र्ये परिधायोपवीय च॥१७                 | पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे॥ १७॥ दीक्षाके<br>नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिये थे;<br>इसीसे उनके शरीरके अंग-प्रत्यंगकी शोभा अपने<br>स्वाभाविक रूपमें स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीरपर                                                |
| व्यञ्जिताशेषगात्रश्रीर्नियमे न्यस्तभूषणः ।<br>कृष्णाजिनधरः श्रीमान् कुशपाणिः कृतोचितः ॥ १८         | कृष्णमृगका चर्म और हाथोंमें कुशा धारण किये हुए<br>थे। इससे उनके शरीरकी कान्ति और भी बढ़ गयी<br>थी। वे अपने सारे नित्यकृत्य यथाविधि सम्पन्न कर<br>चुके थे॥ १८॥ राजा पृथुने मानो सारी सभाको हर्षसे                                          |
| शिशिरस्निग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः।<br>ऊचिवानिदमुर्वीशः सदः संहर्षयन्निव॥१९                      | सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रोंसे<br>चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारम्भ<br>किया॥१९॥ उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र                                                                                               |
| चारु चित्रपदं श्लक्ष्णं मृष्टं गूढमविक्लवम्।<br>सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव॥ २०              | पदोंसे युक्त, स्पष्ट, मधुर, गम्भीर एवं निश्शंक था।<br>मानो उस समय वे सबका उपकार करनेके लिये अपने<br>अनुभवका ही अनुवाद कर रहे हों॥ २०॥                                                                                                     |

406 श्रीमद्भागवत [अ० २१ राजा पृथुने कहा — सज्जनो ! आपका कल्याण राजोवाच हो। आप महानुभाव, जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः। सुनें-जिज्ञासु पुरुषोंको चाहिये कि संत-समाजमें सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीषितम्॥ २१ अपने निश्चयका निवेदन करें॥ २१॥ इस लोकमें मुझे प्रजाजनोंका शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविकाका अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजित:। प्रबन्ध तथा उन्हें अलग-अलग अपनी मर्यादामें रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् ॥ २२ रखनेके लिये राजा बनाया गया है॥२२॥ अतः इनका यथावत् पालन करनेसे मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करनेवाले लोकोंकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी तस्य मे तदनुष्ठानाद्यानाहुर्ब्रह्मवादिनः। मुनियोंके मतानुसार सम्पूर्ण कर्मोंके साक्षी श्रीहरिके लोकाः स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक् ॥ २३ प्रसन्न होनेपर मिलते हैं॥ २३॥ जो राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल य उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन्। करनेमें लगा रहता है, वह केवल प्रजाके पापका ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्यसे हाथ धो बैठता प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः॥ २४ है॥ २४॥ अतः प्रिय प्रजाजन! अपने इस राजाका परलोकमें हित करनेके लिये आपलोग परस्पर दोषदुष्टि तत् प्रजा भर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमेवानसूयवः। छोड़कर हृदयसे भगवान्को याद रखते हुए अपने-कुरुताधोक्षजधियस्तर्हि मेऽनुग्रहः कृतः॥ २५ अपने कर्तव्यका पालन करते रहिये: क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसीमें है और इस प्रकार मुझपर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा॥ २५॥ विशुद्धचित्त देवता, पितर यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयोऽमलाः। और महर्षिगण! आप भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् ॥ २६ कीजिये; क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरनेके अनन्तर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थकको उसका समान अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिदर्हसत्तमाः। फल मिलता है॥ २६॥ माननीय सज्जनो! किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावोंके मतमें तो कर्मींका फल देनेवाले इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः ॥ २७ भगवान् यज्ञपित ही हैं; क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई-कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः। जाते हैं॥ २७॥ मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रतस्य राजर्षेरंगस्यास्मित्पतुः पितुः॥ २८ प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रह्लाद, बलि और इसी कोटिके अन्यान्य महानुभावोंके मतमें तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और ईंदुशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च। अपवर्गके स्वाधीन नियामक, कर्मफलदातारूपसे भगवान् प्रह्रादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता॥ २९ गदाधरकी आवश्यकता है ही। इस विषयमें तो केवल मृत्युके दौहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्मविमृद दौहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यान् धर्मविमोहितान्। लोगोंका ही मतभेद है। अत: उसका कोई विशेष वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यहेत्ना॥ ३० महत्त्व नहीं हो सकता॥ २८—३०॥

| अ० २१ ] चतुर्थ                                                                                                                  | स्कन्ध ५०९                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना-<br>मशेषजन्मोपचितं मलं धियः।<br>सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती<br>यथा पदांगुष्ठविनिःसृता सरित्॥ ३१     | जिनके चरणकमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर<br>बढ़नेवाली अभिलाषा उन्हींके चरणनखसे निकली हुई<br>गंगाजीके समान, संसारतापसे संतप्त जीवोंके समस्त<br>जन्मोंके संचित मनोमलको तत्काल नष्ट कर देती है,<br>जिनके चरणतलका आश्रय लेनेवाला पुरुष सब   |
| विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमा-<br>नसंगविज्ञानविशेषवीर्यवान् ।<br>यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुन-<br>र्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते॥ ३२   | प्रकारके मानसिक दोषोंको धो डालता तथा वैराग्य<br>और तत्त्वसाक्षात्काररूप बल पाकर फिर इस दु:खमय<br>संसारचक्रमें नहीं पड़ता और जिनके चरणकमल सब<br>प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं—उन प्रभुको<br>आपलोग अपनी–अपनी आजीविकाके उपयोगी |
| तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभि-<br>र्मनोवचःकायगुणैः स्वकर्मभिः।<br>अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कुजं                                      | वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान-स्तुति-<br>पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओंके<br>द्वारा भजें। हृदयमें किसी प्रकारका कपट न रखें तथा<br>यह निश्चय रखें कि हमें अपने-अपने अधिकारानुसार                              |
| यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः ॥ ३३<br>असाविहानेकगुणोऽगुणोऽध्वरः<br>पृथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः ।                                  | इसका फल अवश्य प्राप्त होगा॥ ३१—३३॥<br>भगवान् स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञानघन और समस्त<br>विशेषणोंसे रहित हैं; किन्तु इस कर्ममार्गमें जौ–चावल<br>आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवघात (कूटना)                                            |
| सम्पद्यतेऽर्थाशयलिंगनामभि-<br>र्विशुद्धविज्ञानघनः स्वरूपतः॥ ३४<br>प्रधानकालाशयधर्मसंग्रहे                                       | आदि क्रिया एवं मन्त्रोंके द्वारा और अर्थ, आशय<br>(संकल्प), लिंग (पदार्थ-शक्ति) तथा ज्योतिष्टोम आदि<br>नामोंसे सम्पन्न होनेवाले, अनेक विशेषणयुक्त यज्ञके<br>रूपमें प्रकाशित होते हैं॥ ३४॥ जिस प्रकार एक ही                           |
| शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्।<br>क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते<br>यथानलो दारुषु तद्गुणात्मकः॥ ३५                                   | अग्नि भिन्न-भिन्न काष्ठोंमें उन्होंके आकारादिके अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानन्दस्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्टसे उत्पन्न हुए शरीरमें विषयाकार बनी हुई                                     |
| अहो ममामी वितरन्त्यनुग्रहं<br>हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम्।                                                                     | बुद्धिमें स्थित होकर उन यज्ञ-यागादि क्रियाओंके<br>फलरूपसे अनेक प्रकारके जान पड़ते हैं॥ ३५॥<br>अहो! इस पृथ्वीतलपर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ-                                                                                              |
| स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका<br>निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रताः॥३६<br>मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्द्धिभि-<br>स्तितिक्षया तपसा विद्यया च। | भोक्ताओंके अधीश्वर सर्वगुरु श्रीहरिका एकनिष्ठभावसे<br>अपने-अपने धर्मोंके द्वारा निरन्तर पूजन करते हैं, वे<br>मुझपर बड़ी कृपा करते हैं॥ ३६॥ सहनशीलता,<br>तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियोंके कारण                                 |
| देदीप्यमानेऽजितदेवतानां<br>कुले स्वयं राजकुलाद् द्विजानाम्॥ ३७                                                                  | वैष्णव और ब्राह्मणोंके वंश स्वभावतः ही उज्ज्वल<br>होते हैं। उनपर राजकुलका तेज, धन, ऐश्वर्य आदि<br>समृद्धियोंके कारण अपना प्रभाव न डाले॥ ३७॥                                                                                         |

| ५१० श्रीमद्भ                                                                                                                       | हागवत [ अ० २१                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो<br>नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात्।<br>अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो<br>जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः॥ ३८     | ब्रह्मादि समस्त महापुरुषोंमें अग्रगण्य, ब्राह्मणभक्त,<br>पुराणपुरुष श्रीहरिने भी निरन्तर इन्हींके चरणोंकी<br>वन्दना करके अविचल लक्ष्मी और संसारको पवित्र<br>करनेवाली कीर्ति प्राप्त की है॥ ३८॥ आपलोग<br>भगवान्के लोकसंग्रहरूप धर्मका पालन करनेवाले                    |
| यत्सेवयाशेषगुहाशयः स्वराड्<br>विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः।<br>तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः<br>सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्॥ ३९ | हैं तथा सर्वान्तर्यामी स्वयंप्रकाश ब्राह्मणप्रिय श्रीहरि<br>विप्रवंशकी सेवा करनेसे ही परम सन्तुष्ट होते हैं, अत:<br>आप सभीको सब प्रकारसे विनयपूर्वक ब्राह्मणकुलकी<br>सेवा करनी चाहिये॥ ३९॥ इनकी नित्य सेवा करनेसे<br>शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य स्वयं |
| पुमाँल्लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयम्। यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः                                              | ही (ज्ञान और अभ्यास आदिके बिना ही) परम<br>शान्तिरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोकमें इन<br>ब्राह्मणोंसे बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्यभोजी                                                                                                                          |
| परं किमत्रास्ति मुखं हिवर्भुजाम्॥ ४०<br>अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः<br>श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्यनामभिः।                          | देवताओंका मुख हो सके ?॥ ४०॥ उपनिषदोंके ज्ञान-<br>परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे<br>भगवान् अनन्त इन्द्रादि यज्ञीय देवताओंके नामसे<br>तत्त्वज्ञानियोंद्वारा ब्राह्मणोंके मुखमें श्रद्धापूर्वक हवन                                                        |
| न वै तथा चेतनया बहिष्कृते<br>हुताशने पारमहंस्यपर्यगुः॥४१<br>यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं                                          | किये हुए पदार्थको जैसे चावसे ग्रहण करते हैं, वैसे<br>चेतनाशून्य अग्निमें होमे हुए द्रव्यको नहीं ग्रहण<br>करते॥ ४१॥ सभ्यगण! जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें<br>प्रतिबिम्बका भान होता है—उसी प्रकार जिससे                                                                    |
| श्रद्धातपोमंगलमौनसंयमैः ।<br>समाधिना बिभ्रति हार्थदृष्टये<br>यत्रेदमादर्श इवावभासते॥ ४२                                            | इस सम्पूर्ण प्रपंचका ठीक-ठीक ज्ञान होता है, उस<br>नित्य, शुद्ध और सनातन ब्रह्म (वेद)-को जो<br>परमार्थ-तत्त्वकी उपलब्धिके लिये श्रद्धा, तप, मंगलमय<br>आचरण, स्वाध्यायविरोधी वार्तालापके त्याग तथा                                                                      |
| तेषामहं पादसरोजरेणु-<br>मार्या वहेयाधिकिरीटमाऽऽयुः।<br>यं नित्यदा बिभ्रत आशु पापं                                                  | संयम और समाधिके अभ्यासद्वारा धारण करते हैं, उन<br>ब्राह्मणोंके चरणकमलोंकी धूलिको मैं आयुपर्यन्त अपने<br>मुकुटपर धारण करूँ; क्योंकि उसे सर्वदा सिरपर<br>चढ़ाते रहनेसे मनुष्यके सारे पाप तत्काल नष्ट हो                                                                 |
| नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति॥४३<br>गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं<br>वृद्धाश्रयं संवृणतेऽनु सम्पदः।                                          | जाते हैं और सम्पूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते<br>हैं॥४२-४३॥ उस गुणवान्, शीलसम्पन्न, कृतज्ञ<br>और गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले पुरुषके पास सारी<br>सम्पदाएँ अपने-आप आ जाती हैं। अत: मेरी तो यही                                                                             |
| प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च<br>जनार्दनः सानुचरश्च मह्मम्॥ ४४                                                                       | अभिलाषा है कि ब्राह्मणकुल, गोवंश और भक्तोंके<br>सहित श्रीभगवान् मुझपर सदा प्रसन्न रहें॥४४॥                                                                                                                                                                            |

चतुर्थ स्कन्ध

488

अ० २१]

अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो।

भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देवसंज्ञितैः॥५१

भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देवसंज्ञितैः॥५१

प्रविष्ट होकर क्षत्रियोंकी और क्षत्रियज्ञातिमें प्रविष्ट होकर क्षत्रियोंकी और क्षत्रियज्ञातिमें प्रविष्ट होकर क्षाह्मणोंकी तथा दोनों जातियोंमें प्रतिष्ठित होकर सारे जगत्की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है॥५२॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे

एकविंशोऽध्याय:॥ २१॥

अथ द्वाविंशोऽध्यायः महाराज पृथुको सनकादिका उपदेश मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - जिस समय प्रजाजन जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमम्। परमपराक्रमी पृथ्वीपाल पृथुकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी चार तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः॥ मुनीश्वर आये॥१॥ राजा और उनके अनुचरोंने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवतरतोऽर्चिषा। कान्तिसे सम्पूर्ण लोकोंको पापनिर्मुक्त करते हुए

श्रीमद्भागवत

लोकानपापान् कुर्वत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान्।।

तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः।

ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव॥ गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः।

विधिवत्पूजयांचके गृहीताध्यर्हणासनान्॥ तत्पादशौचसलिलैर्मार्जितालकबन्धनः शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयन्निव॥

पृथुरुवाच

हाटकासन आसीनान् स्वधिष्णयेष्विव पावकान्। श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्॥ अहो आचरितं किं मे मंगलं मंगलायना:। यस्य वो दर्शनं ह्यासीदुर्दर्शानां च योगिभि:॥ 9

482

किं तस्य दुर्लभतरिमह लोके परत्र च।

यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः॥

नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान्।

यथा सर्वदुशं सर्व आत्मानं येऽस्य हेतव:॥

बालोंपर छिड़का। इस प्रकार शिष्टजनोचित आचारका आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषोंको ऐसा व्यवहार करना चाहिये॥५॥ सनकादि मुनीश्वर भगवान् शंकरके भी अग्रज हैं।

सोनेके सिंहासनपर वे ऐसे सुशोभित हुए, जैसे अपने-अपने स्थानोंपर अग्नि देवता। महाराज पृथुने बड़ी श्रद्धा और संयमके साथ प्रेमपूर्वक उनसे कहा॥६॥ पृथुजीने कहा — मंगलमूर्ति मुनीश्वरो! आपके

दर्शन तो योगियोंको भी दुर्लभ हैं; मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त

आकाशसे उतरकर आ रहे हैं॥२॥ राजाके प्राण सनकादिकोंका दर्शन करते ही. जैसे विषयी जीव

विषयोंकी ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पडे— मानो उन्हें रोकनेके लिये ही वे अपने सदस्यों और

अनुयायियोंके साथ एकाएक उठकर खड़े हो गये॥ ३॥ जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकारकर आसनपर विराज

गये, तब शिष्टाग्रणी पृथुने उनके गौरवसे प्रभावित हो

विनयवश गरदन झुकाये हुए उनकी विधिवत् पूजा की ॥ ४ ॥ फिर उनके चरणोदकको अपने सिरके

हुआ॥७॥ जिसपर ब्राह्मण अथवा अनुचरोंके सहित श्रीशंकर या विष्णुभगवान् प्रसन्न हों, उसके लिये इहलोक और परलोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है॥८॥

[ अ० २२

इस दृश्य-प्रपंचके कारण महत्तत्त्वादि यद्यपि सर्वगत

हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते: इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकोंमें विचरते रहते हैं, तो भी अनिधकारीलोग आपको देख नहीं पाते॥ ९॥

| अ० २२] चतुः                                                                                                        | र्थ स्कन्ध ५१३                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधना <sup>१</sup> अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः।<br>यद्गृहा ह्यर्हवर्याम्बुतृणभूमीश्वरावराः <sup>२</sup> ॥ १०      | जिनके घरोंमें आप-जैसे पूज्य पुरुष उनके जल,<br>तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य<br>पदार्थको स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन                                                                         |
| व्यालालयद्रुमा वै <sup>३</sup> तेऽप्यरिक्ताखिलसम्पदः ।<br>यद्गृहास्तीर्थपादीयपादतीर्थविवर्जिताः ॥ ११               | होनेपर भी धन्य हैं॥ १०॥ जिन घरोंमें कभी भगवद्भक्तोंके<br>परमपवित्र चरणोदकके छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकारकी<br>ऋद्धि-सिद्धियोंसे भरे होनेपर भी ऐसे वृक्षोंके समान<br>हैं कि जिनपर साँप रहते हैं॥ ११॥ मुनीश्वरो! आपका |
| स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः ।<br>चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च <sup>४</sup> ॥ १२        | स्वागत है। आपलोग तो बाल्यावस्थासे ही मुमुक्षुओंके<br>मार्गका अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्तसे ब्रह्मचर्यादि<br>महान् व्रतोंका बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे<br>हैं॥ १२॥ स्वामियो! हमलोग अपने कर्मोंके वशीभृत           |
| कच्चिन्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थार्थवेदिनाम्।<br>व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः॥ १३                       | होकर विपत्तियोंके क्षेत्ररूप इस संसारमें पड़े हुए<br>केवल इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंको ही परम पुरुषार्थ मान<br>रहे हैं; सो क्या हमारे निस्तारका भी कोई उपाय<br>है॥ १३॥ आपलोगोंसे कुशलप्रश्न करना उचित नहीं               |
| भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते।<br>कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः॥१४                                    | है, क्योंकि आप निरन्तर आत्मामें ही रमण करते हैं।<br>आपमें यह कुशल है और यह अकुशल है—इस<br>प्रकारकी वृत्तियाँ कभी होती ही नहीं॥१४॥ आप<br>संसारानलसे सन्तप्त जीवोंके परम सुहृद् हैं, इसलिये                            |
| तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनाम्।<br>संपृच्छेभव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्॥ १५                          | आपमें विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस<br>संसारमें मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो<br>सकता है?॥१५॥ यह निश्चय है कि जो आत्मवान्                                                                       |
| व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः।<br>स्वानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः॥१६                                   | (धीर) पुरुषोंमें 'आत्मा' रूपसे प्रकाशित होते हैं और<br>उपासकोंके हृदयमें अपने स्वरूपको प्रकट करनेवाले<br>हैं, वे अजन्मा भगवान् नारायण ही अपने भक्तोंपर<br>कृपा करनेके लिये आप-जैसे सिद्ध पुरुषोंके रूपमें            |
| <i>मैत्रेय उवाच</i><br>पृथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठु मितं मधु।<br>स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह॥ १७ | इस पृथ्वीपर विचरा करते हैं॥ १६॥  श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—राजा पृथुके ये युक्तियुक्त, गम्भीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्रीसनत्कुमारजी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने लगे॥ १७॥                              |
| सनत्कुमार उवाच<br>साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना।<br>भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी॥१८                    | श्रीसनत्कुमारजीने कहा—महाराज! आपने<br>सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोंके कल्याणकी<br>दृष्टिसे बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधुपुरुषोंकी<br>बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है॥ १८॥                                      |
| १. प्रा० पा०—अधन्या। २. प्रा० पा०—श्वराश्चराः। ३. प्रा० पा०—द्रुमाश्चैते। ४. प्रा० पा०—वै।                         |                                                                                                                                                                                                                      |

[ अ० २२ 498 श्रीमद्भागवत संगमः खलु साधूनामुभयेषां च सम्मतः। सत्पुरुषोंका समागम श्रोता और वक्ता दोनोंको ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभीका यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम् ॥ १९ कल्याण करते हैं॥ १९॥ राजन्! श्रीमधुसूदन भगवान्के अस्त्येव राजन् भवतो मधुद्विषः चरणकमलोंके गुणानुवादमें अवश्य ही आपकी अविचल पादारविन्दस्य गुणानुवादने। प्रीति है। हर किसीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जानेपर यह हृदयके भीतर रहनेवाले रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी उस वासनारूप मलको सर्वथा नष्ट कर देती है, जो कामं कषायं मलमन्तरात्मनः॥२० और किसी उपायसे जल्दी नहीं छूटता॥ २०॥ शास्त्र शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां जीवोंके कल्याणके लिये भलीभाँति विचार करनेवाले क्षेमस्य सभ्र्याग्वमृशेषु हेतुः। हैं: उनमें आत्मासे भिन्न देहादिके प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्ममें सुदृढ़ अनुराग असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि होना-यही कल्याणका साधन निश्चित किया गया दूढा रेतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या॥ २१ है॥ २१॥ शास्त्रोंका यह भी कहना है कि गुरु और सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया शास्त्रके वचनोंमें विश्वास रखनेसे, भागवतधर्मींका जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया। आचरण करनेसे, तत्त्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निष्ठासे, योगेश्वर श्रीहरिकी उपासनासे, नित्यप्रति पुण्यकीर्ति योगेश्वरोपासनया च नित्यं श्रीभगवानुकी पावन कथाओंको सुननेसे, जो लोग पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च॥२२ धन और इन्द्रियोंके भोगोंमें ही रत हैं उनकी गोष्ठीमें अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठ्यतृष्णया प्रेम न रखनेसे, उन्हें प्रिय लगनेवाले पदार्थोंका आसक्तिपूर्वक संग्रह न करनेसे, भगवद्गुणामृतका पान तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च। करनेके सिवा अन्य समय आत्मामें ही सन्तुष्ट रहते विविक्तरुच्या परितोष आत्मन् हुए एकान्तसेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी भी जीवको विना हरेर्गुणपीयूषपानात्॥ २३ कष्ट न देनेसे, निवृत्तिनिष्ठासे, आत्महितका अनुसन्धान अहिंसया पारमहंस्यचर्यया करते रहनेसे, श्रीहरिके पवित्र चरित्ररूप श्रेष्ठ अमृतका आस्वादन करनेसे, निष्कामभावसे यम-नियमोंका स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्र्यसीधुना। पालन करनेसे, कभी किसीकी निन्दा न करनेसे, यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया योगक्षेमके लिये प्रयत्न न करनेसे, शीतोष्णादि द्वन्द्वोंको निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च॥ २४ सहन करनेसे, भक्तजनोंके कानोंको सुख देनेवाले श्रीहरिके गुणोंका बार-बार वर्णन करनेसे और बढ़ते हरेर्मुहस्तत्परकर्णपूर-हुए भक्तिभावसे मनुष्यका कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया। जड प्रपंचसे वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप भक्त्या ह्यसङ्गः सदसत्यनात्मनि निर्गुण परब्रह्ममें अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥ २५ है॥ २२ — २५॥ १. प्रा॰ पा॰—मति।

श्रीमद्भागवत [ अ० २२ ५१६ धन और इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करना अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो नृणाम्। मनुष्यके सभी पुरुषार्थींका नाश करनेवाला है; क्योंकि भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानाद्येनाविशति मुख्यताम् ॥ ३३ इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियोंमें जन्म पाता है॥ ३३॥ इसलिये न कुर्यात्कर्हिचित्सङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः। जिसे अज्ञानान्धकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्॥ ३४ पुरुषको विषयोंमें आसिक्त कभी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते। बड़ी बाधक है॥ ३४॥ इन चार पुरुषार्थींमें भी त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः॥ ३५ सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है; क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थीमें सर्वदा कालका भय लगा रहता है॥ ३५॥ परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु। प्रकृतिमें गुणक्षोभ होनेके बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव—पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशलसे रह न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्वंसिताशिषाम्॥ ३६ सके ऐसा कोई भी नहीं है। कालभगवान् उन सभीके तत् त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च कुशलोंको कुचलते रहते हैं॥ ३६॥ अतः राजन्! जो भगवान् देह, इन्द्रिय, प्राण, देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानाम्। बुद्धि और अहंकारसे आवृत सभी स्थावर-जंगम यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः प्राणियोंके हृदयोंमें जीवके नियामक अन्तर्यामी आत्मारूपसे सर्वत्र साक्षात् प्रकाशित हो रहे हैं—उन्हें तुम 'वह मैं प्रत्यक् चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि॥ ३७ ही हूँ' ऐसा जानो॥ ३७॥ जिस प्रकार मालाका ज्ञान हो जानेपर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति विवेक होनेपर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा माया विवेकविधुति स्त्रजि वाहिबुद्धिः। यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृतिसे नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्त्वं परे है, उस नित्यमुक्त, निर्मल और ज्ञानस्वरूप प्रत्यूढकर्मकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये॥ ३८ परमात्माको मैं प्राप्त हो रहा हूँ॥ ३८॥ संत-महात्मा जिनके चरणकमलोंके अंगुलिदलको छिटकती हुई यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या छटाका स्मरण करके अहंकाररूप हृदयग्रन्थिको , जो कर्मोंसे गठित है, इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर डालते कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। हैं कि समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके अपने तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध-अन्त:करणको निर्विषय करनेवाले संन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान् वासुदेवका स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम् ॥ ३९ भजन करो॥ ३९॥ जो लोग मन और इन्द्रियरूप कृच्छ्रो महानिह भवार्णवमप्लवेशां मगरोंसे भरे हुए इस संसारसागरको योगादि दुष्कर साधनोंसे पार करना चाहते हैं, उनका उस पार षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीरषन्ति। पहुँचना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप श्रीहरिका आश्रय नहीं है। अत: तुम तो भगवान्के तत् त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं आराधनीय चरणकमलोंको नौका बनाकर अनायास कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्॥ ४० ही इस दुस्तर समुद्रको पार कर लो॥४०॥

| अ० २२] चतुर्थ                                      | स्कन्ध ५१७                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मैत्रेय उवाच                                       | <b>श्रीमैत्रेयजी कहते हैं</b> —विदुरजी! ब्रह्माजीके                                               |
| स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा।              | पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्त्वका                                             |
| दर्शितात्मगतिः सम्यक्प्रशस्योवाच तं नृपः॥ ४१       | उपदेश पाकर महाराज पृथुने उनकी बहुत प्रशंसा                                                        |
| वाराताताताताताताताताताताताताताताताताताता           | करते हुए कहा॥४१॥                                                                                  |
| राजोवाच                                            | राजा पृथुने कहा—भगवन्! दीनदयाल<br>श्रीहरिने मुझपर पहले कृपा की थी, उसीको पूर्ण                    |
| कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणाऽऽर्तानुकम्पिना।       | करनेके लिये आपलोग पधारे हैं॥ ४२॥ आपलोग                                                            |
| तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः॥ ४२           | बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्यके लिये आपलोग पधारे                                                   |
|                                                    | थे, उसे आपलोगोंने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया।                                                      |
| निष्पादितश्च कात्स्न्येन भगवद्भिर्घृणालुभिः।       | अब, इसके बदलेमें मैं आपलोगोंको क्या दूँ? मेरे                                                     |
|                                                    | पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है, वह                                                             |
| साधूच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे॥ ४३      | सब महापुरुषोंका ही प्रसाद है॥ ४३॥ ब्रह्मन्! प्राण,                                                |
| _                                                  | स्त्री, पुत्र सब प्रकारकी सामग्रियोंसे भरा हुआ                                                    |
| प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः ।    | भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश—यह सब कुछ                                                         |
| राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्॥ ४४         | आप ही लोगोंका है, अतः आपके ही श्रीचरणोंमें                                                        |
|                                                    | अर्पित है॥ ४४॥ वास्तवमें तो सेनापतित्व, राज्य,                                                    |
| सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।             | दण्डविधान और सम्पूर्ण लोकोंके शासनका अधिकार                                                       |
| सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति॥ ४५           | वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता ब्राह्मणोंको ही है॥ ४५॥ ब्राह्मण                                           |
| राजराजनात्र अ अवसारमाञ्चलाता ७५                    | अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी                                                         |
|                                                    | ही वस्तु दान देता है। दूसरे—क्षत्रिय आदि तो उसीकी                                                 |
| स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च। | कृपासे अन्न खानेको पाते हैं॥ ४६॥ आपलोग वेदके                                                      |
| तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः॥४६        | पारगामी हैं, आपने अध्यात्मतत्त्वका विचार करके                                                     |
|                                                    | हमें निश्चितरूपसे समझा दिया है कि भगवान्के प्रति                                                  |
| यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे                        | इस प्रकारकी अभेद-भक्ति ही उनकी उपलब्धिका                                                          |
| एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः।                  | प्रधान साधन है। आपलोग परम कृपालु हैं। अतः                                                         |
| तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं               | अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे ही सर्वदा सन्तुष्ट                                                    |
| को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्॥ ४७              | रहें। आपके इस उपकारका बदला कोई क्या दे                                                            |
| यम ॥ संस्थात्रात्यात्रात्याच्यात्रम् ॥ ७७          | सकता है ? उसके लिये प्रयत्न करना भी अपनी हँसी                                                     |
| 32                                                 | कराना ही है॥ ४७॥                                                                                  |
| मैत्रेय उवाच                                       | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! फिर आदिराज<br>पृथुने आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ सनकादिकी पूजा की और |
| त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः।                     | वे उनके शीलकी प्रशंसा करते हुए सब लोगोंके                                                         |
| शीलं तदीयं शंसन्तः खेऽभूवन्मिषतां नृणाम् ॥ ४८      | सामने ही आकाशमार्गसे चले गये॥ ४८॥ महात्माओं में                                                   |
|                                                    | अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर                                                          |
| वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया।   | चित्तकी एकाग्रतासे आत्मामें ही स्थित रहनेके कारण                                                  |
| आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः॥ ४९           | अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव करने लगे॥ ४९॥                                                            |
| आप्तकामामवात्मान मन आत्मन्यवास्थतः ॥ ४९            | जनाका कृतकृत्य-ला अनुमय करन लगा। ४९॥                                                              |

496 श्रीमद्भागवत [ अ० २२ वे ब्रह्मार्पण-बुद्धिसे समय, स्थान, शक्ति, न्याय कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्। और धनके अनुसार सभी कर्म करते थे॥५०॥ यथोचितं यथावित्तमकरोद्ब्रह्मसात्कृतम्॥५० इस प्रकार एकाग्र चित्तसे समस्त कर्मोंका फल परमात्माको अर्पण करके आत्माको कर्मींका साक्षी फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विषङ्गः समाहितः। एवं प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे॥ ५१ ॥ जिस प्रकार सुर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करनेपर कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम् ॥ ५१ भी वस्तुओंके गुण-दोषसे निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और गृहस्थाश्रममें गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः। रहते हुए भी अहंकारशून्य होनेके कारण वे इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं हुए॥५२॥ नासज्जतेन्द्रियार्थेष् निरहंमतिरर्कवत्॥ ५२ इस प्रकार आत्मनिष्ठामें स्थित होकर सभी कर्तव्यकर्मोंका यथोचित रीतिसे अनुष्ठान करते हुए एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन्। उन्होंने अपनी भार्या अर्चिके गर्भसे अपने अनुरूप पाँच पुत्र उत्पन्न किये॥५३॥ उनके नाम विजिताश्व, पुत्रानुत्पादयामास पंचार्चिष्यात्मसम्मतान्॥५३ धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवानुके अंश थे। वे समय-समयपर, जब-जब विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकम्। आवश्यक होता था, जगत्के प्राणियोंकी रक्षाके लिये अकेले ही समस्त लोकपालोंके गुण धारण कर लिया सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान्॥५४ करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणोंके द्वारा प्रजाका रंजन गोपीथाय जगत्मृष्टे: काले स्वे स्वेऽच्युतात्मक:। करते रहनेसे दूसरे चन्द्रमाके समान उनका 'राजा' यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गरमीमें पृथ्वीका मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः संरंजयन् प्रजाः ॥ ५५ जल खींचकर वर्षाकालमें उसे पुन: पृथ्वीपर बरसा देता है तथा अपनी किरणोंसे सबको ताप पहुँचाता राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापर:। है, उसी प्रकार वे कररूपसे प्रजाका धन लेकर सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु॥५६ उसे दुष्कालादिके समय मुक्तहस्तसे प्रजाके हितमें लगा देते थे तथा सबपर अपना प्रभाव जमाये रखते थे॥ ५४—५६॥ वे तेजमें अग्निके समान दुर्धर्ष, दुर्धर्षस्तेजसेवाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जय:। इन्द्रके समान अजेय, पृथ्वीके समान क्षमाशील और तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणाम्।। ५७ स्वर्गके समान मनुष्योंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे॥ ५७॥ समय-समयपर प्रजाजनोंको तृप्त करनेके लिये वे मेघके समान उनके अभीष्ट अर्थोंको खुले वर्षति स्म यथाकामं पर्जन्य इव तर्पयन्। हाथसे लुटाते रहते थे। वे समुद्रके समान गम्भीर और समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव॥५८ पर्वतराज सुमेरुके समान धैर्यवान् भी थे॥५८॥

| अ० २३ ]                                                                             | र्थ स्कन्ध ५१९                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| धर्मराडिव शिक्षायामाश्चर्ये हिमवानिव।<br>कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा॥ ५९ | महाराज पृथु दुष्टोंके दमन करनेमें यमराजके<br>समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओंके संग्रहमें हिमालयके<br>समान, कोशकी समृद्धि करनेमें कुबेरके समान और |  |
| मातिरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा।                                                 | धनको छिपानेमें वरुणके समान थे॥५९॥ शारीरिक                                                                                                   |  |
| अविषह्यतया देवो भगवान् भूतराडिव॥६०                                                  | बल, इन्द्रियोंकी पटुता तथा पराक्रममें सर्वत्र गतिशील<br>वायुके समान और तेजकी असह्यतामें भगवान् शंकरके                                       |  |
| कन्दर्प इव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव।                                               | समान थे॥ ६०॥ सौन्दर्यमें कामदेवके समान, उत्साहमें                                                                                           |  |
| वात्सल्ये मनुवन्तॄणां प्रभुत्वे भगवानजः॥६१                                          | सिंहके समान, वात्सल्यमें मनुके समान और मनुष्योंके<br>आधिपत्यमें सर्वसमर्थ ब्रह्माजीके समान थे॥ ६१॥                                          |  |
| बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरि:।                                        | ब्रह्मविचारमें बृहस्पति, इन्द्रियजयमें साक्षात् श्रीहरि                                                                                     |  |
| भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेनानुवर्तिषु।                                        | तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवद्भक्तोंकी भक्ति,<br>लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणोंमें                                              |  |
| ह्रिया प्रश्रयशीलाभ्यामात्मतुल्यः परोद्यमे॥ ६२                                      | अपने ही समान (अनुपम) थे॥ ६२॥ लोग त्रिलोकीमें                                                                                                |  |
| कीर्त्योर्ध्वगीतया पुम्भिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र ह।                                  | सर्वत्र उच्च स्वरसे उनकी कीर्तिका गान करते थे,<br>इससे वे स्त्रियोंतकके कानोंमें वैसे ही प्रवेश पाये हुए                                    |  |
| प्रविष्टः कर्णरन्थ्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव॥ ६३                                   | थे जैसे सत्पुरुषोंके हृदयमें श्रीराम॥६३॥                                                                                                    |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहित                                       | यां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते द्वाविंशोऽध्याय:॥ २२॥                                                                                           |  |
| <del>ा २००  </del>                                                                  |                                                                                                                                             |  |
| राजा पृथुकी तपस्                                                                    | ग और परलोकगमन                                                                                                                               |  |
| मैत्रेय उवाच                                                                        | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—इस प्रकार महामनस्वी                                                                                                  |  |
| दृष्ट्वाऽऽत्मानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मवान्।                                        | प्रजापति पृथुके स्वयमेव अन्नादि तथा पुर-ग्रामादि                                                                                            |  |
| आत्मना वर्धिताशेषस्वानुसर्गः प्रजापतिः॥ १                                           | सर्गकी व्यवस्था करके स्थावर-जंगम सभीकी<br>आजीविकाका सुभीता कर दिया तथा साधुजनोचित                                                           |  |
|                                                                                     | धर्मोंका भी खूब पालन किया। 'मेरी अवस्था कुछ                                                                                                 |  |
| जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम्।                                           | ढल गयी है और जिसके लिये मैंने इस लोकमें जन्म                                                                                                |  |
| निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान्॥ २                                           | लिया था, उस प्रजारक्षणरूप ईश्वराज्ञाका पालन भी                                                                                              |  |
|                                                                                     | हो चुका है; अत: अब मुझे अन्तिम पुरुषार्थ—मोक्षके<br>लिये प्रयत्न करना चाहिये' यह सोचकर उन्होंने अपने                                        |  |
| आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विरहाद्रुदतीमिव।                                            | विरहमें रोती हुई अपनी पुत्रीरूपा पृथ्वीका भार पुत्रोंको सौंप                                                                                |  |
| प्रजासु विमनस्स्वेकः सदारोऽगात्तपोवनम्॥ ३                                           | दिया और सारी प्रजाको बिलखती छोड़कर वे अपनी<br>पत्नीसहित अकेले ही तपोवनको चल दिये॥ १—३॥                                                      |  |
| तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससुसम्मते।                                                  | वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्यामें लग गये, जैसे पहले गृहस्थाश्रममें                                          |  |
| आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा॥ ४                                                 |                                                                                                                                             |  |

[अ० २३ 420 श्रीमद्भागवत कुछ दिन तो उन्होंने कन्द-मूल-फल खाकर कन्दमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः क्वचित्। बिताये, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ अब्भक्षः कतिचित्पक्षान् वायुभक्षस्ततः परम्॥ पखवाड़ोंतक जलपर ही रहे और इसके बाद केवल वायुसे ही निर्वाह करने लगे॥५॥ वीरवर पृथ् मुनिवृत्तिसे रहते थे। गर्मियोंमें उन्होंने पंचाग्नियोंका ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षास्वासारषाण्मुनिः। सेवन किया, वर्षाऋतुमें खुले मैदानमें रहकर अपने आकण्ठमग्नः शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः॥ शरीरपर जलकी धाराएँ सहीं और जाडेमें गलेतक जलमें खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टीकी वेदीपर ही शयन करते थे॥६॥ उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकारके तितिक्षुर्यतवाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जितानिलः। द्वन्द्वोंको सहा तथा वाणी और मनका संयम करके आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम्॥ ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए प्राणोंको अपने अधीन किया। इस प्रकार श्रीकृष्णकी आराधना करनेके लिये उन्होंने उत्तम तप किया॥७॥ इस क्रमसे उनकी तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलाशयः। तपस्या बहुत पुष्ट हो गयी और उसके प्रभावसे कर्ममल नष्ट हो जानेके कारण उनका चित्त सर्वथा प्राणायामै: संनिरुद्धषड्वर्गिश्छन्नबन्धन:॥ शुद्ध हो गया। प्राणायामोंके द्वारा मन और इन्द्रियोंके निरुद्ध हो जानेसे उनका वासनाजनित बन्धन भी कट गया॥८॥ तब, भगवान् सनत्कुमारने उन्हें जिस सनत्कुमारो भगवान् यदाहाध्यात्मिकं परम्। परमोत्कृष्ट अध्यात्मयोगकी शिक्षा दी थी, उसीके तेनैव पुरुषमभजत्पुरुषर्षभः॥ अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीहरिकी आराधना करने लगे॥ ९॥ इस तरह भगवत्परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचारका पालन करते हुए निरन्तर साधन करनेसे भगवद्धर्मिण: साधो: श्रद्धया यतत: सदा। परब्रह्म परमात्मामें उनकी अनन्यभक्ति हो गयी॥ १०॥ भक्तिभंगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाभवत्॥ १० इस प्रकार भगवद्पासनासे अन्तः करण शुद्ध-सात्त्विक हो जानेपर निरन्तर भगविच्चन्तनके प्रभावसे प्राप्त हुई इस अनन्य भक्तिसे उन्हें वैराग्यसहित तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध-ज्ञानकी प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञानके द्वारा सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्त्या। उन्होंने जीवके उपाधिभूत अहंकारको नष्ट कर दिया, जो सब प्रकारके संशय-विपर्ययका आश्रय है॥ ११॥ विरक्तिमदभूनिशितेन येन ज्ञानं इसके पश्चात् देहात्मबुद्धिकी निवृत्ति और परमात्मस्वरूप चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशम्॥ ११ श्रीकृष्णकी अनुभृति होनेपर अन्य सब प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन हो जानेके कारण उन्होंने उस तत्त्वज्ञानके लिये भी प्रयत्न करना छोड दिया, छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिर्निरीह-जिसकी सहायतासे पहले अपने जीवकोशका नाश किया था, क्योंकि जबतक साधकको योगमार्गके द्वारा स्तत्तत्यजेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन। श्रीकृष्ण-कथामृतमें अनुराग नहीं होता, तबतक केवल योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो योगसाधनासे उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता— यावद्गदाग्रजकथासु रतिं न कुर्यात्॥ १२ भ्रम नहीं मिटता॥१२॥

| अ० २३ ] चतुर्थ                                                                                                                   | स्कन्ध ५२१                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि।<br>ब्रह्मभूतो दृढं काले तत्याज स्वं कलेवरम्॥ १३                                            | फिर जब अन्तकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर<br>पृथुने अपने चित्तको दृढ़तापूर्वक परमात्मामें स्थिर कर<br>ब्रह्मभावमें स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया॥१३॥<br>उन्होंने एड़ीसे गुदाके द्वारको रोककर प्राणवायुको                                                       |
| सम्पीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयञ्छनैः।<br>नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरःकण्ठशीर्षणि॥ १४                              | धीरे-धीरे मूलाधारसे ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमशः<br>नाभि, हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और मस्तकमें स्थित<br>किया॥ १४॥ फिर उसे और ऊपरकी ओर ले जाते<br>हुए क्रमशः ब्रह्मरन्ध्रमें स्थिर किया। अब उन्हें किसी                                                     |
| उत्सर्पयंस्तु तं मूर्धिन क्रमेणावेश्य निःस्पृहः ।<br>वायुं <sup>१</sup> वायौ क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्॥ १५                  | प्रकारके सांसारिक भोगोंकी लालसा नहीं रही। फिर<br>यथास्थान विभाग करके प्राणवायुको समिष्ट वायुमें,<br>पार्थिव शरीरको पृथ्वीमें और शरीरके तेजको समिष्ट<br>तेजमें लीन कर दिया॥ १५॥ हृदयाकाशादि देहावच्छिन                                                    |
| खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः।<br>क्षितिमम्भिस तत्तेजस्यदो वायौ नभस्यमुम्॥ १६                                          | आकाशको महाकाशमें और शरीरगत रुधिरादि जलीय<br>अंशको समष्टि जलमें लीन किया। इसी प्रकार फिर<br>पृथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें और<br>वायुको आकाशमें लीन किया॥ १६॥ तदनन्तर मनको                                                                    |
| इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम्।<br>भूतादिनामून्युत्कृष्य महत्यात्मनि सन्दधे॥१७                                       | [ सिवकल्प ज्ञानमें जिनके अधीन वह रहता है, उन]<br>इन्द्रियोंमें, इन्द्रियोंको उनके कारणरूप तन्मात्राओंमें<br>और सूक्ष्मभूतों (तन्मात्राओं)-के कारण अहंकारके<br>द्वारा आकाश, इन्द्रिय और तन्मात्राओंको उसी अहंकारमें                                       |
| तं सर्वगुणिवन्यासं जीवे मायामये न्यधात्।<br>तं चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्।<br>ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थोऽजहात्प्रभुः॥ १८ | लीन कर, अहंकारको महत्तत्त्वमें लीन किया॥ १७॥<br>फिर सम्पूर्ण गुणोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस<br>महत्तत्त्वको मायोपाधिक जीवमें स्थित किया। तदनन्तर<br>उस मायारूप जीवकी उपाधिको भी उन्होंने ज्ञान और<br>वैराग्यके प्रभावसे अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूपमें स्थित |
| अर्चिर्नाम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता वनम्।<br>सुकुमार्यतदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भुवः॥ १९                                     | होकर त्याग दिया॥ १८॥<br>महाराज पृथुकी पत्नी महारानी अर्चि भी उनके<br>साथ वनको गयी थीं। वे बड़ी सुकुमारी थीं, पैरोंसे<br>भूमिका स्पर्श करनेयोग्य भी नहीं थीं॥ १९॥ फिर भी<br>उन्होंने अपने स्वामीके व्रत और नियमादिका पालन                                 |
| अतीव भर्तुर्व्रतधर्मनिष्ठया<br>शुश्रूषया चौरषदेहयात्रया।<br>नाविन्दतार्ति परिकर्शितापि सा<br>प्रेयस्करस्पर्शनमाननिर्वृतिः ॥ २०   | करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्तिके<br>अनुसार कन्द-मूल आदिसे निर्वाह किया। इससे<br>यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गयी थीं, तो भी प्रियतमके<br>करस्पर्शसे सम्मानित होकर उसीमें आनन्द माननेके<br>कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था॥ २०॥            |
| १. प्रा० पा०—वायौ वायुं। २. प्रा० पा०—स्थो व                                                                                     | त्र्यधात्। ३. प्रा० पा०—कर्षितदेह०।                                                                                                                                                                                                                      |

422 श्रीमद्भागवत [अ० २३ विपन्नाखिलचेतनादिकं अब पृथ्वीके स्वामी और अपने प्रियतम महाराज देहं पृथुकी देहको जीवनके चेतना आदि सभी धर्मोंसे पत्युः पृथिव्या दयितस्य चात्मनः। रहित देख उस सतीने कुछ देर विलाप किया। फिर आलक्ष्य किंचिच्च विलप्य सा सती पर्वतके ऊपर चिता बनाकर उसे उस चितापर रख दिया॥ २१॥ इसके बाद उस समयके सारे कृत्य कर चितामथारोपयदद्रिसानुनि 11 28 नदीके जलमें स्नान किया। अपने परम पराक्रमी विधाय कृत्यं ह्रदिनीजलाप्लुता पतिको जलांजिल दे आकाशस्थित देवताओंकी वन्दना दत्त्वोदकं भर्तुरुदारकर्मणः। की तथा तीन बार चिताकी परिक्रमा कर पतिदेवके नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्त्रिः परीत्य चरणोंका ध्यान करती हुई अग्निमें प्रवेश कर गयी॥ २२॥ परमसाध्वी अर्चिको इस प्रकार अपने पति वीरवर विवेश विद्वं ध्यायती भर्तृपादौ ॥ २२ पृथुका अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियोंने विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिम्। अपने-अपने पतियोंके साथ उनकी स्तुति की॥ २३॥ वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस तुष्टुवुर्वरदा देवैर्देवपत्न्यः सहस्रशः॥ २३ मन्दराचलके शिखरपर वे देवांगनाएँ पुष्पोंकी वर्षा कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि। करती हुई आपसमें इस प्रकार कहने लगीं॥ २४॥ नदत्स्वमरतूर्येषु गृणन्ति स्म परस्परम्॥२४ देवियोंने कहा -- अहो! यह स्त्री धन्य है! इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथकी मन-वाणी-देव्य ऊचु: शरीरसे ठीक उसी प्रकार सेवा की है, जैसे श्रीलक्ष्मीजी अहो इयं वधूर्धन्या या चैव भूभुजां पतिम्। यज्ञेश्वर भगवान् विष्णुकी करती हैं॥ २५॥ अवश्य सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव॥ २५ ही अपने अचिन्त्य कर्मके प्रभावसे यह सती हमें भी लाँघकर अपने पतिके साथ उच्चतर लोकोंको जा रही सैषा नूनं व्रजत्यूर्ध्वमनु वैन्यं पतिं सती। है॥ २६॥ इस लोकमें कुछ ही दिनोंका जीवन होनेपर पश्यतास्मानतीत्यार्चिर्दुर्विभाव्येन कर्मणा॥ २६ भी जो लोग भगवान्के परमपदकी प्राप्ति करानेवाला तेषां दुरापं किं त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदम्। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिये संसारमें कौन पदार्थ दुर्लभ है॥ २७॥ अतः जो पुरुष बड़ी कठिनतासे भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत ॥ २७ भूलोकमें मोक्षका साधनस्वरूप मनुष्य-शरीर पाकर स वंचितो बतात्मधुक् कृच्छ्रेण महता भुवि। भी विषयोंमें आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है; हाय! हाय! वह ठगा गया॥ २८॥ लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्जते॥ २८ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं — विदुरजी! जिस समय मैत्रेय उवाच देवांगनाएँ इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान्के स्तुवतीष्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः। जिस परमधामको आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवत्प्राण महाराज पृथु गये, महारानी अर्चि भी उसी पतिलोकको यं<sup>१</sup> वा आत्मविदां धुर्यो वैन्य: प्रापाच्युर्ताशय: ॥ २९ गर्यों ॥ २९ ॥ परमभागवत पृथुजी ऐसे ही प्रभावशाली इत्थंभूतानुभावोऽसौ पृथुः स<sup>३</sup> भगवत्तमः। थे। उनके चरित बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने कीर्तितं तस्य चरितमुद्दामचरितस्य ते॥ ३० उनका वर्णन किया॥३०॥ १. प्रा॰ पा॰—यो वा। २. प्रा॰ पा॰—ताश्रय:। ३. प्रा॰ पा॰—सोऽभवदुत्तम:।

| अ० २३] चतुर्थ                                                                              | स्कन्ध ५२३                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| य इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धयावहितः पठेत्।                                                    | जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्रको श्रद्धापूर्वक<br>(निष्कामभावसे) एकाग्रचित्तसे पढ़ता, सुनता अथवा                 |
| श्रावयेच्छृणुयाद्वापि स पृथोः पदवीमियात्॥ ३१<br>ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः। | सुनाता है—वह भी महाराज पृथुके पद—भगवान्के<br>परमधामको प्राप्त होता है॥ ३१॥ इसका सकामभावसे                       |
| वैश्यः पठन् विट्पतिः स्याच्छूद्रः सत्तमतामियात् ॥ ३२                                       | पाठ करनेसे ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय<br>पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियोंमें प्रधान हो |
| त्रिःकृत्व इदमाकण्यं नरो नार्यथवाऽऽदृता।                                                   | जाता है और शूद्रमें साधुता आ जाती है॥ ३२॥ स्त्री<br>हो अथवा पुरुष—जो कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार                  |
| अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः॥३३                                                       | सुनता है, वह सन्तानहीन हो तो पुत्रवान्, धनहीन हो                                                                |
| अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः।                                                  | तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो<br>तो पण्डित हो जाता है। यह चरित मनुष्यमात्रका                    |
| इदं स्वस्त्ययनं पुंसाममंगल्यनिवारणम्॥ ३४                                                   | कल्याण करनेवाला और अमंगलको दूर करनेवाला                                                                         |
| धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं कलिमलापहम्।                                                  | है॥ ३३–३४॥ यह धन, यश और आयुकी वृद्धि<br>करनेवाला, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला और कलियुगके                       |
| धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक्सिद्धिमभीप्सुभि:।                                               | दोषोंका नाश करनेवाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्गकी                                                                 |
| श्रद्धयैतदनुश्राव्यं चतुर्णां कारणं परम्॥ ३५                                               | प्राप्तिमें भी बड़ा सहायक है; इसलिये जो लोग धर्म,<br>अर्थ, काम और मोक्षको भलीभाँति सिद्ध करना                   |
| विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभियाति यान्।                                                    | चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना                                                                 |
| बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथवे यथा॥ ३६                                                | चाहिये॥ ३५॥ जो राजा विजयके लिये प्रस्थान करते<br>समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ–आकर                          |
| मुक्तान्यसंगो भगवत्यमलां भक्तिमुद्वहन्।                                                    | राजालोग उसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथुके सामने<br>रखते थे॥ ३६॥ मनुष्यको चाहिये कि अन्य सब                 |
| वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयाच्छ्रावयेत्पठेत्॥ ३७                                           | प्रकारकी आसक्ति छोड़कर भगवान्में विशुद्ध निष्काम                                                                |
| वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम्।                                                   | भक्ति-भाव रखते हुए महाराज पृथुके इस निर्मल चिरतको सुने, सुनावे और पढ़े॥ ३७॥ विदुरजी! मैंने                      |
| अस्मिन् कृतमितर्मर्त्यः पार्थवीं गितमाप्नुयात्॥ ३८                                         | भगवान्के माहात्म्यको प्रकट करनेवाला यह पवित्र                                                                   |
| अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन्                                                                    | चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करनेवाला पुरुष<br>महाराज पृथुकी-सी गति पाता है॥ ३८॥ जो पुरुष              |
| पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसंगः।                                                             | इस पृथु-चरितका प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्कामभावसे                                                                  |
| भगवति भवसिन्धुपोतपादे                                                                      | श्रवण और कीर्तन करता है; उसका जिनके चरण<br>संसारसागरको पार करनेके लिये नौकाके समान हैं,                         |
| स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः॥ ३९                                                          | उन श्रीहरिमें सुदृढ़ अनुराग हो जाता है॥ ३९॥                                                                     |
|                                                                                            | रमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे                                                                               |
| त्रयोविंशोऽध्याय: ॥ २३ ॥<br>————————————————————————————————————                           |                                                                                                                 |
|                                                                                            |                                                                                                                 |

अथ चतुर्विशोऽध्यायः पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओंको भगवान् रुद्रका उपदेश मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! महाराज पृथुके बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा विजिताश्वोऽधिराजाऽऽसीत्पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः। हुए। उनका अपने छोटे भाइयोंपर बड़ा स्नेह था, यवीयोभ्योऽददात्काष्ठा भ्रातुभ्यो भ्रातुवत्सलः ॥ δ इसलिये उन्होंने चारोंको एक-एक दिशाका अधिकार सौंप दिया॥१॥ राजा विजिताश्वने हर्यक्षको पूर्व, धूम्रकेशको दक्षिण, वृकको पश्चिम और द्रविणको

हो गये॥४॥

श्रीमद्भागवत

हर्यक्षायादिशत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणाम्। प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः॥

अन्तर्धानगतिं शक्राल्लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः। अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् ॥

428

पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा। वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः॥ अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत।

य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानिप न जिघ्नवान्॥

राज्ञां वृत्तिं करादानदण्डशुल्कादिदारुणाम्। मन्यमानो दीर्घसत्रव्याजेन विससर्ज ह॥

तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदूक्। यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना॥

बर्हिषत् सुमहाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः।

क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूद्वह।।

हविर्धानाद्धविर्धानी विदुरासूत षट् सुतान्। बर्हिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतम्॥

प्राप्त किया॥७॥

विदुरजी! हविधीनकी पत्नी हविधीनीने बर्हिषद्, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नामके छ: पुत्र पैदा किये॥८॥ कुरुश्रेष्ठ विदुरजी! इनमें हविर्धानके पुत्र महाभाग बर्हिषद् यज्ञादि कर्मकाण्ड और योगाभ्यासमें कुशल थे। उन्होंने प्रजापतिका पद प्राप्त किया॥९॥

उत्तर दिशाका राज्य दिया॥ २॥ उन्होंने इन्द्रसे अन्तर्धान होनेकी शक्ति प्राप्त की थी, इसलिये उन्हें 'अन्तर्धान' भी कहते थे। उनकी पत्नीका नाम शिखण्डिनी था।

उससे उनके तीन सुपुत्र हुए॥ ३॥ उनके नाम पावक,

पवमान और शुचि थे। पूर्वकालमें वसिष्ठजीका शाप होनेसे उपर्युक्त नामके अग्नियोंने ही उनके रूपमें जन्म

लिया था। आगे चलकर योगमार्गसे ये फिर अग्निरूप

और पुत्र-रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अन्तर्धान

बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इन्द्र उनके पिताके

अश्वमेध-यज्ञका घोडा हरकर ले गये थे, उन्होंने पता लग जानेपर भी उनका वध नहीं किया था॥५॥

राजा अन्तर्धानने कर लेना, दण्ड देना, जुरमाना वसूल करना आदि कर्तव्योंको बहुत कठोर एवं

दूसरोंके लिये कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञमें दीक्षित होनेके बहाने अपना राज-काज छोड़

दिया॥ ६॥ यज्ञकार्यमें लगे रहनेपर भी उन आत्मज्ञानी

राजाने भक्तभयभंजन पूर्णतम परमात्माकी आराधना करके सुदृढ़ समाधिके द्वारा भगवान्के दिव्य लोकको

अन्तर्धानके नभस्वती नामकी पत्नीसे एक

[अ० २४

चतुर्थ स्कन्ध अ० २४] 424 उन्होंने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानमें यस्येदं देवयजनमनु यज्ञं वितन्वतः। लगातार इतने यज्ञ किये कि यह सारी भूमि पूर्वकी प्राचीनाग्रैः कुशैरासीदास्तृतं वसुधातलम् ॥ १० ओर अग्रभाग करके फैलाये हुए कुशोंसे पट गयी थी (इसीसे आगे चलकर वे 'प्राचीनबर्हि' नामसे विख्यात हुए)॥१०॥ सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमे शतद्रुतिम्। राजा प्राचीनबर्हिने ब्रह्माजीके कहनेसे समुद्रकी यां वीक्ष्य चारुसर्वांगीं किशोरीं सुष्ठ्वलङ्कृताम्। कन्या शतद्रतिसे विवाह किया था। सर्वांगसुन्दरी परिक्रमन्तीमुद्वाहे चकमेऽग्निः शुकीमिव॥ ११ किशोरी शतद्रुति सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे सज-धजकर विवाह-मण्डपमें जब भाँवर देनेके लिये घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही विबुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरोरगाः चाहने लगे जैसे शुकीको चाहा था॥११॥ नव-विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यैव नूपुरैः ॥ १२ विवाहिता शतद्भुतिने अपने नूपुरोंकी झनकारसे ही दिशा-विदिशाओंके देवता, असुर, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग—सभीको वशमें कर लिया था॥ १२॥ प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतद्रुत्यां दशाभवन्। शतद्रतिके गर्भसे प्राचीनबर्हिके प्रचेता नामके दस पुत्र तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः॥ १३ हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक-से नाम और आचरणवाले थे॥१३॥ जब पिताने उन्हें सन्तान उत्पन्न करनेका आदेश दिया, तब उन सबने तपस्या पित्राऽऽदिष्टाः प्रजासर्गे तपसेऽर्णवमाविशन्। करनेके लिये समुद्रमें प्रवेश किया। वहाँ दस हजार वर्षतक तपस्या करते हुए उन्होंने तपका फल देनेवाले दशवर्षसहस्राणि तपसाऽऽर्चंस्तपस्पतिम्॥१४ श्रीहरिकी आराधना की॥ १४॥ घरसे तपस्या करनेके लिये जाते समय मार्गमें श्रीमहादेवजीने उन्हें दर्शन यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता। देकर कृपापूर्वक जिस तत्त्वका उपदेश दिया था, उसीका वे एकाग्रतापूर्वक ध्यान, जप और पूजन तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः॥ १५ करते रहे॥ १५॥ विद्रजीने पृछा — ब्रह्मन्! मार्गमें प्रचेताओंका श्रीमहादेवजीके साथ किस प्रकार समागम हुआ और विदुर उवाच उनपर प्रसन्न होकर भगवान् शंकरने उन्हें क्या उपदेश प्रचेतसां गिरित्रेण यथाऽऽसीत्पथि संगमः। किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे यदुताह हर: प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत्॥ १६ कहिये॥ १६॥ ब्रह्मर्षे! शिवजीके साथ समागम होना तो देहधारियोंके लिये बहुत कठिन है। औरोंकी तो बात ही क्या है-मुनिजन भी सब प्रकारकी आसक्ति संगमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणाम्। छोडकर उन्हें पानेके लिये उनका निरन्तर ध्यान ही दुर्लभो मुनयो दध्युरसंगाद्यमभीप्मितम्॥ १७ किया करते हैं, किन्तु सहजमें पाते नहीं॥ १७॥ यद्यपि भगवान् शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिये न कुछ करना है, न पाना, तो भी इस लोकसृष्टिकी रक्षाके आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे। लिये वे अपनी घोररूपा शक्ति (शिवा)-के साथ शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः ॥ १८ सर्वत्र विचरते रहते हैं॥ १८॥

[अ० २४ ५२६ श्रीमद्भागवत मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा — विदुरजी! साधुस्वभाव प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्यामें प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः। चित्त लगा पश्चिमकी ओर चल दिये॥ १९॥ चलते-दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः॥ १९ चलते उन्होंने समुद्रके समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषोंके चित्तके समान बडा ही स्वच्छ समुद्रमुप विस्तीर्णमपश्यन् सुमहत्सरः। था तथा उसमें रहनेवाले मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पडते थे॥ २०॥ उसमें नीलकमल, लालकमल, महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयम्॥ २० रातमें, दिनमें और सायंकालमें खिलनेवाले कमल तथा इन्दीवर आदि अन्य कई प्रकारके कमल नीलरक्तोत्पलाम्भोजकह्वारेन्दीवराकरम् । सुशोभित थे। उसके तटोंपर हंस, सारस, चकवा और हंससारसचक्राह्वकारण्डवनिकृजितम् 11 28 कारण्डव आदि जलपक्षी चहक रहे थे॥ २१॥ उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष और लताएँ थीं, उनपर मतवाले भौरे गुँज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनिसे हर्षित मत्तभ्रमरसौस्वर्यहृष्टरोमलताङ्घ्रिपम् होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमलकोशके पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवम्॥ २२ परागपुंज वायुके झकोरोंसे चारों ओर उड रहे थे मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है॥ २२॥ वहाँ मृदंग, तत्र गान्धर्वमाकण्यं दिव्यमार्गमनोहरम्। पणव आदि बाजोंके साथ अनेकों दिव्य राग-रागिनियोंके क्रमसे गायनकी मधुर ध्वनि सुनकर उन विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मृदंगपणवाद्यनु॥२३ राजकुमारोंको बडा आश्चर्य हुआ॥ २३॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान् शंकर अपने तर्ह्येव सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्तं सहानुगम्। अनुचरोंके सहित उस सरोवरसे बाहर आ रहे हैं। उपगीयमानममरप्रवरं विबुधानुगै: ॥ २४ उनका शरीर तपी हुई सुवर्णराशिके समान कान्तिमान् है, कण्ठ नीलवर्ण है तथा तीन विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत हैं। अनेकों तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्। गन्धर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः॥ २५ पाकर प्रचेताओंको बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकरजीके चरणोंमें प्रणाम किया॥ २४-२५॥ तब शरणागतभयहारी धर्मवत्सल भगवान् शंकरने अपने स तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान्धर्मवत्सलः। दर्शनसे प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शीलसम्पन्न धर्मज्ञान् शीलसम्पन्नान् प्रीतः प्रीतानुवाच ह।। २६ राजकुमारोंसे प्रसन्न होकर कहा॥ २६॥ **श्रीमहादेवजी बोले**—तुमलोग श्रीरुद्र उवाच प्राचीनबर्हिके पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो, वह भी मुझे मालूम है। इस यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम्। समय तुमलोगोंपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें इस अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम्॥ २७ प्रकार दर्शन दिया है॥ २७॥ जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष—इन दोनोंके नियामक यः परं रंहसः साक्षात्त्रिगुणाञ्जीवसंज्ञितात्। भगवान् वासुदेवकी साक्षात् शरण लेता है, वह मुझे भगवन्तं वास्देवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे॥ २८ परम प्रिय है॥ २८॥

| अ० २४] चतुर्थ                                                                                                                                             | स्कन्ध ५२७                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्<br>विरिञ्चतामेति ततः परं हि माम्।<br>अव्याकृतं <sup>१</sup> भागवतोऽथ <sup>२</sup> वैष्णवं<br>पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये॥२९ | अपने वर्णाश्रमधर्मका भलीभाँति पालन करनेवाला<br>पुरुष सौ जन्मके बाद ब्रह्माके पदको प्राप्त होता है<br>और इससे भी अधिक पुण्य होनेपर वह मुझे प्राप्त<br>होता है। परन्तु जो भगवान्का अनन्य भक्त है, वह<br>तो मृत्युके बाद ही सीधे भगवान् विष्णुके उस                                  |
| अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान् यथा।<br>न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित्॥ ३०                                                                 | सर्वप्रपंचातीत परमपदको प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्ररूपमें स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने-अपने अधिकारकी समाप्तिके बाद प्राप्त करेंगे॥ २९॥ तुमलोग भगवद्भक्त होनेके नाते मुझे भगवान्के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान्के                                              |
| इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परम्।<br>निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः॥ ३१                                                                   | भक्तोंको भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं<br>होता॥ ३०॥ अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र,<br>मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका<br>तुमलोग शुद्धभावसे जप करना॥ ३१॥                                                                                                   |
| मैत्रेय उवाच<br>इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाह तान् शिवः।<br>बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान्नारायणपरो वचः॥ ३२                                                          | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—तब नारायणपरायण<br>करुणार्द्रहृदय भगवान् शिवने अपने सामने हाथ जोड़े<br>खड़े हुए उन राजपुत्रोंको यह स्तोत्र सुनाया॥ ३२॥<br>भगवान् रुद्र स्तुति करने लगे—भगवन्!<br>आपका उत्कर्ष उच्चकोटिके आत्मज्ञानियोंके कल्याणके                                           |
| श्रीरुद्र उवाच<br>जितं त आत्मविद्धुर्यस्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे।<br>भवता राधसा राद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः॥ ३३                                              | लिये—निजानन्द लाभके लिये है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरितशय परमानन्द-स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है॥ ३३॥ आप पद्मनाभ (समस्त लोकोंके आदिकारण) हैं; भूतसूक्ष्म (तन्मात्र) और इन्द्रियोंके नियन्ता, शान्त, एकरस और स्वयंप्रकाश |
| नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने।<br>वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे॥ ३४                                                                      | वासुदेव (चित्तके अधिष्ठाता) भी आप ही हैं;<br>आपको नमस्कार है॥ ३४॥ आप ही सूक्ष्म (अव्यक्त),<br>अनन्त और मुखाग्निके द्वारा सम्पूर्ण लोकोंका संहार<br>करनेवाले अहंकारके अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत्के<br>प्रकृष्ट ज्ञानके उद्गमस्थान बुद्धिके अधिष्ठाता प्रद्युम्न                    |
| सङ्कर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च।<br>नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने॥ ३५                                                                  | हैं; आपको नमस्कार है॥ ३५॥ आप ही इन्द्रियोंके स्वामी, मनस्तत्त्वके अधिष्ठाता भगवान् अनिरुद्ध हैं; आपको बार-बार नमस्कार है। आप अपने तेजसे जगत्को व्याप्त करनेवाले सूर्यदेव हैं, पूर्ण होनेके                                                                                        |
| नमो नमोऽनिरुद्धाय हृषीकेशेन्द्रियात्मने।  नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने॥ ३६  १. प्रा॰ पा॰—अव्याहतं। २. प्रा॰ पा॰—वतं सवै                               | कारण आपमें वृद्धि और क्षय नहीं होता; आपको<br>नमस्कार है॥ ३६॥                                                                                                                                                                                                                      |

| ५२८ श्रीमद्भ                                                                          | रागवत [ अ० २४                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः।<br>नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे॥ ३७ | आप स्वर्ग और मोक्षके द्वार तथा निरन्तर पवित्र<br>हृदयमें रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही<br>सुवर्णरूप वीर्यसे युक्त और चातुर्होत्र कर्मके साधन<br>तथा विस्तार करनेवाले अग्निदेव हैं; आपको नमस्कार                                                                                           |
| नम ऊर्ज इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे।<br>तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने॥ ३८      | है॥ ३७॥ आप पितर और देवताओंके पोषक सोम हैं<br>तथा तीनों वेदोंके अधिष्ठाता हैं; हम आपको नमस्कार<br>करते हैं, आप ही समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाले<br>सर्वरस (जल) रूप हैं; आपको नमस्कार है॥ ३८॥<br>आप समस्त प्राणियोंके देह, पृथ्वी और विराट्स्वरूप                                               |
| सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे।<br>नमस्त्रैलोक्यपालाय सहओजोबलाय च॥३९            | जाप समस्त प्राणियांक दह, पृथ्वा आर विराट्स्वरूप<br>हैं तथा त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले मानसिक, ऐन्द्रियिक<br>और शारीरिक शक्तिस्वरूप वायु (प्राण) हैं; आपको<br>नमस्कार है॥ ३९॥ आप ही अपने गुण शब्दके<br>द्वारा—समस्त पदार्थोंका ज्ञान करानेवाले तथा बाहर-<br>भीतरका भेद करनेवाले आकाश हैं तथा आप ही |
| अर्थिलंगाय नभसे नमोऽन्तर्बिहरात्मने<br>नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे॥ ४०       | महान् पुण्योंसे प्राप्त होनेवाले परम तेजोमय स्वर्ग-<br>वैकुण्ठादि लोक हैं; आपको पुन:-पुन: नमस्कार<br>है॥४०॥ आप पितृलोककी प्राप्ति करानेवाले<br>प्रवृत्ति-कर्मरूप और देवलोककी प्राप्तिके साधन                                                                                                     |
| प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे।<br>नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च॥ ४१       | निवृत्ति-कर्मरूप हैं तथा आप ही अधर्मके फलस्वरूप<br>दु:खदायक मृत्यु हैं; आपको नमस्कार है। ४१।<br>नाथ! आप ही पुराणपुरुष तथा सांख्य और योगके<br>अधीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं; आप सब प्रकारकी<br>कामनाओंकी पूर्तिके कारण, साक्षात् मन्त्रमूर्ति और                                                   |
| नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने।                                                       | महान् धर्मस्वरूप हैं; आपकी ज्ञानशक्ति किसी भी<br>प्रकार कुण्ठित होनेवाली नहीं है; आपको नमस्कार                                                                                                                                                                                                   |
| नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुण्ठमेधसे।                                                  | है, नमस्कार है॥४२॥ आप ही कर्ता, करण और                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च॥४२                                                 | कर्म—तीनों शक्तियोंके एकमात्र आश्रय हैं; आप ही अहंकारके अधिष्ठाता रुद्र हैं; आप ही ज्ञान और क्रियास्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा                                                                                                                                                   |
| शक्तित्रयसमेताय मीढुषेऽहंकृतात्मने।<br>चेतआकूतिरूपाय नमो वाचोविभूतये॥४३               | और वैखरी—चार प्रकारकी वाणीकी अभिव्यक्ति<br>होती है; आपको नमस्कार है॥ ४३॥<br>प्रभो! हमें आपके दर्शनोंकी अभिलाषा<br>है; अत: आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं<br>और जो आपके निजजनोंको अत्यन्त प्रिय है, अपने                                                                                         |
| दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितम्।                                             | उस अनूप रूपकी आप हमें झाँकी कराइये। आपका<br>वह रूप अपने गुणोंसे समस्त इन्द्रियोंको तृप्त                                                                                                                                                                                                         |
| रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम्॥ ४४                                      | करनेवाला है॥ ४४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| अ० २४] चतुर्थ                                                                                 | ां स्कन्ध ५२९                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्निग्धप्रावृड्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसंग्रहम्।<br>चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननम्॥ ४५       | वह वर्षाकालीन मेघके समान स्निग्ध श्याम<br>और सम्पूर्ण सौन्दर्योंका सार-सर्वस्व है। सुन्दर चार<br>विशाल भुजाएँ, महामनोहर मुखारविन्द, कमलदलके                                                                                            |
| पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रु सुनासिकम्।<br>सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम्॥ ४६             | समान नेत्र, सुन्दर भौंहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी<br>दन्तपंक्ति, अमोल कपोलयुक्त मनोहर मुखमण्डल और<br>शोभाशाली समान कर्ण-युगल हैं॥ ४५-४६॥<br>प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली-<br>काली घुँघराली अलकें, कमलकुसुमकी केसरके   |
| प्रीतिप्रहसितापांगमलकैरुपशोभितम् ।<br>लसत्पङ्कजिकंजल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलम्॥ ४७                | समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए<br>कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नूपुर<br>और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख,<br>चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभमणिके कारण<br>उसकी अपूर्व शोभा है॥ ४७-४८॥                           |
| स्फुरित्करीटवलयहारनूपुरमेखलम् ।<br>शङ्खचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमर्द्धिमत् ॥ ४८                 | उसका अपूर्व शामा है॥ ४७-४८॥<br>उसके सिंहके समान स्थूल कंधे हैं—जिनपर<br>हार, केयूर एवं कुण्डलादिकी कान्ति झिलमिलाती<br>रहती है—तथा कौस्तुभमणिकी कान्तिसे सुशोभित<br>मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्ष:स्थल श्रीवत्स-                   |
| सिंहस्कन्धत्विषो बिभ्रत्सौभगग्रीवकौस्तुभम्।<br>श्रियानपायिन्या क्षिप्तनिकषाश्मोरसोल्लसत् ॥ ४९ | चिह्नके रूपमें लक्ष्मीजीका नित्य निवास होनेके कारण<br>कसौटीकी शोभाको भी मात करता है॥ ४९॥<br>उसका त्रिवलीसे सुशोभित, पीपलके पत्तेके<br>समान सुडौल उदर श्वासके आने-जानेसे हिलता                                                          |
| पूररेचकसंविग्नविलवलाुदलोदरम् ।<br>प्रतिसंक्रामयद्विश्वं नाभ्याऽऽवर्तगभीरया॥५०                 | हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो<br>भँवरके समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी<br>है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसीमें<br>लीन होना चाहता है॥५०॥ श्यामवर्ण कटिभागमें<br>पीताम्बर और सुवर्णकी मेखला शोभायमान है। समान |
| श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णुर्दुकूलस्वर्णमेखलम्।<br>समचार्वङ्घ्रिजङ्घोरुनिम्नजानुसुदर्शनम् ॥५१      | और सुन्दर चरण, पिंडली, जाँघ और घुटनोंके कारण<br>आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता<br>है॥ ५१॥ आपके चरणकमलोंकी शोभा शरद्-ऋतुके<br>कमल-दलकी कान्तिका भी तिरस्कार करती है।                                                         |
| पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा<br>नखद्मभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता।                                       | उनके नखोंसे जो प्रकाश निकलता है, वह जीवोंके<br>हृदयान्धकारको तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप<br>कृपा करके भक्तोंके भयहारी एवं आश्रयस्वरूप उसी                                                                                          |
| प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं<br>पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम्॥५२                               | रूपका दर्शन कराइये। जगद्गुरो! हम अज्ञानावृत<br>प्राणियोंको अपनी प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले आप<br>ही हमारे गुरु हैं॥५२॥                                                                                                                |

श्रीमद्भागवत [अ० २४ 430 प्रभो! चित्तशुद्धिकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषको एतद्रूपमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीप्सताम् । आपके इस रूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये; यद्धक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममन्तिष्ठताम्॥५३ इसकी भक्ति ही स्वधर्मका पालन करनेवाले पुरुषको अभय करनेवाली है॥५३॥ स्वर्गका शासन करनेवाला भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम्। इन्द्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियोंकी गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः॥५४ सभी देहधारियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं; केवल भक्तिमान् पुरुष ही आपको पा सकते हैं॥५४॥ तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया। सत्पुरुषोंके लिये भी दुर्लभ अनन्य भक्तिसे भगवान्को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधनासे एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना बहि: ॥ ५५ दु:साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरणतलके अतिरिक्त और कुछ चाहेगा॥५५॥ जो काल अपने यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते। अदम्य उत्साह और पराक्रमसे फडकती हुए भौंहके विश्वं विध्वंसयन् वीर्यशौर्यविस्फूर्जितभुवा॥ ५६ इशारेसे सारे संसारका संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणोंकी शरणमें गये हुए प्राणीपर अपना अधिकार नहीं मानता॥ ५६॥ ऐसे भगवानुके प्रेमी क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं नापुनर्भवम्। भक्तोंका यदि आधे क्षणके लिये भी समागम हो जाय भगवत्संगिसंगस्य<sup>१</sup> मर्त्यानां किम्ताशिष: ॥ ५७ तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्षको कुछ नहीं समझता; फिर मर्त्यलोकके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है॥ ५७॥ प्रभो ! आपके चरण सम्पूर्ण पापराशिको अथानघाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयो-हर लेनेवाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन रन्तर्बहिःस्नानविधूतपाप्मनाम् । लोगोंने आपकी कीर्ति और तीर्थ (गंगाजी)-में भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलिनां आन्तरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकारके पापोंको धो डाला है तथा जो स्यात्संगमोऽनुग्रह एष नस्तव॥५८ जीवोंके प्रति दया, राग-द्वेषरहित चित्त तथा सरलता आदि गुणोंसे युक्त हैं, उन आपके भक्तजनोंका संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हमपर आपकी बडी न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं कृपा होगी॥ ५८॥ जिस साधकका चित्त भक्तियोगसे तमोगुहायां च विश्द्धमाविशत्। अनुगृहीत एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयोंमें यद्भक्तियोगानुगृहीतमंजसा भटकता है और न अज्ञान-गृहारूप प्रकृतिमें ही लीन मुनिर्विचष्टे नन् तत्र ते गतिम्॥५९ होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूपका दर्शन पा जाता है॥ ५९॥ जिसमें यह सारा जगत् दिखायी देता है और जो स्वयं सम्पूर्ण जगत्में भास रहा है, वह यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत्। आकाशके समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्मतत्त्व तत् त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव<sup>२</sup> विस्तृतम्<sup>३</sup> ॥ ६० आप ही हैं॥६०॥ १. प्रा० पा०—संगानां। २. प्रा० पा०—राकाश इव। ३. प्रा० पा०—विस्तृत:।

[अ० २४ श्रीमद्भागवत 432 भगवन्! यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय प्रमत्तम्चौरितिकृत्यचिन्तया इसी चिन्तामें रहता है कि 'अमुक कार्य करना है'। प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम्। इसका लोभ बढ गया है और इसे विषयोंकी ही त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे लालसा बनी रहती है। किन्तु आप सदा ही सजग रहते हैं; भूखसे जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे क्षुल्लेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥ ६६ चूहेको चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने कालस्वरूपसे उसे सहसा लील जाते हैं॥६६॥ कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो आपकी अवहेलना करनेके कारण अपनी आयुको यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः व्यर्थ माननेवाला ऐसा कौन विद्वान् होगा, जो आपके चरणकमलोंको बिसारेगा? इसकी पूजा तो कालकी विशङ्कयास्मद्गुरुरचिति स्म यद् आशंकासे ही हमारे पिता ब्रह्माजी और स्वायम्भुव आदि चौदह मनुओंने भी बिना कोई विचार किये विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश ॥ ६७ केवल श्रद्धासे ही की थी॥६७॥ ब्रह्मन्! इस प्रकार अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम्। सारा जगत् रुद्ररूप कालके भयसे व्याकुल है। अतः परमात्मन्! इस तत्त्वको जाननेवाले हमलोगोंके तो इस विश्वं रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चिद्भया गतिः ॥ ६८ समय आप ही सर्वथा भयशून्य आश्रय हैं॥६८॥ इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः। राजकुमारो! तुमलोग विशुद्धभावसे स्वधर्मका आचरण करते हुए भगवान्में चित्त लगाकर मेरे कहे स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः॥ ६९ हुए इस स्तोत्रका जप करते रहो; भगवान् तुम्हारा मंगल करेंगे॥६९॥ तुमलोग अपने अन्त:करणमें तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभृतेष्ववस्थितम्। स्थित उन सर्वभूतान्तर्यामी परमात्मा श्रीहरिका ही पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्चासकृद्धरिम्॥ ७० बार-बार स्तवन और चिन्तन करते हुए पूजन करो॥ ७०॥ मैंने तुम्हें यह योगादेश नामका स्तोत्र योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः। सुनाया है। तुमलोग इसे मनसे धारणकर मुनिव्रतका आचरण करते हुए इसका एकाग्रतासे आदरपूर्वक समाहितधियः सर्व एतदभ्यसतादृताः॥ ७१ अभ्यास करो॥ ७१॥ यह स्तोत्र पूर्वकालमें जगद्विस्तारके इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः। इच्छुक प्रजापतियोंके पति भगवान् ब्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले हम भृगु आदि अपने भृग्वादीनामात्मजानां सिसृक्षुः संसिसृक्षताम्॥ ७२ पुत्रोंको सुनाया था॥७२॥ जब हम प्रजापितयोंको ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वराः। प्रजाका विस्तार करनेकी आज्ञा हुई, तब इसीके द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकारकी अनेन ध्वस्ततमसः सिस्क्ष्मो विविधाः प्रजाः ॥ ७३ प्रजा उत्पन्न की थी॥७३॥ अब भी जो भगवत्परायण पुरुष इसका एकाग्र अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्। चित्तसे नित्यप्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायण:॥७४ कल्याण हो जायगा॥ ७४॥

चतुर्थ स्कन्ध अ० २५] ५३३ इस लोकमें सब प्रकारके कल्याण-साधनोंमें श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्। मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान-नौकापर सुखं तरित दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम्॥७५ चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसारसागरको य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम्। पार कर लेता है॥ ७५॥ यद्यपि भगवान्की आराधना बहुत कठिन है-अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ॥ ७६ किन्तु मेरे कहे हुए इस स्तोत्रका जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमतासे ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर विन्दते पुरुषोऽमुष्माद्यद्यदिच्छत्यसत्वरम्। लेगा॥ ७६॥ भगवान् ही सम्पूर्ण कल्याणसाधनोंके मद्गीतगीतात्सुप्रीताच्छ्रेयसामेकवल्लभात्॥ ७७ एकमात्र प्यारे-प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाये हुए इस स्तोत्रके गानसे उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिरचित्त इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः। होकर उनसे जो कुछ चाहेगा, प्राप्त कर लेगा॥७७॥ शृणुयाच्छ्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनै:॥ ७८ जो पुरुष उष:कालमें उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकारके गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः कर्मबन्धनोंसे मुक्त हो जाता है॥ ७८॥ राजकुमारो! परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्। मैंने तुम्हें जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित्तसे जपते हुए तुम महान् तपस्या जपन्त एकाग्रधियस्तपो मह-करो। तपस्या पूर्ण होनेपर इसीसे तुम्हें अभीष्ट फल च्चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्॥ ७९ प्राप्त हो जायगा॥७९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विशोऽध्याय:॥२४॥ अथ पञ्चविंशोऽध्यायः प्रंजनोपाख्यानका प्रारम्भ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! इस प्रकार मैत्रेय उवाच भगवान् शंकरने प्रचेताओंको उपदेश दिया। फिर इति सन्दिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः। प्रचेताओंने शंकरजीकी बड़े भक्तिभावसे पूजा की। पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः॥ इसके पश्चात् वे उन राजकुमारोंके सामने ही अन्तर्धान हो गये॥१॥ सब-के-सब प्रचेता जलमें खड़े रहकर रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः। भगवान् रुद्रके बताये स्तोत्रका जप करते हुए दस जपन्तस्ते तपस्तेपुर्वर्षाणामयुतं जले॥ हजार वर्षतक तपस्या करते रहे॥ २॥ इन दिनों राजा 5 प्राचीनबर्हिका चित्त कर्मकाण्डमें बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्मविद्या-विशारद परम कृपालु नारदजीने प्राचीनबर्हिषं क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसम्। उपदेश दिया॥३॥ उन्होंने कहा कि 'राजन्! इन नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत्।। कर्मोंके द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण करना चाहते हो ? दु:खके आत्यन्तिक नाश और परमानन्दकी श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणाऽऽत्मन ईहसे। प्राप्तिका नाम कल्याण है; वह तो कर्मोंसे नहीं दुःखहानिः सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते॥ ४ मिलता'॥४॥

श्रीमद्भागवत [ अ० २५ ५३४ राजोवाच राजाने कहा — महाभाग नारदजी! मेरी बुद्धि कर्ममें फँसी हुई है, इसलिये मुझे परम कल्याणका न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः। कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञानका उपदेश ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभि:॥ दीजिये, जिससे मैं इस कर्मबन्धनसे छूट जाऊँ॥५॥ जो पुरुष कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें ही रहता हुआ गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः। पुत्र, स्त्री और धनको ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्यमें ही भटकता रहनेके कारण न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन् संसारवर्त्मसु॥ उस परम कल्याणको प्राप्त नहीं कर सकता॥६॥ नारद उवाच श्रीनारदजीने कहा—देखो, देखो, राजन्! तुमने यज्ञमें निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओंकी बलि भो भोः प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे। दी है—उन्हें आकाशमें देखो॥७॥ ये सब तुम्हारे संज्ञापिताञ्जीवसङ्घान्निर्घृणेन सहस्रशः॥ द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओंको याद करते हुए बदला लेनेके लिये तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव। परलोकमें जाओगे, तब ये अत्यन्त क्रोधमें भरकर सम्परेतमय:कूटैश्छन्दन्त्युत्थितमन्यवः तुम्हें अपने लोहेके-से सींगोंसे छेदेंगे॥८॥ अच्छा, इस विषयमें मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता अत्र ते कथयिष्येऽमुमितिहासं पुरातनम्। हूँ। वह राजा पुरंजनका चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो॥९॥ पुरंजनस्य चरितं निबोध गदतो मम॥ राजन्! पूर्वकालमें पुरंजन नामका एक बडा आसीत्पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवा:। यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओंको समझ नहीं सकता तस्याविज्ञातनामाऽऽसीत्सखाविज्ञातचेष्टितः ॥ १० था॥१०॥ राजा पुरंजन अपने रहनेयोग्य स्थानकी सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः। खोजमें सारी पृथ्वीमें घूमा; फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास-सा हो नानुरूपं यदाविन्ददभूत्म विमना इव॥११ गया॥ ११॥ उसे तरह-तरहके भोगोंकी लालसा थी: न साधु मेने ताः सर्वा भूतले यावतीः पुरः। उन्हें भोगनेके लिये उसने संसारमें जितने नगर देखे, उनमेंसे कोई भी उसे ठीक न जँचा॥१२॥ कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये॥ १२ एक दिन उसने हिमालयके दक्षिण तटवर्ती शिखरोंपर कर्मभूमि भारतखण्डमें एक नौ द्वारोंका स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सानुष्। नगर देखा। वह सब प्रकारके सुलक्षणोंसे सम्पन्न ददर्श नवभिर्द्वाभिः<sup>१</sup> पुरं लक्षितलक्षणाम् ॥ १३ था॥ १३॥ सब ओरसे परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारोंसे सुशोभित था प्राकारोपवनाट्टालपरिखैरक्षतोरणै:

स्वर्णरौप्यायसै: शृङ्गै: संकुलां सर्वतो गृहै: ॥ १४

१. प्रा॰ पा॰—द्वरि:।

और सोने, चाँदी तथा लोहेके शिखरोंवाले विशाल

भवनोंसे खचाखच भरा था॥१४॥

| अ० २५ ]                                                                                    | प्रतुर्थ स्कन्ध ५३५                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नीलस्फटिकवैदूर्यमुक्तामरकतारुणैः ।<br>क्लृप्तहर्म्यस्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव॥ १      | उसके महलोंकी फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य,<br>मोती, पन्ने और लालोंकी बनी हुई थीं। अपनी<br>कान्तिके कारण वह नागोंकी राजधानी भोगवतीपुरीके<br>समान जान पड़ता था॥१५॥ उसमें जहाँ–तहाँ                 |
| सभाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणैः ।<br>चैत्यध्वजपताकाभिर्युक्तां विद्रुमवेदिभिः॥ १           | अनेकों सभा-भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीडाभवन, बाजार,<br>विश्राम-स्थान, ध्वजा-पताकाएँ और मूँगेके चबूतरे<br>सुशोभित थे॥ १६॥ उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और                                              |
| पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलताकुले।<br>नदद्विहंगालिकुलकोलाहलजलाशये॥१                  | रहे थे॥१७॥ सरोवरके तटपर जो वृक्ष थे, उनकी                                                                                                                                                        |
| हिमनिर्झरविप्रुष्मत्कुसुमाकरवायुना ।<br>चलत्प्रवालविटपनलिनीतटसम्पदि ॥ १                    | वहाँके वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसादि व्रतोंका                                                                                                                                                  |
| नानारण्यमृगव्रातैरनाबाधे मुनिव्रतैः।<br>आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः॥ १           | ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करनेके                                                                                                                                                    |
| यदृच्छयाऽऽगतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम्।<br>भृत्यैर्दशभिरायान्तीमेकैकशतनायकैः॥ २           | लिये उन्हें बुला रहा है॥ १९॥ राजा पुरंजनने उस अद्भुत वनमें घूमते-घूमते एक सुन्दरीको आते देखा, जो अकस्मात् उधर चली आयी थी। उसके साथ दस सेवक थे, जिनमेंसे प्रत्येक सौ-सौ नायिकाओंका पति था॥ २०॥ एक |
| पंचशीर्षाहिना गुप्तां प्रतीहारेण सर्वतः।<br>अन्वेषमाणामृषभमप्रौढां कामरूपिणीम्॥ २          | पाँच फनवाला साँप उसका द्वारपाल था, वही उसकी                                                                                                                                                      |
| सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम्।<br>समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलश्रियम्॥ २  | खोजमें थी॥ २१॥ उसकी नासिका, दन्तपंक्ति, कपोल<br>और मुख बहुत सुन्दर थे। उसके समान कानोंमें<br>कुण्डल झिलमिला रहे थे॥ २२॥ उसका रंग सॉॅंबला<br>था। कटिप्रदेश सुन्दर था। वह पीले रंगकी साड़ी         |
| पिशंगनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्।<br>पद्भ्यां क्वणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव॥ २ | थी॥२३॥ वह गजगामिनी बाला किशोरावस्थाकी                                                                                                                                                            |
| स्तनौ व्यञ्जितकैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ।<br>वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीम्॥ २   | सूचना देनेवाले अपने गोल-गोल समान और परस्पर<br>सटे हुए स्तनोंको लज्जावश बार-बार अंचलसे ढकती<br>४   जाती थी॥ २४॥                                                                                   |

[अ० २५ श्रीमद्भागवत ५३६ तामाह ललितं वीरः सब्रीडस्मितशोभनाम्। उसकी प्रेमसे मटकती भौंह और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवनके बाणसे घायल होकर वीर पुरंजनने लज्जायुक्त स्निग्धेनापांगपुङ्घेन स्पृष्टः प्रेमोद्भ्रमद्भुवा॥ २५ मुसकानसे और भी सुन्दर लगनेवाली उस देवीसे मधुरवाणीमें कहा॥ २५॥ 'कमलदललोचने'! मुझे का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह कृतः सित। बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी! इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शंस मे॥ २६ इस समय आ कहाँसे रही हो, भीरु! इस पुरीके समीप तुम क्या करना चाहती हो?॥२६॥ सुभु! तुम्हारे क एतेऽनुपथा<sup>१</sup> ये त एकादश महाभटाः। साथ इस ग्यारहवें महान् शूरवीरसे संचालित ये दस एता वा<sup>२</sup> ललनाः सुभ्रु कोऽयं तेऽहिः पुरःसरः ॥ २७ सेवक कौन हैं और ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे-आगे चलनेवाला यह सर्प कौन है?॥२७॥ सुन्दरि! त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथ<sup>३</sup> वाग्रमा<sup>४</sup> पतिं तुम साक्षात् लज्जादेवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणीमेंसे कोई हो? यहाँ वनमें मुनियोंकी तरह विचिन्वती किं मुनिवद्रहो वने। एकान्तवास करके क्या अपने पतिदेवको खोज रही त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामं हो ? तुम्हारे प्राणनाथ तो 'तुम उनके चरणोंकी कामना करती हो', इतनेसे ही पूर्णकाम हो जायँगे। अच्छा, क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात्॥ २८ यदि तुम साक्षात् कमलादेवी हो, तो तुम्हारे हाथका नासां वरोर्वन्यतमा भुविस्पृक् क्रीडाकमल कहाँ गिर गया॥ २८॥ सुभगे! तुम इनमेंसे तो कोई हो नहीं; क्योंकि पुरीमिमां वीरवरेण साकम्। तुम्हारे चरण पृथ्वीका स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो, तो लक्ष्मीजी जिस प्रकार अर्हस्यलङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा भगवान् विष्णुके साथ वैकुण्ठकी शोभा बढ़ाती हैं, लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा॥ २९ उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरीको अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ॥ २९॥ मापांगविखण्डितेन्द्रियं परंतु आज तुम्हारे कटाक्षोंने मेरे मनको बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रतिभावसे भरी सब्रीडभावस्मितविभ्रमद्भुवा । मुसकानके साथ भौंहोंके संकेत पाकर यह शक्तिशाली त्वयोपसुष्टो भगवान्मनोभवः कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिये सुन्दरि! अब तुम्हें मुझपर कृपा करनी चाहिये॥ ३०॥ शुचिस्मिते! प्रबाधतेऽथानुगृहाण शोभने ॥ ३० सुन्दर भौंहें और सुघड़ नेत्रोंसे सुशोभित तुम्हारा त्वदाननं सुभ्रु सुर्तारलोचनं मुखारविन्द इन लंबी-लंबी काली अलकावलियोंसे घिरा हुआ है; तुम्हारे मुखसे निकले हुए वाक्य बड़े व्यालिम्बनीलालकवृन्दसंवृतम् । ही मीठे और मन हरनेवाले हैं, परंतु वह मुख तो लाजके मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊँचा उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकं करके अपने उस सुन्दर मुखड़ेका मुझे दर्शन तो यद्ब्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते॥ ३१ कराओ'॥ ३१॥ १. प्रा॰ पा॰—एते ते पुरोगा ये। २. प्रा॰ पा॰—एताश्च। ३. प्रा॰ पा॰—श्रीर्भवान्य॰। ४. प्रा॰ पा॰—वा उमापतिं। ५. प्रा॰ पा॰—ते मानुगृहाण। ६. प्रा॰ पा॰—सुनास॰। ७. प्रा॰ पा॰—संकुलम्।

| अ० २५ ] चतुर्थ                                                                                                                                            | स्कन्ध ५३७                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नारद उवाच<br>इत्थं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत्।<br>अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीर मोहिता॥३२                                                                  | श्रीनारदजीने कहा—वीरवर! जब राजा पुरंजनने<br>अधीर-से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस<br>बालाने भी हँसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह<br>भी राजाको देखकर मोहित हो चुकी थी॥ ३२॥ वह<br>कहने लगी, 'नरश्रेष्ठ! हमें अपने उत्पन्न करनेवालेका |
| न विदाम वयं सम्यक्कर्तारं पुरुषर्षभ।<br>आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्॥ ३३                                                                       | ठीक-ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी<br>दूसरेके नाम या गोत्रको ही जानती हैं॥ ३३॥ वीरवर!<br>आज हम सब इस पुरीमें हैं—इसके सिवा मैं और कुछ                                                                                       |
| इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम्।<br>येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः॥३४                                                                           | नहीं जानती; मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे<br>रहनेके लिये यह पुरी किसने बनायी है॥ ३४॥<br>प्रियवर! ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियाँ मेरी सहेलियाँ                                                                                 |
| एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद।<br>सुप्तायां मिय जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीम्॥ ३५                                                                  | हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता<br>हुआ इस पुरीकी रक्षा करता रहता है ॥ ३५॥<br>शत्रुदमन! आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिये सौभाग्यकी                                                                                       |
| दिष्ट्याऽऽगतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामानभीप्ससे।                                                                                                        | बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय-भोगों-<br>की इच्छा है, उसकी पूर्तिके लिये मैं अपने साथियोंसहित<br>सभी प्रकारके भोग प्रस्तुत करती रहूँगी॥ ३६॥ प्रभो!                                                                               |
| उद्घहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुभिरिन्दम॥ ३६<br>इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो।                                                                   | इस नौ द्वारोंवाली पुरीमें मेरे प्रस्तुत किये हुए इच्छित<br>भोगोंको भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षोंतक निवास                                                                                                                            |
| मयोपनीतान् गृह्णानः कामभोगान् शतं समाः ॥ ३७<br>कं नु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदम्।                                                                     | कीजिये॥ ३७॥ भला, आपको छोड़कर मैं और<br>किसके साथ रमण करूँगी? दूसरे लोग तो न रति<br>सुखको जानते हैं, न विहित भोगोंको ही भोगते हैं, न<br>परलोकका ही विचार करते हैं और न कल क्या                                                     |
| असम्परायाभिमुखमश्वस्तनविदं पशुम्॥ ३८<br>धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः।                                                                       | होगा—इसका ही ध्यान रखते हैं, अतएव पशुतुल्य<br>हैं॥ ३८॥ अहो! इस लोकमें गृहस्थाश्रममें ही धर्म,<br>अर्थ, काम, सन्तान-सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि<br>दिव्य लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है। संसारत्यागी                                |
| लोका विशोका विरजा यान् न केविलनो विदुः ॥ ३९<br>पितृदेविषमिर्त्यानां भूतानामात्मनश्च ह।<br>क्षेम्यं <sup>१</sup> वदन्ति शरणं भवेऽस्मिन् यद् गृहाश्रमः ॥ ४० | यतिजन तो इन सबकी कल्पना भी नहीं कर<br>सकते॥ ३९॥ महापुरुषोंका कथन है कि इस लोकमें<br>पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके और                                                                                            |
| का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनम्।<br>न वृणीत प्रियं <sup>२</sup> प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिम् <sup>३</sup> ॥ ४१                                 | अपने भी कल्याणका आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम<br>ही है॥ ४०॥ वीरशिरोमणे! लोकमें मेरी-जैसी कौन<br>स्त्री होगी, जो स्वयं प्राप्त हुए आप-जैसे सुप्रसिद्ध,<br>उदारचित्त और सुन्दर पितको वरण न करेगी॥ ४१॥                                  |
| १. प्रा० पा०—क्षेमं। २. प्रा० पा०—पतिं। ३. प्रा० पा०—स्वयम्।                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |

[अ० २५ 436 श्रीमद्भागवत महाबाहो! इस पृथ्वीपर आपकी साँप-जैसी गोलाकार कस्या मनस्ते भुवि भोगिभोगयोः सुकोमल भुजाओं में स्थान पानेके लिये किस कामिनीका स्त्रिया न सञ्जेद्भुजयोर्महाभुज। चित्त न ललचावेगा ? आप तो अपनी मधुर मुसकानमयी योऽनाथवर्गाधिमलं घृणोद्धत-करुणापूर्ण दृष्टिसे हम-जैसी अनाथाओंके मानसिक सन्तापको शान्त करनेके लिये ही पृथ्वीमें विचर रहे स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्॥ ४२ हैं'॥४२॥ नारद उवाच श्रीनारदजी कहते हैं---राजन्! उन स्त्री--इति तौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथ:। पुरुषोंने इस प्रकार एक-दूसरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ वर्षींतक उस पुरीमें रहकर आनन्द भोगा॥ ४३॥ तां प्रविश्य पुरीं राजन्मुमुदाते शतं समाः॥ ४३ गायक लोग सुमधुर स्वरमें जहाँ-तहाँ राजा पुरंजनकी उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकै:। कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म-ऋतु आती, तब वह अनेकों स्त्रियोंके साथ सरोवरमें घुसकर जलक्रीडा क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिर्हृदिनीमाविशच्छुचौ॥ ४४ करता॥ ४४॥ उस नगरमें जो नौ द्वार थे, उनमेंसे सात सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः। नगरीके ऊपर और दो नीचे थे। उस नगरका जो कोई पृथग्विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः॥ ४५ राजा होता, उसके पृथक्-पृथक् देशोंमें जानेके लिये ये द्वार बनाये गये थे॥ ४५॥ राजन्! इनमेंसे पाँच पूर्व, पंच द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा। एक दक्षिण, एक उत्तर और दो पश्चिमकी ओर थे। पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृप वर्णये॥ ४६ उनके नामोंका वर्णन करता हूँ॥ ४६॥ पूर्वकी ओर खद्योताऽऽविर्मुखी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते। खद्योता और आविर्मुखी नामके दो द्वार एक ही जगह बनाये गये थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः॥ ४७ द्युमान्के साथ विभ्राजित नामक देशको जाया करता निलनी नालिनी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते। था॥ ४७॥ इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नामके दो द्वार और भी एक ही जगह बनाये गये अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्॥ ४८ थे। उनसे होकर वह अवधूतके साथ सौरभ नामक मुख्या नाम पुरस्ताद् द्वास्तयाऽऽपणबहूदनौ। देशको जाता था॥४८॥ पूर्वदिशाकी ओर मुख्या विषयौ याति पुरराड्रसज्ञविपणान्वितः॥ ४९ नामका जो पाँचवाँ द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपणके साथ क्रमश: बहुदन और आपण पितृहूर्नृप पुर्या द्वार्दक्षिणेन पुरंजनः। नामके देशोंको जाता था॥ ४९॥ पुरीके दक्षिणकी राष्ट्रं दक्षिणपंचालं याति श्रुतधरान्वितः॥५० ओर जो पितृहू नामका द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधरके साथ दक्षिणपांचाल देशको जाता देवहूर्नाम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरंजनः। था॥५०॥ उत्तरकी ओर जो देवहू नामका द्वार राष्ट्रमुत्तरपंचालं याति श्रुतधरान्वितः॥५१ था, उससे श्रुतधरके ही साथ वह उत्तरपांचाल देशको आसुरी नाम पश्चाद् द्वास्तया याति पुरंजनः। जाता था॥ ५१॥ पश्चिम दिशामें आसुरी नामका दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मदके साथ ग्रामक ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः॥५२ देशको जाता था॥५२॥ तथा निर्ऋति नामका जो निर्ऋतिर्नाम पश्चाद् द्वास्तया याति पुरंजनः। दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धकके साथ वह वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः॥५३ वैशस नामके देशको जाता था॥५३॥

| अ० २५] चतुर्थ स्कन्ध ५३९                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अन्धावमीषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृतावुभौ।<br>अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च॥५४ | इस नगरके निवासियोंमें निर्वाक् और पेशस्कृत्—<br>ये दो नागरिक अन्धे थे। राजा पुरंजन आँखवाले<br>नागरिकोंका अधिपति होनेपर भी इन्हींकी सहायतासे<br>जहाँ-तहाँ जाता और सब प्रकारके कार्य करता |
| स यर्ह्यन्तःपुरगतो विषूचीनसमन्वितः।                                                    | था ॥ ५४ ॥                                                                                                                                                                               |
| मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्॥ ५५                                         | जब कभी अपने प्रधान सेवक विषूचीनके साथ<br>अन्तःपुरमें जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रोंके कारण<br>होनेवाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारोंका                                            |
| एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितोऽबुधः।                                              | अनुभव होता॥ ५५॥ उसका चित्त तरह-तरहके कर्मोंमें                                                                                                                                          |
| महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत॥ ५६                                                   | फँसा हुआ था और काम-परवश होनेके कारण वह<br>मूढ़ रमणीके द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो-<br>जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता                                                           |
| क्वचित्पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः ।                                             | था॥५६॥ वह जब मद्यपान करती, तब वह भी                                                                                                                                                     |
| अश्नन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षति॥ ५७                                       | मिंदरा पीता और मदसे उन्मत्त हो जाता था; जब वह<br>भोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता और                                                                                                  |
| क्वचिद्गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित्।                                        | जब कुछ चबाती, तब आप भी वही वस्तु चबाने<br>लगता था॥५७॥ इसी प्रकार कभी उसके गानेपर                                                                                                        |
| क्वचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनु जल्पति॥ ५८                                         | गाने लगता, रोनेपर रोने लगता, हँसनेपर हँसने लगता<br>और बोलनेपर बोलने लगता॥५८॥ वह दौड़ती तो                                                                                               |
| क्वचिद्धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति।                                        | आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा<br>हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता                                                                                                  |
| अनु शेते शयानायामन्वास्ते क्वचिदासतीम्॥ ५९                                             | और बैठती तो आप भी बैठ जाता॥५९॥ कभी वह<br>सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो                                                                                                       |
| क्वचिच्छृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनु पश्यति ।                                      | देखने लगता, सूँघती तो सूँघने लगता और किसी<br>चीजको छूती तो आप भी छूने लगता॥६०॥ कभी                                                                                                      |
| क्वचिज्जिघ्नति जिघ्नन्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित्।। ६०                            | उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यन्त दीनके समान व्याकुल हो जाता; जब वह प्रसन्न                                                                                                     |
| क्वचिच्च शोचतीं जायामनुशोचित दीनवत्।                                                   | होती, आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनन्दित<br>होनेपर आप भी आनन्दित हो जाता॥६१॥ (इस                                                                                                     |
| अनु हृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनु मोदते॥६१                                            | प्रकार) राजा पुरंजन अपनी सुन्दरी रानीके द्वारा ठगा<br>गया। सारा प्रकृतिवर्ग—परिकर ही उसको धोखा                                                                                          |
| विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवंचितः।                                                | देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होनेपर भी<br>खेलके लिये घरपर पाले हुए बंदरके समान अनुकरण                                                                                           |
| नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लैब्यात्क्रीडामृगो यथा॥ ६२                                      | करता रहता॥ ६२॥                                                                                                                                                                          |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे                        |                                                                                                                                                                                         |
| पुरंजनोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्याय:॥ २५॥                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |

[अ० २६ 480 श्रीमद्भागवत अथ षड्विंशोऽध्याय: राजा पुरंजनका शिकार खेलने वनमें जाना और रानीका कृपित होना श्रीनारदजी कहते हैं—राजन्! एक दिन राजा नारद उवाच पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोनेका कवच और स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चाश्वमाश्गम्। अक्षय तरकस धारणकर अपने ग्यारहवें सेनापतिके द्वीषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्॥ साथ पाँच घोड़ोंके शीघ्रगामी रथमें बैठकर पंचप्रस्थ नामके वनमें गया। उस रथमें दो ईषादण्ड (बंब), एकरश्म्येकदमनमेकनीडं द्विकूबरम्। दो पहिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पाँच डोरियाँ, एक लगाम, एक सारथि, एक बैठनेका स्थान, दो पञ्जविक्रमम्॥ पञ्चप्रहरणं सप्तवरूथं जुए, पाँच आयुध और सात आवरण थे। वह पाँच प्रकारकी चालोंसे चलता था तथा उसका साज-बाज स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः। हैमोपस्करमारुह्य सब सुनहरा था॥ १-३॥ यद्यपि राजाके लिये अपनी एकादशचमूनाथ: पञ्चप्रस्थमगाद्वनम्॥ प्रियाको क्षणभर भी छोड्ना कठिन था, किन्तु उस दिन उसे शिकारका ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवा न कर वह बड़े गर्वसे धनुष-बाण चढ़ाकर

चचार मृगयां तत्र दृष्त आत्तेषुकार्मुकः। विहाय जायामतदर्हां मृगव्यसनलालसः॥ ४ आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः। न्यहनन्निशितैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान्॥ ५

गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो

तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैः शिलीमुखैः ।

विप्लवोऽभूद्रु:खितानां दु:सहः करुणात्मनाम्।।

तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने। यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते॥ १ य एवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीत मानवः। कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते॥ १ अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते।

व्रजत्यधः॥

है॥६॥ राजन्! जो विद्वान् इस प्रकार शास्त्रनियत कर्मोंका आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठानसे प्राप्त हुए ज्ञानके कारणभूत कर्मोंसे लिप्त नहीं होता॥७॥ नहीं तो, मनमाना कर्म करनेसे मनुष्य अभिमानके वशीभूत होकर कर्मोंमें बँध जाता है तथा गुण-प्रवाहरूप संसारचक्रमें पड़कर विवेक-बुद्धिके नष्ट हो जानेसे अधम योनियोंमें जन्म लेता है॥८॥ पुरंजनके तरह-तरहके पंखोंवाले बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्टके साथ प्राण

त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव-संहार

देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दु:खी हुए। वे इसे

सह नहीं सके॥९॥

आखेट करने लगा॥४॥ इस समय आस्रीवृत्ति बढ

जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था, इससे उसने अपने तीखे बाणोंसे बहुत-से

निर्दोष जंगली जानवरोंका वध कर डाला॥५॥ जिसकी मांसमें अत्यन्त आसक्ति हो, वह राजा केवल

शास्त्रप्रदर्शित कर्मोंके लिये वनमें जाकर आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओंका वध करे; व्यर्थ पशुहिंसा न करे।

शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्तिको नियन्त्रित करता

| अ० २६ ] चत्                                                                                                                      | पुर्थ स्कन्ध ५४१                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शशान् वराहान् महिषान् गवयान् रुरुशल्यकान् ।<br>मेध्यानन्यांश्च विविधान् विनिघ्नन् श्रममध्यगात् ॥ १०                              | इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूअर, भैंसे, नीलगाय,<br>कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत–से मेध्य पशुओंका<br>वध करते–करते राजा पुरंजन बहुत थक गया॥१०॥                                                                                   |
| ततः क्षुत्तृट्परिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान्।<br>कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः॥ ११                                         | तब वह भूख-प्याससे अत्यन्त शिथिल हो वनसे                                                                                                                                                                                    |
| आत्मानमर्हयांचक्रे धूपालेपस्त्रगादिभिः।<br>साध्वलङ्कृतसर्वांगो महिष्यामादधे मनः॥ १२                                              | माला आदिसे संसज्जित हो सब अंगोंमें सुन्दर-सुन्दर                                                                                                                                                                           |
| तृप्तो हृष्टः सुदूप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः।<br>न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्॥ १३                                       | मदसे उन्मत्त और कामसे व्यथित होकर अपनी सुन्दरी<br>भार्याको ढूँढ़ने लगा; किन्तु उसे वह कहीं भी दिखायी<br>न दी॥ १३॥                                                                                                          |
| अन्तःपुरस्त्रियोऽपृच्छद्विमना इव वेदिषत्।<br>अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा॥ १२                                          | स्वामिनीके सहित तुम सब पहलेकी ही तरह कुशलसे                                                                                                                                                                                |
| न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः।<br>यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता।<br>व्यंगे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्॥ १५ | पहिचक रचक समान हा जाता है; किर उसम कान                                                                                                                                                                                     |
| क्व वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे।<br>या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे॥ १६                                          | मुझे उस संकटसे उबार लेती है?'॥१६॥                                                                                                                                                                                          |
| रामा ऊचुः<br>नरनाथ न जानीमस्त्वित्प्रया यद्व्यवस्यित।<br>भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन्॥१५                                | स्त्रियोंने कहा—नरनाथ! मालूम नहीं आज<br>आपकी प्रियाने क्या ठानी है। शत्रुदमन! देखिये, वे<br>बिना बिछौनेके पृथ्वीपर ही पड़ी हुई हैं॥१७॥<br>श्रीनारदजी कहते हैं—राजन्! उस स्त्रीके                                           |
| नारद उवाच<br>पुरंजनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां भुवि।<br>तत्संगोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ॥१८                               | संगसे राजा पुरंजनका विवेक नष्ट हो चुका<br>था; इसलिये अपनी रानीको पृथ्वीपर अस्त-व्यस्त<br>अवस्थामें पड़ी देखकर वह अत्यन्त व्याकुल हो<br>गया॥१८॥ उसने दु:खित हृदयसे उसे मधुर<br>वचनोंद्वारा बहुत कुछ समझाया, किन्तु उसे अपनी |
| सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता।<br>प्रेयस्याः स्नेहसंरम्भलिंगमात्मनि नाभ्यगात्॥ १९                                    | प्रेयसीके अंदर अपने प्रति प्रणय-कोपका कोई                                                                                                                                                                                  |

श्रीमद्भागवत [अ० २६ 487 वह मनानेमें भी बहुत कुशल था, इसलिये अब अनुनिन्येऽथ शनकैर्वीरोऽनुनयकोविदः। पुरंजनने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्भ किया। उसने पस्पर्श पादयुगलमाह चोत्संगलालिताम्॥ २० पहले उसके चरण छूए और फिर गोदमें बिठाकर बड़े प्यारसे कहने लगा॥ २०॥ पुरंजन उवाच पुरंजन बोला — सुन्दरि! वे सेवक तो निश्चय नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराःशुभे। ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करनेपर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षाके लिये उचित दण्ड कृतागस्स्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्डं न युंजते॥ २१ नहीं देते॥ २१॥ सेवकको दिया हुआ स्वामीका दण्ड परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुणार्पितः। तो उसपर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हींको क्रोधके कारण अपने हितकारी स्वामीके बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यममर्षणः॥ २२ किये हुए उस उपकारका पता नहीं चलता॥ २२॥ सुन्दर दन्तावली और मनोहर भौंहोंसे शोभा पानेवाली सा त्वं मुखं सुदित सुभ्वनुरागभार-मनस्विनि! अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे व्रीडाविलम्बविलसद्धिसतावलोकम्। अपना समझकर प्रणय-भार तथा लज्जासे झुका हुआ एवं मधुर मुसकानमयी चितवनसे सुशोभित अपना नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नसं नः मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो! भ्रमरपंक्तिके समान स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गुवाक्यम् ॥ २३ नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणीके कारण तुम्हारा वह मुखारविन्द कैसा मनोमोहक तस्मिन्दधे दममहं तव वीरपत्नि जान पड़ता है॥ २३॥ वीरपत्नि! यदि किसी दूसरेने योऽन्यत्र भूसुरकुलात्कृतिकल्बिषस्तम्। तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ; यदि वह अपराधी ब्राह्मणकुलका नहीं है, तो मैं उसे अभी पश्ये न वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या-दण्ड देता हूँ। मुझे तो भगवान्के भक्तोंको छोड़कर त्रिलोकीमें अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं मन्यत्र वै मुरिरपोरितरत्र दासात्॥ २४ दिखायी देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और वक्त्रं न ते वितिलकं मिलनं विहर्षं आनन्दपूर्वक रह सके॥ २४॥ प्रिये! मैंने आजतक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, संरम्भभीममविमृष्टमपेतरागम् । क्रोधके कारण डरावना, कान्तिहीन और स्नेहशून्य पश्ये स्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ नहीं देखा; और न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनोंको ही शोकाश्रुओंसे भीगा तथा बिम्बाफलसदृश अधरोंको बिम्बाधरं विगतकुङ्कुमपङ्करागम्॥ २५ स्निग्ध केसरकी लालीसे रहित देखा है॥ २५॥ मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतिकल्बिषस्य इसलिये अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य। तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ; कामदेवके विषम बाणोंसे अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता का देवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग-है, उस अपने प्रिय पतिको उचित कार्यके लिये भला विस्त्रस्त पौंस्नमुशती न भजेत कृत्ये॥ २६ | कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोऽध्याय:॥२६॥

चतुर्थ स्कन्ध अ० २७] ५४३ अथ सप्तविंशोऽध्यायः पुरंजनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा कालकन्याका चरित्र श्रीनारदजी कहते हैं--- महाराज! इस प्रकार नारद उवाच वह सुन्दरी अनेकों नखरोंसे पुरंजनको पूरी तरह इत्थं पुरंजनं सम्यग्वशमानीय विभ्रमै:। अपने वशमें कर उसे आनन्दित करती हुई विहार पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम्॥ करने लगी॥१॥ उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक स राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननाम्। प्रकारके मांगलिक शृंगार किये तथा भोजनादिसे तृप्त होकर वह राजाके पास आयी। राजाने उस मनोहर कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनन्ददुपागताम्॥ मुखवाली राजमहिषीका सादर अभिनन्दन किया॥ २॥ तयोपगूढः परिरब्धकन्धरो पुरंजनीने राजाका आलिंगन किया और राजाने उसे रहोऽनुमन्त्रैरपकृष्टचेतनः गले लगाया। फिर एकान्तमें मनके अनुकूल रहस्यकी बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययं कामिनीमें ही चित्त लगा रहनेके कारण उसे दिन-दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः॥ रातके भेदसे निरन्तर बीतते हुए कालकी दुस्तर गतिका शयान उन्नद्धमदो महामना भी कुछ पता न चला॥ ३॥ मदसे छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रियाकी भुजापर सिर रखे महामूल्य महाईतल्पे महिषीभुजोपधिः। शय्यापर पड़ा रहता । उसे तो वह रमणी ही जीवनका तामेव वीरो मनुते परं यत-परम फल जान पड़ती थी। अज्ञानसे आवृत्त हो स्तमोऽभिभूतो न निजं परं च यत्॥ जानेके कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई ज्ञान न रहा॥४॥ तयैवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः। राजन्! इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वय:॥ विहार करते-करते राजा पुरंजनकी जवानी आधे तस्यामजनयत्पुत्रान् पुरंजन्यां पुरंजनः। क्षणके समान बीत गयी॥५॥ प्रजापते! उस पुरंजनीसे राजा पुरंजनके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस शतान्येकादश विराडायुषोऽर्धमथात्यगात्॥ ६ कन्याएँ हुईं, जो सभी माता-पिताका सुयश बढ़ानेवाली दुहितृर्दशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः। और सुशीलता, उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न थीं। ये शीलौदार्यगुणोपेताः पौरंजन्यः प्रजापते॥ पौरंजनी नामसे विख्यात हुईं। इतनेमें ही उस सम्राट्की लंबी आयुका आधा भाग निकल गया॥६-७॥ फिर स पंचालपतिः पुत्रान् पितृवंशविवर्धनान्। पांचालराज पुरंजनने पितृवंशकी वृद्धि करनेवाले पुत्रोंका दारैः संयोजयामास दुहितृः सदृशैर्वरैः॥ वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के पुत्राणां चाभवन् पुत्रा एकैकस्य शतं शतम्। साथ विवाह कर दिया॥८॥ पुत्रोंमेंसे प्रत्येकके सौ-सौ पुत्र हुए। उनसे वृद्धिको प्राप्त होकर पुरंजनका यैर्वे पौरंजनो वंशः पंचालेषु समेधितः॥ वंश सारे पांचाल देशमें फैल गया॥९॥ इन पुत्र, तेषु तद्रिक्थहारेषु गृहकोशानुजीविषु। पौत्र, गृह, कोश, सेवक और मन्त्री आदिमें दुढ ममता

हो जानेसे वह इन विषयोंमें ही बँध गया॥१०॥

निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत॥ १०

| ५४४ श्रीमद्भ                                                                                              | रागवत [ अ० २७                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ईजे च क्रतुभिघोरैर्दीक्षितः पशुमारकैः।<br>देवान् पितॄन् भूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्॥ ११                    | फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकारके<br>भोगोंकी कामनासे यज्ञकी दीक्षा ले तरह–तरहके<br>पशुहिंसामय घोर यज्ञोंसे देवता, पितर और भूतपितयोंकी                                                           |
| युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः।<br>आससाद <sup>१</sup> स वैकालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्॥ १२     | आराधना की ॥ ११ ॥ इस प्रकार वह जीवनभर आत्माका<br>कल्याण करनेवाले कर्मोंकी ओरसे असावधान और<br>कुटुम्बपालनमें व्यस्त रहा। अन्तमें वृद्धावस्थाका वह<br>समय आ पहुँचा, जो स्त्रीलंपट पुरुषोंको बड़ा अप्रिय |
| चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप।<br>गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम्॥ १३                    | होता है।। १२।। राजन्! चण्डवेग नामका एक गन्धर्वराज है। उसके अधीन तीन सौ साठ महाबलवान् गन्धर्व रहते                                                                                                    |
| गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः।<br>परिवृत्त्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताम्॥ १४            | हैं॥ १३॥ इनके साथ मिथुनभावसे स्थित कृष्ण और<br>शुक्ल वर्णकी उतनी ही गन्धर्वियाँ भी हैं। ये बारी-<br>बारीसे चक्कर लगाकर भोग-विलासकी सामग्रियोंसे<br>भरी-पूरी नगरीको लूटती रहती हैं॥ १४॥ गन्धर्वराज    |
| ते चण्डवेगानुचराः पुरंजनपुरं <sup>२</sup> यदा।<br>हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत्प्रजागरः॥१५               | चण्डवेगके उन अनुचरोंने जब राजा पुरंजनका नगर<br>लूटना आरम्भ किया, तब उन्हें पाँच फनके सर्प<br>प्रजागरने रोका॥१५॥ यह पुरंजनपुरीकी चौकसी<br>करनेवाला महाबलवान् सर्प सौ वर्षतक अकेला ही                  |
| स सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समाः।<br>पुरंजनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युयुधे बली॥ १६                      | उन सात सौ बीस गन्धर्वगन्धर्वियोंसे युद्ध करता<br>रहा॥१६॥ बहुत–से वीरोंके साथ अकेले ही युद्ध<br>करनेके कारण अपने एकमात्र सम्बन्धी प्रजागरको                                                           |
| क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा।<br>चिन्तां परां जगामार्तः सराष्ट्रपुरबान्धवः॥ १७              | बलहीन हुआ देख राजा पुरंजनको अपने राष्ट्र और<br>नगरमें रहनेवाले अन्य बान्धवोंके सहित बड़ी चिन्ता<br>हुई॥१७॥ वह इतने दिनोंतक पांचाल देशके उस<br>नगरमें अपने दूतोंद्वारा लाये हुए करको लेकर विषय-       |
| स एव पुर्यां मधुभुक् पंचालेषु स्वपार्षदैः।<br>उपनीतं <sup>३</sup> बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयम्॥ १८ | भोगोंमें मस्त रहता था। स्त्रीके वशीभूत रहनेके कारण<br>इस अवश्यम्भावी भयका उसे पता ही न चला॥ १८॥<br>बर्हिष्मन्! इन्हीं दिनों कालकी एक कन्या<br>वरकी खोजमें त्रिलोकीमें भटकती रही, फिर भी उसे          |
| कालस्य दुहिता काचित्त्रिलोकीं वरिमच्छती।<br>पर्यटन्ती न बर्हिष्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन॥१९                   | किसीने स्वीकार नहीं किया॥ १९॥ वह कालकन्या<br>(जरा) बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिये लोग उसे<br>'दुर्भगा' कहते थे। एक बार राजर्षि पूरुने पिताको<br>अपना यौवन देनेके लिये अपनी ही इच्छासे उसे वर              |
| दौर्भाग्येनात्मनो <sup>४</sup> लोके विश्रुता दुर्भगेति सा।<br>या तुष्टा राजर्षये तु वृतादात्पूरवे वरम्॥२० | जिपना यापन देनक लिय जपना हा इच्छास उस पर<br>लिया था, इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्यप्राप्तिका<br>वर दिया था॥ २०॥                                                                                |
| १. प्रा० पा०—आससादाथ वै। २. प्रा० पा०—पु                                                                  | रीं। ३. प्रा० पा०—उपानीतं। ४. प्रा० पा०—दौर्भगेन।                                                                                                                                                    |

चतुर्थ स्कन्ध अ० २७] एक दिन मैं ब्रह्मलोकसे पृथ्वीपर आया, तो वह कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम्। घुमती-घुमती मुझे भी मिल गयी। तब मुझे नैष्ठिक वव्रे बृहद्व्रतं मां तु जानती काममोहिता॥ २१ ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होनेके कारण उसने वरना चाहा॥ २१॥ मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं मिय संरभ्य विपुलमदाच्छापं सुदु:सहम्। की। इसपर उसने अत्यन्त कुपित होकर मुझे यह स्थात्मर्हिस नैकत्र मद्याच्जाविमुखो मुने॥ २२ दु:सह शाप दिया कि 'तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अत: तुम एक स्थानपर अधिक देर न ठहर सकोगे'॥ २२॥ ततो विहतसङ्कल्पा कन्यका यवनेश्वरम्। तब मेरी ओरसे निराश होकर उस कन्याने मेरी मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्ना भयं पतिम्॥ २३ सम्मतिसे यवनराज भयके पास जाकर उसका पतिरूपसे वरण किया॥ २३॥ और कहा, 'वीरवर! आप यवनोंमें ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिम्। श्रेष्ठ हैं. मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति ॥ २४ चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवोंका संकल्प कभी विफल नहीं होता॥ २४॥ जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्रकी दृष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका दान नहीं द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ। करता और जो शास्त्रदृष्टिसे अधिकारी होकर भी यल्लोकशास्त्रोपनतं न राति न तदिच्छति॥ २५ ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ हैं, अतएव शोचनीय हैं॥ २५॥ भद्र! इस समय मैं अथो भजस्व मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुरु। आपकी सेवामें उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार एतावान् पौरुषो धर्मो यदार्ताननुकम्पते॥ २६ करके अनुगृहीत कीजिये। पुरुषका सबसे बड़ा धर्म दीनोंपर दया करना ही है'॥ २६॥ कालकन्याकी बात सुनकर यवनराजने विधाताका कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः। एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे मुसकराते हुए उससे चिकीर्षुर्देवगुह्यं स सस्मितं तामभाषत॥ २७ कहा॥ २७॥ 'मैंने योगदुष्टिसे देखकर तेरे लिये एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करनेवाली मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना। है, इसलिये किसीको भी अच्छी नहीं लगती और नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वामभद्रामसम्मताम्॥ २८ इसीसे लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अत: इस कर्मजनित लोकको तु अलक्षित होकर बलातु भोग। तू मेरी सेना लेकर जा; इसकी सहायतासे तू सारी त्वमव्यक्तगतिर्भुङ्ख्व लोकं कर्मविनिर्मितम्। प्रजाका नाश करनेमें समर्थ होगी, कोई भी तेरा याहि मे पृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि॥ २९ सामना न कर सकेगा॥ २८-२९॥ यह प्रज्वार नामका मेरा भाई है और तू मेरी बहिन बन जा। तुम दोनोंके प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। साथ मैं अव्यक्त गतिसे भयंकर सेना लेकर सारे चराम्यभाभ्यां लोकेऽस्मिन्तव्यक्तो भीमसैनिकः ॥ ३० | लोकोंमें विचरूँगा'॥ ३०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरंजनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय:॥२७॥

अथाष्टाविंशोऽध्याय: पुरंजनको स्त्रीयोनिकी प्राप्ति और अविज्ञातके उपदेशसे उसका मुक्त होना श्रीनारदजी कहते हैं - राजन्! फिर भय नामक नारद उवाच

श्रीमद्भागवत

सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन् दिष्टकारिण:। प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम्॥ 8 बार उन्होंने बड़े वेगसे बूढ़े साँपसे सुरक्षित और संसारकी सब प्रकारकी सुख-सामग्रीसे सम्पन्न

3

त एकदा तु रभसा पुरंजनपुरीं नृप। रुरुधुर्भीमभोगाद्यां जरत्पन्नगपालिताम्॥

कालकन्यापि बुभुजे पुरंजनपुरं बलात्। ययाभिभृतः पुरुषः सद्यो निःसारतामियात्।।

५४६

तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतोदिशम्। द्वार्भिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्दयन् सकलां पुरीम् ॥

तस्यां प्रपीड्यमानायामभिमानी पुरंजनः। अंवापोरुविधांस्तापान् कुटुम्बी ममताकुल: ॥

कन्योपगृढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः। नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात्॥

विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादूतान्। पुत्रान् पौत्रानुगामात्याञ्जायां च गतसौहृदाम्॥

आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पंचालानरिदृषितान्। दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्॥

कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया।

यवनराजके आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्याके साथ इस पृथ्वीतलपर सर्वत्र विचरने लगे॥१॥ एक

पुरंजनपुरीको घेर लिया॥२॥ तब, जिसके चंगुलमें फँसकर पुरुष शीघ्र ही नि:सार हो जाता है, वह कालकन्या बलात् उस पुरीकी प्रजाको भोगने लगी॥ ३॥ उस समय वे यवन भी कालकन्याके द्वारा भोगी जाती

[अ० २८

हुई उस पुरीमें चारों ओरसे भिन्न-भिन्न द्वारोंसे घुसकर उसका विध्वंस करने लगे॥४॥ पुरीके इस प्रकार पीडित किये जानेपर उसके स्वामित्वका अभिमान रखनेवाले तथा ममताग्रस्त, बहुकुटुम्बी राजा पुरंजनको

कालकन्याके आलिंगन करनेसे उसकी सारी श्री नष्ट हो गयी तथा अत्यन्त विषयासक्त होनेके कारण वह बहुत दीन हो गया, उसकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी। गन्धर्व और यवनोंने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया॥६॥ उसने देखा कि सारा नगर नष्ट-भ्रष्ट

भी नाना प्रकारके क्लेश सताने लगे॥५॥

हो गया है; पुत्र, पौत्र, भृत्य और अमात्यवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं; स्त्री स्नेहशून्य हो गयी है, मेरी देहको कालकन्याने वशमें कर रखा है और पांचालदेश शत्रुओंके हाथमें पडकर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिन्तामें डूब गया

और उसे उस विपत्तिसे छुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया॥ ७-८॥ कालकन्याने जिन्हें नि:सार कर दिया था, उन्हीं भोगोंकी लालसासे वह दीन था। अपनी पारलौकिकी गति और बन्धुजनोंके स्नेहसे वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्रके

विगतात्मगतिस्रेहः पुत्रदारांश्च लालयन्॥ लालन-पालनमें ही लगा हुआ था॥९॥ १. प्रा० पा०—आवापो०।

| अ० २८ ] चतुर्थ                                                                                               | स्कन्ध ५४७                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दिताम्।<br>हातुं प्रचक्रमे राजा <sup>१</sup> तां पुरीमनिकामतः॥ १०           | ऐसी अवस्थामें उनसे बिछुड़नेकी इच्छा न<br>होनेपर भी उसे उस पुरीको छोड़नेके लिये बाध्य होना<br>पड़ा; क्योंकि उसे गन्धर्व और यवनोंने घेर रखा था                                                                                                         |
| भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ।<br>ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया ॥ ११     | तथा कालकन्याने कुचल दिया था॥ १०॥ इतनेमें ही<br>यवनराज भयके बड़े भाई प्रज्वारने अपने भाईका प्रिय<br>करनेके लिये उस सारी पुरीमें आग लगा दी॥ ११॥<br>जब वह नगरी जलने लगी, तब पुरवासी, सेवकवृन्द,<br>सन्तानवर्ग और कुटुम्बकी स्वामिनीके सहित कुटुम्बवत्सल |
| तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः।<br>कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः॥ १२                       | पुरंजनको बड़ा दु:ख हुआ॥ १२॥ नगरको कालकन्याके<br>हाथमें पड़ा देख उसकी रक्षा करनेवाले सर्पको भी<br>बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवासस्थानपर भी<br>यवनोंने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उसपर                                                          |
| यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया।<br>पुर्यां प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत॥१३                        | भी आक्रमण कर रहा था॥ १३॥ जब उस नगरकी<br>रक्षा करनेमें वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस<br>प्रकार जलते हुए वृक्षके कोटरमें रहनेवाला सर्प उससे<br>निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान्                                                          |
| न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छ्रोरुवेपथुः।<br>गन्तुमैच्छत्ततो वृक्षकोटरादिव सानलात्॥१४                       | कष्टसे काँपते हुए वहाँसे भागनेकी इच्छा की ॥ १४॥<br>उसके अंग-प्रत्यंग ढीले पड़ गये थे तथा गन्धर्वींने<br>उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी; अत: जब यवन                                                                                                    |
| शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वेहितपौरुषः।<br>यवनैररिभी राजन्नुपरुद्धो रुरोद ह॥१५                                   | शत्रुओंने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुःखी<br>होकर रोने लगा॥१५॥<br>गृहासक्त पुरंजन देह–गेहादिमें मैं–मेरेपनका<br>भाव रखनेसे अत्यन्त बुद्धिहीन हो गया था। स्त्रीके                                                                                |
| दुहितॄः पुत्रपौत्रांश्च जामिजामातृपार्षदान् <sup>२</sup> ।<br>स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चिद् गृहकोशपरिच्छदम्॥ १६ | प्रेमपाशमें फॅंसकर वह बहुत दीन हो गया था।<br>अब जब इनसे बिछुड़नेका समय उपस्थित हुआ,<br>तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद,<br>नौकर और घर, खजाना तथा अन्यान्य जिन पदार्थोंमें                                                           |
| अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही।<br>दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते॥ १७                          | उसकी ममताभर शेष थी (उनका भोग तो कभीका<br>छूट गया था), उन सबके लिये इस प्रकार चिन्ता<br>करने लगा॥१६-१७॥ 'हाय! मेरी भार्या तो बहुत<br>घर-गृहस्थीवाली है; जब मैं परलोकको चला जाऊँगा,                                                                    |
| लोकान्तरं गतवित मय्यनाथा कुटुम्बिनी।<br>वर्तिष्यते कथं त्वेषा <sup>३</sup> बालकाननुशोचती॥ १८                 | तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह<br>करेगी? इसे इन बाल-बच्चोंकी चिन्ता ही खा<br>जायगी॥१८॥                                                                                                                                                     |
| १. प्रा॰ पा॰—राजन् ता पुरीमभिनिकामतः। २. प्र                                                                 | ग्ग० पा०—जामातृमित्रपार्षदान्। ३. प्रा० पा०—त्वेका।                                                                                                                                                                                                  |

| ५४८ श्रीमद्भ                                                 | रागवत [ अ० २८                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा।                | यह मेरे भोजन किये बिना भोजन नहीं करती<br>थी और स्नान किये बिना स्नान नहीं करती थी, सदा                                                        |
| मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता <sup>१</sup> भर्तिसते यतवाग्भयात्॥ १९ | यो जार स्नान किया बना स्नान नहीं करता थी, सदा<br>मेरी ही सेवामें तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता<br>था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने |
| प्रबोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककर्शिता।                      | लगता तो डरके मारे चुप रह जाती थी॥ १९॥ मुझसे                                                                                                   |
| वर्त्मेतद् गृहमेधीयं वीरसूरपि <sup>२</sup> नेष्यति॥२०        | कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी।<br>मुझमें इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी<br>परदेश चला जाता था तो यह विरहव्यथासे सूखकर     |
| कथं नु दारका दीना दारकीर्वापरायणाः।                          | काँटा हो जाती थी। यों तो यह वीरमाता है, तो भी                                                                                                 |
| वर्तिष्यन्ते मिय गते <sup>३</sup> भिन्ननाव इवोदधौ॥ २१        | मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रमका व्यवहार चला<br>सकेगी?॥२०॥ मेरे चले जानेपर एकमात्र मेरे ही                                                     |
| एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमतदर्हणम्।                         | सहारे रहनेवाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन<br>धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्रमें नाव टूट जानेसे                                             |
| ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत॥ २२                        | व्याकुल हुए यात्रियोंके समान बिलबिलाने लगेंगे'॥ २१॥<br>यद्यपि ज्ञानदृष्टिसे उसे शोक करना उचित न                                               |
| पशुवद्यवनैरेष नीयमानः स्वकं क्षयम्।                          | था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीनबुद्धिसे अपने स्त्री-पुत्रादिके लिये शोकाकुल हो                                                  |
| अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः॥२३                      | रहा था। इसी समय उसे पकड़नेके लिये वहाँ भय<br>नामक यवनराज आ धमका॥ २२॥ जब यवनलोग                                                                |
| पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजंगमः।                            | उसे पशुके समान बाँधकर अपने स्थानको ले चले,<br>तब उसके अनुचरगण अत्यन्त आतुर और शोकाकुल                                                         |
| यदा तमेवानु पुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता॥ २४                   | होकर उसके साथ हो लिये॥ २३॥ यवनोंद्वारा रोका<br>हुआ सर्प भी उस पुरीको छोड़कर इन सबके साथ ही                                                    |
| विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा।                             | चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न–भिन्न<br>होकर अपने कारणमें लीन हो गया॥ २४॥ इस प्रकार                                                     |
| नाविन्दत्तमसाऽऽविष्टः सखायं सुहृदं पुरः॥ २५                  | महाबली यवनराजके बलपूर्वक खींचनेपर भी राजा<br>पुरंजनने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र                                                   |
| तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता येऽदयालुना।                        | अविज्ञातका स्मरण नहीं किया॥ २५॥<br>उस निर्दय राजाने जिन यज्ञपशुओंकी बलि दी                                                                    |
| कुठारैश्चिच्छिदुः क्रुद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत् ॥ २६        | थी, वे उसकी दी हुई पीड़ाको याद करके उसे<br>क्रोधपूर्वक कुठारोंसे काटने लगे॥ २६॥ वह वर्षींतक                                                   |
| अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः।                       | विवेकहीन अवस्थामें अपार अन्धकारमें पड़ा निरन्तर<br>कष्ट भोगता रहा। स्त्रीकी आसक्तिसे उसकी यह                                                  |
| शाश्वतीरनुभूयार्ति प्रमदासंगदूषितः॥ २७                       | दुर्गति हुई थी॥ २७॥                                                                                                                           |
|                                                              | <br>ति। ३. प्रा० पा०—मृते।                                                                                                                    |

| अ० २८ ] चतुर्थ                                                                                  | र्मस्कन्ध ५४९                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा।<br>अनन्तरं विदर्भस्य राजिसंहस्य वेश्मनि॥ २८                | अन्त समयमें भी पुरंजनको उसीका चिन्तन बना<br>हुआ था। इसलिये दूसरे जन्ममें वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराजके<br>यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ॥ २८॥ जब                                                 |
| उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः।<br>युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरंजयः॥ २९          | यह विदर्भनिन्दिनी विवाहयोग्य हुई, तब विदर्भराजने<br>घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही<br>ब्याह सकेगा। तब शत्रुओंके नगरोंको जीतनेवाले                                               |
| तस्यां स जनयांचक्र आत्मजामसितेक्षणाम्।<br>यवीयसः सप्त सुतान् सप्त द्रविडभूभृतः॥ ३०              | पाण्ड्यनरेश महाराज मलयध्वजने समरभूमिमें समस्त<br>राजाओंको जीतकर उसके साथ विवाह किया॥ २९॥<br>उससे महाराज मलयध्वजने एक श्यामलोचना कन्या<br>और उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न किये, जो आगे              |
| एकैकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदम्।<br>भोक्ष्यते यद्वंशधरैर्मही मन्वन्तरं परम्॥ ३१           | चलकर द्रविडदेशके सात राजा हुए॥३०॥ राजन्!<br>फिर उनमेंसे प्रत्येक पुत्रके बहुत-बहुत पुत्र उत्पन्न<br>हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वीको मन्वन्तरके अन्ततक                                                |
| अगस्त्यः प्राग्दुहितरमुपयेमे धृतव्रताम्।<br>यस्यां दृढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो मुनिः॥ ३२        | तथा उसके बाद भी भोगेंगे॥ ३१॥ राजा मलयध्वजकी<br>पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य<br>ऋषिका विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नामका<br>पुत्र हुआ और दृढ़च्युतके इध्मवाह हुआ॥ ३२॥          |
| विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः ।<br>आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम् ॥ ३३          | अन्तमें राजर्षि मलयध्वज पृथ्वीको पुत्रोंमें बाँटकर<br>भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना करनेकी इच्छासे मलय<br>पर्वतपर चले गये॥ ३३॥ उस समय—चन्द्रिका जिस                                                   |
| हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षणा।<br>अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्॥ ३४ | प्रकार चन्द्रदेवका अनुसरण करती है—उसी प्रकार<br>मत्तलोचना वैदर्भीने अपने घर, पुत्र और समस्त<br>भोगोंको तिलांजलि दे पाण्ड्यनरेशका अनुगमन                                                           |
| तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका।<br>तत्पुण्यसलिलैर्नित्यमुभयत्रात्मनो मृजन्॥ ३५            | किया॥ ३४॥ वहाँ चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका<br>नामकी तीन निदयाँ थीं। उनके पिवत्र जलमें स्नान<br>करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अन्त:करणको<br>निर्मल करते थे॥ ३५॥ वहाँ रहकर उन्होंने कन्द,       |
| कन्दाष्टिभर्मूलफलैः पुष्पपर्णेस्तृणोदकैः।<br>वर्तमानः शनैर्गात्रकर्शनं तप आस्थितः॥ ३६           | बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जलसे ही<br>निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे-<br>धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया॥ ३६॥ महाराज                                                           |
| शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये।<br>सुखदुःखे इति द्वन्द्वान्यजयत्समदर्शनः॥ ३७       | मलयध्वजने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत-उष्ण, वर्षा-<br>वायु, भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय और सुख-दु:खादि<br>सभी द्वन्द्वोंको जीत लिया॥ ३७॥ तप और उपासनासे<br>वासनाओंको निर्मूल कर तथा यम-नियमादिके द्वारा |
| तपसा विद्यया पक्वकषायो नियमैर्यमै:।<br>युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशय:॥ ३८            | इन्द्रिय, प्राण और मनको वशमें करके वे आत्मामें<br>ब्रह्मभावना करने लगे॥ ३८॥                                                                                                                       |

श्रीमद्भागवत [अ० २८ 440 आस्ते स्थाण्रिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिर:। इस प्रकार सौ दिव्य वर्षोंतक स्थाणुके समान निश्चलभावसे एक ही स्थानपर बैठे रहे। भगवान् वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम्॥३९ वासुदेवमें सुदृढ़ प्रेम हो जानेके कारण इतने समयतक उन्हें शरीरादिका भी भान न हुआ॥ ३९॥ राजन्! स व्यापकतयाऽऽत्मानं व्यतिरिक्ततयाऽऽत्मनि। गुरुस्वरूप साक्षात् श्रीहरिके उपदेश किये हुए तथा विद्वान् स्वप्न इवामर्शसाक्षिणं विरराम ह॥ ४० अपने अन्त:करणमें सब ओर स्फुरित होनेवाले विशुद्ध विज्ञानदीपकसे उन्होंने देखा कि अन्त:करणकी वृत्तिका प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्थाकी भाँति देहादि समस्त साक्षाद्भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप। उपाधियोंमें व्याप्त तथा उनसे पृथक् भी है। ऐसा विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्॥ ४१ अनुभव करके वे सब ओरसे उदासीन हो गये॥४०-४१॥ फिर अपनी आत्माको परब्रह्ममें और परब्रह्मको परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथाऽऽत्मनि। आत्मामें अभिन्नरूपसे देखा और अन्तमें इस अभेद चिन्तनको भी त्यागकर सर्वथा शान्त हो गये॥४२॥ वीक्षमाणो विहायेक्षामस्माद्परराम ह॥ ४२ राजन्! इस समय पतिपरायणा वैदर्भी सब प्रकारके भोगोंको त्यागकर अपने परमधर्मज्ञ पति पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भी मलयध्वजम्। मलयध्वजकी सेवा बडे प्रेमसे करती थी॥ ४३॥ वह प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता।। ४३ चीर-वस्त्र धारण किये रहती, व्रत उपवासादिके कारण उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और सिरके बाल आपसमें उलझ जानेके कारण उनमें लटें चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा। पड़ गयी थीं। उस समय अपने पतिदेवके पास वह बभावुप पतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्।। ४४ अंगारभावको प्राप्त धूमरहित अग्निके समीप अग्निकी शान्त शिखाके समान सुशोभित हो रही थी॥ ४४॥ अजानती प्रियतमं यदोपरतमंगना। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परन्तु पूर्ववत् स्थिर आसनसे विराजमान थे। इस रहस्यको न सुस्थिरासनमासाद्य यथापूर्वमुपाचरत्॥ ४५ जाननेके कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत् सेवा करने लगी॥ ४५॥ चरणसेवा करते समय जब यदा नोपलभेताङ्ग्रावूष्माणं पत्युरर्चती। उसे अपने पतिके चरणोंमें गरमी बिलकुल नहीं मालूम आसीत्संविग्नहृदया यूथभ्रष्टा मृगी यथा॥ ४६ हुई, तब तो वह झुंडसे बिछुडी हुई मुगीके समान चित्तमें अत्यन्त व्याकुल हो गयी॥ ४६॥ उस बीहड़ वनमें अपनेको अकेली और दीन अवस्थामें देखकर आत्मानं शोचती दीनमबन्धुं विक्लवाश्रुभिः। वह बडी शोकाकुल हुई और आँसुओंकी धारासे स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोद सा॥ ४७ स्तनोंको भिगोती हुई बड़े जोर-जोरसे रोने लगी॥ ४७॥ वह बोली, 'राजर्षे! उठिये, उठिये; समुद्रसे घिरी हुई उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमाम्द्धिमेखलाम्। यह वसुन्धरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओंसे भयभीत दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हिस ॥ ४८ हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिये'॥४८॥

| अ० २८ ] चतु                                                            | र्थ स्कन्ध ५५१                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवं विलपती बाला विपिनेऽनुगता पतिम्।                                    | पतिके साथ वनमें गयी हुई वह अबला<br>इस प्रकार विलाप करती पतिके चरणोंमें गिर गयी                     |
| पतिता पादयोर्भर्तू रुदत्यश्रूण्यवर्तयत्॥ ४९                            | और रो-रोकर आँसू बहाने लगी॥ ४९॥ लकड़ियोंकी                                                          |
| चितिं <sup>१</sup> दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्।              | चिता बनाकर उसने उसपर पतिका शव रखा<br>और अग्नि लगाकर विलाप करते–करते स्वयं सती                      |
| आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे॥५०                                    | होनेका निश्चय किया॥५०॥ राजन्! इसी समय                                                              |
| तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्।                            | उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण<br>वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अबलाको मधुर             |
| सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो॥ ५१                       | वाणीसे समझाते हुए कहा॥५१॥<br>ब्राह्मणने कहा—तू कौन है? किसकी पुत्री                                |
| ब्राह्मण उवाच                                                          | है ? और जिसके लिये तू शोक कर रही है, वह यह                                                         |
| का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि।                              | सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ, जिसके साथ तू पहले         |
| जानासि <sup>२</sup> किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ <sup>३</sup> ह।। ५२ | आता ह, किसा समय म तुम्हारा आवज्ञात नामक                                                            |
| अपि स्मरिस चात्मानमविज्ञातसखं सखे।                                     | सखा था ? तुम पृथ्वीके भोग भोगनेके लिये निवास-<br>स्थानकी खोजमें मुझे छोड़कर चले गये थे॥५३।         |
| हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः॥ ५३                              | आर्य! पहले मैं और तुम एक-दूसरेके मित्र एव                                                          |
| हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ।                                   | मानसिनवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षांतक<br>बिना किसी निवास-स्थानके ही रहे थे॥५४।              |
| अभूतामन्तरा वौकः सहस्त्रपरिवत्सरान्॥५४                                 | किन्तु मित्र! तुम विषयभोगोंकी इच्छासे मुझे<br>छोड़कर यहाँ पृथ्वीपर चले आये! यहाँ घूमते-घूमते       |
| स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीम्।                          | तुमने एक स्त्रीका रचा हुआ स्थान देखा॥५५।                                                           |
| विचरन् पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया॥ ५५                       | उसमें पाँच बगीचे, नौ दरवाजे, एक द्वारपाल, तीन<br>परकोटे, छ: वैश्यकुल और पाँच बाजार थे। वह          |
| पंचारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्।                                  | पाँच उपादान-कारणोंसे बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी॥५६॥ महाराज! इन्द्रियोंके             |
| षट्कुलं पंचविपणं पंचप्रकृति स्त्रीधवम्॥ ५६                             | पाँच विषय उसके बगीचे थे, नौ इन्द्रिय-छिद्र द्वार थे<br>तेज, जल और अन्न—तीन परकोटे थे; मन और पाँच   |
| पंचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो।                         | ज्ञानेन्द्रियाँ—छ: वैश्यकुल थे; क्रियाशक्तिरूप कर्मेन्द्रियाँ                                      |
| तेजोऽबन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसंग्रहः॥५७                           | ही बाजार थीं; पाँच भूत ही उसके कभी क्षीण<br>न होनेवाले उपादान कारण थे और बुद्धिशक्ति ही            |
| विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया।                                | उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था, जिसमें प्रवेश<br>करनेपर पुरुष ज्ञानशून्य हो जाता है—अपने स्वरूपको |
| शक्त्यधीश: पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते॥ ५८                      |                                                                                                    |
| १. प्रा॰ पा॰—चिता। २. प्रा॰ पा॰—किं जानार्ष                            | से। ३. प्रा० पा०—विचरेम हि।                                                                        |

चतुर्थ स्कन्ध अ० २९] ५५३ अथैकोनत्रिंशोऽध्याय: पुरंजनोपाख्यानका तात्पर्य राजा प्राचीनबर्हिने कहा—भगवन्! मेरी प्राचीनबर्हिरुवाच समझमें आपके वचनोंका अभिप्राय पूरा-पूरा नहीं भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते। आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः॥ सकते हैं, हम कर्ममोहित जीव नहीं॥१॥ श्रीनारदजीने कहा — राजन्! पूरंजन (नगरका निर्माता) जीव है—जो अपने लिये एक, दो, तीन, नारद उवाच चार अथवा बहुत पैरोंवाला या बिना पैरोंका शरीररूप

पुरुषं पुरंजनं विद्याद्यद् व्यनक्त्यात्मनः पुरम्। बहुपादमपादकम्॥ योऽविज्ञाताहृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः।

यन्न विज्ञायते पुम्भिर्नामभिर्वा क्रियागुणै: ॥ यदा जिघृक्षन् पुरुषः कात्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान्। नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रिं तत्रामनुत साध्विति॥

एकद्वित्रिचतुष्पादं

बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्।

यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्तेऽक्षभिर्गुणान्।। सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतम्। सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पंचवृत्तिर्यथोरगः॥

अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखं शिश्नगुदाविति।

द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुत:॥

बृहद्बलं मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकम्। पंचालाः पंच विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्॥

है॥ ५॥ दस इन्द्रियाँ ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकारके ज्ञान और कर्म होते हैं। इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ ही उसकी सिखयाँ और प्राण-अपान-व्यान-उदान-समानरूप पाँच वृत्तियोंवाला प्राणवायु ही नगरकी रक्षा करनेवाला पाँच फनका सर्प है॥६॥ दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके नायक मनको ही ग्यारहवाँ महाबली योद्धा जानना चाहिये। शब्दादि पाँच विषय ही पांचालदेश हैं, जिसके बीचमें वह नौ द्वारोंवाला नगर

पुर तैयार कर लेता है॥२॥ उस जीवका सखा जो

अविज्ञात नामसे कहा गया है, वह ईश्वर है; क्योंकि किसी भी प्रकारके नाम, गुण अथवा कर्मोंसे जीवोंको उसका पता नहीं चलता॥३॥ जीवने जब सुख-

दु:खरूप सभी प्राकृत विषयोंको भोगनेकी इच्छा की

तब उसने दूसरे शरीरोंकी अपेक्षा नौ द्वार, दो हाथ और दो पैरोंवाला मानव-देह ही पसंद किया॥४॥ बृद्धि अथवा अविद्याको ही तुम पुरंजनी नामकी स्त्री

जानो; इसीके कारण देह और इन्द्रिय आदिमें मैं-

मेरेपनका भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसीका आश्रय लेकर शरीरमें इन्द्रियोंद्वारा विषयोंको भोगता

बसा हुआ है॥७॥ उस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये गये थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और दो कर्णछिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा—ये तीन और मिलाकर कुल नौ द्वार हैं; इन्हींमें होकर वह जीव इन्द्रियोंके साथ बाह्य

विषयोंमें जाता है॥८॥

| ५५४ श्रीमद्भ                                                                                                                                                              | रागवत [ अ० २९                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अक्षिणी नासिके आस्यिमिति पंच पुरः कृताः ।<br>दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥ ९                                                                               | इसमें दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक<br>मुख—ये पाँच पूर्वके द्वार हैं; दाहिने कानको दक्षिणका<br>और बायें कानको उत्तरका द्वार समझना चाहिये॥९॥<br>गुदा और लिंग—ये नीचेके दो छिद्र पश्चिमके द्वार                                                               |
| पश्चिम इत्यधोद्वारौ गुदं शिश्निमहोच्यते <sup>१</sup> ।<br>खद्योताऽऽविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते।<br>रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे <sup>२</sup> चक्षुषेश्वरः॥ १० | हैं। खद्योता और आविर्मुखी नामके जो दो द्वार एक<br>स्थानपर बतलाये थे, वे नेत्रगोलक हैं तथा रूप<br>विभ्राजित नामका देश है, जिसका इन द्वारोंसे जीव<br>चक्षु-इन्द्रियकी सहायतासे अनुभव करता है। (चक्षु-<br>इन्द्रियोंको ही पहले द्युमान् नामका सखा कहा गया         |
| निलनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते।<br>घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः॥ ११                                                                                   | है) ॥ १० ॥ दोनों नासाछिद्र ही निलनी और नालिनी<br>नामके द्वार हैं और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरभ<br>देश है तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नामका मित्र है। मुख<br>मुख्य नामका द्वार है। उसमें रहनेवाला वागिन्द्रिय<br>विपण है और रसनेन्द्रिय रसविद् (रसज्ञ) नामका        |
| आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनम्।<br>पितृहूर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहूः स्मृतः॥१२                                                                                     | मित्र है॥ ११॥ वाणीका व्यापार आपण है और तरह-<br>तरहका अन्न बहूदन है तथा दाहिना कान पितृहू और<br>बायाँ कान देवहू कहा गया है॥ १२॥ कर्मकाण्डरूप<br>प्रवृत्तिमार्गका शास्त्र और उपासनाकाण्डरूप निवृत्तिमार्गका                                                      |
| प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचालसंज्ञितम्।<br>पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्रुतधराद्व्रजेत्॥ १३                                                                       | शास्त्र ही क्रमश: दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं।<br>इन्हें श्रवणेन्द्रियरूप श्रुतधरकी सहायतासे सुनकर<br>जीव क्रमश: पितृयान और देवयान मार्गोंमें जाता<br>है॥ १३॥ लिंग ही आसुरी नामका पश्चिमी द्वार है,<br>स्त्रीप्रसंग ग्रामक नामका देश है और लिंगमें रहनेवाला |
| आसुरी मेढ्रमर्वाग्द्वार्व्यवायो ग्रामिणां रतिः।<br>उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्ऋतिर्गुद उच्यते॥१४                                                                         | उपस्थेन्द्रिय दुर्मद नामका मित्र है। गुदा निर्ऋति<br>नामका पश्चिमी द्वार है॥ १४॥ नरक वैशस नामका<br>देश है और गुदामें स्थित पायु-इन्द्रिय लुब्धक नामका<br>मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताये गये                                                           |
| वैशसं नरकं पायुर्लुब्धकोऽन्धौ तु मे शृणु।<br>हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च॥ १५                                                                              | थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पाँव हैं;<br>इन्हींकी सहायतासे जीव क्रमश: सब काम करता<br>और जहाँ-तहाँ जाता है॥१५॥ हृदय अन्त:पुर है,<br>उसमें रहनेवाला मन ही विषूचि (विषूचीन) नामका                                                                           |
| अन्तःपुरं च हृदयं विषूचिर्मन उच्यते।  तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः॥ १६  १. प्रा॰ पा॰—मिहोदिते। २. प्रा॰ पा॰—विचक्षे।                                    | प्रधान सेवक है। जीव उस मनके सत्त्वादि गुणोंके<br>कारण ही प्रसन्नता, हर्षरूप विकार अथवा मोहको<br>प्राप्त होता है॥ १६॥                                                                                                                                           |

चतुर्थ स्कन्ध अ० २९] ५५५ बुद्धि (राजमहिषी पुरंजनी) जिस-जिस प्रकार यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा। स्वप्नावस्थामें विकारको प्राप्त होती है और जाग्रत्-तथा तथोपद्रष्टाऽऽत्मा तद्वृत्तीरनुकार्यते॥ १७ अवस्थामें इन्द्रियादिको विकृत करती है, उसके गुणोंसे लिप्त होकर आत्मा (जीव) भी उसी-उसी रूपमें उसकी वृत्तियोंका अनुकरण करनेको बाध्य होता है-यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षीमात्र देहो रथस्त्विन्द्रयाश्वः संवत्सररयोऽगतिः। ही है॥ १७॥ शरीर ही रथ है। उसमें ज्ञानेन्द्रियरूप द्विकर्मचक्रस्त्रिगुणध्वजः पंचासुबन्धुरः॥ १८ पाँच घोड़े जुते हुए हैं। देखनेमें संवत्सररूप कालके समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तवमें वह गतिहीन है। पुण्य और पाप-ये दो प्रकारके कर्म ही उसके पहिये हैं, तीन गुण ध्वजा हैं, पाँच प्राण मनोरश्मिबुद्धिसूतो हृन्नीडो द्वन्द्वकूबरः। डोरियाँ हैं॥१८॥ मन बागडोर है, बुद्धि सारथि पंचेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः॥ १९ है, हृदय बैठनेका स्थान है, सुख-दु:खादि द्वन्द्व जुए हैं, इन्द्रियोंके पाँच विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि सात धातुएँ उसके आवरण हैं॥ १९॥ पाँच कर्मेन्द्रियाँ उसकी पाँच प्रकारकी गति हैं। आकृतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति। इस रथपर चढ़कर रथीरूप यह जीव मृगतृष्णाके एकादशेन्द्रियचमू: पंचसूनाविनोदकृत्॥ २० समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ता है। ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है॥ २०॥ संवत्परश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः। जिसके द्वारा कालका ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चण्डवेग नामक गन्धर्वराज है। उसके अधीन जो तस्याहानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृताः। तीन सौ साठ गन्धर्व बताये गये थे, वे दिन हैं और हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयम् ॥ २१ तीन सौ साठ गन्धर्वियाँ रात्रि हैं। ये बारी-बारीसे चक्कर लगाते हुए मनुष्यकी आयुको हरते रहते हैं॥ २१॥ वृद्धावस्था ही साक्षात् कालकन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्युरूप कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनन्दति। यवनराजने लोकका संहार करनेके लिये उसे बहिन स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः॥ २२ मानकर स्वीकार कर लिया॥ २२॥ आधि (मानसिक क्लेश) और व्याधि (रोगादि शारीरिक कष्ट) ही उस यवनराजके पैदल चलनेवाले सैनिक हैं तथा प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाकर शीघ्र ही मृत्युके मुखमें ले आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरा:। जानेवाला शीत और उष्ण दो प्रकारका ज्वर ही प्रज्वार नामका उसका भाई है॥ २३॥ भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः॥ २३

श्रीमद्भागवत [अ० २९ ५५६ बहुविधेर्दु:खेर्दैवभूतात्मसम्भवै:। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञानसे एवं आच्छादित होकर अनेक प्रकारके आधिभौतिक, क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देही तमोवृतः॥ २४ आध्यात्मिक और आधिदैविक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्षतक मनुष्यशरीरमें पड़ा रहता है॥ २४॥ वस्तुत: तो प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्गुणः। वह निर्गुण है, किन्तु प्राण, इन्द्रिय और मनके धर्मोंको अपनेमें आरोपित कर मैं-मेरेपनके अभिमानसे बँधकर शेते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्॥ २५ क्षुद्र विषयोंका चिन्तन करता हुआ तरह-तरहके कर्म करता रहता है॥ २५॥ यह यद्यपि स्वयंप्रकाश है. यदाऽऽत्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्। तथापि जबतक सबके परमगुरु आत्मस्वरूप श्रीभगवानुके स्वरूपको नहीं जानता, तबतक प्रकृतिके गुणोंमें ही पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्॥ २६ बँधा रहता है॥ २६ ॥ उन गुणोंका अभिमानी होनेसे वह विवश होकर सात्त्विक, राजस और तामस कर्म गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेऽवशः। करता है तथा उन कर्मोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है॥ २७॥ वह कभी तो सात्त्विक शुक्लं कृष्णं लोहितं वा<sup>१</sup> यथाकर्माभिजायते।। २७ कर्मोंके द्वारा प्रकाशबहल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मोंके द्वारा दु:खमय रजोगुणी शुक्लात्प्रकाशभूयिष्ठाँल्लोकानाप्नोति<sup>२</sup> कर्हिचित्। लोकोंमें जाता है-जहाँ उसे तरह-तरहके कर्मींका क्लेश उठाना पडता है-और कभी तमोगुणी कर्मींके द्वारा दुःखोदर्कान् क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान् क्वचित्।। २८ शोकबहल तमोमयी योनियोंमें जन्म लेता है॥ २८॥ इस प्रकार अपने कर्म और गुणोंके अनुसार देवयोनि, क्वचित्पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नोभयमन्धधीः। मनुष्ययोनि अथवा पश्-पक्षीयोनिमें जन्म लेकर वह अज्ञानान्ध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथाकर्मगुणं<sup>३</sup> भव:॥ २९ नपुंसक होता है॥ २९॥ जिस प्रकार बेचारा भूखसे व्याकुल कुत्ता दर-दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम्। कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा॥ ३० प्रकार यह जीव चित्तमें नाना प्रकारकी वासनाओंको लेकर ऊँचे-नीचे मार्गसे ऊपर, नीचे अथवा मध्यके लोकोंमें भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख-दु:ख तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्। भोगता रहता है॥ ३०-३१॥ उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम्॥ ३१ आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक— इन तीन प्रकारके दु:खोंमेंसे किसी भी एकसे जीवका सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु। जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत्तत्तत्प्रतिक्रिया॥ ३२ ही है॥ ३२॥ १. प्रा० पा०—च यथा समभिजायते। २. प्रा० पा०—ल्लोकान् प्राप्नोति। ३. प्रा० पा०—कर्तृगुणं।

| अ० २९ ] चतुर्थ                                                                            | स्कन्ध ५५७                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन्।<br>तंस्कन्थेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः॥ ३३ | वह ऐसी ही है जैसे कोई सिरपर भारी बोझा<br>ढोकर ले जानेवाला पुरुष उसे कंधेपर रख ले। इसी<br>तरह सभी प्रतिक्रिया (दु:खनिवृत्ति) जाननी चाहिये—                                                                                                                   |
| नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम्।<br>द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ॥ ३४ | यदि किसी उपायसे मनुष्य एक प्रकारके दु:खसे<br>छुट्टी पाता है, तो दूसरा दु:ख आकर उसके सिरपर<br>सवार हो जाता है॥ ३३॥ शुद्धहृदय नरेन्द्र! जिस<br>प्रकार स्वप्नमें होनेवाला स्वप्नान्तर उस स्वप्नसे<br>सर्वथा छूटनेका उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल-           |
| अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते।<br>मनसा लिंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा॥ ३५        | भोगसे सर्वथा छूटनेका उपाय केवल कर्म नहीं हो<br>सकता; क्योंकि कर्म और कर्मफलभोग दोनों ही<br>अविद्यायुक्त होते हैं॥ ३४॥ जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें<br>अपने मनोमय लिंगशरीरसे विचरनेवाले प्राणीको<br>स्वप्नके पदार्थ न होनेपर भी भासते हैं, उसी प्रकार          |
| अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा।<br>संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ॥ ३६       | ये दृश्यपदार्थ वस्तुतः न होनेपर भी, जबतक अज्ञान-<br>निद्रा नहीं टूटती, बने ही रहते हैं और जीवको<br>जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्ति नहीं मिलती। (अतः<br>इनकी आत्यन्तिक निवृत्तिका उपाय एकमात्र आत्म-                                                              |
| वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः।<br>सध्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति॥ ३७           | ज्ञान ही है)॥३५॥ राजन्! जिस अविद्याके कारण परमार्थस्वरूप आत्माको यह जन्म-मरणरूप अनर्थपरम्परा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरुस्वरूप श्रीहरिमें सुदृढ़                                                                                                     |
| सोऽचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः।<br>शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः॥ ३८     | भक्ति होनेपर हो सकती है॥ ३६॥ भगवान् वासुदेवमें<br>एकाग्रतापूर्वक सम्यक् प्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव<br>ज्ञान और वैराग्यका आविर्भाव कर देता है॥ ३७॥<br>राजर्षे! यह भक्तिभाव भगवान्की कथाओंके आश्रित<br>रहता है। इसलिये जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता |
| यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः।<br>भगवद्गुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ३९                 | या पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती<br>है॥ ३८॥ राजन्! जहाँ भगवद्गुणोंको कहने और<br>सुननेमें तत्पर विशुद्धचित्त भक्तजन रहते हैं, उस<br>साधु-समाजमें सब ओर महापुरुषोंके मुखसे निकले                                                             |
| तस्मिन्महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र-<br>पीयूषशेषसरितः परितः स्त्रवन्ति।                      | हुए श्रीमधुसूदनभगवान्के चिरत्ररूप शुद्ध अमृतकी<br>अनेकों निदयाँ बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त-<br>चित्तसे श्रवणमें तत्पर अपने कर्णकुहरोंद्वारा उस                                                                                                            |
| ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढकर्णै-<br>स्तान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भयशोकमोहाः॥ ४०              | अमृतका छककर पान करते हैं, उन्हें भूख-प्यास,<br>भय, शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं<br>पहुँचा सकते॥ ३९-४०॥                                                                                                                                                   |

श्रीमद्भागवत [अ० २९ 446 एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः। हाय! स्वभावतः प्राप्त होनेवाले इन क्षुधा-पिपासादि विघ्नोंसे सदा घिरा हुआ जीव-समुदाय न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधौ रतिम्॥४१ श्रीहरिके कथामृत-सिन्धुसे प्रेम नहीं करता॥४१॥ साक्षात् प्रजापितयोंके पित ब्रह्माजी, भगवान् शंकर, प्रजापतिपतिः साक्षाद्भगवान् गिरिशो मनुः। स्वायम्भुव मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रत्, दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः ॥ ४२ भृगु, वसिष्ठ और मैं—ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाङ्मयके अधिपति होनेपर भी तप, उपासना मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। और समाधिके द्वारा ढूँढ्-ढूँढ्कर हार गये, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वरको आजतक न देख भृगुर्विसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिन:॥४३ सके॥ ४२—४४॥ वेद भी अत्यन्त विस्तृत हैं, उसका पार पाना हँसी-खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः। उसकी आलोचना करके मन्त्रोंमें बताये हुए वज्र-हस्तत्वादि गुणोंसे युक्त इन्द्रादि देवताओंके रूपमें, पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम् ॥ ४४ भिन्न-भिन्न कर्मोंके द्वारा, यद्यपि उस परमात्माका ही यजन करते हैं तथापि उसके स्वरूपको वे भी नहीं शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे। जानते॥ ४५॥ हृदयमें बार-बार चिन्तन किये जानेपर मन्त्रलिङ्गेर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्॥ ४५ भगवान् जिस समय जिस जीवपर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म-मार्गकी बद्धमूल आस्थासे छुट्टी पा जाता है॥४६॥ यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः। बर्हिष्मन्! तुम इन कर्मोंमें परमार्थबुद्धि मत स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्॥ ४६ करो। ये सुननेमें ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थका तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत् दीख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है॥४७॥ जो तस्मात्कर्मस् बर्हिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु। मिलनमित कर्मवादी लोग वेदको कर्मपरक बताते हैं, मार्थदृष्टिं कृथाः श्रोत्रस्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु॥ ४७ वे वास्तवमें उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक (आत्मतत्त्व)-को नहीं जानते, जहाँ साक्षात् श्रीजनार्दन भगवान् स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः। विराजमान हैं॥ ४८ ॥ पूर्वकी ओर अग्रभागवाले कुशाओंसे आहर्धुम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः॥४८ सम्पूर्ण भूमण्डलको आच्छादित करके अनेकों पशुओंका वध करनेसे तुम बडे कर्माभिमानी और उद्धत हो गये हो; किन्तु वास्तवमें तुम्हें कर्म या उपासना—किसीके आस्तीर्य दर्भैः प्रागग्रैः कात्स्न्येन क्षितिमण्डलम्। भी रहस्यका पता नहीं है। वास्तवमें कर्म तो वही है, स्तब्धो बृहद्वधान्मानी कर्म नावैषि यत्परम्। जिससे श्रीहरिको प्रसन्न किया जा सके और विद्या तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया॥ ४९ भी वही है, जिससे भगवानुमें चित्त लगे॥४९॥

अ० २९] चतुर्थ स्कन्ध 449 हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः। श्रीहरि सम्पूर्ण देहधारियोंके आत्मा, नियामक और स्वतन्त्र कारण हैं; अत: उनके चरणतल ही मनुष्योंके तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह॥५० एकमात्र आश्रय हैं और उन्हींसे संसारमें सबका कल्याण हो सकता है॥५०॥ 'जिससे किसीको अणुमात्र भी स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि। भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है' ऐसा जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है, इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरि: ॥ ५१ वही गुरु एवं साक्षात् श्रीहरि है॥५१॥ श्रीनारदजी कहते हैं-पुरुषश्रेष्ठ! यहाँतक जो कुछ कहा गया है, उससे तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नारद उवाच हो गया। अब मैं एक भलीभाँति निश्चित किया हुआ प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषर्षभ। गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो॥५२॥ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्॥५२ 'पुष्पवाटिकामें अपनी हरिनीके साथ विहार करता हुआ एक हरिन मस्त घूम रहा है, वह दूब आदि छोटे-छोटे अंकुरोंको चर रहा है। उसके कान भौंरोंके क्षुद्रंचरं सुमनसां शरणे मिथित्वा मधुर गुंजारमें लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे रक्तं षडङ्घ्रिगणसामस् लुब्धकर्णम्। जीवोंको मारकर अपना पेट पालनेवाले भेडिये ताक लगाये खडे हैं और पीछेसे शिकारी व्याधने बींधनेके अग्रे वृकानसुतृपोऽविगणय्य यान्तं लिये उसपर बाण छोड़ दिया है। परन्तु हरिन इतना पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धकबाणभिन्नम्॥५३ बेस्ध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है।' एक बार इस हरिनकी दशापर विचार करो॥५३॥ [ अस्यार्थः ] राजन्! इस रूपकका आशय सुनो। यह मृतप्राय हरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी दशापर विचार करो। सुमन:सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पोंकी तरह ये स्त्रियाँ केवल देखनेमें सुन्दर हैं, इन पुष्पमधुगन्धवत्क्षुद्रतमं काम्यकर्मविपाकजं स्त्रियोंके रहनेका घर ही पुष्पवाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पोंके मधु और गन्धके समान क्षुद्र सकाम कामसुखलवं जैह्वगौपस्थ्यादि विचिन्वन्तं कर्मींके फलरूप, जीभ और जननेन्द्रियको प्रिय लगनेवाले मिथुनीभूय तदिभिनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिगण-भोजन तथा स्त्रीसंग आदि तुच्छ भोगोंको ढुँढ रहे हो। सामगीतवदतिमनोहरवनितादिजनालापेष्वतितरा-स्त्रियोंसे घिरे रहते हो और अपने मनको तुमने उन्हींमें फँसा रखा है। स्त्री-पुत्रोंका मधुर भाषण ही भौंरोंका मतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकयूथवदात्मन मधुर गुंजार है, तुम्हारे कान उसीमें अत्यन्त आसक्त आयुर्हरतोऽहोरात्रान्तान्<sup>१</sup> काललव-हो रहे हैं। सामने ही भेडियोंके झुंडके समान कालके विशेषानविगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत<sup>२</sup> एव अंश दिन और रात तुम्हारी आयुको हर रहे हैं, परन्तु तुम उनकी कुछ भी परवा न कर गृहस्थीके सुखोंमें परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तोऽन्तःशरेण मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुप-चुप लगा हुआ यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन् भिन्न-शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणसे तुम्हारे हृदयको हृदयं द्रष्टुमर्हसीति ॥ ५४॥ दूरसे ही बींध डालना चाहता है॥५४॥ १. प्रा॰ पा॰—रात्रादीन्कालविशेषान्विगणय्य। २. प्रा॰ पा॰—पृष्ठत: परोक्षमन्।

श्रीमद्भागवत ५६० ्ञ० २९ इस प्रकार अपनेको मृगकी-सी स्थितिमें देखकर स त्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्त-तुम अपने चित्तको हृदयके भीतर निरुद्ध करो और श्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते। नदीकी भाँति प्रवाहित होनेवाली श्रवणेन्द्रियकी बाह्य वृत्तिको चित्तमें स्थापित करो (अन्तर्मुखी करो)। जहाँ जहांगनाश्रममसत्तमयूथगाथं कामी पुरुषोंकी चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रमको प्रीणीहि हंसशरणं विरम क्रमेण॥५५ छोडकर परमहंसोंके आश्रय श्रीहरिको प्रसन्न करो और क्रमश: सभी विषयोंसे विरत हो जाओ॥५५॥ राजा प्राचीनबर्हिने कहा—भगवन्! आपने राजोवाच कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैंने सुना और उसपर विशेषरूपसे विचार भी किया। मुझे कर्मका श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत। उपदेश देनेवाले इन आचार्योंको निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है; यदि ये इस विषयको जानते तो मुझे नैतज्जानन्त्युपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि॥ ५६ इसका उपदेश क्यों न करते॥५६॥ विप्रवर! मेरे उपाध्यायोंने आत्मतत्त्वके विषयमें मेरे हृदयमें जो महान् संशय खड़ा कर दिया था, उसे आपने पूरी संशयोऽत्र तु मे विप्र संछिन्नस्तत्कृतो महान्। तरहसे काट दिया। इस विषयमें इन्द्रियोंकी गति न होनेके कारण मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंको भी मोह हो जाता ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः॥५७ है॥५७॥ वेदवादियोंका कथन जगह-जगह सुना जाता है कि 'पुरुष इस लोकमें जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूलशरीरको यहीं छोड़कर परलोकमें कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तम्। कर्मोंसे ही बने हुए दूसरी देहसे उनका फल भोगता अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते॥५८ है। किन्तु यह बात कैसे हो सकती है?' (क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूलशरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है।) इसके सिवा जो-जो कर्म यहाँ किये जाते हैं, वे तो दूसरे ही क्षणमें अदृश्य हो जाते हैं; वे परलोकमें फल इति वेदविदां वादः श्रुयते तत्र तत्र ह। देनेके लिये किस प्रकार पुन: प्रकट हो सकते कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते॥५९ हैं ?॥५८-५९॥ श्रीनारदजीने कहा—राजन्! (स्थूल शरीर तो लिंगशरीरके अधीन है, अत: कर्मोंका उत्तरदायित्व उसीपर है) जिस मन:प्रधान लिंगशरीरकी सहायतासे नारद उवाच मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरनेके बाद भी उसके येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान्। साथ रहता ही है: अत: वह परलोकमें अपरोक्षरूपसे स्वयं उसीके द्वारा उनका फल भोगता है॥६०॥ भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयम् ॥ ६० स्वप्नावस्थामें मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड़ देता है, किन्तु इसीके समान अथवा इससे भिन्न प्रकारके पश्-पक्षी आदि शरीरसे शयानिमम्तुत्पृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा। वह मनमें संस्काररूपसे स्थित कर्मींका फल भोगता कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा॥६१ रहता है॥६१॥

| ५६२ श्रीमद्भ                                                                                 | रागवत [ अ० २९                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि।<br>तमश्चन्द्रमसीवेदमुपरज्यावभासते <sup>१</sup> ॥ ६९ | साधारणतया तो सब पदार्थोंका क्रमश: ही भान<br>होता है; किन्तु यदि किसी समय भगविच्चन्तनमें लगा                                                                                                             |
| •                                                                                            | हुआ मन विशुद्ध सत्त्वमें स्थित हो जाय, तो उसमें<br>भगवान्का संसर्ग होनेसे एक साथ समस्त विश्वका<br>भी भान हो सकता है—जैसे राहु दृष्टिका विषय न                                                           |
| नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते।                                                         | होनेपर भी प्रकाशात्मक चन्द्रमाके संसर्गसे दीखने<br>लगता है॥६९॥ राजन्! जबतक गुणोंका परिणाम                                                                                                               |
| यावद् बुद्धिमनोऽक्षार्थगुणव्यूहो ह्यनादिमान्॥ ७०                                             | एवं बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादि विषयोंका संघात<br>यह अनादि लिंगदेह बना हुआ है, तबतक जीवके<br>अंदर स्थूलदेहके प्रति 'मैं–मेरा' इस भावका अभाव                                                         |
| सुप्तिमूर्च्छोपतापेषु प्राणायनविघाततः।                                                       | नहीं हो सकता॥७०॥ सुषुप्ति, मूर्च्छा, अत्यन्त दु:ख                                                                                                                                                       |
| नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि॥७१                                                    | तथा मृत्यु और तीव्र ज्वरादिके समय भी इन्द्रियोंकी व्याकुलताके कारण 'मैं' और 'मेरेपन' की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती; किन्तु उस समय भी उनका                                                                 |
| गर्भे बाल्येऽप्यपौष्कल्यादेकादशविधं तदा <sup>२</sup> ।                                       | अभिमान तो बना ही रहता है॥७१॥ जिस प्रकार<br>अमावास्याकी रात्रिमें चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी                                                                                                            |
| लिंगं न दृश्यते यूनः कुह्वां चन्द्रमसो यथा॥७२                                                | नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्थामें स्पष्ट प्रतीत<br>होनेवाला यह एकादश इन्द्रियविशिष्ट लिंगशरीर<br>गर्भावस्था और बाल्यकालमें रहते हुए भी इन्द्रियोंका<br>पूर्ण विकास न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता॥ ७२॥ |
| अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते।                                                    | जिस प्रकार स्वप्नमें किसी वस्तुका अस्तित्व न                                                                                                                                                            |
| ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा॥ ७३                                                   | होनेपर भी जागे बिना स्वप्नजनित अनर्थकी निवृत्ति<br>नहीं होती—उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएँ यद्यपि<br>असत् हैं, तो भी अविद्यावश जीव उनका चिन्तन<br>करता रहता है; इसलिये उसका जन्म-मरणरूप                   |
| एवं पंचविधं लिंगं त्रिवृत् षोडशविस्तृतम्।                                                    | संसारसे छुटकारा नहीं हो पाता॥७३॥<br>इस प्रकार पंचतन्मात्राओंसे बना हुआ तथा                                                                                                                              |
| एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते॥ ७४                                                         | सोलह तत्त्वोंके रूपमें विकसित यह त्रिगुणमय संघात<br>ही लिंगशरीर है। यही चेतनाशक्तिसे युक्त होकर जीव<br>कहा जाता है॥ ७४॥ इसीके द्वारा पुरुष भिन्न-भिन्न                                                  |
| अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते <sup>३</sup> विमुंचति।                                             | देहोंको ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसीसे उसे                                                                                                                                                          |
| हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति॥ ७५                                                  | हर्ष, शोक, भय, दुःख और सुख आदिका अनुभव<br>होता है॥७५॥                                                                                                                                                   |
|                                                                                              | ३. प्रा० पा०—देहमुपादत्ते।                                                                                                                                                                              |

चतुर्थ स्कन्ध अ० २९] ५६३ जिस प्रकार जोंक, जबतक दूसरे तृणको नहीं यथा तृणजलुकेयं नापयात्यपयाति च। पकड़ लेती, तबतक पहलेको नहीं छोड़ती—उसी न त्यजेन्प्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः ॥ ७६ प्रकार जीव मरणकाल उपस्थित होनेपर भी जबतक देहारम्भक कर्मोंकी समाप्ति होनेपर दूसरा शरीर प्राप्त यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्। नहीं कर लेता, तबतक पहले शरीरके अभिमानको मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्॥ ७७ नहीं छोडता। राजन्! यह मन:प्रधान लिंगशरीर ही जीवके जन्मादिका कारण है॥ ७६-७७॥ जीव जब इन्द्रियजनित भोगोंका चिन्तन करते यदाक्षेश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुतेऽसकृत्। हुए बार-बार उन्हींके लिये कर्म करता है, तब सित कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥ ७८ उन कर्मोंके होते रहनेसे अविद्यावश वह देहादिके कर्मोंमें बँध जाता है॥ ७८॥ अतएव उस कर्मबन्धनसे अतस्तदपवादार्थं <sup>१</sup> भज सर्वात्मना हरिम्। छुटकारा पानेके लिये सम्पूर्ण विश्वको भगवद्रूप देखते पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्यया यत: ॥ ७९ हुए सब प्रकार श्रीहरिका भजन करो। उन्हींसे इस विश्वकी उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हींमें लय होता है॥७९॥ मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी! भक्तश्रेष्ठ भागवतमुख्यो भगवान्नारदो हंसयोर्गतिम्। श्रीनारदजीने राजा प्राचीनबर्हिको जीव और ईश्वरके प्रदर्श्य ह्येमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्।। ८० स्वरूपका दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोकको चले गये॥ ८०॥ तब राजर्षि प्राचीनबर्हि प्राचीनबर्ही राजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षणे। भी प्रजापालनका भार अपने पुत्रोंको सौंपकर तपस्या करनेके लिये कपिलाश्रमको चले गये॥८१॥ वहाँ आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्॥८१ उन वीरवरने समस्त विषयोंकी आसक्ति छोड एकाग्र मनसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम्। करते हुए सारूप्यपद प्राप्त किया॥८२॥ विमुक्तसंगोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्॥ ८२ निष्पाप विदुरजी! देवर्षि नारदके परोक्षरूपसे कहे हुए इस आत्मज्ञानको जो पुरुष सुनेगा या एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ। सुनायेगा, वह शीघ्र ही लिंगदेहके बन्धनसे छूट यः श्रावयेद्यः शृणुयात्स लिंगेन विमुच्यते॥ ८३ जायगा॥ ८३॥ देवर्षि नारदके मुखसे निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान् मुकुन्दके यशसे सम्बद्ध होनेके कारण त्रिलोकीको पवित्र करनेवाला, अन्त:करणका एतन्मुकुन्दयशसा भुवनं पुनानं शोधक तथा परमात्मपदको प्रकाशित करनेवाला है। देवर्षिवर्यमुखनि:सृतमात्मशौचम्। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा, वह समस्त बन्धनोंसे यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं मुक्त हो जायगा और फिर उसे इस संसार-चक्रमें नहीं नास्मिन् भवे भ्रमित मुक्तसमस्तबन्धः ॥ ८४ भटकना पडेगा॥८४॥ १. प्रा० पा०—तदपबाधार्थं। २. प्रा० पा०—नृपमा०।

श्रीमद्भागवत ५६४ अ० ३० विदुरजी! गृहस्थाश्रमी पुरंजनके रूपकसे परोक्षरूपमें अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भृतम्। कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजीकी कृपासे प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेनेसे बुद्धियुक्त जीवका देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका 'परलोकमें जीव किस प्रकार कर्मोंका फल एवं स्त्रियाऽऽश्रमः पुंसिश्छनोऽमुत्र च संशयः ॥ ८५ | भोगता है' यह संशय भी मिट जाता है॥ ८५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबर्हिर्नारदसंवादो \* नामैकोनत्रिंशोऽध्याय:॥ २९॥ अथ त्रिंशोऽध्यायः प्रचेताओंको श्रीविष्णुभगवान्का वरदान विदुर उवाच विदुरजीने पूछा—ब्रह्मन्! आपने राजा प्राचीनबर्हिके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था, उन्होंने ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन् सुताः प्राचीनबर्हिषः । रुद्रगीतके द्वारा श्रीहरिकी स्तुति करके क्या सिद्धि ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्॥ प्राप्त की ?॥ १॥ बार्हस्पत्य! मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त प्रिय भगवान् शंकरका अकस्मात् सान्निध्य बाईस्पत्येह किं परत्र प्राप्त करके प्रचेताओंने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी; कैवल्यनाथप्रियपार्श्ववर्तिनः इससे पहले इस लोकमें अथवा परलोकमें भी उन्होंने आसाद्य देवं गिरिशं यदुच्छया क्या पाया-वह बतलानेकी कृपा करें॥२॥ श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी! पिताके प्रापुः परं नुनमथ प्रचेतसः॥ आज्ञाकारी प्रचेताओंने समुद्रके अंदर खडे रहकर रुद्रगीतके जपरूपी यज्ञ और तपस्याके द्वारा समस्त मैत्रेय उवाच शरीरोंके उत्पादक भगवान् श्रीहरिको प्रसन्न कर प्रचेतसोऽन्तरुदधौ पितुरादेशकारिणः। लिया॥३॥ तपस्या करते-करते दस हजार वर्ष पुरंजनमतोषयन्॥ जपयज्ञेन तपसा बीत जानेपर पुराणपुरुष श्रीनारायण अपनी मनोहर कान्तिद्वारा उनके तपस्याजनित क्लेशको शान्त करते हुए सौम्य विग्रहसे उनके सामने प्रकट हुए॥४॥ दशवर्षसहस्त्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः। गरुड़जीके कंधेपर बैठे हुए श्रीभगवान् ऐसे जान पड़ते तेषामाविरभूत्कृच्छुं शान्तेन शमयन् रुचा॥ थे, मानो सुमेरुके शिखरपर कोई श्याम घटा छायी हो। उनके श्रीअंगमें मनोहर पीताम्बर और कण्ठमें सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुशृंगमिवाम्बुदः। कौस्तुभमणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभासे वे पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् वितिमिरा दिशः॥ सब दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे थे॥५॥ \* प्रा॰ पा॰—नारदप्राचीन बर्हि:संवादेऽध्यात्मपारोक्षं नाम।

| अ० ३०] चतुर्थ                                                                                                                                       | स्कन्ध ५६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन<br>भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः।<br>अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रै-<br>रासेवितो गरुडिकन्नरगीतकीर्तिः॥ ६             | चमकीले सुवर्णमय आभूषणोंसे युक्त उनके<br>कमनीय कपोल और मनोहर मुखमण्डलकी अपूर्व<br>शोभा हो रही थी। उनके मस्तकपर झिलमिलाता<br>हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभुकी आठ भुजाओंमें                                                                                                                                                                     |
| पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या<br>स्पर्धिच्छ्रया परिवृतो वनमालयाऽऽद्यः ।<br>बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान्<br>पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः॥ ७ | आठ आयुध थे; देवता, मुनि और पार्षदगण सेवामें<br>उपस्थित थे तथा गरुडजी किन्नरोंकी भाँति साममय<br>पंखोंकी ध्वनिसे कीर्तिगान कर रहे थे॥६॥ उनकी<br>आठ लंबी-लंबी स्थूल भुजाओंके बीचमें लक्ष्मीजीसे<br>स्पर्धा करनेवाली वनमाला विराजमान थी। आदिपुरुष<br>श्रीनारायणने इस प्रकार पधारकर अपने शरणागत<br>प्रचेताओंकी ओर दयादृष्टिसे निहारते हुए मेघके |
| श्रीभगवानुवाच<br>वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः।<br>सौहार्देनापृथग्धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः॥ ८                                         | समान गम्भीर वाणीमें कहा॥७॥  श्रीभगवान्ने कहा—राजपुत्रो! तुम्हारा कल्याण हो। तुम सबमें परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्मका पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्दसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर माँगो॥८॥ जो                                                                                                              |
| योऽनुस्मरित सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः।<br>तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्॥ ९                                                         | पुरुष सायंकालके समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण<br>करेगा, उसका अपने भाइयोंमें अपने ही समान प्रेम<br>होगा तथा समस्त जीवोंके प्रति मित्रताका भाव हो                                                                                                                                                                                              |
| ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः।<br>स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम्॥ १०                                                    | जायगा॥९॥ जो लोग सायंकाल और प्रात:काल<br>एकाग्रचित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं<br>अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा॥१०॥<br>तुमलोगोंने बड़ी प्रसन्ततासे अपने पिताकी आज्ञा                                                                                                                                          |
| यद्यूयं पितुरादेशमग्रहीष्ट मुदान्विताः।<br>अथो व उशती कीर्तिर्लोकाननु भविष्यति॥ ११                                                                  | शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त<br>लोकोंमें फैल जायगी॥११॥ तुम्हारे एक बड़ा ही<br>विख्यात पुत्र होगा। वह गुणोंमें किसी भी प्रकार                                                                                                                                                                                          |
| भविता विश्रुतः पुत्रोऽनवमो ब्रह्मणो गुणैः।<br>य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरियष्यति॥१२                                                             | ब्रह्माजीसे कम नहीं होगा तथा अपनी सन्तानसे तीनों<br>लोकोंको पूर्ण कर देगा॥१२॥<br>राजकुमारो! कण्डु ऋषिके तपोनाशके लिये                                                                                                                                                                                                                      |
| कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना।<br>तां चापविद्धां जगृहुर्भूरुहा नृपनन्दनाः॥ १३                                                              | इन्द्रकी भेजी हुई प्रम्लोचा अप्सरासे एक कमलनयनी<br>कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोकको<br>चली गयी। तब वृक्षोंने उस कन्याको लेकर पाला-<br>पोसा॥ १३॥ जब वह भूखसे व्याकुल होकर रोने                                                                                                                                               |
| क्षुत्क्षामाया मुखे राजा सोम: पीयूषवर्षिणीम्।                                                                                                       | लगी तब ओषिधयोंके राजा चन्द्रमाने दयावश उसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देशिनीं रोदमानाया निदधे स दयान्वित:॥ १४                                                                                                             | मुँहमें अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी अँगुली दे दी॥ १४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ५६६ श्रीमद्भ                                          | हागवत (अ० ३०                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामनुवर्तता।              | तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा (भक्ति)-में                                                               |
| तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहत माचिरम्॥ १५            | लगे हुए हैं; उन्होंने तुम्हें सन्तान उत्पन्न करनेकी<br>आज्ञा दी है। अत: तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुन्दरी |
| अपृथग्धर्मशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा।               | कन्यासे विवाह कर लो॥१५॥ तुम सब एक ही                                                                   |
| अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात्पत्न्यर्पिताशया॥ १६            | धर्ममें तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक-सा ही<br>है; इसलिये तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाववाली      |
| दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः।                      | वह सुन्दरी कन्या तुम सभीकी पत्नी होगी तथा तुम                                                          |
| भौमान् भोक्ष्यथ भोगान् वै दिव्यांश्चानुग्रहान्मम ॥ १७ | सभीमें उसका समान अनुराग होगा॥१६॥ तुमलोग<br>मेरी कृपासे दस लाख दिव्य वर्षींतक पूर्ण बलवान्              |
| अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशयाः।                | रहकर अनेकों प्रकारके पार्थिव और दिव्य भोग                                                              |
| उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्य निरयादतः॥ १८                | भोगोगे॥ १७॥ अन्तमें मेरी अविचल भक्तिसे हृदयका<br>समस्त वासनारूप मल दग्ध हो जानेपर तुम इस लोक           |
| गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्।              | तथा परलोकके नरकतुल्य भोगोंसे उपरत होकर मेरे                                                            |
| मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहा मताः॥ १९            | परमधामको जाओगे॥१८॥ जिन लोगोंके कर्म<br>भगवदर्पणबुद्धिसे होते हैं और जिनका सारा समय                     |
| नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः।         | मेरी कथावार्ताओंमें ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रममें रहें                                                |
| न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ॥ २०       | तो भी घर उनके बन्धनका कारण नहीं होते॥१९॥<br>वे नित्यप्रति मेरी लीलाएँ सुनते रहते हैं, इसलिये           |
| मैत्रेय उवाच                                          | ब्रह्मवादी वक्ताओंके द्वारा मैं ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म                                                  |
| एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं                           | उनके हृदयमें नित्य नया-नया-सा भासता रहता हूँ<br>और मुझे प्राप्त कर लेनेपर जीवोंको न मोह हो सकता        |
| जनार्दनं प्रांजलयः प्रचेतसः।                          | है, न शोक और न हर्ष ही॥२०॥                                                                             |
| तद्दर्शनध्वस्ततमोरजोमला                               | श्री <b>मैत्रेयजी कहते हैं</b> — भगवान्के दर्शनोंसे                                                    |
|                                                       | प्रचेताओंका रजोगुण–तमोगुण मल नष्ट हो चुका<br>था। जब उनसे सकल पुरुषार्थोंके आश्रय और सबके               |
| गिरागृणन् गद्गदया सुहृत्तमम्॥ २१                      | परम सुहृद् श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ                                                          |
| प्रचेतस ऊचुः                                          | जोड़कर गद्गद वाणीसे कहने लगे॥ २१॥                                                                      |
| नमो नमः क्लेशविनाशनाय                                 | <b>प्रचेताओंने कहा</b> —प्रभो! आप भक्तोंके क्लेश                                                       |
|                                                       | दूर करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद                                                        |
| निरूपितोदारगुणाह्वयाय ।                               | आपके उदार गुण और नामोंका निरूपण करते हैं।<br>आपका वेग मन और वाणीके वेगसे भी बढ़कर है                   |
| मनोवचोवेगपुरोजवाय                                     | तथा आपका स्वरूप सभी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है।                                                         |
| सर्वाक्षमार्गैरगताध्वने नमः॥ २२                       | हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं॥ २२॥ आप                                                               |
| शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया                        | अपने स्वरूपमें स्थित रहनेके कारण नित्य शुद्ध और                                                        |
| मनस्यपार्थं विलसद्द्वयाय।                             | शान्त हैं, मनरूप निमित्तके कारण हमें आपमें यह<br>मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तवमें जगत्की उत्पत्ति,   |
|                                                       |                                                                                                        |

| अ० ३०] चतुर्थ                                                                                                                   | स्कन्ध ५६७                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नमो जगत्स्थानलयोदयेषु<br>गृहीतमायागुणविग्रहाय ॥ २३                                                                              | स्थिति और लयके लिये आप मायाके गुणोंको<br>स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूप<br>धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं॥ २३॥<br>आप विशुद्ध सत्त्वस्वरूप हैं, आपका ज्ञान संसारबन्धनको     |
| नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे।<br>वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्॥ २४                                                | दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतोंके प्रभु<br>वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण हैं, आपको नमस्कार<br>है॥ २४॥ आपकी ही नाभिसे ब्रह्माण्डरूप कमल<br>प्रकट हुआ था, आपके कण्ठमें कमलकुसुमोंकी माला         |
| नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने।<br>नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण॥२५                                                                  | सुशोभित है तथा आपके चरण कमलके समान<br>कोमल हैं; कमलनयन! आपको नमस्कार है॥ २५॥<br>आप कमलकुसुमकी केसरके समान स्वच्छ पीताम्बर<br>धारण किये हुए हैं, समस्त भूतोंके आश्रयस्थान हैं                      |
| नमः कमलिकंजल्किपशंगामलवाससे।<br>सर्वभूतिनवासाय नमोऽयुङ्क्ष्मिह साक्षिणे॥ २६                                                     | तथा सबके साक्षी हैं; हम आपको नमस्कार करते<br>हैं॥ २६॥<br>भगवन्! आपका यह स्वरूप सम्पूर्ण क्लेशोंकी                                                                                                 |
| रूपं भगवता त्वेतदशेषक्लेशसंक्षयम्।<br>आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितम्॥ २७                                            | निवृत्ति करनेवाला है; हम अविद्या, अस्मिता, राग-<br>द्वेषादि क्लेशोंसे पीड़ितोंके सामने आपने इसे प्रकट<br>किया है। इससे बढ़कर हमपर और क्या कृपा<br>होगी॥ २७॥ अमंगलहारी प्रभो! दीनोंपर दया करनेवाले |
| एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलै:।<br>यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्याभद्ररन्धन॥ २८                                      | समर्थ पुरुषोंको इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि<br>समय-समयपर उन दीनजनोंको 'ये हमारे हैं' इस<br>प्रकार स्मरण कर लिया करें॥ २८॥ इसीसे उनके<br>आश्रितोंका चित्त शान्त हो जाता है। आप तो क्षुद्र-         |
| येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपीहताम्।<br>अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेद नाशिषः॥ २९                                     | से-क्षुद्र प्राणियोंके भी अन्त:करणोंमें अन्तर्यामीरूपसे<br>विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हमलोग<br>जो-जो कामनाएँ करते हैं, हमारी उन कामनाओंको<br>आप क्यों न जान लेंगे॥ २९॥ जगदीश्वर! आप        |
| असावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगतः पते।<br>प्रसन्नो भगवान् येषामपवर्गगुरुर्गतिः॥ ३०                                                  | मोक्षका मार्ग दिखानेवाले और स्वयं पुरुषार्थस्वरूप<br>हैं। आप हमपर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या<br>चाहिये। बस, हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता<br>ही है॥ ३०॥ तथापि, नाथ! हम एक वर आपसे   |
| वरं वृणीमहेऽथापि <sup>१</sup> नाथ त्वत्परतः परात्।<br>न <sup>२</sup> ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे <sup>३</sup> ॥ ३१ | अवश्य माँगते हैं। प्रभो! आप प्रकृति आदिसे परे हैं<br>और आपकी विभूतियोंका भी कोई अन्त नहीं है;<br>इसलिये आप 'अनन्त' कहे जाते हैं॥ ३१॥                                                              |
| १. प्रा० पा०—व्यापि। २. प्रा० पा०—न ह्यन्तो य                                                                                   | ाद्वि०। ३. प्रा० पा०—गीयते।                                                                                                                                                                       |

| ५६८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                        | रागवत [ अ० ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारंगोऽन्यन्न सेवते।<br>त्वदङ्ग्रिमूलमासाद्य साक्षात्कि किं वृणीमहि॥ ३२<br>यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः।<br>तावद्भवत्प्रसंगानां संगः स्यान्नो भवे भवे॥ ३३<br>तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम्। | यदि भ्रमरको अनायास ही कल्पवृक्ष मिल जाय,<br>तो क्या वह किसी दूसरे वृक्षका सेवन करेगा? तब<br>आपकी चरणशरणमें आकर अब हम क्या-क्या<br>माँगें॥ ३२॥ हम आपसे केवल यही माँगते हैं कि<br>जबतक आपकी मायासे मोहित होकर हम अपने<br>कर्मानुसार संसारमें भ्रमते रहें, तबतक जन्म-जन्ममें                                     |
| भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः॥ ३४<br>यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः।<br>निर्वेरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन॥ ३५<br>यत्र नारायणः साक्षाद्भगवान्यासिनां गतिः।                                             | हमें आपके प्रेमी भक्तोंका संग प्राप्त होता रहे॥ ३३॥<br>हम तो भगवद्भक्तोंके क्षणभरके संगके सामने स्वर्ग<br>और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते; फिर मानवी<br>भोगोंकी तो बात ही क्या है॥ ३४॥ भगवद्भक्तोंके<br>समाजमें सदा-सर्वदा भगवान्की मधुर-मधुर कथाएँ<br>होती रहती हैं, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा शान्त         |
| संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः॥ ३६<br>तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया।<br>भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः॥ ३७<br>वयं तु साक्षाद्भगवन् भवस्य<br>प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन।                                 | हो जाती है। वहाँ प्राणियोंमें किसी प्रकारका वैर-<br>विरोध या उद्वेग नहीं रहता ॥ ३५ ॥ अच्छे-अच्छे<br>कथा-प्रसंगोंद्वारा निष्कामभावसे संन्यासियोंके एकमात्र<br>आश्रय साक्षात् श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगान<br>होता रहता है॥ ३६ ॥ आपके वे भक्तजन तीर्थोंको<br>पवित्र करनेके उद्देश्यसे पृथ्वीपर पैदल ही विचरते |
| सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्यो-<br>भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्मः॥३८<br>यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता<br>विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या।                                                                                       | रहते हैं। भला, उनका समागम संसारसे भयभीत हुए<br>पुरुषोंको कैसे रुचिकर न होगा॥ ३७॥<br>भगवन्! आपके प्रिय सखा भगवान् शंकरके<br>क्षणभरके समागमसे ही आज हमें आपका साक्षात्<br>दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म-मरणरूप दु:साध्य                                                                                         |
| आर्या नताः सुहृदो भ्रातरश्च<br>सर्वाणि भूतान्यनसूययैव॥३९<br>यन्नः सुतप्तं तप एतदीश                                                                                                                                                  | रोगके श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अत: अब हमने आपका ही<br>आश्रय लिया है॥ ३८॥ प्रभो! हमने समाहित चित्तसे<br>जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-शुश्रूषा<br>करके गुरु, ब्राह्मण और वृद्धजनोंको प्रसन्न किया है<br>तथा दोषबुद्धि त्यागकर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृद्गण, बन्धुवर्ग                                             |
| निरन्थसां कालमदभ्रमप्सु।<br>सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो<br>वृणीमहे ते परितोषणाय॥४०                                                                                                                                                  | एवं समस्त प्राणियोंकी वन्दना की है और अन्नादिको<br>त्यागकर दीर्घकालतक जलमें खड़े रहकर तपस्या की<br>है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तमके सन्तोषका<br>कारण हो—यही वर माँगते हैं॥ ३९-४०॥ स्वामिन्!                                                                                                               |
| मनुः स्वयम्भूर्भगवान् भवश्च<br>येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वाः।<br>अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः<br>स्तुवन्त्यथो त्वाऽऽत्मसमं गृणीमः॥४१                                                                                                 | आपकी महिमाका पार न पाकर भी स्वायम्भुव मनु,<br>स्वयं ब्रह्माजी, भगवान् शंकर तथा तप और ज्ञानसे<br>शुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरन्तर आपकी स्तुति करते<br>रहते हैं। अत: हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपका<br>यशोगान करते हैं॥ ४१॥                                                                                   |

| अ० ३०] चतुर्थ                                                                      | स्कन्ध ५६९                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च।<br>वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः॥४२         | आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष<br>हैं। आप सत्त्वमूर्ति भगवान् वासुदेवको हम नमस्कार<br>करते हैं॥ ४२॥ |  |
| मैत्रेय उवाच                                                                       | करत हु॥ ४२॥<br><b>श्रीमैत्रेयजी कहते हैं</b> —विदुरजी! प्रचेताओंके                                             |  |
| इति प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः                                                        | इस प्रकार स्तुति करनेपर शरणागतवत्सल श्रीभगवान्ने<br>प्रसन्न होकर कहा—'तथास्तु'। अप्रतिहतप्रभाव श्रीहरिकी       |  |
| प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः।                                                       | मधुर मूर्तिके दर्शनोंसे अभी प्रचेताओंके नेत्र तृप्त नहीं                                                       |  |
| अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां                                                        | हुए थे, इसलिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे;<br>तथापि वे अपने परमधामको चले गये॥४३॥ इसके                   |  |
| ययौ स्वधामानपवर्गवीर्यः॥ ४३                                                        | पश्चात् प्रचेताओंने समुद्रके जलसे बाहर निकलकर                                                                  |  |
| अथ निर्याय सलिलात्प्रचेतस उदन्वतः।                                                 | देखा कि सारी पृथ्वीको ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंने ढक दिया है, जो मानो स्वर्गका मार्ग रोकनेके लिये ही इतने बढ़          |  |
| वीक्ष्याकुप्यन्द्रुमैश्छनां गां गां रोद्धुमिवोच्छ्रितै: ॥ ४४                       | गये थे। यह देखकर वे वृक्षींपर बड़े कुपित हुए॥ ४४॥                                                              |  |
| ततोऽग्निमारुतौ राजन्नमुञ्चन्मुखतो रुषा।                                            | तब उन्होंने पृथ्वीको वृक्ष, लता आदिसे रहित कर<br>देनेके लिये अपने मुखसे प्रचण्ड वायु और अग्निको                |  |
| महीं निर्वीरुधं कर्तुं संवर्तक इवात्यये॥ ४५                                        | छोड़ा, जैसे कालाग्निरुद्र प्रलयकालमें छोड़ते हैं॥ ४५॥                                                          |  |
| भस्मसात्क्रियमाणांस्तान्द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः ।                                 | जब ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे वृक्षोंको भस्म कर<br>रहे हैं, तब वे वहाँ आये और प्राचीनबर्हिके पुत्रोंको        |  |
| आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः॥ ४६                                          | उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शान्त किया॥४६॥                                                                    |  |
| तत्राविशष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा।                                           | फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने डरकर<br>ब्रह्माजीके कहनेसे वह कन्या लाकर प्रचेताओंको                    |  |
| उज्जहुस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयम्भुवा॥ ४७                                     | दी॥ ४७॥ प्रचेताओंने भी ब्रह्माजीके आदेशसे उस                                                                   |  |
| ते च ब्रह्मण आदेशान्मारिषामुपयेमिरे।                                               | मारिषा नामकी कन्यासे विवाह कर लिया। इसीके<br>गर्भसे ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने, श्रीमहादेवजीकी अवज्ञाके          |  |
| यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयोनिजः॥ ४८                                                 | कारण अपना पूर्वशरीर त्यागकर जन्म लिया॥४८॥                                                                      |  |
| चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते।                                | इन्हीं दक्षने चाक्षुष मन्वन्तर आनेपर, जब कालक्रमसे<br>पूर्वसर्ग नष्ट हो गया, भगवान्की प्रेरणासे इच्छानुसार     |  |
| यः ससर्ज प्रजा इष्टाः स दक्षो दैवचोदितः ॥ ४९                                       | नवीन प्रजा उत्पन्न की॥ ४९॥ इन्होंने जन्म लेते ही                                                               |  |
| यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा।                                          | अपनी कान्तिसे समस्त तेजस्वियोंका तेज छीन लिया।<br>ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष (कुशल) थे, इसीसे इनका              |  |
| स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन्॥५०                                    | नाम 'दक्ष' हुआ॥५०॥ इन्हें ब्रह्माजीने प्रजापतियोंके                                                            |  |
| तं प्रजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य च।                                                | नायकके पदपर अभिषिक्त कर सृष्टिकी रक्षाके लिये<br>नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियोंको        |  |
| युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वै सर्वप्रजापतीन्॥ ५१                                      | अपने-अपने कार्यमें नियुक्त किया॥५१॥                                                                            |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रिंशोऽध्याय:॥३०॥ |                                                                                                                |  |
| <del></del>                                                                        |                                                                                                                |  |

अथैकत्रिंशोऽध्याय: प्रचेताओंको श्रीनारदजीका उपदेश और उनका परमपद-लाभ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं - विदुरजी! दस लाख मैत्रेय उवाच वर्ष बीत जानेपर जब प्रचेताओंको विवेक हुआ, तब तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजभाषितम्। उन्हें भगवान्के वाक्योंकी याद आयी और वे अपनी स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्नजन् गृहात्।। भार्या मारिषाको पुत्रके पास छोड्कर तुरंत घरसे

श्रीमद्भागवत

दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभृतात्ममेधसा। प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽभूद्यत्र जाजलि:॥ तान्निर्जितप्राणमनोवचोदुशो जितासनान् शान्तसमानविग्रहान्।

परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददुशे स्म नारदः॥

490

तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य<sup>१</sup> च।

पूजियत्वा यथादेशं सुखासीनमथाबुवन्॥ प्रचेतस ऊचुः स्वागतं ते सुरर्षेऽद्य दिष्ट्या नो दर्शनं गतः।

तव चड्क्रमणं ब्रह्मनभयाय यथा रवे:॥

यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च। तद् गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः र क्षिपतं प्रभो॥ तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं<sup>३</sup> तत्त्वार्थदर्शनम्। येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्॥

१. प्रा० पा०—भिवाद्य च। २. प्रा० पा०—प्रायो न:। ३. प्रा० पा०—ध्यात्मं ज्ञानं।

निकल पडे॥१॥ वे पश्चिम दिशामें समुद्रके तटपर—जहाँ जाजलि

[अ० ३१

मुनिने सिद्धि प्राप्त की थी-जा पहुँचे और जिससे 'समस्त भूतोंमें एक ही आत्मतत्त्व विराजमान है' ऐसा

ज्ञान होता है, उस आत्मविचाररूप ब्रह्मसत्रका संकल्प करके बैठ गये॥२॥ उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टिको वशमें किया तथा शरीरको निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हए आसनको जीतकर चित्तको विशुद्ध परब्रह्ममें लीन

कर दिया। ऐसी स्थितिमें उन्हें देवता और असूर

दोनोंके ही वन्दनीय श्रीनारदजीने देखा॥३॥ नारदजीको आया देख प्रचेतागण खडे हो गये और प्रणाम करके आदर-सत्कारपूर्वक देश-कालानुसार उनकी विधिवत् पूजा की। जब नारदजी सुखपूर्वक बैठ गये, तब वे कहने लगे॥४॥ प्रचेताओंने कहा—देवर्षे! आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्यसे हमें आपका दर्शन हुआ।

ज्ञानालोकसे समस्त जीवोंको अभय-दान देनेके लिये ही होता है॥५॥ प्रभो! भगवान् शंकर और श्रीविष्णुभगवान्ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थीमें आसक्त रहनेके कारण हमलोग प्राय: भूल गये हैं॥६॥ अत: आप हमारे हृदयोंमें उस परमार्थतत्त्वका

ब्रह्मन्! सूर्यके समान आपका घूमना-फिरना भी

साक्षात्कार करानेवाले अध्यात्मज्ञानको फिर प्रकाशित कर दीजिये, जिससे हम सुगमतासे ही इस दुस्तर संसार-सागरसे पार हो जायँ॥७॥

| अ० ३१ ] चतुर्थ                                                                                  | स्कन्ध ५७१                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मैत्रेय उवाच                                                                                    | <b>श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—</b> भगवन्मय श्रीनारदजीका                                                      |
| इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान्नारदो मुनि:।                                                         | चित्त सर्वदा भगवान् श्रीकृष्णमें ही लगा रहता है।                                                         |
| भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्माब्रवीनृपान्॥ ८                                                      | वे प्रचेताओंके इस प्रकार पूछनेपर उनसे कहने                                                               |
|                                                                                                 | लगे ॥ ८ ॥                                                                                                |
| नारद उवाच                                                                                       | <b>श्रीनारदजीने कहा</b> —राजाओ! इस लोकमें                                                                |
| तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः।                                                         | मनुष्यका वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन                                                             |
| नृणां येनेह <sup>१</sup> विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥   ९                                    | और वहीं वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा                                                              |
|                                                                                                 | सर्वेश्वर श्रीहरिका सेवन किया जाता है॥९॥ जिनके                                                           |
| कं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्लसावित्रयाज्ञिकै: ।                                                  | द्वारा अपने स्वरूपका साक्षात्कार करानेवाले श्रीहरिको                                                     |
| कर्मभिर्वा त्रयीप्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा ॥ १०                                              | प्राप्त न किया जाय, उन माता-पिताकी पवित्रतासे,                                                           |
| पाना नपा त्रपात्राताः पुत्ताराप ।पणुवापुपा ॥ १७                                                 | यज्ञोपवीत-संस्कारसे एवं यज्ञदीक्षासे प्राप्त होनेवाले                                                    |
| श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभि:।                                                      | उन तीन प्रकारके श्रेष्ठ जन्मोंसे, वेदोक्त कर्मोंसे,<br>देवताओंके समान दीर्घ आयुसे, शास्त्रज्ञानसे, तपसे, |
| 9                                                                                               | वाणीकी चतुराईसे, अनेक प्रकारकी बातें याद रखनेकी                                                          |
| बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा॥ ११                                                   | शक्तिसे, तीव्र बुद्धिसे, बलसे, इन्द्रियोंकी पटुतासे,                                                     |
|                                                                                                 | योगसे, सांख्य (आत्मानात्मिववेक)-से, संन्यास और                                                           |
| किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरिप।                                                      | वेदाध्ययनसे तथा व्रत-वैराग्यादि अन्य कल्याण-                                                             |
| किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः॥ १२                                                | साधनोंसे भी पुरुषका क्या लाभ है?॥१०—१२॥                                                                  |
|                                                                                                 | वास्तवमें समस्त कल्याणोंकी अवधि आत्मा ही है                                                              |
| श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः।                                                          | और आत्मज्ञान प्रदान करनेवाले श्रीहरि ही सम्पूर्ण                                                         |
| सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्माऽऽत्मदः प्रियः ॥ १३                                                 | प्राणियोंकी प्रिय आत्मा हैं॥ १३॥ जिस प्रकार वृक्षकी                                                      |
|                                                                                                 | जड़ सींचनेसे उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि                                                                  |
| यथा तरोर्मूलनिषेचनेन                                                                            | सभीका पोषण हो जाता है और जैसे भोजनद्वारा                                                                 |
| तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः।                                                                  | प्राणोंको तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ पुष्ट होती हैं,                                                  |
| प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां                                                                   | उसी प्रकार श्रीभगवान्की पूजा ही सबकी पूजा                                                                |
| तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या॥ १४                                                                   | है॥ १४॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें जल सूर्यके तापसे                                                          |
|                                                                                                 | उत्पन्न होता है और ग्रीष्म-ऋतुमें उसीकी किरणोंमें                                                        |
| यथैव सूर्यात्प्रभवन्ति वारः                                                                     | पुन: प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त चराचर भूत                                                          |
| पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले।                                                                 | पृथ्वीसे उत्पन्न होते हैं और फिर उसीमें मिल जाते<br>हैं, उसी प्रकार चेतना-चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच      |
| भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि                                                                        | ह, उसा प्रकार चतना-चतनात्मक यह समस्त प्रयच<br>श्रीहरिसे ही उत्पन्न होता है और उन्हींमें लीन हो           |
| ्र तथा हरावेव गुणप्रवाहः॥१५                                                                     | जाता है॥ १५॥                                                                                             |
|                                                                                                 | -uvu 6 u 7 / u                                                                                           |
| १. प्रा० पा०—येन हि। २. प्रा० पा०—भिस्त्रिभिर्वेदै:। ३. प्रा० पा०—शुक्लसा०। ४. प्रा० पा०—रोधसा। |                                                                                                          |
| ५. प्रा० पा०—रात्मपदः प्रि०।                                                                    |                                                                                                          |

| ५७२ श्रीमद्भ                                                                                                                  | रागवत [ अ० ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं<br>सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा।<br>यथासवो जाग्रति सुप्तशक्तयो<br>द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाभ्रमात्ययः॥१६ | वस्तुत: यह विश्वात्मा श्रीभगवान्का वह<br>शास्त्रप्रसिद्ध सर्वोपाधिरहित स्वरूप ही है। जैसे<br>सूर्यकी प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार<br>कभी-कभी गन्धर्व-नगरके समान स्फुरित होनेवाला<br>यह जगत् भगवान्से भिन्न नहीं है; तथा जैसे जाग्रत्<br>अवस्थामें इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं किन्तु सुषुप्तिमें<br>उनकी शक्तियाँ लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह                                                                                                   |
| यथा नभस्यभ्रतमःप्रकाशा<br>भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात्।<br>एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू<br>रजस्तमःसत्त्वमिति प्रवाहः॥१७    | जगत् सर्गकालमें भगवान्से प्रकट हो जाता है और<br>कल्पान्त होनेपर उन्हींमें लीन हो जाता है। स्वरूपतः<br>तो भगवान्में द्रव्य, क्रिया और ज्ञानरूपी त्रिविध<br>अहंकारके कार्योंकी तथा उनके निमित्तसे होनेवाले<br>भेदभ्रमकी सत्ता है ही नहीं॥ १६॥ नृपितगण! जैसे<br>बादल, अन्धकार और प्रकाश—ये क्रमशः आकाशसे<br>प्रकट होते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं; किन्तु<br>आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्त्व,<br>रज, और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्मसे उत्पन्न |
| तेनैकमात्मानमशेषदेहिनां<br>कालं प्रधानं पुरुषं परेशम्।<br>स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाह-<br>मात्मैकभावेन भजध्वमद्धा॥ १८            | होती हैं और कभी उसीमें लीन हो जाती हैं। इसी<br>प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है; किन्तु इससे<br>आकाशके समान असंग परमात्मामें कोई विकार नहीं<br>होता॥ १७॥ अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालोंके<br>भी अधीश्वर श्रीहरिको अपनेसे अभिन्न मानते हुए<br>भजो; क्योंकि वे ही समस्त देहधारियोंके एकमात्र<br>आत्मा हैं। वे ही जगत्के निमित्तकारण काल,<br>उपादानकारण प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम हैं तथा                                                                     |
| दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा।<br>सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः॥ १९                                  | अपनी कालशक्तिसे वे ही इस गुणोंके प्रवाहरूप<br>प्रपंचका संहार कर देते हैं॥ १८॥<br>वे भक्तवत्सल भगवान् समस्त जीवोंपर दया<br>करनेसे, जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे<br>तथा समस्त इन्द्रियोंको विषयोंसे निवृत्त करके<br>शान्त करनेसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं॥ १९॥                                                                                                                                                                                      |
| अपहतसकलैषणामलात्म- न्यविरतमेधितभावनोपहूतः । निजजनवशगत्वमात्मनोऽय- न्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि॥२०                            | पुत्रैषणा आदि सब प्रकारकी वासनाओंके निकल<br>जानेसे जिनका अन्त:करण शुद्ध हो गया है, उन<br>संतोंके हृदयमें उनके निरन्तर बढ़ते हुए चिन्तनसे<br>खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी<br>भक्ताधीनताको चिरतार्थ करते हुए हृदयाकाशकी<br>भाँति वहाँसे हटते नहीं॥ २०॥                                                                                                                                                                                              |

| अ० ३१ ] चतुर्थ                                                                                                                        | ं स्कन्ध ५७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न भजित कुमनीषिणां स इज्यां<br>हरिरधनात्मधनिप्रयो रसज्ञः।<br>श्रुतधनकुलकर्मणां मदैर्ये<br>विदधित पापमिकंचनेषु सत्सु॥ २१                | भगवान् तो अपनेको (भगवान्को) ही सर्वस्व<br>माननेवाले निर्धन पुरुषोंपर ही प्रेम करते हैं; क्योंकि<br>वे परम रसज्ञ हैं—उन अकिंचनोंकी अनन्याश्रया<br>अहैतुकी भक्तिमें कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु<br>अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्रज्ञान,<br>धन, कुल और कर्मोंके मदसे उन्मत्त होकर, ऐसे                          |
| श्रियमनुचरतीं तदर्थिनश्च<br>द्विपदपतीन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः।<br>न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः<br>कथममुमुद्विसृजेत्पुमान् कृतज्ञः॥ २२ | निष्किंचन साधुजनोंका तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियोंकी पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते॥ २१॥ भगवान् स्वरूपानन्दसे ही परिपूर्ण हैं, उन्हें निरन्तर अपनी सेवामें रहनेवाली लक्ष्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपित और देवताओंकी भी कोई परवा नहीं है। इतनेपर भी वे अपने भक्तोंके तो अधीन ही रहते हैं। अहो! ऐसे करुणा-सागर |
| मत्रय उवाच<br>इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः।<br>श्रावियत्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वायम्भुवो मुनिः॥ २३                               | श्रीहरिको कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देरके लिये भी<br>कैसे छोड़ सकता है?॥२२॥<br>श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! भगवान् नारदने<br>प्रचेताओंको इस उपदेशके साथ-साथ और भी बहुत-                                                                                                                                                  |
| तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहम्।<br>हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययुः॥ २४                                                | सी भगवत्सम्बन्धी बातें सुनायीं। इसके पश्चात् वे<br>ब्रह्मलोकको चले गये॥ २३॥ प्रचेतागण भी उनके<br>मुखसे सम्पूर्ण जगत्के पापरूपी मलको दूर करनेवाले<br>भगवच्चिरत्र सुनकर भगवान्के चरणकमलोंका ही                                                                                                                                |
| एतत्तेऽभिहितं क्षत्तर्यन्मां त्वं परिपृष्टवान्। प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्॥ २५ श्रीशुक उवाच                                 | चिन्तन करने लगे और अन्तमें भगवद्धामको प्राप्त<br>हुए॥ २४॥ इस प्रकार आपने जो मुझसे श्रीनारदजी<br>और प्रचेताओंके भगवत्कथासम्बन्धी संवादके विषयमें<br>पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया॥ २५॥                                                                                                                                    |
| य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः।                                                                                                     | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! यहाँतक<br>स्वायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादके वंशका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                       |
| वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम <sup>३</sup> ॥ २६                                                                                 | हुआ, अब प्रियव्रतके वंशका विवरण भी सुनो॥ २६॥<br>राजा प्रियव्रतने श्रीनारदजीसे आत्मज्ञानका उपदेश<br>पाकर भी राज्यभोग किया था तथा अन्तमें इस सम्पूर्ण                                                                                                                                                                         |
| यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्।                                                                                                | पृथ्वीको अपने पुत्रोंमें बाँटकर वे भगवान्के परमधामको                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदम्॥ २७                                                                                       | प्राप्त हुए थे॥ २७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १. प्रा० पा०—मनुसरतस्तदर्थि०। २. प्रा० पा०—                                                                                           | यत्सुपूर्णः। ३. प्रा० पा०—नृप सम्मतम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

408

इमां

त्

क्षत्ता निशम्याजितवादसत्कथाम्। प्रवृद्धभावोऽश्रुकलाकुलो<sup>३</sup> र्दधार मूर्ध्ना चरणं हृदा हरे:॥ २८ विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना। दर्शितस्तमसः पारो यत्राकिञ्चनगो हरिः॥ २९ श्रीशुक उवाच इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम्। स्वानां दिदृक्षुः प्रययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः ॥ ३० एतद्यः शृणुयाद्राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम्। आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात् ॥ ३१ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानं नामैकत्रिंशोऽध्याय:॥ ३१॥ ॥ इति चतुर्थः स्कन्धः समाप्तः॥ ॥ हरि: ॐ तत्सत्॥

कौषारविणोपवर्णितां

श्रीमद्भागवत

हृदयमें भगवच्चरणोंका स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेयजीके चरणोंपर रख दिया॥ २८॥ विदुरजी कहने लगे—महायोगिन्! आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानान्धकारके उस पार पहुँचा दिया है, जहाँ अकिंचनोंके सर्वस्व श्रीहरि विराजते हैं॥ २९॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—मैत्रेयजीको उपर्युक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे आज्ञा ली और फिर शान्तचित्त होकर अपने बन्धुजनोंसे मिलनेके लिये वे हस्तिनापुर चले गये॥ ३०॥ राजन्! जो पुरुष भगवान्के शरणागत परमभागवत राजाओंका यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी॥ ३१॥

राजन्! इधर श्रीमैत्रेयजीके मुखसे यह भगवद्-

गुणानुवादयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदुरजी प्रेममग्न

हो गये, भक्तिभावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्रोंसे

पवित्र आँसुओंकी धारा बहने लगी तथा उन्होंने

[अ० ३१

## श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

पञ्चमः स्कन्धः

## अथ प्रथमोऽध्यायः

प्रियव्रत-चरित्र

नहीं है॥२॥

## राजोवाच

प्रियव्रतो भागवत आत्मारामः कथं मुने।

गृहेऽरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः॥

न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ।

गृहेष्वभिनिवेशोऽयं<sup>१</sup> पुंसां भवितुमर्हति॥

महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः।

छायानिर्वृतचित्तानां न कुट्म्बे स्पृहामति:॥

संशयोऽयं महान् ब्रह्मन्दारागारसुतादिषु। सक्तस्य यत्सिद्धिरभृत्कृष्णे च मतिरच्युता॥

श्रीशुक उवाच

बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य

श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो

भागवतपरमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तरायविहतां

स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति॥५॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—मुने! महाराज प्रियव्रत तो बडे भगवद्भक्त और आत्माराम थे। उनकी

गृहस्थाश्रममें कैसे रुचि हुई, जिसमें फँसनेके कारण मनुष्यको अपने स्वरूपको विस्मृति होती है और वह

कर्मबन्धनमें बँध जाता है?॥१॥

विप्रवर! निश्चय ही ऐसे नि:संग महापुरुषोंका इस प्रकार गृहस्थाश्रममें अभिनिवेश होना उचित

इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणोंकी शीतल छायाका

आश्रय लेकर शान्त हो गया है, उन महापुरुषोंकी कुटुम्बादिमें कभी आसक्ति नहीं हो सकती॥३॥

ब्रह्मन्! मुझे इस बातका बड़ा सन्देह है कि महाराज प्रियव्रतने स्त्री, घर और पुत्रादिमें आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्योंकर

उनकी भगवान् श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति हुई॥४॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—राजन्! तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्रकीर्ति श्रीहरिके

परम मधुर चरणकमल-मकरन्दके रसमें सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न-बाधाके कारण रुकावट आ

जानेपर भी भगवद्धक्त परमहंसोंके प्रिय श्रीवासुदेव

भगवान्के कथाश्रवणरूपी परम कल्याणमय मार्गको प्राय: छोड़ते नहीं॥५॥

१. प्रा॰ पा॰—निवासोऽयम्।

श्रीमद्भागवत ५७६ [अ० १ यर्हि वाव ह राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः राजन्! राजकुमार प्रियव्रत बडे भगवद्भक्त थे, श्रीनारदजीके चरणोंकी सेवा करनेसे उन्हें सहजमें ही परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसा-परमार्थतत्त्वका बोध हो गया था। वे ब्रह्मसत्रकी वगतपरमौर्थसतत्त्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो-दीक्षा—निरन्तर ब्रह्माभ्यासमें जीवन बितानेका नियम लेनेवाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वायम्भुव ऽवनितलपरिपालनायाम्नातप्रवरेगुणगणैकान्त-मनुने उन्हें पृथ्वीपालनके लिये शास्त्रमें बताये हुए सभी श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न देख राज्यशासनके भाजनतया स्विपत्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव लिये आज्ञा दी। किन्तु प्रियव्रत अखण्ड समाधियोगके द्वारा अपनी सारी इन्द्रियों और क्रियाओंको भगवान् एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकल-वासुदेवके चरणोंमें ही समर्पण कर चुके थे। अत: कारकक्रियाकलापो नैवाँभ्यनन्दद्यद्यपि पिताकी आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करनेयोग्य न होनेपर भी, यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मा-आत्मस्वरूप स्त्री-पुत्रादि असत् प्रपंचसे आच्छादित हो जायगा-राज्य और कुटुम्बकी चिन्तामें फँसकर दसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः॥६॥ में परमार्थतत्त्वको प्राय: भूल जाऊँगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया॥६॥ आदिदेव स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजीको निरन्तर अथ ह भगवानादिदेव एतस्य गुण-इस गुणमय प्रपंचकी वृद्धिका ही विचार रहता है। वे विसर्गस्य<sup>४</sup> परिबृंहणानुध्यानव्यवसितसकल-सारे संसारके जीवोंका अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रतकी ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान् जगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगण-चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदोंको साथ लिये अपने लोकसे उतरे॥७॥ आकाशमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर परिवेष्टित: स्वभवनादवततार ॥ ७ ॥ स तत्र<sup>६</sup> तत्र चढ़े हुए इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवताओंने उनका पूजन गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथ-किया तथा मार्गमें टोलियाँ बाँधकर आये हुए सिद्ध, गन्धर्व, साध्य, चारण और मुनिजनने स्तवन किया। ममरपरिवृढैरँभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः इस प्रकार जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात् नक्षत्रनाथ चन्द्रमाके समान गन्धमादनकी घाटीको सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैरुपगीयमानो प्रकाशित करते हुए प्रियव्रतके पास पहुँचे॥८॥ गन्धमादनद्रोणीमवभासयन्नुपससर्प ॥८॥ तत्र प्रियव्रतको आत्मविद्याका उपदेश देनेके लिये वहाँ नारदजी भी आये हुए थे। ब्रह्माजीके वहाँ पहुँचनेपर ह वा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं उनके वाहन हंसको देखकर देवर्षि नारद जान गये कि हमारे पिता भगवान् ब्रह्माजी पधारे हैं; अत: वे हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन स्वायम्भुव मनु और प्रियव्रतके सहित तुरंत खड़े हो सह पितापुत्राभ्यामवहिताञ्जलिरुपतस्थे॥ ९॥ गये और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया॥९॥ १. प्रा० पा०—परमात्मतत्त्वो । २. प्रा० पा०—प्रवरगुणैकान्त । ३. प्रा० पा०—न वाभ्यनन्दद्यदिप तदप्रत्याम्नातं । ४. प्रा० पा०—सर्गस्य बृंहणा। ५. प्रा० पा०—रखिलनिजगणपरिवेष्टित:। ६. प्रा० पा०—तत्र गगनतले। ७. प्रा० पा०—ममरपरिवृन्दैरभिपू०।

अ० १] 400 पञ्चम स्कन्ध भगवानपि भारत तदुपनीताईणः परीक्षित्! नारदजीने उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की और सुमधुर वचनोंमें उनके गुण और अवतारकी सूक्तवाकेनातितरामुदितगुणगणावतारसुजयः उत्कृष्टताका वर्णन किया। तब आदिपुरुष भगवान् प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयहासावलोक इति ब्रह्माजीने प्रियव्रतकी ओर मन्द मुसकानयुक्त दयादृष्टिसे होवाच ॥ १०॥ देखते हुए इस प्रकार कहा॥१०॥ श्रीब्रह्माजीने कहा - बेटा! मैं तुमसे सत्य श्रीभगवानुवाच सिद्धान्तकी बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें निबोध तातेदमृतं ब्रवीमि अप्रमेय श्रीहरिके प्रति किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं मासूयितुं देवमर्हस्यप्रमेयम्। रखनी चाहिये। तुम्हीं क्या-हम, महादेवजी, तुम्हारे वयं भवस्ते तत एष महर्षि-पिता स्वायम्भुव मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हींकी आज्ञाका पालन करते र्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्॥ ११ हैं॥ ११॥ उनके विधानको कोई भी देहधारी न तो न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा तप, विद्या, योगबल या बुद्धिबलसे, न अर्थ या धर्मकी न योगवीर्येण मनीषया वा। शक्तिसे और न स्वयं या किसी दूसरेकी सहायतासे ही टाल सकता है॥१२॥ प्रियवर! उसी अव्यक्त नैवार्थधर्मै: परत: स्वतो वा ईश्वरके दिये हुए शरीरको सब जीव जन्म, मरण, कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्॥१२ शोक, मोह, भय और सुख-दु:खका भोग करने तथा भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं कर्म करनेके लिये सदा धारण करते हैं॥ १३॥ शोकाय मोहाय सदा भयाय। वत्स! जिस प्रकार रस्सीसे नथा हुआ पशु मनुष्योंका बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्माकी सुखाय दु:खाय च देहयोग-वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें सत्त्वादि गुण, सात्त्विक मव्यक्तदिष्टं जनताङ्ग धत्ते॥ १३ आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्योंकी मजबूत यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः डोरीसे जकड़े हुए हम सब लोग उन्हींके इच्छानुसार कर्ममें लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः। रहते हैं॥ १४॥ हमारे गुण और कर्मोंके अनुसार प्रभुने सर्वे वहामो बलिमीश्वराय हमें जिस योनिमें डाल दिया है उसीको स्वीकार प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः॥१४ करके, वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसीके अनुसार हम ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्ध्महेऽङ्ग सुख या दु:ख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छाका उसी प्रकार अनुसरण करना पडता है, जैसे किसी दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात्। अंधेको आँखवाले पुरुषका॥१५॥ आस्थाय तत्तद्यदयुङ्क्त नाथ-मुक्त पुरुष भी प्रारब्धका भोग करता हुआ श्चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः॥१५ भगवान्की इच्छाके अनुसार अपने शरीरको धारण करता ही है; ठीक वैसे ही जैसे मनुष्यकी निद्रा टूट मुक्तोऽपि तावद्विभृयात्स्वदेह-जानेपर भी स्वप्नमें अनुभव किये हुए पदार्थोंका स्मरण मारब्धमश्नननिभमानशून्यः । होता है। इस अवस्थामें भी उसको अभिमान नहीं यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः होता और विषयवासनाके जिन संस्कारोंके कारण किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते॥१६ दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता॥ १६॥

| ५७८ श्रीमद                                                                     | द्यगवत [अ०१                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्<br>यतः स आस्ते सहषट्सपत्नः।                     | जो पुरुष इन्द्रियोंके वशीभूत है, वह वन-वनमें<br>विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म-मरणका भय<br>बना ही रहता है; क्योंकि बिना जीते हुए मन और                 |
| जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य                                                  | इन्द्रियरूपी उसके छ: शत्रु कभी उसका पीछा नहीं                                                                                                         |
| गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्॥ १७<br>यः षट् सपत्नान् विजिगीषमाणो               | छोड़ते। जो बुद्धिमान् पुरुष इन्द्रियोंको जीतकर अपनी<br>आत्मामें ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी<br>क्या बिगाड़ सकता है?॥ १७॥ जिसे इन छ: शत्रुओंको |
| गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम्।<br>अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन्              | जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले घरमें रहकर ही उनका<br>अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हें वशमें करनेका प्रयत्न<br>करे। किलेमें सुरक्षित रहकर लड़नेवाला राजा अपने  |
| क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित्॥ १८                                             | प्रबल शत्रुओंको भी जीत लेता है। फिर जब इन<br>शत्रुओंका बल अत्यन्त क्षीण हो जाय, तब विद्वान्                                                           |
| त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश-<br>दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः।                | पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है॥ १८॥ तुम यद्यपि<br>श्रीकमलनाभ भगवान्के चरणकमलकी कलीरूप किलेके                                                           |
| भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान्<br>विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व॥१९          | आश्रित रहकर इन छहों शत्रुओंको जीत चुके हो, तो<br>भी पहले उन पुराणपुरुषके दिये हुए भोगोंको भोगो;<br>इसके बाद नि:संग होकर अपने आत्मस्वरूपमें स्थित      |
| श्रीशुक उवाच                                                                   | हो जाना॥ १९॥  श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब त्रिलोकीके गुरु                                                                                                |
| इति समिभिहितो महाभागवतो भगवतः<br>त्रिभुवनगुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनत-         | श्रीब्रह्माजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रियव्रतने<br>छोटे होनेके कारण नम्रतासे सिर झुका लिया और 'जो                                              |
| शिरोधरो बाढिमिति सबहुमानमुवाह॥ २०॥                                             | आज्ञा' ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश<br>शिरोधार्य किया॥ २०॥ तब स्वायम्भुव मनुने प्रसन्न                                                           |
| भगवानिप मनुना यथावदुपकल्पितापचितिः<br>प्रियव्रतनारदयोरविषममभिसमीक्षमाणयोरात्म- | होकर भगवान् ब्रह्माजीकी विधिवत् पूजा की। इसके<br>पश्चात् वे मन और वाणीके अविषय, अपने आश्रय<br>तथा सर्वव्यवहारातीत परब्रह्मका चिन्तन करते हुए          |
| समवस्थानमवाङ्मनसं क्षयमव्यवहृतं<br>प्रवर्तयन्नगमत्॥ २१॥                        | अपने लोकको चले गये। इस समय प्रियव्रत और<br>नारदजी सरल भावसे उनकी ओर देख रहे थे॥ २१॥                                                                   |
| मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः                                               | मनुजीने इस प्रकार ब्रह्माजीकी कृपासे<br>अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेपर देवर्षि नारदकी                                                                     |
| सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमिखलधरामण्डलस्थिति-<br>गुप्तय आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषय-   | आज्ञासे प्रियव्रतको सम्पूर्ण भूमण्डलकी रक्षाका<br>भार सौंप दिया और स्वयं विषयरूपी विषैले जलसे<br>भरे हुए गृहस्थाश्रमरूपी दुस्तर जलाशयकी भोगेच्छासे    |
| विषजलाशयाशाया उपरराम॥ २२॥                                                      | निवृत्त हो गये॥ २२॥                                                                                                                                   |

| अ०१] पञ्चम                                                                            | ा स्कन्ध ५७९                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इति ह वाव स जगतीपतिरीश्वरेच्छया-                                                      | अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान्की<br>इच्छासे राज्यशासनके कार्यमें नियुक्त हुए। जो सम्पूर्ण          |
| धिनिवेशित कर्माधिकारोऽखिलजगद्धन्धध्वंसन-<br>परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगला- | जगत्को बन्धनसे छुड़ानेमें अत्यन्त समर्थ हैं, उन                                                          |
| नवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयो-                                                  | आदिपुरुष श्रीभगवान्के चरणयुगलका निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो              |
| ऽवदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलम-                                                     | चुके थे और उनका हृदय भी अत्यन्त शुद्ध था,<br>तथापि बड़ोंका मान रखनेके लिये वे पृथ्वीका शासन              |
| नुशशास॥ २३॥ अथ च दुहितरं प्रजापते-                                                    | करने लगे॥ २३॥                                                                                            |
| विंश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामु ह                                          | तदनन्तर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री                                                            |
| वाव आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूप-                                                     | बर्हिष्मतीसे विवाह किया। उससे उनके दस पुत्र हुए।                                                         |
| वीर्योदारान्दश भावयाम्बभूव कन्यां च                                                   | वे सब उन्हींके समान शीलवान्, गुणी, कर्मनिष्ठ,<br>रूपवान् और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती             |
| यवीयसीमूर्जस्वतीं नाम॥ २४॥                                                            | नामकी एक कन्या भी हुई॥ २४॥                                                                               |
| आग्नीध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहुमहावीरहिरण्यरेतो-                                            | पुत्रोंके नाम आग्नीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञबाहु, महावीर,                                                     |
| घृतपृष्ठसवनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्व                                              | हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और<br>कवि थे। ये सब नाम अग्निके भी हैं॥ २५॥               |
| एवाग्निनामानः॥ २५॥ एतेषां कविर्महावीरः                                                | इनमें कवि, महावीर और सवन—ये तीन नैष्ठिक                                                                  |
| सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसस्त                                                       | ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्थासे आत्मविद्याका                                                      |
| आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः                                                 | अभ्यास करते हुए अन्तमें संन्यासाश्रम ही स्वीकार                                                          |
| पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्॥ २६॥ तस्मिन् ह                                                 | किया॥ २६॥                                                                                                |
| वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीव-                                                         | इन निवृत्तिपरायण महर्षियोंने संन्यासाश्रममें ही<br>रहते हुए समस्त जीवोंके अधिष्ठान और भवबन्धनसे          |
| निकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां                                                 | डरे हुए लोगोंको आश्रय देनेवाले भगवान् वासुदेवके                                                          |
| शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणा-                                               | परम सुन्दर चरणारविन्दोंका निरन्तर चिन्तन किया।                                                           |
| विगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभाविता-                                                  | उससे प्राप्त हुए अखण्ड एवं श्रेष्ठ भक्तियोगसे उनका<br>अन्त:करण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्रीभगवान्का |
| न्तर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानामात्म-                                           | आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधिकी निवृत्ति हो                                                              |
| भूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यमविशेषेण                                         | जानेसे उनकी आत्माकी सम्पूर्ण जीवोंके आत्मभूत                                                             |
| समीयुः॥ २७॥ अन्यस्यामपि जायायां त्रयः                                                 | प्रत्यगात्मामें एकीभावसे स्थिति हो गयी॥ २७॥                                                              |
| पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति                                                     | महाराज प्रियव्रतकी दूसरी भार्यासे उत्तम, तामस<br>और रैवत—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने               |
| मन्वन्तराधिपतयः॥ २८॥                                                                  | नामवाले मन्वन्तरोंके अधिपति हुए॥ २८॥                                                                     |

श्रीमद्भागवत [अ० १ 460 एवमुपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपति-इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रोंके निवृत्तिपरायण हो जानेपर राजा प्रियव्रतने ग्यारह अर्बुद वर्षींतक र्जगतीमर्बुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहता-पृथ्वीका शासन किया। जिस समय वे अपनी अखण्ड खिलपुरुषकारसारसम्भृतदोर्दण्डयुगलापीडित-पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओंसे धनुषकी डोरी खींचकर टंकार करते थे. उस समय डरके मारे मौर्वीगुणस्तनितविरमितधर्मप्रतिपक्षो बर्हिष्मत्या-सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राणप्रिया श्चानुदिनमेधमानप्रमोदेप्रसरणयौषिण्यव्रीडा-बर्हिष्मतीके दिन-दिन बढनेवाले आमोद-प्रमोद और प्रमुषितहासावलोकरुचिरक्ष्वेल्यादिभिः पराभूय-अभ्यत्थानादि क्रीडाओंके कारण तथा उसके स्त्री-जनोचित हाव-भाव, लज्जासे संकृचित मन्दहास्य-मानविवेक<sup>३</sup> इवानवबुध्यमान इव महामना युक्त चितवन और मनको भानेवाले विनोद आदिसे बुभुजे॥ २९॥ महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्तिकी भाँति आत्म-विस्मृतसे होकर सब भोगोंको भोगने लगे। किन्तु वास्तवमें ये उनमें आसक्त नहीं थे॥ २९॥ यावदवभासयति ४ सुरगिरिमनुपरिक्रामन् एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान् सूर्य सुमेरुकी परिक्रमा करते हुए लोकालोकपर्यन्त पृथ्वीके भगवानादित्यो वसुधातलमधेनैव तपत्यर्धेनाव-जितने भागको आलोकित करते हैं, उसमेंसे आधा ही च्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति-प्रकाशमें रहता है और आधेमें अन्धकार छाया रहता पुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि 'मैं रातको भी दिन बना दूँगा;' ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सूर्यके समान ही वेगवान् एक ज्योतिर्मय रथपर सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामद् द्वितीय इव चढ़कर द्वितीय सूर्यकी ही भाँति उनके पीछे-पीछे पृथ्वीकी सात परिक्रमाएँ कर डालीं। भगवानुकी पतङ्गः ॥ ३० ॥ ये वा उ ह तद्रथचरणनेमिकृत-उपासनासे इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया परिखातास्ते सप्त<sup>५</sup> सिन्धव आसन् यत एव था॥ ३०॥ कृताः सप्त भुवो द्वीपाः॥३१॥ उस समय इनके रथके पहियोंसे जो लीकें बनीं, वे ही सात समुद्र हुए; उनसे पृथ्वीमें सात द्वीप हो गये॥ ३१॥ जम्बुप्लक्षशाल्मलिकुशक्रीञ्चशाकपुष्कर-उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमेंसे संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो पहले-पहलेकी अपेक्षा आगे-आगेके द्वीपका परिमाण द्विगुणमानेन<sup>६</sup> बहिः समन्तत यथासंख्यं दुना है और ये समुद्रके बाहरी भागमें पृथ्वीके चारों ओर फैले हुए हैं॥ ३२॥ उपक्लुप्ताः ॥ ३२॥ १. प्रा० पा०—प्रमोदमोद प्रसरण०। २. प्रा० पा०—यौषण्यव्रीडाप्रमोदित०। ३. प्रा० पा०—विवेको नावबुध्यमा०। ४. प्रा० पा०—यदेवाभासयति। ५. प्रा० पा०—सप्त सप्त सिन्ध०। ६. प्रा० पा०—द्विगुणेन बहि: समन्तत:।

क्षारोदेक्षुरसोदसुरोदघृतोदक्षीरोददधिमण्डोद-सात समुद्र क्रमशः खारे जल, ईखके रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जलसे भरे हुए हैं। शुद्धोदाः सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिखा<sup>१</sup> ये सातों द्वीपोंकी खाइयोंके समान हैं और परिमाणमें

पञ्चम स्कन्ध

इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकश्येन<sup>२</sup> यथानुपूर्वं सप्तस्विप बहिर्द्वीपेषु पृथक्परित<sup>३</sup> उपकल्पितास्तेषु<sup>४</sup> जम्ब्वादिषु बर्हिष्मती-

अ० १]

पतिरनुव्रतानात्मजानाग्नीध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहुं -**हिरण्यरेतोघृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसं**ज्ञान्

<sup>६</sup>यथासंख्येन एकैकस्मिन् एकमेवाधिपतिं विदधे॥ ३३॥ दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे

प्रायच्छद्यस्यामासीद् देवयानी काव्यसुता॥ ३४॥ नैवंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य

पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानाम्। चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत<sup>७</sup> यन्नामधेयमधुना स<sup>८</sup> जहाति बन्धम्॥ ३५

स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षि-चरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसर्गेणानिर्वृत-मिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह॥ ३६॥

अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियै-रविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तद् अलम्

अलम् अमुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्हयाञ्चकार॥ ३७॥

वर्णबहिष्कृत चाण्डाल आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवानुके नामका केवल एक बार उच्चारण करनेसे

तत्काल संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ ३५॥ इस प्रकार अतुलनीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार, अपनेको देवर्षि नारदके चरणोंकी शरणमें जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंचमें फँस जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विरक्त होकर

अपने भीतरवाले द्वीपके बराबर हैं। इनमेंसे एक-एक क्रमशः अलग-अलग सातों द्वीपोंको बाहरसे घेरकर

स्थित हैं। \* बर्हिष्मतीपति महाराज प्रियव्रतने अपने

अनुगत पुत्र आग्नीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञबाह्, हिरण्यरेता,

घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्रमेंसे क्रमश: एक-एकको उक्त जम्बू आदि द्वीपोंमेंसे एक-एकका राजा

बनाया॥ ३३॥ उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वतीका

विवाह शुक्राचार्यजीसे किया; उसीसे शुक्रकन्या देवयानीका जन्म हुआ॥ ३४॥ राजन्! जिन्होंने भगवच्चरणारविन्दोंकी

रजके प्रभावसे शरीरके भृख-प्यास, शोक-मोह और

जरा-मृत्यु—इन छः गुणोंको अथवा मनके सहित छः

इन्द्रियोंको जीत लिया है, उन भगवद्भक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि

468

इस प्रकार कहने लगे॥ ३६॥ 'ओह! बड़ा बुरा हुआ! मेरी विषयलोलुप इन्द्रियोंने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषयरूप अन्धकूपमें गिरा दिया। बस! बस! बहुत हो लिया। हाय! मैं तो स्त्रीका क्रीडामृग ही बन गया! उसने मुझे बंदरकी भाँति नचाया! मुझे धिक्कार

है! धिक्कार है!' इस प्रकार उन्होंने अपनेको बहुत

कुछ बुरा-भला कहा॥ ३७॥ १. प्रा० पा०—द्वीपशिखाभ्यन्तरे द्वीप०। २. प्रा० पा०—एकैकस्येव। ३. प्रा० पा०—पृथक् परिधय उपकल्पिता०।४. प्रा० पा०—तेषु बर्हिष्मतीपति०।५. प्रा० पा०—वाह०।६. प्रा० पा०—यथासंख्यकमेकैकस्मिन्नेकमेवाधि०।

७. प्रा० पा०-सुकृदाददीत। ८. प्रा० पा०-सहजातितत्त्वम्। \* इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिये—पहले जम्बूद्वीप है, उसके चारों ओर क्षार समुद्र है। वह प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है, उसके चारों ओर ईंखके रसका समुद्र है। उसे शाल्मलिद्वीप घेरे हुए है, उसके चारों

ओर मदिराका समुद्र है। फिर कुशद्वीप है, वह घीके समुद्रसे घिरा हुआ है। उसके बाहर क्रोंचद्वीप है, उसके चारों ओर दूधका समुद्र है। फिर शाकद्वीप है, उसे मट्टेका समुद्र घेरे हुए है। उसके चारों ओर पुष्करद्वीप है,

वह मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है।

श्रीमद्भागवत [अ० २ 462 परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शेनानुप्र-परमाराध्य श्रीहरिकी कृपासे उनकी विवेकवृत्ति जाग्रत् हो गयी। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग्य वृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य अपने अनुगत पुत्रोंको बाँट दी और जिसके साथ भक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव उन्होंने तरह-तरहके भोग भोगे थे. उस अपनी राजरानीको साम्राज्यलक्ष्मीके सहित मृतदेहके समान छोड़ दिया महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि तथा हृदयमें वैराग्य धारणकर भगवानुकी लीलाओंका गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य चिन्तन करते हुए उसके प्रभावसे श्रीनारदजीके बतलाये पदवीं पुनरेवानुससार॥ ३८॥ हुए मार्गका पुन: अनुसरण करने लगे॥ ३८॥ महाराज प्रियव्रतके विषयमें निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है-तस्य ह वा एते श्लोकाः— 'राजा प्रियव्रतने जो कर्म किये, उन्हें सर्वशक्तिमान् ईश्वरके सिवा और कौन कर सकता है? उन्होंने प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम्। रात्रिके अन्धकारको मिटानेका प्रयत्न करते हुए अपने यो नेमिनिम्नैरकरोच्छायां घन् सप्त वारिधीन्॥ ३९ रथके पहियोंसे बनी हुई लीकोंसे ही सात समुद्र बना दिये॥ ३९॥ प्राणियोंके सुभीतेके लिये (जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो) द्वीपोंके द्वारा पृथ्वीके विभाग भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः। किये और प्रत्येक द्वीपमें अलग-अलग नदी, पर्वत सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः॥ ४० और वन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी॥ ४०॥ वे भगवद्भक्त नारदादिके प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल-लोकके, देवलोकके, मर्त्यलोकके तथा कर्म और भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम्। योगकी शक्तिसे प्राप्त हुए ऐश्वर्यको भी नरकतुल्य यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः॥ ४१ समझा था'॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्याय:॥१॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः आग्नीध-चरित्र श्रीशुकदेवजी कहते हैं—पिता प्रियव्रतके इस श्रीशुक उवाच प्रकार तपस्यामें संलग्न हो जानेपर राजा आग्नीध्र उनकी एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आज्ञाका अनुसरण करते हुए जम्बुद्वीपकी प्रजाका आग्नीध्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरस-धर्मानुसार पुत्रवत् पालन करने लगे॥ १॥ एक बार वे वद्धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत्॥१॥ पितृलोककी कामनासे सत्पुत्रप्राप्तिके लिये पूजाकी

सब सामग्री जुटाकर सुरसुन्दरियोंके क्रीडास्थल

मन्दराचलकी एक घाटीमें गये और तपस्यामें तत्पर

होकर एकाग्रचित्तसे प्रजापितयोंके पित श्रीब्रह्माजीकी

आराधना करने लगे॥२॥

कदाचित्पितृलोककाम:

पतिमाभृतपरिचर्योपकरण

भगवन्तं

सुरवरवनिताक्रीडाचलद्रोण्यां

आत्मैकाग्र्येण तपस्व्याराधयाम्बभुव॥२॥

विश्वसूजां

| अ०२] पञ्चम                                        | स्कन्ध ५८३                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं             | आदिदेव भगवान् ब्रह्माजीने उनकी अभिलाषा                                                             |
| पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास॥ ३॥ सा          | जान ली। अत: अपनी सभाकी गायिका पूर्वचित्ति<br>नामकी अप्सराको उनके पास भेज दिया॥३॥                   |
| च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिबिड-                | आग्नीध्रजीके आश्रमके पास एक अति रमणीय                                                              |
| विटपिविटपनिकरसंशिलष्टपुरटलतारूढस्थल-              | उपवन था। वह अप्सरा उसीमें विचरने लगी। उस<br>उपवनमें तरह-तरहके सघन तरुवरोंकी शाखाओंपर               |
| विहङ्गममिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान- | स्वर्णलताएँ फैली हुई थीं। उनपर बैठे हुए मयूरादि<br>कई प्रकारके स्थलचारी पक्षियोंके जोड़े सुमधुर    |
| सलिलकुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभिर्विचित्रमुप-         | बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जादि स्वरयुक्त ध्वनि                                                      |
| कूजितामलजलाशयकमलाकरमुपबभ्राम॥४॥                   | सुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारण्डव एवं<br>कलहंस आदि जलपक्षी भाँति-भाँतिसे कूजने लगते                |
| तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविला-                 | थे। इससे वहाँके कमलवनसे सुशोभित निर्मल सरोवर                                                       |
| सायाश्चानुपदं खणखणायमानरुचिरचरणा-                 | गूँजने लगते थे॥४॥<br>पूर्विचत्तिकी विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और                                    |
|                                                   | पाद विन्यासकी शैलीसे पद-पदपर उसके चरणनूपुरोंकी                                                     |
| भरणस्वनमुपाकण्यं नरदेवकुमारः                      | झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्विन सुनकर                                                           |
| समाधियोगेनामीलितनयननलिनमुकुलयुगल-                 | राजकुमार आग्नीध्रने समाधियोगद्वारा मूँदे हुए अपने                                                  |
| मीषद्विकचय्य व्यचष्ट॥५॥ तामेवाविदूरे              | कमल-कलीके समान सुन्दर नेत्रोंको कुछ-कुछ खोलकर<br>देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखायी दी। वह     |
| मधुकरीमिव सुमनस उपजिघ्नन्तीं दिविज-               | भ्रमरीके समान एक-एक फूलके पास जाकर उसे<br>सूँघती थी तथा देवता और मनुष्योंके मन और नयनोंको          |
| मनुजमनोनयनाह्लाददुधैर्गतिविहारब्रीडाविनया-        | आह्लादित करनेवाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीडा-                                                     |
| वलोकसुस्वराक्षरावयवैर्मनिस नृणां                  | चापल्य, लज्जा एवं विनययुक्त चितवन, सुमधुर वाणी<br>तथा मनोहर अंगावयवोंसे पुरुषोंके हृदयमें कामदेवके |
| कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजमुख-                | प्रवेशके लिये द्वार-सा बना देती थी। जब वह हँस-<br>हँसकर बोलने लगती, तब ऐसा प्रतीत होता मानो        |
| विगलितामृतासवसहासभाषणामोदमदान्ध-                  | उसके मुखसे अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके                                                         |
| मधुकरनिकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासेन                 | नि:श्वासके गन्धसे मदान्ध होकर भौरे उसके मुखकमलको<br>घेर लेते, तब वह उनसे बचनेके लिये जल्दी-जल्दी   |
| वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबरभाररशनां देवीं              | पैर उठाकर चलती तो उसके कुचकलश, वेणी और                                                             |
| तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो                      | करधनी हिलनेसे बड़े ही सुहावने लगते। यह सब<br>देखनेसे भगवान् कामदेवको आग्नीध्रके हृदयमें            |
| मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति                      | प्रवेश करनेका अवसर मिल गया और वे उनके<br>अधीन होकर उसे प्रसन्न करनेके लिये पागलकी                  |
| होवाच॥६॥                                          | भाँति इस प्रकार कहने लगे—॥५-६॥                                                                     |

श्रीमद्भागवत 468 [अ० २ का त्वं चिकीर्षिस च किं मुनिवर्य शैले 'मुनिवर्य! तुम कौन हो, इस पर्वतपर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परमपुरुष श्रीनारायणकी मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः। कोई माया तो नहीं हो? [भौंहोंकी ओर संकेत करके - ] सखे ! तुमने ये बिना डोरीके दो धनुष क्यों विज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोऽर्थे धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसारारण्यमें मुझ-जैसे मतवाले किं वा मृगान्मृगयसे विपिने प्रमत्तान्।। ७ मृगोंका शिकार करना चाहते हो!॥७॥ [कटाक्षोंको लक्ष्य करके—] तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुन्दर बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ और पैने हैं। अहो! इनके कमलदलके पंख हैं, देखनेमें बड़े शान्त हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ शान्तावपुङ्क रुचिरावतितिग्मदन्तौ। वनमें विचरते हुए तुम इन्हें किसपर छोडना चाहते कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन विद्यः हो ? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करनेवाला नहीं दिखायी देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम-जैसे जड-क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥ ८ बुद्धियोंके लिये कल्याणकारी हो॥८॥ [भौंरोंकी ओर देखकर—] भगवन्! तुम्हारे चारों ओर जो शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरन्तर रहस्ययुक्त सामगान करते हुए मानो भगवान्की स्तुति गायन्ति साम सरहस्यमजस्त्रमीशम्। कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेदकी शाखाओंका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनोऽभिवृष्टीः चोटीसे झड़े हुए पुष्पोंका सेवन कर रहे हैं॥९॥ [नुप्रोंके शब्दकी ओर संकेत करके—] ब्रह्मन्! सर्वे भजन्यृषिगणा इव वेदशाखाः॥ तुम्हारे चरणरूप पिंजडोंमें जो तीतर बन्द हैं, उनका परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां शब्द तो सुनायी देता है; परन्तु रूप देखनेमें नहीं वाचं आता। [करधनीसहित पीली साड़ीमें अंगकी कान्तिकी ब्रह्मनरूपमुखरां शृणवाम तुभ्यम्। उत्प्रेक्षा कर-] तुम्हारे नितम्बोंपर यह कदम्ब-कुसुमोंकी-सी आभा कहाँसे आ गयी? इनके ऊपर लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटङ्कबिम्बे तो अंगारोंका मण्डल-सा भी दिखायी देता है। किन्तु तुम्हारा वल्कल-वस्त्र कहाँ है?॥ १०॥ [कुंकुममण्डित यस्यामलातपरिधिः क्व च वल्कलं ते॥ १० कुचोंकी ओर लक्ष्य करके—] द्विजवर! तुम्हारे इन दोनों सुन्दर सींगोंमें क्या भरा हुआ है? अवश्य ही किं सम्भृतं रुचिरयोर्द्विज शृङ्गयोस्ते इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं, इसीसे तो तुम्हारा मध्यभाग इतना कुश होनेपर भी तुम इनका बोझ ढो मध्ये कुशो वहसि यत्र दृशि: श्रिता मे। रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दुष्टि भी मानो अटक गयी है। और सुभग! इन सींगोंपर तुमने यह लाल-पङ्कोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण ईदृग् लाल लेप-सा क्या लगा रखा है? इसकी गन्धसे तो येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि॥ ११ मेरा सारा आश्रम महक उठा है॥११॥

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! आग्नीध्र देवताओंके समान बुद्धिमान् और स्त्रियोंको प्रसन्न इति ललनानुनयातिविशाखो ग्राम्यवैदग्ध्यया करनेमें बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकारकी रतिचातुर्यमयी परिभाषया तां विबुधवध्ं विबुधमतिरधि-मीठी-मीठी बातोंसे उस अप्सराको प्रसन्न कर सभाजयामास॥ १७॥ सा च लिया॥ १७॥ वीर-समाजमें अग्रगण्य आग्नीध्रकी बुद्धि, वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपवयःश्रियौदार्येण शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारतासे आकर्षित होकर वह उन जम्बुद्वीपाधिपतिके साथ कई हजार पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोप-वर्षोंतक पृथ्वी और स्वर्गके भोग भोगती रही॥ १८॥ लक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान् तदनन्तर नृपवर आग्नीध्रने उसके गर्भसे नाभि, किम्पुरुष, बुभुजे॥ १८॥ तस्यामु ह वा आत्मजान् स हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और राजवर आग्नीध्रो नाभिकिम्पुरुषहरिवर्षेलावृत-केतुमाल नामके नौ पुत्र उत्पन्न किये॥ १९॥ रम्यकहिरण्मयकुरुभद्राश्वकेतुमालसंज्ञान्नव इस प्रकार नौ वर्षमें प्रतिवर्ष एकके क्रमसे नौ पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्ति उन्हें राजभवनमें ही छोडकर पुत्रानजनयत् ॥ १९॥ फिर ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हो गयी॥२०॥ ये आग्नीध्रके पुत्र माताके अनुग्रहसे स्वभावसे ही सुडौल सा सूत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय और सबल शरीरवाले थे। आग्नीध्रने जम्बुद्वीपके पूर्विचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे॥२०॥ विभाग करके उन्हींके समान नामवाले नौ वर्ष (भृखण्ड) बनाये और उन्हें एक-एक पुत्रको सौंप आग्नीध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादौत्पत्तिकेनैव दिया। तब वे सब अपने-अपने वर्षका राज्य भोगने संहननबलोपेता: पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि लगे॥ २१॥ महाराज आग्नीध्र दिन-दिन भोगोंको यथाभागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः॥ २१॥ भोगते रहनेपर भी उनसे अतुप्त ही रहे। वे उस आग्नीध्रो राजातृप्तः कामानामप्सरसमेवानु-अप्सराको ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिये उन्होंने वैदिक कर्मोंके द्वारा उसी लोकको प्राप्त दिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभि-किया, जहाँ पितृगण अपने सुकृतोंके अनुसार तरह-रवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते॥ २२॥ सम्परेते तरहके भोगोंमें मस्त रहते हैं॥ २२॥ पिताके परलोक पितरि नव भ्रातरो मेरुदुहितृर्मेरुदेवीं सिधारनेपर नाभि आदि नौ भाइयोंने मेरुकी मेरुदेवी, प्रतिरूपामुग्रदंष्ट्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं

श्रीमद्भागवत

५८६

[ अ० ३

अथ तृतीयोऽध्यायः

राजा नाभिका चरित्र

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्! आग्नीध्रके पुत्र नाभिके कोई सन्तान न थी, इसलिये उन्होंने

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे आग्नीध्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्याय:॥२॥

श्रीशुक उवाच नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं

भद्रां देववीतिमितिसंज्ञा नवोदवहन्॥ २३॥

यज्ञपुरुषमवहितात्मायजत ॥ १॥

अपनी भार्या मेरुदेवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकाग्रतापूर्वक भगवान् यज्ञपुरुषका यजन किया॥१॥

प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और

देववीति नामकी नौ कन्याओंसे विवाह किया॥ २३॥

| अ०३] पञ्चम                                                | . स्कन्ध ५८७                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्य ह वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः                     | यद्यपि सुन्दर अंगोंवाले श्रीभगवान् द्रव्य, देश,                                                        |
| प्रवर्ग्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रर्त्विग्दक्षिणा- | काल, मन्त्र, ऋत्विज्, दक्षिणा और विधि—इन यज्ञके<br>साधनोंसे सहजमें नहीं मिलते, तथापि वे भक्तोंपर तो    |
| विधानयोगोपपत्त्या दुरिधगमोऽपि भगवान्                      | कृपा करते ही हैं। इसलिये जब महाराज नाभिने<br>श्रद्धापूर्वक विशुद्धभावसे उनकी आराधना की, तब             |
| भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं                  | उनका चित्त अपने भक्तका अभीष्ट कार्य करनेके                                                             |
| निजजनाभिप्रेतार्थविधित्सया गृहीतहृदयो                     | लिये उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा<br>स्वतन्त्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग्यकर्मका अनुष्ठान |
| हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दनावयवाभिराम-                         | होते समय उसे मन और नयनोंको आनन्द देनेवाले<br>अवयवोंसे युक्त अति सुन्दर हृदयाकर्षक मूर्तिमें प्रकट      |
| माविश्चकार॥२॥ अथ ह तमाविष्कृतभुज-                         | किया॥२॥ उनके श्रीअंगमें रेशमी पीताम्बर था,                                                             |
| युगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकौशे-                  | वक्षःस्थलपर सुमनोहर श्रीवत्सचिह्न सुशोभित था;<br>भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गलेमें वनमाला      |
| याम्बरधरमुरसि विलसच्छ्रीवत्सललामं दरवर                    | और कौस्तुभमणिकी शोभा थी। सम्पूर्ण शरीर अंग-                                                            |
| वनरुहवनमालाच्छूर्यमृतमणिगदादिभिरुपलक्षितं                 | प्रत्यंगकी कान्तिको बढ़ानेवाले किरणजालमण्डित मणिमय<br>मुकुट, कुण्डल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और      |
|                                                           | नुपुर आदि आभूषणोंसे विभूषित था। ऐसे परम                                                                |
| स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डलकटककटिसूत्र-                     | तेजस्वी चतुर्भुजमूर्ति पुरुषविशेषको प्रकट हुआ देख                                                      |
| हारकेयूरनूपुराद्यङ्गभूषणविभूषितमृत्विक्सदस्य-             | ऋत्विज्, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे                                                                |
| गृहपतयोऽधना इवोत्तमधनमुपलभ्य                              | आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि<br>पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभीने सिर झुकाकर               |
| सबहुमानमर्हणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः॥ ३॥                    | अत्यन्त आदरपूर्वक प्रभुकी अर्घ्यद्वारा पूजा की और<br>ऋत्विजोंने उनकी स्तुति की॥३॥                      |
|                                                           | <b>ऋत्विजोंने कहा</b> —पूज्यतम! हम आपके अनुगत                                                          |
|                                                           | भक्त हैं, आप हमारे पुन:-पुन: पूजनीय हैं। किन्तु हम                                                     |
| ऋत्विज ऊचु:                                               | आपकी पूजा करना क्या जानें? हम तो बार-बार                                                               |
| अर्हिस मुहुरर्हत्तमार्हणमस्माकमनुपथानां                   | आपको नमस्कार करते हैं—इतना ही हमें महापुरुषोंने<br>सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैं। फिर    |
| नमो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोऽर्हति पुमान्             | प्राकृत गुणोंके कार्यभूत इस प्रपंचमें बुद्धि फँस जानेसे<br>आपके गुणगानमें सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष  |
| प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य                         | है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृतिके द्वारा आपके                                                         |
| परस्य प्रकृतिपुरुषयोरर्वाक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभी           | स्वरूपका निरूपण कर सके ? आप साक्षात् परमेश्वर<br>हैं॥ ४॥ आपके परम मंगलमय गुण सम्पूर्ण जनताके           |
| रूपनिरूपणम् ॥ ४॥ सकलजननिकायवृजिन-                         | दु:खोंका दमन करनेवाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करनेका साहस भी करेगा, तो केवल उनके एक                  |
| निरसनशिवतमप्रवरगुणगणैकदेशकथनादृते॥ ५॥                     | देशका ही वर्णन कर सकेगा॥५॥                                                                             |

श्रीमद्भागवत [अ० ३ 466 किन्तु प्रभो! यदि आपके भक्त प्रेम-गद्गद परिजनानुरागविरचितशबलसंशब्दसलिल-वाणीसे स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध सितिकसलयतुलसिकादूर्वाङ्कुरैरपि सम्भृतया पल्लव, तुलसी और दूबके अंकुर आदि सामग्रीसे सपर्यया किल परम परितुष्यसि॥६॥ ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार सन्तुष्ट हो जाते हैं॥६॥ हमें तो अनुरागके सिवा इस द्रव्य-कालादि अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया अनेकों अंगोंवाले यज्ञसे भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलायी देता:॥७॥ क्योंकि आपके स्वत: ही समुचितमर्थमिहोपलभामहे॥ ७॥ क्षण-क्षणमें जो सम्पूर्ण पुरुषार्थींका फलस्वरूप परमानन्द स्वभावतः ही निरन्तर प्रादुर्भृत होता रहता है, आप साक्षात् उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आत्मन एवानुसवनमञ्जसाव्यतिरेकेण आपको इन यज्ञादिसे कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि बोभूयमानाशेषपुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु अनेक प्रकारकी कामनाओंकी सिद्धि चाहनेवाले हमलोगोंके लिये तो मनोरथसिद्धिका पर्याप्त साधन आशासानानामेतदभिसंराधनमात्रं नाथाशिष यही होना चाहिये॥८॥ आप ब्रह्मादि परम पुरुषोंकी भवितुमर्हति ॥ ८ ॥ अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है; तथापि जिस प्रकार तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः तत्त्वज्ञ पुरुष बिना बुलाये भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषोंके पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप परमविदुषां परमपरमपुरुष प्रकर्षकरुणया भी हमें मोक्षसंज्ञक अपना परमपद और हमारी स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयं अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करनेके लिये अन्य साधारण यज्ञदर्शकोंके समान यहाँ प्रकट हुए हैं॥ ९॥ पूज्यतम! नापचित एवेतरवदिहोपलक्षितः ॥ ९ ॥ अथायमेव हमें सबसे बडा वर तो आपने यही दे दिया कि वरो हाईत्तम यहिं बहिषि राजर्षेर्वरदर्षभो ब्रह्मादि समस्त वरदायकोंमें श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभिकी इस यज्ञशालामें साक्षात हमारे भवान्निजपुरुषेक्षणविषय आसीत्॥ १०॥ नेत्रोंके सामने प्रकट हो गये! अब हम और वर क्या माँगें?॥१०॥ प्रभो! आपके गुणगणोंका गान परम मंगलमय असङ्गनिशितज्ञानानलविधृताशेषमलानां है। जिन्होंने वैराग्यसे प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्निके द्वारा भवत्स्वभावानामात्मारामाणां मुनीनामनवरत-अपने अन्त:करणके राग-द्वेषादि सम्पूर्ण मलोंको जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही परिगुणितगुणगण परममङ्गलायनगुणगण-समान शान्त है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरन्तर आपके गुणोंका गान ही किया करते हैं॥११॥ कथनोऽसि॥ ११॥

| अ०३] पञ्चम                                     | स्कन्ध ५८९                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथ कथञ्चितस्खलनक्षुत्पतनजृम्भण-                | अत: हम आपसे यही  वर माँगते हैं कि गिरने,                                                                        |
| •                                              | ठोकर खाने, छींकने अथवा जॅंभाई लेने और संकटादिके                                                                 |
| दुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय             | समय एवं ज्वर और मरणादिकी अवस्थाओंमें आपका                                                                       |
| ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि               | स्मरण न हो सकनेपर भी किसी प्रकार आपके                                                                           |
| तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि                  | सकलकलिमल-विनाशक 'भक्तवत्सल', 'दीनबन्धु'                                                                         |
| भवन्तु ॥ १२ ॥                                  | आदि गुणद्योतक नामोंका हम उच्चारण कर सकें॥ १२॥                                                                   |
| 9                                              | इसके सिवा, कहनेयोग्य न होनेपर भी एक                                                                             |
| <del></del>                                    | प्रार्थना और है। आप साक्षात् परमेश्वर हैं; स्वर्ग-                                                              |
| किञ्चायं राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवा-          | अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे आप न                                                                     |
| दृशीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि     | दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन                                                                           |
| भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिव-      | लुटानेवाले परम उदार पुरुषके पास पहुँचकर भी                                                                      |
| धनःफलीकरणम्॥१३॥ को वा इह                       | उससे भूसा ही माँगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये<br>राजर्षि नाभि सन्तानको ही परम पुरुषार्थ मानकर                   |
| तेऽपराजितोऽपराजितया माययानवसितपदव्या-          | आपके ही समान पुत्र पानेके लिये आपकी आराधना                                                                      |
| नावृतमतिर्विषयविषरयानावृतप्रकृतिरनुपासित-      | कर रहे हैं॥ १३॥ यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।                                                                   |
|                                                | आपकी मायाका पार कोई नहीं पा सकता और न वह                                                                        |
| महच्चरणः॥१४॥ यदु ह वाव तव                      | किसीके वशमें ही आ सकती है। जिन लोगोंने                                                                          |
| पुनरदभ्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थिधयां मन्दानां | महापुरुषोंके चरणोंका आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा                                                                 |
| नस्तद्यद्देवहेलनं देवदेवार्हिस साम्येन सर्वान् | कौन है जो उसके वशमें नहीं होता, उसकी बुद्धिपर                                                                   |
| प्रतिवोद्धमविदुषाम्।। १५।।                     | उसका परदा नहीं पड़ जाता और विषयरूप विषका                                                                        |
| <b>3</b>                                       | वेग उसके स्वभावको दूषित नहीं कर देता?॥१४॥                                                                       |
| of the second                                  | देवदेव! आप भक्तोंके बड़े-बड़े काम कर देते हैं।                                                                  |
| श्रीशुक उवाच                                   | हम मन्दमितयोंने कामनावश इस तुच्छ कार्यके लिये<br>आपका आवाहन किया, यह आपका अनादर ही है।                          |
| इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान्                  | किन्तु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियोंकी इस                                                                   |
| अनिमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवन्दित-           | धृष्टताको आप क्षमा करें॥१५॥                                                                                     |
| चरणः सदयमिदमाह॥ १६॥                            | श्री <b>शुकदेवजी कहते हैं—</b> राजन्! वर्षाधिपति                                                                |
|                                                | नाभिके पूज्य ऋत्विजोंने प्रभुके चरणोंकी वन्दना                                                                  |
| श्रीभगवानुवाच                                  | करके जब पूर्वोक्त स्तोत्रसे स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ                                                            |
|                                                | श्रीहरिने करुणावश इस प्रकार कहा॥१६॥                                                                             |
| अहो बताहमृषयो भवद्भिरवितथगीर्भिः               | <b>श्रीभगवान्ने कहा</b> —ऋषियो! बड़े असमंजसकी                                                                   |
| वरमसुलभमभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया             | बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे                                                                  |
| सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्या-         | यह बड़ा दुर्लभ वर माँगा है कि राजर्षि नाभिके मेरे                                                               |
| दथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव       | समान पुत्र हो। मुनियो! मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि<br>मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणोंका वचन मिथ्या नहीं |
| हि मुखं यद् द्विजदेवकुलम्॥ १७॥                 | होना चाहिये, द्विजकुल मेरा ही तो मुख है॥ १७॥                                                                    |

आत्मतुल्यमनुपलभमानः ॥ १८॥ अपने समान मुझे कोई और दिखायी नहीं देता॥ १८॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—महारानी मेरुदेवीके श्रीशुक उवाच सुनते हुए उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान् इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधा-अन्तर्धान हो गये॥१९॥ विष्णुदत्त परीक्षित्! उस यान्तर्दधे भगवान्॥ १९॥ बर्हिषि तस्मिन्नेव यज्ञमें महर्षियोंद्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो श्रीभगवान महाराज नाभिका प्रिय करनेके लिये उनके नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां रनिवासमें महारानी मेरुदेवीके गर्भसे दिगम्बर संन्यासी धर्मान्दर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणानामृषी-और ऊर्ध्वरेता मुनियोंका धर्म प्रकट करनेके लिये णामूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावततार॥ २०॥ शुद्धसत्त्वमय विग्रहसे प्रकट हुए॥ २०॥

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः॥३॥

श्रीमद्भागवत

अथ चतुर्थोऽध्यायः

आग्नीध्रीयेंऽशकलयावतरिष्यामि

## ऋषभदेवजीका राज्यशासन

## श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! नाभिनन्दनके

अथ ह<sub>र्</sub>तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमान-भगवल्लक्षणं साम्योपशमवैराग्यैश्वर्यमहा-विभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा<sup>२</sup> देवताश्चावनितलसमवनायातितरां जगृधुः॥ १॥ तस्य ह वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा

श्रीशुक उवाच

490

बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्य-शौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार॥ २॥

तस्य<sup>३</sup> हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान् वर्षे न ववर्ष तदवधार्य भगवानुषभदेवो योगेश्वरः

प्रहस्यात्मयोगमायया<sup>४</sup>

बढ़ता जाता था। यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृतिवर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओंकी यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वीका शासन करें॥१॥ उनके सुन्दर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता

आदि गुणोंके कारण महाराज नाभिने उनका नाम

अंग जन्मसे ही भगवान् विष्णुके वज्र-अंकुश आदि चिह्नोंसे युक्त थे; समता, शान्ति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियोंके कारण उनका प्रभाव दिनोंदिन

[अ० ४

इसलिये मैं स्वयं ही अपनी अंशकलासे

आग्नीध्रनन्दन नाभिके यहाँ अवतार लुँगा, क्योंकि

'ऋषभ' (श्रेष्ठ) रखा॥ २॥ एक बार भगवान् इन्द्रने ईर्ष्यावश उनके राज्यमें वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान् ऋषभने इन्द्रकी मूर्खतापर हँसते हुए अपनी योग-मायाके प्रभावसे अपने वर्ष अजनाभखण्डमें खूब

नामाभ्यवर्षत्॥ ३॥ १. प्रा० पा०—सौम्योपशम०। २. प्रा० पा०—ब्राह्मणदेवता०। ३. प्रा० पा०—यस्य ही०। ४. प्रा० पा०— प्रेममायया वर्षमजनाभं।

जल बरसाया॥३॥

स्ववर्षमजनाभं

अ० ४] पञ्चम स्कन्ध 499 महाराज नाभि अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्व-पुत्र पाकर अत्यन्त आनन्दमग्न हो गये और अपनी मवरुध्यातिप्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा ही इच्छासे मनुष्यशरीर धारण करनेवाले पुराणपुरुष स्वैरं गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं श्रीहरिका सप्रेम लालन करते हुए, उन्हींके लीला-विलाससे मुग्ध होकर 'वत्स! तात!' ऐसा गद्गद-मायाविलसितमतिर्वत्स तातेति सानुराग-वाणीसे कहते हुए बडा सुख मानने लगे॥४॥ मुपलालयन् परां निर्वृतिमुपगतः॥४॥ जब उन्होंने देखा कि मन्त्रिमण्डल, नागरिक और राष्ट्रकी जनता ऋषभदेवसे बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये राज्याभिषिक्त विदितानुरागमापौरप्रकृति जनपदो राजा करके ब्राह्मणोंकी देख-रेखमें छोड दिया। आप अपनी नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणे-पत्नी मेरुदेवीके सहित बदरिकाश्रमको चले गये। वहाँ अहिंसावृत्तिसे, जिससे किसीको उद्वेग न हो ऐसी षूपनिधाय सह<sup>१</sup> मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन कौशलपूर्ण तपस्या और समाधियोगके द्वारा भगवान् तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवके नर-नारायणरूपकी आराधना करते हुए वासुदेवमुपासीनः कालेन<sup>२</sup> तन्महिमानमवाप ॥ ५ ॥ समय आनेपर उन्हींके स्वरूपमें लीन हो गये॥५॥ पाण्डुनन्दन! राजा नाभिके विषयमें यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है-यस्य<sup>३</sup> ह पाण्डवेय श्लोकावुदाहरन्ति राजर्षि नाभिके उदार कर्मोंका आचरण दूसरा को<sup>४</sup> नु तत्कर्म राजर्षेर्नाभेरन्वाचरेत्पुमान्। कौन पुरुष कर सकता है-जिनके शुद्ध कर्मोंसे सन्तुष्ट होकर साक्षात् श्रीहरि उनके पुत्र हो गये अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा॥६ थे॥ ६॥ महाराज नाभिके समान ब्राह्मणभक्त भी कौन हो सकता है-जिनकी दक्षिणादिसे सन्तुष्ट हुए ब्राह्मणोंने अपने मन्त्रबलसे उन्हें यज्ञशालामें साक्षात् ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेर्विप्रा मङ्गलपूजिताः। श्रीविष्णुभगवानुके दर्शन करा दिये॥७॥ यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा॥ ७ भगवान् ऋषभदेवने अपने देश अजनाभखण्डको कर्मभूमि मानकर लोकसंग्रहके लिये कुछ काल गुरुकुलमें वास किया। गुरुदेवको यथोचित दक्षिणा अथ ह भगवानृषभदेवः <sup>५</sup> स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनु-देकर गृहस्थमें प्रवेश करनेके लिये उनकी आज्ञा ली। मन्यमानः प्रदर्शितगुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो फिर लोगोंको गृहस्थधर्मकी शिक्षा देनेके लिये देवराज इन्द्रकी दी हुई उनकी कन्या जयन्तीसे विवाह किया गृहमेधिनां धर्माननृशिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायाम्भय-तथा श्रौत-स्मार्त्त दोनों प्रकारके शास्त्रोपदिष्ट कर्मोंका लक्षणं कर्म समाम्नायाम्नातमभियुञ्जन्नात्मजाना-आचरण करते हुए उसके गर्भसे अपने ही समान मात्मसमानानां शतं जनयामास॥८॥ गुणवाले सौ पुत्र उत्पन्न किये॥८॥ १. प्रा० पा०—सह देव्या। २. प्रा० पा०—काले तन्महिमा०। ३. प्रा० पा०—यत्र। ४. प्रा० पा०—कस्तत्कर्म। ५. प्रा पा—भगवानुषभः स्व।

497 श्रीमद्भागवत [ अo ४ उनमें महायोगी भरतजी सबसे बडे और सबसे येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः अधिक गुणवान् थे। उन्हींके नामसे लोग इस श्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतमिति अजनाभखण्डको 'भारतवर्ष' कहने लगे॥ ९॥ उनसे व्यपदिशन्ति॥ ९॥ तमनु कुशावर्त इलावर्ती छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, ब्रह्मावर्ती मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग्विदर्भः इन्द्रस्पृक्, विदर्भ और कीकट—ये नौ राजकुमार शेष नब्बे भाइयोंसे बडे एवं श्रेष्ठ थे॥ १०॥ उनसे छोटे कीकट इति नव नवतिप्रधानाः॥ १०॥ कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः। द्रुमिल, चमस और करभाजन—ये नौ राजकुमार आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥ ११ भागवतधर्मका प्रचार करनेवाले बड़े भगवद्भक्त थे। भगवान्की महिमासे महिमान्वित और परम शान्तिसे पूर्ण इति भागवतधर्मदर्शना नव महाभागवता-इनका पवित्र चरित हम नारद-वसुदेवसंवादके प्रसंगसे स्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृंहितं आगे (एकादश स्कन्धमें) कहेंगे॥११-१२॥ इनसे वसुदेवनारदसंवादमुपशमायनमुपरिष्टाद् छोटे जयन्तीके इक्यासी पुत्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले, अति विनीत, महान् वेदज्ञ और निरन्तर यज्ञ वर्णियष्यामः॥ १२॥ यवीयांस एकाशीति-करनेवाले थे। वे पुण्यकर्मींका अनुष्ठान करनेसे शुद्ध र्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना होकर ब्राह्मण हो गये थे॥१३॥ महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविश्द्धा<sup>१</sup> भगवान् ऋषभदेव, यद्यपि परम स्वतन्त्र होनेके कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकारकी अनर्थपरम्परासे ब्राह्मणा बभूवुः॥१३॥ रहित, केवल आनन्दानुभवस्वरूप और साक्षात् ईश्वर भगवानृषभसंज्ञ<sup>२</sup> आत्मतन्त्रः स्वयं ही थे, तो भी अज्ञानियोंके समान कर्म करते हुए नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव <sup>३</sup> ईश्वर उन्होंने कालके अनुसार प्राप्त धर्मका आचरण करके एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं उसका तत्त्व न जाननेवाले लोगोंको उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शान्त, सुहृद् और कारुणिक रहकर धर्म, धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नतद्विदां सम उपशान्तो अर्थ, यश, सन्तान, भोग-सुख और मोक्षका संग्रह मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन करते हुए गृहस्थाश्रममें लोगोंको नियमित किया॥ १४॥ गृहेषु लोकं <sup>४</sup> नियमयत्॥ १४॥ महापुरुष जैसा-जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसीका अनुकरण करने लगते हैं॥ १५॥ यद्यपि वे यद्यच्छीर्षण्याचरितं तत्तदनुवर्तते सभी धर्मोंके साररूप वेदके गृढ रहस्यको जानते थे, लोक: ॥ १५ ॥ यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं <sup>५</sup> तो भी ब्राह्मणोंकी बतलायी हुई विधिसे साम-दानादि ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दिशितमार्गेण सामादिभि-नीतिके अनुसार ही जनताका पालन करते थे॥ १६॥ उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणोंके उपदेशानुसार भिन्न-रुपायैर्जनतामनुशशास॥ १६॥ द्रव्यदेशकाल-भिन्न देवताओं के उद्देश्यसे द्रव्य, देश, काल, आयु, वयःश्रद्धर्त्विग्विवधोद्देशोपचितैः सर्वैरिप श्रद्धा और ऋत्विज् आदिसे सुसम्पन्न सभी प्रकारके क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इयाज॥ १७॥ सौ-सौ यज्ञ किये॥१७॥ १. प्रा॰ पा॰—कर्मशुद्धा। २. प्रा॰ पा॰—भगवान्सर्वज्ञ आत्म॰। ३. प्रा॰ पा॰—केवल आनन्दा॰। ४. प्रा॰ पा०—लोकानयमयत्। ५. प्रा० पा०—सकलधर्माधर्मं ब्राह्मं।

अ० ५] पञ्चम स्कन्ध ५९३ भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे भगवान् ऋषभदेवके शासनकालमें इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने प्रभुके न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनो-प्रति दिन-दिन बढ्नेवाले अनुरागके सिवा और किसी ऽन्यस्मात्कथञ्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते वस्तुकी कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाशकुसुमादि अविद्यमान वस्तुकी भाँति कोई भर्तर्यनुसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण किसीकी वस्तुकी ओर दुष्टिपात भी नहीं करता ॥ १८॥ स कदाचिदटमानो भगवानुषभो था॥ १८॥ एक बार भगवान् ऋषभदेव घूमते-घूमते ब्रह्मावर्त देशमें पहुँचे। वहाँ बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियोंकी ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षिप्रवरसभायां प्रजानां सभामें उन्होंने प्रजाके सामने ही अपने समाहितचित्त निशामयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रयप्रणय-तथा विनय और प्रेमके भारसे सुसंयत पुत्रोंको शिक्षा भरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच ॥ १९ ॥ देनेके लिये इस प्रकार कहा॥ १९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्याय:॥४॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ऋषभजीका अपने पुत्रोंको उपदेश देना और स्वयं अवध्रतवृत्ति ग्रहण करना श्रीऋषभदेवजीने कहा—पुत्रो! इस मर्त्यलोकमें ऋषभ उवाच यह मनुष्यशरीर दु:खमय विषयभोग प्राप्त करनेके नायं देहो देहभाजां नृलोके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठाभोजी सुकर-कष्टान् कामानर्हते विड्भुजां ये। कुकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं तप ही करना चाहिये, जिससे अन्त:करण शुद्ध शुद्ध्येद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्॥ हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते-है॥ १॥ शास्त्रोंने महापुरुषोंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीसंगी कामियोंके संगको नरकका द्वार बताया है। स्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परमशान्त, क्रोधहीन, महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता सबके हितचिन्तक और सदाचारसम्पन्न हों॥२॥ विमन्यवः सुहृदः साधवो ये॥ अथवा मुझ परमात्माके प्रेमको ही जो एकमात्र वा मयीशे कृतसौहृदार्था पुरुषार्थ मानते हों, केवल विषयोंकी ही चर्चा करनेवाले जनेषु देहम्भरवार्तिकेषु। लोगोंमें तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियोंसे जायात्मजरातिमत्स् सम्पन्न घरोंमें जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक गृहेषु कार्योंमें केवल शरीरनिर्वाहके लिये ही प्रवृत्त होते न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके॥ हों॥ ३॥ मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता प्रमत्तः कुरुते विकर्म नूनं है, उसकी वह प्रवृत्ति इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति। ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि न साधु मन्ये यत आत्मनोऽय-इसीके कारण आत्माको यह असत् और दु:खदायक मसन्नपि क्लेशद आस देहः॥ शरीर प्राप्त होता है॥४॥

[ अ० ५ 498 श्रीमद्भागवत जबतक जीवको आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा नहीं पराभवस्तावदबोधजातो होती, तभीतक अज्ञानवश देहादिके द्वारा उसका स्वरूप यावन जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। छिपा रहता है। जबतक यह लौकिक-वैदिक कर्मोंमें यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै फँसा रहता है, तबतक मनमें कर्मकी वासनाएँ भी बनी कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः॥ ही रहती हैं और इन्हींसे देहबन्धनकी प्राप्ति होती है॥५॥ इस प्रकार अविद्याके द्वारा आत्मस्वरूपके एवं मनः कर्मवशं प्रयुड्को ढक जानेसे कर्मवासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने । मनुष्यको फिर कर्मोंमें ही प्रवृत्त करता है। अतः प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे जबतक उसको मुझ वासुदेवमें प्रीति नहीं होती, तबतक वह देहबन्धनसे छूट नहीं सकता॥६॥स्वार्थमें न मुच्यते देहयोगेन तावत्॥ ६ पागल जीव जबतक विवेक-दुष्टिका आश्रय लेकर यदा न पश्यत्ययथा गुणेहां इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको मिथ्या नहीं देखता, तबतक स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित्। आत्मस्वरूपकी स्मृति खो बैठनेके कारण वह अज्ञानवश गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापा-विषयप्रधान गृह आदिमें आसक्त रहता है और तरह-तरहके क्लेश उठाता रहता है॥७॥ नासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः॥ ७ स्त्री और पुरुष—इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्य-पुंसः स्त्रिया मिथुनीभावमेतं भाव है, इसीको पण्डितजन उनके हृदयकी दूसरी तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहुः। स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रन्थि कहते हैं। देहाभिमानरूपी एक-एक सूक्ष्म ग्रन्थि तो उनमें अलग-अलग पहलेसे अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तै-ही है। इसीके कारण जीवको देहेन्द्रियादिके अतिरिक्त र्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति॥ ८ घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदिमें भी 'में' और मनोहृदयग्रन्थिरस्य यदा 'मेरे' पनका मोह हो जाता है॥८॥ जिस समय कर्मानुबद्धो दृढ आश्लथेत। कर्मवासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दूढ़ हृदय-ग्रन्थि ढीली हो जाती है, उसी समय यह जनः सम्परिवर्ततेऽस्मा-तदा दाम्पत्यभावसे निवृत्त हो जाता है और संसारके हेतुभूत न्मुक्तः परं यात्यतिहाय हेत्म्॥ ९ अहंकारको त्यागकर सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो हंसे गुरौ मिय भक्त्यानुवृत्या परमपद प्राप्त कर लेता है॥९॥ पुत्रो! संसारसागरसे पार होनेमें कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्त्वगुणविशिष्ट वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च। पुरुषको चाहिये कि सबके आत्मा और गुरुस्वरूप जन्तोर्व्यसनावगत्या सर्वत्र मुझ भगवान्में भक्तिभाव रखनेसे, मेरे परायण रहनेसे, जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या॥ १० तृष्णाके त्यागसे, सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वोंके सहनेसे मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं 'जीवको सभी योनियोंमें दु:ख ही उठाना पडता है' इस विचारसे, तत्त्वजिज्ञासासे, तपसे, सकाम कर्मके मद्देवसङ्गाद् गुणकीर्तनान्मे। त्यागसे, मेरे ही लिये कर्म करनेसे, मेरी कथाओंका निर्वेरसाम्योपशमेन पुत्रा नित्यप्रति श्रवण करनेसे, मेरे भक्तोंके संग और मेरे जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः ॥ ११ गुणोंके कीर्तनसे, वैरत्यागसे, समतासे, शान्तिसे और

| अ० ५] पञ्चम                         | ा स्कन्ध ५९५                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया          | शरीर तथा घर आदिमें मैं-मेरेपनके भावको त्यागनेकी<br>इच्छासे, अध्यात्मशास्त्रके अनुशीलनसे, एकान्त-सेवनसे,   |
| प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सक्ष्यक्।  | प्राण, इन्द्रिय और मनके संयमसे, शास्त्र और सत्पुरुषोंके                                                   |
| सच्छ्द्धया ब्रह्मचर्येण शश्वद्      | वचनमें यथार्थ बुद्धि रखनेसे, पूर्ण ब्रह्मचर्यसे, कर्तव्यकर्मींमें                                         |
| असम्प्रमादेन यमेन वाचाम्॥ १२        | निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी                                                        |
| सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन             | ही सत्ता देखनेसे, अनुभवज्ञानसहित तत्त्वविचारसे<br>और योगसाधनसे अहंकाररूप अपने लिंगशरीरको                  |
| ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन।           | लीन कर दे॥ १०—१३॥ मनुष्यको चाहिये कि वह                                                                   |
| योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो        | सावधान रहकर अविद्यासे प्राप्त इस हृदयग्रन्थिरूप<br>बन्धनको शास्त्रोक्त रीतिसे इन साधनोंके द्वारा भलीभाँति |
| लिङ्गं व्यपोहेत्कुशलोऽहमाख्यम्॥ १३  | काट डाले; क्योंकि यही कर्मसंस्कारोंके रहनेका स्थान                                                        |
| कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्ध-           | है। तदनन्तर साधनका भी परित्याग कर दे॥ १४॥                                                                 |
| मविद्ययाऽऽसादितमप्रमत्तः ।          | जिसको मेरे लोककी इच्छा हो अथवा जो मेरे<br>अनुग्रहकी प्राप्तिको ही परम पुरुषार्थ मानता हो—वह               |
| अनेन योगेन यथोपदेशं                 | राजा हो तो अपनी अबोध प्रजाको, गुरु अपने                                                                   |
| सम्यग्व्यपोह्योपरमेत योगात्॥ १४     | शिष्योंको और पिता अपने पुत्रोंको ऐसी ही शिक्षा दे।<br>अज्ञानके कारण यदि वे उस शिक्षाके अनुसार न           |
| पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा | चलकर कर्मको ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी                                                            |
| मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः।           | उनपर क्रोध न करके उन्हें समझा-बुझाकर कर्ममें                                                              |
| इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतन्ज्ञान्    | प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयासिक्तयुक्त काम्यकर्मोंमें<br>लगाना तो ऐसा ही है, जैसे किसी अंधे मनुष्यको  |
| न योजयेत्कर्मसु कर्ममूढान्।         | जान-बूझकर गढ़ेमें ढकेल देना। इससे भला, किस                                                                |
| कं योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत            | पुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है॥ १५॥ अपना सच्चा<br>कल्याण किस बातमें है, इसको लोग नहीं जानते;               |
| निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते॥ १५       | इसीसे वे तरह-तरहकी भोग-कामनाओंमें फँसकर                                                                   |
| लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टि-      | तुच्छ क्षणिक सुखके लिये आपसमें वैर ठान लेते हैं                                                           |
| र्योऽर्थान् समीहेत निकामकामः।       | और निरन्तर विषयभोगोंके लिये ही प्रयत्न करते रहते<br>हैं। वे मूर्ख इस बातपर कुछ भी विचार नहीं करते         |
| अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतो-            | कि इस वैर-विरोधके कारण नरक आदि अनन्त घोर                                                                  |
| रनन्तदुःखं च न वेद मूढः॥१६          | दुःखोंकी प्राप्ति होगी॥१६॥ गढ़ेमें गिरनेके लिये<br>उलटे रास्तेसे जाते हुए मनुष्यको जैसे आँखवाला           |
| कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिद्      | पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको                                                        |
| अविद्यायामन्तरे वर्तमानम्।          | अविद्यामें फॅसकर दु:खोंकी ओर जाते देखकर                                                                   |
| दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धि     | कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा, जो जान-<br>बूझकर भी उसे उसी राहपर जाने दे या जानेके लिये              |
| प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्॥ १७       | प्रेरणा करे॥ १७॥                                                                                          |

| ५९६ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | द्रागवत [ अ० ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुरुर्न स स्यात्स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्। दैवं न तत्स्यान्न पितश्च स स्या- न्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्॥१८ इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः। पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आराद् अतो हि मामृषभं प्राहुरार्याः॥१९ तस्माद्भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयांसममुं सनाभम्। | जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भिक्तका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पित पित नहीं है॥ १८॥  मेरे इस अवतार-शरीरका रहस्य साधारण जनोंके लिये बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्त्व ही मेरा हृदय है और उसीमें धर्मकी स्थिति है, मैंने अधर्मको अपनेसे बहुत दूर पीछेकी ओर ढकेल दिया है, इसीसे सत्पुरुष मुझे 'ऋषभ' कहते हैं॥ १९॥ तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्त्वमय हृदयसे उत्पन्न हुए हो, इसिलये मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरतकी सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है॥ २०॥ अन्य सब भूतोंकी अपेक्षा वृक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, उनसे चलनेवाले जीव श्रेष्ठ हैं |
| अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं<br>शुश्रूषणं तद्धरणं प्रजानाम्॥२०<br>भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये                                                                                                                                                                                                                 | ज्या जलपरा श्रन्थ है, उनस वलावाल जाव श्रन्थ है<br>और उनमें भी कीटादिकी अपेक्षा ज्ञानयुक्त पशु आदि<br>श्रेष्ठ हैं। पशुओंसे मनुष्य, मनुष्योंसे प्रमथगण, प्रमथोंसे<br>गन्धर्व, गन्धर्वोंसे सिद्ध और सिद्धोंसे देवताओंके<br>अनुयायी किन्नरादि श्रेष्ठ हैं॥ २१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः <sup>२</sup> ।<br>ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि<br>गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये॥२१                                                                                                                                                                                                      | उनसे असुर, असुरोंसे देवता और देवताओंसे भी<br>इन्द्र श्रेष्ठ हैं। इन्द्रसे भी ब्रह्माजीके पुत्र दक्षादि<br>प्रजापति श्रेष्ठ हैं, ब्रह्माजीके पुत्रोंमें रुद्र सबसे श्रेष्ठ<br>हैं। वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये ब्रह्माजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना<br>दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु <sup>३</sup> तेषाम्।                                                                                                                                                                                                                                      | उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी<br>उपासना करते हैं, इसलिये मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परन्तु<br>ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भवः परः सोऽथ विरिञ्चवीर्यः<br>स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः॥२२<br>न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्<br>पश्यामि विप्राः किमतः परं तु <sup>४</sup> ।<br>यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाह-                                                                                                                                    | मानता हूँ॥ २२॥ [सभामें उपस्थित ब्राह्मणोंको लक्ष्य करके] विप्रगण! दूसरे किसी भी प्राणीको मैं ब्राह्मणोंके समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंके मुखमें जो अन्नादि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नतासे ग्रहण करता हूँ वैसे अग्निहोत्रमें होम की हुई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे॥२३<br>                                                                                                                                                                                                                                                                            | सामग्रीको स्वीकार नहीं करता॥२३॥<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| अ० ५] पञ्चम                                                                                                           | स्कन्ध ५९७                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धृता तनूरुशती मे पुराणी<br>येनेह सत्त्वं परमं पवित्रम्।<br>शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च                                     | जिन्होंने इस लोकमें अध्ययनादिके द्वारा मेरी<br>वेदरूपा अति सुन्दर और पुरातन मूर्तिको धारण कर<br>रखा है तथा जो परम पवित्र सत्त्वगुण, शम, दम,<br>सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञानादि आठ गुणोंसे              |
| तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र॥ २४<br>मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मात्<br>स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित्।                      | सम्पन्न हैं—उन ब्राह्मणोंसे बढ़कर और कौन हो<br>सकता है॥ २४॥ मैं ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ और अनन्त<br>हूँ तथा स्वर्ग-मोक्ष आदि देनेकी भी सामर्थ्य रखता                                                        |
| येषां किमु स्यादितरेण तेषा-<br>मकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम्॥ २५                                                        | हूँ; किन्तु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे नि:स्पृह होते हैं<br>कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते; फिर<br>राज्यादि अन्य वस्तुओंकी तो वे इच्छा ही कैसे                                                                |
| सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्भि-<br>श्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि।                                                        | कर सकते हैं?॥२५॥<br>पुत्रो! तुम सम्पूर्ण चराचर भूतोंको मेरा ही<br>शरीर समझकर शुद्ध बुद्धिसे पद-पदपर उनकी                                                                                                   |
| सम्भावितव्यानि पदे पदे वो<br>विविक्तदृग्भिस्तदुहाईणं मे॥ २६<br>मनोवचोदृक्करणेहितस्य                                   | सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है॥ २६॥ मन,<br>वचन, दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियोंकी चेष्टाओंका<br>साक्षात् फल मेरा इस प्रकारका पूजन ही है। इसके<br>बिना मनुष्य अपनेको महामोहमय कालपाशसे छुड़ा                   |
| साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि।<br>विना पुमान् येन महाविमोहात्<br>कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्॥ २७<br>श्रीशुक उवाच     | नहीं सकता॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! ऋषभ- देवजीके पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगोंको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे महाप्रभावशाली परम सुहृद् भगवान् ऋषभने उन्हें इस प्रकार उपदेश |
| एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानिप                                                                                   | दिया। ऋषभदेवजीके सौ पुत्रोंमें भरत सबसे बड़े<br>थे। वे भगवान्के परम भक्त और भगवद्भक्तोंके                                                                                                                  |
| लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमसुहृद्भगवा- नृषभापदेश उपशमशीलानामुपरतकर्मणां                                             | परायण थे। ऋषभदेवजीने पृथ्वीका पालन करनेके<br>लिये उन्हें राजगद्दीपर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील                                                                                                             |
| महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं<br>पारमहंस्यधर्ममुपशिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं<br>                                  | निवृत्तिपरायण महामुनियोंके भक्ति, ज्ञान और वैराग्यरूप<br>परमहंसोचित धर्मोंकी शिक्षा देनेके लिये बिलकुल<br>विरक्त हो गये। केवल शरीरमात्रका परिग्रह रखा और                                                   |
| परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं<br>धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन                                                          | सब कुछ घरपर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रोंका<br>भी त्याग करके सर्वथा दिगम्बर हो गये। उस समय<br>उनके बाल बिखरे हुए थे। उन्मत्तका–सा वेष था।                                                              |
| एवोर्वरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगन-<br>परिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो<br>ब्रह्मावर्तात्प्रवव्राज॥ २८॥ | इस स्थितिमें वे आहवनीय (अग्निहोत्रकी) अग्नियोंको<br>अपनेमें ही लीन करके संन्यासी हो गये और ब्रह्मावर्त<br>देशसे बाहर निकल गये॥ २८॥                                                                         |

[ अ० ५ 496 श्रीमद्भागवत वे सर्वथा मौन हो गये थे, कोई बात करना जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदवधूत-चाहता तो बोलते नहीं थे। जड, अंधे, बहरे, गूँगे, वेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौन-पिशाच और पागलोंकी-सी चेष्टा करते हुए वे अवधृत बने जहाँ-तहाँ विचरने लगे॥ २९॥ कभी व्रतस्तूष्णीं बभूव॥२९॥ तत्र तत्र नगरों और गाँवोंमें चले जाते तो कभी खानों, किसानोंकी बस्तियों, बगीचों, पहाडी गाँवों, सेनाकी पुरग्रामाकरखेटवाटखर्वटशिबिरव्रजघोषसार्थ-छावनियों, गोशालाओं, अहीरोंकी बस्तियों और यात्रियोंके टिकनेके स्थानोंमें रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और गिरिवनाश्रमादिष्वनुपथमवनिचरापसदैः परि-आश्रम आदिमें विचरते। वे किसी भी रास्तेसे निकलते तो जिस प्रकार वनमें विचरनेवाले हाथीको मक्खियाँ भूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जनताडनाव-सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्टलोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मेहनष्ठीवनग्रावशकृद्रज:प्रक्षेपपूतिवातदुरुक्ते-मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थुक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु स्तदविगणयन्नेवासत्संस्थान एतस्मिन् छोड़ते और कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका तिरस्कार देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण करते। किन्तु वे इन सब बातोंपर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रमसे सत्य कहे स्वमहिमावस्थानेनासमारोपित अहंममाभिमानत्वा-जानेवाले इस मिथ्या शरीरमें उनकी अहंता-ममता तिनक भी नहीं थी। वे कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण द्विखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम प्रपंचके साक्षी होकर अपने परमात्मस्वरूपमें ही स्थित थे, इसलिये अखण्ड चित्तवृत्तिसे अकेले ही पृथ्वीपर ॥ ३०॥ अतिसुकुमारकरचरणोरःस्थलविपुल-विचरते रहते थे॥ ३०॥ यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लम्बी-लम्बी बाँहे, कंधे, गले और मुख आदि बाह्नंसगलवदनाद्यवयवविन्यासः प्रकृतिसुन्दर-अंगोंकी बनावट बड़ी ही सुकुमार थी; उनका स्वभावसे ही सुन्दर मुख स्वाभाविक मधुर मुसकानसे और भी स्वभावहाससुमुखो नवनलिनदलायमान-मनोहर जान पड़ता था; नेत्र नवीन कमलदलके समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिये हुए शिशिर तारारुणायतनयनरुचिरः सदृश-थे; उनकी पुतलियाँ शीतल एवं संतापहारिणी थीं। उन नेत्रोंके कारण वे बडे मनोहर जान पडते थे। कपोल, सुभगकपोलकर्णकण्ठनासो विगूढस्मित-कान और नासिका छोटे-बडे न होकर समान एवं सुन्दर थे तथा उनके अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर पुरवनितानां वदनमहोत्सवेन मनसि मुखारविन्दकी शोभाको देखकर पुरनारियोंके चित्तमें कामदेवका संचार हो जाता था; तथापि उनके मुखके कुसुमशरासनमुपद्धानः परागवलम्बमान-आगे जो भूरे रंगकी लम्बी-लम्बी घुँघराली लटें कुटिलजटिलकपिशकेशभूरिभारोऽवधूतमलिन-लटकी रहती थीं, उनके महान् भार और अवधूतोंके समान धूलिधूसरित देहके कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्यके निजशरीरेण ग्रहगृहीत इवादुश्यत॥ ३१॥ समान जान पडते थे॥ ३१॥

| प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्म बीभित्सत-  प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्म बीभित्सत-  प्रिति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति  प्रिवित खादत्यवमेहित हदित स्म चेष्टमान  उच्चरित आदिग्धोद्देशः॥ ३२॥ तस्य ह यः  पुरीषसुगभिसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन  समन्तात् सुरिमं चकार॥ ३३॥ एवं  गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठनासीनः शयानः  काकमृगगोचरितः पिवति खादत्यवमेहित  सम॥ ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्  कैवल्यपतिर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव  आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवित वासुदेव  आत्मनोऽव्यवधानान्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ-  परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धांन-  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छ्योपगतानि  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छ्योपगतानि  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छ्योपगतानि  प्रात्ति स्वात्यवमेहित वाते स्वाद स्व प्रकार मोधावित समान हं स्व अत्र तरहते थे। उनकी दृष्टमें निरुपाधिकरूपरं सम्मूणं प्राण्योंके आत्मा अपने आत्मवरूप पर्व हो चुके थे। उनके पारकायांक्र सभी पुरुषार्थं पूर्णं हो चुके थे। उनके प्रत्न सभी पुरुषार्थं पूर्णं हो चुके थे। उनके पारकायांन-आवत्त्र समस्तार्थ-  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छ्योपगतानि  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छ्योपगतानि  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छ्योपगतानि  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यद्च्छ्योपगतानि  स्वात्मका उपाय बीभरसव्वित्व सम्म लेते। देश ने स्वातं अपने अपने सम्म विद्या सम्म अपने अपने सम्म अपने अपने अपने सम्म अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अ० ५] पञ्चम                                    | स्कन्ध ५९९                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| प्रतीपिमवाचक्षाणस्तर्प्रतिक्रियाकर्म बीभित्सत-  पित व्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति  पिवति खादत्यवमेहति हदित स्म चेष्टमान  उच्चिरित आदिग्धोद्देशः॥ ३२॥ तस्य ह यः  पुरीषसुरिभसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन  समन्तात् सुरिभं चकार॥ ३३॥ एवं  गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठनासीनः शयानः  काकमृगगोचिरितः पिवति खादत्यवमेहति  समा ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्  कैवल्यपितिश्विभोऽविरतपरममहानन्दानुभव  आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवित वासुदेव  आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ-  परिपूर्णो योगेश्वयोणि वैहायसमनोजवान्तर्धान-  परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि  नाञ्जसा नृष हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥  इति श्रीमद्धागवेत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्ध्ये  पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्ध्ये  पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्ध्ये  प्राची विकार स्मित्न स्वित्म स्मित्न स्म | यर्हि वाव स भगवान् लोकिममं योगस्याद्धा         | जब भगवान् ऋषभदेवने देखा कि यह                         |
| पिबित खादत्यवमेहित हदित स्म चेष्टमान उच्चिरित आदिग्धोद्देशः॥३२॥ तस्य ह यः पुरीषसुरिभसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन समन्तात् सुरिभं चकार॥३३॥ एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचिरितः पिबित खादत्यवमेहित स्म॥३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् केवल्यपितिऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मने सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवित वासुदेव आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ- परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धान- परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चसस्कन्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्म बीभित्सत- | बचनेका उपाय बीभत्सवृत्तिसे रहना ही है, तब             |
| प्रविति खादत्यवमेहित हदित स्म चेष्टमान उच्चिरित आदिग्धोद्देशः॥ ३२॥ तस्य ह यः पुरीषसुरिभसौगन्थ्यवायुस्तं देशं दशयोजन पुरीषसुरिभसौगन्थ्यवायुस्तं देशं दशयोजन समन्तात् सुरिभं चकार॥ ३३॥ एवं तोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचिरितः पिवति खादत्यवमेहित स्म॥ ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान कैवल्यपितिर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थन आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थन परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धान- परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदुच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मिति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति          | खाने-पीने, चबाने और मल-मूत्र त्याग करने लगे।          |
| पुरीषसुरिभसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन पुरीषसुरिभसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन समन्तात् सुरिभं चकार॥ ३३॥ एवं समन्तात् सुरिभं चकार॥ ३३॥ एवं समन्तात् सुरिभं चकार॥ ३३॥ एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति सम। ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् केवल्यपतिर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव कोवल्यपतिर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवित वासुदेव आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थन परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धान- परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छ्योपगतानि परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छ्योपगतानि इति श्रीमद्भागवेत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान           | उससे सान लेते॥ ३२॥                                    |
| प्रिति स्तुरिभसौगन्थ्यवायुस्तं देशं दशयोजन समन्तात् सुरिभं चकार॥ ३३॥ एवं समन्तात् सुरिभं चकार॥ ३३॥ एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचिर्तः पिबति खादत्यवमेहित काकमृगगोचिरतः पिबति खादत्यवमेहित सम। ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् सम॥ ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् केवल्यपितर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवित वासुदेव आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थन् परिपूणों योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धान- परिपूणों योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धान- परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उच्चरित आदिग्धोद्देशः॥ ३२॥ तस्य ह यः           | सुगन्ध थी। और वायु उस सुगन्धको लेकर उनके              |
| समन्तात् सुरिभं चकार ॥ ३३ ॥ एवं स्वीकार कर वे उन्हींके समान कभी चलते हुए कभी खड़े-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने-पीने और मल-मूत्रका त्याग कर लगते थे ॥ ३४ ॥ परीक्षित् ! परमहंसोंको त्यागके आदर्शकं शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार मोक्षपित भगवान् ऋषभदेवने कई तरहकी योगचर्याओंका आचर्र किया। वे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ महान् आनन्दका अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टिमें निरुपाधिकरूपरं सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान् वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं था। इसलिं उनके सभी पुरुपार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पार आतम्माऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ- आतम्माऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ- परिपूर्णो योगैश्वर्यािण वैहायसमनोजवान्तर्धान- परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) दूरकी बातें सुन लेना और दूरके दृश्य देख लेन आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने-आप ही सेव करनेको आयीं; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद या ग्रहण नहीं किया॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुरीषसुरभिसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन         | देती थी॥ ३३॥                                          |
| लेटे ही खाने-पीने और मल-मूत्रका त्याग करते हो खाने भ्रावाद व्याग करते हो खाने भ्रावाद करते हो खाने प्रतिक्रिक प्रावाद व्याग हो स्वाद करते हो प्रतिक्र प्रावाद व्याग हो स्वाद करते हो स्वत्र पहुँच जाना) अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) दूरकी बातें सुन लेना और दूरके दृश्य देख लेन् आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने-आप ही सेव करनेको आर्थी; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद या ग्रहण नहीं किया॥ ३५॥ इति श्रीमद्भाग्वते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | समन्तात् सुरभिं चकार॥३३॥ एवं                   | स्वीकार कर वे उन्हींके समान कभी चलते हुए,             |
| काकमृगगोचिरतः पिबित खादत्यवमेहित परीक्षित्! परमहंसोंको त्यागके आदर्शकं शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार मोक्षपित भगवान् ऋषभदेवने कई तरहकी योगचर्याओंका आचरप् किया। वे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ महान् आनन्दका अनुभव् करते रहते थे। उनकी दृष्टिमें निरुपाधिकरूपर्य सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान् वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं था। इसलिय उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पार आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ- परिपूर्णो योगैश्वर्याण वैहायसमनोजवान्तर्धान- परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि यद्च्छयोपगतानि यद्व्छयोपगतानि यद्व्यस्वयन्दत् ॥ ३५ ॥  इति श्रीमद्वागवे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः      | <br>लेटे ही खाने-पीने और मल-मूत्रका त्याग करने        |
| सम ॥ ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् ऋषभदेवने कई तरहकी योगचर्याओंका आचरण कै वल्यपितर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टिमें निरुपाधिकरूपर सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान् वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं था। इसलिय उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पार आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ आकाशगमन, मनोजवित्व (मनकी गितके समान ही शरीरका भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना) अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) दूरकी बातें सुन लेना और दूरके दृश्य देख लेन आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने–आप ही सेव करनेको आयी; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥  इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति               | परीक्षित्! परमहंसोंको त्यागके आदर्शकी                 |
| के वल्यपितर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मिन सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवित वासुदेव अतम्मेऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ आत्माश्मिन, मनोजवित्व (मनकी गितके समान हं शरीरका भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना) अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) दूरकी बातें सुन लेना और दूरके दृश्य देख लेन आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने-आप ही सेव करनेको आयीं; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥  इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्म॥ ३४॥ इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्           | ऋषभदेवने कई तरहकी योगचर्याओंका आचरण                   |
| आत्मिन सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवित वासुदेव वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं था। इसलिन उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पार अतमनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ आकाशगमन, मनोजिवत्व (मनकी गितके समान ही शरीरका भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना) अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) दूरकी बातें सुन लेना और दूरके दृश्य देख लेन आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने–आप ही सेव करनेको आयीं; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥  इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कैवल्यपतिर्ऋषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव            | करते रहते थे। उनकी दृष्टिमें निरुपाधिकरूपसे           |
| आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ आकाशगमन, मनोजवित्व (मनकी गितके समान हं शरीरका भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना) अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) दूरकी बातें सुन लेना और दूरके दृश्य देख लेन आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने–आप ही सेव करनेको आयीं; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव  | वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं था। इसलिये           |
| परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धान अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) दूरकी बातें सुन लेना और दूरके दृश्य देख लेन आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने-आप ही सेव करनेको आयीं; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥  इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थ-   | आकाशगमन, मनोजिवत्व (मनकी गतिके समान ही                |
| परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने-आप ही सेव<br>करनेको आयीं; परन्तु उन्होंने उनका मनसे आद<br>नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धान-  | अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना), |
| नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत् ॥ ३५ ॥ या ग्रहण नहीं किया॥ ३५ ॥<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छ्योपगतानि       | आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने-आप ही सेवा             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्॥ ३५॥              |                                                       |
| ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोध्याय:॥५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                       |

अथ षष्ठोऽध्यायः ऋषभदेवजीका देहत्याग राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! योगरूप वायुसे

श्रीमद्भागवत

राजोवाच प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्निसे जिनके रागादि कर्मबीज दग्ध न नूनं भगव आत्मारामाणां योगसमीरित-हो गये हैं-उन आत्माराम मुनियोंको दैववश यदि ज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामैश्वर्याणि पुन: स्वयं ही अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँ, तो वे

क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदुच्छयोपगतानि॥ १॥

ऋषिरुवाच

800

सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एके न मनसोऽद्धा

विश्रम्भमनवस्थानस्य शठिकरात इव संगच्छन्ते ॥ २ ॥

तथा चोक्तम्—

न कुर्यात्कर्हिचित्पख्यं मनिस ह्यनवस्थिते।

यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्णं चस्कन्द तप ऐश्वरम् ॥ ३

नित्यं ददाति कामस्य च्छिद्रं तमन् येऽरयः।

योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली॥४

कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः। कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात्को नु तद् बुधः॥ ५

अथैवमिखललोकपालललामोऽपि

विलक्षणैर्जडवदवधूतवेषभाषाचरितैरविलक्षित-भगवत्प्रभावो योगिनां साम्परायविधिमनु-शिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यात्मानम् असंव्यवहितमनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानु-

उनके राग-द्वेषादि क्लेशोंका कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकतीं। फिर भगवान् ऋषभने उन्हें स्वीकार

क्यों नहीं किया?॥१॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—तुम्हारा कहना ठीक है; किन्तु संसारमें जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृगका विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान्

लोग इस चंचल चित्तका भरोसा नहीं करते॥२॥ ऐसा ही कहा भी है—'इस चंचल चित्तसे कभी मैत्री नहीं करनी चाहिये। इसमें विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपमें फँसकर महादेवजीका चिरकालका

संचित तप क्षीण हो गया था॥ ३॥ जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषोंको अवकाश देकर उनके द्वारा अपनेमें विश्वास रखनेवाले पतिका वध करा देती है— उसी प्रकार जो योगी मनपर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोधादि शत्रुओंको आक्रमण करनेका अवसर देकर उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर

देता है॥४॥ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओंका तथा कर्म-बन्धनका मूल तो यह मन ही है; इसपर कोई भी बुद्धिमान् कैसे विश्वास कर सकता है?॥५॥ इसीसे भगवान् ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी

लोकपालोंके भी भूषणस्वरूप थे, तो भी वे जड पुरुषोंकी भाँति अवधूतोंके-से विविध वेष, भाषा और आचरणसे अपने ईश्वरीय प्रभावको छिपाये रहते थे। अन्तमें उन्होंने योगियोंको देहत्यागकी विधि

सिखानेके लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अन्त:करणमें अभेदरूपसे स्थित परमात्माको अभिन्नरूपसे

[ अ० ६

देखते हुए वासनाओंकी अनुवृत्तिसे छूटकर लिंगदेहके अभिमानसे भी मुक्त होकर उपराम हो गये॥६॥ वृत्तिरुपरराम ॥६॥

| अ०६] पञ्चम                                                                                                                                                                                                                            | स्कन्ध ६०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्य ह वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत<br>ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां<br>जगतीमभिमानाभासेन संक्रममाणः कोङ्कवेङ्क-<br>कुटकान्दक्षिणकर्णाटकान्देशान् यदृच्छयोपगतः<br>कुटकाचलोपवन आस्यकृताश्मकवल उन्माद<br>इव मुक्तमूर्धजोऽसंवीत एव विचचार॥७॥ | इस प्रकार लिंगदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान्<br>ऋषभदेवजीका शरीर योगमायाकी वासनासे केवल<br>अभिमानाभासके आश्रय ही इस पृथ्वीतलपर विचरता<br>रहा। वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण आदि<br>कुटक कर्णाटकके देशोंमें गया और मुँहमें पत्थरका<br>टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्तके समान<br>दिगम्बररूपसे कुटकाचलके वनमें घूमने लगा॥७॥<br>इसी समय झंझावातसे झकझोरे हुए बाँसोंके घर्षणसे |
| अथ समीरवेगविधूतवेणुविकर्षणजातोग्र-                                                                                                                                                                                                    | प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वनको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दावानलस्तद्वनमालेलिहानः सह तेन ददाह॥८॥                                                                                                                                                                                                | अपनी लाल-लाल लपटोंमें लेकर ऋषभदेवजीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यस्य किलानुचरितमुपाकण्र्य                                                                                                                                                                                                             | सिंहत भस्म कर दिया॥८॥<br>राजन्! जिस समय कलियुगमें अधर्मकी वृद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोङ्कवेङ्ककुटकानां राजार्हन्नामोपशिक्ष्य                                                                                                                                                                                              | होगी, उस समय कोंक, वेंक और कुटक देशका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहित:                                                                                                                                                                                              | मन्दमति राजा अर्हत् वहाँके लोगोंसे ऋषभदेवजीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्वधर्मपथमकुतोभयमपहाय कुपथपाखण्डमस-                                                                                                                                                                                                   | आश्रमातीत आचरणका वृत्तान्त सुनकर तथा स्वयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तियष्यते ॥ ९ ॥                                                                                                                                                                                        | उसे ग्रहणकर लोगोंके पूर्वसंचित पापफलरूप होनहारके<br>वशीभूत हो भयरहित स्वधर्म-पथका परित्याग करके                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| येन ह वाव कलौ मनुजापसदा देवमायामोहिताः                                                                                                                                                                                                | अपनी बुद्धिसे अनुचित और पाखण्डपूर्ण कुमार्गका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यप-                                                                                                                                                                                            | प्रचार करेगा॥९॥ उससे कलियुगमें देवमायासे मोहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| व्रतानि निजनिजेच्छ्या गृह्णाना अस्नान-                                                                                                                                                                                                | अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्रविहित शौच और<br>आचारको छोड़ बैठेंगे। अधर्मबहुल कलियुगके प्रभावसे                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अनाचमन-अशौच-केशोल्लुञ्चनादीनि कलिना                                                                                                                                                                                                   | बुद्धिहीन हो जानेके कारण वे स्नान न करना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अधर्मबहुलेनोपहतधियो ब्रह्मब्राह्मणयज्ञपुरुष-                                                                                                                                                                                          | आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| लोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति॥१०॥                                                                                                                                                                                                    | ईश्वरका तिरस्कार करनेवाले पाखण्डधर्मोंको मनमाने<br>ढंगसे स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्ध-                                                                                                                                                                                                  | भगवान् यज्ञपुरुषकी निन्दा करने लगेंगे॥१०॥ वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परम्परयाऽऽश्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेव                                                                                                                                                                                                  | अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्तिमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रपतिष्यन्ति ॥ ११ ॥                                                                                                                                                                                                                  | अन्धपरम्परासे विश्वास करके मतवाले रहनेके कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः                                                                                                                                                                                                | स्वयं ही घोर नरकमें गिरेंगे॥११॥<br>भगवान्का यह अवतार रजोगुणसे भरे हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ॥ १२ ॥ तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति—                                                                                                                                                                                                | लोगोंको मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या                                                                                                                                                                                                              | था॥ १२॥ इसके गुणोंका वर्णन करते हुए लोग इन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् ।                                                                                                                                                                                                       | वाक्योंको कहा करते हैं—'अहो! सात समुद्रोंवाली<br>पृथ्वीके समस्त द्वीप और वर्षोंमें यह भारतवर्ष बड़ी                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः                                                                                                                                                                                                            | ही पुण्यभूमि है, क्योंकि यहाँके लोग श्रीहरिके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति॥१३                                                                                                                                                                                                          | मंगलमय अवतार-चरित्रोंका गान करते हैं॥१३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[ अ० ६ ६०२ श्रीमद्भागवत अहो! महाराज प्रियव्रतका वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं अहो नु वंशो यशसावदातः स्यशपूर्ण है, जिसमें पुराणपुरुष श्रीआदिनारायणने प्रैयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः। ऋषभावतार लेकर मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले पारमहंस्य कृतावतारः पुरुषः स आद्य-धर्मका आचरण किया॥ १४॥ अहो! इन जन्मरहित श्चचार धर्मं यदकर्महेतुम्॥१४ भगवान् ऋषभदेवके मार्गपर कोई दूसरा योगी मनसे भी कैसे चल सकता है। क्योंकि योगीलोग जिन को न्वस्य<sup>१</sup> काष्ठामपरोऽनुगच्छे-योगसिद्धियोंके लिये लालायित होकर निरन्तर प्रयत्न न्मनोरथेनाप्यभवस्य योगी। करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने-आप प्राप्त होनेपर यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता भी असत् समझकर त्याग दिया था॥१५॥ ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः॥१५ राजन्! इस प्रकार सम्पूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओंके परमगुरु भगवान् ऋषभदेवका इति ह स्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्योंके परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरित-समस्त पापोंको हरनेवाला है। जो मनुष्य इस परम मीरितं<sup>२</sup> पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं मंगलमय पवित्र चरित्रको एकाग्रचित्तसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनोंकी ही भगवान् परममहामङ्गलायनमिदमनुश्रद्धयोपचितयानु-वासुदेवमें अनन्यभक्ति हो जाती है॥१६॥ तरह-शृणोत्याश्रावयति वावहितो<sup>३</sup> भगवति तस्मिन् तरहके पापोंसे पूर्ण, सांसारिक तापोंसे अत्यन्त तपे हुए वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनु-अपने अन्त:करणको पण्डितजन इस भक्ति-सरितामें ही नित्य-निरन्तर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो वर्तते ॥ १६ ॥ यस्यामेव कवय आत्मानमविरतं परम शान्ति मिलती है, वह इतनी आनन्दमयी होती विविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनं है कि फिर वे लोग उसके सामने, अपने-ही-आप स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्त्या प्राप्त हुए मोक्षरूप परम पुरुषार्थका भी आदर नहीं ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं करते। भगवानुके निजजन हो जानेसे ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं॥ १७॥ नो एवाद्रियन्ते<sup>४</sup> भगवदीयत्वेनैव<sup>५</sup> परिसमाप्त-राजन्! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पाण्डवलोगोंके सर्वार्थाः ॥ १७॥ और यदुवंशियोंके रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद् और राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां कुलपति थे; यहाँतक कि वे कभी-कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान् दूसरे दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः। भक्तोंके भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्ति भी दे देते हैं, परन्तु मुक्तिसे भी बढ़कर जो मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्॥ १८ भक्तियोग है, उसे सहजमें नहीं देते॥१८॥ १. प्रा० पा०—को ह्यस्य। २. प्रा० पा०—विशुद्धाचरितं पुंसां०। ३. प्रा० पा०—वावहितस्तस्मिन् वासुदेव। ४. प्रा० पा०—नैवाद्रियन्ते। ५. प्रा० पा०—भगवत्तत्त्वेनैव।

| अ० ७] पञ्चम                                                                                                                                  | ा स्कन्ध ६०३                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः<br>श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः।<br>लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलोक-                                           | निरन्तर विषय-भोगोंकी अभिलाषा करनेके कारण<br>अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकालतक बेसुध हुए<br>लोगोंको जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोकका<br>उपदेश दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होनेवाले<br>आत्मस्वरूपकी प्राप्तिसे सब प्रकारकी तृष्णाओंसे |  |
| माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै॥ १९                                                                                                            | मुक्त थे, उन भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार है॥ १९॥                                                                                                                                                                                          |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां                                                                                            | पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोध्याय:॥६॥                                                                                                                                                                                            |  |
| अथ सप्तमोऽध्यायः<br>भरत-चरित्र                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| श्रीशुक उवाच                                                                                                                                 | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—</b> राजन्! महाराज                                                                                                                                                                                           |  |
| भरतस्तु महाभागवतो यदा<br>भगवतावनितलपरिपालनाय सञ्चिन्तितस्तदनु-                                                                               | भरत बड़े ही भगवद्भक्त थे। भगवान् ऋषभदेवने<br>अपने संकल्पमात्रसे उन्हें पृथ्वीकी रक्षा करनेके                                                                                                                                          |  |
| •                                                                                                                                            | लिये नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञामें                                                                                                                                                                                          |  |
| शासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरमुपयेमे॥१॥                                                                                                    | स्थित रहकर विश्वरूपकी कन्या पंचजनीसे विवाह<br>किया॥१॥                                                                                                                                                                                 |  |
| तस्यामु ह वा आत्मजान् कात्स्न्येनानुरूपानात्मनः<br>पञ्च जनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि ॥ २॥                                                 | जिस प्रकार तामस अहंकारसे शब्दादि पाँच<br>भूततन्मात्र उत्पन्न होते हैं—उसी प्रकार पंचजनीके                                                                                                                                             |  |
| सुमितं राष्ट्रभृतं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति।<br>अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतिमिति यत आरभ्य                                                    | गर्भसे उनके सुमित, राष्ट्रभृत्, सुदर्शन, आवरण<br>और धूम्रकेतु नामक पाँच पुत्र हुए—जो सर्वथा<br>उन्हींके समान थे। इस वर्षको, जिसका नाम                                                                                                 |  |
| व्यपदिशन्ति॥ ३॥                                                                                                                              | पहले अजनाभवर्ष था, राजा भरतके समयसे ही                                                                                                                                                                                                |  |
| स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवद् उरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः                                                                        | 'भारतवर्ष' कहते हैं॥ २-३॥<br>महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने-अपने कर्मोंमें                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                              | लगी हुई प्रजाका अपने बाप-दादोंके समान स्वधर्ममें<br>स्थित रहते हुए अत्यन्त वात्सल्यभावसे पालन करने                                                                                                                                    |  |
| प्रजाः स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालयत्॥ ४॥ ईजे<br>च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावचैः<br>श्रद्धयाऽऽहृताग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्य- | लगे ॥ ४ ॥ उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और<br>ब्रह्मा—इन चार ऋत्विजों द्वारा कराये जानेवाले प्रकृति<br>और विकृति * दोनों प्रकारके अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास,                                                                      |  |
| पशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनुसवनं                                                                                                            | चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे-बड़े क्रतुओं (यज्ञों)-से यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप                                                                                                                                       |  |
| चातुर्होत्रविधिना ॥ ५ ॥                                                                                                                      | श्रीभगवान्का यजन किया॥५॥                                                                                                                                                                                                              |  |
| * प्रकृति और विकृति-भेदसे अग्नि होत्रादि<br>क्रतुओंको 'प्रकृति' कहते हैं और जिनमें सब अंग पृ<br>उन्हें 'विकृति' कहते हैं।                    | क्रतु दो प्रकारके होते हैं। सम्पूर्ण अंगोंसे युक्त<br>र्ण नहीं होते, किसी-न-किसी अंगकी कमी रहती है,                                                                                                                                   |  |

808 श्रीमद्भागवत [अ० ७ सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्ग-इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न-भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके समय जब अध्वर्युगण आहति क्रियेष्वपूर्वं यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे देनेके लिये हिव हाथमें लेते, तो यजमान भरत उस ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणा-यज्ञकर्मसे होनेवाले पुण्यरूप फलको यज्ञपुरुष भगवान् वासुदेवके अर्पण कर देते थे। वस्तृत: वे परब्रह्म ही मर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवताया इन्द्रादि समस्त देवताओंके प्रकाशक, मन्त्रोंके वास्तविक भगवति वासुदेव एव<sup>१</sup> भावयमान आत्मनैपुण्य-प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होनेसे मृदितकषायो हवि:ष्वध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु स मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवदर्पण बुद्धिरूप कुशलतासे हृदयके राग-द्वेषादि यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान् पुरुषा-मलोंका मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञभोक्ता वयवेष्वभ्यध्यायत् ॥६॥ एवं कर्मविशुद्ध्या देवताओंका भगवानुके नेत्रादि अवयवोंके रूपमें चिन्तन करते थे॥६॥ इस तरह कर्मकी शुद्धिसे उनका विशुद्धसत्त्वस्यान्तर्हृदयाकाशशरीरे<sup>२</sup> ब्रह्मणि अन्त:करण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अन्तर्यामीरूपसे भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे विराजमान, हृदयाकाशमें ही अभिव्यक्त होनेवाले, श्रीवत्सकौस्तुभवनमालारिदरगदादिभिरुपलक्षिते ब्रह्मस्वरूप एवं महापुरुषोंके लक्षणोंसे उपलक्षित भगवान् वास्देवमें — जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, निजपुरुषह्रल्लिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण चक्र, शंख और गदा आदिसे सुशोभित तथा नारदादि विरोचमान<sup>३</sup> उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमानरया-निजजनोंके हृदयोंमें चित्रके समान निश्चलभावसे स्थित रहते हैं—दिन-दिन वेगपूर्वक बढनेवाली उत्कृष्ट जायत॥७॥ भक्ति प्राप्त हुई॥७॥ एवं वर्षायुतसहस्त्रपर्यन्तावसितकर्म-इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जानेपर उन्होंने राज्यभोगका प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर निर्वाणावसरोऽधिभुज्यमानं <sup>४</sup> स्वतनयेभ्यो अपनी भोगी हुई वंशपरम्परागत सम्पत्तिको यथायोग्य रिक्थं पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं पुत्रोंमें बाँट दिया। फिर अपने सर्वसम्पत्तिसम्पन्न सकलसम्पन्निकेतात्स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं <sup>५</sup> राजमहलसे निकलकर वे पुलहाश्रम (हरिहरक्षेत्र)-में चले आये॥८॥ इस पुलहाश्रममें रहनेवाले भक्तोंपर प्रवव्राज ॥ ८ ॥ यत्र ह वाव भगवान् हरिरद्यापि भगवानुका बडा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत उनके इष्टरूपमें मिलते रहते हैं॥ ९॥ वहाँ चक्रनदी (गण्डको) नामको प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम-इच्छारूपेण॥९॥ यत्राश्रमपदान्युभयतो-शिलाओंसे, जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर नाभिके नाभिभिर्दूषच्चक्रैश्चक्रनदी नाम सरित्प्रवरा समान चिह्न होते हैं. सब ओरसे ऋषियोंके आश्रमोंको सर्वतः पवित्रीकरोति॥ १०॥ पवित्र करती रहती है॥ १०॥ १. प्रा० पा०—एवम्। २. प्रा० पा०—कर्मविशुद्धिः सत्त्वस्यान्तर्हृदयाका०। ३. प्रा० पा०—विराजमान०। ४. प्रा॰ पा॰—वसरो विभुज्यमानं तनयेभ्यः पितु॰। ५. प्रा॰ पा॰—पुलहश्रममेष प्र॰।

चर्यया भगवति प्रवर्धमानानुरागभरद्रुतहृदय-शैथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्धिद्यमानरोमपुलक-न्ध्यानपरिचितभक्तियोगेन

कुलक औत्कण्ठ्यप्रवृत्तप्रणयबाष्पनिरुद्धा-वलोकनयन एवं निजरमणारुणचरणारविन्दा-परिप्लुत-परमाह्लादगम्भीरहृदयह्नदावगाढधिषणस्तामपि

क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार॥१२॥ इत्थं धृतभगवद्व्रतऐणेयाजिनवाससा-नुसवनाभिषेकाईकपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डलेऽभ्युपतिष्ठन्नेतद्

होवाच—॥१३॥ परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सुरेतसादः पुनराविश्य

भगवान्की आराधना करने लगे। इससे उनका अन्त:करण समस्त विषयाभिलाषाओंसे निवृत्त होकर शान्त हो गया और उन्हें परम आनन्द प्राप्त हुआ॥११॥ इस प्रकार जब वे नियमपूर्वक भगवान्की परिचर्या करने लगे. तब उससे प्रेमका वेग बढता गया-जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शान्त हो गया, आनन्दके प्रबल वेगसे शरीरमें रोमांच होने लगा

उस पुलहाश्रमके उपवनमें एकान्त स्थानमें

अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प,

तुलसीदल, जल और कन्द-मूल-फलादि उपहारोंसे

६०५

तथा उत्कण्ठाके कारण नेत्रोंमें प्रेमके आँसू उमड आये, जिससे उनकी दृष्टि रुक गयी। अन्तमें जब अपने प्रियतमके अरुण चरणारविन्दोंके ध्यानसे भक्तियोगका आविर्भाव हुआ, तब परमानन्दसे सराबोर हृदयरूप गम्भीर सरोवरमें बुद्धिके डूब जानेसे उन्हें उस नियमपूर्वक की जानेवाली भगवत्पूजाका भी स्मरण न रहा॥१२॥

इस प्रकार वे भगवत्सेवाके नियममें ही तत्पर रहते थे, शरीरपर कृष्णमृगचर्म धारण करते थे तथा त्रिकालस्नानके कारण भीगते रहनेसे उनके केश भूरी-भूरी घुँघराली लटोंमें परिणत हो गये थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमण्डलमें सूर्यसम्बन्धिनी ऋचाओंद्वारा ज्योतिर्मय परमपुरुष भगवान् नारायणकी आराधना करते और

'भगवान् सूर्यका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने संकल्पद्वारा इस जगत्की उत्पत्ति की है। फिर वही अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्-शक्तिद्वारा विषयलोल्प जीवोंकी रक्षा करता है। हम उसी बुद्धिप्रवर्त्तक तेजकी शरण हंसं गृधाणं नृषद्रिङ्गिरामिमः॥ १४ लेते हैं'॥ १४॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्याय:॥७॥

इस प्रकार कहते—॥१३॥

## भरतजीका मृगके मोहमें फँसकर मृगयोनिमें जन्म लेना श्रीशुकदेवजी कहते हैं-एक बार भरतजी

एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक-नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो

श्रीशुक उवाच

मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश॥१॥ तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याशमेकै-

वोपजगाम ॥२॥ तया पेपीयमान उदके तावदेवाविदुरेण नदतो मृगपतेरुनादो लोकभयङ्कर

उदपतत् ॥ ३ ॥ तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चिकतिनरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेशव्यग्रहृदया पारिप्लवदृष्टिरगततृषा

भयात् सहसैवोच्चक्राम॥४॥ उत्पतन्त्या अन्तर्वत्त्या तस्या

उरुभयावगलितो योनिनिर्गतो गर्भः स्रोतिस

निपपात॥५॥ तत्प्रसवोत्सर्पणभयखेदातुरा वियुज्यमाना कस्याञ्चिद्दर्यां स्वगणेन तं त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसानूह्यमानमभि-

कृष्णसारसती निपपाताथ च ममार॥६॥ वीक्ष्यापविद्धं बन्ध्रिवानुकम्पया राजर्षिर्भरत

आदाय मृतमातरमित्याश्रमपदमनयत् ॥ ७॥ तस्य ह वा एणकुणक उच्चैरेतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अहरहस्तत्योषणपालन-

लालनप्रीणनानुध्यानेनात्मनियमाः सहयमाः

पुरुषपरिचर्यादय एकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन

वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवसन्॥८॥

पास ही गरजते हुए सिंहकी लोकभयंकर दहाड सुनायी पड़ी ॥ ३ ॥ हरिनजाति तो स्वभावसे ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर-उधर देखती

जाती थी। अब ज्यों ही उसके कानमें वह भीषण शब्द पडा कि सिंहके डरके मारे उसका कलेजा धडकने लगा और नेत्र कातर हो गये। प्यास अभी बुझी न थी, किन्तु अब तो प्राणोंपर आ बनी थी। इसलिये उसने भयवश एकाकी नदी पार करनेके लिये छलाँग मारी॥४॥

गण्डकीमें स्नान कर नित्य-नैमित्तिक तथा शौचादि

अन्य आवश्यक कृत्योंसे निवृत्त हो प्रणवका जप

करते हुए तीन मुहूर्ततक नदीकी धाराके पास बैठे रहे॥१॥ राजन्! इसी समय एक हरिनी प्याससे

व्याकुल हो जल पीनेके लिये अकेली ही उस नदीके

तीरपर आयी॥ २॥ अभी वह जल पी ही रही थी कि

उसके पेटमें गर्भ था, अत: उछलते समय

अत्यन्त भयके कारण उसका गर्भ अपने स्थानसे हटकर योनिद्वारसे निकलकर नदीके प्रवाहमें गिर गया॥५॥ वह कृष्णमृगपत्नी अकस्मात् गर्भके गिर जाने, लम्बी छलाँग मारने तथा सिंहसे डरी होनेके कारण बहुत पीड़ित हो गयी थी। अब अपने झुंडसे भी उसका बिछोह हो गया, इसलिये वह किसी गुफामें जा पड़ी और वहीं मर गयी॥६॥ राजर्षि भरतने देखा कि बेचारा हरिनीका बच्चा

समान उस मातृहीन बच्चेको अपने आश्रमपर ले आये॥७॥ उस मृगछौनेके प्रति भरतजीकी ममता उत्तरोत्तर बढती ही गयी। वे नित्य उसके खाने-पीनेका प्रबन्ध करने, व्याघ्रादिसे बचाने, लाड लडाने और पुचकारने आदिकी चिन्तामें ही डूबे रहने लगे।

अपने बन्धुओंसे बिछुडकर नदीके प्रवाहमें बह रहा है। इससे उन्हें उसपर बडी दया आयी और वे आत्मीयके

कुछ ही दिनोंमें उनके यम, नियम और भगवत्पुजा आदि आवश्यक कृत्य एक-एक करके छूटने लगे और अन्तमें सभी छूट गये॥८॥

अ० ८ ] 00B पञ्जम स्कन्ध अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण उन्हें ऐसा विचार रहने लगा—'अहो! कैसे खेदकी बात है! इस बेचारे दीन मुगछौनेको कालचक्रके ईश्वररथचरणपरिभ्रमणरयेण स्वगण-वेगने अपने झुंड, सुहृद् और बन्धुओंसे दूर करके मेरी स्हृद्बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो शरणमें पहुँचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता-पिता, भाई-बन्धु और यूथके साथी-संगी समझता है। मामेव मातापितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकांश्चै-इसे मेरे सिवा और किसीका पता नहीं है और मुझमें वोपेयाय नान्यं कञ्चन वेद मय्यतिविस्त्रब्ध-इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागतकी श्चात एव मया मत्परायणस्य पोषणपालन-उपेक्षा करनेमें जो दोष हैं, उन्हें जानता हूँ। इसलिये मुझे अब अपने इस आश्रितका सब प्रकारकी दोषबुद्धि प्रीणनलालनमनसूयुनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षादोष-छोड़कर अच्छी तरह पालन-पोषण और प्यार-दुलार विदुषा ॥ ९ ॥ नूनं ह्यार्याः साधव उपशमशीलाः करना चाहिये॥९॥ निश्चय ही शान्त-स्वभाव और दीनोंकी रक्षा करनेवाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागतकी कृपणसृहृद् एवंविधार्थे स्वार्थानिप रक्षाके लिये अपने बडे-से-बडे स्वार्थकी भी परवाह गुरुतरानुपेक्षन्ते ॥ १० ॥ नहीं करते'॥१०॥ इति कृतानुषङ्ग आसनशयनाटनस्थाना-इस प्रकार उस हरिनके बच्चेमें आसक्ति बढ जानेसे बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते शनादिषु सह मृगजहुना स्त्रेहानुबद्धहृदय समय भी उनका चित्त उसके स्नेहपाशमें बँधा रहता आसीत्॥ ११॥ कुशकुसुमसमित्पलाश-था॥ ११॥ जब उन्हें कुश, पुष्प, सिमधा, पत्र और फलमूलोदकान्याहरिष्यमाणो वृकसालावृका-फल-मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तोंके भयसे उसे वे साथ लेकर ही वनमें जाते॥१२॥ मार्गमें दिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन जहाँ-तहाँ कोमल घास आदिको देखकर मुग्धभावसे वनं समाविशति॥ १२॥ पथिषु च मुग्ध-वह हरिणशावक अटक जाता तो वे अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे दयावश उसे अपने कंधेपर चढा लेते। इसी भावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरहृदयः प्रकार कभी गोदमें लेकर और कभी छातीसे लगाकर कार्पण्यात्स्कन्धेनोद्वहति एवमुत्सङ्ग उरसि उसका दुलार करनेमें भी उन्हें बड़ा सुख मिलता॥ १३॥ चाधायोपलालयन्म्दं परमामवाप॥ १३॥ नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच-बीचमें उठ-उठकर उस मृगबालकको क्रियायां निर्वर्त्यमानायामन्तरालेऽप्युत्थायोत्थाय देखते और जब उसपर उनकी दृष्टि पडती, तभी यदैनमभिचक्षीत तर्हि वाव स वर्षपतिः उनके चित्तको शान्ति मिलती। उस समय उसके लिये प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते मंगलकामना करते हुए वे कहने लगते—'बेटा! तेरा सर्वत्र कल्याण हो ।। १४॥ स्वस्ति स्ताद्वत्स ते सर्वत इति॥१४॥ कभी यदि वह दिखायी न देता तो जिसका धन अन्यदा भृशमुद्धिग्नमना नष्टद्रविण इव लुट गया हो, उस दीन मनुष्यके समान उनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिनीके कृपणः सकरुणमिततर्षेण हरिणकुणकविरह-बच्चेके विरहसे व्याकुल एवं सन्तप्त हो करुणावश विह्वलहृदयसन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा महदभिरम्भित इति होवाच॥ १५॥ शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते॥ १५॥

| ६०८ श्रीमद्भ                                   | रागवत [ अ० ८                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपि बत स वै कृपण एणबालको                       | 'अहो! क्या कहा जाय? क्या वह मातृहीन दीन                                                         |
| मृतहरिणीसुतोऽहो ममानार्यस्य                    | मृगशावक दुष्ट बहेलियेकी-सी बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन                                              |
|                                                | अनार्यका विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे                                                   |
| शठिकरातमतेरकृतसुकृतस्य कृतिवस्त्रम्भ           | किये हुए अपराधोंको सत्पुरुषोंके समान भूलकर फिर                                                  |
| आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन                   | लौट आयेगा ?॥ १६॥ क्या मैं उसे फिर इस आश्रमके<br>उपवनमें भगवान्की कृपासे सुरक्षित रहकर निर्विघ्न |
| इवागमिष्यति ॥ १६ ॥ अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोप- | हरी-हरी दूब चरते देखूँगा?॥१७॥ ऐसा न हो कि                                                       |
| वने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि॥१७॥   | कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बाँधकर विचरनेवाले सूकरादि<br>अथवा अकेले घूमनेवाले व्याघ्रादि ही उसे खा |
| अपि च न वृकः सालावृकोऽन्यतमो वा                | जायँ॥ १८॥ अरे! सम्पूर्ण जगत्की कुशलके लिये                                                      |
| नैकचर एकचरो वा भक्षयति॥१८॥                     | प्रकट होनेवाले वेदत्रयीरूप भगवान् सूर्य अस्त होना                                               |
| •                                              | चाहते हैं; किन्तु अभीतक वह मृगीकी धरोहर लौटकर                                                   |
| निम्लोचित ह भगवान् सकलजगत्क्षेमोदय-            | नहीं आयी!॥ १९॥ क्या वह हरिणराजकुमार मुझ                                                         |
| स्त्रय्यात्माद्यापि मम न मृगवधून्यास           | पुण्यहीनके पास आकर अपनी भाँति-भाँतिकी                                                           |
| आगच्छति॥ १९॥ अपिस्विदकृतसुकृतमागत्य            | मृगशावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीडाओंसे अपने                                                   |
|                                                | स्वजनोंका शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित<br>करेगा?॥२०॥ अहो! जब कभी मैं प्रणयकोपसे                |
| मां सुखियष्यित हरिणराजकुमारो विविध-            | खेलमें झूठ-मूठ समाधिके बहाने आँखें मूँदकर बैठ                                                   |
| रुचिरदर्शनीयनिजमृगदारकविनोदैरसन्तोषं           | जाता, तब वह चिकत चित्तसे मेरे पास आकर                                                           |
| स्वानामपनुदन्॥ २०॥ क्ष्वेलिकायां मां मृषा-     | जलबिन्दुके समान कोमल और नन्हें-नन्हें सींगोंकी                                                  |
| समाधिनाऽऽमीलितदृशं प्रेमसंरम्भेण चिकतचिकत      | नोकसे किस प्रकार मेरे अंगोंको खुजलाने लगता<br>था॥२१॥ मैं कभी कुशोंपर हवनसामग्री रख देता         |
| आगत्य पृषदपरुषविषाणाग्रेण लुठति॥ २१॥           | और वह उन्हें दाँतोंसे खींचकर अपवित्र कर देता तो                                                 |
|                                                | मेरे डाँटने-डपटनेपर वह अत्यन्त भयभीत होकर                                                       |
| आसादितहविषि बर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो          | उसी समय सारी उछल-कूद छोड़ देता और ऋषिकुमारके                                                    |
| भीतभीतः सपद्युपरतरास ऋषिकुमारवद्               | समान अपनी समस्त इन्द्रियोंको रोककर चुपचाप बैठ                                                   |
| अवहितकरणकलाप आस्ते॥ २२॥                        | जाता था'॥ २२॥<br>[फिर पृथ्वीपर उस मृगशावकके खुरके चिह्न                                         |
| किं वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया            | देखकर कहने लगते—] 'अहो! इस तपस्विनी                                                             |
| यदियमवनिः सविनयकृष्णसारतनयतनुतरसुभग-           | धरतीने ऐसा कौन–सा तप किया है जो उस अतिविनीत                                                     |
| शिवतमाखरखुरपदपङ्कितभिर्द्रविणविधुरातुरस्य      | कृष्णसारिकशोरके छोटे-छोटे सुन्दर, सुखकारी और<br>सुकोमल खुरोंवाले चरणोंके चिह्नोंसे मुझे, जो मैं |
|                                                | अपना मृगधन लुट जानेसे अत्यन्त व्याकुल और दीन                                                    |
| कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च      | हो रहा हूँ, उस द्रव्यकी प्राप्तिका मार्ग दिखा रही है                                            |
| सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां | और स्वयं अपने शरीरको भी सर्वत्र उन पदिचह्नोंसे                                                  |

| अ० ८] पञ्चम                                                                                                            | स्कन्ध ६०९                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देवयजनं करोति ॥ २३ ॥ अपिस्विदसौ<br>भगवानुडुपतिरेनं मृगपतिभयान्मृतमातरं मृगबालकं                                        | विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्गके इच्छुक द्विजोंके<br>लिये यज्ञस्थल* बना रही है॥२३॥ (चन्द्रमामें<br>मृगका-सा श्याम चिह्न देख उसे अपना ही मृग |
| स्वाश्रमपरिभ्रष्टमनुकम्पया कृपणजनवत्सलः                                                                                | मानकर कहने लगते—) 'अहो! जिसकी माता<br>सिंहके भयसे मर गयी थी, आज वही मृगशिशु अपने                                                         |
| परिपाति॥ २४॥ किं वाऽऽत्मजविश्लेषज्वर-                                                                                  | आश्रमसे बिछुड़ गया है। अत: उसे अनाथ देखकर                                                                                                |
| दवदहनशिखाभिरुपतप्यमानहृदयस्थलनलिनीकं                                                                                   | क्या ये दीनवत्सल भगवान् नक्षत्रनाथ दयावश उसकी<br>रक्षा कर रहे हैं?॥२४॥ [फिर उसकी शीतल                                                    |
| मामुपसृतमृगीतनयं शिशिरशान्तानुरागगुणित-                                                                                | किरणोंसे आह्लादित होकर कहने लगते—] 'अथवा                                                                                                 |
| निजवदनसलिलामृतमयगभिस्तिभिः स्वधयतीति                                                                                   | अपने पुत्रोंके वियोगरूप दावानलकी विषम ज्वालासे<br>हृदयकमल दग्ध हो जानेके कारण मैंने एक मृगबालकका                                         |
| च॥ २५॥                                                                                                                 | सहारा लिया था। अब उसके चले जानेसे फिर मेरा<br>हृदय जलने लगा है; इसलिये ये अपनी शीतल, शान्त,                                              |
| एवमघटमानमनोरथाकुलहृदयो मृगदारका-                                                                                       | स्नेहपूर्ण और वदनसलिलरूपा अमृतमयी किरणोंसे                                                                                               |
| भासेन स्वारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विभ्रंशितः                                                                            | मुझे शान्त कर रहे हैं'॥ २५॥<br>राजन्! इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा                                                                   |
| स योगतापसो भगवदाराधनलक्षणाच्च                                                                                          | असम्भव था, उन विविध मनोरथोंसे भरतका चित्त<br>व्याकुल रहने लगा। अपने मृगशावकके रूपमें प्रतीत                                              |
| कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक आसङ्गः                                                                                       | होनेवाले प्रारब्धकर्मके कारण तपस्वी भरतजी                                                                                                |
| साक्षान्निःश्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक्परित्यक्तदुस्त्यज-                                                                 | भगवदाराधनरूप कर्म एवं योगानुष्ठानसे च्युत हो गये। नहीं तो, जिन्होंने मोक्षमार्गमें साक्षात् विघ्नरूप                                     |
| हृदयाभिजातस्य तस्यैवमन्तरायविहतयोगा-                                                                                   | समझकर अपने ही हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिको<br>भी त्याग दिया था, उन्हींकी अन्यजातीय हरिणशिशुमें                                     |
| रम्भणस्य राजर्षेर्भरतस्य तावन्मृगार्भकपोषण-                                                                            | ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजर्षि<br>भरत विघ्नोंके वशीभूत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हो                                           |
| पालनप्रीणनलालनानुषङ्गेणाविगणयत आत्मान-                                                                                 | गये और उस मृगछौनेके पालन-पोषण और लाड़-                                                                                                   |
| महिरिवाखुबिलं दुरितक्रमः कालः करालरभस                                                                                  | प्यारमें ही लगे रहकर आत्मस्वरूपको भूल गये। इसी<br>समय जिसका टलना अत्यन्त कठिन है, वह प्रबल                                               |
| आपद्यत॥ २६॥                                                                                                            | वेगशाली कराल काल, चूहेके बिलमें जैसे सर्प घुस                                                                                            |
| तदानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवानुशोचन्तम्                                                                             | आये, उसी प्रकार उनके सिरपर चढ़ आया॥ २६॥<br>उस समय भी वह हरिणशावक उनके पास बैठा पुत्रके                                                   |
| अभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना                                                                                       | समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थितिमें देख<br>रहे थे और उनका चित्त उसीमें लग रहा था। इस                                             |
| विसृज्य लोकिममं सह मृगेण कलेवरं मृतमनु                                                                                 | प्रकारकी आसक्तिमें ही मृगके साथ उनका शरीर भी                                                                                             |
| * शास्त्रोंमें उल्लेख आता है कि जिस भूमिमें कृष्णमृग विचरते हैं, वह अत्यन्त पवित्र और यज्ञानुष्ठानके<br>योग्य होती है। |                                                                                                                                          |

भरतचरितेऽष्टमोऽध्याय:॥८॥

पुनर्ममाबुधस्यारान्मृगसुतमनुपरिसुस्राव ॥ २९ ॥ इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनः भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलमुनिगणदियतं शालग्रामं पुलस्त्यपुलहाश्रमं कालञ्जरात्प्रत्याजगाम ॥ ३० ॥ तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गाच्च भृशमुद्धिग्न आत्मसहचरः शुष्कपर्णतृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्विनिमत्तावसानमेव गणयन्मृगशरीरं

तीर्थोदकक्लिन्नमुत्ससर्ज॥ ३१॥

उन्होंने अपनी माता मृगीको त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वतसे वे फिर शान्तस्वभाव मुनियोंके प्रिय उसी शालग्रामतीर्थमें, जो भगवान्का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषिके आश्रमपर चले आये॥ ३०॥ वहाँ रहकर भी वे कालकी ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्तिसे उन्हें बडा भय लगने लगा था।

बस, अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियोंद्वारा निर्वाह करते मृगयोनिकी प्राप्ति करानेवाले प्रारब्धके स्रावसानमेव गणयन्मृगशरीरं क्षयकी बाट देखते रहे। अन्तमें उन्होंने अपने शरीरका आधा भाग गण्डकीके जलमें डुबाये रखकर उस मृगशरीरको छोड़ दिया॥ ३१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे अ० ९] ६११ पञ्चम स्कन्ध अथ नवमोऽध्यायः भरतजीका ब्राह्मणकुलमें जन्म श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! आंगिरस गोत्रमें शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग अथ कस्यचिद् द्विजवरस्याङ्गिर:प्रवरस्य (अतिथि आदिको अन्न देना), सन्तोष, तितिक्षा,

विनय, विद्या (कर्मविद्या), अनसूया (दूसरोंके गुणोंमें दोष न ढूँढना), आत्मज्ञान (आत्माके कर्तृत्व और

शमदमतपःस्वाध्यायाध्ययनत्यागसन्तोषतितिक्षा-प्रश्रयविद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मसदृश-

श्रुतशीलाचाररूपौदार्यगुणा नव सोदर्या अङ्गजा

बभूवुर्मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायाम् ॥ १ ॥ यस्तु तत्र

पुमांस्तं परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं

गतमाहुः॥२॥ तत्रापि स्वजनसङ्गाच्च

भृशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसन-श्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविन्दयुगलं मनसा

विदधदात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवदनुग्रहेणानु-स्मृतस्वपूर्वजन्मावलिरात्मानमुन्मत्त जडान्ध-

बधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य॥३॥ तस्यापि ह वा आत्मजस्य विप्र: पुत्रस्त्रेहानुबद्धमना

आसमावर्तनात्संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनःशौचाचमनादीन् कर्मनियमाननभि-

प्रेतानिप समशिक्षयदनुशिष्टेन हि

पितुः पुत्रेणेति॥४॥

बहरेके समान दिखाते॥ ३॥

इसलिये ब्राह्मणदेवताने अपने पागल पुत्रके भी शास्त्रानुसार समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभी संस्कार करनेके विचारसे उनका उपनयन-संस्कार

भोक्तुत्वका ज्ञान) एवं आनन्द (धर्मपालनजनित सुख) सभी गुणोंसे सम्पन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे।

उनकी बड़ी स्त्रीसे उन्होंके समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणोंवाले नौ पुत्र हुए

तथा छोटी पत्नीसे एक ही साथ एक पुत्र और एक

राजर्षिशिरोमणि भरत ही थे। वे मृगशरीरका परित्याग करके अन्तिम जन्ममें ब्राह्मण हुए थे-ऐसा महापुरुषोंका

पूर्वजन्मपरम्पराका स्मरण रहनेके कारण, वे इस

आशंकासे कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाय, अपने स्वजनोंके संगसे भी बहुत डरते थे। हर

इन दोनोंमें जो पुरुष था वह परम भागवत

इस जन्ममें भी भगवान्की कृपासे अपनी

कन्याका जन्म हुआ॥१॥

कथन है॥ २॥

किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी 'पिताका कर्तव्य है कि पुत्रको शिक्षा दे' इस शास्त्रविधिके

समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुणकीर्तन सब प्रकारके कर्मबन्धनको काट देता है, श्रीभगवान्के उन युगल चरणकमलोंको ही हृदयमें धारण किये रहते तथा दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको पागल, मूर्ख, अंधे और

पिताका तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था।

अनुसार उन्होंने इन्हें शौच-आचमन आदि आवश्यक कर्मोंकी शिक्षा दी॥४॥

[ अ० ९ ६१२ श्रीमद्भागवत स चापि तदु ह पितृसंनिधावे-किन्तु भरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशके विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता वासधीचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् चाहते थे कि वर्षाकालमें इसे वेदाध्ययन आरम्भ करा दुँ। किन्तु वसन्त और ग्रीष्म ऋतुके चैत्र, वैशाख, सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ज्येष्ठ और आषाढ्—चार महीनोंतक पढ़ाते रहनेपर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरोमन्त्रप्रणवके सहित ग्रैष्मवासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके॥५॥ ऐसा होनेपर भी अपने इस पुत्रमें उनका ग्राहयामास॥५॥ आत्माके समान अनुराग था। इसलिये उसकी प्रवृत्ति एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशितचित्तः न होनेपर भी वे 'पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये' इस अनुचित आग्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, शौचाध्ययनव्रतनियमगुर्वनलशुश्रूषणाद्यौप-व्रत, नियम तथा गुरु और अग्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके आवश्यक नियमोंकी शिक्षा देते ही कुर्वाणककर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन रहे। किन्तु अभी पुत्रको सुशिक्षित देखनेका उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवद्भजनरूप भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं अपने मुख्य कर्तव्यसे असावधान रहकर केवल तावदनधिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन स्वयं गृह घरके धंधोंमें ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहनेवाले कालभगवानुने आक्रमण करके उनका अन्त कर एव प्रमत्त उपसंहृत:॥६॥ अथ यवीयसी दिया॥६॥ तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भसे उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौतको सौंपकर स्वयं द्विजसती स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य सती होकर पतिलोकको चली गयी॥७॥ भरतजीके भाई कर्मकाण्डको सबसे श्रेष्ठ समझते स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात्॥७॥ थे। वे ब्रह्मज्ञानरूप पराविद्यासे सर्वथा अनिभज्ञ थे। इसलिये उन्हें भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं था, वे पितर्युपरते भ्रातर एनमतत्प्रभावविदस्त्रय्यां उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अत: पिताके परलोक विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां सिधारनेपर उन्होंने उन्हें पढाने-लिखानेका आग्रह छोड़ दिया॥८॥ भरतजीको मानापमानका कोई जडमितरिति भ्रातुरनुशासननिर्बन्धान्त्यवृत्सन्त विचार न था। जब साधारण नर-पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसीके ॥८॥ स च प्राकृतैर्द्विपदपशुभिरुन्मत्त-अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते, तो वे उनकी इच्छाके अनुसार जडबधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि कर देते। बेगारके रूपमें, मजदुरीके रूपमें, माँगनेपर अथवा बिना माँगे जो भी थोड़ा-बहुत अच्छा या बुरा प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छ्या अन्न उन्हें मिल जाता, उसीको जीभका जरा भी करोति विष्टितो वेतनतो वा याच्यया यदुच्छया स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारणसे

अ० ९] ६१३ पञ्चम स्कन्ध वोपसादितमल्पं बहु मृष्टं कदन्नं वाभ्यवहरति उत्पन्न न होनेवाला स्वत:सिद्ध केवल ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था; इसलिये शीतोष्ण, परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तम्। नित्यनिवृत्तनिमित्त-मानापमान आदि द्वन्द्वोंसे होनेवाले सुख-दु:खादिमें उन्हें देहाभिमानकी स्फूर्ति नहीं होती थी॥९॥ वे स्वसिद्धविशुद्धानुभवानन्दस्वात्मलाभाधिगमः सर्दी, गरमी, वर्षा और आँधीके समय साँडके समान सुखदुःखयोर्द्वन्द्वनिमित्तयोरसम्भावितदेहाभि-नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट-पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वीपर ही पड़े रहते थे, कभी तेल-उबटन मानः ॥ ९ ॥ शीतोष्णवातवर्षेषु आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे, इवानावृताङ्गः <sup>१</sup> पीनः संहननाङ्गः स्थण्डिलसंवेश-इससे उनके शरीरपर मैल जम गयी थी। उनका ब्रह्मतेज धूलिसे ढके हुए मूल्यवान् मणिके समान छिप नानुन्मर्दनामञ्जनरजसा महामणिरिवानभि-गया था। वे अपनी कमरमें एक मैला-कृचैला कपडा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला व्यक्तब्रह्मवर्चसः कुपटावृतकटि-हो गया था। इसलिये अज्ञानी जनता 'यह कोई द्विज रुपवीतेनोरुमिषणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति है', 'कोई अधम ब्राह्मण है' ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, किन्तु वे इसका कोई संज्ञेयातज्ज्ञजनावमतो विचचार ॥ १०॥ यदा विचार न करके स्वच्छन्द विचरते थे॥ १०॥ दुसरोंकी मजदुरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके तु परत आहारं कर्मवेतनत<sup>३</sup> ईहमान: स्वभ्रातृभिरपि भाइयोंने खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमें लगा दिया तब केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु वे उस कार्यको भी करने लगे। परन्तु उन्हें इस बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोंकी भूमि समतल न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेद है या ऊँची-नीची अथवा वह छोटी है या बडी। कणपिण्याकफलीकरणकुल्माषस्थालीपुरीषा-उनके भाई उन्हें चावलकी कनी, खली, भूसी, घुने हुए उड़द अथवा बरतनोंमें लगी हुई जले अन्नकी दीन्यप्यमृतवदभ्यवहरति ॥ ११ ॥ खुरचन—जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अमृतके समान खा लेते थे॥११॥ अथ कदाचित्कश्चिद् वृषलपतिर्भद्रकाल्ये<sup>४</sup> किसी समय डाकुओंके सरदारने, जिसके सामन्त पुरुषपशुमालभतापत्यकामः ॥ १२ ॥ तस्य ह शूद्र जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकालीको मनुष्यकी बलि देनेका संकल्प किया॥ १२॥ उसने जो पुरुष-दैवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो पशु बलि देनेके लिये पकड़ मँगाया था, वह दैववश निशि निशीथसमये तमसाऽऽवृतायामनिध-उसके फंदेसे निकलकर भाग गया। उसे ढूँढनेके लिये उसके सेवक चारों ओर दौडे; किन्तू अँधेरी रातमें गतपशव आकस्मिकेन विधिना केदारान् आधी रातके समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैवयोगसे अकस्मात् उनकी दृष्टि इन आंगिरसगोत्रीय वीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमङ्गिरःप्रवर-ब्राह्मणकुमारपर पडी, जो वीरासनसे बैठे हुए मृग-वराहादि जीवोंसे खेतोंकी रखवाली कर रहे थे॥ १३॥ सुतमपश्यन् ॥ १३ ॥ १. प्रा० पा०—इवापावृतांग। २. प्रा० पा०—बन्धुरिति संज्ञोऽतज्ज्ञ:। ३. प्रा० पा०—वेतन ईहमान:। ४. प्रा॰ पा॰—भद्रकाल्यै पशुमालभता।

[ अ० ९ श्रीमद्भागवत ६१४ उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृश्य लक्षणोंवाला है, इससे हमारे स्वामीका कार्य अवश्य भर्तृकर्मनिष्पत्तिं मन्यमाना बद्ध्वारशनया सिद्ध हो जायगा। यह सोचकर उनका मुख आनन्दसे चिण्डकागृहमुपनिन्युर्मुदा विकसितवदना: ॥ १४॥ खिल उठा और वे उन्हें रिस्सियोंसे बाँधकर चण्डिकाके मन्दिरमें ले आये॥१४॥ अथ पणयस्तं स्वविधिनाभिषिच्याहतेन तदनन्तर उन चोरोंने अपनी पद्धतिके अनुसार विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे भूषणालेपस्रक्-वाससाऽऽच्छाद्य वस्त्र पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, चन्दन, तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्य-माला और तिलक आदिसे विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, लाजिकसलयाङ्कुरफलोपहारोपेतया वैशस-अंकुर और फल आदि उपहार-सामग्रीके सहित संस्थया महता गीतस्तुतिमृदङ्गपणवघोषेण च बलिदानकी विधिसे गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदिका महान् शब्द करते उस पुरुष-पशुको भद्रकालीके पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरत सामने नीचा सिर कराके बैठा दिया॥ १५॥ इसके उपवेशयामासुः॥ १५॥ अथ वृषलराजपणिः पश्चात् दस्युराजके पुरोहित बने हुए लुटेरेने उस नर-पशुके रुधिरसे देवीको तृप्त करनेके लिये देवीमन्त्रोंसे पुरुषपशोरसृगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाण-अभिमन्त्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया॥१६॥ स्तद्भिमन्त्रितमसिमतिकरालनिशितमुपाददे॥ १६॥ चोर स्वभावसे तो रजोगुणी-तमोगुणी थे ही, धनके मदसे उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। इति तेषां वृषलानां रजस्तमःप्रकृतीनां हिंसामें भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय धनमदरजउत्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं तो वे भगवानुके अंशस्वरूप ब्राह्मणकुलका तिरस्कार करके स्वच्छन्दतासे कुमार्गकी ओर बढ़ रहे थे। कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां आपत्तिकालमें भी जिस हिंसाका अनुमोदन किया कर्मातिदारुणं यद्बह्मभूतस्य साक्षाद्बह्मर्षिसुतस्य गया है, उसमें भी ब्राह्मणवधका सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात् ब्रह्मभावको प्राप्त हुए वैरहीन तथा निर्वेरस्य सर्वभूतसुहृदः सूनायामप्यननुमत-समस्त प्राणियोंके सुहृद् एक ब्रह्मर्षिकुमारकी बलि मालम्भनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसातिदुर्विषहेण देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकालीके शरीरमें अति दु:सह ब्रह्मतेजसे दाह होने दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट सैव देवी लगा और वे एकाएक मूर्तिको फोड़कर प्रकट हो भद्रकाली ॥ १७ ॥ भृशममर्षरोषावेशरभस-गयीं ॥ १७ ॥ अत्यन्त असहनशीलता और क्रोधके कारण उनकी भौंहें चढ़ी हुई थीं तथा कराल दाढ़ों विलसितभुकुटिविटपकुटिलदंष्ट्रारुणेक्षणाटोपाति-और चढी हुई लाल आँखोंके कारण उनका चेहरा भयानकवदना हन्तुकामेवेदं महाट्टहासमित-बडा भयानक जान पडता था। उनके उस विकराल वेषको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संरम्भेण विमुंचन्ती तत उत्पत्य पापीयसां संसारका संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोधसे तडककर दुष्टानां तेनैवासिना विवृक्णशीष्णां बडा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस

अ० १०] ६१५ पञ्चम स्कन्ध अभिमन्त्रित खड्गसे ही उन सारे पापियोंके सिर उड़ा गलात्स्रवन्तमसृगासवमत्युष्णं सह गणेन दिये और अपने गणोंके सिहत उनके गलेसे बहता निपीयातिपानमदविह्वलोच्चैस्तरां स्वपार्षदैः सह हुआ गरम-गरम रुधिररूप आसव पीकर अति उन्मत्त जगौ ननर्त च विजहार च शिर:कन्दुक-हो ऊँचे स्वरसे गाती और नाचती हुई उन सिरोंको ही गेंद बनाकर खेलने लगीं॥ १८॥ सच है, महापुरुषोंके लीलया॥ १८॥ एवमेव खलु महदभिचाराति-प्रति किया हुआ अत्याचाररूप अपराध इसी प्रकार क्रमः कात्स्न्येनात्मने फलित ॥१९॥ न वा ज्यों-का-त्यों अपने ही ऊपर पडता है॥ १९॥ परीक्षित्! जिनकी देहाभिमानरूप सुदृढ़ हृदयग्रन्थि छूट गयी है, एतद्विष्णुदत्त महदद्भुतं यदसम्भ्रमःस्वशिरश्छेदन जो समस्त प्राणियोंके सुहृद् एवं आत्मा तथा वैरहीन आपतितेऽपि विमुक्तदेहाद्यात्मभावसुदृढ-हैं, साक्षात् भगवान् ही भद्रकाली आदि भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकनेवाले कालचक्ररूप हृदयग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां निर्वेराणां श्रेष्ठ शस्त्रसे जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने साक्षाद्भगवतानिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन तैस्तै-भगवानुके निर्भय चरणकमलोंका आश्रय ले रखा है-उन भगवद्भक्त परमहंसोंके लिये अपना सिर र्भावै: परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलमकुतश्च-कटनेका अवसर आनेपर भी किसी प्रकार व्याकुल न द्भयमुपसृतानां भागवतपरमहंसानाम्॥ २०॥ होना-यह कोई बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है॥ २०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जडभरतचरिते नवमोऽध्याय:॥९॥ अथ दशमोऽध्यायः जडभरत और राजा रहूगणकी भेंट श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- राजन्! एक बार सिन्धुसौवीर देशका स्वामी राजा रहुगण पालकीपर अथ सिन्धुसौवीरपते<sup>१</sup> रहूगणस्य व्रजत चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदीके किनारे पहुँचा तब उसकी पालकी उठानेवाले कहारोंके इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह-जमादारको एक कहारकी आवश्यकता पडी। कहारकी खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल पुरुषान्वेषणसमये <sup>३</sup> दैवेनोपसादितः स द्विजवर गये। इन्हें देखकर उसने सोचा, 'यह मनुष्य हृष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अंगोंवाला है। इसलिये यह उपलब्ध एष पीवा युँवा संहननाङ्गो गोखरवद्धुरं तो बैल या गधेके समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है।' यह सोचकर उसने बेगारमें पकड़े हुए अन्य

वोदुमलिमिति पूर्विविष्टिगृहीतैः सह गृहीतः है। यह सोचकर उसने बेगारमें पकड़े हुए अन्य कहारोंके साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकीमें प्रसभमतदर्ह उवाह शिबिकां स कार्यके योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले च्याप पालकीको उठा ले चले॥१॥

१. प्रा॰ पा॰—सिन्धुपते। २. प्रा॰ पा॰—शिबिकावाहक॰। ३. प्रा॰ पा॰—पुरुषान्वेषसमये। ४. प्रा॰ पा॰—यावान् संहननांगो। ५. प्रा॰ पा॰—मतदर्पण॰।

| अ० १०] पञ्चम                                   | ा स्कन्ध ६१७                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संघट्टिन इति बहु विप्रलब्धोऽप्यविद्यया रचित-   | इसका कुछ भी बुरा न माना; क्योंकि उनकी दृष्टिमें                                                      |
| द्रव्यगुणकर्माशयस्वचरमकलेवरेऽवस्तुनि           | तो पंचभूत, इन्द्रिय और अन्त:करणका संघात यह<br>अपना अन्तिम शरीर अविद्याका ही कार्य था। वह             |
| संस्थानविशेषेऽहंममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो | विविध अंगोंसे युक्त दिखायी देनेपर भी वस्तुत: था<br>ही नहीं, इसलिये उसमें उनका मैं-मेरेपनका मिथ्या    |
| ब्रह्मभूतस्तूष्णीं शिबिकां पूर्ववदुवाह॥६॥      | अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप                                                      |
| अथ पुन: स्विशिबिकायां विषमगतायां               | हो गये थे॥६॥<br>(किन्तु) पालकी अब भी सीधी चालसे नहीं                                                 |
| प्रकुपित उवाच रहूगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो   | चल रही है—यह देखकर राजा रहूगण क्रोधसे आग-                                                            |
| मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरिस प्रमत्तस्य    | बबूला हो गया और कहने लगा, 'अरे! यह क्या?<br>क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके           |
| च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया        | (मेरी) आज्ञाका उल्लंघन कर रहा है! मालूम होता                                                         |
| यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति॥७॥              | है, तू सर्वथा प्रमादी है। अरे! जैसे दण्डपाणि यमराज<br>जन-समुदायको उसके अपराधोंके लिये दण्ड देते हैं, |
| एवं बह्वबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं           | उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किये देता हूँ। तब                                                    |
| रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृता-             | तेरे होश ठिकाने आ जायँगे'॥७॥<br>रहूगणको राजा होनेका अभिमान था, इसलिये                                |
| शेषभगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स             | वह इसी प्रकार बहुत-सी अनाप-शनाप बातें बोल<br>गया। वह अपनेको बड़ा पण्डित समझता था, अत:                |
| भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा  | रज-तमयुक्त अभिमानके वशीभूत होकर उसने भगवान्के                                                        |
| योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव | अनन्य प्रीतिपात्र भक्तवर भरतजीका तिरस्कार कर<br>डाला। योगेश्वरोंकी विचित्र कहनी–करनीका तो उसे        |
| विगतस्मय इदमाह ॥८॥                             | कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर                                                         |
| ब्राह्मण उवाच                                  | वे सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहृद् एवं आत्मा, ब्रह्मभूत<br>ब्राह्मणदेवता मुसकराये और बिना किसी प्रकारका  |
| त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं                    | अभिमान किये इस प्रकार कहने लगे॥८॥                                                                    |
| भर्तुः स मे स्याद्यदि वीर भारः।                | जडभरतने कहा—राजन्! तुमने जो कुछ कहा<br>वह यथार्थ है। उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार               |
| गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा                    | नामकी कोई वस्तु है तो ढोनेवालेके लिये है, यदि                                                        |
| पीवेति राशौ न विदां प्रवादः॥ ९                 | कोई मार्ग है तो वह चलनेवालेके लिये है। मोटापन<br>भी उसीका है, यह सब शरीरके लिये कहा जाता है,         |
| स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च                | आत्माके लिये नहीं। ज्ञानीजन ऐसी बात नहीं<br>करते॥९॥ स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख,                |
| क्षुत्तृड्भयं कलिरिच्छा जरा च।                 | प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध,                                                |
| निद्रा रतिर्मन्युरहंमदः शुचो                   | अभिमान और शोक—ये सब धर्म देहाभिमानको<br>लेकर उत्पन्न होनेवाले जीवमें रहते हैं; मुझमें इनका           |
| देहेन जातस्य हि मे न सन्ति॥१०                  | लेश भी नहीं है॥ १०॥                                                                                  |

श्रीमद्भागवत [ अ० १० ६१८ राजन्! तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही-सो जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन् जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभीमें नियमितरूपसे आद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टम्। ये दोनों बातें देखी जाती हैं; क्योंकि वे सभी आदि-स्वस्वाम्यभावो ध्व ईड्य यत्र अन्तवाले हैं। यशस्वी नरेश! जहाँ स्वामी-सेवकभाव स्थिर हो, वहीं आज्ञापालनादिका नियम भी लागू हो तर्ह्यच्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः॥११ सकता है॥ ११॥ 'तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ' इस विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक् च प्रकारकी भेदबुद्धिके लिये मुझे व्यवहारके सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखायी देता। पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत्। परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तो किसे स्वामी कहें और ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं किसे सेवक? फिर भी राजन्! तुम्हें यदि स्वामित्वका अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ॥ १२॥ तथापि राजन् करवाम किं ते॥ १२ वीरवर! मैं मत्त, उन्मत्त और जडके समान अपनी ही उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां स्थितिमें रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा ? यदि मैं वास्तवमें जड और प्रमादी ही हूँ, तो गतस्य मे वीर चिकित्सितेन। भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन ही होगा॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! मुनिवर स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः॥१३ जडभरत यथार्थ तत्त्वका उपदेश करते हुए इतना उत्तर श्रीशुक उवाच देकर मौन हो गये। उनका देहात्मबुद्धिका हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिये वे परम शान्त एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर हो गये थे। अत: इतना कहकर भोगद्वारा प्रारब्धक्षय उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन करनेके लिये वे फिर पहलेके ही समान उस पालकीको कन्धेपर लेकर चलने लगे॥ १४॥ सिन्ध्-कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयानमपि तथोवाह सौवीरनरेश रहगण भी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण ॥ १४॥ स चापि पाण्डवेय सिन्धुसौवीरपति-तत्त्वजिज्ञासाका पुरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठके अनेकों योग-ग्रन्थोंसे समर्थित और हृदयकी स्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यकुश्रद्धयाधिकृताधिकार-ग्रन्थिका छेदन करनेवाले ये वाक्य सुने, तब वह स्तद्धृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रुत्य तत्काल पालकीसे उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणोंमें सिर रखकर बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने पादमूलमुपसृतः क्षमापयन् विगतनृपदेवस्मय लगा॥ १५॥ 'देव! आपने द्विजोंका चिह्न यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइये इस प्रकार प्रच्छन्नभावसे उवाच॥ १५॥ विचरनेवाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि कस्त्वं निगृढश्चरिस द्विजानां अवधूतोंमेंसे कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं, आपका बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः। कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं, कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् तो क्या आप साक्षात् सत्त्वमूर्ति भगवान् कपिलजी ही क्षेमाय नश्चेदिस नोत शुक्लः॥१६ तो नहीं हैं?॥१६॥

| अ० १०] पञ्चम                                                                                                                 | ास्कन्ध ६१९                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाहं विशङ्के सुरराजवज्रा-                                                                                                    | मुझे इन्द्रके वज्रका कोई डर नहीं है, न मैं<br>महादेवजीके त्रिशूलसे डरता हूँ और न यमराजके                                                                                                        |
| न्न त्र्यक्षशूलान्न यमस्य दण्डात्।<br>नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्त्रा-                                                        | दण्डसे। मुझे अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु और कुबेरके<br>अस्त्र–शस्त्रोंका भी कोई भय नहीं है; परन्तु मैं                                                                                           |
| च्छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात्॥१७<br>तद् ब्रह्मसङ्गो जडवन्निगूढ-                                                             | ब्राह्मणकुलके अपमानसे बहुत ही डरता हूँ॥१७॥<br>अत: कृपया बतलाइये, इस प्रकार अपने विज्ञान और<br>शक्तिको छिपाकर मूर्खोंकी भाँति विचरनेवाले आप                                                      |
| विज्ञानवीर्यो विचरस्यपारः।<br>वचांसि योगग्रथितानि साधो<br>न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्॥१८                                   | कौन हैं? विषयोंसे तो आप सर्वथा अनासक्त जान<br>पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है।<br>साधो! आपके योगयुक्त वाक्योंकी बुद्धिद्वारा आलोचना                                                |
| अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्व-<br>विदां मुनीनां परमं गुरुं वै।                                                                   | करनेपर भी मेरा सन्देह दूर नहीं होता॥१८॥ मैं<br>आत्मज्ञानी मुनियोंके परम गुरु और साक्षात् श्रीहरिकी<br>ज्ञानशक्तिके अवतार योगेश्वर भगवान् कपिलसे यह                                              |
| प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत्<br>साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्॥१९                                                         | पूछनेके लिये जा रहा था कि इस लोकमें एकमात्र<br>शरण लेनेयोग्य कौन है॥ १९॥ क्या आप वे कपिलमुनि<br>ही हैं, जो लोकोंकी दशा देखनेके लिये इस प्रकार<br>अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला, घरमें       |
| स वै भवाल्लोकनिरीक्षणार्थ- मव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपिस्वित्।                                                                    | आसक्त रहनेवाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरोंकी गति<br>कैसे जान सकता है?॥२०॥<br>मैंने युद्धादि कर्मोंमें अपनेको श्रम होते देखा है,                                                                   |
| योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः<br>कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः॥२०<br>दृष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वै<br>भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये । | इसिलये मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्गमें<br>चलनेसे आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो<br>व्यवहारमार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है; क्योंकि<br>मिथ्या घड़ेसे जल लाना आदि कार्य नहीं होता॥ २१॥ |
| यथासतोदानयनाद्यभावात्<br>समूल इष्टो व्यवहारमार्गः॥ २१                                                                        | (देहादिके धर्मोंका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं<br>होता, ऐसी बात भी नहीं है) चूल्हेपर रखी हुई<br>बटलोई जब अग्निसे तपने लगती है, तब उसका जल                                                        |
| स्थाल्यग्नितापात्पयसोऽभिताप-<br>स्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धिः ।                                                                | भी खौलने लगता है और फिर उस जलसे चावलका<br>भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी<br>उपाधिके धर्मोंका अनुवर्तन करनेके कारण देह,                                                                |
| देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षात्<br>तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्॥ २२                                                           | इन्द्रिय, प्राण और मनकी सिन्निधिसे आत्माको भी<br>उनके धर्म श्रमादिका अनुभव होता ही है॥२२॥<br>आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता बतायी, सो राजा तो                                                       |
| शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां<br>यः किङ्करो वै न पिनष्टि पिष्टम्।                                                           | प्रजाका शासन और पालन करनेके लिये नियुक्त किया<br>हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्तादिको दण्ड                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत

#### वदस्यथो नातिविदां<sup>१</sup> वरिष्ठ:। सुरयो हि व्यवहारमेनं<sup>२</sup> तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति॥ राजन्नुरुगार्हमेध-तथैव वितानविद्योरुविजृम्भितेषु वेदवादेषु हि तत्त्ववादः न प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधुः॥ तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद् वरीयसीरपि<sup>३</sup> वाचः समासन्।

स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधिसौख्यं

६२०

स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य

यदीहमानो विजहात्यघौघम्॥ २३

बात कह रहे हो। इसलिये श्रेष्ठ ज्ञानियोंमें तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्त्वज्ञानी पुरुष इस अविचारसिद्ध स्वामी-सेवक आदि व्यवहारको तत्त्वविचारके समय सत्यरूपसे स्वीकार नहीं करते॥ १॥ लौकिक व्यवहारके समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेदवाक्य भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमें ही व्यस्त हैं, राग-द्वेषादि दोषोंसे रहित विशुद्ध तत्त्वज्ञानकी पूरी-पूरी अभिव्यक्ति प्राय: उनमें

भी नहीं हुई है॥२॥ जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि

कर्मोंसे प्राप्त होनेवाला स्वर्गादि सुख स्वप्नके समान

[अ०११

देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ नहीं हो सकता;

क्योंकि अपने धर्मका आचरण करना भगवान्की सेवा

हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्त्वज्ञान करानेमें साक्षात् न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्॥ ३ उपनिषद्-वाक्य भी समर्थ नहीं है॥३॥ १. प्रा॰ पा॰—नात्मविदां वरिष्ठ:। २. प्रा॰ पा॰—व्यवहारमेतं। ३. प्रा॰ पा॰—गरीयसीरपि।

| अ० ११]                                                                                                                                                                   | हुम स्कन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यावन्मनो रजसा पूरुषस्य<br>सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धम्।<br>चेतोभिराकूतिभिरातनोति<br>निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा॥ १                                                          | जबतक मनुष्यका मन सत्त्व, रज अथवा तमोगुणके<br>वशीभूत रहता है, तबतक वह बिना किसी अंकुशके<br>उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे शुभाशुभ कर्म<br>कराता रहता है॥४॥ यह मन वासनामय, विषयासक्त,<br>गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भूत एवं इन्द्रियरूप सोलह<br>कलाओंमें मुख्य है। यही भिन्न-भिन्न नामोंसे देवता |
| स वासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा। बिभ्रत्पृथङ्नामभि रूपभेद- मन्तर्बहिष्ट्वं च पुरैस्तनोति॥ ५ दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति। | और मनुष्यादिरूप धारण करके शरीररूप उपाधियोंके<br>भेदसे जीवकी उत्तमता और अधमताका कारण होता<br>है॥५॥ यह मायामय मन संसारचक्रमें छलनेवाला है,<br>यही अपनी देहके अभिमानी जीवसे मिलकर उसे<br>कालक्रमसे प्राप्त हुए सुख-दु:ख और इनसे व्यतिरिक्त<br>मोहरूप अवश्यम्भावी फलोंकी अभिव्यक्ति करता                   |
| कालापपन फलमाव्यनावता<br>आलिङ्ग्य मायारचितान्तरात्मा<br>स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः॥ ६<br>तावानयं व्यवहारः सदाविः<br>क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः।                  | है॥६॥ जबतक यह मन रहता है, तभीतक जाग्रत्<br>और स्वप्नावस्थाका व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका<br>दृश्य बनता है। इसलिये पण्डितजन मनको ही<br>त्रिगुणमय अधम संसारका और गुणातीत परमोत्कृष्ट<br>मोक्षपदका कारण बताते हैं॥७॥<br>विषयासक्त मन जीवको संसार-संकटमें                                                  |
| तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य॥ ५ गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात्। यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन्                              | भीगी हुई बत्तीको खानेवाले दीपकसे तो धुएँवाली<br>शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो<br>जाता है तब वह अपने कारण अग्नितत्त्वमें लीन हो<br>जाता है—उसी प्रकार विषय और कर्मोंसे आसक्त                                                                                                                   |
| शिखाः सधूमा भजित ह्यन्यदा स्वम्। पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तीर्मनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्॥ ८ एकादशासन्मनसो हि वृत्तय                                                   | हुआ मन तरह-तरहकी वृत्तियोंका आश्रय लिये रहता है और इनसे मुक्त होनेपर वह अपने तत्त्वमें लीन हो जाता है॥८॥ वीरवर! पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक अहंकार—ये ग्यारह मनकी वृत्तियाँ हैं तथा पाँच प्रकारके कर्म, पाँच तन्मात्र और एक शरीर—ये                                                    |
| आकूतयः पञ्च धियोऽभिमानः। मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीर भूमीः॥ ९ गन्धाकृतिस्पर्शरसश्रवांसि विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पशिल्पाः । एकादशं स्वीकरणं ममेति         | ग्यारह उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं॥९॥<br>गन्ध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके<br>विषय हैं; मलत्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और<br>लेना-देना आदि व्यापार—ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके विषय<br>हैं तथा शरीरको 'यह मेरा है' इस प्रकार स्वीकार<br>करना अहंकारका विषय है। कुछ लोग अहंकारको      |
| शय्यामहं द्वादशमेक आहुः॥१०                                                                                                                                               | मनकी बारहवीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीरको<br>। बारहवाँ विषय मानते हैं॥१०॥                                                                                                                                                                                                                               |

श्रीमद्भागवत

शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः॥१२ क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेशः। नारायणो भगवान् वासुदेवः मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्।

६२२

स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयमानः ॥१३ यथानिलः स्थावरजङ्गमाना-क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः ॥ १४ विधूय मायां वयुनोदयेन। वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत्॥१५ यावदेतन्मन आत्मलिङ्गं संसारतापावपनं जनस्य। वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते॥१६

एवं परो भगवान् वासुदेवः न यावदेतां तनुभून्नरेन्द्र विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो यच्छोकमोहामयरागलोभ-भ्रातृव्यमेनं तददभ्रवीर्य-मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जिह व्यलीकं स्वयमात्ममोषम् ॥ १७ चरणोंकी उपासनाके अस्त्रसे इसे मार डालो ॥ १७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरहुगणसंवादे एकादशोऽध्याय:॥ ११॥

सुषुप्तिमें छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओंमें क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मनकी इन वृत्तियोंको साक्षीरूपसे देखता रहता है॥ १२॥ यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत्का आदिकारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयंप्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादिका भी नियन्ता और अपने अधीन रहनेवाली मायाके द्वारा सबके अन्त:करणोंमें रहकर जीवोंको प्रेरित करनेवाला समस्त भूतोंका आश्रयरूप भगवान् वासुदेव है॥ १३॥ जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावर-जंगम प्राणियोंमें प्राणरूपसे प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान् वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपंचमें ओत-प्रोत है॥ १४॥ राजन्! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा

इस मायाका तिरस्कार कर, सबकी आसक्ति छोडकर

तथा काम-क्रोधादि छ: शत्रुओंको जीतकर आत्मतत्त्वको

नहीं जान लेता और जबतक वह आत्माके उपाधिरूप

मनको संसार-दु:खका क्षेत्र नहीं समझता, तबतक वह इस लोकमें यों ही भटकता रहता है, क्योंकि यह

चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर

आदिके संस्कार तथा ममताकी वृद्धि करता रहता

है॥ १५-१६॥ यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान् शत्रु

है। तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसकी शक्ति और भी बढ गयी है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि

इसने तुम्हारे आत्मस्वरूपको आच्छादित कर रखा है।

इसलिये तुम सावधान होकर श्रीगुरु और हरिके

[अ० ११

पञ्चम स्कन्ध

ज्वरामयार्तस्य यथागदं सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः। र्ब्रह्मन् वचस्तेऽमृतमौषधं मे॥ २

तस्माद्भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम्। तवोक्त-

अध्यात्मयोगग्रथितं माख्याहि कौतूहलचेतसो मे॥ ३ योगेश्वर दृश्यमानं

यदाह क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम्। ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानम्ष्मिन् भ्रमते मनो मे॥ ४ ब्राह्मण उवाच

क्देहमानाहिविदष्टदुष्टे-

अ० १२]

अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतोः। तस्यापि चाङ्घ्र्योरिध गुल्फजङ्गा-

जानूरुमध्योरशिरोधरांसाः

आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ॥१॥ ब्रह्मन्! जिस प्रकार ज्वरसे पीडित रोगीके लिये मीठी ओषधि और धूपसे तपे हुए पुरुषके लिये शीतल जल अमृततुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिये, जिसकी

६२३

देव! मैं आपसे अपने संशयोंकी निवृत्ति तो पीछे कराऊँगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म-योगमय उपदेश दिया है, उसीको सरल करके समझाइये, उसे समझनेकी मुझे बड़ी उत्कण्ठा है॥३॥ योगेश्वर! आपने जो यह कहा कि भार उठानेकी क्रिया तथा उससे जो श्रमरूप फल होता है.

विवेकबुद्धिको देहाभिमानरूप विषेले सर्पने डस लिया

है, आपके वचन अमृतमय ओषधिके समान हैं॥ २॥

वे दोनों ही प्रत्यक्ष होनेपर भी केवल व्यवहारमूलके

ही हैं, वास्तवमें सत्य नहीं है-वे तत्त्वविचारके सामने कुछ भी नहीं ठहरते—सो इस विषयमें मेरा मन चक्कर खा रहा है, आपके इस कथनका मर्म मेरी समझमें नहीं आ रहा है॥४॥

॥ ५ अंग हैं॥५॥

जडभरतने कहा — पृथ्वीपते! यह देह पृथ्वीका विकार है, पाषाणादिसे इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारणसे पृथ्वीपर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं; उनके ऊपर क्रमश: टखने, पिंडली, घुटने,

जाँघ, कमर, वक्ष:स्थल, गर्दन और कंधे आदि

| ६२४ श्रीमद                                                                                                                        | द्यागवत [ अ० १२                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंसेऽधि दार्वी शिबिका च यस्यां<br>सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते।<br>यस्मिन् भवान् रूढिनिजाभिमानो<br>राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः॥ ६ | कंधोंके ऊपर लकड़ीकी पालकी रखी हुई<br>है; उसमें भी सौवीरराज नामका एक पार्थिव<br>विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धिरूप अभिमान करनेसे<br>तुम 'मैं सिन्धु देशका राजा हूँ' इस प्रबल मदसे अंधे<br>हो रहे हो॥६॥ किन्तु इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता                      |
| शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनान्<br>विष्ट्या निगृह्णन्निरनुग्रहोऽसि।<br>जनस्य गोप्तास्मि विकत्थमानो<br>न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः॥ ७  | सिद्ध नहीं होती, वास्तवमें तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट<br>ही हो। तुमने इन बेचारे दीन-दु:खिया कहारोंको<br>बेगारमें पकड़कर पालकीमें जोत रखा है और फिर<br>महापुरुषोंकी सभामें बढ़-बढ़कर बातें बनाते हो कि<br>मैं लोकोंकी रक्षा करनेवाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं |
| यदा क्षितावेव चराचरस्य<br>विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्।<br>तन्नामतोऽन्यद् व्यवहारमूलं                                           | देता॥७॥ हम देखते हैं कि सम्पूर्ण चराचर भूत<br>सर्वदा पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वीमें ही<br>लीन होते हैं; अत: उनके क्रियाभेदके कारण जो<br>अलग-अलग नाम पड़ गये हैं—बताओ तो, उनके                                                                      |
| निरूप्यतां सत् क्रिययानुमेयम्॥ ८<br>एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्त-<br>मसन्निधानात्परमाणवो ये।                                      | सिवा व्यवहारका और क्या मूल है?॥८॥<br>इस प्रकार 'पृथ्वी' शब्दका व्यवहार भी मिथ्या<br>ही है; वास्तविक नहीं है; क्योंकि यह अपने उपादानकारण                                                                                                                       |
| अविद्यया मनसा कल्पितास्ते<br>येषां समूहेन कृतो विशेष:॥ ९                                                                          | सूक्ष्म परमाणुओंमें लीन हो जाती है। और जिनके<br>मिलनेसे पृथ्वीरूप कार्यकी सिद्धि होती है, वे परमाणु<br>अविद्यावश मनसे ही कल्पना किये हुए हैं। वास्तवमें                                                                                                       |
| एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यद्<br>असच्च सञ्जीवमजीवमन्यत्।                                                                            | उनकी भी सत्ता नहीं है॥ ९॥ इसी प्रकार और भी जो<br>कुछ पतला-मोटा, छोटा-बड़ा, कार्य-कारण तथा<br>चेतन और अचेतन आदि गुणोंसे युक्त द्वैत-प्रपंच है—                                                                                                                 |
| द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म<br>नाम्नाजयावेहि कृतं द्वितीयम्॥१०                                                                         | उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि<br>नामोंवाली भगवान्की मायाका ही कार्य समझो॥ १०॥                                                                                                                                                                   |
| ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक-<br>मनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम्।                                                                     | विशुद्ध परमार्थरूप, अद्वितीय तथा भीतर-बाहरके<br>भेदसे रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह<br>सर्वान्तर्वर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसीका नाम                                                                                                           |
| प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं<br>यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति॥११                                                                  | 'भगवान्' है और उसीको पण्डितजन 'वासुदेव'<br>कहते हैं॥ ११॥ रहूगण! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिसे                                                                                                                                                                   |
| रहूगणैतत्तपसा न याति<br>न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा।<br>न च्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै-                                           | अपनेको नहलाये बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक<br>कर्म, अन्नादिके दान, अतिथिसेवा, दीनसेवा आदि<br>गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल,                                                                                                                       |
| र्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्॥१२                                                                                                      | अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे<br>यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता॥१२॥                                                                                                                                                                        |

| अ० १३] पञ्चम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्कन्ध ६२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः। निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो- मंतिं सतीं यच्छित वासुदेवे॥१३ अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसङ्गबन्धः । आराधनं भगवत ईहमानो मृगोऽभवं मृगसङ्गाद्धतार्थः॥१४ सा मां स्मृतिर्मृगदेहेऽि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति। अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो विशङ्कमानोऽविवृतश्चरामि ॥१५ तस्मान्नरोऽसङ्गसुसङ्गजात- ज्ञानासिनेहैव विवृक्णमोहः। हिर्रे तदीहाकथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यितपारमध्वनः ॥१६ | इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पिवत्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती और जब भगवत्कथाका नित्यप्रित सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवमें लगा देती है॥ १३॥  पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके विषयोंसे विरक्त होकर भगवान्की आराधनामें ही लगा रहता था; तो भी एक मृगमें आसिक हो जानेसे मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होकर अगले जन्ममें मृग बनना पड़ा॥ १४॥ किन्तु भगवान् श्रीकृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें भी मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसीसे अब मैं जनसंसर्गसे डरकर सर्वदा असंगभावसे गुप्तरूपसे ही विचरता रहता हूँ॥ १५॥ सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषोंके सत्संगसे प्राप्त ज्ञानरूप खड्गके द्वारा मनुष्यको इस लोकमें ही अपने मोहबन्धनको काट डालना चाहिये। फिर श्रीहरिकी लीलाओंके कथन और श्रवणसे भगवत्स्मृति बनी रहनेके कारण वह सुगमतासे ही संसारमार्गको पार करके भगवान्को प्राप्त कर सकता है॥ १६॥  रमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे |  |
| ब्राह्मणरहूगणसंवादे द्वादशोऽध्याय:॥ १२॥ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| भवाटवीका वर्णन और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र रहूगणका संशयनाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>ब्राह्मण उवाच</i><br>दुरत्ययेऽध्वन्यजया निवेशितो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जडभरतने कहा—राजन्! यह जीवसमूह<br>सुखरूप धनमें आसक्त देश-देशान्तरमें घूम-फिरकर<br>व्यापार करनेवाले व्यापारियोंके दलके समान है। इसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| रजस्तमःसत्त्वविभक्तकर्मदृक् ।<br>स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मायाने दुस्तर प्रवृत्तिमार्गमें लगा दिया है; इसलिये<br>इसकी दृष्टि सात्त्विक, राजस, तामस भेदसे नाना<br>प्रकारके कर्मोंपर ही जाती है। उन कर्मोंमें भटकता-<br>भटकता यह संसाररूप जंगलमें पहुँच जाता है। वहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| भवाटवीं याति न शर्म विन्दति॥ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती॥१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| <b>E</b> 7 E                                                                                                                    | श्रीमद्भ | ग्रगवत [ अ० १३                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः<br>सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्।<br>गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं<br>प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः॥  | 2        | महाराज! उस जंगलमें छः डाकू हैं। इस<br>विणक्-समाजका नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्वमें<br>जब यह वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका<br>सब माल-मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िये जिस प्रकार<br>भेड़ोंके झुंडमें घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी<br>प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ ही इसे असावधान |
| प्रभूतवीरुत्तृणगुल्मगह्नरे<br>कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः ।<br>क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति<br>क्वचित्क्वचिच्चाशुरयोल्मुकग्रहम्॥ | æ        | देखकर इसके धनको इधर-उधर खींचने लगते<br>हैं॥२॥वह जंगल बहुत-सी लता, घास और झाड़-<br>झंखाड़के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र<br>डाँस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे<br>कभी तो गन्धर्वनगर दीखने लगता है और कभी-कभी                                                                   |
| निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि-<br>स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्।<br>क्वचिच्च वात्योत्थितपांसुधूम्रा<br>दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः॥      | ४        | चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया-बेताल आँखोंके<br>सामने आ जाता है॥३॥ यह विणक्-समुदाय इस<br>वनमें निवासस्थान, जल और धनादिमें आसक्त होकर<br>इधर-उधर भटकता रहता है। कभी बवंडरसे उठी<br>हुई धूलके द्वारा जब सारी दिशाएँ धूमाच्छादित-सी                                                                         |
| अदृश्यझिल्लीस्वनकर्णशूल<br>उलूकवाग्भिर्व्यथितान्तरात्मा ।<br>अपुण्यवृक्षान् श्रयते क्षुधार्दितो<br>मरीचितोयान्यभिधावति क्वचित्॥ | ų        | हो जाती हैं और इसकी आँखोंमें भी धूल भर जाती<br>है, तो इसे दिशाओंका ज्ञान भी नहीं रहता ॥ ४ ॥ कभी<br>इसे दिखायी न देनेवाले झींगुरोंका कर्णकटु शब्द<br>सुनायी देता है, कभी उल्लुओंकी बोलीसे इसका चित्त<br>व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है<br>तो यह निन्दनीय वृक्षोंका ही सहारा टटोलने लगता |
| क्वचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति<br>परस्परं चालषते निरन्धः।<br>आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो<br>निर्विद्यते क्व च यक्षैर्हतासुः॥       | ĸ        | है और कभी प्याससे व्याकुल होकर मृगतृष्णाकी<br>ओर दौड़ लगाता है॥५॥ कभी जलहीन नदियोंकी<br>ओर जाता है, कभी अन्न न मिलनेपर आपसमें एक-<br>दूसरेसे भोजनप्राप्तिकी इच्छा करता है, कभी दावानलमें<br>घुसकर अग्निसे झुलस जाता है और कभी यक्षलोग                                                                |
| शूरैर्हृतस्वः क्व च निर्विण्णचेताः<br>शोचन् विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम्।<br>क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः                         |          | इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता<br>है॥६॥ कभी अपनेसे अधिक बलवान्लोग इसका<br>धन छीन लेते हैं, तो यह दु:खी होकर शोक और<br>मोहसे अचेत हो जाता है और कभी गन्धर्वनगरमें                                                                                                                   |
| प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम्॥<br>चलन् क्वचित्कण्टकशर्कराङ्ग्नि-<br>र्नगारुरुक्षुर्विमना इवास्ते।                                | 9        | पहुँचकर घड़ीभरके लिये सब दु:ख भूलकर खुशी<br>मनाने लगता है॥७॥ कभी पर्वतोंपर चढ़ना चाहता<br>है तो काँटे और कंकड़ोंद्वारा पैर चलनी हो जानेसे<br>उदास हो जाता है। कुटुम्ब बहुत बढ़ जाता है<br>और उदरपूर्तिका साधन नहीं होता तो भूखकी                                                                     |
| पदे पदेऽभ्यन्तरवह्निनार्दितः<br>कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय॥                                                                   | ٤        | ज्वालासे सन्तप्त होकर अपने ही बन्धु-बान्धवोंपर<br>खीझने लगता है॥८॥                                                                                                                                                                                                                                   |

| अ० १३] पञ्चम                                                            | । स्कन्ध                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्वचिन्निगीर्णोऽजगराहिना जनो<br>नावैति किञ्चिद्विपिनेऽपविद्धः।          | कभी अजगर सर्पका ग्रास बनकर वनमें फेंके<br>हुए मुर्देके समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई                                               |
| दष्टः स्म शेते क्व च दन्दशूकै-                                          | सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जन्तु इसे<br>काटने लगते हैं तो उनके विषके प्रभावसे अंधा                                            |
| रन्थोऽन्थकूपे पतितस्तमिस्रे॥ ९<br>कर्हि स्म चित्क्षुद्ररसान् विचिन्वं-  | होकर किसी अंधे कुएँमें गिर पड़ता है और घोर<br>दु:खमय अन्धकारमें बेहोश पड़ा रहता है॥९॥                                                  |
| स्तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः।                                         | कभी मधु खोजने लगता है तो मिक्खयाँ इसके नाकमें<br>दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट                                               |
| तत्रातिकृच्छ्रात्प्रतिलब्धमानो <sup>१</sup>                             | हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयोंका<br>सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग                                          |
| बलाद्विलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये॥ १०<br>क्विचच्च शीतातपवातवर्ष-           | उसे छीन लेते हैं॥ १०॥ कभी शीत, घाम, आँधी और वर्षासे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ हो जाता है। कभी                                          |
| प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते।                                           | आपसमें थोड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो धनके लोभसे दूसरोंको धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता                                                  |
| क्वचिन्मिथो विपणन् यच्च किञ्चिद्<br>विद्वेषमृच्छत्युत वित्तशाठ्यात्॥ ११ | है॥ ११॥ कभी-कभी उस संसारवनमें इसका धन                                                                                                  |
| क्वचित्क्वचित्क्षीणधनस्तु तस्मिन्                                       | लिये स्थान और सैर-सपाटेके लिये सवारी आदि भी<br>नहीं रहते। तब दूसरोंसे याचना करता है; माँगनेपर भी                                       |
| शय्यासनस्थानविहारहीनः ।<br>याचन् परादप्रतिलब्धकामः                      | दूसरेसे जब उसे अभिलिषत वस्तु नहीं मिलती, तब<br>परायी वस्तुओंपर अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे                                           |
| पारक्यदृष्टिर्लभतेऽवमानम् ॥ १२                                          | बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है॥१२॥<br>इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण<br>एक-दूसरेसे द्वेषभाव बढ़ जानेपर भी वह वणिक्-                  |
| अन्योन्यवित्तव्यतिषङ्गवृद्ध-<br>वैरानुबन्धो विवहन्मिथश्च।               | एक-दूसरस द्वषमाव बढ़ जानपर मा वह वाणक्-<br>समूह आपसमें विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता है<br>और फिर इस मार्गमें तरह-तरहके कष्ट और धनक्षय |
| अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृच्छ्रवित्त-<br>बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः॥ १३      | आदि संकटोंको भोगते-भोगते मृतकवत् हो जाता<br>है॥१३॥ साथियोंमेंसे जो-जो मरते जाते हैं, उन्हें                                            |
| तांस्तान् विपन्नान् स हि तत्र तत्र                                      | जहाँ-का-तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओंको साथ<br>लिये वह बनिजारोंका समूह बराबर आगे ही बढ़ता                                              |
| विहाय जातं परिगृह्य सार्थः।<br>आवर्ततेऽद्यापि न कश्चिदत्र               | रहता है। वीरवर! उनमेंसे कोई भी प्राणी न तो<br>आजतक वापस लौटा है और न किसीने इस                                                         |
| जायततऽद्याप न काश्यदत्र<br>वीराध्वनः पारमुपैति योगम्॥१४                 | संकटपूर्ण मार्गको पार करके परमानन्दमय योगकी<br>ही शरण ली है॥१४॥                                                                        |
|                                                                         | -अन्योन्यकर्म ।                                                                                                                        |

| ६२८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रागवत [ अ० १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा  ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः।  मृधे शयीरन्न तु तद्व्रजन्ति  यन्न्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति॥१५  प्रसञ्जति क्वापि लताभुजाश्रय-  स्तदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्पृहः ।  क्वचित्कदाचिद्धरिचक्रतस्त्रसन्  सख्यं विधत्ते बककङ्कगृधैः॥१६  तैर्विञ्चतो हंसकुलं समाविश-  नरोचयन् शीलमुपैति वानरान्।  तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः  परस्परोद्वीक्षणविस्मृताविधः ॥१७  दुमेषु रंस्यन् सुतदारवत्सलो | जिन्होंने बड़े-बड़े दिक्पालोंको जीत लिया है, वे धीर-वीर पुरुष भी पृथ्वीमें 'यह मेरी है' ऐसा अभिमान करके आपसमें वैर ठानकर संग्रामभूमिमें जूझ जाते हैं। तो भी उन्हें भगवान् विष्णुका वह अविनाशी पद नहीं मिलता, जो वैरहीन परमहंसोंको प्राप्त होता है॥ १५॥ इस भवाटवीमें भटकनेवाला यह बनिजारोंका दल कभी किसी लताकी डालियोंका आश्रय लेता है और उसपर रहनेवाले मधुरभाषी पिक्षयोंके मोहमें फँस जाता है। कभी सिंहोंके समूहसे भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धोंसे प्रीति करता है॥ १६॥ जब उनसे धोखा उठाता है, तब हंसोंकी पंक्तिमें प्रवेश करना चाहता है; किन्तु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिये वानरोंमें मिलकर उनके जातिस्वभावके अनुसार दाम्पत्य सुखमें रत रहकर विषयभोगोंसे इन्द्रियोंको तृप्त करता रहता है और एक-दूसरेका मुख देखते-देखते अपनी आयुकी अविधिको भूल जाता है॥ १७॥ वहाँ वृक्षोंमें क्रीडा करता हुआ पुत्र और स्त्रीके |
| व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने।<br>व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने।<br>क्वचित्प्रमादाद्गिरिकन्दरे पतन्<br>वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः॥ १८                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्नेहपाशमें बँध जाता है। इसमें मैथुनकी वासना इतनी<br>बढ़ जाती है कि तरह-तरहके दुर्व्यवहारोंसे दीन<br>होनेपर भी यह विवश होकर अपने बन्धनको तोड़नेका<br>साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानीसे पर्वतकी<br>गुफामें गिरने लगता है तो उसमें रहनेवाले हाथीसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अतः कथञ्चित्स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिन्दम। अध्वन्यमुष्मिन्नजया <sup>२</sup> निवेशितो भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन॥१९ रहूगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः।                                                                                                                                                                                                                      | डरकर किसी लताके सहारे लटका रहता है॥ १८॥ शत्रुदमन! यदि किसी प्रकार इसे उस आपित्तसे छुटकारा मिल जाता है, तो यह फिर अपने गोलमें मिल जाता है। जो मनुष्य मायाकी प्रेरणासे एक बार इस मार्गमें पहुँच जाता है, उसे भटकते-भटकते अन्ततक अपने परम पुरुषार्थका पता नहीं लगता॥ १९॥ रहूगण! तुम भी इसी मार्गमें भटक रहे हो, इसलिये अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य छोड़कर समस्त प्राणियोंके सुहृद् हो जाओ और विषयोंमें अनासक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| असञ्जितात्मा हरिसेवया शितं<br>ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्॥२०<br>१. प्रा० पा०—सुनिर्जितेन्द्रिय:। २. प्रा० पा०—र्मु                                                                                                                                                                                                                                                                                                | होकर भगवत्सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग<br>लेकर इस मार्गको पार कर लो॥ २०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

राजोवाच राजा रहूगणने कहा — अहो! समस्त योनियोंमें यह मनुष्यजन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकोंमें अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं प्राप्त होनेवाले देवादि उत्कृष्ट जन्मोंसे भी क्या लाभ किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन्। है, जहाँ भगवान् हृषीकेशके पवित्र यशसे शुद्ध अन्त:करणवाले आप-जैसे महात्माओंका अधिकाधिक यद्धृषीकेशयशःकृतात्मनां समागम नहीं मिलता॥ २१॥ महात्मनां वः प्रचुरः समागमः॥२१ आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन करनेसे न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभि-जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावोंको भगवान्की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात र्हतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला। नहीं है। मेरा तो आपके दो घडीके सत्संगसे ही सारा मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे कुतर्कमूलक अज्ञान नष्ट हो गया है॥ २२॥ दुस्तर्कमूलोऽपहतोऽविवेकः 11 22 ब्रह्मज्ञानियोंमें जो वयोवृद्ध हों, उन्हें नमस्कार है; जो शिशु हों, उन्हें नमस्कार है; जो युवा हों, नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिश्भ्यो उन्हें नमस्कार है। जो क्रीडारत बालक हों, उन्हें नमो युवभ्यो नम आ वदुभ्य:। भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतवेषसे पृथ्वीपर विचरते हैं, उनसे हम-जैसे ऐश्वर्योन्मत्त ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गा-राजाओंका कल्याण हो॥२३॥ श्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्॥ २३ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—उत्तरानन्दन! इस श्रीशुक उवाच प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षिपुत्रने अपना

पञ्चम स्कन्ध

# इत्येवमुत्तरामातः स वै ब्रह्मर्षिस्तः सिन्धुपतय आत्मसतत्त्वं<sup>१</sup> विगणयतः परानुभावः

अ० १३]

परमकारुणिकतयोपदिश्य रहूगणेन सकरुणमभि-वन्दितचरण आपूर्णार्णव<sup>२</sup> इव निभृतकरणो-

र्म्याशयो धरणिमिमां विचचार<sup>३</sup>॥ २४॥ सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमात्मसतत्त्व

आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्ममितं विससर्ज।

अपमान करनेवाले सिन्धुनरेश रहगणको भी अत्यन्त करुणावश आत्मतत्त्वका उपदेश दिया। तब राजा रहूगणने दीनभावसे उनके चरणोंकी वन्दना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्रके समान शान्तचित्त और उपरतेन्द्रिय होकर पृथ्वीपर विचरने लगे॥ २४॥

६२९

उनके सत्संगसे परमात्मतत्त्वका ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगणने भी अन्त:करणमें अविद्यावश आरोपित देहात्मबुद्धिको त्याग दिया। राजन्! जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तोंकी शरण ले लेते हैं. उनका ऐसा ही प्रभाव होता है-उनके पास अविद्या एवं हि नृप भगवदाश्रिताश्रितानुभावः ।। २५॥ ठहर नहीं सकती॥ २५॥

१. प्रा० पा०—आत्मस्वतत्त्वं। २. प्रा० पा०—चरणः पूर्णार्णव इव। ३. प्रा० पा०—मिमां चचार। ४. प्रा० पा०-भगवदाश्रितानुभाव:।

यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा सहार्यमनीषया किल्पतिवषयो नाञ्जसाव्युत्पन- लोकसमिधगमः। अथ तदेवैतदुरवगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

श्रीमद्भागवत

## अथ चतुर्दशोऽध्यायः

#### भवाटवीका स्पष्टीकरण वाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! देहाभिमानी

### स होवाच

य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेष-विकल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविध-

देहावलिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्दुर्गाध्वव-

राजोवाच

६३०

दसुगमेऽध्वन्यापितत ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा

विणक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहिनष्पादितकर्मानुभवः श्मशानवदिशवतमायां संसाराटव्यां गतो

श्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगेहस्तत्तापोपशेमनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामु

हरिगुरुचरणारिवन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामु ह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते॥१॥ जीवोंके द्वारा सत्त्वादि गुणोंके भेदसे शुभ, अशुभ और मिश्र—तीन प्रकारके कर्म होते रहते हैं। उन कर्मोंके द्वारा ही निर्मित नाना प्रकारके शरीरोंके साथ होनेवाला जो संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसार जीवको प्राप्त होता है, उसके अनुभवके छ:

द्वार हैं—मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। उनसे विवश

होकर यह जीवसूह मार्ग भूलकर भयंकर वनमें

राजा परीक्षित्ने कहा—महाभागवत मुनिश्रेष्ठ!

[अ० १४

भटकते हुए धनके लोभी बनिजारोंके समान परमसमर्थ भगवान् विष्णुके आश्रित रहनेवाली मायाकी प्रेरणासे बीहड़ वनके समान दुर्गम मार्गमें पड़कर संसार-वनमें जा पहुँचता है। यह वन श्मशानके समान अत्यन्त अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीरसे किये हुए कर्मोंका फल भोगना पडता है। यहाँ अनेकों

विघ्नोंके कारण उसे अपने व्यापारमें सफलता भी नहीं मिलती; तो भी यह उसके श्रमको शान्त करनेवाले श्रीहरि एवं गुरुदेवके चरणारविन्द-मकरन्द-मधुके रिसक भक्त-भ्रमरोंके मार्गका अनुसरण नहीं करता। इस संसार-वनमें मनसहित छः इन्द्रियाँ ही अपने

कर्मोंकी दृष्टिसे डाकुओंके समान हैं॥१॥

१. प्रा॰ पा॰—पोपशमनां।

अ० १४] ६३१ पञ्चम स्कन्ध तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मौपयिकं<sup>१</sup> पुरुष बहुत-सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्ममें होना चाहिये; वही धर्म यदि बहुकृच्छ्राधिगतं साक्षात्परमपुरुषाराधनलक्षणो<sup>२</sup> साक्षात् भगवान् परमपुरुषकी आराधनाके रूपमें होता है तो उसे परलोकमें नि:श्रेयसका हेत् बतलाया योऽसौ धर्मस्तं तु साम्पराय उदाहरन्ति। तद्धर्म्यं गया है। किन्तु जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सारथि देशीनस्पर्शनश्रवणास्वादनावघ्राण-विवेकहीन होता है और मन वशमें नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धनको ये मनसहित छ: इन्द्रियाँ सङ्कल्पव्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्य देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूँघना, संकल्प-विकल्प करना और निश्चय करना-इन अजितात्मनो यथा सार्थस्य<sup>४</sup> विलुम्पन्ति॥ २॥ अथ वृत्तियोंके द्वारा गृहस्थोचित विषयभोगोंमें फँसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं, जिस प्रकार बेईमान च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा मुखियाका अनुगमन करनेवाले एवं असावधान बनिजारोंके वृकसृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन दलका धन चोर-डाकू लुट ले जाते हैं॥२॥ ये ही नहीं, उस संसार-वनमें रहनेवाले उसके कुटुम्बी भी-उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि<sup>५</sup> हरन्ति ॥ ३ ॥ जो नामसे तो स्त्री-पुत्रादि कहे जाते हैं, किन्तु कर्म जिनके साक्षात् भेड़ियों और गीदड़ोंके समान होते यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं हैं—उस अर्थलोलुप कुटुम्बीके धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके देखते-देखते इस प्रकार छीन ले पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गह्वरमिव जाते हैं, जैसे भेडिये गडरियोंसे सुरक्षित भेडोंको उठा भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्न हि ले जाते हैं॥३॥ जिस प्रकार यदि किसी खेतके बीजोंको अग्निद्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष जोतनेपर भी खेतीका समय आनेपर वह फिर झाड-झंखाड, लता और तृण आदिसे गहन हो जाता है— आवसथः॥४॥ उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है, इसमें भी कर्मोंका सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह तत्र गतो<sup>६</sup> दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः घर कामनाओंकी पिटारी है॥४॥ शलभशकुन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमान-उस गृहस्थाश्रममें आसक्त हुए व्यक्तिके धनरूप बाहरी प्राणोंको डाँस और मच्छरोंके समान बहिःप्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मि-नीच पुरुषोंसे तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदिसे क्षिति पहुँचती रहती है। कभी इस मार्गमें भटकते-न्नध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थं भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मोंसे कलुषित हुए अपने चित्तसे दृष्टिदोषके कारण इस मर्त्य-नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टि-लोकको, जो गन्धर्वनगरके समान असत् है, सत्य रनुपश्यति ॥ ५ ॥ समझने लगता है॥५॥ १. प्रा० पा०—यत्किंचित्साक्षाद्धर्मोप। २. प्रा० पा०—यत् परमपुरुषा०। ३. प्रा० पा०—दर्शनस्वादनावघ्राणसङ्कल्प-संव्यवसाय०। ४. प्रा० पा०—यथा सार्थिकस्य त०। ५. प्रा० पा०—निमिषतो०। ६. प्रा० पा०—रतो दंशमशकापसदै०।

| ६३२ श्रीमद्भ                                            | रागवत [ अ० १४                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान्                               | फिर खान-पान और स्त्री-प्रसंगादि व्यसनोंमें                                                                 |
| विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादि-                         | फँसकर मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषयोंकी ओर<br>दौड़ने लगता है॥६॥कभी बुद्धिके रजोगुणसे प्रभावित               |
| व्यसनलोलुपः ॥ ६ ॥ क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं                 | होनेपर सारे अनर्थोंकी जड़ अग्निके मलरूप सोनेको                                                             |
| पुरीषविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः                       | ही सुखका साधन समझकर उसे पानेके लिये लालायित<br>हो इस प्रकार दौड़-धूप करने लगता है, जैसे वनमें              |
| सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुक-                 | जाड़ेसे ठिठुरता हुआ पुरुष अग्निके लिये व्याकुल<br>होकर उल्मुक पिशाचकी (अगियाबेतालकी) ओर                    |
| पिशाचम्॥७॥ अथ कदाचिन्निवासपानीय-                        | उसे आग समझकर दौड़े॥७॥ कभी इस शरीरको                                                                        |
| द्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां                 | जीवित रखनेवाले घर, अन्न-जल और धन आदिमें<br>अभिनिवेश करके इस संसारारण्यमें इधर-उधर दौड़-                    |
| संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति॥८॥                         | धूप करता रहता है॥८॥ कभी बवंडरके समान                                                                       |
| क्वचिच्च वात्यौपम्यया प्रमदयाऽऽरोहमारोपित-              | आँखोंमें धूल झोंक देनेवाली स्त्री गोदमें बैठा लेती है,<br>तो तत्काल रागान्ध-सा होकर सत्पुरुषोंकी मर्यादाका |
| स्तत्कालरजसा रजनीभूत इवासाधुमर्यादो-                    | भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रोंमें रजोगुणकी<br>धूल भर जानेसे बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि              |
| रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमितर्न                | अपने कर्मोंके साक्षी दिशाओंके देवताओंको भी भुला                                                            |
| विजानाति॥ ९॥ क्वचित्सकृदवगतविषयवैतथ्यः                  | देता है॥९॥ कभी अपने-आप ही एकाध बार<br>विषयोंका मिथ्यात्व जान लेनेपर भी अनादिकालसे                          |
| स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशितस्मृतिस्तयैव मरीचि-         | देहमें आत्मबुद्धि रहनेसे विवेक-बुद्धि नष्ट हो जानेके                                                       |
| तोयप्रायांस्तानेवाभिधावति॥ १०॥ व्वचि-                   | कारण उन मरुमरीचिकातुल्य विषयोंकी ओर ही फिर<br>दौड़ने लगता है॥ १०॥ कभी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले              |
| दुलूकझिल्लीस्वनवदितपरुषरभसाटोपं <sup>१</sup> प्रत्यक्षं | उल्लूके समान शत्रुओंकी और परोक्षरूपसे बोलनेवाले<br>झींगुरोंके समान राजाकी अति कठोर एवं दिलको               |
| परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भर्तिसतेनातिव्यथित-            | दहला देनेवाली डरावनी डाँट-डपटसे इसके कान                                                                   |
| कर्णमूलहृदयः॥ ११॥                                       | और मनको बड़ी व्यथा होती है॥११॥<br>पूर्वपुण्य क्षीण हो जानेपर यह जीवित ही मुर्देके                          |
| स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाक-                  | समान हो जाता है; और जो कारस्कर एवं काकतुण्ड आदि<br>जहरीले फलोंवाले पापवृक्षों, इसी प्रकारकी दूषित          |
| तुण्डाद्यपुण्यद्रुमलताविषोदपानवदुभयार्थशून्य-           | लताओं और विषैले कुओंके समान हैं तथा जिनका                                                                  |
| द्रविणाञ्जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण                | धन इस लोक और परलोक दोनोंके ही काममें नहीं<br>आता और जो जीते हुए भी मुर्देके समान हैं—उन                    |
| उपधावति ॥ १२ ॥                                          | कृपण पुरुषोंका आश्रय लेता है॥१२॥                                                                           |
| १. प्रा० पा०—परुषसंरभसाटोपं प्रत्यक्षं वा रिपुराज०।     |                                                                                                            |

| अ० १४] पञ्चम                                                               | स्कन्ध ६३३                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकदासत्प्रसङ्गान्निकृतमितर्व्युदकस्रोतः-<br>स्खलनवदुभयतोऽपि दुःखदं पाखण्ड- | कभी असत् पुरुषोंके संगसे बुद्धि बिगड़ जानेके<br>कारण सूखी नदीमें गिरकर दुःखी होनेके समान इस<br>लोक और परलोकमें दुःख देनेवाले पाखण्डमें फँस |
| मभियाति॥१३॥ यदा तु परबाधयान्ध                                              | जाता है॥१३॥<br>जब दूसरोंको सतानेसे उसे अन्न भी नहीं                                                                                        |
| आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्रबर्हिष्मतः                                  | मिलता, तब वह अपने संगे पिता-पुत्रोंको अथवा<br>पिता या पुत्र आदिका एक तिनका भी जिनके                                                        |
| पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति॥१४॥                                          | पास देखता है, उनको फाड़ खानेके लिये तैयार हो जाता है॥ १४॥                                                                                  |
| क्वचिदासाद्य गृहं दाववित्रयार्थविधुरमसुखोदर्कं                             | कभी दावानलके समान प्रिय विषयोंसे शून्य<br>एवं परिणाममें दु:खमय घरमें पहुँचता है, तो वहाँ                                                   |
| शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदमुपगच्छित                                  | इष्टजनोंके वियोगादिसे उसके शोककी आग भड़क<br>उठती है; उससे सन्तप्त होकर वह बहुत ही खिन्न                                                    |
| ॥ १५॥ क्वचित्कालविषमितराजकुलरक्षसा-                                        | होने लगता है॥ १५॥ कभी कालके समान भयंकर राजकुलरूप राक्षस                                                                                    |
| ऽपहृतप्रियतमधनासुःप्रमृतक <sup>र</sup> इव विगतजीव-                         | इसके परम प्रिय धनरूप प्राणोंको हर लेता है, तो यह                                                                                           |
| लक्षण आस्ते ॥ १६ ॥<br>कदाचिन्मनोरथोपगतपितृपितामहाद्यसत्सदिति               | कभी मनोरथके पदार्थोंके समान अत्यन्त असत्<br>पिता-पितामह आदि सम्बन्धोंको सत्य समझकर<br>उनके सहवाससे स्वप्नके समान क्षणिक सुखका              |
| स्वप्ननिर्वृतिलक्षणमनुभवति ॥ १७॥ क्वचिद्                                   | अनुभव करता है॥ १७॥ गृहस्थाश्रमके लिये जिस कर्मविधिका महान्                                                                                 |
| गृहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो                                     | विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी<br>पर्वतकी कड़ी चढ़ाईके समान ही है। लोगोंको<br>उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा-देखी जब              |
| लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं                                     | यह भी उसे पूरा करनेका प्रयत्न करता है, तब<br>तरह-तरहकी कठिनाइयोंसे क्लेशित होकर काँटे                                                      |
| प्रविशन्निव सीदिति॥ १८॥ क्विचिच्चदुःसहेन                                   | और कंकड़ोंसे भरी भूमिमें पहुँचे हुए व्यक्तिके                                                                                              |
| कायाभ्यन्तरविह्नना गृहीतसारः ३ स्वकुटुम्बाय                                | समान दु:खी हो जाता है॥ १८॥<br>कभी पेटकी असह्य ज्वालासे अधीर होकर                                                                           |
| क्रुध्यति॥ १९॥ स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतोऽन्धे                              | अपने कुटुम्बपर ही बिगड़ने लगता है॥१९॥ फिर<br>जब निद्रारूप अजगरके चंगुलमें फँस जाता है, तब                                                  |
| तमिस मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यत् किञ्चन                               | अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें डूबकर सूने वनमें फेंके हुए मुर्देके समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे                                            |
| वेद शव इवापविद्धः॥ २०॥                                                     | किसी बातकी सुधि नहीं रहती॥२०॥                                                                                                              |
| १. प्रा॰ पा॰—मतिर्विदिक्स्रोतःस्वनेन स्खलन०।                               | २. प्रा० पा०—मृत इव। ३. प्रा० पा०—गृहीतगतसार:।                                                                                             |

| ६३४ श्रीमद्भ                                     | रागवत [ अ० १४                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कदाचिद् भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जनदन्दशूकै-          | कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जीव इतना काटते—                                                             |
| रलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाण-        | तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्वरूप दाँत, जिनसे<br>यह दूसरोंको काटता था, टूट जाते हैं। तब इसे         |
| विज्ञानोऽन्धकूपेऽन्धवत्पति॥ २१॥ कर्हि            | अशान्तिके कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्मवेदनाके<br>कारण क्षण-क्षणमें विवेक-शक्ति क्षीण होते रहनेसे  |
| स्म चित्काममधुलवान् विचिन्वन् यदा                | अन्तमें अंधेकी भाँति यह नरकरूप अंधे कुएँमें जा<br>गिरता है॥ २१॥                                     |
| परदारपरद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा   | कभी विषयसुखरूप मधुकणोंको ढूँढते-ढूँढते                                                              |
| निहतः पतत्यपारे निरये॥२२॥ अथ च                   | जब यह लुक-छिपकर परस्त्री या परधनको उड़ाना<br>चाहता है, तब उनके स्वामी या राजाके हाथसे मारा          |
| तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः              | जाकर ऐसे नरकमें जा गिरता है जिसका ओर-छोर<br>नहीं है॥ २२॥                                            |
| संसारावपनमुदाहरन्ति॥ २३॥ मुक्तस्ततो यदि          | इसीसे ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्तिमार्गमें रहकर                                                        |
| बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादिप विष्णुमित्र | किये हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकारके कर्म<br>जीवको संसारकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं॥ २३॥      |
| इत्यनवस्थितिः॥ २४॥ क्वचिच्च शीतवाता-             | यदि किसी प्रकार राजा आदिके बन्धनसे छूट<br>भी गया, तो अन्यायसे अपहरण किये हुए उन स्त्री              |
| द्यनेकाधिदैविकभौतिकात्मीयानां दशानां             | और धनको देवदत्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन                                                         |
| प्रतिनिवारणेऽकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण          | लेता है और उससे विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा<br>व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुषसे     |
| आस्ते॥ २५॥                                       | दूसरे पुरुषके पास जाते रहते हैं, एक स्थानपर नहीं<br>उहरते॥ २४॥                                      |
| क्वचिन्मिथो व्यवहरन्                             | कभी-कभी शीत और वायु आदि अनेकों                                                                      |
| यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्र-         | आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दु:खकी<br>स्थितियोंके निवारण करनेमें समर्थ न होनेसे यह अपार        |
| मप्यपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति              | चिन्ताओंके कारण उदास हो जाता है॥ २५॥<br>कभी परस्पर लेन-देनका व्यवहार करते समय                       |
| वित्तशाठ्यात्॥ २६॥                               | किसी दूसरेका थोड़ा सा—दमड़ीभर अथवा इससे                                                             |
| अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसर्गास्तथा                  | भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानीके कारण<br>उससे वैर ठन जाता है॥ २६॥                              |
| सुखदुःखरागद्वेषभयाभिमानप्रमादोन्मादशोक-          | राजन्! इस मार्गमें पूर्वोक्त विघ्नोंके अतिरिक्त<br>सुख-दु:ख, राग-द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, |
| मोहलोभमात्सर्येर्घ्यावमानक्षुत्पिपासाधि-         | शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा-<br>पिपासा, आधि-व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि     |
| व्याधिजन्मजरामरणादयः ॥ २७॥                       | और भी अनेकों विघ्न हैं॥ २७॥                                                                         |

अ० १४] पञ्चम स्कन्ध ६३५ क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगृढः (इस विघ्नबहुल मार्गमें इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव) किसी समय देवमायारूपिणी स्त्रीके प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुल-बाहुपाशमें पडकर विवेकहीन हो जाता है। तब उसीके लिये विहारभवन आदि बनवानेकी चिन्तामें ग्रस्त हृदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितृकलत्रभाषिताव-रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पुत्री और लोकविचेष्टितापहृतहृदय आत्मानमजितात्मा-अन्यान्य स्त्रियोंके मीठे-मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर, उन्हीं में चित्त फँस जानेसे ऽपारेऽन्धे तमसि प्रहिणोति॥ २८॥ वह इन्द्रियोंका दास अपार अन्धकारमय नरकोंमें गिरता है॥ २८॥ कदाचिदीश्वरस्य भगवतो कालचक्र साक्षात् भगवान् विष्णुका आयुध है। विष्णोश्चक्रात्परमाण्वादिद्विपरार्धापवर्गकालो-वह परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त क्षण-घटी आदि अवयवोंसे युक्त है। वह निरन्तर सावधान रहकर पलक्षणात्परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत घुमता रहता है, जल्दी-जल्दी बदलनेवाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएँ ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा आब्रह्मतृणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वह ब्रह्मासे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त सभी भूतोंका वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं निरन्तर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गतिमें बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी यज्ञपुरुषमनादृत्य साक्षाद्भगवन्तं जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात् भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना छोड्कर यह मन्दमति पाखण्डदेवताः कङ्कगृध्रबकवटप्राया मनुष्य पाखिण्डयोंके चक्करमें पड़कर उनके कंक, आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिधत्ते॥ २९॥ यदा गिद्ध, बगुला और बटेरके समान आर्यशास्त्रबहिष्कृत देवताओंका आश्रय लेता है—जिनका केवल वेदबाह्य पाखण्डिभरात्मवञ्चितस्तैरुरु वञ्चितो ब्रह्मकुलं अप्रामाणिक आगमोंने ही उल्लेख किया है॥ २९॥ ये पाखण्डी तो स्वयं ही धोखेमें हैं; जब यह भी उनकी समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्त-ठगाईमें आकर दु:खी होता है, तब ब्राह्मणोंकी शरण कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव लेता है। किन्तु उपनयन-संस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मार्तकर्मोंसे भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना करना तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारेऽश्बिद्धतो आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता; इसलिये वेदोक्त आचारके अनुकूल यस्य मिथुनीभावः कुटुम्बभरणं यथा वानर-अपनेमें शुद्धि न होनेके कारण यह कर्मशून्य शुद्रकुलमें प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरोंके समान जाते: ॥ ३० ॥ केवल कुटुम्बपोषण और स्त्रीसेवन करना ही है॥ ३०॥ तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपण-वहाँ बिना रोक-टोक स्वच्छन्द विहार करनेसे इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है और एक-दूसरेका बुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव मुख देखना आदि विषय-भोगोंमें फँसकर इसे अपने विस्मृतकालावधिः ॥ ३१॥ मृत्युकालका भी स्मरण नहीं होता॥ ३१॥

| ६३६ श्रीमद्भ                                    | रागवत [ अ० १४                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्वचिद् द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा   | वृक्षोंके समान जिनका लौकिक सुख ही फल                                                                                                        |
| वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः॥ ३२॥             | है—उन घरोंमें ही सुख मानकर वानरोंकी भाँति स्त्री-<br>पुत्रादिमें आसक्त होकर यह अपना सारा समय<br>मैथुनादि विषय-भोगोंमें ही बिता देता है॥ ३२॥ |
|                                                 | इस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें पड़कर सुख-                                                                                                      |
| एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि            | दु:ख भोगता हुआ यह जीव रोगरूपी गिरि-गुहामें<br>फँसकर उसमें रहनेवाले मृत्युरूप हाथीसे डरता                                                    |
| गिरिकन्दरप्राये॥ ३३॥ क्वचिच्छीतवाताद्यनेकदैविक- | रहता है॥ ३३॥                                                                                                                                |
| भौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणेऽकल्पो     | कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेक<br>प्रकारके आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक                                                                     |
| दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते॥ ३४॥ क्वचिन्मिथो         | दु:खोंकी निवृत्ति करनेमें जब असफल हो जाता<br>है, तब उस समय अपार विषयोंकी चिन्तासे यह                                                        |
| व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमुपयाति वित्तशाठ्येन      | खिन्न हो उठता है॥ ३४॥<br>कभी आपसमें क्रय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर                                                                          |
| ॥ ३५ ॥                                          | बहुत कंजूसी करनेसे इसे थोड़ा-सा धन हाथ लग                                                                                                   |
|                                                 | जाता है॥ ३५॥                                                                                                                                |
|                                                 | कभी धन नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने,<br>बैठने और खाने आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रहती,                                                    |
| क्वचित्क्षीणधनः शय्यासनाशनाद्युपभोग-            | तब अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे यह उन्हें चोरी                                                                                                 |
| विहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने-             | आदि बुरे उपायोंसे पानेका निश्चय करता है। इससे<br>इसे जहाँ–तहाँ दूसरोंके हाथसे बहुत अपमानित होना                                             |
| ऽवसितमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि जनादिभलभते          | पड़ता है॥ ३६॥<br>इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर वैरभाव                                                                                      |
| ॥ ३६ ॥                                          | बढ़ जानेपर भी यह अपनी पूर्ववासनाओंसे विवश                                                                                                   |
|                                                 | होकर आपसमें विवाहादि सम्बन्ध करता और छोड़ता                                                                                                 |
|                                                 | रहता है ॥ ३७ ॥                                                                                                                              |
| एवं वित्तव्यतिषङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि         | इस संसारमार्गमें चलनेवाला यह जीव अनेक<br>प्रकारके क्लेश और विघ्न-बाधाओंसे बाधित होनेपर                                                      |
| पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति॥ ३७॥            | भी मार्गमें जिसपर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो<br>कोई मर जाता है; उसे जहाँ–का–तहाँ छोड़ देता है;                                              |
| एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित       | तथा नये जन्मे हुओंको साथ लगाता है, कभी किसीके<br>लिये शोक करता है, किसीका दु:ख देखकर मूर्च्छित                                              |
| आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमु ह वावेतरस्तत्र         | हो जाता है, किसीके वियोग होनेकी आशंकासे<br>भयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़ने लगता है, कोई                                                     |
| विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन्मुह्यन्            | आपत्ति आती है तो रोने-चिल्लाने लगता है, कहीं                                                                                                |

| अ० १४] पञ्चम                                     | स्कन्ध ६३७                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बिभ्यद्विवदन् क्रन्दन् संहृष्यन्गायन्नह्यमानः    | कोई मनके अनुकूल बात हो गयी तो प्रसन्नताके मारे                                                            |
| साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत आरब्ध एष        | फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी                                                                  |
| ·                                                | उन्हींके लिये बँधनेमें भी नहीं हिचकता। साधुजन                                                             |
| नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ति ॥ ३८॥          | इसके पास कभी नहीं आते, यह साधुसंगसे सदा                                                                   |
| यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते               | वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरन्तर आगे ही बढ़                                                            |
| यन्यस्तदण्डा मुनय उपशमशीला उपर-                  | रहा है। जहाँसे इसकी यात्रा आरम्भ हुई है और जिसे<br>इस मार्गकी अन्तिम अवधि कहते हैं, उस परमात्माके         |
| तात्मानः समवगच्छन्ति ॥३९॥ यदपि                   | पास यह अभीतक नहीं लौटा है॥ ३८॥                                                                            |
| दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किं            | परमात्मातक तो योगशास्त्रकी भी गति नहीं है;<br>जिन्होंने सब प्रकारके दण्ड (शासन)-का त्याग कर               |
| तु परं मृधे शयीरन्नस्यामेव ममेयमिति              | दिया है, वे निवृत्तिपरायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे                                                         |
| कृतवैरानुबन्धा यां विसृज्य स्वयमुपसंहृता:॥ ४०॥   | प्राप्त कर पाते हैं॥ ३९॥<br>जो दिग्गजोंको जीतनेवाले और बड़े-बड़े यज्ञोंका                                 |
| कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपदः                        | <br>अनुष्ठान करनेवाले राजर्षि हैं उनकी भी वहाँतक गति                                                      |
| कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि    | नहीं है। वे संग्रामभूमिमें शत्रुओंका सामना करके                                                           |
|                                                  | केवल प्राणपरित्याग ही करते हैं तथा जिसमें 'यह मेरी                                                        |
| वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि               | है', ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था—उस पृथ्वीमें                                                             |
| गतोऽपि ॥ ४१ ॥                                    | ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोकको चले जाते                                                                |
|                                                  | हैं। इस संसारसे वे भी पार नहीं होते॥४०॥<br>अपने पुण्यकर्मरूप लताका आश्रय लेकर यदि                         |
|                                                  | किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियोंसे अथवा नरकसे                                                              |
|                                                  | छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार                                                                  |
|                                                  | संसारमार्गमें भटकता हुआ इस जनसमुदायमें मिल                                                                |
| तस्येदमुपगायन्ति—                                | जाता है। यही दशा स्वर्गादि ऊर्ध्वलोकोंमें जानेवालोंकी                                                     |
| आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः।             | भी है॥४१॥                                                                                                 |
|                                                  | राजन्! राजर्षि भरतके विषयमें पण्डितजन ऐसा                                                                 |
| नानुवर्त्मार्हित नृपो मिक्षकेव गरुत्मतः॥४२       | कहते हैं—'जैसे गरुडजीकी होड़ कोई मक्खी नहीं                                                               |
|                                                  | कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरतके                                                                 |
|                                                  | मार्गका कोई अन्य राजा मनसे भी अनुसरण नहीं कर                                                              |
|                                                  | सकता॥ ४२॥                                                                                                 |
|                                                  | उन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीहरिमें अनुरक्त होकर अति                                                          |
| यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशः। | मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्यादिको युवावस्थामें<br>ही विष्ठाके समान त्याग दिया था; दूसरोंके लिये तो |
| जहौ युवैव मलवदुत्तमश्लोकलालसः॥ ४३                | इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है॥ ४३॥                                                                       |
| चल चुनन गरानपुरामस्याकारमारासः ॥ ७२              | ५७ त्याम नद्वत स्व काठा स्वाउदा                                                                           |

श्रीमद्भागवत [ अ० १५ ८६३८ उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थदारान् सम्पत्ति और स्त्रीकी तथा जिसके लिये बड़े-बड़े प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरै: सदयावलोकाम्। देवता भी लालायित रहते हैं किन्तु जो स्वयं उनकी दयादृष्टिके लिये उनपर दृष्टिपात करती रहती थी— नैच्छन्नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट्-उस लक्ष्मीकी भी, लेशमात्र इच्छा नहीं की। यह सब सेवान्रक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः॥ ४४ उनके लिये उचित ही था; क्योंकि जिन महानुभावोंका चित्त भगवान् मधुसुदनकी सेवामें अनुरक्त हो गया है, धर्मपतये विधिनैपुणाय यज्ञाय उनकी दृष्टिमें मोक्षपद भी अत्यन्त तुच्छ है॥४४॥ योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय। उन्होंने मृगशरीर छोड़नेकी इच्छा होनेपर उच्चस्वरसे कहा था कि धर्मकी रक्षा करनेवाले, धर्मानुष्ठानमें नारायणाय हरये नम इत्युदारं निपुण, योगगम्य, सांख्यके प्रतिपाद्य, प्रकृतिके अधीश्वर हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार॥ ४५ यज्ञमूर्ति सर्वान्तर्यामी श्रीहरिको नमस्कार है।'॥ ४५॥ राजन्! राजर्षि भरतके पवित्र गुण और कर्मोंकी य इदं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बडा कल्याणकारी, आयु और धनकी वृद्धि करनेवाला, राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं लोकमें सुयश बढानेवाला और अन्तमें स्वर्ग तथा यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुशृणोति आख्यास्यति मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनन्दन करता है, उसकी अभिनन्दित च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते सारी कामनाएँ स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं; दूसरोंसे उसे कुछ भी नहीं माँगना पड़ता॥ ४६॥ न काञ्चन परत इति॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्याय:॥ १४॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः भरतके वंशका वर्णन श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- राजन्! भरतजीका पुत्र सुमित था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने भरतस्यात्मजः सुमितर्नामाभिहितो यमु ह ऋषभदेवजीके मार्गका अनुसरण किया। इसीलिये वाव केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं कलियुगमें बहुत-से पाखण्डी अनार्य पुरुष अपनी चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया दुष्ट बुद्धिसे वेदविरुद्ध कल्पना करके उसे देवता

मानेंगे॥१॥ उसकी पत्नी वृद्धसेनासे देवताजित्

नामक पुत्र हुआ॥२॥ देवताजित्के असुरीके गर्भसे

देवद्युम्न, देवद्युम्नके धेनुमतीसे परमेष्ठी और उसके

सुवर्चलाके गर्भसे प्रतीह नामका पुत्र हुआ॥३॥

पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति॥१॥ तस्माद्

वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत्॥२॥

अथासुर्यां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः

परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायां प्रतीह उपजात:॥ ३॥

अ० १५] पञ्जम स्कन्ध ६३९ इसने अन्य पुरुषोंको आत्मविद्याका उपदेशकर य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो स्वयं शुद्धचित्त होकर परमपुरुष श्रीनारायणका साक्षात् महापुरुषमनुसस्मार॥४॥ प्रतीहात्सुवर्चलायां अनुभव किया था॥४॥ प्रतीहकी भार्या सुवर्चलाके प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्निज्याकोविदाः सूनवः गर्भसे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नामके तीन पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मोंमें बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्तुः स्तुत्यामजभूमानावजनिषाताम्॥५॥ प्रतिहर्ताकी भार्या स्तुति थी। उसके गर्भसे अज और भूम्न ऋषिकुल्यायामुद्गीथस्ततः प्रस्तावो भूमा नामके दो पुत्र हुए॥५॥ भूमाके ऋषिकुल्यासे उद्गीथ, उसके देवकुल्यासे प्रस्ताव और प्रस्तावके देवकुल्यायां प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज नियुत्साके गर्भसे विभु नामका पुत्र हुआ। विभुके आसीद्विभुर्विभो रत्यां च पृथुषेणस्तस्मानक रतिके उदरसे पृथुषेण, पृथुषेणके आकृतिसे नक्त और नक्तके द्रुतिके गर्भसे उदारकीर्ति राजर्षिप्रवर गयका आकृत्यां जज्ञे नक्ताद् द्रुतिपुत्रो गयो राजर्षिप्रवर जन्म हुआ। ये जगत्की रक्षाके लिये सत्त्वगुणको उदारश्रवा अजायत साक्षाद्भगवतो स्वीकार करनेवाले साक्षात् भगवान् विष्णुके अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणोंके कारण इनकी विष्णोर्जगद्रिरक्षिषया गृहीतसत्त्वस्य कलाऽऽत्म-महापुरुषोंमें गणना की जाती है॥६॥ महाराज गयने वत्त्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः ॥ ६ ॥ स प्रजाके पालन, पोषण, रंजन, लाड्-चाव और शासनादि करके तथा तरह-तरहके यज्ञोंका अनुष्ठान करके वै स्वधर्मेण प्रजापालनपोषणप्रीणनोपलाल-निष्कामभावसे केवल भगवत्प्रीतिके लिये अपने धर्मींका नानुशासनलक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा श्रीहरिके अर्पित होकर परमार्थरूप परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पितपरमार्थलक्षणेन बन गये थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषोंके ब्रह्मविच्चरणानुसेवयाऽऽपादितभगवद्भक्तियोगेन चरणोंकी सेवासे उन्हें भक्तियोगकी प्राप्ति हुई। तब चाभीक्ष्णशः परिभावितातिशुद्धमतिरुपरतानात्म्य निरन्तर भगविच्चन्तन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्मवस्तुओंसे अहंभाव हटाकर आत्मनि स्वयमुपलभ्यमानब्रह्मात्मानु-वे अपने आत्माको ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे। यह भवोऽपि निरभिमान एवावनिमजुगुपत् ॥ ७॥ सब होनेपर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वीका पालन करते रहे॥७॥ तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद परीक्षित्! प्राचीन इतिहासको जाननेवाले महात्माओंने उपगायन्ति ॥ ८ ॥ राजर्षि गयके विषयमें यह गाथा कही है॥८॥ 'अहो! अपने कर्मोंसे महाराज गयकी बराबरी और कौन राजा गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभि-कर सकता है? वे साक्षात् भगवान्की कला ही थे। र्यज्वाभिमानी बहुविद्धर्मगोप्ता। उन्हें छोडकर और कौन इस प्रकार यज्ञोंका विधिवत् अनुष्ठान करनेवाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्मकी रक्षा समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां करनेवाला, लक्ष्मीका प्रियपात्र, साधुसमाजका शिरोमणि सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते॥ और सत्पुरुषोंका सच्चा सेवक हो सकता है?'॥९॥ सत्यसंकल्पवाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया यमभ्यषिञ्चन् परया मुदा सतीः आदि दक्षकन्याओंने गंगा आदि नदियोंके सहित बड़ी सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्भिः। प्रसन्नतासे उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा

६४० श्रीमद्भागवत [अ० १५ न होनेपर भी वसुन्धराने गौ जिस प्रकार बछड़ेके यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिषो स्नेहसे पिन्हाकर दुध देती है, उसी प्रकार उनके निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधाः॥ १० गुणोंपर रीझकर प्रजाको धन-रत्नादि सभी अभीष्ट छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान् पदार्थ दिये थे॥ १०॥ उन्हें कोई कामना न थी, तब दुदृहुराजह्नरथो बलिं नृपाः। भी वेदोक्त कर्मोंने उनको सब प्रकारके भोग दिये, राजाओंने युद्धस्थलमें उनके बाणोंसे सत्कृत होकर प्रत्यञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा नाना प्रकारकी भेंटें दीं तथा ब्राह्मणोंने दक्षिणादि धर्मसे यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य॥११ सन्तुष्ट होकर उन्हें परलोकमें मिलनेवाले अपने यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा धर्मफलका छठा अंश दिया॥ ११॥ उनके यज्ञमें बहुत मघोनि माद्यत्युरुसोमपीथे। अधिक सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त हो गये थे, तथा उनके अत्यन्त श्रद्धा तथा विश्द्ध और निश्चल श्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियोग-भक्तिभावसे समर्पित किये हुए यज्ञफलको भगवान् समर्पितेज्याफलमाजहार ॥१२ यज्ञपुरुषने साक्षात् प्रकट होकर ग्रहण किया था॥ १२॥ यत्प्रीणनाद्वर्हिषि देवतिर्यङ् जिनके तुप्त होनेसे ब्रह्माजीसे लेकर देवता, मनुष्य, मनुष्यवीरुत्तृणमाविरिञ्चात् पशु-पक्षी, वृक्ष एवं तृणपर्यन्त सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं-वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्यतृप्त प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीवः होकर भी राजर्षि गयके यज्ञमें तृप्त हो गये थे। प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य॥१३ इसलिये उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है ?॥ १३॥ महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, सुगति गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन और अवरोधन नामक तीन पुत्र हुए। उनमें चित्ररथकी इति त्रयः पुत्रा बभूवुश्चित्ररथादूर्णायां पत्नी ऊर्णासे सम्राट्का जन्म हुआ॥१४॥ सम्राट्के सम्राडजनिष्ट॥ १४॥ तत उत्कलायां उत्कलासे मरीचि और मरीचिके बिन्दुमतीसे बिन्दुमान् मरीचिर्मरीचेर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमानुदपद्यत नामक पुत्र हुआ। उसके सरघासे मधु, मधुके सुमनासे वीरव्रत और वीरव्रतके भोजासे मन्थ् और प्रमन्थ् तस्मात्सरघायां मधुर्नामाभवन्मधोः सुमनसि नामके दो पुत्र हुए उनमेंसे मन्थुके सत्याके गर्भसे वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थु जज्ञाते मन्थोः भौवन, भौवनके दूषणाके उदरसे त्वष्टा, त्वष्टाके सत्यायां भौवनस्ततो दुषणायां त्वष्टाजनिष्ट विरोचनासे विरज और विरजके विषूची नामकी त्वष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं भार्यासे शतजित् आदि सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ॥१५॥ विरजके विषयमें यह श्लोक पुत्रशतं कन्या च विषुच्यां किल जातम्॥ १५॥ प्रसिद्ध है—'जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओंकी तत्रायं श्लोकः— शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रतवंशको इसमें प्रैयव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः। सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरजने अपने सुयशसे अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा॥ १६ विभूषित किया था'॥१६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतवंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्याय:॥ १५॥

अथ षोडशोऽध्यायः भुवनकोशका वर्णन राजोवाच राजा परीक्षित्ने कहा—मुनिवर! जहाँतक

पञ्चम स्कन्ध

भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां

गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते ॥१॥ तत्रापि

प्रियव्रतरथचरणपरिखातै: सप्तभि: सप्त सिन्धव उपक्लृप्ता यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेष-

विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं

उक्तस्त्वया

अ० १६]

विजिज्ञासामि॥ २॥ भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सृक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं

तद् हैतद् गुरोऽर्हस्यनुवर्णयितुमिति॥ ३॥ ऋषिरुवाच न वै महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः

काष्ठां मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात्प्राधान्येनैव

भूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्याम:॥४॥ यो वायं द्वीप:

कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुत-योजनविशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम्॥५॥ यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहस्रायामानि अष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति॥६॥

एषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुर्द्वीपायामसमुन्नाहः कर्णिकाभूतः कुवलय-कमलस्य मूर्धनि द्वात्रिंशत् सहस्रयोजनविततो

मूले षोडशसहस्रं तावतान्तर्भृम्यां प्रविष्ट:॥७॥

सूर्यका प्रकाश है और जहाँतक तारागणके सहित चन्द्रदेव दीख पड़ते हैं, वहाँतक आपने भूमण्डलका विस्तार बतलाया है॥ १॥ उसमें भी आपने बतलाया

कि महाराज प्रियव्रतके रथके पहियोंकी सात लीकोंसे सात समुद्र बन गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डलमें सात द्वीपोंका विभाग हुआ। अत: भगवन्! अब मैं इन सबका परिमाण और लक्षणोंके सहित पुरा विवरण जानना चाहता हूँ॥ २॥ क्योंकि जो मन भगवान्के इस

गुणमय स्थूल विग्रहमें लग सकता है, उसीका उनके वासुदेवसंज्ञक स्वयंप्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूपमें भी लगना सम्भव है। अत: गुरुवर! इस विषयका विशदरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये॥ ३॥

६४१

श्रीशुकदेवजी बोले—महाराज! भगवान्की मायाके गुणोंका इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पा ले, तो भी मन या वाणीसे इसका अन्त नहीं पा सकता। इसलिये हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणोंके द्वारा मुख्य-मुख्य बातोंको लेकर ही इस भूमण्डलकी विशेषताओंका वर्णन करेंगे॥४॥ यह जम्बूद्वीप—जिसमें हम रहते हैं,

भूमण्डलरूप कमलके कोशस्थानीय जो सात द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतरका कोश है। इसका विस्तार एक लाख योजन है और यह कमलपत्रके समान गोलाकार है॥५॥ इसमें नौ-नौ हजार योजन विस्तारवाले नौ वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओंका विभाग करनेवाले आठ पर्वतोंसे बँटे हुए हैं॥६॥ इनके बीचो-बीच इलावृत नामका दसवाँ वर्ष है, जिसके मध्यमें कुलपर्वतोंका राजा मेरुपर्वत है। वह मानो भूमण्डलरूप कमलकी

कर्णिका ही है। वह ऊपरसे नीचेतक सारा-का-सारा सुवर्णमय है और एक लाख योजन ऊँचा है। उसका विस्तार शिखरपर बत्तीस हजार और तलैटीमें सोलह हजार योजन है तथा सोलह हजार योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा हुआ है अर्थात् भूमिके बाहर

उसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है॥७॥

श्रीमद्भागवत [अ० १६ ६४२ उत्तरोत्तरेणेलावृतं नीलः श्वेतः शृङ्गवानिति इलावृतवर्षके उत्तरमें क्रमशः नील, श्वेत और शृंगवान् नामके तीन पर्वत हैं—जो रम्यक, त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणां वर्षाणां हिरण्मय और कुरु नामके वर्षोंकी सीमा बाँधते हैं। मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो वे पूर्वसे पश्चिमतक खारे पानीके समुद्रतक फैले हुए हैं। उनमेंसे प्रत्येककी चौड़ाई दो हजार योजन है द्विसहस्त्रपृथव एकैकशः पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर तथा लम्बाईमें पहलेकी अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांशसे कुछ अधिक कम है, चौड़ाई और ऊँचाई उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव ह्रसन्ति॥८॥ तो सभीकी समान है॥८॥ एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय इसी प्रकार इलावृतके दक्षिणकी ओर एकके बाद एक निषध, हेमकूट और हिमालय नामके तीन इति प्रागायता यथा नीलादयोऽयुतयोजनोत्सेधा पर्वत हैं। नीलादि पर्वतोंके समान ये भी पूर्व-हरिवर्षिकम्पुरुषभारतानां यथासंख्यम्॥९॥ पश्चिमकी ओर फैले हुए हैं और दस-दस हजार योजन ऊँचे हैं। इनसे क्रमश: हरिवर्ष, किम्पुरुष और तथैवेलावृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्ध-भारतवर्षकी सीमाओंका विभाग होता है॥ ९॥ इलावृतके मादनावानीलनिषधायतौ द्विसहस्रं पप्रथतुः पूर्व और पश्चिमकी ओर—उत्तरमें नील पर्वत और दक्षिणमें निषध पर्वततक फैले हुए गन्धमादन और केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विद्धाते॥ १०॥ माल्यवान् नामके दो पर्वत हैं। इनकी चौडाई दो-दो मन्दरो मेरुमन्दरः सुपार्श्वः कुमुद इत्ययुतयोजन-हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक दो वर्षोंकी सीमा निश्चित करते हैं॥ १०॥ इनके सिवा विस्तारोन्नाहा मेरोश्चतुर्दिशमवष्टम्भगिरय मन्दर, मेरुमन्दर, सुपार्श्व और कुमुद-ये चार दस-उपक्लृप्ताः॥ ११॥ चतुर्ष्वेतेषु चूतजम्बू-दस हजार योजन ऊँचे और उतने ही चौडे पर्वत मेरु पर्वतकी आधारभूता थूनियोंके समान बने हुए हैं॥ ११॥ कदम्बन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पर्वत-इन चारोंके ऊपर इनकी ध्वजाओंके समान क्रमश: केतव इवाधिसहस्रयोजनोन्नाहास्तावद् विटप-आम, जामुन, कदम्ब और बड़के चार पेड़ हैं। इनमेंसे प्रत्येक ग्यारह सौ योजन ऊँचा है और इतना ही इनकी शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२ ॥ विततयः शाखाओंका विस्तार है। इनकी मोटाई सौ-सौ योजन ह्रदाश्चत्वारः पयोमध्विक्षुरसमृष्टजला यद् है॥ १२॥ भरतश्रेष्ठ! इन पर्वतोंपर चार सरोवर भी हैं—जो क्रमश: दूध, मधु, ईखके रस और मीठे उपस्पर्शिन उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभावि-जलसे भरे हुए हैं। इनका सेवन करनेवाले यक्ष-कानि भरतर्षभ धारयन्ति॥ १३॥ देवोद्यानानि किन्नरादि उपदेवोंको स्वभावसे ही योगसिद्धियाँ प्राप्त हैं॥ १३ ॥ इनपर क्रमश: नन्दन, चैत्ररथ, वैभ्राजक च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं और सर्वतोभद्र नामके चार दिव्य उपवन भी हैं॥ १४॥ सर्वतोभद्रमिति॥ १४॥ येष्वमरपरिवृढाः सह इनमें प्रधान-प्रधान देवगण अनेकों सुरसुन्दरियोंके नायक बनकर साथ-साथ विहार करते हैं। उस समय सुरललनाललामयूथपतय उपदेवगणैरुपगीय-गन्धर्वादि उपदेवगण इनकी महिमाका बखान किया करते हैं॥ १५॥ मानमहिमानः किल विहरन्ति॥ १५॥

अ० १६] पञ्चम स्कन्ध **E83** मन्दरोत्सङ्ग एकादशशतयोजनोत्तुङ्गदेवचूत-मन्दराचलकी गोदमें जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा देवताओंका आम्रवृक्ष है, उससे गिरिशिखरके समान शिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि बड़े-बड़े और अमृतके समान स्वादिष्ट फल गिरते पतन्ति ॥ १६ ॥ तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुर-हैं॥ १६॥ वे जब फटते हैं, तब उनसे बड़ा सुगन्धित और मीठा लाल-लाल रस बहने लगता है। वही सुरभिसुगन्धिबहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी अरुणोदा नामकी नदीमें परिणत हो जाता है। यह नदी मन्दरगिरिशिखरान्निपतन्ती पूर्वेणेलावृत-मन्दराचलके शिखरसे गिरकर अपने जलसे इलावृत वर्षके पूर्वी-भागको सींचती है॥१७॥ मुपप्लावयति॥ १७॥ यदुपजोषणाद्भवान्या श्रीपार्वतीजीकी अनुचरी यक्षपत्नियाँ इस जलका अनुचरीणां पुण्यजनवधूनामवयवस्पर्शसुगन्धवातो सेवन करती हैं। इससे उनके अंगोंसे ऐसी सुगन्ध दशयोजनं समन्तादनुवासयति॥ १८॥ एवं निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहनेवाली वाय उनके चारों ओर दस-दस योजनतक सारे देशको जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविशीर्णानाम् अनस्थि-सुगन्धसे भर देती है॥ १८॥ इसी प्रकार जामुनके प्रायाणामिभकायनिभानां रसेन जम्बू नाम वृक्षसे हाथीके समान बड़े-बड़े प्राय: बिना गुठलीके फल गिरते हैं। बहुत ऊँचेसे गिरनेके कारण वे नदी मेरुमन्दरशिखरादयुतयोजनादवनितले फट जाते हैं। उनके रससे जम्बू नामकी नदी प्रकट निपतन्ती दक्षिणेनात्मानं यावदिलावृत-होती है, जो मेरुमन्दर पर्वतके दस हजार योजन ऊँचे शिखरसे गिरकर इलावृतके दक्षिण भू-भागको मुपस्यन्दयति ॥ १९॥ तावदुभयोरिप रोधसोर्या सींचती है॥ १९॥ मृत्तिका तद्रसेनानुविध्यमाना वाय्वर्कसंयोग-उस नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी उस रससे विपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम भीगकर जब वायु और सूर्यके संयोगसे सूख जाती है, तब वही देवलोकको विभूषित करनेवाला जाम्बुनद सुवर्णं भवति॥ २०॥ यदु ह वाव विबुधादयः नामका सोना बन जाती है॥ २०॥ इसे देवता और सह युवतिभिर्मुकुटकटककटिसूत्राद्याभरणरूपेण गन्धर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियोंके सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणोंके रूपमें धारण खलु धारयन्ति॥ २१॥ करते हैं॥ २१॥ यस्तु महाकदम्बः सुपार्श्वनिरूढे यास्तस्य सुपार्श्व पर्वतपर जो विशाल कदम्बवृक्ष है, उसके पाँच कोटरोंसे मधुकी पाँच धाराएँ निकलती कोटरेभ्यो विनिःसृताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्च हैं; उनकी मोटाई पाँच पुरसे जितनी है। ये सुपार्श्वके मधुधाराः सुपार्श्वशिखरात्पतन्त्योऽपरेणात्मान-शिखरसे गिरकर इलावृतवर्षके पश्चिमी भागको अपनी सुगन्धसे सुवासित करती हैं॥ २२॥ जो लोग मिलावृतमनुमोदयन्ति<sup>१</sup>॥ २२॥ या<sup>२</sup> इनका मधुपान करते हैं, उनके मुखसे निकली हुई ह्यपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो<sup>३</sup> वायुः वायु अपने चारों ओर सौ-सौ योजनतक इसकी समन्ताच्छतयोजनमनुवासयति॥ २३॥ महक फैला देती है॥ २३॥ १. प्रा० पा०—मनुमादयन्ति। २. प्रा० पा०—यो ह्युप। ३. प्रा० पा०—मुखनि:श्वसितो।

६४४ श्रीमद्भागवत [अ० १६ एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्शो नाम इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो शतवल्श नामका वटवृक्ष है, उसकी जटाओंसे नीचेकी ओर वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोदधिमधुघृत-बहनेवाले अनेक नद निकलते हैं, वे सब इच्छानुसार गुडान्नाद्यम्बरशय्यासनाभरणादयः सर्व एव भोग देनेवाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन और आभूषण आदि सभी कामदुघा नदाः कुमुदाग्रात्पतन्तस्तमुत्तरे-पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुदके शिखरसे णेलावृतमुपयोजयन्ति॥ २४॥ यानुपजुषाणानां गिरकर इलावृतके उत्तरी भागको सींचते हैं॥ २४॥ इनके दिये हुए पदार्थींका उपभोग करनेसे वहाँकी न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितक्लमस्वेद-प्रजाकी त्वचामें झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, दौर्गन्ध्यजरामयमृत्युशीतोष्णवैवर्ण्योपसर्गादय-थकान होना, शरीरमें पसीना आना तथा दुर्गन्ध स्तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी-गरमीकी पीड़ा, शरीरका कान्तिहीन हो जाना तथा अंगोंका टूटना निरतिशयमेव॥ २५॥ आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवनपर्यन्त पूरा-पूरा सुख प्राप्त होता है॥ २५॥ कुरङ्गकुररकुसुम्भवैकङ्कत्रिकूटशिशिर-राजन्! कमलकी कर्णिकाके चारों ओर जैसे केसर होता है—उसी प्रकार मेरुके मुलदेशमें उसके पतङ्गरु चकनिषधशिनीवासकपिलशङ्खवैदुर्य-चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, जारुधिहंसर्षभनागकालञ्जरनारदादयो विंशति-शिशिर, पतंग, रुचक, निषध, शिनीवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और गिरयो मेरो: कर्णिकाया इव केसरभूता नारद आदि बीस पर्वत और हैं॥ २६॥ इनके सिवा मूलदेशे परित उपक्लृप्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटौ मेरुके पूर्वकी ओर जठर और देवकूट नामके दो पर्वत हैं, जो अठारह-अठारह हजार योजन लंबे तथा दो-पूर्वेणाष्टादशयोजनसहस्रमुदगायतौ मेरुं दो हजार योजन चौडे और ऊँचे हैं। इसी प्रकार द्विसहस्त्रं पृथुतुङ्गौ भवतः। एवमपरेण पश्चिमकी ओर पवन और पारियात्र, दक्षिणकी ओर पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ कैलास और करवीर तथा उत्तरकी ओर त्रिशुंग और मकर नामके पर्वत हैं। इन आठ पहाड़ोंसे चारों ओर प्रागायतावेवमुत्तरतस्त्रिशृङ्गमकरावष्टभिरेतैः घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्निके समान जगमगाता परिस्तृतोऽग्निरिव परितश्चकास्ति रहता है॥ २७॥ कहते हैं, मेरुके शिखरपर बीचोबीच भगवान् ब्रह्माजीकी सुवर्णमयी पुरी है—जो आकारमें काञ्चनगिरिः ॥ २७॥ मेरोर्मूर्धनि भगवत आत्म-समचौरस तथा करोड योजन विस्तारवाली है॥ २८॥ योनेर्मध्यत उपक्लृप्तां पुरीमयुतयोजनसाहस्त्रीं उसके नीचे पूर्वादि आठ दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी आठ समचतुरस्रां शातकौम्भीं वदन्ति॥ २८॥ तामनु पुरियाँ हैं। वे अपने-अपने स्वामीके अनुरूप उन्हीं-परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाणमें ब्रह्माजीकी पुरीसे तुरीयमानेन पुरोऽष्टावुपक्लृप्ताः॥ २९॥ चौथाई हैं॥ २९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्याय:॥१६॥

अथ सप्तदशोऽध्यायः गंगाजीका विवरण और भगवान् शंकरकृत संकर्षणदेवकी स्तुति श्रीशुकदेवजी कहते हैं - राजन्! जब राजा

पञ्चम स्कन्ध

श्रीशुक उवाच बलिकी यज्ञशालामें साक्षात् यज्ञमूर्ति भगवान् विष्णुने तत्र भगवतः साक्षाद्यज्ञलिङ्गस्य विष्णो-

र्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्ड-

अ० १७]

कटाहविवरेणान्तःप्रविष्ट या बाह्यजलधारा

तच्चरणपङ्कजावनेजनारुणिकञ्जल्कोपरञ्जिता अखिलजगदघमलापहोपस्पर्शनामला साक्षाद्

भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोऽभिधीयमानातिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार

यत्तद्विष्णुपदमाहुः॥१॥ यत्र ह वाव वीरव्रत

औत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुलदेवता-चरणारविन्दोदकमिति यामनुसवनमुत्कृष्यमाण-

भगवद्भिक्तयोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मल-विगलितामलबाष्पकलयाभिव्यज्यमानरोम-

पुलककुलकोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति॥ २॥ ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु

तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवेऽनुपरतभिक्तयोग-

लाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां सबहुमानमद्यापि इव मुमुक्षव जटाजूटैरुद्वहन्ति॥ ३॥ ततोऽनेकसहस्रकोटि-

विमानानीकसङ्कुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डल-

मावार्य ब्रह्मसदने निपतित॥ ४॥

त्रिलोकीको नापनेके लिये अपना पैर फैलाया, तब उनके बायें पैरके अँगूठेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहका ऊपरका भाग फट गया। उस छिद्रमें होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमलको

६४५

धोनेसे उसमें लगी हुई केसरके मिलनेसे लाल हो गयी। उस निर्मल धाराका स्पर्श होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किन्तु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नामसे न पुकारकर उसे 'भगवत्पदी' ही कहते थे। वह धारा हजारों युग

उस ध्रुवलोकमें उत्तानपादके पुत्र परम भागवत ध्रुवजी रहते हैं। वे नित्यप्रति बढते हुए भक्तिभावसे 'यह हमारे कुलदेवताका चरणोदक है' ऐसा मानकर आज भी उस जलको बडे आदरसे सिरपर चढाते हैं। उस समय प्रेमावेशके कारण उनका हृदय अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्ठावश बरबस मुँदे हुए दोनों

नयनकमलोंसे निर्मल आँसुओंकी धारा बहने लगती है और शरीरमें रोमांच हो आता है॥२॥ इसके पश्चात् आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जाननेके कारण 'यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है' ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूटपर वैसे ही धारण करते हैं, जैसे

बीतनेपर स्वर्गके शिरोभागमें स्थित ध्रुवलोकमें उतरी,

जिसे 'विष्णुपद' भी कहते हैं ॥ १ ॥ वीरव्रत परीक्षित्!

हैं; सर्वात्मा भगवान् वासुदेवकी निश्चल भिक्तको ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओंको त्याग दिया है, यहाँतक कि आत्मज्ञानको भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते॥३॥

मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्तिको। यों ये बड़े ही निष्काम

वहाँसे गंगाजी करोड़ों विमानोंसे घिरे हुए आकाशमें होकर उतरती हैं और चन्द्रमण्डलको आप्लावित करती मेरुके शिखरपर ब्रह्मपुरीमें गिरती हैं॥४॥

६४६ श्रीमद्भागवत [ अ० १७ तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभि-वहाँ ये सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे चार धाराओंमें विभक्त हो जाती हैं तथा श्चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ती नदनदीपतिमेवाभि-अलग-अलग चारों दिशाओंमें बहती हुई अन्तमें नद-निविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति॥५॥ नदियोंके अधीश्वर समुद्रमें गिर जाती हैं॥५॥ सीता तु ब्रह्मसदनात्केसराचलादिगिरि-इनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर केसराचलोंके शिखरेभ्योऽधोऽधः प्रस्रवन्ती गन्धमादनमूर्धस् सर्वोच्च शिखरोंमें होकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोंपर गिरती है और भद्राश्ववर्षको प्लावित कर पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि पूर्वकी ओर खारे समुद्रमें मिल जाती है॥६॥ इसी क्षारसमुद्रमभिप्रविशति॥ ६॥ प्रकार चक्षु माल्यवानुके शिखरपर पहुँचकर वहाँसे एवं माल्यविच्छखरान्निष्पतन्ती बेरोक-टोक केतुमालवर्षमें बहती पश्चिमकी ओर ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभि चक्षुः क्षारसमुद्रमें जा मिलती है॥७॥ भद्रा मेरुपर्वतके प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति॥७॥ शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती अन्तमें शृंगवान्के शिखरसे भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरकर उत्तरकुरु देशमें होकर उत्तरकी ओर बहती हुई गिरिशिखराद्गिरिशिखरमितहाय शृङ्गवतः समुद्रमें मिल जाती है॥८॥ अलकनन्दा ब्रह्मपुरीसे शृङ्गादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उदीच्यां दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरिशिखरोंको लाँघती दिशि जलधिमभिप्रविशति ॥ ८ ॥ तथैवालकनन्दा हेमकूट पर्वतपर पहुँचती है, वहाँसे अत्यन्त तीव्र वेगसे दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद्वहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हिमालयके शिखरोंको चीरती हुई भारतवर्षमें आती है और फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा मिलती है। इसमें हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती स्नान करनेके लिये आनेवाले पुरुषोंको पद-पदपर भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञोंका फल भी दुर्लभ जलधिमभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः नहीं है॥ ९॥ प्रत्येक वर्षमें मेरु आदि पर्वतोंसे निकली पुंसः पदे पदेऽश्वमेधराजसूयादीनां फलं न हुई और भी सैकड़ों नद-नदियाँ हैं॥१०॥ दुर्लभमिति॥ ९॥ इन सब वर्षोंमें भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। शेष आठ वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषोंके स्वर्गभोगसे बचे अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति हुए पुण्योंको भोगनेके स्थान हैं। इसलिये इन्हें बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः॥ १०॥ भूलोकके स्वर्ग भी कहते हैं॥ ११॥ वहाँके देवतुल्य तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्ट मनुष्योंकी मानवी गणनाके अनुसार दस हजार वर्षकी वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि आयु होती है। उनमें दस हजार हाथियोंका बल होता भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति॥ ११॥ एषु है तथा उनके वज्रसदृश सुदृढ़ शरीरमें जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं—उनके कारण वे बहुत पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां समयतक मैथून आदि विषय भोगते रहते हैं। अन्तमें नागायुतप्राणानां वज्रसंहननबलवयोमोद-जब भोग समाप्त होनेपर उनकी आयुका केवल प्रमुदितमहासौरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षधृतैक-एक वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियाँ गर्भ धारण गर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो करती हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेतायुगके समान वर्तते॥ १२॥ समय बना रहता है॥ १२॥

अ० १७] पञ्जम स्कन्ध 680 यत्र ह देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकै-वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतोंकी घाटियाँ हैं जिनके सुन्दर वन-उपवन सभी ऋतुओंके र्विहितमहार्हणाः सर्वर्तुकुसुमस्तबकफलकिसलय-फूलोंके गुच्छे, फल और नूतन पल्लवोंकी शोभाके भारसे झुकी हुई डालियों और लताओंवाले वृक्षोंसे श्रियाऽऽनम्यमानविटपलताविटपिभिरुपशुम्भमान-सुशोभित हैं; वहाँ निर्मल जलसे भरे हुए ऐसे जलाशय रुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणीषु तथा भी हैं; जिनमें तरह-तरहके नृतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलोंकी सुगन्धसे प्रमुदित होकर राजहंस, चामलजलाशयेषु विकचविविधनव-जलमुर्ग, कारण्डव, सारस और चकवा आदि पक्षी वनरुहामोद्मुदितराजहंसजलकुक्कुटकारण्डव-तरह-तरहकी बोली बोलते तथा विभिन्न जातिके मतवाले भौरे मधुर-मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन सारसचक्रवाकादिभिर्मधुकरनिकराकृतिभिरुप-आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयोंमें वहाँके कृजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः देवेश्वरगण परम सुन्दरी देवांगनाओंके साथ उनके कामोन्मादसूचक हास-विलास और लीला-कटाक्षोंसे सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलास-मन और नेत्रोंके आकृष्ट हो जानेके कारण जलक्रीडादि हासलीलावलोकोकृष्टमनोदृष्टयः स्वैरं नाना प्रकारके खेल करते हुए स्वच्छन्द विहार करते हैं तथा उनके प्रधान-प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकारकी विहरन्ति ॥ १३ ॥ सामग्रियोंसे उनका आदर-सत्कार करते रहते हैं॥ १३॥ नवस्विप वर्षेषु भगवान्नारायणो महापुरुषः इन नवों वर्षींमें परमपुरुष भगवान् नारायण वहाँके पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये इस समय भी पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि<sup>३</sup> अपनी विभिन्न मूर्तियोंसे विराजमान रहते हैं॥ १४॥ इलावृतवर्षमें एकमात्र भगवान् शंकर ही पुरुष हैं। संनिधीयते॥ १४॥ इलावृते तु भगवान् भव श्रीपार्वतीजीके शापको जाननेवाला कोई दुसरा पुरुष एक एव पुमान्न ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति वहाँ प्रवेश नहीं करता; क्योंकि वहाँ जो जाता है, वही स्त्रीरूप हो जाता है। इस प्रसंगका हम आगे (नवम भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभाव-स्कन्धमें) वर्णन करेंगे॥१५॥ वहाँ पार्वती एवं स्तत्पश्चाद्वक्ष्यामि<sup>४</sup> ॥ १५॥ भवानीनाथैः उनकी अरबों-खरबों दासियोंसे सेवित भगवान् शंकर परम पुरुष परमात्माकी वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध स्त्रीगणार्बुदसहस्त्रैरवरुध्यमानो<sup>५</sup> भगवतश्चतु-और संकर्षणसंज्ञक चतुर्व्यह-मूर्तियों में से अपनी र्मूर्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः कारणरूपा संकर्षण नामकी तम:प्रधान चौथी मूर्तिका ध्यानस्थित मनोमय विग्रहके रूपमें चिन्तन करते सङ्कर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण संनिधाप्यैत-हैं और इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए इस प्रकार दिभगृणन् भव उपधावति॥ १६॥ स्तुति करते हैं \*॥ १६॥ १. प्रा॰ पा॰—मोदमदमुदितराजहंसकलहंसजल॰। २. प्रा॰ पा॰—लोका: स्वैरं विहरन्ति। ३. प्रा॰ पा॰— व्यृहैरात्मनाद्यापि। ४. प्रा० पा०—पश्चाद्वक्ष्याम:। ५. प्रा० पा०—सहस्रैर्व्यवरुद्ध्ययमानो। \* भगवान्का विग्रह शुद्ध चिन्मय ही है परन्तु संहार आदि तामसी कार्योंका हेतु होनेसे इसे तामसी मूर्ति कहते हैं।

| अ० १८] पञ्चम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा स्कन्ध ६४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्मपर्वणीं<br>मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः।<br>न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा<br>तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने॥ २४<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगि                                                                                                                                                                      | सत्त्वादि गुणोंकी सृष्टिसे मोहित हुआ यह जीव<br>आपकी ही रची हुई तथा कर्मबन्धनमें बाँधनेवाली<br>मायाको तो कदाचित् जान भी लेता है, किन्तु उससे<br>मुक्त होनेका उपाय उसे सुगमतासे नहीं मालूम होता।<br>इस जगत्की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप<br>हैं। ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ'॥ २४॥<br>हैतायां पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्याय:॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| अथाष्टादशोऽध्याय:<br>भिन-भिन वर्षींका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| श्रीशुक उवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुल- पतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षाद्भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना संनिधाप्येदमभिगृणन्त उपधावन्ति॥१॥  भद्रश्रवस ऊचुः ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति॥२॥ अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं घन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति।                                    | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! भद्राश्ववर्षमें धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य-मुख्य सेवक भगवान् वासुदेवकी हयग्रीवसंज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्तिको अत्यन्त समाधिनिष्ठाके द्वारा हृदयमें स्थापित कर इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार स्तृति करते हैं॥१॥ भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं— 'चित्तको विशुद्ध करनेवाले ओंकारस्वरूप भगवान् धर्मको नमस्कार है'॥२॥ अहो! भगवान्की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेवाले कालको देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयोंका सेवन करनेके लिये पापमय विचारोंकी उधेड़-बुनमें लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादिकी |  |
| ध्यायन्नसद्यर्हि विकर्म सेवितुं     निर्हत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति॥ ३ वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं     पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः। तथापि मुद्यन्ति तवाज मायया     सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तम्॥ ४ विश्वोद्भवस्थानिरोधकर्म ते     द्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः । युक्तं न चित्रं त्विय कार्यकारणे     सर्वात्मिन व्यतिरिक्ते च वस्तुतः॥ ५ | लाशको जलाकर भी स्वयं जीते रहनेकी इच्छा करता है॥ ३॥ विद्वान् लोग जगत्को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं; तो भी जन्मरहित प्रभो! आपकी मायासे लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ परमात्मन्! आप अकर्ता और मायाके आवरणसे रहित हैं तो भी जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय—ये आपके ही कर्म माने गये हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि सर्वात्मरूपसे आप ही सम्पूर्ण कार्योंके कारण हैं और अपने शुद्धस्वरूपमें इस कार्य-कारणभावसे सर्वथा अतीत हैं॥ ५॥                |  |

भगवानुके उस प्रिय रूपकी महाभागवत प्रह्लादजी उस वर्षके अन्य पुरुषोंके सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे उपासना करते हैं। ये प्रह्लादजी महापुरुषोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरणसे दैत्य और दानवोंके कुलको पवित्र कर दिया है। वे इस मन्त्र तथा स्तोत्रका जप-पाठ करते हैं॥७॥—'ओंकारस्वरूप भगवान् श्रीनृसिंहदेवको नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजोंके भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख! हे वज्रदंष्ट्र! आप हमारे समीप प्रकट होइये, प्रकट होइये: हमारी कर्म-वासनाओंको जला डालिये, जला डालिये। हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कीजिये, नष्ट कीजिये। ॐ स्वाहा। हमारे अन्त:-करणमें अभयदान देते हुए प्रकाशित होइये। ॐ क्षौम्'॥८॥ 'नाथ! विश्वका कल्याण हो, दुष्टोंकी बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियोंमें परस्पर सद्भावना हो, सभी एक-दुसरेका हितचिन्तन करें, हमारा मन शुभ मार्गमें प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम-प्रभो ! घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई-बन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो; यदि हो तो केवल भगवान्के प्रेमी भक्तोंमें ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर-निर्वाहके योग्य अन्नादिसे सन्तुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इन्द्रिय-

[ अ० १८

| अ० १८] पञ्चम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा स्कन्ध ६५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्। हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्॥११  यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यिकञ्चना सर्वेर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कृतो महद्गुणा मनोरथेनासित धावतो बहिः॥१२  हिर्तिह साक्षाद्भगवान् शरीरिणा- मात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्। हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे | उन भगवद्भक्तोंके संगसे भगवान्के तीर्थतुल्य पिवत्र चिरत्र सुननेको मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शिक्त एवं प्रभावके सूचक होते हैं। उनका बार-बार सेवन करनेवालोंके कानोंके रास्तेसे भगवान् हृदयमें प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकारके दैहिक और मानसिक मलोंको नष्ट कर देते हैं। फिर भला, उन भगवद्भक्तोंका संग कौन न करना चाहेगा?॥११॥ जिस पुरुषकी भगवान्में निष्काम भिक्त है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंके सिहत सदा निवास करते हैं। किन्तु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषोंके वे गुण आ ही कहाँसे सकते हैं? वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी विषयोंकी ओर ही दौड़ता रहता है॥१२॥ जैसे मछिलयोंको जल अत्यन्त प्रिय—उनके जीवनका आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात् श्रीहिर ही समस्त देहधारियोंके प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्यागकर यदि कोई महत्त्वाभिमानी पुरुष घरमें आसक्त रहता है तो उस दशामें स्त्री-पुरुषोंका बड़प्पन केवल |
| तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनाम्॥१३ तस्माद्रजोरागविषादमन्यु- मानस्पृहाभयदैन्याधिमूलम् । हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजताकुतोभयमिति॥१४                                                                                                                                                                                                        | आयुको लेकर ही माना जाता है; गुणकी दृष्टिसे नहीं ॥ १३ ॥ अत: असुरगण! तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक सन्तापके मूल तथा जन्म-मरणरूप संसारचक्रका वहन करनेवाले गृह आदिको त्यागकर भगवान् नृसिंहके निर्भय चरणकमलोंका आश्रय लो'॥ १४ ॥ केतुमालवर्षमें लक्ष्मीजीका तथा संवत्सर नामक प्रजापतिके पुत्र और पुत्रियोंका प्रिय करनेके लिये भगवान् कामदेवरूपसे निवास करते हैं। उन रात्रिकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| केतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अभिमानी देवतारूप कन्याओं और दिवसाभिमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतेर्दुहितॄणां पुत्राणां<br>तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिसंख्यानानां                                                                                                                                                                                                                                           | देवतारूप पुत्रोंकी संख्या मनुष्यकी सौ वर्षकी आयुके<br>दिन और रातके बराबर अर्थात् छत्तीस-छत्तीस हजार<br>वर्ष है और वे ही उस वर्षके अधिपित हैं। वे कन्याएँ<br>परमपुरुष श्रीनारायणके श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शनचक्रके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| यासां गर्भा महापुरुषमहास्त्रतेजसोद्वेजितमनसां                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तेजसे डर जाती हैं; इसलिये प्रत्येक वर्षके अन्तमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥ १५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं॥ १५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

[ अ० १८ ६५२ श्रीमद्भागवत अतीव सुललितगतिविलासविलसित-भगवान् अपने सुललित गति-विलाससे सुशोभित मधुर-मधुर मन्द-मुसकानसे मनोहर लीलापूर्ण चारु रुचिरहासलेशावलोकलीलयाकिञ्चिदुत्तम्भित-चितवनसे कुछ उझके हुए सुन्दर भ्रूमण्डलकी छबीली सुन्दरभूमण्डलसुभगवदनारविन्दश्रिया छटाके द्वारा वदनारविन्दका राशि-राशि सौन्दर्य उँडेलकर रमयन्निन्द्रियाणि रमयते॥ १६॥ सौन्दर्यदेवी श्रीलक्ष्मीको अत्यन्त आनन्दित करते और स्वयं भी आनन्दित होते रहते हैं॥ १६॥ श्रीलक्ष्मीजी तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधि-परम समाधियोगके द्वारा भगवानुके उस मायामय योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु स्वरूपकी रात्रिके समय प्रजापति संवत्सरकी प्रजापतेर्दुहितृभिरुपेताहःसु च तद्भर्तृभिरुपास्ते कन्याओंसहित और दिनमें उनके पतियोंके सहित आराधना और वे इस मन्त्रका जप करती हुई इदं चोदाहरति॥ १७॥ भगवान्की स्तुति करती हैं॥१७॥ 'जो इन्द्रियोंके ॐ ह्रां ह्रीं हूं ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय नियन्ता और सम्पूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंके आकर हैं, सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आकृतीनां क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति और संकल्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों तथा उनके विषयोंके अधीश्वर हैं, ग्यारह चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये इन्द्रिय और पाँच विषय—इन सोलह कलाओंसे युक्त षोडशकलायच्छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय हैं, वेदोक्त कर्मोंसे प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय अमृतमय और सर्वमय हैं—उन मानसिक, ऐन्द्रियक एवं शारीरिक बलस्वरूप परम सुन्दर भगवान् काम-नमस्ते उभयत्र भूयात्॥ १८॥ देवको 'ॐ ह्रां ह्रीं हुं' इन बीजमन्त्रोंके सहित सब ओरसे नमस्कार है'॥ १८॥ स्त्रियो व्रतैस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो 'भगवन्! आप इन्द्रियोंके अधीश्वर हैं। स्त्रियाँ तरह-तरहके कठोर व्रतोंसे आपकी ही आराधना ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्। करके अन्य लौकिक पतियोंकी इच्छा किया करती न ते वै परिपान्त्यपत्यं हैं। किन्तु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयुकी रक्षा प्रियं धनायूंषि यतोऽस्वतन्त्राः॥१९ नहीं कर सकते; क्योंकि वे स्वयं ही परतन्त्र हैं॥ १९॥ सच्चा पित (रक्षा करनेवाला या ईश्वर) वही है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगोंकी स वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं सब प्रकारसे रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप समन्ततः पाति भयातुरं जनम्। ही हैं; यदि एकसे अधिक ईश्वर माने जायँ, तो उन्हें स एक एवेतरथा मिथो भयं एक-दूसरेसे भय होनेकी सम्भावना है। अतएव आप अपनी प्राप्तिसे बढ़कर और किसी लाभको नहीं नैवात्मलाभादधि मन्यते परम्॥२० मानते॥ २०॥ भगवन्! जो स्त्री आपके चरणकमलोंका पूजन ही चाहती है और किसी वस्तुकी इच्छा नहीं तस्य ते पादसरोरुहाईणं करती—उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं; या किन्तु जो किसी एक कामनाको लेकर आपकी निकामयेत्साखिलकामलम्पटा उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तू देते रासीप्सितमीप्सितोऽर्चितो तदेव हैं। और जब भोग समाप्त होनेपर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिये उसे सन्तप्त होना पडता है॥ २१॥ यद्भग्नयाच्ञा भगवन् प्रतप्यते॥ २१

| अ० १८ ] पञ्चम                                    | ा स्कन्ध ६५३                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मत्प्राप्तयेऽजेशसुरासुरादय-                      | अजित! मुझे पानेके लिये इन्द्रिय-सुखके                                                            |
| स्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियेधिय:।                | अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण                                                     |
| •                                                | घोर तपस्या करते रहते हैं; किन्तु आपके चरण-                                                       |
| ऋते भवत्पादपरायणान्न मां                         | कमलोंका आश्रय लेनेवाले भक्तके सिवा मुझे कोई                                                      |
| विन्दन्त्यहं त्वद्धृदया यतोऽजित॥ २२              | पा नहीं सकता; क्योंकि मेरा मन तो आपमें ही                                                        |
|                                                  | लगा रहता है॥ २२॥                                                                                 |
| स त्वं ममाप्यच्युत शीर्ष्णि वन्दितं              | अच्युत! आप अपने जिस वन्दनीय करकमलको                                                              |
| •                                                | भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे मेरे सिरपर भी                                                     |
| कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्।                 | रिखये। वरेण्य! आप मुझे केवल श्रीलांछनरूपसे                                                       |
| बिभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया                  | अपने वक्षःस्थलमें ही धारण करते हैं; सो आप                                                        |
| क ईश्वरस्येहितमूहितुं विभुरिति॥ २३               | सर्वसमर्थ हैं, आप अपनी मायासे जो लीलाएँ करते                                                     |
|                                                  | हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है?॥२३॥                                                             |
|                                                  | रम्यकवर्षमें भगवान्ने वहाँके अधिपति मनुको                                                        |
| रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं         | पूर्वकालमें अपना परम प्रिय मत्स्यरूप दिखाया था।                                                  |
| तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक्प्रदर्शितं स इदानीमपि | मनुजी इस समय भी भगवान्के उसी रूपकी बड़े                                                          |
| महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति॥ २४॥           | भक्तिभावसे उपासना करते हैं और इस मन्त्रका जप                                                     |
|                                                  | करते हुए स्तुति करते हैं—'सत्त्वप्रधान मुख्य प्राण<br>सूत्रात्मा तथा मनोबल, इन्द्रियबल और शरीरबल |
| ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय               | ओंकारपदके अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान् महामत्स्यको                                                    |
| प्राणायौजसे सहसे बलाय महामतस्याय नम              | बार-बार नमस्कार है'॥ २४-२५॥                                                                      |
| इति ॥ २५ ॥                                       | प्रभो! नट जिस प्रकार कठपुतलियोंको                                                                |
|                                                  | नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामोंकी डोरीसे                                               |
| <i>L</i>                                         | सम्पूर्ण विश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैं।                                                     |
| अन्तर्बिहश्चाखिललोकपालकै-                        | अत: आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि                                                        |
| रदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः।                      | लोकपालगण भी नहीं देख सकते; तथापि आप                                                              |
| स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनय-                      | समस्त प्राणियोंके भीतर प्राणरूपसे और बाहर वायु-                                                  |
| न्नाम्ना यथा दारुमयीं नरः स्त्रियम् ॥ २६         | रूपसे निरन्तर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका                                                   |
|                                                  | महान् शब्द है॥ २६॥                                                                               |
|                                                  | एक बार इन्द्रादि इन्द्रियाभिमानी देवताओंको                                                       |
| यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा                       | प्राणस्वरूप आपसे डाह हुआ। तब आपके अलग हो                                                         |
| हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च।                 | जानेपर वे अलग-अलग अथवा आपसमें मिलकर भी                                                           |
|                                                  | मनुष्य, पशु, स्थावर-जंगम आदि जितने शरीर दिखायी                                                   |
| पातुं न शेकुर्द्विपदश्चतुष्पदः                   | देते हैं—उनमेंसे किसीकी बहुत यत्न करनेपर भी रक्षा                                                |
| सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते॥२७                  | नहीं कर सके॥ २७॥                                                                                 |

| ६५४ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रागवत [ अ० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्। मया सहोरु क्रमतेऽज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नम इति॥ २८ हिरणमयेऽपि भगवान्निवसित कूर्मतनुं बिभ्राणस्तस्य तिप्रयतमां तनुमर्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरुपधावित मन्त्रमिमं चानुजपित॥ २९॥ ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणायानुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते॥ ३०॥ यद्रूपमेतन्निजमाययार्पित- | अजन्मा प्रभो! आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओंको आश्रयरूपा इस पृथ्वीको लेकर बड़ी-बड़ी उत्ताल तरंगोंसे युक्त प्रलयकालीन समुद्रमें बड़े उत्साहसे विहार किया था। आप संसारके समस्त प्राणसमुदायके नियन्ता हैं; मेरा आपको नमस्कार है'॥ २८॥ हिरण्मयवर्षमें भगवान् कच्छ्परूप धारण करके रहते हैं। वहाँके निवासियोंके सहित पितृराज अर्यमा भगवान्की उस प्रियतम मूर्तिकी उपासना करते हैं और इस मन्त्रको निरन्तर जपते हुए स्तुति करते हैं॥ २९॥—'जो सम्पूर्ण सत्त्वगुणसे युक्त हैं, जलमें विचरते रहनेके कारण जिनके स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो कालकी मर्यादाके बाहर हैं, उन ओंकारस्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान् कच्छपको बार-बार नमस्कार है'॥ ३०॥ भगवन्! अनेक रूपोंमें प्रतीत होनेवाला यह दृश्यप्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिये |
| मर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितम्।<br>संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्<br>तस्मै नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे॥ ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इसकी वस्तुत: कोई संख्या नहीं है; तथापि यह<br>मायासे प्रकाशित होनेवाला आपका ही रूप है। ऐसे<br>अनिर्वचनीयरूप आपको मेरा नमस्कार है॥ ३१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं<br>चराचरं देवर्षिपितृभूतमैन्द्रियम्।<br>द्यौः खं क्षितिः शैलसरित्समुद्र-<br>द्वीपग्रहर्क्षेत्यभिधेय एकः॥ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                | एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अण्डज,<br>उद्भिज्ज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत,<br>इन्द्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र,<br>द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध<br>हैं॥ ३२॥ आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियोंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यस्मिन्नसंख्येयविशेषनाम-<br>रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम्।<br>संख्या यया तत्त्वदृशापनीयते<br>तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति॥ ३३                                                                                                                                                                                                                                                                        | युक्त हैं; किपलादि विद्वानोंने जो आपमें चौबीस<br>तत्त्वोंकी संख्या निश्चित की है—वह जिस तत्त्वदृष्टिका<br>उदय होनेपर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुत:<br>आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्यसिद्धान्तस्वरूप<br>आपको मेरा नमस्कार है'॥ ३३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः<br>कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सह<br>कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावित इमां च<br>परमामुपनिषदमावर्तयित॥ ३४॥                                                                                                                                                                                                                                                  | उत्तर कुरुवर्षमें भगवान् यज्ञपुरुष वराहमूर्ति<br>धारण करके विराजमान हैं। वहाँके निवासियोंके<br>सिहत साक्षात् पृथ्वीदेवी उनकी अविचल भक्तिभावसे<br>उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मन्त्रका जप<br>करती हुई स्तुति करती हैं—॥३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

अथैकोनविंशोऽध्याय: किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन

श्रीमद्भागवत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! किम्पुरुषवर्षमें श्रीशुक उवाच श्रीलक्ष्मणजीके बड़े भाई, आदिपुरुष, सीताहृदयाभिराम

किम्पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसंनिकर्षाभिरतः

परमभागवतो हनुमान् सह किम्पुरुषै:

अविरतभक्तिरुपास्ते॥ १॥

६५६

आर्ष्टिषेणेन सह गन्धर्वेरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति

स्वयं चेदं गायति॥२॥

ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय

आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नम:

साधवादनिकषणाय<sup>१</sup> नमो ब्रह्मण्यदेवाय

महापुरुषाय महाराजाय नम इति॥ ३॥ यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं

स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्।

प्रत्यक् प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये॥ ४ मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभो:।

कृतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य॥ भगवान् श्रीरामके चरणोंकी सन्निधिके रसिक परम भागवत श्रीहनुमान्जी अन्य किन्नरोंके सहित अविचल

[अ०१९

वहाँ अन्य गन्धर्वींके सहित आर्ष्टिषेण उनके स्वामी भगवान् रामकी परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्रीहनुमान्जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं॥२॥

भक्तिभावसे उनकी उपासना करते हैं॥१॥

'हम ॐकारस्वरूप पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीरामको नमस्कार करते हैं। आपमें सत्पुरुषोंके लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं; आप बड़े ही संयतचित्त, लोकाराधनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीके समान और अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज रामको हमारा पुन:-पुन: प्रणाम है'॥३॥

'भगवन्! आप विशुद्ध बोधस्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूपके प्रकाशसे गुणोंके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, शुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये जानेयोग्य, नाम-रूपसे रहित और अहंकारशून्य हैं; मैं आपकी शरणमें हुँ॥४॥

प्रभो! आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसोंके वधके लिये ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योंको शिक्षा देना है! अन्यथा, अपने स्वरूपमें ही रमण करनेवाले साक्षात् जगदात्मा जगदीश्वरको सीताजीके वियोगमें इतना दु:ख कैसे हो सकता

था॥५॥

१. प्रा० पा०—वादधिषणाय।

अ० १९] पञ्चम स्कन्ध ६५७ आप धीर पुरुषोंके आत्मा\* और प्रियतम भगवान् न वै स आत्माऽऽत्मवतां सुहृत्तमः वासुदेव हैं; त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुमें आपकी सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेव:। आसक्ति नहीं है। आप न तो सीताजीके लिये मोहको स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्याग ही न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति॥ ६ कर सकते हैं † ॥६॥ आपके ये व्यापार केवल लोकशिक्षाके लिये ही हैं। लक्ष्मणाग्रज! उत्तम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाकुचातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि— न जन्म नूनं महतो न सौभगं इनमेंसे कोई भी गुण आपकी प्रसन्नताका कारण नहीं न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः। हो सकता, यह बात दिखानेके लिये ही आपने इन तैर्यद्विसृष्टानपि<sup>१</sup> नो वनौकस-सब गुणोंसे रहित हम वनवासी वानरोंसे मित्रता की है॥७॥ देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य—कोई भी श्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः॥ ७ हो, उसे सब प्रकारसे श्रीरामरूप आपका ही भजन करना चाहिये; क्योंकि आप नररूपमें साक्षात् श्रीहरि सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः ही हैं और थोड़े कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रितवत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्यधामको सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्। सिधारे थे, तब समस्त उत्तरकोसलवासियोंको भी भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं अपने साथ ही ले गये थे'॥८॥ य उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति॥ ८ भारतवर्षमें भी भगवान् दयावश नर-नारायणरूप धारण करके संयमशील पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये अव्यक्तरूपसे कल्पके अन्ततक तप करते भारतेऽपि वर्षे भगवान्नरनारायणाख्य-रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे आकल्पान्तम्पचितधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शान्ति और उपरितकी परमात्मोपलम्भनमनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अन्तमें आत्मस्वरूपकी उपलब्धि तपोऽव्यक्तगतिश्चरति॥ ९॥ हो सकती है॥९॥ १. प्रा॰ पा॰—सुष्टान्विपिने। \* यहाँ शंका होती है कि भगवान् तो सभीके आत्मा हैं, फिर यहाँ उन्हें आत्मवान् (धीर) पुरुषोंके ही आत्मा क्यों बताया गया? इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मारूपसे अनुभव करते हैं-अन्य पुरुष नहीं। श्रुतिमें जहाँ-कहीं आत्मसाक्षात्कारकी बात आयी है, वहीं आत्मवेत्ताके लिये 'धीर' शब्दका प्रयोग किया है। जैसे 'कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत' इति 'नः शृश्रुम धीराणाम्' इत्यादि। इसीलिये यहाँ भी भगवानुको आत्मवान् या धीर पुरुषका आत्मा बताया है। 🕆 एक बार भगवान् श्रीराम एकान्तमें एक देवदूतसे बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मणजी पहरेपर थे और भगवानुकी आज्ञा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथसे मारा जायगा। इतनेमें ही दुर्वासा मुनि चले आये और उन्होंने लक्ष्मणजीको अपने आनेकी सूचना देनेके लिये भीतर जानेको विवश किया। इससे अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान् बड़े असमंजसमें पड़ गये। तब वसिष्ठजीने कहा कि लक्ष्मणजीके प्राण न लेकर उन्हें त्याग देना चाहिये; क्योंकि अपने प्रियजनका त्याग मृत्युदण्डके समान ही है। इसीसे भगवान्ने उन्हें त्याग दिया।

६५८ श्रीमद्भागवत तं भगवान्नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः वहाँ भगवान् नारदजी स्वयं श्रीभगवान्के ही कहे हुए सांख्य और योगशास्त्रके सहित भगवन्महिमाको प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां प्रकट करनेवाले पांचरात्रदर्शनका सावर्णि मुनिको भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णेरुप-उपदेश करनेके लिये भारतवर्षकी वर्णाश्रम-देक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरित इदं चाभि-धर्मावलम्बिनी प्रजाके सहित अत्यन्त भक्तिभावसे गुणाति॥ १०॥ भगवान् श्रीनर-नारायणकी उपासना करते और इस मन्त्रका जप तथा स्तोत्रको गाकर उनकी स्तुति करते ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय हैं॥ १०॥—'ओंकारस्वरूप, अहंकारसे रहित, निर्धनोंके उपरतानात्म्याय नमोऽकिञ्चनवित्ताय धन, शान्तस्वभाव ऋषिप्रवर भगवान् नर-नारायणको ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुरवे<sup>१</sup> नमस्कार है। वे परमहंसोंके परम गुरु और आत्मारामोंके आत्मारामाधिपतये नमो नम इति॥११॥ अधीश्वर हैं, उन्हें बार-बार नमस्कार है॥११॥ यह गाते हैं— गायति चेदम्— 'जो विश्वकी उत्पत्ति आदिमें उनके कर्ता होकर कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते भी कर्तृत्वके अभिमानसे नहीं बँधते, शरीरमें रहते हुए न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकै:। भी उसके धर्म भूख-प्यास आदिके वशीभृत नहीं होते द्रष्टुर्न द्रग्यस्य गुणैर्विद्रष्यते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि दृश्यके गुण-दोषोंसे दूषित नहीं होती—उन असंग एवं विशुद्ध तस्मै नमोऽसक्तविविक्तसाक्षिणे॥ १२ साक्षिस्वरूप भगवान् नर-नारायणको नमस्कार है॥ १२॥ हि योगेश्वर योगनैपुणं योगेश्वर! हिरण्यगर्भ भगवान् ब्रह्माजीने योगसाधनकी हिरण्यगर्भो भगवाञ्जगाद यत्। सबसे बडी कुशलता यही बतलायी है कि मनुष्य यदन्तकाले त्विय निर्गुणे मनो अन्तकालमें देहाभिमानको छोडकर भक्तिपूर्वक आपके भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कलेवरः॥ १३ प्राकृत गुणरहित स्वरूपमें अपना मन लगावे॥ १३॥ लौकिक और पारलौकिक भोगोंके लालची मृढ पुरुष यथैहिकामुष्मिककामलम्पटः जैसे पुत्र, स्त्री और धनकी चिन्ता करके मौतसे डरते स्तेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्। हैं—उसी प्रकार यदि विद्वानुको भी इस निन्दनीय शङ्केत विद्वान् कुकलेवरात्ययाद् शरीरके छूटनेका भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञानप्राप्तिके लिये किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्॥ १४ ही है॥१४॥ अत: अधोक्षज! आप हमें अपना तनः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां स्वाभाविक प्रेमरूप भक्तियोग प्रदान कीजिये. जिससे त्वन्माययाहंममतामधोक्षज कि प्रभो! इस निन्दनीय शरीरमें आपकी मायाके भिन्द्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद्य अहंता-ममताको हम तुरन्त विधेहि योगं त्विय नः स्वभाविमति॥ १५ काट डालें'॥ १५॥

१. प्रा॰ पा॰-परमगुरुवरायात्मारामा॰।

[ अ० १९

बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देविगिरिर्ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमानृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख<sup>र</sup> इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्त्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः॥ १६॥ एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव

भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति

पञ्चम स्कन्ध

अ० १९]

पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति॥ १७॥ चन्द्रवसा ताम्रपणीं अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्थ्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्थः

तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्धः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिर्ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दािकनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रूश्चन्द्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः॥ १८॥

अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्व्य आत्मन आनुपूर्व्येण सर्वा होव सर्वेषां विधीयन्ते यथावर्णविधानमपवर्गश्चापि भवति॥ १९॥ योऽसौ भगवति सर्वभूतात्मन्यनात्म्येऽनिरुक्ते-

ऽनिलयने परमात्मनि वासुदेवेऽनन्यनिमित्त-भक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ताविद्याग्रन्थि-रन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसङ्गः॥ २०॥

१. प्रा० पा०-कोल्लः। २. प्रा० पा०-कोकामुखः।

ये निदयाँ अपने नामोंसे ही जीवको पिवत्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हींके जलमें स्नानादि करती है॥ १७॥ उनमेंसे मुख्य-मुख्य निदयाँ ये हैं— चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्थ्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ध और शोण नामके नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा,

कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, दूषद्वती, गोमती,

सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्र, चन्द्रभागा,

मरुद्वृधा, वितस्ता, असिक्नी और विश्वा॥ १८॥ इस वर्षमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको ही अपने किये हुए

सात्त्विक, राजस और तामस कर्मोंके अनुसार क्रमश:

नाना प्रकारकी दिव्य, मानुष और नारकी योनियाँ

प्राप्त होती हैं; क्योंकि कर्मानुसार सब जीवोंको

अगणित हैं॥ १६॥

राजन्! इस भारतवर्षमें भी बहुत-से पर्वत और

नदियाँ हैं - जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट,

ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमुक,

श्रीशैल, वेंकट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान्,

ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक,

ककुभ, नील, गोकामुख, इन्द्रकील और कामगिरि

आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों-हजारों पर्वत हैं। उनके तटप्रान्तोंसे निकलनेवाले नद और नदियाँ भी

६५९

सभी योनियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्षमें अपने— अपने वर्णके लिये नियत किये हुए धर्मींका विधिवत् अनुष्ठान करनेसे मोक्षतककी प्राप्ति हो सकती है॥ १९॥ परीक्षित्! सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, रागादि दोषोंसे रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान् वासुदेवमें अनन्य एवं अहैतुक भक्तिभाव ही यह मोक्षपद है। यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है, जब अनेक प्रकारकी गतियोंको प्रकट करनेवाली अविद्यारूप हृदयकी ग्रन्थि कट जानेपर भगवान्के प्रेमी भक्तोंका संग मिलता है॥ २०॥ पञ्चम स्कन्ध

अ० १९]

सम्पूर्ण कामनाओंके पूर्ण करनेवाले स्वयं पूर्णकाम श्रीहरि ही प्रसन्न होकर उस हविको ग्रहण करते हैं॥ २६॥ यह ठीक है कि भगवान् सकाम पुरुषोंके मॉॅंगनेपर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किन्तु यह भगवान्का वास्तविक दान नहीं है; क्योंकि उन वस्तुओंको पा लेनेपर भी मनुष्यके मनमें पुन: कामनाएँ होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात् अपने चरणकमल ही दे देते हैं—जो अन्य समस्त इच्छाओंको समाप्त कर देनेवाले हैं॥ २७॥ अत: अबतक स्वर्गसुख भोग लेनेके बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मोंसे यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभावसे हमें इस भारतवर्षमें भगवान्की स्मृतिसे युक्त मनुष्यजन्म मिले; क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करनेवालेका सब प्रकारसे कल्याण करते हैं'॥ २८॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! राजा सगरके पुत्रोंने अपने यज्ञके घोड़ेको ढुँढते हुए इस पृथ्वीको चारों ओरसे खोदा था। उससे जम्बूद्वीपके अन्तर्गत ही आठ उपद्वीप और बन गये, ऐसा कुछ लोगोंका कथन है॥ २९॥ वे स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका हैं॥३०॥ भरतश्रेष्ठ! इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बुद्वीपके वर्षींका विभाग सुना दिया॥ ३१॥

'अहो ! इन भारतवासियोंका कैसा सौभाग्य है !

६६१

अथ विंशोऽध्यायः अन्य छः द्वीपों तथा लोकालोकपर्वतका वर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! अब परिमाण, श्रीशुक उवाच

श्रीमद्भागवत

[अ०२०

लक्षण और स्थितिके अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपोंके अतः परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभागका वर्णन किया जाता है॥१॥ जिस प्रकार

वर्षविभाग उपवर्ण्यते॥१॥ जम्बद्वीपोऽयं मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बुद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले क्षारोदधिना

यावत्प्रमाणविस्तारस्तावता खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहरके उपवनसे घिरी रहती है, उसी प्रकार

परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्ब्बाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाले प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है। जम्बूद्वीपमें जितना बड़ा जामुनका पेड़ यथा परिखा बाह्योपवनेन। प्लक्षो जम्बुप्रमाणो

६६२

है, उतने ही विस्तारवाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते (पाकर)-का वृक्ष है। उसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ सात जिह्वाओंवाले अग्निदेव

सप्तजिह्नस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इध्मजिह्नः विराजते हैं। इस द्वीपके अधिपति प्रियव्रतपुत्र महाराज स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य इध्मजिह्न थे। उन्होंने इसको सात वर्षोंमें विभक्त किया और उन्हें उन वर्षोंके समान ही नामवाले अपने

आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोप-रराम॥२॥ शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं

क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः॥ ३॥ मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्

सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः।

अरुणा नृम्णाऽऽङ्गिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्यः। यासां जलोपस्पर्शनविधृतरजस्तमसो हंसपतङ्गोर्ध्वायन-

सहस्त्रायुषो

सत्याङ्गसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः विबुधोपमसन्दर्शनप्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते ॥ ४॥

प्रलस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यर्तस्य ब्रह्मणः।

अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति॥

वर्ण हैं। उक्त नदियोंके जलमें स्नान करनेसे इनके

सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल—ये सात मर्यादापर्वत हैं तथा अरुणा, नृम्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा—ये सात महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नामके चार

रजोगुण-तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु एक हजार वर्षकी होती है। इनके शरीरोंमें देवताओंकी भाँति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और सन्तानोत्पत्ति भी उन्होंके समान होती है। ये त्रयीविद्याके द्वारा तीनों वेदोंमें वर्णन किये हुए स्वर्गके द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं॥४॥ वे कहते हैं

पुत्रोंको सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्मयोगका आश्रय

लेकर उपरत हो गये॥२॥ इन वर्षोंके नाम शिव,

यवस, सुभद्र, शान्त, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी सात पर्वत और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध हैं॥३॥

वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्,

कि 'जो सत्य (अनुष्ठानयोग्य धर्म) और ऋत (प्रतीत होनेवाले धर्म), वेद और शुभाशुभ फलके अधिष्ठाता हैं—उन पुराणपुरुष विष्णुस्वरूप भगवान् सूर्यकी हम शरणमें जाते हैं'॥ ५॥

| अ० २०] पञ्चम                                       | स्कन्ध ६६३                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| प्लक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः       | प्लक्ष आदि पाँच द्वीपोंमें सभी मनुष्योंको जन्मसे                                                      |  |
| सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामौत्पत्तिकी    | ही आयु, इन्द्रिय, मनोबल, इन्द्रियबल, शारीरिक बल,                                                      |  |
| सिद्धिरविशेषेण वर्तते॥६॥                           | बुद्धि और पराक्रम समानरूपसे सिद्ध रहते हैं॥६॥<br>प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसके       |  |
| प्लक्षः स्वसमानेनेक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा          | समुद्रसे घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने                                                            |  |
| द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन             | परिमाणवाला शाल्मलीद्वीप है, जो उतने ही विस्तारवाले<br>मदिराके सागरसे घिरा है॥७॥ प्लक्षद्वीपके पाकरके  |  |
| सुरोदेनावृतः परिवृङ्क्ते॥ ७॥ यत्र ह वै शाल्मली     | पेड़के बराबर उसमें शाल्मली (सेमर)-का वृक्ष है।                                                        |  |
| प्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयमाहुर्भगवत-         | कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पंखोंसे भगवान्की<br>स्तुति करनेवाले पक्षिराज भगवान् गरुडका निवासस्थान  |  |
| श्छन्दःस्तुतः पतित्रराजस्य सा द्वीपहूतये           | है तथा यही इस द्वीपके नामकरणका भी हेतु है॥८॥                                                          |  |
| उपलक्ष्यते॥ ८॥ तद्द्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो     | इस द्वीपके अधिपति प्रियव्रतपुत्र महाराज यज्ञबाहु थे।<br>उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, |  |
| यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि           | पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामसे सात विभाग                                                         |  |
| सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं          | किये और इन्हें इन्हीं नामवाले अपने पुत्रोंको सौंप                                                     |  |
| देववर्षं पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति॥ ९॥ तेषु     | दिया॥९॥ इनमें भी सात वर्षपर्वत और सात ही नदियाँ<br>प्रसिद्ध हैं। पर्वतोंके नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, |  |
| वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः         | कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति हैं तथा नदियाँ                                               |  |
| शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः        | अनुमित, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नन्दा<br>और राका हैं॥१०॥ इन वर्षोंमें रहनेवाले श्रुतधर,        |  |
| सहस्त्रश्रुतिरिति। अनुमितः सिनीवाली सरस्वती        | वीर्यधर, वसुन्धर और इषन्धर नामके चार वर्ण वेदमय                                                       |  |
| कुहू रजनी नन्दा राकेति॥ १०॥ तद्वर्षपुरुषाः         | आत्मस्वरूप भगवान् चन्द्रमाकी वेदमन्त्रोंसे उपासना<br>करते हैं॥११॥ (और कहते हैं—) 'जो कृष्णपक्ष        |  |
| श्रुतधरवीर्यधरवसुन्धरेषन्धरसंज्ञा भगवन्तं वेदमयं   | और शुक्लपक्षमें अपनी किरणोंसे विभाग करके                                                              |  |
| सोममात्मानं वेदेन यजन्ते॥ ११॥                      | देवता, पितर और सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्न देते हैं, वे                                                 |  |
| स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कृष्णशुक्लयोः ।       | चन्द्रदेव हमारे राजा (रंजन करनेवाले) हों'॥१२॥<br>इसी प्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे                 |  |
| प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्वित ॥ १२    | दूने परिमाणवाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपोंके                                                      |  |
| एवं सुरोदाद्बहिस्तद्द्विगुणः समानेनावृतो           | समान यह भी अपने ही समान विस्तारवाले घृतके<br>समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें भगवान्का रचा हुआ             |  |
| घृतोदेन यथापूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्बो     | एक कुशोंका झाड़ है, उसीसे इस द्वीपका नाम                                                              |  |
| देवकृतस्तद्द्वीपाख्याकरो <sup>१</sup> ज्वलन इवापरः | निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेवके समान अपनी<br>कोमल शिखाओंकी कान्तिसे समस्त दिशाओंको                |  |
| स्वशष्परोचिषा दिशो विराजयति <sup>२</sup> ॥ १३॥     | प्रकाशित करता रहता है॥ १३॥                                                                            |  |
| १. प्रा० पा०—ख्यायनो ज्वलन। २. प्रा० पा०—विराजति।  |                                                                                                       |  |

[अ०२० ६६४ श्रीमद्भागवत राजन्! इस द्वीपके अधिपति प्रियव्रतपुत्र महाराज तद्द्वीपपतिः प्रैयव्रतो राजन् हिरण्यरेता नाम हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके सात विभाग करके स्वं द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य उनमेंसे एक-एक अपने सात पुत्र वसु, वसुदान, स्वयं तप आतिष्ठत वसुवसुदानदृढरुचिनाभि-दृढरुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेवको गुप्तस्तृत्यव्रतविविक्तवामदेवनामभ्यः ॥ १४॥ दे दिया और स्वयं तप करने चले गये॥ १४॥ उनकी तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः<sup>२</sup> सप्त सीमाओंको निश्चय करनेवाले सात पर्वत हैं और सात सप्तैव चक्रश्चतुःशृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो<sup>३</sup> ही निदयाँ हैं। पर्वतोंके नाम चक्र, चतुःशृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियोंके देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या नाम हैं—रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, श्रुतविन्दा, मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा देवगर्भा, घृतच्युता और मन्त्रमाला॥ १५॥ इनके जलमें घृतच्युता मन्त्रमालेति ॥ १५॥ यासां पयोभिः स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा और कुलक वर्णके पुरुष अग्निस्वरूप भगवान् हरिका भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन यज्ञादि कर्मकौशलके द्वारा पूजन करते हैं॥१६॥ (तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं-) 'अग्ने ! आप यजन्ते॥ १६॥ परब्रह्मको साक्षात् हवि पहुँचानेवाले हैं; अत: भगवान्के अंगभूत देवताओंके यजनद्वारा आप उन परमपुरुषका परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्जातवेदोऽसि हव्यवाट्। ही यजन करें ।। १७॥ देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति॥ १७॥ राजन्! फिर घृतसमुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला क्रौंचद्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप तथा घृतोदाद्वहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः घृतसमुद्रसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तारवाले दुधके समुद्रसे घिरा हुआ है। यहाँ स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लृप्तो वृतो क्रौंच नामका एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसीके कारण यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम इसका नाम क्रौंचद्वीप हुआ है॥१८॥ पूर्वकालमें पर्वतराजो द्वीपनामनिर्वर्तक आस्ते॥ १८॥ श्रीस्वामिकार्तिकेयजीके शस्त्रप्रहारसे इसका कटिप्रदेश योऽसौ गुहप्रहरणोन्मथितनितम्बकुञ्जोऽपि-और लता-निकुंजादि क्षत-विक्षत हो गये थे, किन्तु क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो क्षीरसमुद्रसे सींचा जाकर और वरुणदेवसे सुरक्षित विभयो बभूव॥ १९॥ तस्मिन्नपि प्रैयव्रतो होकर यह फिर निर्भय हो गया॥ १९॥ इस द्वीपके अधिपति प्रियव्रतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे<sup>४</sup> ज्ञानी थे। उन्होंने इसको सात वर्षोंमें विभक्त कर उनमें वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त उन्हींके समान नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी रिक्थादान् वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् पुत्रोंको नियुक्त किया और स्वयं सम्पूर्ण जीवोंके परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य अन्तरात्मा, परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान् श्रीहरिके पावन पादारविन्दोंकी शरण ली॥ २०॥ हरेश्चरणारविन्दम्पजगाम ॥ २० ॥ १. प्रा० पा०—चिराभिगुप्त०। २. प्रा० पा०—ज्ञाताः सप्तैव चक्र०। ३. प्रा० पा०—पिलो वित्रकूटो। ४. प्रा॰ पा॰—श्वेतद्वीपे।

अ० २० ] पञ्चम स्कन्ध ६६५ आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो महाराज घृतपृष्ठके आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति—ये सात लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुतास्तेषां पुत्र थे। उनके वर्षोंमें भी सात वर्षपर्वत और सात ही वर्षगिरयः सप्त सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः निदयाँ कही जाती हैं। पर्वतोंके नाम शुक्ल, वर्धमान, शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नन्दो भोजन, उपबर्हिण, नन्द, नन्दन और सर्वतोभद्र हैं तथा निदयोंके नाम हैं-अभया, अमृतौघा, आर्यका, नन्दनः सर्वतोभद्र इति अभया अमृतौघा तीर्थवती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला॥ २१॥ आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती इनके पवित्र और निर्मल जलका सेवन करनेवाले पवित्रवती शुक्लेति॥२१॥ यासामम्भः वहाँके पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नामक चार पवित्रममलमुपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविण-वर्णवाले निवासी जलसे भरी हुई अंजलिके द्वारा देवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां आपोदेवता (जलके देवता)-की उपासना करते हैं॥ २२॥ (और कहते हैं—) 'हे जलके देवता! तुम्हें पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते॥ २२॥ परमात्मासे सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू:, भुव: और आपः पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्तीर्भूर्भुवः सुवः। स्व:-तीनों लोकोंको पवित्र करते हो; क्योंकि स्वरूपसे ता नः पुनीतामीवघ्नीः स्पृशतामात्मना भुव इति ॥ २३ ॥ ही पापोंका नाश करनेवाले हो। हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगोंको पवित्र एवं पुरस्तात्क्षीरोदात्परित उपवेशितः करो'॥ २३॥ शाकद्वीपो द्वात्रिंशल्लक्षयोजनायामः समानेन इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर च दिधमण्डोदेन परीतो यस्मिन् शाको नाम बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है, जो महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य अपने ही समान परिमाणवाले मट्टेके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है, महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति॥ २४॥ वही इस क्षेत्रके नामका कारण है। उसकी अत्यन्त तस्यापि प्रैयव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः मनोहर सुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है॥ २४॥ सोऽपि विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रतके ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीपको सात वर्षोंमें स्वात्मजान् पुरोजवमनोजवपवमानधूम्रानीक-विभक्त किया और उनमें उन्हींके समान नामवाले अपने चित्ररेफबहुरूपविश्वधारसंज्ञान्निधाप्याधिपतीन् पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिस्तपोवनं बहुरूप और विश्वधारको अधिपतिरूपसे नियुक्त कर प्रविवेश ॥ २५ ॥ एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च स्वयं भगवान् अनन्तमें दत्तचित्त हो तपोवनको चले गये॥ २५॥ इन वर्षोंमें भी सात मर्यादापर्वत और सात सप्त सप्तैव ईशान उरुशृङ्गो बलभद्रः नदियाँ ही हैं। पर्वतोंके नाम ईशान, उरुश्रंग, बलभद्र, शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस शतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानस हैं इति अनघाऽऽयुर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता तथा नदियाँ अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पञ्चपदी सहस्रस्त्रुतिर्निजधृतिरिति॥ २६॥ पंचपदी, सहस्रसृति और निजधृति हैं॥ २६॥

[अ०२० ६६६ श्रीमद्भागवत उस वर्षके ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और तद्वर्षपुरुषा ऋतव्रतसत्यव्रतदानव्रतानुव्रत-अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायामद्वारा अपने रजोगुण-नामानो भगवन्तं वाय्वात्मकं प्राणायामविध्त तमोगुणको क्षीण कर महान् समाधिके द्वारा वायुरूप रजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते॥ २७॥ श्रीहरिकी आराधना करते हैं॥ २७॥ ( और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं—) 'जो प्राणादि वृत्तिरूप अपनी ध्वजाओंके सिहत प्राणियोंके भीतर प्रवेश अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः। करके उनका पालन करते हैं तथा सम्पूर्ण दृश्य जगत् अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्वशे स्फुटम्॥ २८ जिनके अधीन है, वे साक्षात् अन्तर्यामी वायुभगवान् हमारी रक्षा करें।॥ २८॥ एवमेव दिधमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो इसी तरह मट्टेके समुद्रसे आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है। वह चारों द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन ओरसे अपने ही समान विस्तारवाले मीठे जलके स्वादूदकेन<sup>१</sup> समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् समुद्रसे घिरा है। वहाँ अग्निकी शिखाके समान बृहत्पुष्करं<sup>२</sup> ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियोंवाला एक बहुत भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम् ॥ २९॥ बड़ा पुष्कर (कमल) है, जो ब्रह्माजीका आसन माना जाता है॥ २९॥ उस द्वीपके बीचोबीच उसके पूर्वीय तद्द्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक<sup>३</sup> और पश्चिमीय विभागोंकी मर्यादा निश्चित करनेवाला <sup>४</sup>एवार्वाचीनपराचीनवर्षयोर्मर्यादाचलोऽयुतयोज-मानसोत्तर नामका एक ही पर्वत है। यह दस हजार नोच्छ्रायायामो यत्र तु चतसृषु योजन ऊँचा और उतना ही लम्बा है। इसके ऊपर चत्वारि पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां चारों दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंकी चार पुरियाँ हैं। इनपर मेरुपर्वतके चारों ओर घूमनेवाले सूर्यके रथका यदुपरिष्टात्सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं संवत्सररूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात् चक्रं<sup>५</sup> देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति॥ ३०॥ उत्तरायण और दक्षिणायनके क्रमसे सर्वदा घूमा करता तद्द्वीपस्याप्यधिपतिः प्रैयव्रतो वीतिहोत्रो है॥ ३०॥ उस द्वीपका अधिपति प्रियव्रतपुत्र वीतिहोत्र नामैतस्यात्मजौ रमणकधातकिनामानौ<sup>६</sup> वर्षपती भी अपने पुत्र रमणक और धातिकको दोनों वर्षींका अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयोंके समान नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद्भगवत्कर्मशील भगवत्सेवामें ही तत्पर रहने लगा था॥३१॥ वहाँके एवास्ते॥ ३१॥ तद्वर्षपुरुषा निवासी ब्रह्मारूप भगवान् हरिकी ब्रह्मसालोक्यादिकी ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाऽऽराधयन्तीदं प्राप्ति करानेवाले कर्मोंसे आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं— ॥ ३२ ॥ 'जो साक्षात् कर्मफलरूप चोदाहरन्ति॥ ३२॥ हैं और एक परमेश्वरमें ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्मज्ञानके साधनरूप यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोऽर्चयेत्। उन अद्वितीय और शान्तस्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान्को **एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति ॥ ३३ ॥** मेरा नमस्कार है'॥ ३३ ॥ १. प्रा० पा०—दकसमुद्रेण। २. प्रा० पा०—पुष्कर ज्वलन०। ३. प्रा० पा०—सोत्तरो नामैक। ४. प्रा० पा०— प्राचीनयोर्वर्षयो०। ५. प्रा० पा०—चक्रमहोरात्राभ्यां। ६. प्रा० पा०—णकघातकनामानौ।

अ० २०] पञ्चम स्कन्ध श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! इसके आगे ऋषिरुवाच लोकालोक नामका पर्वत है। यह पृथ्वीके सब ओर ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो सूर्य आदिके द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः॥ ३४॥ प्रदेशोंके बीचमें उनका विभाग करनेके लिये स्थित यावन्मानसोत्तरमेर्वोरन्तरं तावती है॥ ३४॥ मेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना काञ्चन्यन्याऽऽदर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो अन्तर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्रके उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्पणके समान न कथञ्चित्पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात्सर्वसत्त्व-स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं परिहृताऽऽसीत्।। ३५।। लोकालोक इति समाख्या मिलती, इसलिये वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिना-प्राणी नहीं रहता॥ ३५॥ लोकालोकपर्वत सूर्य आदिसे वस्थाप्यते ॥ ३६ ॥ स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागोंके बीचमें है, इससे विहितो यस्मात्सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां इसका यह नाम पड़ा है॥३६॥ इसे परमात्माने त्रिलोकीके बाहर उसके चारों ओर सीमाके रूपमें ज्योतिर्गणानां गभस्तयोऽर्वाचीनांस्त्रील्लोकान् स्थापित किया है। यह इतना ऊँचा और लम्बा है कि आवितन्वाना न कदाचित्पराचीना भवितु-इसके एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाली मुत्पहन्ते तावदुन्नहनायामः ॥ ३७॥ सूर्यसे लेकर ध्रुवपर्यन्त समस्त ज्योतिर्मण्डलकी किरणें एतावाल्लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभि-

कविभि: र्विचिन्तितः स त् पञ्चाशत्कोटिगणितस्य भूगोलस्य<sup>१</sup> तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः॥ ३८॥ तदुपरिष्टाच्चतसृष्वाशा-स्वात्मयोनिनाखिलजगद्गुरुणाधिनिवेशिता<sup>२</sup> ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनोऽपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः ॥ ३९॥ तेषां स्वविभृतीनां लोकपालानां विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो विश्द्धसत्त्वं धर्म-

ज्ञानवैराग्यैश्वर्याद्यष्टमहासिद्ध्युपलक्षणं विष्वक्-

सेनादिभि:स्वपार्षदप्रवरै: परिवारितो निजवरा-

युधोपशोभितैर्निजभुजदण्डै:<sup>३</sup> सन्धारयमाण-

स्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात्सकललोकस्वस्तय

आस्ते॥ ४०॥

दूसरी ओर नहीं जा सकतीं॥ ३७॥ विद्वानोंने प्रमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार सम्पूर्ण लोकोंका इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल पचास करोड योजन है। इसका चौथाई भाग (अर्थात् साढे बारह करोड योजन विस्तारवाला) यह लोकालोकपर्वत है॥३८॥ इसके ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु स्वयम्भू श्रीब्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, पुष्करचूड, वामन और अपराजित नामके चार गजराज नियुक्त किये हैं॥ ३९॥ इन दिग्गजोंकी और अपने अंशस्वरूप इन्द्रादि लोकपालोंकी विविध शक्तियोंकी वृद्धि तथा समस्त लोकोंके कल्याणके लिये परम ऐश्वर्यके अधिपति सर्वान्तर्यामी परमपुरुष श्रीहरि अपने विष्वक्सेन आदि पार्षदोंके सहित इस पर्वतपर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्त्व (श्रीविग्रह)-को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि आठ महासिद्धियोंसे सम्पन्न है धारण किये हुए हैं। उनके करकमलोंमें शंख-चक्रादि आयुध सुशोभित हैं॥४०॥ १. प्रा० पा०—भूगोलकस्य। २. प्रा० पा०—भिनिवेशिता। ३. प्रा० पा०—भितैर्भुजदण्डै:।

६६७

[अ० २१ ६६८ श्रीमद्भागवत इस प्रकार अपनी योगमायासे रचे हुए विविध आकल्पमेवं वेषं एष गत लोकोंकी व्यवस्थाको सुरक्षित रखनेके लिये वे इसी भगवानात्मयोगमायया विरचितविविधलोक-लीलामयरूपसे कल्पके अन्ततक वहाँ सब ओर रहते यात्रागोपीथायेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ योऽन्तर्विस्तार एतेन हैं॥ ४१॥ लोकालोकके अन्तर्वर्ती भूभागका जितना ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्बहिर्लोका-विस्तार है, उसीसे उसके दूसरी ओरके अलोक परस्ताद्योगेश्वरगतिं लोकाचलात्। ततः प्रदेशके परिमाणकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिये। विशुद्धामुदाहरन्ति॥ ४२॥ उसके आगे तो केवल योगेश्वरोंकी ही ठीक-ठीक गति हो सकती है॥४२॥ अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्योर्यदन्तरम्। राजन्! स्वर्ग और पृथ्वीके बीचमें जो ब्रह्माण्डका सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः पञ्चविंशतिः ॥ ४३ केन्द्र है, वही सूर्यकी स्थिति है। सूर्य और ब्रह्माण्डगोलकके बीचमें सब ओरसे पच्चीस करोड योजनका अन्तर है मृतेऽण्ड एष एतस्मिन् यदभूत्ततो ॥ ४३ ॥ सूर्य इस मृत अर्थात् मरे हुए (अचेतन) अण्डमें वैराजरूपसे विराजते हैं, इसीसे इनका नाम मार्तण्ड इति व्यपदेशः। 'मार्त्तण्ड' हुआ है। ये 'हिरण्यमय (ज्योतिर्मय) हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्याण्डसमुद्भवः॥ ४४ ब्रह्माण्डसे प्रकट हुए हैं, इसलिये इन्हें हिरण्यगर्भ' भी कहते हैं॥ ४४॥ सूर्यके द्वारा ही दिशा, आकाश, सूर्येण हि विभज्यन्ते दिश: खं द्यौर्मही भिदा। द्युलोक (अन्तरिक्षलोक), भूर्लोक, स्वर्ग और मोक्षके स्वर्गापवर्गों नरका रसौकांसि च सर्वशः॥ ४५ प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागोंका विभाग होता है॥ ४५॥ सूर्य ही देवता, तिर्यक्, मनुष्य, देवतिर्यङ्गनुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम्। सरीसुप और लता-वृक्षादि समस्त जीवसमूहोंके आत्मा सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दुगीश्वरः॥ ४६ और नेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रवर्षसंनिवेशपरिमाणलक्षणो विंशोऽध्याय:॥ २०॥ अथैकविंशोऽध्याय: सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं---राजन्! परिमाण श्रीशुक उवाच और लक्षणोंके सहित इस भूमण्डलका कुल इतना भूवलयस्य संनिवेशः एतावानेव ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया॥१॥ इसीके अनुसार विद्वानुलोग द्युलोकका भी परिमाण बताते हैं। प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः॥१॥ जिस प्रकार चना-मटर आदिके दो दलोंमेंसे एकका एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद स्वरूप जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलींकके परिमाणसे ही द्युलोकका भी उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर्निष्पावादीनां ते

अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्॥ २॥

परिमाण जान लेना चाहिये। इन दोनोंके बीचमें अन्तरिक्ष-

लोक है। यह इन दोनोंका सन्धिस्थान है॥२॥

अ० २१] पञ्चम स्कन्ध ६६९ इसके मध्यभागमें स्थित ग्रह और नक्षत्रोंके यन्मध्यगतो भगवांस्तपताम्पतिस्तपन अधिपति भगवान् सूर्य अपने ताप और प्रकाशसे आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा तीनों लोकोंको तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। उदगयन-स एष वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत् नामवाली क्रमश: मन्द, शीघ्र और समान गतियोंसे चलते दक्षिणायनवैष्वतसंज्ञाभिर्मान्द्यशैघ्र्यसमानाभि-हुए समयानुसार मकरादि राशियोंमें ऊँचे-नीचे और र्गतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु यथासवन-समान स्थानोंमें जाकर दिन-रातको बडा, छोटा या मभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि समान करते हैं॥३॥ जब सूर्यभगवान् मेष या तुला राशिपर आते हैं, दीर्घह्रस्वसमानानि विधत्ते॥३॥ यदा तब दिन-रात समान हो जाते हैं; जब वृषादि पाँच मेषतुलयोर्वर्तते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति राशियोंमें चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रियोंमें एक-एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाबसे दिन यदा वृषभादिषु<sup>१</sup> पञ्चसु च राशिषु चरति बढते जाते हैं॥४॥ तदाहान्येव वर्धन्ते<sup>२</sup> ह्रसित च मासि मास्येकैका जब वृश्चिकादि पाँच राशियोंमें चलते हैं, तब दिन और रात्रियोंमें इसके विपरीत परिवर्तन घटिका रात्रिषु॥४॥ यदा वृश्चिकादिषु होता है॥५॥ पञ्चस् वर्तते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन भवन्ति ॥ ५ ॥ यावद्दक्षिणायनमहानि वर्धन्ते बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगनेतक रात्रियाँ॥६॥ इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पर्वतपर सूर्यकी यावदुदगयनं रात्रयः॥६॥ परिक्रमाका मार्ग नौ करोड, इक्यावन लाख योजन बताते हैं। उस पर्वतपर मेरुके पूर्वकी ओर इन्द्रकी एवं नव कोटय एकपञ्चाशल्लक्षाणि देवधानी, दक्षिणमें यमराजकी संयमनी, पश्चिममें योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिशन्ति वरुणकी निम्लोचनी और उत्तरमें चन्द्रमाकी विभावरी नामकी पुरियाँ हैं। इन पुरियोंमें मेरुके चारों ओर तस्मिन्नेन्द्रीं पुरीं पूर्वस्मान्मेरोर्देवधानीं नाम समय-समयपर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणीं अर्धरात्रि होते रहते हैं; इन्हींके कारण सम्पूर्ण जीवोंकी निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है॥७॥

राजन्! जो लोग सुमेरुपर रहते हैं उन्हें तो तासूदयमध्याह्नास्तमयनिशीथानीति

सूर्यदेव सदा मध्याह्नकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गतिके अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ओर जाते हुए यद्यपि मेरुको बायीं ओर रखकर चलते

मेरोश्चतुर्दिशम् ॥ ७॥ तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत हैं तो भी सारे ज्योतिर्मण्डलको घुमानेवाली निरन्तर एव सदाऽऽदित्यस्तपति सव्येनाचलं दायीं ओर बहती हुई प्रवह वायुद्धारा घुमा दिये जानेसे

दक्षिणेन करोति॥८॥ वे उसे दायीं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं॥८॥

१. प्रा० पा०—वृषादिषु। २. प्रा० पा०—विवर्धन्ते।

प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण

०७३ श्रीमद्भागवत [अ० २१ जिस पुरीमें सूर्यभगवान्का उदय होता है, उसके यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे अस्त होते मालूम होंगे निम्लोचित यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति और जहाँ वे लोगोंको पसीने-पसीने करके तपा रहे तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र होंगे, उसके ठीक सामनेकी ओर आधी रात होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश किये होंगे। जिन लोगोंके गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपश्येरन्॥ ९॥ मध्याह्नके समय वे स्पष्ट दीख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्यदिशामें पहुँच जायँ, तब उनका दर्शन नहीं यदा चैन्द्रयाः पुर्याः प्रचलते पञ्चदश-कर सकेंगे॥९॥ घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सूर्यदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते हैं, तब पंद्रह घड़ीमें वे सवा दो करोड़ और सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति॥ १०॥ साढे बारह लाख योजनसे कुछ-पचीस हजार एवं ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये योजन-अधिक चलते हैं॥ १०॥ फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करके पुन: च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे इन्द्रकी पुरीमें पहँचते हैं। इस प्रकार चन्द्रमा आदि समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति॥ ११॥ एवं अन्य ग्रह भी ज्योतिश्चक्रमें अन्य नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित और अस्त होते रहते हैं॥ ११॥ इस प्रकार मुहुर्तेन चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजनान्यष्टशताधिकानि भगवान् सूर्यका वेदमय रथ एक मुहूर्तमें चौंतीस लाख सौरो रथस्त्रयीमयोऽसौ चतसृषु परिवर्तते आठ सौ योजनके हिसाबसे चलता हुआ इन चारों पुरियोंमें घूमता रहता है॥१२॥ पुरीषु ॥ १२॥ इसका संवत्सर नामका एक चक्र(पहिया) यस्यैकं चक्रं द्वादशारं षणनेमि त्रिणाभि बतलाया जाता है। उसमें मासरूप बारह अरे हैं, ऋतुरूप छ: नेमियाँ(हाल) हैं, तीन चौमासेरूप तीन संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोर्मूर्धनि नाभि (आँवन) हैं। इस रथकी धुरीका एक सिरा कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं मेरुपर्वतकी चोटीपर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हुके पहियेके समान रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद् भ्रमन्मानसोत्तरगिरौ घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वतके ऊपर चक्कर लगाता परिभ्रमति॥ १३॥ तस्मिन्नक्षे कृतमूलो है॥ १३॥ इस धुरीमें—जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाईमें इससे चौथाई द्वितीयोऽक्षस्तुर्यमानेन सम्मितस्तैलयन्त्राक्षवद् है। उसका ऊपरी भाग तैलयन्त्रके धुरेके समान ध्रुवे कृतोपरिभागः॥ १४॥ ध्रवलोकसे लगा हुआ है॥१४॥ इस रथमें बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लक्षयोजनायतस्तत्त्रीय-लंबा और नौ लाख योजन चौडा है। इसका जुआ भागविशालस्तावान् रविरथयुगो भी छत्तीस लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नामके सारथिने गायत्री आदि छन्दोंके-से नामवाले हयाश्छन्दोनामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति सात घोड़े जोत रखे हैं, वे ही इस रथपर बैठे हुए भगवान सुर्यको ले चलते हैं॥ १५॥ देवमादित्यम्॥ १५॥

अ० २२] पञ्चम स्कन्ध ६७१ पुरस्तात्सवितुररुणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये सूर्यदेवके आगे उन्हींकी ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथिका कार्य करते हैं॥१६॥ कर्मणि किलास्ते॥ १६॥ तथा वालखिल्या भगवान् सूर्यके आगे अँगूठेके पोरुएके बराबर आकारवाले ऋषयः अङ्गुष्ठपर्वमात्राः षष्टिसहस्त्राणि पुरतः वालिखल्यादि साठ हजार ऋषि स्वस्तिवाचनके लिये नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं॥ १७॥ इनके सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति॥१७॥ अतिरिक्त ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा और देवता भी—जो कुल मिलाकर चौदह हैं, किन्तु ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः जोड़ेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं-प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नामोंवाले होकर अपने भिन्न-सप्त चतुर्दश मासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं भिन्न कर्मोंसे प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नाम धारण नानानामानं पृथङ्नानानामानः पृथक्कर्मभिर्द्वन्द्वश करनेवाले आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यकी दो-दो मिलकर उपासना करते हैं॥ १८॥ इस प्रकार भगवान् सूर्य उपासते॥ १८॥ लक्षोत्तरं सार्धनवकोटियोजन-भूमण्डलके नौ करोड़, इक्यावन लाख योजन लंबे परिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगव्यृत्युत्तरं घेरेमेंसे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार द्विसहस्त्रयोजनानि स भुङ्क्ते॥ १९॥ कर लेते हैं॥ १९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योति-श्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नामैकविंशोऽध्याय:॥ २१॥ अथ द्वाविंशोऽध्यायः भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी स्थित और गतिका वर्णन राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! आपने जो राजोवाच कहा कि यद्यपि भगवान् सूर्य राशियोंकी ओर जाते यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च समय मेरु और ध्रुवको दायीं ओर रखकर चलते मालूम राशीनामभिमुखं परिक्रामतो होते हैं, किन्तु वस्तुत: उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितममुष्य होती—इस विषयको हम किस प्रकार समझें ?॥१॥ वयं कथमनुमिमीमहीति॥ १॥ श्रीशुकदेवजीने कहा — राजन्! जैसे कुम्हारके स होवाच घूमते हुए चाकपर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां आदिकी अपनी गति उससे भिन्न ही है क्योंकि वह तदाश्रयाणां भिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें

देखी जाती है—उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोंसे

उपलक्षित कालचक्रमें पड़कर ध्रुव और मेरुको दायें

रखकर घूमनेवाले सूर्य आदि ग्रहोंकी गति वास्तवमें

उससे भिन्न ही है; क्योंकि वे कालभेदसे भिन्न-भिन्न

राशि और नक्षत्रोंमें देख पडते हैं॥२॥

पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभि-

रुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे

चोपलभ्यमानत्वात्॥ २॥

वेद और विद्वान् लोग भी जिनकी गतिको स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षान्नारायणो जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुरुष लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं भगवान् नारायण ही लोकोंके कल्याण और कर्मोंकी कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरिप च वेदेन शुद्धिके लिये अपने वेदमय विग्रह कालको बारह विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभन्य षट्सु मासोंमें विभक्त कर वसन्तादि छ: ऋतुओंमें उनके यथायोग्य गुणोंका विधान करते हैं॥ ३॥ इस लोकमें वसन्तादिष्वृतुषु यथोपजोषमृतुगुणान् वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण करनेवाले पुरुष वेदत्रयीद्वारा विद्धाति ॥ ३॥ तमेतमिह पुरुषास्त्रय्या विद्यया प्रतिपादित छोटे-बड़े कर्मोंसे इन्द्रादि देवताओं के रूपमें वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचै: कर्मभिराम्नातै-और योगके साधनोंसे अन्तर्यामीरूपमें उनकी श्रद्धापूर्वक र्योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः आराधना करके सुगमतासे ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं॥४॥ भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंके आत्मा समधिगच्छन्ति॥ ४॥ अथ स एष आत्मा लोकानां हैं। वे पृथ्वी और द्युलोकके मध्यमें स्थित आकाशमण्डलके द्यावापृथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो भीतर कालचक्रमें स्थित होकर बारह मासोंको भोगते द्वादश मासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरावयवा-हैं, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे न्मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेति सपादर्क्ष-शुक्ल और कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और द्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वै एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः॥५॥ अथ जाता है। जितने कालमें सूर्यदेव इस संवत्सरका च यावतार्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति छठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव 'ऋतु' कहा जाता है॥५॥ आकाशमें भगवान् सूर्यका जितना मार्ग कालमयनमाचक्षते॥ ६॥ अथ है, उसका आधा वे जितने समयमें पार कर लेते यावन्नभोमण्डलं स ह द्यावापृथिव्योर्मण्डलाभ्यां हैं, उसे एक 'अयन' कहते हैं॥६॥ तथा जितने कार्त्स्चेन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं समयमें वे अपनी मन्द, तीव्र और समान गतिसे स्वर्ग और पृथ्वीमण्डलके सहित पूरे आकाशका चक्कर परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेदसे संवत्सर, परिवत्सर, भानोर्मान्द्यशैघ्र्यसमगतिभिः समामनन्ति॥ ७॥ इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं॥७॥ एवं चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्य इसी प्रकार सूर्यकी किरणोंसे एक लाख योजन उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानोऽर्कस्य ऊपर चन्द्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिये वह सब नक्षत्रोंसे आगे रहता है। यह सूर्यके एक संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्क्षाभ्यां वर्षके मार्गको एक मासमें, एक मासके मार्गको सवा दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रचारी द्रुततरगमनो दो दिनोंमें और एक पक्षके मार्गको एक ही दिनमें तै

श्रीमद्भागवत

[ अ० २२

६७२

भुङ्कते॥ ८॥ अथ चापूर्यमाणाभिश्च कर लेता है॥ ८॥ यह कृष्णपक्षमें क्षीण होती हुई कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः कलाओंसे पितृगणके और शुक्लपक्षमें बढ़ती हुई कलाओंसे देवताओंके दिन-रातका विभाग करता है तथा तीस-तीस मुहूर्तोंमें एक-एक नक्षत्रको पार सर्वजीविनवहप्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं

समस्त जीवोंका प्राण और जीवन है॥९॥

त्रिंशता मुहूर्तेर्भुङ्कते॥ ९॥

अ० २२] पञ्चम स्कन्ध €03 ये जो सोलह कलाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, य एष षोडशकलः पुरुषो अमृतमय पुरुषस्वरूप भगवान् चन्द्रमा हैं—ये ही भगवान्मनोमयोऽन्नमयोऽमृतमयो देवपितृमनुष्य-देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और भूतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधां प्राणाप्यायन-वृक्षादि समस्त प्राणियोंके प्राणोंका पोषण करते हैं; शीलत्वात्सर्वमय इति वर्णयन्ति॥ १०॥ इसलिये इन्हें 'सर्वमय' कहते हैं॥ १०॥ चन्द्रमासे तीन लाख योजन ऊपर अभिजित्के तत उपरिष्टात्त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुं सिहत अट्ठाईस नक्षत्र हैं। भगवान्ने इन्हें कालचक्रमें दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि नियुक्त कर रखा है, अत: ये मेरुको दायीं ओर रखकर सहाभिजिताष्टाविंशतिः॥ ११॥ तत उपरिष्टा-घूमते रहते हैं॥ ११॥ इनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखायी देता है। यह सूर्यकी शीघ्र, मन्द और दुशना द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः समान गतियोंके अनुसार उन्हींके समान कभी आगे, पश्चात्सहैव वार्कस्य शैघ्र्यमान्द्यसाम्या-कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर चलता है। भिर्गतिभिरकवच्चरित लोकानां नित्यदानुकूल यह वर्षा करनेवाला ग्रह है, इसलिये लोकोंको प्राय: एव प्रायेण वर्षयंश्चारेणानुमीयते स सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकनेवाले ग्रहोंको वृष्टिविष्टम्भग्रहोपशमनः ॥ १२॥ शान्त कर देता है॥१२॥ उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद् शुक्रको गतिके साथ-साथ बुधको भी व्याख्या द्विलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः हो गयी-शुक्रके अनुसार ही बुधकी गति भी समझ लेनी चाहिये। यह चन्द्रमाका पुत्र शुक्रसे दो लाख प्रायेण शुभकृद्यदार्काद् व्यतिरिच्येत तदाति-योजन ऊपर है। यह प्राय: मंगलकारी ही है; किन्तु वाताभ्रप्रायानावृष्ट्यादिभयमाशंसते॥ १३॥ अत जब सूर्यकी गतिका उल्लंघन करके चलता है, तब ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय बहुत अधिक आँधी, बादल और सूखेके भयकी उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो सूचना देता है॥ १३॥ इससे दो लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राशीन्द्वादशानुभुङ्क्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते राशिको तीन-तीन पक्षमें भोगता हुआ बारहों राशियोंको प्रायेणाशुभग्रहोऽघशंसः ॥ १४॥ पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय: तत उपरिष्टाद् द्विलक्षयोजनान्तरगतो अमंगलका सूचक है॥१४॥ इसके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर भगवान् भगवान् बृहस्पतिरेकैकस्मिन् राशौ बृहस्पतिजी हैं। ये यदि वक्रगतिसे न चलें, तो एक-परिवत्सरं परिवत्सरं चरित यदि न वक्रः एक राशिको एक-एक वर्षमें भोगते हैं। ये प्राय: स्यात्प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य॥१५॥ ब्राह्मणकुलके लिये अनुकूल रहते हैं॥ १५॥ बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर तत उपरिष्टाद्योजनलक्षद्वयात्प्रतीयमानः दिखायी देते हैं। ये तीस-तीस महीनेतक एक-शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान् एक राशिमें रहते हैं। अत: इन्हें सब राशियोंको विलम्बमानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्भिरनुवत्सरैः पार करनेमें तीस वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय: सभीके प्रायेण हि सर्वेषामशान्तिकरः॥ १६॥ लिये अशान्तिकारक हैं॥ १६॥

[अ० २३ ४७३ श्रीमद्भागवत तत उत्तरस्मादुषय एकादशलक्षयो- | इनके ऊपर ग्यारह लाख योजनकी दूरीपर जनान्तर उपलभ्यन्ते य एव लोकानां कश्यपादि सप्तर्षि दिखायी देते हैं। ये सब लोकोंकी शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं मंगल-कामना करते हुए भगवान् विष्णुके परम पद प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति॥१७॥ ध्रुवलोककी प्रदक्षिणा किया करते हैं॥ १७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने द्वाविंशोऽध्याय:॥२२॥ अथ त्रयोविंशोऽध्यायः शिशुमारचक्रका वर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! सप्तर्षियोंसे श्रीशुक उवाच तेरह लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान् अथ तस्मात्परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो विष्णुका परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपादके पुत्र यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह परम भगवद्भक्त ध्रुवजी विराजमान हैं। अग्नि, इन्द्र, महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापित कश्यप और धर्म—ये सब एक साथ अत्यन्त आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालय्गिभः कल्पपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्हींके आधार स्थित सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि हैं। इनका इस लोकका प्रभाव हम पहले (चौथे कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव स्कन्धमें) वर्णन कर चुके हैं॥१॥ सदा जागते रहनेवाले अव्यक्तगति भगवान् कालके द्वारा जो उपवर्णित: ॥ १ ॥ स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरन्तर घुमाये जाते हैं, ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणाव्यक्तरंहसाभगवता भगवान्ने ध्रुवलोकको ही उन सबके आधारस्तम्भरूपसे कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाण्रिवावष्टम्भ ईश्वरेण नियुक्त किया है। अत: यह एक ही स्थानमें रहकर सदा प्रकाशित होता है॥२॥ विहितः शश्वदवभासते॥ २॥ जिस प्रकार दायँ चलानेके समय अनाजको मेढीस्तम्भ आक्रमणपशवः खूँदनेवाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सीमें संयोजितास्त्रिभिस्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं बँधकर क्रमश: निकट, दूर और मध्यमें रहकर खंभेके चारों ओर मण्डल बाँधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा ग्रहादय सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर-भीतरके क्रमसे इस एतस्मिन्नन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता कालचक्रमें नियुक्त होकर ध्रुवलोकका ही आश्रय ध्रवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा लेकर वायुकी प्रेरणासे कल्पके अन्ततक घूमते रहते आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मोंकी सहायतासे वायुके अधीन रहकर आकाशमें श्येनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः और पुरुषके संयोगवश अपने-अपने कर्मोंके अनुसार कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति॥३॥ चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वीपर नहीं गिरते॥३॥

अ० २३] पञ्चम स्कन्ध ६७५ केचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन कोई-कोई पुरुष भगवानुकी योगमायाके आधारपर स्थित इस ज्योतिश्चक्रका शिशुमार (सुँस)-के रूपमें भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनु-वर्णन करते हैं॥४॥ यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए वर्णयन्ति ॥ ४ ॥ यस्य पुच्छाग्रेऽवाक्शिरसः <sup>१</sup> है और इसका मुख नीचेकी ओर है। इसकी पूँछके सिरेपर ध्रुव स्थित है। पूँछके मध्यभागमें प्रजापति, कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं। पूँछकी जड़में धाता और प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता हैं। इसके कटिप्रदेशमें सप्तर्षि हैं। यह विधाता च कट्यां सप्तर्षय:। तस्य दक्षिणावर्त-शिशुमार दाहिनी ओरको सिकुड्कर कुण्डली मारे हुए है। ऐसी स्थितिमें अभिजित्से लेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो कुण्डलीभृतशरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपाश्र्वे उत्तरायणके चौदह नक्षत्र हैं. वे इसके दाहिने भागमें तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये। हैं और पुष्यसे लेकर उत्तराषाढ़ापर्यन्त जो दक्षिणायनके यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य चौदह नक्षत्र हैं, वे बायें भागमें हैं। लोकमें भी जब शिशुमार कुण्डलाकार होता है, तब उसके दोनों पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति। ओरके अंगोंकी संख्या समान रहती है, उसी प्रकार पृष्ठे त्वजवीथी आकाशगङ्गा चोदरतः॥५॥ यहाँ नक्षत्र-संख्यामें भी समानता है। इसकी पीठमें पुनर्वसुपुष्यौ दक्षिणवामयोः २ श्रोण्योरार्द्राश्लेषे अजवीथी (मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नामके तीन नक्षत्रोंका समूह) है और उदरमें आकाशगंगा च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभि-है॥५॥ राजन्! इसके दाहिने और बायें कटितटोंमें जिदुत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथासंख्यं पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं, पीछेके दाहिने और बायें चरणोंमें आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोलींचनयोधीनिष्ठा और बायें नथुनोंमें क्रमश: अभिजित् और उत्तराषाढा मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादीन्यष्ट हैं। इसी प्रकार दाहिने और बायें नेत्रोंमें श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बायें कानोंमें धनिष्ठा और

मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववङ्क्रिषु र युञ्जीत तथैव मृगशीर्षादीन्युदगयनानि र दक्षिणपार्श्ववङ्क्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत रातिभषाञ्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेत्॥ ६॥ उत्तराहनावगस्तिरधराहनौ यमो मुखेषु चाङ्गारकः श्रीनश्चर उपस्थे बहस्पितः ककृदि वक्षस्यादित्यो वहस्पितः लिंगप्रदेशमें शनि, ककदमें बहस्पित.

हृदये नारायणो मनिस चन्द्रो नाभ्यामुशना

स्तनयोरिशवनौ बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः

यमो मुखे चा०।

शतिभषा और ज्येष्ठा—ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बायें कंधोंकी जगह हैं॥६॥ इसकी ऊपरकी थूथनीमें अगस्त्य, नीचेकी ठोडीमें नक्षत्ररूप यम, मुखोंमें मंगल, लिंगप्रदेशमें शिन, ककुद्में बृहस्पित, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, नाभिमें शुक्र, स्तनोंमें अश्विनीकुमार, प्राण और अपानमें बुध, गलेमें राहु, समस्त अंगोंमें केतु और रोमोंमें सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं॥७॥

सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः॥७॥
तारागण स्थित हैं॥७॥

१. प्रा॰ पा॰—च्ळ्राग्रेऽर्वाक्छिरसः। २. प्रा॰ पा॰—योरार्द्राश्लेषे च। ३. प्रा॰ पा॰—पार्श्ववक्षःसु। ४. प्रा॰ पा॰—मृगशीर्षर्क्षादीन्यु॰।५. प्रा॰ पा॰—क्षिणपार्श्वेषु प्राप्तिलोम्येन शतिभषाज्येष्ठे।६. प्रा॰ पा॰—उत्तरहनावगस्त्योऽधरहनौ

[अ० २४ ६७६ श्रीमद्भागवत एतद् हैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं राजन्! यह भगवान् विष्णुका सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्यप्रति सायंकालके समय पवित्र और रूपमहरह: सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण मौन होकर दर्शन करते हुए चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप करते हुए भगवान्की स्तुति उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय-करनी चाहिये—'सम्पूर्ण ज्योतिर्गणोंके आश्रय, नायानिमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति॥ ८॥ कालचक्रस्वरूप, सर्वदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माका हम नमस्कारपूर्वक ध्यान करते हैं'॥८॥ ग्रह, नक्षत्र और ताराओंके रूपमें भगवानुका आधिदैविकरूप ग्रहर्क्षतारामयमाधिदैविकं प्रकाशित हो रहा है; वह तीनों समय उपर्युक्त मन्त्रका जप करनेवाले पुरुषोंके पाप नष्ट कर देता है। जो पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालम्। पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं—तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूपका नित्यप्रति चिन्तन और वन्दन स्मरतो वा त्रिकालं करता है, उसके उस समय किये हुए पाप तुरन्त नष्ट नश्येत तत्कालजमाशु पापम्॥ 😯 | हो जाते हैं॥९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्याय:॥ २३॥ अथ चतुर्विशोऽध्यायः राहु आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके लोकोंका वर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! कुछ श्रीशुक उवाच लोगोंका कथन है कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे अधस्तात्सवितुर्योजनायु**ते** स्वर्भानु-राहु नक्षत्रोंके समान घूमता है। इसने भगवान्की र्नक्षत्रवच्चरतीत्येके योऽसावमरत्वं कृपासे ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है, स्वयं ग्रहत्वं यह सिंहिकापुत्र असुराधम होनेके कारण किसी चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः प्रकार इस पदके योग्य नहीं है। इसके जन्म और सैंहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि कर्मींका हम आगे वर्णन करेंगे॥१॥ सूर्यका जो यह अत्यन्त तपता हुआ मण्डल चोपरिष्टाद्वक्ष्यामः ॥ १ ॥ है, उसका विस्तार दस हजार योजन बतलाया जाता यददस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो है। इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार बारह हजार योजन है और राहुका तेरह हजार योजन। अमृतपानके योजनायुतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य समय राहु देवताके वेषमें सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें पर्वणि आकर बैठ गया था, उस समय सूर्य और चन्द्रमाने राहोर्यः त्रयोदशसहस्रं इसका भेद खोल दिया था; उस वैरको याद करके तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्याचन्द्रमसावभि-यह अमावास्या और पूर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता है॥२॥ धावति॥२॥

अ० २४] *७७३* पञ्जम स्कन्ध तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय यह देखकर भगवान्ने सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दियतमस्त्रं चक्रको नियुक्त कर दिया है। वह निरन्तर घूमता रहता तत्तेजसा दुर्विषहं मुद्दः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो है, इसलिये राह उसके असह्य तेजसे उद्विग्न और चिकतिचत्त होकर मुहूर्तमात्र उनके सामने टिककर मुहूर्तमुद्धिजमानश्चिकतहृदय आरादेव निवर्तते फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके तद्परागमिति वदन्ति लोकाः॥३॥ सामने ठहरनेको ही लोग 'ग्रहण' कहते हैं॥३॥ राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और ततोऽधस्तात्सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि विद्याधर आदिके स्थान हैं॥ ४॥ उनके नीचे जहाँतक तावन्मात्र एव॥४॥ ततोऽधस्ताद्यक्षरक्षः-वायुकी गति है और बादल दिखायी देते हैं, अन्तरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतोंका पिशाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं विहारस्थल है॥५॥ उससे नीचे सौ योजनकी दूरीपर यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते॥५॥ यह पृथ्वी है। जहाँतक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान-प्रधान पक्षी उड सकते हैं, वहींतक ततोऽधस्ताच्छतयोजनान्तर इयं पृथिवी इसकी सीमा है॥६॥ पृथ्वीके विस्तार और स्थिति यावद्धंसभासश्येनसुपर्णादयः पतित्रप्रवरा आदिका वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल उत्पतन्तीति ॥ ६ ॥ उपवर्णितं भूमेर्यथासंनिवेशाव-और पाताल नामके सात भू-विवर (भूगर्भस्थित बिल स्थानमवनेरप्यधस्तात् सप्त भूविवरा एकैकशो या लोक) हैं। ये एकके नीचे एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैं और इनमेंसे प्रत्येककी योजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपक्लृप्ता अतलं लंबाई-चौडाई भी दस-दस हजार योजन ही है॥७॥ वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं ये भूमिके बिल भी एक प्रकारके स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विषयभोग, ऐश्वर्य, आनन्द, पातालमिति॥७॥ एतेषु हि बिलस्वर्गेषु सन्तान-सुख और धन-सम्पत्ति है। यहाँके वैभवपूर्ण स्वर्गादप्यधिककामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः भवन, उद्यान और क्रीडास्थलोंमें दैत्य, दानव और सुसमृद्धभवनोद्यानाक्रीडविहारेषु दैत्यदानव-नाग तरह-तरहकी मायामयी क्रीडाएँ करते हुए निवास करते हैं। वे सब गार्हस्थ्यधर्मका पालन करनेवाले हैं। काद्रवेया नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धु-उनके स्त्री, पुत्र, बन्धु, बान्धव और सेवकलोग उनसे सुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा बडा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगोंमें बाधा डालनेकी इन्द्रादिमें भी सामर्थ्य मायाविनोदा निवसन्ति॥ ८॥ येषु महाराज मयेन नहीं है॥ ८॥ महाराज! इन बिलोंमें मायावी मयदानवकी मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवर-बनायी हुई अनेकों पुरियाँ शोभासे जगमगा रही हैं, जो अनेक जातिकी सुन्दर-सुन्दर श्रेष्ठ मणियोंसे रचे हुए प्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचैत्य-चित्र-विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्वार, सभाभवन, चत्वरायतनादिभिर्नागासुरमिथुनपारावतशुक-मन्दिर, बड़े-बड़े ऑंगन और गृहोंसे सुशोभित हैं; तथा

| ६७८ श्रीमद्भ                                                                   | रागवत [ अ० २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सारिकाकीर्णकृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्वरगृहोत्तमैः<br>समलङ्कृताश्चकासित॥ ९॥         | जिनकी कृत्रिम भूमियों(फर्शों)-पर नाग और असुरोंके<br>जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल<br>करते रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियोंके भव्य भवन उन                                                                                                                                                                                 |
| उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानन्दिभिः                                         | पुरियोंकी शोभा बढ़ाते हैं॥९॥ वहाँके बगीचे भी<br>अपनी शोभासे देवलोकके उद्यानोंकी शोभाको मात<br>करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुन्दर डालियाँ                                                                                                                                                                                 |
| कुसुमफलस्तबकसुभगिकसलयावनतरुचिर-                                                | फल-फूलोंके गुच्छों और कोमल कोंपलोंके भारसे झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह-तरहकी लताओंने                                                                                                                                                                                                                                               |
| विटपविटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः<br>समिथुनविविधविहङ्गमजलाशयानाममलजल-    | अपने अंगपाशसे बाँध रखा है। वहाँ जो निर्मल जलसे<br>भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगोंके<br>जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयोंकी                                                                                                                                                                              |
| पूर्णानां झषकुलोल्लङ्घनक्षुभितनीरनीरजकुमुद-                                    | सुषमासे वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन<br>जलाशयोंमें रहनेवाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती                                                                                                                                                                                                                                            |
| कुवलयकह्नारनीलोत्पललोहितशतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानामेकविहाराकुलमधुरविविधस्वना- | हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जलके ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय,                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दिभिरिन्द्रियोत्सवैरमरलोकश्रियमतिशयितानि                                       | कह्णार, नीलकमल, लालकमल और शतपत्र कमल<br>आदिके समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलोंके<br>वनोंमें रहनेवाले पक्षी अविराम क्रीडा-कौतुक करते                                                                                                                                                                                                |
| ॥ १०॥ यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः<br>कालविभागैरुपलक्ष्यते॥ ११॥               | हुए भाँति-भाँतिकी बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं,<br>जिसे सुनकर मन और इन्द्रियोंको बड़ा ही आह्लाद                                                                                                                                                                                                                                     |
| यत्र हि महाहिप्रवरिशरोमणयः सर्वं<br>तमः प्रबाधन्ते॥ १२॥                        | होता है। उस समय समस्त इन्द्रियोंमें उत्सव-सा छा<br>जाता है॥ १०॥ वहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं जाता,<br>इसिलये दिन-रात आदि कालविभागका भी कोई<br>खटका नहीं देखा जाता॥ ११॥ वहाँके सम्पूर्ण<br>अन्धकारको बड़े-बड़े नागोंके मस्तकोंकी मणियाँ ही<br>दूर करती हैं॥ १२॥ इन लोकोंके निवासी जन ओषि,<br>रस, रसायन, अन्न, पान और स्नानादिका सेवन करते |
| न वा एतेषु वसतां                                                               | हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं; इन दिव्य वस्तुओंके सेवनसे उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते                                                                                                                                                                                                                                  |
| दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिराधयो<br>व्याधयो वलीपलितजरादयश्च              | तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ<br>जाना, देहका कान्तिहीन हो जाना, शरीरमेंसे दुर्गन्ध<br>आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना                                                                                                                                                                                       |
| देहवैवण्यंदौर्गन्ध्यस्वेदक्लमग्लानिरिति वयोऽव-                                 | तथा आयुके साथ शरीरकी अवस्थाओंका बदलना—<br>ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुन्दर, स्वस्थ,                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्थाश्च भवन्ति॥ १३॥                                                            | जवान और शक्तिसम्पन्न रहते हैं॥१३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

अ० २४] १७३ पञ्चम स्कन्ध न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कृतश्चन उन पुण्यपुरुषोंकी भगवान्के तेजरूप सुदर्शन चक्रके सिवा और किसी साधनसे मृत्यू नहीं हो मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात्॥ १४॥ सकती॥ १४॥ सुदर्शन चक्रके तो आते ही भयके यस्मिन् प्रविष्टेऽसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि कारण असुररमणियोंका गर्भस्राव और गर्भपात\* हो जाता है॥ १५॥ भयादेव स्त्रवन्ति पतन्ति च॥ १५॥ अतल लोकमें मयदानवका पुत्र असुर बल रहता अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन है। उसने छियानबे प्रकारकी माया रची है। उनमेंसे कोई-कोई आज भी मायावी पुरुषोंमें पायी जाती हैं। ह वा इह सुष्टाः षण्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि उसने एक बार जँभाई ली थी, उस समय उसके मायाविनो धारयन्ति यस्य च जम्भमाणस्य मुखसे स्वैरिणी (केवल अपने वर्णके पुरुषोंसे रमण मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः करनेवाली), कामिनी (अन्य वर्णींके पुरुषोंसे भी समागम करनेवाली) और पुंश्चली (अत्यन्त चंचल कामिन्यः पुंश्चल्य इति या वै विलायनं स्वभाववाली)—तीन प्रकारकी स्त्रियाँ उत्पन्न हुईं। ये प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधियत्वा उस लोकमें रहनेवाले पुरुषोंको हाटक नामका रस पिलाकर सम्भोग करनेमें समर्थ बना लेती हैं और स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोपगृहनादिभिः फिर उनके साथ अपनी हाव-भावमयी चितवन, स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं प्रेममयी मुसकान, प्रेमालाप और आलिंगनादिके द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक-रसको पीकर सिद्धोऽहमित्ययुतमहागजबलमात्मानमभिमन्यमानः मनुष्य मदान्ध-सा हो जाता है और अपनेको दस कत्थते मदान्ध इव॥ १६॥ हजार हाथियोंके समान बलवान् समझकर 'में ईश्वर ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः हूँ, मैं सिद्ध हूँ,' इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें करने लगता है॥ १६॥ स्वपार्षदभूतगणावृतः<sup>१</sup> प्रजापतिसर्गोपबृंहणाय उसके नीचे वितल लोकमें भगवान् हाटकेश्वर भवो भवान्या सह मिथुनीभूत<sup>२</sup> आस्ते यतः नामक महादेवजी अपने पार्षद भृतगणोंके सहित रहते हैं। वे प्रजापतिकी सुष्टिकी वृद्धिके लिये भवानीके प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण<sup>३</sup> साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनोंके तेजसे वहाँ यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा हाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जलको वायुसे प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साहसे पीता पिबति तन्निष्ठ्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं है। वह जो हाटक नामका सोना थूकता है, उससे बने भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह हुए आभूषणोंको दैत्यराजोंके अन्त:पुरोंमें स्त्री-पुरुष पुरुषीभिर्धारयन्ति ॥ १७॥ सभी धारण करते हैं॥१७॥ १. प्रा० पा०—पारिषदभू०। २. प्रा० पा०—भूय। ३. प्रा० पा०—तयोर्वीर्येण। \* 'आचतुर्थाद्भवेत्स्रावः पातः पंचमषष्ठयोः' अर्थात् चौथे मासतक जो गर्भ गिरता है, उसे 'गर्भस्राव' कहते हैं तथा पाँचवें और छठे मासमें गिरनेसे वह 'गर्भपात' कहलाता है।

[अ० २४ ६८० श्रीमद्भागवत ततोऽधस्तात्सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोको वितलके नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्रकीर्ति विरोचनपुत्र बलि रहते हैं। भगवानुने विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य इन्द्रका प्रिय करनेके लिये अदितिके गर्भसे वटु-प्रियं चिकीर्षमाणेनादितेर्लब्धकायो भूत्वा वामनरूपमें अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो<sup>१</sup> लिये थे। फिर भगवानुकी कृपासे ही उनका इस लोकमें प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट सम्पत्ति भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित मिली हुई है, वैसी इन्द्रादिके पास भी नहीं है। अत: इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्ट: वे उन्हीं पूज्यतम प्रभुकी अपने धर्माचरणद्वारा आराधना स्वधर्मेणाराधयंस्तमेवभगवन्तमाराधनीयमपगत-करते हुए यहाँ आज भी निर्भयतापूर्वक रहते हैं॥ १८॥ राजन्! सम्पूर्ण जीवोंके नियन्ता एवं आत्मस्वरूप साध्वस आस्तेऽधुनापि॥ १८॥ नो परमात्मा भगवान् वासुदेव-जैसे पूज्यतम्, पवित्रतम एवैतत्साक्षात्कारो<sup>२</sup> भूमिदानस्य पात्रके आनेपर उन्हें परम श्रद्धा और आदरके साथ यत्तद्भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते स्थिर चित्तसे दिये हुए भूमिदानका यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलिको सुतल लोकका ऐश्वर्य प्राप्त परमात्मनि वासुदेव तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है। किन्तु वह श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य भूमिदान तो साक्षात् मोक्षका ही द्वार है॥१९॥ साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलयैश्वर्यम् ॥ १९ ॥ भगवान्का तो छींकने, गिरने और फिसलनेके समय विवश होकर एक बार नाम लेनेसे भी मनुष्य सहसा यस्य ह वाव क्षुत्पतनप्रस्खलनादिषु विवशः कर्म-बन्धनको काट देता है, जब कि मुमुक्षुलोग इस सकुन्नामाभिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा कर्मबन्धनको योगसाधन आदि अन्य अनेकों उपायोंका विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं आश्रय लेनेपर बड़े कष्टसे कहीं काट पाते हैं॥ २०॥ अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियोंको स्वस्वरूप मुमुक्षवोऽन्यथैवोपलभन्ते<sup>३</sup>॥ २०॥ तद्भक्ता-प्रदान करनेवाले और समस्त प्राणियोंके आत्मा नामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मद श्रीभगवानुको आत्मभावसे किये हुए भूमिदानका यह आत्मतयैव॥ २१॥ न वै भगवान्नूनममुष्या-फल नहीं हो सकता॥ २१॥ भगवान्ने यदि बलिको उसके सर्वस्वदानके बदले अपनी विस्मृति करानेवाला नुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने मायामयभोगैश्वर्यमेवातनुतेति॥ २२॥ यत्तद्-उसपर यह कोई अनुग्रह नहीं किया॥ २२॥ जिस भगवतानधिगतान्योपायेन याच्जाच्छलेनापहृत-समय कोई और उपाय न देखकर भगवानुने याचनाके छलसे उसका त्रिलोकीका राज्य छीन लिया और स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च उसके पास केवल उसका शरीरमात्र ही शेष रहने सम्प्रतिमुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति दिया, तब वरुणके पाशोंमें बाँधकर पर्वतकी गुफामें होवाच॥ २३॥ डाल दिये जानेपर उसने कहा था॥ २३॥

१. प्रा॰ पा॰—परिक्षिप्तस्वर्लोकत्रयो। २. प्रा॰ पा॰—यद्येतत्साक्षात्कारो। ३. प्रा॰ पा॰—ऽन्यथेवेहोप॰।

६. प्रा० पा०—मायानामाचार्यो।

है। उनमें कृहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि महाभोगवन्तः कालियसुषेणादिप्रधाना प्रधान हैं। उनके बड़े-बड़े फन हैं। वे सदा भगवानुके पतित्रराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतमुद्विजमानाः<sup>१</sup> वाहन पक्षिराज गरुडजीसे डरते रहते हैं; तो भी कभी-स्वकलत्रापत्यसुहत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित्रमत्ता कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुम्बके संगसे प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं॥ २९॥ विहरन्ति ॥ २९॥ उसके नीचे रसातलमें पणि नामके दैत्य और ततोऽधस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो दानव रहते हैं। ये निवातकवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति भी कहलाते हैं। इनका देवताओंसे विरोध है। ये विब्धप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहिसनो जन्मसे ही बड़े बलवान् और महान् साहसी होते हैं। सकललोकानुभावस्य किन्तु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण लोकोंमें फैला हुआ है, तेजसा प्रतिहतबलावलेपा<sup>३</sup> बिलेशया इव उन श्रीहरिके तेजसे बलाभिमान चूर्ण हो जानेके कारण ये सर्पोंके समान लुक-छिपकर रहते हैं तथा वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदृत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णा-इन्द्रकी दुती सरमाके कहे हुए मन्त्रवर्णरूप\* वाक्यके भिरिन्द्राद्बिभ्यति॥ ३०॥ कारण सर्वदा इन्द्रसे डरते रहते हैं॥ ३०॥ ततोऽधस्तात्पाताले नागलोकपतयो रसातलके नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, वास्किप्रमुखाः शङ्ककुलिकमहाशङ्खश्वेत-महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचुड, कम्बल, धनञ्जयधृतराष्ट्रशङ्खं चूडकम्बलाश्वतरदेवदत्तादयो अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े-बड़े फनोंवाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकि प्रधान हैं। महाभोगिनो महामर्षा<sup>४</sup> निवसन्ति येषामु ह वै उनमेंसे किसीके पाँच, किसीके सात, किसीके दस, पञ्चसप्तदशशतसहस्त्रशीर्षाणां फणासु विरचिता किसीके सौ और किसीके हजार सिर हैं। उनके महामणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं फनोंकी दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाशसे पाताल-

श्रीमद्भागवत

ततोऽधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां

नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहकतक्षक-

स्वरोचिषा विधमन्ति॥ ३१॥

[अ० २४

उसके नीचे महातलमें कद्रूसे उत्पन्न हुए अनेक

सिरोंवाले सर्पोंका क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता

लोकका सारा अन्धकार नष्ट कर देती हैं॥ ३१॥

## १. प्रा० पा०—मुद्धिग्नमनसा स्वक०। २. प्रा० पा०—हरेरिव।

३. प्रा॰ पा॰—हतावलेपा बिलशया इव वसन्ति ये वै सुरमये॰।

४. प्रा॰ पा॰—मर्षा: सन्ति।

\* एक कथा आती है कि जब पणि नामक दैत्योंने पृथ्वीको रसातलमें छिपा लिया, तब इन्द्रने उसे ढूँढ्नेके

६८२

लिये सरमा नामकी एक दूतीको भेजा था। सरमासे दैत्योंने सन्धि करनी चाही, परन्तु सरमाने सन्धि न करके

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे राह्वादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादा निरूपणं नाम चतुर्विशोऽध्याय:॥ २४॥

इन्द्रकी स्तुति करते हुए कहा था—'**हता इन्द्रेण पणयः शयध्वम्'** (हे पणिगण! तुम इन्द्रके हाथसे मरकर पृथ्वीपर सो जाओ, इसी शापके कारण उन्हें सदा इन्द्रका डर लगा रहता है। अथ पञ्चविंशोऽध्याय:

पञ्चम स्कन्ध

६८३

श्रीसङ्कर्षणदेवका विवरण और स्तुति श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! पाताललोकके

तस्य मुलदेशे त्रिंशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्या-

इति सात्वतीया द्रष्ट्रदृश्ययोः सङ्क्ष्णमहमित्यभिमानलक्षणं यं सङ्क्ष्ण-

मित्याचक्षते॥१॥

अ० २५]

यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्तेः

सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते॥२॥ यस्य ह वा

इदं कालेनोपसंजिहीर्षतोऽमर्षविरचितरुचिर-भ्रमद्भुवोरन्तरेण साङ्कर्षणो नाम

एकादशव्यृहस्त्र्यक्षस्त्रिशिखं शूलमुत्तम्भयन् उदतिष्ठत्॥ ३॥ यस्याङ्घ्रिकमलयुगलारुण-विशदनखमणिषण्डमण्डलेष्वहिपतयः सह

सात्वतर्षभैरेकान्तभिकतयोगेनावनमन्तः वदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डित-

गण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति॥४॥ यस्यैव नागराजकुमार्य आशिष आशासाना-

श्चार्वङ्गवलयविलसितविशदविपुलधवल-सुभगरुचिरभुजरजतस्तम्भेष्वगुरुचन्दनकुङ्कुम-पङ्कानुलेपेनावलिम्पमानास्तदभिमर्शनोन्मथित हृदयमकरध्वजावेशरुचिरललितस्मितास्तद-

नुरागमदमुदितमदविघूर्णितारुणकरुणावलोक-

सवीडं

नयनवदनारविन्दं

विलोकयन्ति॥५॥

दानेके समान दिखायी देता है॥२॥ प्रलयकाल उपस्थित होनेपर जब इन्हें इस विश्वका उपसंहार करनेकी इच्छा होती है, तब इनकी

> संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यृहसंख्या ग्यारह है। वे सभी तीन नेत्रोंवाले होते हैं और हाथमें तीन नोकोंवाले शूल लिये रहते हैं॥३॥ भगवान् संकर्षणके चरणकमलोंके गोल-गोल स्वच्छ और अरुणवर्ण नख मणियोंकी पंक्तिके समान देदीप्यमान

नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे

विख्यात भगवानुकी तामसी नित्य कला है। यह

अहंकाररूपा होनेसे द्रष्टा और दृश्यको खींचकर एक

कर देती है, इसलिये पांचरात्र आगमके अनुयायी

उनमेंसे एकपर रखा हुआ यह सारा भूमण्डल सरसोंके

क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भुकुटियोंके मध्यभागसे

हैं। जब अन्य प्रधान-प्रधान भक्तोंके सहित अनेकों नागराज अनन्य भिक्तभावसे उन्हें प्रणाम करते हैं,

तब उन्हें उन नखमणियोंमें अपने कुण्डलकान्तिमण्डित

इन भगवान् अनन्तके एक हजार मस्तक हैं।

भक्तजन इसे 'संकर्षण' कहते हैं॥१॥

कमनीय कपोलोंवाले मनोहर मुखारविन्दोंकी मनमोहिनी झाँकी होती है और उनका मन आनन्दसे भर जाता है॥ ४॥ अनेकों नागराजोंकी कन्याएँ विविध कामनाओंसे उनके अंगमण्डलपर चाँदीके खम्भोंके समान सुशोभित उनकी वलयविलसित लंबी-लंबी श्वेतवर्ण सुन्दर

भुजाओंपर अरगजा, चन्दन और कुंकुमपंकका लेप करती हैं। उस समय अंगस्पर्शसे मथित हुए उनके हृदयमें कामका संचार हो जाता है। तब वे उनके मदिवह्वल सकरुण अरुण नयनकमलोंसे सुशोभित

किल तथा प्रेममदसे मुदित मुखारविन्दकी ओर मधुर मनोहर मुसकानके साथ सलज्जभावसे निहारने लगती हैं॥५॥

[अ० २५ ४८३ श्रीमद्भागवत वे अनन्त गुणोंके सागर आदिदेव भगवान् अनन्त अपने स एव भगवाननन्तोऽनन्तगुणार्णव आदिदेव अमर्ष (असहनशीलता) और रोषके वेगको रोके हुए उपसंहतामर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तय वहाँ समस्त लोकोंके कल्याणके लिये विराजमान हैं॥ ६॥ आस्ते॥६॥ देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान् अनन्तका ध्यान किया करते हैं। ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्वविद्याधर-उनके नेत्र निरन्तर प्रेममदसे मुदित, चंचल और मुनिगणैरनवरतमदमुदितविकृतविह्वललोचनः विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृतसे अपने पार्षद सुललितमुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद-और देवयूथपोंको सन्तुष्ट करते रहते हैं। उनके अंगपर नीलाम्बर और कानोंमें केवल एक कुण्डल विबुधयूथपतीनपरिम्लानरागनवतुलसिका-जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुन्दर मोदमध्वासवेन माद्यन्मधुकरव्रातमधुरगीतश्रियं हाथ हलकी मूठपर रखा रहता है। वे उदारलीलामय भगवान् संकर्षण गलेमें वैजयन्ती माला धारण किये वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलो रहते हैं, जो साक्षात् इन्द्रके हाथी ऐरावतके गलेमें हलककुदि कृतसुभगसुन्दरभुजो भगवान्माहेन्द्रो पड़ी हुई सुवर्णकी शृंखलाके समान जान पड़ती है। वारणेन्द्र इव काञ्चनीं कक्षामुदारलीलो जिसकी कान्ति कभी फीकी नहीं पड़ती, ऐसी नवीन तुलसीकी गन्ध और मधुर मकरन्दसे उन्मत्त बिभर्ति ॥ ७॥ हुए भौरे निरन्तर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा य एष एवमनुश्रुतो<sup>१</sup> ध्यायमानो मुमुक्सू-बढाते रहते हैं॥७॥ णामनादिकालकर्मवासनाग्रथितमविद्यामयं परीक्षित्! इस प्रकार भगवान् अनन्त माहात्म्य-श्रवण और ध्यान करनेसे मुमुक्षुओंके हृदयमें आविर्भृत हृदयग्रन्थि सत्त्वरजस्तमोमयमन्तर्हृदयं गत आशु होकर उनकी अनादिकालीन कर्मवासनाओंसे ग्रथित निर्भिनत्ति तस्यानुभावान् <sup>३</sup> भगवान् स्वायम्भुवो सत्त्व, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदयग्रन्थिको तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणोंका एक बार सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः ब्रह्माजीके पुत्र भगवान् नारदने तुम्बुरु गन्धर्वके साथ संश्लोकयामास ॥ ८ ॥ ब्रह्माजीकी सभामें इस प्रकार गान किया था॥८॥ जिनकी दृष्टि पड्नेसे ही जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके हेतुभूत सत्त्वादि प्राकृत गुण उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव (अनन्त) और अकृत (अनादि) है तथा जो सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयाऽऽसन्। अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंचको अपनेमें ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् यद्रुपं धारण किये हुए हैं-उन भगवान् संकर्षणके तत्त्वको नानाधात्कथम् ह वेद तस्य वर्त्म॥ कोई कैसे जान सकता है॥९॥ १. प्रा० पा०—मनुश्रुतोऽभिध्याय०। २. प्रा० पा०—कर्मणां वा०। ३. प्रा० पा०—भावमुद्वहन् भग०।

मूर्ति नः पुरुकृपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र। यल्लीलां मृगपतिराददेऽनवद्या-मादातुं स्वजनमनांस्युदारवीर्यः॥ १० यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मा-दार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा। हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाद्भगवत आश्रयेन्मुमुक्षुः॥ ११ मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्त्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम्। आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत्सहस्रजिह्वः॥ १२ एवम्प्रभावो भगवाननन्तो

दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः मुले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति॥ १३

एता ह्येवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्मविनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान् कामयमानै: ॥ १४॥ एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय

उच्चावचा विसदृशा यथाप्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत्कथयाम इति॥ १५॥

मूलमें अपनी ही महिमामें स्थित स्वतन्त्र हैं और

धारण किये हुए हैं॥१३॥ राजन्! भोगोंकी कामनावाले पुरुषोंकी अपने कर्मोंके अनुसार प्राप्त होनेवाली भगवान्की रची हुई ये ही गतियाँ हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुखसे सुना था, उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया॥ १४॥ मनुष्यको प्रवृत्तिरूप धर्मके परिणाममें प्राप्त होनेवाली जो

बताओ और क्या सुनाऊँ?॥१५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे

परम पराक्रमी सिंहने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदारवीर्य संकर्षण भगवानुने हमपर बडी कृपा करके यह विशुद्ध सत्त्वमय स्वरूप धारण किया है॥१०॥

रहा है तथा अपने निजजनोंका चित्त आकर्षित

करनेके लिये की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीलाको

जिनमें यह कार्य-कारणरूप सारा प्रपंच भास

जिनके सुने-सुनाये नामका कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात् अथवा हँसीमें भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्योंके भी सारे पापोंको

तत्काल नष्ट कर देता है—ऐसे शेषभगवानुको छोडकर मुमुक्ष पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है?॥११॥ यह पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्ण भूमण्डल

उन सहस्रशीर्षा भगवान्के एक मस्तकपर एक रज:कणके समान रखा हुआ है। वे अनन्त हैं, इसलिये उनके पराक्रमका कोई परिमाण नहीं है। किसीके हजार जीभें हों, तो भी उन सर्वव्यापक भगवानुके पराक्रमोंकी

गणना करनेका साहस वह कैसे कर सकता है?॥१२॥ वास्तवमें उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान् अनन्त रसातलके

सम्पूर्ण लोकोंकी स्थितिके लिये लीलासे ही पृथ्वीको

परस्पर विलक्षण ऊँची-नीची गतियाँ हैं, वे इतनी ही हैं; इन्हें तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सुना दिया। अब

भूविवरविध्युपवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्याय:॥ २५॥

अथ षड्विंशोऽध्याय: नरकोंकी विभिन्न गतियोंका वर्णन राजा परीक्षित्ने पूछा—महर्षे! लोगोंको जो राजोवाच

श्रीमद्भागवत

महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति॥ १॥ ऋषिरुवाच

६८६

त्रिगुणत्वात्कर्तुः<sup>१</sup> श्रद्धया कर्मगतयः

पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन

भवन्ति॥ २॥ अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः २ श्रद्धाया वैसादुश्यात्कर्मफलं

विसदुशं भवति या ह्यनाद्यविद्यया<sup>३</sup> कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः सृतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचर्येणानुवर्णयिष्यामः॥ ३॥

> राजोवाच नरका नाम भगवन् किं देशविशेषा अथवा

बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदन्तराल इति॥४॥

ऋषिरुवाच

अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या-

मधस्ताद्भूमेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्यमग्निष्वा-त्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां

परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति॥५॥ यत्र ह वाव भगवान् पितृराजो वैवस्वतः

स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथाकर्मावद्यं दोषमेवानुल्लङ्कितभगवच्छासनः

सगणो दमं धारयति॥६॥

उस नरकलोकमें सूर्यके पुत्र पितृराज भगवान् यम अपने सेवकोंके सहित रहते हैं तथा भगवान्की आज्ञाका उल्लंघन न करते हुए, अपने दूतोंद्वारा वहाँ लाये हुए मृत प्राणियोंको उनके दुष्कर्मोंके अनुसार

पापका फल दण्ड देते हैं॥६॥

[अ० २६

ये ऊँची-नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी

पुरुष सात्त्विक, राजस और तामस—तीन प्रकारके

होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओंमें भी भेद रहता है।

इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धांके भेदसे उनके

कर्मोंकी गतियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं और

न्युनाधिकरूपमें ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओंको

भी उनकी श्रद्धाकी असमानताके कारण समान फल

नहीं मिलता। अत: अनादि अविद्याके वशीभृत होकर कामनापूर्वक किये हुए उन निषिद्ध कर्मोंके परिणाममें

जो हजारों तरहकी नारकी गतियाँ होती हैं, उनका

वर्णन करना चाहते हैं, वे नरक इसी पृथ्वीके कोई देशविशेष हैं अथवा त्रिलोकीसे बाहर या इसीके भीतर

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! आप जिनका

श्रीश्कदेवजीने कहा — राजन्! वे त्रिलोकीके

भीतर ही हैं तथा दक्षिणकी ओर पृथ्वीसे नीचे जलके ऊपर स्थित हैं। इसी दिशामें अग्निष्वात्त आदि

पितृगण रहते हैं, वे अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक अपने

वंशधरोंके लिये मंगलकामना किया करते हैं॥५॥

इसी प्रकार निषिद्ध कर्मरूप पाप करनेवालोंको

श्रीशुकदेवजीने कहा—राजन्! कर्म करनेवाले

विभिन्नता क्यों है?॥१॥

प्राप्त होती हैं॥२॥

विस्तारसे वर्णन करेंगे॥३॥

किसी जगह हैं?॥४॥

१. प्रा० पा०—कर्तृश्रद्धाया:। २. प्रा० पा०—कर्तृश्रद्धाया:। ३. प्रा० पा०—विद्याकामानां।

| अ० २६ ] पञ्चम                                        | स्कन्ध ६८७                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तत्र हैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति।                    | परीक्षित्! कोई-कोई लोग नरकोंकी संख्या                                                                 |
| अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतो-                       | इक्कीस बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणोंके                                                         |
| ऽनुक्रमिष्यामस्तामिस्रोऽन्धतामिस्रो रौरवो            | अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम                                                           |
| महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसिपत्रवनं               | ये हैं—तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक,                                                |
| सूकरमुखमन्धकूपः कृमिभोजनः                            | कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन,                                                      |
| सन्दंशस्तप्तसूर्मिर्वज्रकण्टकशाल्मली वैतरणी          | सन्दंश, तप्तसूर्मि, वज्रकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद,<br>प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि   |
| पूर्योदः प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षः                  | और अय:पान। इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन,                                                         |
| सारमेयादनमवीचिरयःपानमिति। किञ्च                      | शूलप्रोत, दन्दशूक, अवटनिरोधन, पर्यावर्तन और                                                           |
| क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो                   | सूचीमुख—ये सात और मिलाकर कुल अट्टाईस नरक                                                              |
| दन्दशूकोऽवटनिरोधनः पर्यावर्तनः                       | तरह–तरहकी यातनाओंको भोगनेके स्थान हैं॥७॥                                                              |
| •,                                                   | जो पुरुष दूसरोंके धन, सन्तान अथवा स्त्रियोंका                                                         |
| सूचीमुखमित्यष्टाविंशतिर्नरका विविध-<br>यातनाभूमय:॥७॥ | हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत कालपाशमें                                                        |
| -                                                    | बाँधकर बलात् तामिस्र नरकमें गिरा देते हैं। उस                                                         |
| तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरित                | अन्धकारमय नरकमें उसे अन्न-जल न देना, डंडे<br>लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकारके                    |
| स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषैरतिभयानकै-                  | उपायोंसे पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यन्त दुःखी                                                      |
| स्तामिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुदपान-        | होकर वह एकाएक मूर्च्छित हो जाता है॥८॥ इसी                                                             |
| दण्डताडनसंतर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो             | प्रकार जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी                                                           |
| जन्तुर्यत्र कश्मलमासादित एकदैव मूर्च्छामुपयाति       | स्त्री आदिको भोगता है, वह अन्धतामिस्र नरकमें                                                          |
| तामिस्त्रप्राये॥८॥ एवमेवान्धतामिस्त्रे यस्तु         | पड़ता है। वहाँकी यातनाओंमें पड़कर वह जड़से कटे                                                        |
| वञ्चियत्वा पुरुषं दारादीनुपयुङ्क्ते यत्र शरीरी       | हुए वृक्षके समान, वेदनाके मारे सारी सुध-बुध खो                                                        |
| निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिर्नष्ट-          | बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसीसे                                                          |
| दृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्च्यमानमूल-           | इस नरकको अन्धतामिस्र कहते हैं॥९॥                                                                      |
| स्तस्मादन्धतामिस्त्रं तमुपदिशन्ति॥ ९॥                | जो पुरुष इस लोकमें 'यह शरीर ही मैं हूँ और<br>ये स्त्री-धनादि मेरे हैं' ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे |
| यस्त्विह वा एतदहिमिति ममेदिमिति                      | द्रोह करके निरन्तर अपने कुटुम्बके ही पालन-                                                            |
| भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं                | पोषणमें लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़नेपर                                                            |
| प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन             | अपने पापके कारण स्वयं ही रौरव नरकमें गिरता                                                            |
| रौरवे निपतित ॥ १०॥ ये त्विह यथैवामुना                | है॥ १०॥ इस लोकमें उसने जिन जीवोंको जिस                                                                |
| विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातनामुपगतं                 | प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है परलोकमें यमयातनाका                                                       |
| त एव रुखो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति                 | समय आनेपर वे जीव 'रुरु' होकर उसे उसी प्रकार                                                           |
| तस्माद् रौरवमित्याहू रुरुरिति सर्पादति-              | कष्ट पहुँचाते हैं। इसीलिये इस नरकका नाम 'रौरव'                                                        |
| क्रूरसत्त्वस्यापदेशः॥ ११॥                            | है। 'रुरु' सर्पसे भी अधिक क्रूर स्वभाववाले एक<br>जीवका नाम है॥ ११॥                                    |
| सुर १४ र च र चर च प्रदेश ।। ३३ ।।                    | भाभाग भाग ए॥ ५५॥                                                                                      |

श्रीमद्भागवत ১১३ [अ० २६ एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है, जो और किसीकी परवा न कर केवल अपने क्रव्यादा<sup>१</sup> नाम रुखस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः ही शरीरका पालन-पोषण करता है। वहाँ कच्चा केवलं देहम्भरः॥ १२॥ मांस खानेवाले रुरु इसे मांसके लोभसे काटते हैं॥ १२॥ जो क्रूर मनुष्य इस लोकमें अपना पेट पालनेके लिये जीवित पशु या पिक्षयोंको राँधता है, उस हृदयहीन, राक्षसोंसे भी गये-बीते पुरुषको यमदूत यस्त्विह वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा कुम्भीपाक नरकमें ले जाकर खौलते हुए तैलमें प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि राँधते हैं॥१३॥ जो मनुष्य इस लोकमें माता-पिता, ब्राह्मण और विगर्हितममुत्र यमानुचरा कुम्भीपाके तप्ततैले -वेदसे विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरकमें उपरन्थयन्ति ॥ १३ ॥ यस्त्विह पितृविप्रब्रह्मधुक् ले जाते हैं। इसका घेरा दस हजार योजन है। इसकी भूमि ताँबेकी है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है, वह स कालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरिमण्डले ऊपरसे सुर्य और नीचेसे अग्निके दाहसे जलता रहता ताम्रमये<sup>२</sup> तप्तखले उपर्यधस्तादग्न्यकाभ्या-है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख-प्याससे व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर-भीतरसे मतितप्यमानेऽभिनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्यां जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँतक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने दह्यमानान्तर्बहि:शरीर आस्ते शेते<sup>३</sup> लगता है, कभी खडा होता है और कभी इधर-उधर चेष्टतेऽवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर-पशुके शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्षतक उसकी पश्रोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि॥ १४॥ यह दुर्गति होती रहती है॥ १४॥ जो पुरुष किसी प्रकारकी आपत्ति न आनेपर भी अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाखण्डपूर्ण यस्त्विह<sup>४</sup> वै निजवेदपथादनापद्यपगतः धर्मोंका आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्रवन नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं। जब मारसे पाखण्डं चोपगतस्तमसिपत्रवनं प्रवेश्य कशया बचनेके लिये वह इधर-उधर दौडने लगता है, तब तत्र हासावितस्ततो प्रहरन्ति धावमान उसके सारे अंग तालवनके तलवारके समान पैने पत्तोंसे, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक-टूक उभयतोधारैस्तालवनासिपत्रैशिछद्यमानसर्वाङ्गो होने लगते हैं। तब वह अत्यन्त वेदनासे 'हाय, मैं हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्च्छितः पदे मरा!' इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद-पदपर मूर्च्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्मको छोड़कर पदे निपतित स्वधर्महा पाखण्डानुगतं<sup>५</sup> फलं पाखण्डमार्गमें चलनेसे उसे इस प्रकार अपने कुकर्मका भुङ्क्ते॥ १५॥ फल भोगना पड़ता है॥ १५॥

१. प्रा॰ पा॰—क्रव्यादा रुखस्तं। २. प्रा॰ पा॰—मये खले। ३. प्रा॰ पा॰—शेतेऽवितष्ठिति। ४. प्रा॰ पा॰—

यस्त् ह वै। ५. प्रा० पा०—पाषण्डानुगमनं।

| अ० २६ ] पञ्चम                                      | स्कन्ध ६८९                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये             | इस लोकमें जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी<br>होकर किसी निरपराध मनुष्यको दण्ड देता है अथवा                     |
| दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स             | ब्राह्मणको शरीरदण्ड देता है, वह महापापी मरकर                                                               |
| पापीयान्नरकेऽमुत्र सूकरमुखे निपतित                 | सूकरमुख नरकमें गिरता है। वहाँ जब महाबली                                                                    |
| तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्यमाणावयवो यथैवेहेक्षुखण्ड    | यमदूत उसके अंगोंको कुचलते हैं, तब वह कोल्हूमें पेरे जाते हुए गन्नोंके समान पीड़ित होकर, जिस                |
| आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचिन्मूर्च्छितः कश्मल-        | प्रकार इस लोकमें उसके द्वारा सताये हुए निरपराध प्राणी रोते-चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वरसे         |
| मुपगतो यथैवेहादृष्टदोषा उपरुद्धाः॥ १६॥             | चिल्लाता और कभी मूर्च्छित हो जाता है॥१६॥<br>जो पुरुष इस लोकमें खटमल आदि जीवोंकी                            |
|                                                    | हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करनेके कारण                                                                   |
| यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकिल्पतवृत्तीना-          | अन्धकूप नरकमें गिरता है। क्योंकि स्वयं भगवान्ने<br>ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें           |
| मविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पित-            | उसके कारण दूसरोंको कष्ट पहुँचनेका ज्ञान भी नहीं                                                            |
| वृत्तिर्विविक्तपरव्यथो व्यथामाचरित स परत्रान्धकूपे | है; किन्तु मनुष्यकी वृत्ति भगवान्ने विधि-निषेधपूर्वक                                                       |
| ृ<br>तदिभद्रोहेण निपतित तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः     | बनायी है और उसे दूसरोंके कष्टका ज्ञान भी है। वहाँ<br>वे पशु, मृग, पक्षी, साँप आदि रेंगनेवाले जन्तु, मच्छर, |
|                                                    | जूँ, खटमल और मक्खी आदि जीव—जिनसे उसने                                                                      |
| पशुमृगपक्षिसरीसृपैर्मशकयूकामत्कुणमक्षि-            | द्रोह किया था—उसे सब ओरसे काटते हैं। इससे                                                                  |
| कादिभिर्ये के चाभिद्रुग्धास्तैः सर्वतोऽभिद्रुह्य-  | उसकी निद्रा और शान्ति भंग हो जाती है और स्थान<br>न मिलनेपर भी वह बेचैनीके कारण उस घोर                      |
| माणस्तमसि विहतनिद्रानिर्वृतिरलब्धावस्थानः          | अन्धकारमें इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त                                                          |
| परिक्रामित यथा कुशरीरे जीव:॥ १७॥                   | शरीरमें जीव छटपटाया करता है॥१७॥<br>जो मनुष्य इस लोकमें बिना पंचमहायज्ञ                                     |
| Ç                                                  | किये तथा जो कुछ मिले, उसे बिना किसी दूसरेको                                                                |
|                                                    | दिये स्वयं ही खा लेता है, उसे कौएके समान कहा                                                               |
| यस्त्विह वा असंविभज्याश्नाति                       | गया है। वह परलोकमें कृमिभोजन नामक निकृष्ट                                                                  |
| यत्किञ्चनोपनतमनिर्मितपञ्चयज्ञो वायससंस्तुतः        | नरकमें गिरता है। वहाँ एक लाख योजन लंबा–चौड़ा<br>एक कीड़ोंका कुण्ड है। उसीमें उसे भी कीड़ा बनकर             |
| स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतित तत्र              | रहना पड़ता है और जबतक अपने पापोंका प्रायश्चित                                                              |
| शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं             | न करनेवाले उस पापीके—िबना दिये और बिना हवन<br>किये खानेके—दोषका अच्छी तरह शोधन नहीं हो                     |
| कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदप्रता-       | जाता, तबतक वह उसीमें पड़ा-पड़ा कष्ट भोगता<br>रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ोंको              |
| प्रहुतादोऽनिर्वेशमात्मानं यातयते॥ १८॥              | खाता है॥१८॥                                                                                                |

६९० श्रीमद्भागवत [अ० २६ राजन्! इस लोकमें जो व्यक्ति चोरी या बरजोरीसे यस्त्विह वै स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणके अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र किसी दूसरे पुरुषके सुवर्ण और रत्नादिका हरण करता राजन् यमपुरुषा अयस्मयैरग्निपण्डैः <sup>१</sup> है, उसे मरनेपर यमदूत सन्दंश नामक नरकमें ले जाकर तपाये हुए लोहेके गोलोंसे दागते हैं और सन्दंशैस्त्वचि निष्कुषन्ति॥१९॥ सँडसीसे उसकी खाल नोचते हैं॥ १९॥ इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता यस्त्विह वा अगम्यां स्त्रियमगम्यं वा है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुषसे व्यभिचार करती पुरुषं योषिदभिगच्छति<sup>२</sup> तावमुत्र कशया है, तो यमदूत उसे तप्तसूर्मि नामक नरकमें ले जाकर ताडयन्तस्तिग्मया<sup>३</sup> सूर्म्या कोड़ोंसे पीटते हैं तथा पुरुषको तपाये हुए लोहेकी लोहमय्या स्त्री-मूर्तिसे और स्त्रीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया<sup>४</sup> आलिंगन कराते हैं॥ २०॥ जो पुरुष इस लोकमें पशु आदि सभीके साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्युके सूर्म्या ॥ २० ॥ बाद यमदूत वज्रकण्टकशाल्मली नरकमें गिराते हैं यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं और वज़के समान कठोर काँटोंवाले सेमरके वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हैं॥ २१॥ वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति॥ २१॥ जो राजा या राजपुरुष इस लोकमें श्रेष्ठ कुलमें ये त्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा जन्म पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादातिक्रमणके कारण मरनेपर वैतरणी नदीमें धर्मसेतृन् भिन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति पटके जाते हैं। यह नदी नरकोंकी खाईके समान है: भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां नद्यां उसमें मल, मूत्र, पीब, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहाँ यादोगणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न गिरनेपर उन्हें इधर-उधरसे जलके जीव नोचते हैं। वियुज्यमानाश्चासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन किन्तु इससे उनका शरीर नहीं छूटता, पापके कारण प्राण उसे वहन किये रहते हैं और वे उस द्र्गतिको कर्मपाकमनुस्मरन्तो विण्मूत्रपूयशोणितकेश-अपनी करनीका फल समझकर मन-ही-मन सन्तप्त नखास्थिमेदोमांसवसावाहिन्यामुपतप्यन्ते॥ २२॥ होते रहते हैं॥ २२॥ जो लोग शौच और आचारके नियमोंका परित्याग कर तथा लज्जाको तिलांजलि ये त्विह वै वृषलीपतयो नष्टशौचाचार-देकर इस लोकमें शुद्राओंके साथ सम्बन्ध गाँठकर पशुओंके समान आचरण करते हैं, वे भी मरनेके बाद नियमास्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ और मलसे भरे हुए पूर्योद प्रेत्य प्रयविण्मूत्रश्लेष्ममलापूर्णार्णवे निपतन्ति नामक समुद्रमें गिरकर उन अत्यन्त घृणित वस्तुओंको ही खाते हैं॥ २३॥ तदेवातिबीभित्सितमश्ननित ॥ २३॥ १. प्रा॰ पा॰—अश्ममयैरग्नि । २. प्रा॰ पा॰—दपि गच्छति। ३. प्रा॰ पा॰—ताडयेत्तिग्मया। ४. प्रा॰ पा॰— पुरुषमूर्त्या। ५. प्रा० पा०-धर्मसेतुं।

अ० २६ ] ६९१ पञ्चम स्कन्ध ये त्विह वै श्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो इस लोकमें जो ब्राह्मणादि उच्च वर्णके लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदिमें लगे रहते मृगयाविहारा अतीर्थे च मृगान्निघ्नन्ति हैं तथा शास्त्रके विपरीत पशुओंका वध करते हैं, तानपि सम्परेताल्लक्ष्यभूतान् यमपुरुषा मरनेके पश्चात् वे प्राणरोध नरकमें डाले जाते हैं और इषुभिर्विध्यन्ति ॥ २४॥ वहाँ यमद्रत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणोंसे बींधते हैं॥ २४॥ जो पाखण्डीलोग पाखण्डपूर्ण यज्ञोंमें पशुओंका ये त्विह वै दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशुन् वध करते हैं, उन्हें परलोकमें वैशस (विशसन) विशसन्ति तानमुष्मिल्लोके वैशसे नरके नरकमें डालकर वहाँके अधिकारी बहुत पीडा देकर पतितान्निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति॥ २५॥ काटते हैं॥ २५॥ जो द्विज कामात्र होकर अपनी सवर्णा भार्याको वीर्यपान कराता है, उस पापीको यस्त्विह वै सवर्णां भार्यां द्विजो रेतः पाययति मरनेके बाद यमदूत वीर्यकी नदी (लालभक्ष नामक काममोहितस्तं पापकृतममुत्र रेतःकुल्यायां नरक)-में डालकर वीर्य पिलाते हैं॥ २६॥ जो कोई पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति॥ २६॥ चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोकमें किसीके घरमें आग लगा देते हैं, किसीको विष दे देते हैं ये त्विह वै दस्यवोऽग्निदा गरदा ग्रामान् अथवा गाँवों या व्यापारियोंकी टोलियोंको लूट लेते सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा हैं, उन्हें मरनेके पश्चात् सारमेयादन नामक नरकमें तांश्चापि हि परेत्य यमदूता वज्रदंष्ट्राः श्वानः वज्रकी-सी दाढ़ोंवाले सात सौ बीस यमदूत कुत्ते बनकर बडे वेगसे काटने लगते हैं॥ २७॥ इस लोकमें सप्तशतानि विंशतिश्च सरभसं खादन्ति॥ २७॥ जो पुरुष किसीकी गवाही देनेमें, व्यापारमें अथवा यस्त्विह वा अनृतं वदित साक्ष्ये द्रव्य-दानके समय किसी भी तरह झुठ बोलता है, वह विनिमये दाने वा कथञ्चित्स वै मरनेपर आधारशुन्य अवीचिमान् नरकमें पडता है। वहाँ उसे सौ योजन ऊँचे पहाड़के शिखरसे नीचेको प्रेत्य नरकेऽवीचिमत्यधःशिरा निरवकाशे सिर करके गिराया जाता है। उस नरककी पत्थरकी योजनशतोच्छायाद् गिरिमूर्ध्नः सम्पात्यते यत्र भूमि जलके समान जान पड़ती है। इसीलिये इसका जलिमव स्थलमश्मपृष्ठमवभासते नाम अवीचिमान् है। वहाँ गिराये जानेसे उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो जानेपर भी प्राण नहीं तदवीचिमत्तिलशो विशीर्यमाणशरीरो निकलते, इसलिये इसे बार-बार ऊपर ले जाकर म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतित ॥ २८॥ पटका जाता है॥ २८॥ यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रतमें स्थित सोमपीथस्तत्कलत्रं वा सुरां व्रतस्थोऽपि वा और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान\* करता है, उन्हें यमदूत पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानाम्रसि अय:पान नामके नरकमें ले जाते हैं और उनकी पदाऽऽक्रम्यास्ये विह्नना द्रवमाणं कार्ष्णायसं छातीपर पैर रखकर उनके मुँहमें आगसे गलाया हुआ निषिञ्चन्ति॥ २९॥ लोहा डालते हैं॥ २९॥ \* क्षत्रियों एवं वैश्योंके लिये शास्त्रमें सोमपानका निषेध है।

६९२ [अ० २६ अथ च यस्त्विह<sup>१</sup> वा आत्मसम्भावनेन जो पुरुष इस लोकमें निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको बड़ा माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, स्वयमधमो जन्मतपोविद्याचारवर्णाश्रमवतो आचार, वर्ण या आश्रममें अपनेसे बडोंका विशेष वरीयसो न बहु मन्येत स मृतक एव सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरेके ही समान है। उसे मरनेपर क्षारकर्दम नामके नरकमें मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेऽवाक्शिरा निपातितो नीचेको सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे दुरन्ता यातना ह्यश्नुते॥ ३०॥ अनन्त पीडाएँ भोगनी पडती हैं॥ ३०॥ जो पुरुष इस लोकमें नरमेधादिके द्वारा भैरव, ये त्विह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते यक्ष, राक्षस आदिका यजन करते हैं और जो स्त्रियाँ याश्च स्त्रियो<sup>२</sup> नृपशून् खादन्ति तांश्च ते पशुओंके समान पुरुषोंको खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे हुए पुरुष यमलोकमें राक्षस होकर पशव इव<sup>३</sup> निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः तरह-तरहकी यातनाएँ देते हैं और रक्षोगण भोजन सौनिका इव स्वधितिनावदायासृक् पिबन्ति नामक नरकमें कसाइयोंके समान कुल्हाडीसे काट-नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा यथेह काटकर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके पुरुषादाः ॥ ३१ ॥ आनन्दित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान ये त्विह वा अनागसोऽरण्ये ग्रामे वा करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हैं॥ ३१॥ इस लोकमें जो लोग वन या गाँवके निरपराध वैश्रम्भकैरुपसृतानुपविश्रम्भय्य जिजीविषून् जीवोंको-जो सभी अपने प्राणोंको रखना चाहते शूलसूत्रादिषूपप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति हैं—तरह-तरहके उपायोंसे फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कॉंटेसे बेधकर या रस्सीसे तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु बाँधकर खिलवाड करते हुए तरह-तरहकी पीडाएँ देते प्रोतात्मानः क्षुत्तृङ्भ्यां चाभिहताः कङ्कवटादिभि-हैं, उन्हें भी मरनेके पश्चात् यमयातनाओंके समय शूलप्रोत नामक नरकमें शूलोंसे बेधा जाता है। उस श्चेतस्ततस्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मशमलं समय जब उन्हें भूख-प्यास सताती है और कंक, स्मरन्ति॥ ३२॥ बटेर आदि तीखी चोंचोंवाले नरकके भयानक पक्षी ये त्विह वै भूतान्युद्वेजयन्ति नरा नोचने लगते हैं, तब अपने किये हुए सारे पाप याद आ जाते हैं॥ ३२॥ उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य राजन्! इस लोकमें जो सर्पोंके समान उग्रस्वभाव पुरुष दूसरे जीवोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर नरके दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृप दन्दशूकाः दन्दशूक नामके नरकमें गिरते हैं। वहाँ पाँच-पाँच, पञ्चमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य<sup>४</sup> ग्रसन्ति यथा सात-सात मुँहवाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें बिलेशयान् ॥ ३३ ॥ चूहोंकी तरह निगल जाते हैं॥ ३३॥ १. प्रा० पा०—यस्त्विहात्मसंभावनेन। २. प्रा० पा०—स्वस्त्रियो नृपशून्। ३. प्रा० पा०—इह। ४. प्रा० पा०— उपश्लिष्य।

श्रीमद्भागवत

अ० २६ ] पञ्चम स्कन्ध **E93** जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियोंको अँधेरी खत्तियों, ये त्विह वा अन्धावटकुसूलगुहादिषु कोठों या गुफाओंमें डाल देते हैं, उन्हें परलोकमें भूतानि निरुन्धन्ति तथामुत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण यमदूत वैसे ही स्थानोंमें डालकर विषैली आगके विह्नना धुमेन निरुन्धन्ति॥ ३४॥ यस्त्विह वा धूएँमें घोंटते हैं। इसीलिये इस नरकको अवटनिरोधन कहते हैं॥ ३४॥ जो गृहस्थ अपने घर आये अतिथि-अतिथीनभ्यागतान् वा गृहपतिरसकृदुपगत-अभ्यागतोंकी ओर बार-बार क्रोधमें भरकर ऐसी मन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य कुटिल दृष्टिसे देखता है मानों उन्हें भस्म कर देगा, चापि निरये पापदुष्टेरक्षिणी वज्रतुण्डा गुधाः वह जब नरकमें जाता है, तब उस पापदृष्टिके नेत्रोंको गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्रकी-सी कठोर कङ्ककाकवटादयः प्रसह्योरुबलादुत्पाटयन्ति चोंचोंवाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरकको ॥ ३५॥ पर्यावर्तन कहते हैं॥ ३५॥ इस लोकमें जो व्यक्ति अपनेको बड़ा धनवान् समझकर अभिमानवश सबको टेढी नजरसे देखता है यस्त्विह वा आद्याभिमतिरहङ्कृतिस्तिर्यक्-और सभीपर सन्देह रखता है, धनके व्यय और प्रेक्षणः सर्वतोऽभिविशङ्की अर्थव्ययनाश-नाशकी चिन्तासे जिसके हृदय और मुँह सुखे रहते हैं, अत: तनिक भी चैन न मानकर जो यक्षके समान चिन्तया परिशृष्यमाणहृदयवदनो निर्वृतिमनवगतो धनकी रक्षामें ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य बढाने और बचानेमें जो तरह-तरहके पाप करता रहता है, वह नराधम मरनेपर सूचीमुख नरकमें गिरता है। तदुत्पादनोत्कर्षणसंरक्षणशमलग्रहः सूचीमुखे वहाँ उस अर्थिपशाच पापात्माके सारे अंगोंको यमराजके नरके निपतित यत्र ह वित्तग्रहं पापपुरुषं द्त दर्जियोंके समान सूई-धागेसे सीते हैं॥ ३६॥ धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतोऽङ्गेषु राजन्! यमलोकमें इसी प्रकारके सैंकडों-हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और सूत्रै: परिवयन्ति॥ ३६॥ जिनके विषयमें कुछ नहीं कहा गया, उन सभीमें सब अधर्मपरायण जीव अपने कर्मोंके अनुसार बारी-बारीसे जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादिमें एवंविधा नरका यमालये सन्ति शतशः जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्गके भोगसे जब सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब केचिदिहोदिता अनुदिताश्चावनिपते पर्यायेण बाकी बचे हुए पुण्य-पापरूप कर्मोंको लेकर ये फिर इसी लोकमें जन्म लेनेके लिये लौट आते हैं॥ ३७॥ विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवे इन धर्म और अधर्म दोनोंसे विलक्षण जो त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति॥ ३७॥ निवृत्तिमार्ग है, उसका तो पहले (द्वितीय स्कन्धमें) ही वर्णन हो चुका है। पुराणोंमें जिसका चौदह भुवनके निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः। रूपमें वर्णन किया गया है, वह ब्रह्माण्डकोश इतना एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु ही है। यह साक्षात् परम पुरुष श्रीनारायणका अपनी विकल्पित उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य मायाके गुणोंसे युक्त अत्यन्त स्थूल स्वरूप है। इसका ६९४

श्रीमद्भागवत

[अ० २६

वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान्का

उपनिषदोंमें वर्णित निर्गुणस्वरूप यद्यपि मन-बुद्धिकी

पहुँचके बाहर है तो भी जो पुरुष इस स्थूलरूपका

वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी

बुद्धि श्रद्धा और भक्तिके कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्मरूपका भी अनुभव कर सकता है॥ ३८॥

सूक्ष्म दोनों प्रकारके रूपोंका श्रवण करके पहले

स्थूलरूपमें चित्तको स्थिर करे, फिर धीरे-धीरे वहाँसे हटाकर उसे सूक्ष्ममें लगा दे॥ ३९॥ परीक्षित्! मैंने

यतिको चाहिये कि भगवान्के स्थूल और

भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभःसमुद्र-

श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति:। स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति ॥ ३९

> तुमसे पृथ्वी, उसके अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और पातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था। लोकोंको स्थितिका वर्णन किया। यही भगवान्का अति अद्भुत स्थूलरूप है, जो समस्त जीवसमुदायका

गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम॥ ४०

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्याय:॥ २६॥

॥ इति पञ्चमः स्कन्धः समाप्तः॥

॥ हरि: ॐ तत्सत्॥

आश्रय है॥४०॥

## श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

## षष्ठः स्कन्धः

## अथ प्रथमोऽध्यायः

## अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ

राजोवाच राजा परीक्षित्ने कहा—भगवन्! आप पहले विवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा। (द्वितीय स्कन्धमें) निवृत्तिमार्गका वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि

क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृति:॥१ मार्गसे जीव क्रमशः ब्रह्मलोकमें पहुँचता है और फिर ब्रह्माके साथ मुक्त हो जाता है॥१॥

मुनिवर! इसके सिवा आपने उस प्रवृत्तिमार्गका प्रवृत्तिलक्षणञ्चेव त्रैगुण्यविषयो मुने। भी (तृतीय स्कन्धमें) भलीभाँति वर्णन किया है,

जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होती योऽसावलीनप्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः॥ २ है और प्रकृतिका सम्बन्ध न छूटनेके कारण जीवोंको

बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें आना पड़ता है॥२॥ आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करनेसे

अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः। उनका विस्तारसे वर्णन भी किया। (चौथे स्कन्धमें) मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः॥ ३ आपने उस प्रथम मन्वन्तरका वर्णन किया, जिसके

अधिपति स्वायम्भुव मनु थे॥ ३॥
साथ ही (चौथे और पाँचवें स्कन्धमें) प्रियव्रत
प्रियव्रतोत्तानपदोर्वशस्तच्चरितानि च।
और उत्तानपादके वंशों तथा चरित्रोंका एवं द्वीप, वर्ष,

समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपोंके वृक्षोंका भी निरूपण किया॥४॥ भूमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-वर्षादि विभाग,

भागलक्षणमानतः। वितल आदि भू-विवर (सात-पाताल) और भगवान्ने इन सबको जिस प्रकार सृष्टि की—उसका वर्णन भी

उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रोंकी स्थिति, अतल-

अनेक नरकोंकी प्राप्ति होती है और (पाँचवें स्कन्धमें)

**ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः॥५** सुनाया॥५॥

धरामण्डलसंस्थानं

श्रीमद्भागवत [ अ० १ ६९६ अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नर:। महाभाग! अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ, जिसके अनुष्ठानसे मनुष्योंको अनेकानेक भयंकर नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हिस॥६ यातनाओंसे पूर्ण नरकोंमें न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिये॥६॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—मनुष्य मन, वाणी श्रीशुक उवाच और शरीरसे पाप करता है। यदि वह उन पापोंका चेदिहैवापचितिं यथांहसः इसी जन्ममें प्रायश्चित न कर ले, तो मरनेके बाद उसे न अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकोंमें जाना कृतस्य कुर्यान्मनउक्तिपाणिभिः। पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें (पाँचवें स्कन्धके धुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति अन्तमें) सुनाया है॥७॥ इसलिये बड़ी सावधानी और सजगताके साथ ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः॥ ७ रोग एवं मृत्युके पहले ही शीघ्र-से-शीघ्र पापोंकी तस्मात्पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ गुरुता और लघुतापर विचार करके उनका प्रायश्चित्त कर डालना चाहिये, जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगोंका यतेत मृत्योरविपद्यताऽऽत्मना। कारण और उनकी गुरुता-लघुता जानकर झटपट दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा उनकी चिकित्सा कर डालता है॥८॥ राजा परीक्षित्ने पृछा—भगवन्! मनुष्य भिषक् चिकित्सेत रुजां निदानवित्॥ ८ राजदण्ड, समाजदण्ड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरकगमन आदि पारलौकिक कष्टोंसे यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पापवासनाओंसे विवश राजोवाच होकर बार-बार वैसे ही कर्मोंमें प्रवृत्त हो जाता दुष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽहितम्। है। ऐसी अवस्थामें उसके पापोंका प्रायश्चित कैसे सम्भव है ?॥ ९॥ करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्॥ ९ मनुष्य कभी तो प्रायश्चित्त आदिके द्वारा पापोंसे छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थितिमें मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान क्वचिन्निवर्ततेऽभद्रात्क्वचिच्चरति<sup>१</sup> तत्पुनः। करनेके बाद धूल डाल लेनेके कारण हाथीका स्नान प्रायश्चित्तमतोऽपार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत् ॥ १० व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्यका प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है॥१०॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—वस्तुतः कर्मके द्वारा श्रीशुक उवाच ही कर्मका निर्बीज नाश नहीं होता; क्योंकि कर्मका अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पापवासनाएँ कर्मणा कर्मनिर्हारो<sup>२</sup> न ह्यात्यन्तिक इष्यते। सर्वथा नहीं मिट सकतीं। इसलिये सच्चा प्रायश्चित्त अविद्वद्धिकारित्वात्प्रायश्चित्तं<sup>३</sup> विमर्शनम् ॥ ११ तो तत्त्वज्ञान ही है॥११॥

१. प्रा॰ पा॰—क्व वा चरति। २. प्रा॰ पा॰—कर्मनिर्वेगो न चात्यन्तिक। ३. प्रा॰ पा॰—कारत्वा॰।

| ্রত १ ]                                                                                                                              | उ स्कन्ध ६९७                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि।<br>एवं नियमकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते॥ १२                                               | जो पुरुष केवल सुपथ्यका ही सेवन करता है,<br>उसे रोग अपने वशमें नहीं कर सकते। वैसे ही                                                                                                                                |
| तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च।<br>त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च॥ १३                                                          | जस बासावर शुरनुष्य रागा जाग बासावर जसा                                                                                                                                                                             |
| देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः।<br>क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः॥ १४                                           | डालती है—वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान् धीर पुरुष<br>तपस्या, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियदमन, मनकी स्थिरता, दान,<br>सत्य, बाहर-भीतरकी पवित्रता तथा यम एवं नियम—<br>इन नौ साधनोंसे मन, वाणी और शरीरद्वारा किये गये          |
| केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः।<br>अघं धुन्वन्ति कात्स्न्येन नीहारमिव भास्करः॥ १५                                               | बड़े-से-बड़े पापोंको भी नष्ट कर देते हैं॥ १३-१४॥<br>भगवानकी शरणमें रहनेवाले भक्तजन, जो बिरले ही                                                                                                                    |
| न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः।<br>यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया॥ १६                                                   | परीक्षित्! पापी पुरुषकी जैसी शुद्धि भगवान्को                                                                                                                                                                       |
| सधीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः।<br>सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः॥ १७                                                    | होती॥ १६॥ जगत्में यह भक्तिका पंथ ही सर्वश्रेष्ठ,<br>भयरिहत और कल्याणस्वरूप है; क्योंकि इस मार्गपर<br>भगवत्परायण, सुशील साधुजन चलते हैं॥ १७॥<br>परीक्षित्! जैसे शराबसे भरे घड़ेको निदयाँ पवित्र नहीं                |
| प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम्।<br>न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः॥ १८                                          | कर सकतीं, वैसे ही बड़े-बड़े प्रायश्चित्त बार-बार                                                                                                                                                                   |
| सकृन्मनः कृष्णपदारिवन्दयो-<br>र्निवेशितं तद्गुणरागि यैरिह।<br>न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्<br>स्वजेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः॥ १९ | मन-मधुकरको भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्द-<br>मकरन्दका एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे<br>प्रायश्चित्त कर लिये। वे स्वप्नमें भी यमराज और<br>उनके पाशधारी दूतोंको नहीं देखते। फिर नरककी तो<br>बात ही क्या है॥ १९॥ |
| अथ चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।<br>दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे॥ २०                                                       | परीक्षित्! इस विषयमें महात्मालोग एक<br>प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान्<br>विष्णु और यमराजके दूतोंका संवाद है। तुम मुझसे<br>उसे सुनो॥२०॥ कान्यकुब्ज नगर (कन्नौज) में                                      |
| कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः।                                                                                            | एक दासीपित ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था<br>अजामिल। दासीके संसर्गसे दूषित होनेके कारण                                                                                                                              |
| नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः॥ २१                                                                                          | उसका सदाचार नष्ट हो चुका था॥२१॥                                                                                                                                                                                    |

| ६९८ श्रीमद्भ                                                                                        | ागवत [ अ० १                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बन्द्यक्षकैतवैश्चोर्यैर्गिर्हितां वृत्तिमास्थितः।<br>बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः॥ २२       | वह पितत कभी बटोहियोंको बाँधकर उन्हें लूट<br>लेता, कभी लोगोंको जूएके छलसे हरा देता, किसीका<br>धन धोखा-धड़ीसे ले लेता तो किसीका चुरा लेता।                                                                                              |
| एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्।<br>कालोऽत्यगान्महान् राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः॥ २३             | इस प्रकार अत्यन्त निन्दनीय वृत्तिका आश्रय लेकर<br>वह अपने कुटुम्बका पेट भरता था और दूसरे<br>प्राणियोंको बहुत ही सताता था॥ २२॥ परीक्षित्! इसी<br>प्रकार वह वहाँ रहकर दासीके बच्चोंका लालन-<br>पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयुका बहुत |
| तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः।<br>बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दियतो भृशम्॥ २४            | बड़ा भाग—अट्ठासी वर्ष बीत गया॥२३॥ बूढ़े<br>अजामिलके दस पुत्र थे। उनमें सबसे छोटेका नाम था<br>'नारायण'। माँ-बाप उससे बहुत प्यार करते थे॥२४॥                                                                                            |
| स बद्धहृदयस्तस्मिन्नर्भके कलभाषिणि।<br>निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम्॥ २५                   | वृद्ध अजामिलने अत्यन्त मोहके कारण अपना सम्पूर्ण<br>हृदय अपने बच्चे नारायणको सौंप दिया था। वह<br>अपने बच्चेकी तोतली बोली सुन-सुनकर तथा बालसुलभ<br>खेल देख-देखकर फूला नहीं समाता था॥ २५॥                                                |
| भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः ।<br>भोजयन् पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम्॥ २६               | अजामिल बालकके स्नेह-बन्धनमें बँध गया<br>था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी<br>पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय                                                                                                         |
| स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते।<br>मतिं चकार तनये बाले नारायणाह्वये॥ २७                     | मूढ़ हो गया था, उसे इस बातका पता ही न चला<br>कि मृत्यु मेरे सिरपर आ पहुँची है॥ २६॥<br>वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा<br>था कि मृत्युका समय आ पहुँचा। अब वह अपने पुत्र                                                         |
| स पाशहस्तांस्त्रीन्दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान्।<br>वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्॥ २८ | बालक नारायणके सम्बन्धमें ही सोचने-विचारने<br>लगा॥ २७॥ इतनेमें ही अजामिलने देखा कि उसे ले<br>जानेके लिये अत्यन्त भयावने तीन यमदूत आये हैं।<br>उनके हाथोंमें फाँसी है, मुँह टेढ़े-टेढ़े हैं और शरीरके                                   |
| दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्।<br>प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रिय:॥ २९           | रोएँ खड़े हुए हैं॥ २८॥ उस समय बालक नारायण<br>वहाँसे कुछ दूरीपर खेल रहा था। यमदूतोंको देखकर<br>अजामिल अत्यन्त व्याकुल हो गया और उसने बहुत<br>ऊँचे स्वरसे पुकारा—'नारायण!'॥ २९॥ भगवान्के                                                |
| निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनम्।<br>भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसाऽपतन्॥३०                  | पार्षदोंने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी<br>भगवान् नारायणका नाम ले रहा है, उनके नामका<br>कीर्तन कर रहा है; अत: वे बड़े वेगसे झटपट वहाँ<br>आ पहुँचे॥ ३०॥ उस समय यमराजके दूत दासीपित                                                 |
| विकर्षतोऽन्तर्हदयाद्दासीपतिमजामिलम् ।<br>यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा॥ ३१                 | आ पहुंच ॥ ३० ॥ उस समय यमराजक दूत दासापात<br>अजामिलके शरीरमेंसे उसके सूक्ष्मशरीरको खींच रहे<br>थे। विष्णुदूतोंने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया॥ ३१॥                                                                                         |

अ० १] षष्ठ स्कन्ध उनके रोकनेपर यमराजके दूतोंने उनसे कहा-**ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः।** 'अरे, धर्मराजकी आज्ञाका निषेध करनेवाले तुमलोग के यूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम्॥ ३२ हो कौन?॥३२॥ तुम किसके दूत हो, कहाँसे आये हो और इसे ले जानेसे हमें क्यों रोक रहे हो? क्या कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ। तुमलोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्धश्रेष्ठ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमा: ॥ ३३ हो ?॥ ३३॥ हम देखते हैं कि तुम सब लोगोंके नेत्र कमलदलके समान कोमलतासे भरे हैं, तुम पीले-पीले सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः। रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिरपर मुकुट, कानोंमें किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः ॥ ३४ कुण्डल और गलोंमें कमलके हार लहरा रहे हैं॥ ३४॥ सबकी नयी अवस्था है, सुन्दर-सुन्दर चार-चार सर्वे च नूलवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः। भुजाएँ हैं, सभीके करकमलोंमें धनुष, तरकश, तलवार, धनुर्निषङ्गासिगदाशङ्खचक्राम्बुजश्रियः॥ ३५ गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं॥ ३५॥ तुमलोगोंकी अंगकान्तिसे दिशाओंका अन्धकार और दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा। प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराजके किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ॥ ३६ सेवक हैं। हमें तुमलोग क्यों रोक रहे हो?'॥ ३६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब यमदूतोंने श्रीशुक उवाच इस प्रकार कहा, तब भगवान् नारायणके आज्ञाकारी पार्षदोंने हँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनके यमदुतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः। इत्युक्ते प्रति यों कहा-॥ ३७॥ तान् प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिर्ह्यादया गिरा॥ ३७ भगवान्के पार्षदोंने कहा — यमदूतो! यदि तुमलोग सचमुच धर्मराजके आज्ञाकारी हो तो हमें विष्णुद्ता ऊचुः धर्मका लक्षण और धर्मका तत्त्व सुनाओ॥३८॥ यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः। दण्ड किस प्रकार दिया जाता है? दण्डका पात्र ब्रुत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम् ॥ ३८ कौन है? मनुष्योंमें सभी पापाचारी दण्डनीय हैं अथवा उनमेंसे कुछ ही ?॥ ३९॥ कथंस्विद् ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम्। यमद्तोंने कहा — वेदोंने जिन कर्मींका विधान दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित्कतिचिनृणाम्।। ३९ किया है, वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान्के स्वरूप हैं। वे उनके यमदूता ऊचुः स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास एवं स्वयंप्रकाश ज्ञान हैं— वेदप्रणिहितो धर्मी ह्यधर्मस्तद्विपर्यय:। ऐसा हमने सुना है॥ ४०॥ जगत्के रजोमय, सत्त्वमय वेदो नारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति शृश्रुम ॥ ४० और तमोमय—सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान्में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके येन स्वधाम्त्यमी भावा रज:सत्त्वतमोमया:। गुण, नाम, कर्म और रूप आदिके अनुसार उनका गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथातथम्॥ ४१ यथोचित विभाजन करते हैं॥४१॥

| ७०० श्रीमद्                                                                               | रागवत [ अ० १                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः ।                                          | जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियोंसे जितने कर्म<br>करता है, उसके साक्षी रहते हैं—सूर्य, अग्नि,                                                            |
| कं <sup>१</sup> कुः कालो धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः ॥ ४२                           | आकाश, वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन,<br>दिशाएँ, जल, पृथ्वी, काल और धर्म॥४२॥ इनके                                                  |
| एतैरधर्मो <sup>२</sup> विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते।                                   | द्वारा अधर्मका पता चल जाता है और तब दण्डके<br>पात्रका निर्णय होता है। पापकर्म करनेवाले सभी                                                        |
| सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः॥४३                                                 | मनुष्य अपने-अपने कर्मोंके अनुसार दण्डनीय होते<br>हैं॥४३॥ निष्पाप पुरुषो! जो प्राणी कर्म करते हैं,                                                 |
| सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः।                                                    | उनका गुणोंसे सम्बन्ध रहता ही है। इसीलिये सभीसे<br>कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान्                                                     |
| कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् न ह्यकर्मकृत्॥ ४४                                           | होकर कोई भी पुरुष कर्म किये बिना रह ही नहीं<br>सकता॥ ४४॥ इस लोकमें जो मुनष्य जिस प्रकारका<br>और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोकमें          |
| येन यावान् यथाधर्मो धर्मो वेह समीहित: <sup>३</sup> ।                                      | उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है॥४५॥<br>देवशिरोमणियो! सत्त्व, रज और तम—इन तीन                                                                     |
| स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै॥ ४५                                                 | गुणोंके भेदके कारण इस लोकमें भी तीन प्रकारके<br>प्राणी दीख पड़ते हैं—पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य-<br>पाप दोनोंसे युक्त अथवा सुखी, दु:खी और सुख- |
| यथेह देवप्रवरास्त्रैविध्यमुपलभ्यते।                                                       | दु:ख दोनोंसे युक्त; वैसे ही परलोकमें भी उनकी                                                                                                      |
| भूतेषु गुणवैचित्र्यात्तथान्यत्रानुमीयते॥ ४६                                               | त्रिविधताका अनुमान किया जाता है॥ ४६॥ वर्तमान<br>समय ही भूत और भविष्यका अनुमान करा देता है।<br>वैसे ही वर्तमान जन्मके पाप-पुण्य भी भूत और          |
| वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा।                                                   | भविष्य-जन्मोंके पाप-पुण्यका अनुमान करा देते<br>हैं॥४७॥ हमारे स्वामी अजन्मा भगवान् सर्वज्ञ                                                         |
| एवं जन्मान्ययोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनम्॥ ४७                                                 | यमराज सबके अन्त:करणोंमें ही विराजमान हैं।<br>इसलिये वे अपने मनसे ही सबके पूर्वरूपोंको देख लेते<br>हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूपका भी विचार कर   |
| मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति।                                                       | लेते हैं॥ ४८॥ जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्नके                                                                                                |
| अनुमीमांसतेऽपूर्वं मनसा भगवानजः॥४८                                                        | समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीरको ही अपना<br>वास्तविक शरीर समझता है, सोये हुए अथवा<br>जागनेवाले शरीरको भूल जाता है, वैसे ही जीव भी                  |
| यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि।                                                  | अपने पूर्वजन्मोंकी याद भूल जाता है और वर्तमान<br>शरीरके सिवा पहले और पिछले शरीरोंके सम्बन्धमें                                                    |
| न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा॥४९                                                    | कुछ भी नहीं जानता॥ ४९॥                                                                                                                            |
| –<br>१. प्रा० पा०—काल: स्वयं धर्म इति। २. प्रा० पा०—र्मोऽभिज्ञात:। ३. प्रा० पा०—समर्जित:। |                                                                                                                                                   |

| अ०१] षष्ठ                                        | स्कन्ध ७०१                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पञ्जभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्च वेदाथ पञ्जभिः।    | सिद्धपुरुषो! जीव इस शरीरमें पाँच कर्मेन्द्रियोंसे<br>लेना-देना, चलना-फिरना आदि काम करता है, पाँच                                               |
| एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते॥ ५०    | ज्ञानेन्द्रियोंसे रूप-रस आदि पाँच विषयोंका अनुभव<br>करता है और सोलहवें मनके साथ सत्रहवाँ वह स्वयं                                              |
| तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत्।           | मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय—<br>इन तीनोंके विषयोंको भोगता है॥५०॥ जीवका                                                    |
| धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम्॥५१      | यह सोलह कला और सत्त्वादि तीन गुणोंवाला<br>लिंगशरीर अनादि है। यही जीवको बार-बार हर्ष,<br>शोक, भय और पीड़ा देनेवाले जन्म-मृत्युके चक्करमें       |
| देह्यज्ञोऽजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते।   | डालता है॥५१॥ जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध,<br>लोभ, मोह, मद, मत्सर—इन छ: शत्रुओंपर विजय                                                           |
| कोशकार इवात्मानं कर्मणाऽऽच्छाद्य मुह्यति॥ ५२     | प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी<br>विभिन्न वासनाओंके अनुसार अनेकों कर्म करने<br>पड़ते हैं। वैसी स्थितिमें वह रेशमके कीड़ेके समान |
| न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।       | अपनेको कर्मके जालमें जकड़ लेता है और इस प्रकार<br>अपने हाथों मोहका शिकार बन जाता है ॥५२॥                                                       |
| कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्॥ ५३  | कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किये कभी एक क्षण<br>भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणीके स्वाभाविक गुण<br>बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं॥ ५३॥ |
| लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत।  | जीव अपने पूर्वजन्मोंके पाप-पुण्यमय संस्कारोंके                                                                                                 |
| यथायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा॥५४               | अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है।<br>उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएँ कभी उसे<br>माताके-जैसा (स्त्रीरूप) बना देती हैं, तो कभी      |
| एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः।              | पिताके-जैसा (पुरुषरूप)॥५४॥ प्रकृतिका संसर्ग<br>होनेसे ही पुरुष अपनेको अपने वास्तविक स्वरूपके                                                   |
| आसीत् स एव नचिरादीशसङ्गाद्विलीयते॥ ५५            | विपरीत लिंगशरीर मान बैठा है। यह विपर्यय भगवान्के<br>भजनसे शीघ्र ही दूर हो जाता है॥ ५५॥<br>देवताओ! आप जानते ही हैं कि यह अजामिल                 |
| अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः।            | बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणोंका<br>तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रिय,                                            |
| धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान्मन्त्रविच्छुचिः॥५६ | सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता और पवित्र भी था॥५६॥<br>इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषोंकी सेवा<br>की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त  |
| गुर्वग्न्यतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृत:।    | प्राणियोंका हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकताके                                                                                                  |
| सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवागनसूयकः ॥ ५७             | अनुसार ही बोलता और किसीके गुणोंमें दोष नहीं<br>ढूँढ़ता था॥५७॥                                                                                  |

| ७०२ श्रीमद्भ                                                                                      | रागवत [ अ० १                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद् द्विजः।<br>आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान्॥ ५८                  | एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिताके आदेशानुसार<br>वनमें गया और वहाँसे फल-फूल, समिधा तथा कुश<br>लेकर घरके लिये लौटा॥५८॥ लौटते समय इसने                                                                                                                    |
| ददर्श कामिनं कञ्चिच्छूद्रं सह भुजिष्यया।<br>पीत्वा च मधु मैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया॥५९              | देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र, जो बहुत कामी और निर्लज्ज<br>है, शराब पीकर किसी वेश्याके साथ विहार कर रहा<br>है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है।<br>नशेके कारण उसकी आँखें नाच रही हैं, वह अर्द्धनग्न<br>अवस्थामें हो रही है। वह शूद्र उस वेश्याके साथ |
| मत्तया विश्लथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपम्।<br>क्रीडन्तमनु गायन्तं हसन्तमनयान्तिके॥६०               | कभी गाता, कभी हँसता और कभी तरह-तरहकी<br>चेष्टाएँ करके उसे प्रसन्न करता है॥५९-६०॥<br>निष्पाप पुरुषो! शूद्रकी भुजाओंमें अंगरागादि<br>कामोद्दीपक वस्तुएँ लगी हुई थीं और वह उनसे उस                                                                     |
| दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिताम्।<br>जगाम हृच्छयवशं सहसैव विमोहित:॥६१                  | कुलटाका आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस<br>अवस्थामें देखकर सहसा मोहित और कामके वश हो<br>गया॥ ६१॥ यद्यपि अजामिलने अपने धैर्य और ज्ञानके<br>अनुसार अपने कामवेगसे विचलित मनको रोकनेकी                                                               |
| स्तम्भयन्नात्मनाऽऽत्मानं यावत्सत्त्वं यथाश्रुतम्।<br>न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्॥६२            | बहुत-बहुत चेष्टाएँ कीं, परन्तु पूरी शक्ति लगा देनेपर<br>भी वह अपने मनको रोकनेमें असमर्थ रहा॥६२॥<br>उस वेश्याको निमित्त बनाकर काम-पिशाचने अजामिलके<br>मनको ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्रसम्बन्धी                                                 |
| तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः।<br>तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विरराम ह॥६३               | चेतना नष्ट हो गयी। अब यह मन-ही-मन उसी<br>वेश्याका चिन्तन करने लगा और अपने धर्मसे विमुख<br>हो गया॥६३॥ अजामिल सुन्दर-सुन्दर वस्त्र-आभूषण<br>आदि वस्तुएँ, जिनसे वह प्रसन्न होती, ले आता।<br>यहाँतक कि इसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति देकर              |
| तामेव तोषयामास पित्र्येणार्थेन यावता।<br>ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा॥६४              | भी उसी कुलटाको रिझाया। यह ब्राह्मण उसी<br>प्रकारकी चेष्टा करता, जिससे वह वेश्या प्रसन्न<br>हो॥६४॥ उस स्वच्छन्दचारिणी कुलटाकी तिरछी<br>चितवनने इसके मनको ऐसा लुभा लिया कि इसने                                                                       |
| विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कुले महित लिम्भिताम्।<br>विससर्जाचिरात्पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्धधीः॥ ६५ | अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नीतकका<br>परित्याग कर दिया। इसके पापकी भी भला कोई<br>सीमा है॥६५॥<br>यह कुबुद्धि न्यायसे, अन्यायसे जैसे भी                                                                                                         |
| यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनम्।<br>बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम्॥ ६६       | जहाँ कहीं भी धन मिलता, वहींसे उठा लाता।<br>उस वेश्याके बड़े कुटुम्बका पालन करनेमें ही यह<br>व्यस्त रहता॥६६॥                                                                                                                                         |

| अ०२] षा                                                                                                                                                                                                                               | ठ स्कन्ध ७०३                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हितः ।<br>अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिर्मलात् ॥ ६५<br>तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतिकिल्बिषम् ।<br>नेष्यामोऽकृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुद्ध्यति ॥ ६८<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहित | इसने बहुत दिनोतक वेश्याके मल-समान अपवित्र<br>अन्नसे अपना जीवन व्यतीत किया है, इसका सारा<br>जीवन ही पापमय है॥६७॥ इसने अबतक अपने<br>पापोंका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं किया है। इसिलये<br>अब हम इस पापीको दण्डपाणि भगवान् यमराजके<br>पास ले जायँगे। वहाँ यह अपने पापोंका दण्ड भोगकर |
|                                                                                                                                                                                                                                       | ·<br>• <del>•••</del>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अथ द्वित                                                                                                                                                                                                                              | <b>ीयोऽध्यायः</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विष्णुदूतोंद्वारा भागवतधर्म-निरूष                                                                                                                                                                                                     | गण और अजामिलका परमधामगमन                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रीशुक उवाच                                                                                                                                                                                                                          | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं</b> —परीक्षित्! भगवान्के                                                                                                                                                                                                                               |
| एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम्।                                                                                                                                                                                                     | नीतिनिपुण एवं धर्मका मर्म जाननेवाले पार्षदोंने यमदूतोंका यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार                                                                                                                                                                                        |
| उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः ॥ १                                                                                                                                                                                         | कहा॥१॥                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विष्णुदूता ऊचुः<br>अहो कष्टं धर्मदृशामधर्मः स्पृशते सभाम्।                                                                                                                                                                            | भगवान्के पार्षदोंने कहा—यमदूतो! यह<br>बड़े आश्चर्य और खेदकी बात है कि धर्मज्ञोंकी<br>सभामें अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ<br>निरपराध और अदण्डनीय व्यक्तियोंको व्यर्थ ही दण्ड                                                                                             |
| यत्रादण्ड्येष्वपापेषु दण्डो यैर्धियते वृथा॥ २                                                                                                                                                                                         | , दिया जाता है॥ २॥ जो प्रजाके रक्षक हैं, शासक हैं,                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः।                                                                                                                                                                                              | समदर्शी और परोपकारी हैं—यदि वे ही प्रजाके प्रति<br>विषमताका व्यवहार करने लगें तो फिर प्रजा किसकी<br>शरण लेगी ?॥ ३॥                                                                                                                                                              |
| यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः॥ ः                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते।                                                                                                                                                                                                     | भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरणके द्वारा जिस<br>कर्मको धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसीका                                                                                                                                                                             |
| स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ १                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यस्याङ्के शिर आधाय लोक: स्विपिति निर्वृत:।                                                                                                                                                                                            | समान धर्म और अधर्मका स्वरूप न जानकर किसी<br>सत्पुरुषपर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोदमें सिर                                                                                                                                                                                     |
| स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः॥ ५                                                                                                                                                                                              | देनातु सत्पुरम, जा प्राणियामा अत्यता विश्वासमाप्र                                                                                                                                                                                                                               |
| स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनम्।                                                                                                                                                                                                | है और जिसे मित्रभावसे अपना हितैषी समझकर<br>उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवोंके                                                                                                                                                                                   |
| विश्रम्भणीयो भूतानां सघृणो द्रोग्धुमर्हति॥ ६                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

श्रीमद्भागवत [ अ० २ 800 अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यंहसामि। यमदूतो! इसने कोटि-कोटि जन्मोंकी पाप-राशिका पूरा-पूरा प्रायश्चित्त कर लिया है। क्योंकि इसने यद् व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरे:॥ विवश होकर ही सही, भगवान्के परम कल्याणमय (मोक्षप्रद) नामका उच्चारण तो किया है॥७॥ जिस समय इसने 'नारायण' इन चार अक्षरोंका एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम्। उच्चारण किया, उसी समय केवल उतनेसे ही इस यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्॥ पापीके समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो गया॥८॥ चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगोंका संसर्गी; स्त्री, राजा, पिता और गायको स्तेनः सुरापो मित्रधुग्ब्रह्महा गुरुतल्पगः। मारनेवाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बडा पापी स्त्रीराजिपतुगोहन्ता ये च पातिकनोऽपरे॥ ९ हो, सभीके लिये यही-इतना ही सबसे बडा प्रायश्चित है कि भगवान्के नामोंका उच्चारण\* किया जाय; क्योंकि भगवन्नामोंके उच्चारणसे मनुष्यकी बुद्धि सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्। भगवान्के गुण, लीला और स्वरूपमें रम जाती है और नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मितः॥ १० स्वयं भगवान्की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है॥ ९-१०॥ बडे-बडे ब्रह्मवादी ऋषियोंने पापोंके बहुत-से प्रायश्चित्त-कृच्छु, चान्द्रायण आदि निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभि-न व्रत बतलाये हैं; परन्तु उन प्रायश्चित्तोंसे पापीकी वैसी जड़से शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्के नामोंका, स्तथा विशृद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः। उनसे गुम्फित पदोंका† उच्चारण करनेसे होती है। हरेर्नामपदैरुदाहृतै-यथा क्योंकि वे नाम पवित्रकीर्ति भगवानुके गुणोंका ज्ञान स्तद्त्तमश्लोकगुणोपलम्भकम् ॥ ११ करानेवाले हैं॥ ११॥ \* इस प्रसंगमें 'नाम-व्याहरण' का अर्थ नामोच्चारणमात्र ही है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं— यद् गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दुरवासिनम्। ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति॥ 'मेरे दूर होनेके कारण द्रौपदीने जोर-जोरसे 'गोविन्द, गोविन्द' इस प्रकार करुण क्रन्दन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदयसे उसका भार क्षणभरके लिये भी नहीं हटता। † 'नामपदै:' कहनेका यह अभिप्राय है कि भगवान्का केवल नाम 'राम-राम', 'कृष्ण-कृष्ण', 'हरि-हरि', 'नारायण नारायण' अन्त:करणकी शुद्धिके लिये—पापोंकी निवृत्तिके लिये पर्याप्त है। 'नम: नमामि' इत्यादि क्रिया जोड़नेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। नामके साथ बहुवचनका प्रयोग—भगवान्के नाम बहुत-से हैं, किसीका भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्रायसे है। एक व्यक्ति सब नामोंका उच्चारण करे, इस अभिप्रायसे नहीं। क्योंकि भगवानुके नाम अनन्त हैं; सब नामोंका उच्चारण सम्भव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवानुके एक नामका

उच्चारण करनेमात्रसे सब पापोंकी निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारणके पश्चात् भी

पाप करनेके कारण ही उसका अनुभव नहीं होता।

| अ०२] षष्ठ                                                                                                                                                                                       | स्कन्ध ७०५                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नैकान्तिकं तिद्ध कृतेऽिप निष्कृते  मनः पुनर्धाविति चेदसत्पथे।  तत्कर्मनिर्हारमभीप्सतां हरे-  र्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः॥१२                                                                    | यदि प्रायश्चित्त करनेके बाद भी मन फिरसे<br>कुमार्गमें—पापकी ओर दौड़े, तो वह चरम सीमाका—<br>पूरा-पूरा प्रायश्चित्त नहीं है। इसलिये जो लोग ऐसा<br>प्रायश्चित्त करना चाहें कि जिससे पापकर्मों और<br>वासनाओंकी जड़ ही उखड़ जाय, उन्हें भगवान्के<br>गुणोंका ही गान करना चाहिये; क्योंकि उससे चित्त |
| अथैनं मापनयत कृताशेषाघनिष्कृतम्।<br>यदसौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत्॥१३                                                                                                                        | सर्वथा शुद्ध हो जाता है॥१२॥<br>इसलिये यमदूतो! तुमलोग अजामिलको मत ले<br>जाओ। इसने सारे पापोंका प्रायश्चित्त कर लिया है,<br>क्योंकि इसने मरते समय* भगवान्के नामका उच्चारण<br>किया है॥१३॥                                                                                                        |
| साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा।<br>वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः॥ १४                                                                                                               | बड़े-बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि<br>संकेतमें (किसी दूसरे अभिप्रायसे), परिहासमें, तान<br>अलापनेमें अथवा किसीकी अवहेलना करनेमें भी यदि<br>कोई भगवान्के नामोंका उच्चारण करता है तो, उसके                                                                                              |
| पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः।<br>हरिरित्यवशेनाह पुमान्नार्हति यातनाम्॥१५                                                                                                              | सारे पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १४॥ जो मनुष्य गिरते<br>समय, पैर फिसलते समय, अंग-भंग होते समय और<br>साँपके डँसते, आगमें जलते तथा चोट लगते समय<br>भी विवशतासे 'हरि-हरि' कहकर भगवान्के नामका                                                                                                          |
| गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च।<br>प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः॥ १६                                                                                                    | उच्चारण कर लेता है, वह यमयातनाका पात्र नहीं रह<br>जाता ॥ १५ ॥ महर्षियोंने जान-बूझकर बड़े पापोंके<br>लिये बड़े और छोटे पापोंके लिये छोटे प्रायश्चित्त<br>बतलाये हैं ॥ १६ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि उन तपस्या,<br>दान, जप आदि प्रायश्चित्तोंके द्वारा वे पाप नष्ट हो                               |
| तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः।<br>नाधर्मजं तद्धृदयं तदपीशाङ्घ्रिसेवया॥१७                                                                                                                 | जाते हैं। परन्तु उन पापोंसे मिलन हुआ उसका हृदय<br>शुद्ध नहीं होता। भगवान्के चरणोंकी सेवासे वह भी<br>शुद्ध हो जाता है॥१७॥ यमदूतो! जैसे जान या<br>अनजानमें ईंधनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह                                                                                                   |
| अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्।<br>सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः॥ १८                                                                                                                 | भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जान-बूझकर या<br>अनजानमें भगवान्के नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्यके<br>सारे पाप भस्म हो जाते हैं॥१८॥                                                                                                                                                               |
| * पापकी निवृत्तिके लिये भगवन्नामका एक अंश्<br>नामका उच्चारण कर लिया। मरते समयका अर्थ ठीक म<br>चान्द्रायण आदि करनेके लिये विधि नहीं हो सकती, वैस्<br>यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होनेव | ो नामोच्चारण भी नहीं है। इसलिये 'म्रियमाण' शब्दका                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                       | L ots /                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यथागदं वीर्यतममुपयुक्तं यदृच्छया।<br>अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृत:॥ १९                | जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृतको उसका<br>गुण न जानकर अनजानमें पी ले तो भी वह अवश्य<br>ही पीनेवालेको अमर बना देता है, वैसे ही अनजानमें<br>उच्चारण करनेपर भी भगवान्का नाम* अपना फल<br>देकर ही रहता है (वस्तुशक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं<br>करती)॥ १९॥ |
|                                                                                                       | क्षा नहीं करती कि यह मुझपर श्रद्धा रखता है कि नहीं,                                                                                                                                                                                               |
| जैसे अग्नि या अमृत।                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                     | : । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥                                                                                                                                                                                                       |
| 'दुष्टचित्त मनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर                                                         | भी भगवान् श्रीहरि पापोंको हर लेते हैं। अनजानमें या                                                                                                                                                                                                |
| अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अग्नि जलाती ही है।                                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                 |
| भगवान्के नामका उच्चारण केवल पापको ही र्ा                                                              | नेवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है, यह धारणा                                                                                                                                                                                                 |
| भ्रमपूर्ण है; क्योंकि शास्त्रमें कहा है—                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम                                                                    | । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                       | चारण कर लिये, उसने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये परिकर                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                       | ता है कि भगवन्नाम मोक्षका भी साधन है। मोक्षके साथ-                                                                                                                                                                                                |
| ही-साथ यह धर्म, अर्थ और कामका भी साधन है; क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनमें त्रिवर्ग-सिद्धिका |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भी नाम ही कारण बतलाया गया है—                                                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       | म् । जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥                                                                                                                                                                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                               | : । अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥                                                                                                                                                                                                      |
| ,                                                                                                     | : । यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                       | प् । दुःखक्लेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                       | ाते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबन्ध, काशी और पुष्करकी कोई                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                       | न भगवन्नामसे ही मिल जाता है। जिसने 'हरि' इन दो अक्षरोंका                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                 | र अथर्ववेदका अध्ययन कर लिया। जिसने 'हरि' ये दो अक्षर                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                       | ज्ञोंके द्वारा यजन कर लिया। 'हरि' ये दो अक्षर मृत्युके पश्चात्                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       | पार्कि लिये भोजनकी गामगी हैं मंगामना मेमके लिये मिट                                                                                                                                                                                               |

श्रीमद्भागवत

[अ० २

परलोकके मार्गमें प्रयाण करनेवाले प्राणोंके लिये पाथेय (मार्गके लिये भोजनकी सामग्री) हैं, संसाररूप रोगके लिये सिद्ध औषध हैं और जीवनके दु:ख और क्लेशोंके लिये परित्राण हैं।'

इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि भगवन्नाम अर्थ, धर्म, काम-इन तीन वर्गोंका भी साधक है। यह बात 'हरि', 'नारायण' आदि कुछ विशेष नामोंके सम्बन्धमें ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामोंके सम्बन्धमें है; क्योंकि

स्थान-स्थानपर यह बात सामान्यरूपसे कही गयी है कि अनन्तके नाम, विष्णुके नाम, हरिके नाम इत्यादि।

भगवानुके सभी नामोंमें एक ही शक्ति है। नाम-संकीर्तन आदिमें वर्ण-आश्रम आदिका भी नियम नहीं है-

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः।

तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् । सर्वपापविनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम् ॥

'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अन्त्यज आदि जहाँ-तहाँ विष्णुभगवान्के नामका अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापोंसे मुक्त होकर सनातन परमात्माको प्राप्त होते हैं।'

अ० २] 909 षष्ठ स्कन्ध नाम-संकीर्तनमें देश-काल आदिके नियम भी नहीं हैं-यथा— देशकालनियमः शौचाशौचविनिर्णयः। परं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते॥ न देशनियमो राजन्न कालनियमस्तथा। विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तने॥ कालोऽस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोऽस्ति सञ्जपे । विष्णुसंकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथिवीपते॥ पिबन्भुञ्जञ्जपंस्तथा । कृष्ण कृष्णोति संकीर्त्य मुच्यते पापकञ्जकात्॥ गच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्वापि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 'देश-कालका नियम नहीं है, शौच-अशौच आदिका निर्णय करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। केवल 'राम-राम' यह संकीर्तन करनेमात्रसे जीव मुक्त हो जाता है। × × × भगवान्के नामका संकीर्तन करनेमें न देशका नियम है और न तो कालका। इसमें कोई सन्देह नहीं। राजन्! यज्ञ, दान, तीर्थस्नान अथवा विधिपूर्वक जपके लिये शुद्ध कालकी अपेक्षा है, परन्तु भगवन्नामके इस संकीर्तनमें काल-शुद्धिकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलते-फिरते, खड़े रहते-सोते, खाते-पीते और जप करते हुए भी 'कृष्ण-कृष्ण' ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पापके केंचुलसे छूट जाता है। × × अपवित्र हो या पवित्र—सभी अवस्थाओंमें (चाहे किसी भी अवस्थामें) जो कमलनयन भगवान्का स्मरण करता है, वह बाहर-भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः॥ सर्वेषामिप यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च। तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च॥ वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम् । कृष्णनामजपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥ 'जिसकी जिह्वापर 'कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण' यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि-कोटि महापातकराशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्वतीर्थ-स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद-पाठ, पृथ्वीकी सैकडों प्रदक्षिणा कृष्णनाम-जपके सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकतीं।'

भगवन्नामके कीर्तनमें ही यह फल हो, सो बात नहीं। उनके श्रवण और स्मरणमें भी वही फल है। दशम स्कन्धके अन्तमें कहेंगे 'जिनके नामका स्मरण और उच्चारण अमंगलघ्न है।' शिवगीता और पद्मपुराणमें

कहा ह— आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम य: । व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम्॥ प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणाम्। सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने॥ 'श्यास्य सन्दे हैं कि श्यास्त्रम् श्या शोक श्वर (होत स्मारे) श्राविके श्वास्पाप हो होत्र स्मार

प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणाम्। सद्यो नश्यित पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने॥ 'भगवान् कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत (चोट लगने) आदिके अवसरपर जो मेरा नाम बोल उठता है, या किसी व्याजसे स्मरण करता है, वह परमगितको प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन—चाहे जब

काल उठता है, या किसा व्याजस स्मरण करता है, यह परमगातका प्राप्त होता है। मृत्यु या जायन—वाह जब कभी भगवान्का नाम स्मरण करनेवाले मनुष्योंकी पापराशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभुको नमस्कार है।'

मस्कार है।' 'इतिहासोत्तम' में कहा गया है—

'इतिहासोत्तम' में कहा गया है— श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हरेर्द्विज।नारका नरकान्मुक्ताः सद्य एव महामुने॥

श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हरिद्वेज । नारका नरकान्मुक्ताः सद्य एव महामुने॥

'महामुनि ब्राह्मणदेव! भक्तराजके मुखसे नरकमें रहनेवाले प्राणियोंने श्रीहरिके नामका श्रवण किया और

वे तत्काल नरकसे मुक्त हो गये।' यज्ञ–यागादिरूप धर्म अपने अनुष्ठानके लिये जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मन्त्र,

यज्ञ–यागादिरूप धर्म अपने अनुष्ठानके लिये जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मन्त्र, दक्षिणा आदिकी अपेक्षा रखता है, इस कलियुगमें उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन है। भगवन्नाम–संकीर्तनके

द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान् शंकर पार्वतीके प्रति कहते हैं— ईशोऽहं सर्वजगतां नाम्नां विष्णोर्हि जापकः। सत्यं सत्यं वदाम्येव हरेर्नान्या गतिर्नृणाम्॥

ईशोऽहं सर्वजगतां नाम्नां विष्णोर्हि जापकः । सत्यं सत्यं वदाम्येव हरेर्नान्या गतिर्नृणाम्॥ 'सम्पूर्ण जगतुका स्वामी होनेपर भी मैं विष्णुभगवानुके नामका ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य-सत्य

सुना दिया और अजामिलको यमदूतोंके पाशसे छुड़ाकर तं याम्यपाशान्निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमूमुचन् ॥ २० मृत्युके मुखसे बचा लिया॥२०॥ प्रिय परीक्षित्! पार्षदोंकी यह बात सुनकर यमदूत यमराजके पास गये इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तिके। और उन्हें यह सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों सुना यथा सर्वमाचचक्षुररिंदम॥ २१ यमराजे दिया॥ २१॥ अजामिल यमद्तोंके फंदेसे छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान्के पार्षदोंके द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तो गतभीः प्रकृतिं गतः। दर्शनजनित आनन्दमें मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर ववन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः ॥ २२ प्रणाम किया॥ २२॥ कहता हूँ, भगवानुको छोडकर जीवोंके लिये अन्य कर्मकाण्ड आदि कोई भी गति नहीं है।' श्रीमद्भागवतमें ही यह बात आगे आनेवाली है कि सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे और द्वापरमें अर्चा-पूजासे जो फल मिलता है, कलियुगमें वह केवल भगवन्नामसे मिलता है। और भी है कि कलियुग दोषोंका निधि है, परन्त इसमें एक महान् गुण यह है कि श्रीकृष्ण-संकीर्तनमात्रसे ही जीव बन्धनमुक्त होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बारके नामोच्चारणकी भी अनन्त महिमा शास्त्रोंमें कही गयी है। यहाँ मूल प्रसंगमें ही— 'एकदापि' कहा गया है; 'सकूदुच्चरितम्' का उल्लेख किया जा चुका है। बार-बार जो नामोच्चारणका विधान है, वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जायँ, इसके लिये है। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवानुके नामका उच्चारण करनेसे भूत, वर्तमान और भविष्यके सारे ही पाप भस्म हो जाते है, यथा— वर्तमानं च यत् पापं यद् भृतं यद् भविष्यति । तत्सर्वं निर्दहत्याश् गोविन्दानलकीर्तनम्॥ फिर भी भगवत्प्रेमी जीवको पापोंके नाशपर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; उसे तो भक्ति-भावकी दृढ़ताके लिये, भगवान्के चरणोंमें अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाय, इस दृष्टिसे अहर्निश नित्य-निरन्तर भगवान्के मधुर-मधुर नाम जपते जाना चाहिये। जितनी अधिक निष्कामता होगी, उतनी-ही-उतनी नामकी पूर्णता प्रकट होती जायगी, अनुभवमें आती जायगी। अनेक तार्किकोंके मनमें यह कल्पना उठती है कि नामकी महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवादमात्र है।

श्रीमद्भागवत

500

श्रीशुक उवाच

त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप।

समझना पाप बताया है।

[अ० २

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार

भगवान्के पार्षदोंने भागवत-धर्मका पूरा-पूरा निर्णय

पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः । तैर्राजितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति हि॥

× × × × × × ×

मन्नामकीर्तनफलं विविधं निशम्य न श्रद्दधाति मनुते यदुतार्थवादम्।

यो मानुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि संसारघोरविविधार्तिनिपीडिताङ्गम्॥

उनके मनमें यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराबकी एक बूँद भी पतित बनानेके लिये पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान्का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रोंमें भगवन्नाम-महिमाको अर्थवाद

अर्थवादं हरेर्नाम्नि संभावयित यो नरः। स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतित स्फुटम्॥ 'जो नराधम पुराणोंमें अर्थवादकी कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं।'

है, उसको संसारके विविध घोर तापोंसे पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दु:खोंमें डाल देता हूँ।' ×

ह, उसका संसारक विविध धार तापास पाड़ित होना पड़िता है आर उस में अनक दुःखाम डील देता हूं। × × × × 'जो मनुष्य भगवान्के नाममें अर्थवादकी सम्भावना करता है, वह मनुष्योंमें अत्यन्त पापी है और उसे

× × × 'जो मनुष्य भगवान्के नाममें अर्थवादकी सम्भावना करता है, वह मनुष्यमि अत्यन्त पापी है और उ नरकमें गिरना पडता है।'

| अ०२] षष्ठ                                                                                           | स्कन्ध ७०९                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुषिकङ्कराः।<br>सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरेऽनघ॥२३                    | निष्पाप परीक्षित्! भगवान्के पार्षदोंने देखा कि<br>अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके<br>सामने ही वहीं अन्तर्धान हो गये॥ २३॥ इस अवसरपर                                                                        |
| अजामिलोऽप्यथाकण्यं दूतानां यमकृष्णयोः।<br>धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविद्यं च गुणाश्रयम्॥ २४           | अजामिलने भगवान्के पार्षदोंसे विशुद्ध भागवत-धर्म<br>और यमदूतोंके मुखसे वेदोक्त सगुण (प्रवृत्तिविषयक)<br>धर्मका श्रवण किया था॥ २४॥ सर्वपापापहारी भगवान्की<br>महिमा सुननेसे अजामिलके हृदयमें शीघ्र ही भक्तिका          |
| भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्धरेः।<br>अनुतापो महानासीत्स्मरतोऽशुभमात्मनः॥ २५                | उदय हो गया। अब उसे अपने पापोंको याद करके<br>बड़ा पश्चात्ताप होने लगा॥ २५॥ (अजामिल मन-<br>ही-मन सोचने लगा—) 'अरे, मैं कैसा इन्द्रियोंका                                                                              |
| अहो मे परमं कष्टमभूदविजितात्मनः।<br>येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायताऽऽत्मना॥ २६                 | दास हूँ! मैंने एक दासीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करके<br>अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दु:खकी<br>बात है॥ २६॥ धिक्कार है! मुझे बार-बार धिक्कार<br>है! मैं संतोंके द्वारा निन्दित हूँ, पापात्मा हूँ! मैंने अपने |
| धिङ्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलम्।<br>हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्॥ २७        | कुलमें कलंकका टीका लगा दिया! हाय-हाय, मैंने<br>अपनी सती एवं अबोध पत्नीका परित्याग कर दिया<br>और शराब पीनेवाली कुलटाका संसर्ग किया॥ २७॥<br>मैं कितना नीच हूँ! मेरे माँ-बाप बूढ़े और तपस्वी थे।                       |
| वृद्धावनाथौ पितरौ नान्यबन्धू तपस्विनौ।<br>अहो मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्॥ २८                   | वे सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाला<br>और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर<br>दिया। ओह! मैं कितना कृतघ्न हूँ॥ २८॥ मैं अब                                                                          |
| सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे।<br>धर्मघ्नाः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः॥ २९             | अवश्य ही अत्यन्त भयावने नरकमें गिरूँगा, जिसमें<br>गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकारकी<br>यमयातना भोगते हैं॥ २९॥<br>'मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह                                          |
| किमिदं स्वज आहोस्वित् साक्षाद् दृष्टिमिहाद्भुतम्।<br>क्व याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणयः॥ ३० | स्वप्न है? अथवा जाग्रत् अवस्थाका ही प्रत्यक्ष<br>अनुभव है? अभी-अभी जो हाथोंमें फंदा लेकर मुझे<br>खींच रहे थे, वे कहाँ चले गये?॥ ३०॥ अभी-अभी<br>वे मुझे अपने फंदोंमें फँसाकर पृथ्वीके नीचे ले जा                     |
| अथ ते क्व गताः सिद्धाश्चत्वारश्चारुदर्शनाः।<br>व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः॥ ३१            | रहे थे, परन्तु चार अत्यन्त सुन्दर सिद्धोंने आकर मुझे<br>छुड़ा लिया! वे अब कहाँ चले गये॥ ३१॥ यद्यपि<br>मैं इस जन्मका महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्वजन्मोंमें                                                        |
| अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने।<br>भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति॥ ३२                   | अवश्य ही शुभकर्म किये होंगे; तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ<br>देवताओंके दर्शन हुए। उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अब<br>भी आनन्दसे भर रहा है॥ ३२॥                                                                                 |

| ७१० श्रीमद्भ                                                                                     | रागवत [अ०२                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्वृषलीपतेः।<br>वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति॥३३               | मैं कुलटागामी और अत्यन्त अपवित्र हूँ। यदि<br>पूर्वजन्ममें मैंने पुण्य न किये होते, तो मरनेके समय<br>मेरी जीभ भगवान्के मनोमोहक नामका उच्चारण                                                                                                 |
| क्व चाहं कितवः पापो ब्रह्मघ्नो निरपत्रपः।<br>क्व च नारायणेत्येतद्भगवन्नाम मङ्गलम्॥ ३४            | कैसे कर पाती ?॥ ३३॥ कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी,<br>निर्लज्ज और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला तथा कहाँ<br>भगवान्का वह परम मंगलमय 'नारायण' नाम!<br>(सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया)॥ ३४॥ अब मैं                                                       |
| सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः।<br>यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मज्जये॥ ३५               | अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वशमें करके ऐसा<br>प्रयत्न करूँगा कि फिर अपनेको घोर अन्धकारमय<br>नरकमें न डालूँ॥ ३५॥ अज्ञानवश मैंने अपनेको शरीर<br>समझकर उसके लिये बड़ी-बड़ी कामनाएँ कीं                                                      |
| विमुच्य तिममं बन्धमिवद्याकामकर्मजम्।<br>सर्वभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्॥ ३६             | और उनकी पूर्तिके लिये अनेकों कर्म किये। उन्हींका<br>फल है यह बन्धन! अब मैं इसे काटकर समस्त<br>प्राणियोंका हित करूँगा, वासनाओंको शान्त कर दूँगा,<br>सबसे मित्रताका व्यवहार करूँगा, दु:खियोंपर दया                                            |
| मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्याऽऽत्ममायया।<br>विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृग इवाधमः॥ ३७           | करूँगा और पूरे संयमके साथ रहूँगा॥ ३६॥ भगवान्की<br>मायाने स्त्रीका रूप धारण करके मुझ अधमको फाँस<br>लिया और क्रीडामृगकी भाँति मुझे बहुत नाच नचाया।<br>अब मैं अपने–आपको उस मायासे मुक्त करूँगा॥ ३७॥                                            |
| ममाहमिति देहादौ हित्वामिथ्यार्थधीर्मितम्।<br>धास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीर्तनादिभि:॥ ३८         | मैंने सत्य वस्तु परमात्माको पहचान लिया है;<br>अतः अब मैं शरीर आदिमें 'मैं' तथा 'मेरे' का भाव<br>छोड़कर भगवन्नामके कीर्तन आदिसे अपने मनको<br>शुद्ध करूँगा और उसे भगवान्में लगाऊँगा॥ ३८॥                                                      |
| श्रीशुक उवाच<br>इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु।<br>गङ्गाद्वारमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः॥ ३९ | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! उन भगवान्के<br>पार्षद महात्माओंका केवल थोड़ी ही देरके लिये<br>सत्संग हुआ था। इतनेसे ही अजामिलके चित्तमें<br>संसारके प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके सम्बन्ध<br>और मोहको छोड़कर हरद्वार चले गये॥ ३९॥ उस |
| स तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमाश्रितः।<br>प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि॥४०               | देवस्थानमें जाकर वे भगवान्के मन्दिरमें आसनसे बैठ<br>गये और उन्होंने योगमार्गका आश्रय लेकर अपनी<br>सारी इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर मनमें लीन कर<br>लिया और मनको बुद्धिमें मिला दिया॥ ४०॥                                                    |
| ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना।                                                          | इसके बाद आत्मचिन्तनके द्वारा उन्होंने बुद्धिको<br>विषयोंसे पृथक् कर लिया तथा भगवान्के धाम                                                                                                                                                   |
| युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि॥४१                                                        | अनुभवस्वरूप परब्रह्ममें जोड़ दिया॥ ४१॥                                                                                                                                                                                                      |

| अ० २] षष्ठ                                                                                                                                    | स्कन्ध ७११                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यर्ह्यपारतधीस्तस्मिन्नद्राक्षीत्पुरुषान् पुरः।<br>उपलभ्योपलब्धान् प्राग्ववन्दे शिरसा द्विजः॥ ४२                                               | इस प्रकार जब अजामिलकी बुद्धि त्रिगुणमयी<br>प्रकृतिसे ऊपर उठकर भगवान्के स्वरूपमें स्थित<br>हो गयी, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही                                                                                                                                                                             |
| हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु।<br>सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनाम्॥ ४३                                                     | चारों पार्षद, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, खड़े हैं।<br>अजामिलने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। ४२॥<br>उनका दर्शन पानेके बाद उन्होंने उस तीर्थस्थानमें<br>गंगाके तटपर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल<br>भगवान्के पार्षदोंका स्वरूप प्राप्त कर लिया। ४३॥                                                         |
| साकं विहायसा विप्रो महापुरुषिकङ्करैः।<br>हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः॥ ४४                                                           | अजामिल भगवान्के पार्षदोंके साथ स्वर्णमय विमानपर<br>आरूढ़ होकर आकाशमार्गसे भगवान् लक्ष्मीपतिके<br>निवासस्थान वैकुण्ठको चले गये॥ ४४॥<br>परीक्षित्! अजामिलने दासीका सहवास करके                                                                                                                                        |
| एवं स विप्लावितसर्वधर्मा<br>दास्याः पितः पिततो गर्ह्यकर्मणा।<br>निपात्यमानो निरये हतव्रतः<br>सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्॥४५               | सारा धर्म-कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निन्दित<br>कर्मके कारण पतित हो गये थे। नियमोंसे च्युत हो<br>जानेके कारण उन्हें नरकमें गिराया जा रहा था। परन्तु<br>भगवान्के एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे वे उससे<br>तत्काल मुक्त हो गये॥ ४५॥ जो लोग इस संसारबन्धनसे<br>मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिये अपने चरणोंके         |
| नातः परं कर्मनिबन्धकृन्तनं<br>मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात्।<br>न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनो<br>रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा॥ ४६              | स्पर्शसे तीर्थोंको भी तीर्थ बनानेवाले भगवान्के नामसे<br>बढ़कर और कोई साधन नहीं है; क्योंकि नामका आश्रय<br>लेनेसे मनुष्यका मन फिर कर्मके पचड़ोंमें नहीं पड़ता।<br>भगवन्नामके अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित्तका आश्रय<br>लेनेपर मन रजोगुण और तमोगुणसे ग्रस्त ही रहता है<br>तथा पापोंका पूरा-पूरा नाश भी नहीं होता॥ ४६॥ |
| य एवं परमं गुह्यमितिहासमघापहम्।<br>शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत्॥ ४७                                                        | परीक्षित्! यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय और समस्त<br>पापोंका नाश करनेवाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्तिके<br>साथ इसका श्रवण-कीर्तन करता है, वह नरकमें कभी<br>नहीं जाता। यमराजके दूत तो आँख उठाकर उसकी                                                                                                                   |
| न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करै:।<br>यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते॥ ४८                                                          | ओर देखतक नहीं सकते। उस पुरुषका जीवन चाहे<br>पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुण्ठलोकमें उसकी<br>पूजा होती है॥ ४७-४८॥ परीक्षित्! देखो—अजामिल-<br>जैसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने भगवान्के<br>नामका उच्चारण किया! उसे भी वैकुण्ठकी प्राप्ति                                                                        |
| म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम्।<br>अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्॥ ४९<br>इति श्रीमदभागवते महापराणे पारमहंस्यां संहितायां | हो गयी! फिर जो लोग श्रद्धाके साथ भगवन्नामका<br>उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है॥ ४९॥<br>ं षष्ठस्कन्धेऽजामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय:॥ २॥                                                                                                                                                                   |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

[ अ० ३ 983 श्रीमद्भागवत अथ तृतीयोऽध्याय: यम और यमदुतोंका संवाद राजोवाच राजा परीक्षित्ने पृछा—भगवन्! देवाधिदेव धर्मराजके वशमें सारे जीव हैं और भगवान्के पार्षदोंने निशम्य देव: स्वभटोपवर्णितं उन्हींकी आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतोंको अपमानित प्रत्याह किं तान् प्रति धर्मराजः। कर दिया। जब उनके दूतोंने यमपुरीमें जाकर उनसे विहतान्मुरारे-हताज्ञो एवं अजामिलका वृत्तान्त कह सुनाया, तब सब कुछ र्नेदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम्॥ सुनकर उन्होंने अपने दुतोंसे क्या कहा ?॥ १॥ ऋषिवर! मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसीने किसी यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः भी कारणसे धर्मराजके शासनका उल्लंघन किया हो। कुतश्चनर्षे श्रुतपूर्व आसीत्। भगवन्! इस विषयमें लोग बहुत सन्देह करेंगे और एतन्मुने वृश्चति लोकसंशयं उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्॥ सकता, ऐसा मेरा निश्चय है॥ २॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! जब भगवान्के पार्षदोंने यमदूतोंका प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन श्रीशुक उवाच लोगोंने संयमनीपुरीके स्वामी एवं अपने शासक भगवत्पुरुषै राजन् याम्याः प्रतिहतोद्यमाः। यमराजके पास जाकर निवेदन किया॥३॥ पतिं विज्ञापयामासूर्यमं संयमनीपतिम्॥ यमदूतोंने कहा—प्रभो! संसारके जीव तीन प्रकारके कर्म करते हैं-पाप, पुण्य अथवा दोनोंसे यमदूता ऊचुः मिश्रित। इन जीवोंको उन कर्मोंका फल देनेवाले शासक कित सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। संसारमें कितने हैं?॥४॥ यदि संसारमें दण्ड त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः॥ देनेवाले बहुत-से शासक हों, तो किसे सुख मिले और किसे दु:ख-इसकी व्यवस्था एक-सी न हो यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिण:। सकेगी ॥ ५ ॥ संसारमें कर्म करनेवालोंके अनेक होनेके कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों, तो उन कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा।। शासकोंका शासकपना नाममात्रका ही होगा, जैसे एक सम्राट्के अधीन बहुत-से नाममात्रके सामन्त होते किन्तु शास्तृबहुत्वे स्याद्बहुनामिह कर्मिणाम्। हैं॥ ६॥ इसलिये हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले शास्तृत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम्।। आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियोंके भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्योंके पाप और पुण्यके अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः। निर्णायक, दण्डदाता और शासक हैं॥७॥ प्रभो! शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचन:॥ अबतक संसारमें कहीं भी आपके द्वारा नियत किये हुए दण्डकी अवहेलना नहीं हुई थी; किन्तु इस समय तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना। चार अद्भुत सिद्धोंने आपकी आज्ञाका उल्लंघन कर

दिया है॥८॥

चतुर्भिरद्भृतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्भिता॥

| अ० ३ ]                                                                                                                                                                               | प्रष्ठ स्कन्ध ७१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नीयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनागृहान्।<br>व्यमोचयन् पातिकनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्य ते॥<br>तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्।<br>नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्याययुर्द्रुतम्॥ १ | प्रभो! आपकी आज्ञासे हमलोग एक पापीको<br>यातनागृहकी ओर ले जा रहे थे, परन्तु उन्होंने बलपूर्वक<br>आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया॥ ९॥ हम आपसे<br>उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें<br>सुननेका अधिकारी समझें तो कहें। प्रभो! बड़े ही<br>आश्चर्यकी बात हुई कि इधर तो अजामिलके मुँहसे<br>'नारायण!' यह शब्द निकला और उधर वे 'डरो मत, |
| श्रीशुक उवाच<br>इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः।<br>प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः॥ १                                                                           | डरो मत!' कहते हुए झटपट वहाँ आ पहुँचे॥१०॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब दूतोंने इस<br>प्रकार प्रश्न किया, तब देविशरोमणि प्रजाके शासक<br>भगवान् यमराजने प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणकमलोंका                                                                                                                                              |
| यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्। यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद् यस्य वशे च लोकः॥१                                                                | स्मरण करते हुए उनसे कहा॥११॥  यमराजने कहा—दूतो! मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत्के स्वामी हैं। उन्हींमें यह सम्पूर्ण जगत् सूतमें वस्त्रके समान ओत-प्रोत है। उन्हींके अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हींने इस सारे जगत्को नथे हुए बैलके समान अपने अधीन कर रखा                        |
| यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां<br>बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः।<br>यस्मै बलिं त इमे नामकर्म-<br>निबन्धबद्धाश्चिकता वहन्ति॥१                                                            | है॥ १२॥ मेरे प्यारे दूतो! जैसे किसान अपने बैलोंको<br>पहले छोटी-छोटी रिस्सियोंमें बाँधकर फिर उन रिस्सियोंको<br>एक बड़ी आड़ी रस्सीमें बाँध देते हैं, वैसे ही<br>जगदीश्वर भगवान्ने भी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य<br>आदि आश्रमरूप छोटी-छोटी नामकी रिस्सियोंमें बाँधकर<br>फिर सब नामोंको वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें बाँध              |
| अहं महेन्द्रो निर्ऋतिः प्रचेताः<br>सोमोऽग्निरीशः पवनोऽर्को विरिञ्चः ।<br>आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या<br>मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः ॥ १                                               | रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप<br>बन्धनमें बँधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना<br>सर्वस्व भेंट कर रहे हैं॥ १३॥ दूतो! मैं, इन्द्र, निर्ऋति,<br>वरुण, चन्द्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारहों                                                                                                                 |
| अन्ये च ये विश्वसृजोऽमरेशा<br>भृग्वादयोऽस्पृष्टरजस्तमस्काः ।<br>यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः<br>सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये॥१                                                   | रिहत भृगु आदि प्रजापित और बड़े-बड़े देवता—<br>सब-के-सब सत्त्वप्रधान होनेपर भी उनकी मायाके<br>अधीन हैं तथा भगवान् कब क्या किस रूपमें करना<br>चाहते हैं—इस बातको नहीं जानते। तब दूसरोंकी तो                                                                                                                                          |

| ७१४ श्रीमद                                                                                                                                   | द्रागवत [अ०३                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यं वै न गोभिर्मनसासुभिर्वा<br>हृदा गिरा वासुभृतो विचक्षते।<br>आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां                                                  | दूतो! जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवान् पदार्थ<br>अपने प्रकाशक नेत्रको नहीं देख सकते—वैसे ही<br>अन्त:करणमें अपने साक्षीरूपसे स्थित परमात्माको<br>कोई भी प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी                                       |
| चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम्॥ १६<br>तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः<br>परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः।                                                | आदि किसी भी साधनके द्वारा नहीं जान सकता॥१६॥<br>वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतन्त्र हैं।<br>उन्हीं मायापित पुरुषोत्तमके दूत उन्हींके समान परम<br>मनोहर रूप, गुण और स्वभावसे सम्पन्न होकर इस                                 |
| प्रायेण दूता इह वै मनोहरा-<br>श्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः॥१७<br>भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि<br>दुर्दर्शिलिङ्गानि महाद्भुतानि।                  | लोकमें प्राय: विचरण किया करते हैं॥ १७॥<br>विष्णुभगवान्के सुरपूजित एवं परम अलौकिक<br>पार्षदोंका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान्के भक्तजनोंको<br>उनके शत्रुओंसे, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियोंसे<br>सर्वथा सुरक्षित रखते हैं॥ १८॥ |
| रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो<br>मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च॥ १८<br>धर्मं तु साक्षाद्भगवत्प्रणीतं                                              | स्वयं भगवान्ने ही धर्मकी मर्यादाका निर्माण किया<br>है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या<br>सिद्धगण ही। ऐसी स्थितिमें मनुष्य, विद्याधर, चारण<br>और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं॥१९॥                                         |
| न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः।<br>न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः<br>कुतश्च विद्याधरचारणादयः॥१९                                                    | भगवान्के द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध<br>और अत्यन्त गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन<br>है। जो उसे जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त<br>हो जाता है। दूतो! भागवतधर्मका रहस्य हम बारह                                     |
| स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः।<br>प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वेयासिकर्वयम्॥ २०<br>द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः।           | व्यक्ति ही जानते हैं—ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान्<br>शंकर, सनत्कुमार, किपलदेव, स्वायम्भुव मनु, प्रह्लाद,<br>जनक, भीष्मिपतामह, बिल, शुकदेवजी और मैं<br>(धर्मराज) ॥ २०-२१॥ इस जगत्में जीवोंके लिये                                |
| गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते॥ २१<br>एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः।<br>भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः॥ २२ | बस, यही सबसे बड़ा कर्तव्य—परम धर्म है कि वे<br>नाम-कीर्तन आदि उपायोंसे भगवान्के चरणोंमें भक्तिभाव<br>प्राप्त कर लें॥ २२॥ प्रिय दूतो! भगवान्के नामोच्चारणकी<br>महिमा तो देखो, अजामिल-जैसा पापी भी एक बार                            |
| नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः।<br>अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत॥ २३                                                          | नामोच्चारण करनेमात्रसे मृत्युपाशसे छुटकारा पा<br>गया॥२३॥ भगवान्के गुण, लीला और नामोंका<br>भलीभाँति कीर्तन मनुष्योंके पापोंका सर्वथा विनाश                                                                                          |
| एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां<br>सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्।<br>विक्रुश्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि                                          | कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है,<br>क्योंकि अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चंचल<br>चित्तसे अपने पुत्रका नाम 'नारायण' उच्चारण किया।<br>इस नामाभासमात्रसे ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो                                     |
| नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्।। २४                                                                                                        | ही गये, मुक्तिकी प्राप्ति भी हो गयी॥ २४॥                                                                                                                                                                                           |

| अ०३] षष्ठ                                                                                                                                             | स्कन्ध ७१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रायेण वेद तिददं न महाजनोऽयं<br>देव्या विमोहितमितर्बत माययालम्।<br>त्रय्यां जडीकृतमितर्मधुपुष्पितायां<br>वैतानिके महित कर्मणि युज्यमानः॥ २५          | बड़े-बड़े विद्वानोंकी बुद्धि कभी भगवान्की<br>मायासे मोहित हो जाती है। वे कर्मोंके मीठे-मीठे<br>फलोंका वर्णन करनेवाली अर्थवादरूपिणी वेदवाणीमें ही<br>मोहित हो जाते हैं और यज्ञ-यागादि बड़े-बड़े<br>कर्मोंमें ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमातिसुगम<br>भगवन्नामकी महिमाको नहीं जानते। यह कितने<br>खेदकी बात है॥ २५॥                              |
| एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते<br>सर्वात्मना विद्धते खलु भावयोगम्।<br>ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां<br>स्यात् पातकं तदिप हन्त्युरुगायवादः॥ २६      | प्रिय दूतों! बुद्धिमान् पुरुष ऐसा विचार कर<br>भगवान् अनन्तमें ही सम्पूर्ण अन्त:करणसे अपना<br>भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दण्डके पात्र नहीं<br>हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं,<br>परन्तु यदि कदाचित् संयोगवश कोई पाप बन भी<br>जाय, तो उसे भगवान्का गुणगान तत्काल नष्ट कर<br>देता है॥ २६॥                                  |
| ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा<br>ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः।<br>तान् नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्<br>नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे॥ २७             | जो समदर्शी साधु भगवान्को ही अपना साध्य<br>और साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े<br>देवता और सिद्ध उनके पिवत्र चिरत्रोंका प्रेमसे गान<br>करते रहते हैं। मेरे दूतो! भगवान्की गदा उनकी सदा<br>रक्षा करती रहती है। उनके पास तुमलोग कभी<br>भूलकर भी मत फटकना। उन्हें दण्ड देनेकी सामर्थ्य<br>न हममें है और न साक्षात् कालमें ही॥ २७॥       |
| तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द-<br>पादारविन्दमकरन्दरसादजस्त्रम् ।<br>निष्किञ्चनैः परमहंसकुलै रसज्ञै-<br>र्जुष्टाद् गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्॥ २८ | बड़े-बड़े परमहंस दिव्य रसके लोभसे सम्पूर्ण<br>जगत् और शरीर आदिसे भी अपनी अहंता-ममता<br>हटाकर, अकिंचन होकर निरन्तर भगवान् मुकुन्दके<br>पादारविन्दका मकरन्द-रस पान करते रहते हैं। जो<br>दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख हैं और नरकके दरवाजे<br>घर-गृहस्थीकी तृष्णाका बोझा बाँधकर उसे ढो रहे<br>हैं, उन्हींको मेरे पास बार-बार लाया करो॥ २८॥            |
| जिह्वा न विक्ति भगवद्गुणनामधेयं<br>चेतश्च न स्मरित तच्चरणारिवन्दम्।<br>कृष्णाय नो नमित यच्छिर एकदापि<br>तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान्॥ २९           | जिनकी जीभ भगवान्के गुणों और नामोंका<br>उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका<br>चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी<br>भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता, उन भगवत्सेवा–<br>विमुख पापियोंको ही मेरे पास लाया करो॥ २९॥<br>आज मेरे दूतोंने भगवान्के पार्षदोंका अपराध करके<br>स्वयं भगवान्का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही |
| तत् क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो<br>नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः।                                                                              | अपराध है। पुराणपुरुष भगवान् नारायण हमलोगोंका<br>यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होनेपर भी हैं<br>उनके निजजन और उनकी आज्ञा पानेके लिये अंजलि                                                                                                                                                                                                    |

| ७१६ श्रीमद्भ                                                                                                                                                  | ागवत [अ०३                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां<br>क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने॥ ३०                                                                                  | बाँधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अत: परम महिमान्वित<br>भगवान्के लिये यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें।<br>मैं उन सर्वान्तर्यामी एकरस अनन्त प्रभुको नमस्कार                                                                                                           |  |
| तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसाम् ।<br>महतामपि कौरव्य विद्ध्यैकान्तिकनिष्कृतिम् ॥ ३१                                                                | करता हूँ॥ ३०॥<br>[श्रीशुकदेवजी कहते हैं—] परीक्षित्! इसलिये<br>तुम ऐसा समझ लो कि बड़े-से-बड़े पापोंका सर्वोत्तम,<br>अन्तिम और पाप-वासनाओंको भी निर्मूल कर डालनेवाला<br>प्रायश्चित्त यही है कि केवल भगवान्के गुणों,<br>लीलाओं और नामोंका कीर्तन किया जाय। इसीसे |  |
| शृण्वतां गृणतां वीर्याण्युद्दामानि हरेर्मुहुः।<br>यथा सुजातया भक्त्या शुद्ध्येन्नात्मा व्रतादिभिः॥ ३२                                                         | संसारका कल्याण हो सकता है॥ ३१॥ जो लोग<br>बार-बार भगवान्के उदार और कृपापूर्ण चिरत्रोंका<br>श्रवण-कीर्तन करते हैं, उनके हृदयमें प्रेममयी भक्तिका<br>उदय हो जाता है। उस भक्तिसे जैसी आत्मशुद्धि होती<br>है, वैसी कृच्छ्र-चान्द्रायण आदि व्रतोंसे नहीं होती॥ ३२॥   |  |
| कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिण् न पुनर्विसृष्ट-<br>मायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु।                                                                                       | जो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारिवन्द-<br>मकरन्द-रसका लोभी भ्रमर है, वह स्वभावसे ही<br>मायाके आपातरम्य, दु:खद और पहलेसे ही छोड़े हुए<br>विषयोंमें फिर नहीं रमता। किन्तु जो लोग उस दिव्य                                                                |  |
| अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार्ष्टु-<br>मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्॥ ३३                                                                                   | रससे विमुख हैं, कामनाओंने जिनकी विवेकबुद्धिपर<br>पानी फेर दिया है, वे अपने पापोंका मार्जन करनेके<br>लिये पुन: प्रायश्चित्तरूप कर्म ही करते हैं। इससे होता<br>यह है कि उनके कर्मोंकी वासना मिटती नहीं और<br>वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते है॥ ३३॥                 |  |
| इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं<br>संस्मृत्य विस्मितिधयो यमिकङ्करास्ते।                                                                                      | परीक्षित्! जब यमदूतोंने अपने स्वामी धर्मराजके<br>मुखसे इस प्रकार भगवान्की महिमा सुनी और उसका<br>स्मरण किया, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रही।                                                                                                                      |  |
| नैवाच्युताश्रयजनं प्रति शङ्कमाना<br>द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन् ॥ ३४                                                                             | तभीसे वे धर्मराजकी बातपर विश्वास करके अपने<br>नाशकी आशंकासे भगवान्के आश्रित भक्तोंके पास<br>नहीं जाते और तो क्या, वे उनकी ओर आँख उठाकर<br>देखनेमें भी डरते हैं॥ ३४॥<br>प्रिय परीक्षित्! यह इतिहास परम गोपनीय—                                                  |  |
| इतिहासिममं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः।                                                                                                                         | अत्यन्त रहस्यमय है। मलयपर्वतपर विराजमान भगवान्<br>अगस्त्यजीने श्रीहरिकी पूजा करते समय मुझे यह                                                                                                                                                                  |  |
| <b>कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन् ॥ ३५</b>   सुनाया था॥ ३५॥<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे<br>यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्याय:॥ ३॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

सूत उवाच इति सम्प्रश्नमाकण्यं राजर्षेर्बादरायणिः। प्रतिनन्द्य महायोगी<sup>१</sup> जगाद मुनिसत्तमाः॥

श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिषः।

अन्तःसमुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां दुमैर्वृताम्॥ द्रुमेभ्यः <sup>२</sup> क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः ।

मुखतो वायुमग्नि च ससृजुस्तिद्दिधक्षया॥ ताभ्यां निर्दह्यमानांस्तानुपलभ्य कुरूद्वह। राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव॥

मा द्रमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्ध्मर्हथ।

विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः॥ अहो प्रजापतिपतिर्भगवान् हरिरव्ययः। वनस्पतीनोषधीश्च ससर्जोर्जिमषं विभुः॥

योगी व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने राजर्षि परीक्षित्का यह सुन्दर प्रश्न सुनकर उनका अभिनन्दन किया और इस प्रकार कहा॥३॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—राजा प्राचीनबर्हिके

बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिताके निवृत्तिपरायण हो जानेसे सारी पृथ्वी पेडोंसे घिर गयी है॥४॥ उन्हें वृक्षोंपर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबलने तो मानो क्रोधकी आगमें आहुति ही डाल दी। बस, उन्होंने वृक्षोंको जला डालनेके लिये अपने मुखसे वायु और अग्निकी सृष्टि की॥५॥

दस लड़के-जिनका नाम प्रचेता था-जब समुद्रसे

राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध शान्त करते हुए इस प्रकार कहा॥६॥ 'महाभाग्यवान् प्रचेताओ! ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आपलोग इनसे द्रोह मत कीजिये; क्योंकि आप तो प्रजाकी अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति

परीक्षित्! जब प्रचेताओंकी छोड़ी हुई अग्नि

और वायू उन वृक्षोंको जलाने लगी, तब वृक्षोंके

हैं॥ ७॥ महात्मा प्रचेताओ! प्रजापतियोंके अधिपति अविनाशी भगवान् श्रीहरिने सम्पूर्ण वनस्पतियों और ओषधियोंको प्रजाके हितार्थ उनके खान-पानके लिये बनाया है॥८॥

| ७१८ श्रीमद्भ                                                                                                           | ागवत [ अ० ४                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम्।<br>अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः॥ ९                                     | संसारमें पाँखोंसे उड़नेवाले चर प्राणियोंके भोजन<br>फल-पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैरसे चलनेवालोंके<br>घास-तृणादि बिना पैरवाले पदार्थ भोजन हैं; हाथवालोंके<br>वृक्ष-लता आदि बिना हाथवाले और दो पैरवाले                                                  |
| यूयं च पित्रान्वादिष्टा <sup>१</sup> देवदेवेन चानघाः।<br>प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान् निर्दग्धुमर्हथ॥१०                 | मनुष्यादिके लिये धान, गेहूँ आदि अन्न भोजन हैं।<br>चार पैरवाले बैल, ऊँट आदि खेती प्रभृतिके द्वारा<br>अन्नकी उत्पत्तिमें सहायक हैं॥ ९॥ निष्पाप प्रचेताओ!<br>आपके पिता और देवाधिदेव भगवान्ने आपलोगोंको                                                  |
| आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं यच्छत दीपितम्।<br>पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहैः॥ ११                                | यह आदेश दिया है कि प्रजाकी सृष्टि करो। ऐसी<br>स्थितिमें आप वृक्षोंको जला डालें, यह कैसे उचित<br>हो सकता है॥ १०॥ आपलोग अपना क्रोध शान्त करें<br>और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदिके द्वारा<br>सेवित सत्पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करें॥ ११॥ जैसे      |
| तोकानां <sup>२</sup> पितरौ बन्धू दृशः पक्ष्म स्त्रियाः पतिः ।<br>पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधः सुहृत् ॥ १२ | माँ-बाप बालकोंकी, पलकें नेत्रोंकी, पति पत्नीकी, गृहस्थ भिक्षुकोंकी और ज्ञानी अज्ञानियोंकी रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं—वैसे ही प्रजाकी रक्षा और हितका उत्तरदायी राजा होता है॥ १२॥ प्रचेताओ!                                                  |
| अन्तर्देहेषु भूतानामात्माऽऽस्ते <sup>३</sup> हरिरीश्वरः ।<br>सर्वं तद्धिष्णयमीक्षध्वमेवं वस्तोषितो ह्यसौ ॥ १३          | समस्त प्राणियोंके हृदयमें सर्वशक्तिमान् भगवान् आत्माके<br>रूपमें विराजमान हैं। इसलिये आपलोग सभीको<br>भगवान्का निवासस्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे<br>तो भगवान्को प्रसन्न कर लेंगे॥ १३॥ जो पुरुष हृदयके                                               |
| यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुल्बणम्।<br>आत्मजिज्ञासया यच्छेत् स गुणानतिवर्तते॥ १४                                   | उबलते हुए भयंकर क्रोधको आत्मिवचारके द्वारा<br>शरीरमें ही शान्त कर लेता है, बाहर नहीं निकलने<br>देता, वह कालक्रमसे तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त कर<br>लेता है॥ १४॥ प्रचेताओ! इन दीन-हीन वृक्षोंको और<br>न जलाइये; जो कुछ बच रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिये। |
| अलं दग्धैर्द्रुमैर्दीनैः खिलानां शिवमस्तु वः ।<br>वार्क्षी ह्येषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्॥ १५               | इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्याका<br>पालन इन वृक्षोंने ही किया है, इसे आपलोग पत्नीके<br>रूपमें स्वीकार कीजिये'॥ १५॥<br>परीक्षित्! वनस्पतियोंके राजा चन्द्रमाने प्रचेताओंको                                                                |
| इत्यामन्त्र्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप।<br>सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे॥ १६                              | इस प्रकार समझा-बुझाकर उन्हें प्रम्लोचा अप्सराकी<br>सुन्दरी कन्या दे दी और वे वहाँसे चले गये। प्रचेताओंने<br>धर्मानुसार उसका पाणिग्रहण किया॥ १६॥                                                                                                      |
| १. प्रा० पा०—त्वादिष्टा। २. प्रा० पा०—लोकानां पितरौ। ३. प्रा० पा०—भूतानां शास्तास्ते।                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| अ० ४]                                                                                              | स्कन्ध ७१९                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तेभ्यस्तस्यां समभवद्दक्षः प्राचेतसः किल।<br>यस्य प्रजाविसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयः॥ १७             | उन्हीं प्रचेताओंके द्वारा उस कन्याके गर्भसे<br>प्राचेतस् दक्षकी उत्पत्ति हुई। फिर दक्षकी प्रजा-<br>सृष्टिसे तीनों लोक भर गये॥१७॥ इनका अपनी                                                                                                               |
| यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः।<br>रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु॥१८                         | पुत्रियोंपर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने<br>संकल्प और वीर्यसे विविध प्राणियोंकी सृष्टि की, वह<br>मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो॥१८॥                                                                                                     |
| मनसैवासृजत्पूर्वं प्रजापतिरिमाः प्रजाः।<br>देवासुरमनुष्यादीन्नभःस्थलजलौकसः ॥१९                     | परीक्षित्! पहले प्रजापित दक्षने जल, थल और<br>आकाशमें रहनेवाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि<br>प्रजाकी सृष्टि अपने संकल्पसे ही की॥१९॥ जब<br>उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब                                                                  |
| तमबृंहितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः।<br>विन्ध्यपादानुपव्रज्य सोऽचरद् दुष्करं तपः॥ २०              | उन्होंने विन्ध्याचलके निकटवर्ती पर्वतोंपर जाकर बड़ी<br>घोर तपस्या की ॥ २० ॥ वहाँ एक अत्यन्त श्रेष्ठ तीर्थ<br>है, उसका नाम है—अघमर्षण। वह सारे पापोंको धो<br>बहाता है। प्रजापित दक्ष उस तीर्थमें त्रिकाल स्नान<br>करते और तपस्याके द्वारा भगवान्की आराधना |
| तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम्।<br>उपस्पृश्यानुसवनं तपसातोषयद्धरिम्॥ २१                       | करते ॥ २१ ॥ प्रजापित दक्षने इन्द्रियातीत भगवान्की<br>'हंसगुह्य' नामक स्तोत्रसे स्तुति की थी। उसीसे<br>भगवान् उनपर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति<br>सुनाता हूँ॥ २२ ॥                                                                              |
| अस्तौषीद्धंसगुह्येन भगवन्तमधोक्षजम्।<br>तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद् यतो हरिः॥ २२              | दक्ष प्रजापितने इस प्रकार स्तुति की—<br>भगवन्! आपकी अनुभूति, आपकी चित्-शिक्त अमोघ<br>है। आप जीव और प्रकृतिसे परे, उनके नियन्ता और<br>उन्हें सत्तास्फूर्ति देनेवाले हैं। जिन जीवोंने त्रिगुणमयी                                                           |
| प्रजापतिरुवाच<br>नमः परायावितथानुभूतये                                                             | सृष्टिको ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके<br>स्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सके हैं; क्योंकि<br>आपतक किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है—आपकी                                                                                                               |
| गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे ।<br>अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभि-<br>र्निवृत्तमानाय दधे स्वयम्भुवे॥ २३ | कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयंप्रकाश<br>और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ २३॥<br>यों तो जीव और ईश्वर एक-दूसरेके सखा हैं तथा<br>इसी शरीरमें इकट्ठे ही निवास करते हैं; परन्तु जीव                                                           |
| न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति सख्युः<br>सखा वसन् संवसतः पुरेऽस्मिन्।                                    | सर्वशक्तिमान् आपके सख्यभावको नहीं जानता—<br>ठीक वैसे ही, जैसे रूप, रस, गन्ध आदि विषय अपने<br>प्रकाशित करनेवाली नेत्र, घ्राण आदि इन्द्रियवृत्तियोंको<br>नहीं जानते। क्योंकि आप जीव और जगत्के द्रष्टा                                                      |
| गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे-<br>स्तस्मै महेशाय नमस्करोमि॥ २४                                      | हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर! मैं आपके श्रीचरणोंमें<br>नमस्कार करता हूँ॥ २४॥                                                                                                                                                                                 |

[ अ० ४ ७२२ श्रीमद्भागवत लोगोंकी उपासनाएँ प्राय: साधारण कोटिकी प्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यः होती हैं। अत: आप सबके हृदयमें रहकर उनकी यथाशयं देहगतो विभाति। भावनाके अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओंके रूपमें यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं प्रतीत होते रहते हैं—ठीक वैसे ही जैसे हवा गन्धका स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्॥ ३४ आश्रय लेकर सुगन्धित प्रतीत होती है; परन्तु वास्तवमें सुगन्धित नहीं होती। ऐसे सबकी भावनाओंका अनुसरण करनेवाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें॥ ३४॥ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- परीक्षित्! विन्ध्याचलके इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे। अघमर्षण तीर्थमें जब प्रजापित दक्षने इस प्रकार स्तुति आविरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः ॥ ३५ की, तब भक्तवत्सल भगवान् उनके सामने प्रकट हुए ॥ ३५॥ उस समय भगवान् गरुड्के कंधोंपर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हुष्ट-पुष्ट आठ भुजाएँ थीं; कृतपादः सुपर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः। उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश चक्रशङ्कासिचर्मेषुधनुःपाशगदाधरः ॥ ३६ और गदा धारण किये हुए थे॥ ३६॥ वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः। था। मुखमण्डल प्रफुल्लित था। नेत्रोंसे प्रसादकी वर्षा हो रही थी। घुटनोंतक वनमाला लटक रही थी। वनमालानिवीताङ्गो लसच्छ्रीवत्सकौस्तुभः॥ ३७ वक्ष:स्थलपर सुनहरी रेखा—श्रीवत्सचिहन और गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही थी॥ ३७॥ बहुमूल्य किरीट, महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः। कंगन, मकराकृति कुण्डल, करधनी, अँगूठी, कड़े, काञ्च्यङ्गुलीयवलयनूपुराङ्गदभूषितः १६ ॥ नूपुर और बाजूबंद अपने-अपने स्थानपर सुशोभित थे॥ ३८॥ त्रिभुवनपति भगवान्ने त्रैलोक्यविमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नन्द, सुनन्द आदि पार्षद त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत् त्रिभुवनेश्वरः। उनके चारों ओर खड़े थे। इन्द्र आदि देवेश्वरगण वृतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः॥३९ स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गन्धर्व और चारण भगवानुके गुणोंका गान कर रहे थे। यह अत्यन्त स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः। आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्षप्रजापति कुछ सहम गये॥ ३९-४०॥ प्रजापति दक्षने आनन्दसे रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वसः॥ ४० भरकर भगवानुके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनोंके जलसे निदयाँ भर जाती हैं, वैसे ही ननाम दण्डवद् भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः। परमानन्दके उद्रेकसे उनकी एक-एक इन्द्रिय भर गयी न किञ्चनोदीरयितुमशकत् तीव्रया मुदा। और आनन्दपरवश हो जानेके कारण वे कुछ भी बोल न सके॥ ४१॥ परीक्षित्! प्रजापित दक्ष अत्यन्त आपूरितमनोद्वारैर्ह्रदिन्य इव निर्झरै: ॥ ४१ नम्रतासे झुककर भगवान्के सामने खड़े हो गये। भगवान् सबके हृदयकी बात जानते ही हैं, उन्होंने दक्ष तं तथावनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्। प्रजापतिकी भक्ति और प्रजावृद्धिकी कामना देखकर चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः॥४२ उनसे यों कहा॥४२॥

| अ० ४] षष्ठ                                                                                 | स्कन्ध ७२३                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीभगवानुवाच                                                                              | <b>श्रीभगवान्ने कहा</b> —परम भाग्यवान् दक्ष!                                                                                                                                                                    |
| प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्।                                                       | अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी, क्योंकि मुझपर                                                                                                                                                                  |
| यच्छुद्धया मत्परया मिय भावं परं गतः॥४३                                                     | श्रद्धा करनेसे तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति परम प्रेमभावका                                                                                                                                                       |
| . <b>3.2</b>                                                                               | उदय हो गया है॥ ४३॥ प्रजापते! तुमने इस विश्वकी                                                                                                                                                                   |
| प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेऽस्योद्बृंहणं तपः।<br>ममैष कामो भूतानां यद् भूयासुर्विभूतयः॥ ४४ | वृद्धिके लिये तपस्या की है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्त<br>हूँ। क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत्के समस्त<br>प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों॥ ४४॥ ब्रह्मा, शंकर,<br>तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वायम्भुव आदि मनु तथा |
| ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः।                                                    | इन्द्रादि देवेश्वर—ये सब मेरी विभूतियाँ हैं और सभी                                                                                                                                                              |
| विभूतयो मम ह्येता भूतानां भूतिहेतवः॥४५                                                     | प्राणियोंकी अभिवृद्धि करनेवाले हैं॥४५॥ ब्रह्मन्!                                                                                                                                                                |
|                                                                                            | तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति                                                                                                                                                                 |
| तपो मे हृदयं ब्रह्मंस्तनुर्विद्या क्रियाऽऽकृतिः।                                           | है, यज्ञ अंग हैं, धर्म मन है और देवता प्राण हैं॥ ४६॥                                                                                                                                                            |
| अङ्गानि क्रतवो जाता धर्म आत्मासवः सुराः४६                                                  | जब यह सृष्टि नहीं थी, तब केवल मैं ही था और                                                                                                                                                                      |
| .,                                                                                         | वह भी निष्क्रियरूपमें। बाहर-भीतर कहीं भी और                                                                                                                                                                     |
| अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः।                                                  | कुछ न था। न तो कोई द्रष्टा था और न दृश्य। मैं                                                                                                                                                                   |
| संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः॥ ४७                                               | केवल ज्ञानस्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो,                                                                                                                                                                     |
| •                                                                                          | मानो सब ओर सुषुप्ति-ही-सुषुप्ति छा रही हो॥ ४७॥                                                                                                                                                                  |
| मय्यनन्तगुणेऽनन्ते गुणतो गुणविग्रहः।                                                       | प्रिय दक्ष! मैं अनन्त गुणोंका आधार एवं स्वयं अनन्त                                                                                                                                                              |
| यदाऽऽसीत् तत एवाद्यः स्वयम्भूः समभूदजः॥ ४८                                                 | हूँ। जब गुणमयी मायाके क्षोभसे यह ब्रह्माण्ड-शरीर                                                                                                                                                                |
|                                                                                            | प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा                                                                                                                                                                     |
| स वै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहित:।                                                        | उत्पन्न हुए॥४८॥ जब मैंने उनमें शक्ति और<br>चेतनाका संचार किया तब देवशिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि                                                                                                                      |
| मेने खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि॥४९                                                     | करनेके लिये उद्यत हुए। परन्तु उन्होंने अपनेको                                                                                                                                                                   |
|                                                                                            | सृष्टिकार्यमें असमर्थ-सा पाया॥ ४९॥ उस समय मैंने                                                                                                                                                                 |
| अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्।                                                       | उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या                                                                                                                                                               |
| नव विश्वसृजो युष्मान् येनादावसृजद्विभुः॥ ५०                                                | की और उस तपस्याके प्रभावसे पहले-पहल तुम नौ                                                                                                                                                                      |
|                                                                                            | प्रजापतियोंकी सृष्टि की॥५०॥                                                                                                                                                                                     |
| एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वै प्रजापतेः।                                                     | प्रिय दक्ष! देखो, यह पंचजन प्रजापतिकी कन्या                                                                                                                                                                     |
| असिक्नी नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् ॥ ५१                                           | असिक्नी है। इसे तुम अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण                                                                                                                                                                   |
| and a man and waste sun Sometim 47                                                         | करो॥ ५१॥ अब तुम गृहस्थोचित स्त्रीसहवासरूप                                                                                                                                                                       |
| मिथुनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः।                                                  | धर्मको स्वीकार करो। यह असिक्नी भी उसी धर्मको                                                                                                                                                                    |
| मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावियष्यसि॥५२                                                 | स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा                                                                                                                                                                 |
| ाचु व्यवस्थानयाः व्याप्ता वाषायण्यातः। पर                                                  | उत्पन्न कर सकोगे॥५२॥ प्रजापते! अबतक तो                                                                                                                                                                          |
| त्वत्तोऽधस्तात् प्रजाः सर्वा मिथुनीभूय मायया।                                              | मानसी सृष्टि होती थी, परन्तु अब तुम्हारे बाद सारी                                                                                                                                                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                    | प्रजा मेरी मायासे स्त्री-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन्न                                                                                                                                                             |
| मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम् ॥ ५३                                               | होगी तथा मेरी सेवामें तत्पर रहेगी॥५३॥                                                                                                                                                                           |

| ७२४ श्रीम                                                                                                 | द्धागवत [ अ० ५                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| •                                                                                                         | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—विश्वके जीवनदाता<br>भगवान् श्रीहरि यह कहकर दक्षके सामने ही इस<br>प्रकार अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्नमें देखी हुई वस्तु<br>स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है॥५४॥<br>पुराणे पारमहंस्यां संहितायां<br>तुर्थोऽध्याय:॥४॥ |  |
| अथ पञ्चमोऽध्याय:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| श्रीनारदजीके उपदेशसे दक्षपुत्रोंकी                                                                        | विरक्ति तथा नारदजीको दक्षका शाप                                                                                                                                                                                                           |  |
| श्रीशुक उवाच<br>तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः ।<br>हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद् विभुः ॥ १ | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान्के<br>शक्तिसंचारसे दक्ष प्रजापित परम समर्थ हो गये थे।<br>उन्होंने पंचजनकी पुत्री असिक्नीसे हर्यश्व नामके दस<br>हजार पुत्र उत्पन्न किये॥१॥                                                          |  |
| अपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप।<br>पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशम्॥ २          | राजन्! दक्षके ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभावके थे। जब उनके पिता दक्षने उन्हें                                                                                                                                                          |  |
| तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः।<br>सङ्गमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितम्॥ ३                         | पश्चिम दिशामें सिन्धुनदी और समुद्रके संगमपर<br>नारायण-सर नामका एक महान् तीर्थ है। बड़े-बड़े<br>मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं॥३॥<br>नारायण-सरमें स्नान करते ही हर्यश्वोंके अन्त:-                                                |  |
| तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः।<br>धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत॥ ४                           | करण शुद्ध हो गये, उनकी बुद्धि भागवतधर्ममें<br>लग गयी। फिर भी अपने पिता दक्षकी आज्ञासे<br>बँधे होनेके कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे।<br>जब देवर्षि नारदने देखा कि भागवतधर्ममें रुचि                                                      |  |
| तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः।<br>प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्श ह॥ ५              | होनेपर भी ये प्रजावृद्धिके लिये ही तत्पर हैं, तब<br>उन्होंने उनके पास आकर कहा—'अरे हर्यश्वो! तुम<br>प्रजापति हो तो क्या हुआ। वास्तवमें तो तुमलोग                                                                                          |  |
| उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः।<br>अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बत पालकाः॥ ६                | देखो—एक ऐसा देश है, जिसमें एक ही                                                                                                                                                                                                          |  |
| तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमम्।<br>बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम्॥ ७              | पुरुष है। एक ऐसा बिल है, जिससे बाहर निकलनेका<br>रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है, जो बहुरूपिणी<br>है। एक ऐसा पुरुष है, जो व्यभिचारिणीका पति है।                                                                                        |  |

| अ० ५ ] षष्ठ                                                                                                | स्कन्ध ७२५                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नदीमुभयतोवाहां पञ्चपञ्चाद्भुतं गृहम्।<br>क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिम्॥ ८                  | एक ऐसी नदी है, जो आगे-पीछे दोनों ओर बहती<br>है। एक ऐसा विचित्र घर है, जो पचीस पदार्थोंसे बना<br>है। एक ऐसा हंस है, जिसकी कहानी बड़ी विचित्र<br>है। एक ऐसा चक्र है, जो छुरे एवं वज्रसे बना हुआ<br>है और अपने-आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्वो!                                                   |
| कथं स्विपितुरादेशमिवद्वांसो विपश्चितः।<br>अनुरूपमिवज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ॥ ९                              | जबतक तुमलोग अपने सर्वज्ञ पिताके उचित आदेशको<br>समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओंको देख<br>नहीं लोगे, तबतक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर<br>सकोगे?'॥७—९॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! हर्यश्व                                                                                        |
| श्रीशुक उवाच<br>तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया।<br>१<br>वोच:कूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृशुर्धिया॥१०  | जन्मसे ही बड़े बुद्धिमान् थे। वे देवर्षि नारदकी यह<br>पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धिसे स्वयं ही<br>विचार करने लगे—॥१०॥<br>'(देवर्षि नारदका कहना तो सच है) यह<br>लिंगशरीर ही जिसे साधारणत: जीव कहते हैं, पृथ्वी                                                                            |
| भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्।<br>अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत् <sup>२</sup> ॥ ११ | है और यही आत्माका अनादि बन्धन है। इसका अन्त<br>(विनाश) देखे बिना मोक्षके अनुपयोगी कर्मोंमें लगे<br>रहनेसे क्या लाभ है?॥ ११॥ सचमुच ईश्वर एक ही<br>है। वह जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओं और उनके<br>अभिमानियोंसे भिन्न, उनका साक्षी तुरीय है। वही<br>सबका आश्रय है, परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है।    |
| एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः।<br>तमदृष्ट्वाभवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत्॥ १२                    | वही भगवान् हैं। उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यमुक्त<br>परमात्माको देखे बिना भगवान्के प्रति असमर्पित<br>कर्मोंसे जीवको क्या लाभ है?॥१२॥ जैसे मनुष्य<br>बिलरूप पातालमें प्रवेश करके वहाँसे नहीं लौट                                                                                                 |
| पुमान् नैवैति यद् गत्वा बिलस्वर्गं <sup>३</sup> गतो यथा।<br>प्रत्यग्धामाविद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत्॥ १३     | पाता—वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर<br>संसारमें नहीं लौटता, जो स्वयं अन्तर्ज्योति:स्वरूप है,<br>उस परमात्माको जाने बिना विनाशवान् स्वर्ग आदि<br>फल देनेवाले कर्मोंको करनेसे क्या लाभ है?॥१३॥<br>यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्त्व, रज<br>आदि गुणोंको धारण करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्रीके |
| नानारूपाऽऽत्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता।<br>तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्॥ १४                 | समान है। इस जीवनमें इसका अन्त जाने बिना—<br>विवेक प्राप्त किये बिना अशान्तिको अधिकाधिक<br>बढ़ानेवाले कर्म करनेका प्रयोजन ही क्या है?॥१४॥                                                                                                                                                        |
| १. प्रा० पा०—तद्वाच:कूटं देवर्षे:। २. प्रा० पा०-                                                           | ाफ नु स्थात्कमण २. प्राण पाण—। बल सगा                                                                                                                                                                                                                                                           |

| अ० ५] षष्ठ                                                                                         | स्कन्ध ७२७                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकम्।<br>कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्॥ २०              | शास्त्र ही पिता है; क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्रके<br>द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मोंमें लगना<br>नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता, वह<br>गुणमय शब्द आदि विषयोंपर विश्वास कर लेता है।<br>अब वह कर्मोंसे निवृत्त होनेकी आज्ञाका पालन भला  |
| इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसः।<br>प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवर्तनम्॥ २१                  | कैसे कर सकता है? ॥ २०॥ परीक्षित्! हर्यश्वोंने एक<br>मतसे यही निश्चय किया और नारदजीकी परिक्रमा<br>करके वे उस मोक्षपथके पथिक बन गये, जिसपर<br>चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता॥ २१॥ इसके बाद                                                                      |
| स्वरब्रह्मणि निर्भातहृषीकेशपदाम्बुजे।                                                              | देवर्षि नारद स्वरब्रह्ममें—संगीतलहरीमें अभिव्यक्त                                                                                                                                                                                                        |
| अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः॥ २२                                                           | हुए, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंमें अपने<br>चित्तको अखण्डरूपसे स्थिर करके लोक-लोकान्तरोंमें                                                                                                                                                        |
| नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम्।<br>अन्वतप्यत कः शोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदम्॥ २३        | विचरने लगे॥ २२॥<br>परीक्षित्! जब दक्षप्रजापतिको मालूम हुआ कि<br>मेरे शीलवान् पुत्र नारदके उपदेशसे कर्तव्यच्युत हो                                                                                                                                        |
| स <sup>१</sup> भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः ।<br>पुत्रानजनयद् दक्षः शबलाश्वान् सहस्रशः ॥ २४ | गये हैं, तब वे शोकसे व्याकुल हो गये। उन्हें बड़ा<br>पश्चात्ताप हुआ। सचमुच अच्छी सन्तानका होना भी<br>शोकका ही कारण है॥ २३॥ ब्रह्माजीने दक्षप्रजापितको<br>बड़ी सान्त्वना दी। तब उन्होंने पंचजन-निन्दिनी<br>असिक्नीके गर्भसे एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये। |
| तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः ।<br>नारायणसरो जग्मुर्यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः ॥ २५   | उनका नाम था शबलाश्व ॥ २४॥ वे भी अपने पिता<br>दक्षप्रजापतिकी आज्ञा पाकर प्रजासृष्टिके उद्देश्यसे तप<br>करनेके लिये उसी नारायणसरोवरपर गये, जहाँ जाकर<br>उनके बड़े भाइयोंने सिद्धि प्राप्त की थी॥ २५॥                                                       |
| तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः।<br>जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तेऽत्र महत् तपः॥ २६                  | शबलाश्वोंने वहाँ जाकर उस सरोवरमें स्नान किया।<br>स्नानमात्रसे ही उनके अन्त:करणके सारे मल धुल<br>गये। अब वे परब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप करते हुए<br>महान् तपस्यामें लग गये॥ २६॥ कुछ महीनोंतक                                                                |
| अब्भक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः ।                                                        | केवल जल और कुछ महीनोंतक केवल हवा पीकर                                                                                                                                                                                                                    |
| आराधयन् मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्॥ २७                                                          | ही उन्होंने 'हम नमस्कारपूर्वक ओंकारस्वरूप भगवान्<br>नारायणका ध्यान करते हैं, जो विशुद्धचित्तमें निवास                                                                                                                                                    |
| ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने।                                                                   | करते हैं सबके अन्तर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं<br>परमहंसस्वरूप हैं।'—इस मन्त्रका अभ्यास करते हुए                                                                                                                                                        |
| विशुद्धसत्त्वधिष्णयाय महाहंसाय धीमहि॥ २८                                                           | मन्त्राधिपति भगवान्की आराधना की॥ २७-२८॥                                                                                                                                                                                                                  |
| १. प्रा० पा०—ततः स पाञ्च०।                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| व व                                                                                                      | परीक्षित्! इस प्रकार दक्षके पुत्र शबलाश्व<br>प्रजासृष्टिके लिये तपस्यामें संलग्न थे। उनके पास भी<br>देवर्षि नारद आये और उन्होंने पहलेके समान ही कूट<br>त्रचन कहे॥ २९॥ उन्होंने कहा—'दक्षप्रजापतिके                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | बचन कहे॥ २९॥ उन्होंने कहा—'दक्षपजापतिके।                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः ॥ ३० इ<br>इ<br>भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित्। | मुत्रो! मैं तुमलोगोंको जो उपदेश देता हूँ, उसे सुनो।<br>तुमलोग तो अपने भाइयोंसे बड़ा प्रेम करते हो।<br>इसलिये उनके मार्गका अनुसन्धान करो॥ ३०॥ जो<br>धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयोंके श्रेष्ठ मार्गका अनुसरण<br>करता है, वही सच्चा भाई है! वह पुण्यवान् पुरुष<br>परलोकमें मरुद्गणोंके साथ आनन्द भोगता है॥ ३१॥ |
| एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदोऽमोघदर्शनः। अ<br>तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष॥ ३२                    | गरीक्षित्! शबलाश्वोंको इस प्रकार उपदेश देकर<br>देवर्षि नारद वहाँसे चले गये और उन लोगोंने भी<br>अपने भाइयोंके मार्गका ही अनुगमन किया; क्योंकि<br>नारदजीका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता॥३२॥ वे<br>उस पथके पथिक बने, जो अन्तर्मुखी वृत्तिसे प्राप्त<br>होनेयोग्य, अत्यन्त सुन्दर और भगवत्प्राप्तिके अनुकूल     |
| नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव॥ ३३                                                             | है। वे बीती हुई रात्रियोंके समान न तो उस मार्गसे<br>अबतक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही॥ ३३॥<br>दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहुत–से अशकुन                                                                                                                                                                   |
| एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः ।  पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशृणोत् ॥ ३४ व              | हो रहे हैं। उनके चित्तमें पुत्रोंके अनिष्टकी आशंका<br>हो आयी। इतनेमें ही उन्हें मालूम हुआ कि पहलेकी<br>भाँति अबकी बार भी नारदजीने मेरे पुत्रोंको चौपट<br>कर दिया ॥ ३४॥ उन्हें अपने पुत्रोंकी कर्तव्यच्युतिसे<br>बड़ा शोक हुआ और वे नारदजीपर बड़े क्रोधित हुए।                                             |
| नेतर्षिपालश्यादः ग्रेषादियम्बिताश्यः॥ ३१                                                                 | उनके मिलनेपर क्रोधके मारे दक्षप्रजापतिके होठ<br>फड़कने लगे और वे आवेशमें भरकर नारदजीसे<br>ब्रोले॥ ३५॥<br><b>दक्षप्रजापतिने कहा</b> —ओ दुष्ट! तुमने झूठमूठ                                                                                                                                                 |
| अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया।<br>असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः॥ ३६<br>दे       | प्राधुओंका बाना पहन रखा है। हमारे भोले-भाले<br>बालकोंको भिक्षुकोंका मार्ग दिखाकर तुमने हमारा<br>बड़ा अपकार किया है॥ ३६॥<br>अभी उन्होंने ब्रह्मचर्यसे ऋषि-ऋण, यज्ञसे<br>देव-ऋण और पुत्रोत्पत्तिसे पितृ-ऋण नहीं उतारा<br>था। उन्हें अभी कर्मफलकी नश्वरताके सम्बन्धमें भी                                    |
| ऋणैस्त्रिभरमुक्तानाममीमांसितकर्मणाम् ।                                                                   | भा उन्हें अना कमकराका नरवरताक सम्बन्धन मा<br>भुछ विचार नहीं था। परन्तु पापात्मन्! तुमने उनके<br>दोनों लोकोंका सुख चौपट कर दिया॥ ३७॥                                                                                                                                                                       |

| अ० ५] षष्ठ                                                                                   | स्कन्ध ७२९                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मितभिद्धरेः।<br>पार्षदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः॥ ३८            | सचमुच तुम्हारे हृदयमें दयाका नाम भी नहीं<br>है। तुम इस प्रकार बच्चोंकी बुद्धि बिगाड़ते फिरते<br>हो। तुमने भगवान्के पार्षदोंमें रहकर उनकी कीर्तिमें                                                                                                      |
| ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः।<br>ऋते त्वां सौहृद्घां वै वैरङ्करमवैरिणाम्॥ ३९           | कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज<br>हो॥ ३८॥<br>मैं जानता हूँ कि भगवान्के पार्षद सदा-सर्वदा<br>दु:खी प्राणियोंपर दया करनेके लिये व्यग्न रहते हैं।<br>परन्तु तुम प्रेमभावका विनाश करनेवाले हो। तुम उन<br>लोगोंसे भी वैर करते हो, जो किसीसे वैर नहीं |
| नेत्थं पुंसां विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा।<br>मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनम्॥ ४०   | करते॥ ३९॥ यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्यसे ही स्नेहपाश—विषयासिक्तका बन्धन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है; क्योंकि तुम्हारे जैसे                                                                                                          |
| नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णताम्।<br>निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः॥ ४१ | झूठमूठ वैराग्यका स्वॉॅंग भरनेवालोंसे किसीको वैराग्य<br>नहीं हो सकता॥४०॥<br>नारद! मनुष्य विषयोंका अनुभव किये बिना<br>उनकी कटुता नहीं जान सकता। इसलिये उनकी<br>दु:खरूपताका अनुभव होनेपर स्वयं जैसा वैराग्य                                                |
| यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्।<br>कृतवानसि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितम्॥४२   | होता है, वैसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं होता॥ ४१॥<br>हमलोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्ममर्यादाका<br>पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा<br>असह्य अपकार किया था। तब हमने उसे सह                                                                           |
| तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः।<br>तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमतः पदम्॥ ४३         | लिया॥ ४२॥ तुम तो हमारी वंशपरम्पराका उच्छेद करनेपर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टताका व्यवहार किया। इसलिये मूढ़! जाओ, लोक-लोकान्तरोंमें भटकते रहो। कहीं भी तुम्हारे लिये ठहरनेको ठौर नहीं होगी॥ ४३॥                                   |
| श्रीशुक उवाच<br>प्रतिजग्राह तद्घाढं नारदः साधुसम्मतः।                                        | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! संतिशरोमणि<br>देवर्षि नारदने 'बहुत अच्छा' कहकर दक्षका शाप<br>स्वीकार कर लिया। संसारमें बस, साधुता इसीका                                                                                                                |
| ,                                                                                            | नाम है कि बदला लेनेकी शक्ति रहनेपर भी दूसरेका<br>किया हुआ अपकार सह लिया जाय॥४४॥<br>पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे<br>ञ्चमोऽध्याय:॥५॥                                                                                                                 |
| <del></del>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |

श्रीमद्भागवत

प्रा वमाय कायन्दाहिषट् । प्रणय दत्तवान् । भूताङ्गिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्याय चापराः ॥ २ नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु । यासां प्रसूतिप्रसवैलोंका आपूरितास्त्रयः ॥ ३ भानुर्लम्बा ककुब्जामिर्विश्वा साध्या मरुत्वती । वसुर्मुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु ॥ ४ भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप । विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनियत्नवः ॥ ५

निर्मात्तु द्वऋषम इन्द्रसनस्तता नृप।
विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनियत्वः॥ १
ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः।
भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो निन्दस्ततोऽभवत्॥ १
विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान् प्रचक्षते।
साध्योगणस्तु साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः॥
मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः।
जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः॥
मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जित्तरे।
ये वै फलं प्रयच्छन्ति भतानां स्वस्वकालजम्॥

७३०

मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः। जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः॥ ८ मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जित्तरे। ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्॥ ९ सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः। वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु॥ १० द्रोणः प्राणो ध्रुवोऽर्कोऽग्निर्दोषो वसुर्विभावसुः। द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः॥ ११ प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः।

ध्रवस्य भार्या धरणिरसूत विविधाः पुरः॥ १२

जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रोंके नाम सुनो॥४॥ राजन्! भानुका पुत्र देवऋषभ और उसका इन्द्रसेन था। लम्बाका पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण॥५॥ ककुभ्का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट और कीकटके पुत्र हुए पृथ्वीके सम्पूर्ण दुर्गों (किलों)-के अभिमानी देवता। जामिके पुत्रका नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नन्दी॥६॥ विश्वाके विश्वेदेव हुए। उनके कोई सन्तान न हुई। साध्यासे साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि॥७॥ मरुत्वतीके दो पुत्र हुए—मरुत्वान् और जयन्त। जयन्त भगवान् वासुदेवके अंश हैं, जिन्हें लोग उपेन्द्र

कश्यपको ही ब्याह दीं॥२॥ परीक्षित्! तुम इन दक्षकन्याओं और इनकी सन्तानोंके नाम मुझसे सुनो।

इन्हींकी वंशपरम्परा तीनों लोकोंमें फैली हुई है॥ ३॥

भी कहते हैं॥८॥ मुहूर्तासे मूहूर्तके अभिमानी देवता

उत्पन्न हुए। ये अपने-अपने मूहूर्तमें जीवोंको उनके

कर्मानुसार फल देते हैं॥ ९॥ संकल्पाका पुत्र हुआ

संकल्प और उसका काम। वसुके पुत्र आठों वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो॥ १०॥ द्रोण, प्राण, ध्रुव,

अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोणकी

पत्नीका नाम है अभिमित। उससे हर्ष, शोक, भय आदिके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए॥ ११॥ प्राणकी

पत्नी ऊर्जस्वतीके गर्भसे सह, आयु और पुरोजव

नामके तीन पुत्र हुए। ध्रुवकी पत्नी धरणीने अनेक

नगरोंके अभिमानी देवता उत्पन्न किये॥१२॥

धर्मकी दस पत्नियाँ थीं - भानु, लम्बा, ककुभु,

[ अ० ६

| अ०६] षष्ठ                                                                                         | स्कन्ध ७३१                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः ।<br>अग्नेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः॥ १३ | अर्ककी पत्नी वासनाके गर्भसे तर्ष (तृष्णा)<br>आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसुकी पत्नी धाराके<br>गर्भसे द्रविणक आदि बहुत–से पुत्र उत्पन्न हुए॥१३॥                                                     |
| स्कन्दश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः।<br>दोषस्य शर्वरीपुत्रः शिशुमारो हरेः कला॥ १४           | कृत्तिकापुत्र स्कन्द भी अग्निसं ही उत्पन्न हुए। उनसं<br>विशाख आदिका जन्म हुआ। दोषकी पत्नी शर्वरीके<br>गर्भसे शिशुमारका जन्म हुआ। वह भगवान्का कलावतार<br>है॥ १४॥ वसुकी पत्नी आङ्गिरसीसे शिल्पकलाके |
| वसोराङ्गिरसीपुत्रो विश्वकर्मा कृतीपतिः।<br>ततो मनुश्चाक्षुषोऽभूद् विश्वे साध्या मनोः सुताः॥ १५    | अधिपित विश्वकर्माजी हुए। विश्वकर्माके उनकी<br>भार्या कृतीके गर्भसे चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र<br>विश्वेदेव एवं साध्यगण हुए॥ १५॥ विभावसुकी पत्नी                                                |
| विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्।<br>पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु॥ १६                  | उषासे तीन पुत्र हुए—व्युष्ट, रोचिष् और आतप।<br>उनमेंसे आतपके पंचयाम (दिवस) नामक पुत्र हुआ,<br>उसीके कारण सब जीव अपने-अपने कार्योंमें लगे<br>रहते हैं॥१६॥ भूतकी पत्नी दक्षनन्दिनी सरूपाने          |
| सरूपासूत भूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः।<br>रैवतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः॥ १७             | कोटि-कोटि रुद्रगण उत्पन्न किये। इनमें रैवत, अज,<br>भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकिप, अजैकपाद, अहिर्बुध्य,<br>बहुरूप, और महान्—ये ग्यारह मुख्य हैं। भूतकी                                               |
| अजैकपादिहर्बुध्न्यो बहुरूपो महानिति।<br>रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भूतविनायकाः॥ १८             | दूसरी पत्नी भूतासे भयंकर भूत और विनायकादिका<br>जन्म हुआ। ये सब ग्यारहवें प्रधान रुद्र महान्के पार्षद<br>हुए॥१७-१८॥                                                                                |
| प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितॄनथ।<br>अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत् सती॥ १९              | अंगिरा प्रजापितकी प्रथम पत्नी स्वधाने पितृगणको<br>उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सतीने अथवाँगिरस<br>नामक वेदको ही पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया॥१९॥<br>कृशाश्वकी पत्नी अर्चिसे धूम्रकेशका जन्म हुआ और  |
| कृशाश्वोऽर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत्।<br>धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुम्॥ २०              | धिषणासे चार पुत्र हुए—वेदिशरा, देवल, वयुन और<br>मनु॥२०॥ तार्क्ष्यनामधारी कश्यपकी चार स्त्रियाँ<br>थीं—विनता, कद्रू, पतंगी और यामिनी। पतंगीसे<br>पिक्षयोंका और यामिनीसे शलभों (पितंगों)-का जन्म    |
| तार्क्ष्यस्य विनता कद्रूः पतङ्गी यामिनीति च।<br>पतङ्ग्यसूत पतगान् यामिनी शलभानथ॥ २१               | हुआ॥ २१॥ विनताके पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान्<br>विष्णुके वाहन हैं। विनताके ही दूसरे पुत्र अरुण हैं,<br>जो भगवान् सूर्यके सारिथ हैं। कद्रूसे अनेकों नाग                                          |
| सुपर्णासूत गरुडं साक्षाद् यज्ञेशवाहनम्।<br>सूर्यसूतमनूरुं च कद्रूर्नागाननेकशः॥ २२                 | उत्पन्न हुए॥२२॥<br>परीक्षित्! कृत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्रा-<br>भिमानिनी देवियाँ चन्द्रमाकी पत्नियाँ हैं। रोहिणीसे<br>विशेष प्रेम करनेके कारण चन्द्रमाको दक्षने शाप दे                            |
| कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्यस्तु भारत।<br>दक्षशापात् सोऽनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः॥ २३    | विशेष प्रम करनेक कारण चन्द्रमाका दक्षन शाप द<br>दिया, जिससे उन्हें क्षयरोग हो गया था। उन्हें कोई<br>सन्तान नहीं हुई॥ २३॥                                                                          |
| 12.1                                                                                              | 1 11 161 84 11 / 4 11                                                                                                                                                                             |

| ७३२ श्रीमद्भ                                    | रागवत [ अ० ६                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुनः प्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षये दिताः।     | उन्होंने दक्षको फिरसे प्रसन्न करके कृष्णपक्षकी<br>क्षीण कलाओंके शुक्लपक्षमें पूर्ण होनेका वर तो प्राप्त |
| शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च॥ २४      | कर लिया, (परन्तु नक्षत्राभिमानी देवियोंसे उन्हें कोई                                                    |
| अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतिमदं जगत्।            | सन्तान न हुई) अब तुम कश्यपपत्नियोंके मंगलमय                                                             |
| अदितिर्दितिर्दनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला॥ २५  | नाम सुनो। वे लोकमाताएँ हैं। उन्हींसे यह सारी सृष्टि                                                     |
| मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः।        | उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं—अदिति, दिति, दनु,<br>काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा,  |
| तिमेर्यादोगणा आसन् श्वापदाः सरमासुताः॥ २६       | सुरभि, सरमा और तिमि। इनमें तिमिके पुत्र                                                                 |
| सुरभेर्महिषागावो ये चान्ये द्विशफा नृप।         | हैं—जलचर जन्तु और सरमाके बाघ आदि हिंसक<br>जीव॥२४—२६॥ सुरभिके पुत्र हैं—भैंस, गाय                        |
| ताम्रायाः श्येनगृधाद्या मुनेरप्सरसां गणाः॥ २७   | तथा दूसरे दो खुरवाले पशु। ताम्राकी सन्तान हैं—                                                          |
| दन्दशूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः।         | बाज, गीध आदि शिकारी पक्षी। मुनिसे अप्सराएँ                                                              |
| इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः॥ २८      | उत्पन्न हुईं॥ २७॥ क्रोधवशाके पुत्र हुए—साँप, बिच्छू<br>आदि विषैले जन्तु। इलासे वृक्ष, लता आदि पृथ्वीमें |
| अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विशफेतराः।    | उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियाँ और सुरसासे यातुधान                                                          |
| सुता दनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु॥ २९   | (राक्षस) ॥ २८॥ अरिष्टासे गन्धर्व और काष्ठासे<br>घोड़े आदि एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। दनुके             |
| द्विमूर्धा शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसु:।     | इकसठ पुत्र हुए। उनमें प्रधान-प्रधानके नाम सुनो॥ २९॥                                                     |
| अयोमुखः शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोऽरुणः ॥ ३०   | द्विमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु,                                                            |
| पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः।              | अयोमुख, शंकुशिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा,<br>वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष,     |
| धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः॥ ३१ | विप्रचित्ति और दुर्जय॥ ३०-३१॥ स्वर्भानुकी कन्या                                                         |
| स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यामुवाह नमुचिः किल।      | सुप्रभासे नमुचिने और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठासे                                                      |
| वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली॥ ३२   | महाबली नहुषनन्दन ययातिने विवाह किया॥३२॥<br>दनुके पुत्र वैश्वानरकी चार सुन्दरी कन्याएँ थीं।              |
| वैश्वानरसुता याश्च चतस्त्रश्चारुदर्शनाः।        | इनके नाम थे—उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और                                                                  |
| उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा॥ ३३             | कालका ॥ ३३ ॥ इनमेंसे उपदानवीके साथ हिरण्याक्षका<br>और हयशिराके साथ क्रतुका विवाह हुआ। ब्रह्माजीकी       |
| उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृप।        | आज्ञासे प्रजापति भगवान् कश्यपने ही वैश्वानरकी                                                           |
| पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुते तु कः॥ ३४    | शेष दो पुत्रियों—पुलोमा और कालकाके साथ विवाह<br>किया। उनसे पौलोम और कालकेय नामके साठ हजार               |
| उपयेमेऽथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः।            | रणवीर दानव हुए। इन्हींका दूसरा नाम निवातकवच                                                             |
| पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥ ३५       | था। ये यज्ञकर्ममें विघ्न डालते थे, इसलिये परीक्षित्!                                                    |
| तयोः षष्टिसहस्त्राणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता।  | तुम्हारे दादा अर्जुनने अकेले ही उन्हें इन्द्रको प्रसन्न<br>करनेके लिये मार डाला। यह उन दिनोंकी बात है,  |
| जघान स्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियङ्करः॥ ३६     | जब अर्जुन स्वर्गमें गये हुए थे॥ ३४—३६॥                                                                  |

| अ०६] षष्ठ                                                                                    | स्कन्ध ७३३                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत्।                                                      | विप्रचित्तिकी पत्नी सिंहिकाके गर्भसे एक सौ                                                                                                                                                                                                                  |
| राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः॥३७                                                    | एक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु,<br>जिसकी गणना ग्रहोंमें हो गयी। शेष सौ पुत्रोंका नाम                                                                                                                                                         |
| अथातः श्रूयतां वंशो योऽदितेरनुपूर्वशः।<br>यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरद् विभुः॥ ३८         | केतु था॥ ३७॥ परीक्षित्! अब क्रमशः अदितिकी<br>वंशपरम्परा सुनो। इस वंशमें सर्वव्यापक देवाधिदेव<br>नारायणने अपने अंशसे वामनरूपमें अवतार लिया<br>था॥ ३८॥ अदितिके पुत्र थे—विवस्वान्, अर्यमा,                                                                    |
| विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः।<br>धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः॥ ३९         | पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र,<br>इन्द्र और त्रिविक्रम (वामन)। यही बारह आदित्य<br>कहलाये॥ ३९॥ विवस्वान्की पत्नी महाभाग्यवती<br>संज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव (वैवस्वत) मनु एवं यम-                                                       |
| विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वै मनुम्।<br>मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा।             | यमीका जोड़ा पैदा हुआ! संज्ञाने ही घोड़ीका रूप                                                                                                                                                                                                               |
| सैव भूत्वाथ वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि॥४०                                                      | धारण करके भगवान् सूर्यके द्वारा भूलोकमें दोनों<br>अश्विनीकुमारोंको जन्म दिया॥४०॥<br>विवस्वान्की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके                                                                                                                                   |
| छाया शनैश्चरं लेभे सावर्णि च मनुं ततः।<br>कन्यां च तपतीं या वै वव्ने संवरणं पतिम्॥ ४१        | शनैश्चर और सावर्णि मनु नामके दो पुत्र तथा तपती<br>नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। तपतीने संवरणको<br>पतिरूपमें वरण किया॥ ४१॥ अर्यमाकी पत्नी मातृका<br>थी। उसके गर्भसे चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य-                                                         |
| अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः।<br>यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता॥ ४२    | अकर्तव्यके ज्ञानसे युक्त थे। इसलिये ब्रह्माजीने उन्हींके<br>आधारपर मनुष्यजातिकी (ब्राह्मणादि वर्णोंकी) कल्पना                                                                                                                                               |
| पूषानपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तोऽभवत् पुरा।<br>योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः॥ ४३         | की ॥ ४२ ॥ पूषाके कोई सन्तान न हुई। प्राचीनकालमें<br>जब शिवजी दक्षपर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दाँत<br>दिखाकर हँसने लगे थे; इसलिये वीरभद्रने इनके दाँत<br>तोड़ दिये थे। तबसे पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते<br>हैं॥ ४३ ॥ दैत्योंकी छोटी बहिन कुमारी रचना त्वष्टाकी |
| त्वष्टुर्देत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका।<br>संनिवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्॥ ४४ | पत्नी थी। रचनाके गर्भसे दो पुत्र हुए—संनिवेश<br>और पराक्रमी विश्वरूप॥४४॥ इस प्रकार विश्वरूप<br>यद्यपि शत्रुओंके भानजे थे—फिर भी जब देवगुरु                                                                                                                  |
| ` ` `                                                                                        | बृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित होकर देवताओंका<br>परित्याग कर दिया, तब देवताओंने विश्वरूपको ही<br>अपना पुरोहित बनाया था॥ ४५॥<br>राणे पारमहंस्यां संहितायां                                                                                                    |
| षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥<br>—————————————————————————————————                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |

[अ० ७ 880 श्रीमद्भागवत अथ सप्तमोऽध्यायः बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग और विश्वरूपका देवगुरुके रूपमें वरण राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! देवाचार्य राजोवाच बृहस्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः। कारण त्याग दिया था? देवताओंने अपने गुरुदेवका एतदाचक्ष्व भगवञ्छिष्याणामक्रमं गुरौ॥ ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे बतलाइये॥१॥ श्रीशुक उवाच **श्रीशुकदेवजीने कहा**—राजन्! इन्द्रस्त्रिभ्वनैश्वर्यमदोल्लङ्कितसत्पथः त्रिलोकीका ऐश्वर्य पाकर घमण्ड हो गया था। इस मरुद्भिर्वस्भी रुद्रैरादित्यैर्ऋभुभिर्नृप॥ घमण्डके कारण वे धर्ममर्यादाका, सदाचारका उल्लंघन करने लगे थे। एक दिनकी बात है, वे भरी सभामें विश्वेदेवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः। अपनी पत्नी शचीके साथ ऊँचे सिंहासनपर बैठे हुए सिद्धचारणगन्धर्वेर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः थे, उनचास मरुद्गण, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वेदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनीकुमार विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरै: पतगोरगै:। उनकी सेवामें उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, निषेव्यमाणो मघवान् स्तृयमानश्च भारत॥ ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएँ, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रित:। ओर ललित स्वरसे देवराज इन्द्रकी कीर्तिका गान हो पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा॥ रहा था। ऊपरकी ओर चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर श्वेत छत्र शोभायमान था। चँवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियाँ यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाजमें

युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठ्यैश्चामरव्यजनादिभिः।
विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृशम्॥ ६
स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च ह।
नाभ्यनन्दत संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः॥ ७
वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्।
नोच्चचालासनादिन्दः पश्यन्वि सभागतम्॥ ८
श्वेत छत्र शोभायमान था। चॅवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियाँ यथास्थान सुसिज्जित थीं। इस दिव्य समाजमें देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे॥ २—६॥ इसी समय देवराज इन्द्र और समस्त देवताओंके परम आचार्य बृहस्पितिजी वहाँ आये। उन्हें सुर-असुर सभी नमस्कार करते हैं। इन्द्रने देख लिया कि वे सभामें आये हैं, परन्तु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरुका सत्कार ही किया। यहाँतक कि वे अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं॥ ७-८॥ त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पितिजीने देखा कि यह ऐश्वर्यमदका दोष है!

ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः।
आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमदविक्रियाम्॥ ९
चले आये॥९॥ परीक्षित्! उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ। वे समझ गये कि मैंने अपने गुरुदेवकी अवहेलना की है। वे भरी सभामें स्वयं ही अपनी गृहयामास सदिस स्वयमात्मानमात्मना॥१०

| अ० ७] षष्ठ                                                                                        | स्कन्ध ७३५                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अहो बत ममासाधु कृतं वै दभ्रबुद्धिना।<br>यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदिस कात्कृतः॥११                 | 'हाय-हाय! बड़े खेदकी बात है कि भरी<br>सभामें मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्यके नशेमें चूर होकर<br>अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा                                                                     |
| को गृध्येत् पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि।<br>ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः॥ १२        | यह कर्म अत्यन्त निन्दनीय है॥११॥ भला, कौन<br>विवेकी पुरुष इस स्वर्गकी राजलक्ष्मीको पानेकी इच्छा<br>करेगा? देखो तो सही, आज इसीने मुझ देवराजको<br>भी असुरोंके-से रजोगुणी भावसे भर दिया॥१२॥ जो                |
| ये पारमेष्ठ्यं धिषणमधितिष्ठन् न कञ्चन।<br>प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं ते न परं विदुः॥ १३    | लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राजिसंहासनपर बैठा<br>हुआ सम्राट् किसीके आनेपर राजिसंहासनसे न उठे,<br>वे धर्मका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते॥ १३॥ ऐसा<br>उपदेश करनेवाले कुमार्गकी ओर ले जानेवाले हैं। वे         |
| तेषां कुपथदेष्टॄणां पततां तमिस ह्यधः।<br>ये श्रद्दध्युर्वचस्ते वै मञ्जन्त्यश्मप्लवा इव॥१४         | स्वयं घोर नरकमें गिरते हैं। उनकी बातपर जो लोग<br>विश्वास करते हैं, वे पत्थरकी नावकी तरह डूब जाते<br>हैं॥ १४॥ मेरे गुरुदेव बृहस्पतिजी ज्ञानके अथाह समुद्र<br>हैं। मैंने बड़ी शठता की। अब मैं उनके चरणोंमें |
| अथाहममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम् ।<br>प्रसादियष्ये निशठः शीष्णां तच्चरणं स्पृशन् ॥ १५               | अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊँगा'॥१५॥<br>परीक्षित्! देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे<br>थे कि भगवान् बृहस्पतिजी अपने घरसे निकलकर                                                                          |
| एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान् गृहात्।<br>बृहस्पतिर्गतोऽदृष्टां गतिमध्यात्ममायया॥ १६              | योगबलसे अन्तर्धान हो गये॥१६॥ देवराज इन्द्रने<br>अपने गुरुदेवको बहुत ढूँढ़ा-ढुँढ़वाया; परन्तु उनका<br>कहीं पता न चला। तब वे गुरुके बिना अपनेको<br>सुरक्षित न समझकर देवताओंके साथ अपनी बुद्धिके             |
| गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट्।<br>ध्यायन् धिया सुरैर्युक्तः शर्म नालभतात्मनः॥ १७  | अनुसार स्वर्गकी रक्षाका उपाय सोचने लगे, परन्तु वे<br>कुछ भी सोच न सके! उनका चित्त अशान्त ही बना<br>रहा॥ १७॥ परीक्षित्! दैत्योंको भी देवगुरु बृहस्पति<br>और देवराज इन्द्रकी अनबनका पता लग गया। तब          |
| तच्छुत्वैवासुराः सर्व आश्रित्यौशनसं मतम्।<br>देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः॥ १८      | उन मदोन्मत्त और आततायी असुरोंने अपने गुरु<br>शुक्राचार्यके आदेशानुसार देवताओंपर विजय पानेके<br>लिये धावा बोल दिया॥ १८॥ उन्होंने देवताओंपर<br>इतने तीखे-तीखे बाणोंकी वर्षा की कि उनके मस्तक,               |
| तैर्विसृष्टेषुभिस्तीक्ष्णैर्निभिन्नाङ्गोरुबाहवः।<br>ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रा नतकन्धराः॥ १९ | जंघा, बाहु आदि अंग कट-कटकर गिरने लगे। तब<br>इन्द्रके साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्माजीकी<br>शरणमें गये॥१९॥ स्वयम्भू एवं समर्थ ब्रह्माजीने<br>देखा कि देवताओंकी तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही              |
| तांस्तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः।<br>कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्॥२०               | है। अत: उनका हृदय अत्यन्त करुणासे भर गया। वे<br>देवताओंको धीरज बँधाते हुए कहने लगे॥२०॥                                                                                                                    |

| ७३६ श्रीमद्भ                                           | रागवत [ अ० ७                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्मोवाच                                             | <b>ब्रह्माजीने कहा</b> —देवताओ! यह बड़े खेदकी                                                |
| अहो बत सुरश्रेष्ठ ह्यभद्रं वः कृतं महत्।               | बात है। सचमुच तुमलोगोंने बहुत बुरा काम किया।                                                 |
| ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तमैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत्।। २१ | हरे, हरे! तुमलोगोंने ऐश्वर्यके मदसे अंधे होकर                                                |
| आक्षक आधार वासानस्वतासास्वतास्वराता १९                 | ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मणका सत्कार नहीं                                        |
|                                                        | किया॥ २१॥ देवताओ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह                                                    |
| तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो वः पराभवः।                   | फल है कि आज समृद्धिशाली होनेपर भी तुम्हें अपने                                               |
| प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत् सुराः ॥ २२  | निर्बल शत्रुओंके सामने नीचा देखना पड़ा॥२२॥                                                   |
|                                                        | देवराज! देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव                                            |
| ਸ਼ਾਤਕਰ ਰਿਸ਼ਤ: ਸਾਲਮ ਸ਼ਾਲੀਸ਼ਸ਼ਤ ਸੁਕੰਤਿਕ ਸ਼ਾਤ ।           | शुक्राचार्यका तिरस्कार करनेके कारण अत्यन्त निर्बल                                            |
| मघवन् द्विषतः पश्य प्रक्षीणान् गुर्वतिक्रमात्।         | हो गये थे, परन्तु अब भक्तिभावसे उनकी आराधना                                                  |
| सम्प्रत्युपचितान् भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः।           | करके वे फिर धन-जनसे सम्पन्न हो गये हैं।                                                      |
| आददीरन् निलयनं ममापि भृगुदेवताः॥ २३                    | देवताओ! मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि                                                      |
|                                                        | शुक्राचार्यको अपना आराध्यदेव माननेवाले ये दैत्यलोग                                           |
| त्रिविष्टपं किं गणयन्त्यभेद्य-                         | कुछ दिनोंमें मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे॥२३॥                                                 |
|                                                        | भृगुवंशियोंने इन्हें अर्थशास्त्रकी पूरी-पूरी शिक्षा दे                                       |
| मन्त्रा भृगूणामनुशिक्षितार्थाः।                        | रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं, उसका भेद<br>तुमलोगोंको नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त |
| न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां                              | होती है। ऐसी स्थितिमें वे स्वर्गको तो समझते ही क्या                                          |
| भवन्यभद्राणि नरेश्वराणाम्॥ २४                          | हैं, वे चाहे जिस लोकको जीत सकते हैं। सच है, जो                                               |
|                                                        | श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविन्द और गौओंको अपना                                              |
| तद् विश्वरूपं भजताशु विप्रं                            | सर्वस्व मानते हैं और जिनपर उनकी कृपा रहती है,                                                |
|                                                        | उनका कभी अमंगल नहीं होता॥ २४॥ इसलिये अब                                                      |
| तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवन्तम्।                        | तुमलोग शीघ्र ही त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपके पास                                               |
| सभाजितोऽर्थान् स विधास्यते वो                          | जाओ और उन्हींकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण,                                                 |
| यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म॥२५                         | तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुमलोग उनके असुरोंके                                                |
|                                                        | प्रति प्रेमको क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान                                                  |
| श्रीशुक उवाच                                           | करोगे, तो वे तुम्हारा काम बना देंगे॥ २५॥                                                     |
|                                                        | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं</b> —परीक्षित्! जब ब्रह्माजीने                                      |
| त एवमुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः।                  | देवताओंसे इस प्रकार कहा, तब उनकी चिन्ता दूर हो                                               |
| ऋषिं त्वाष्ट्रमुपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्॥ २६        | गयी। वे त्वष्टाके पुत्र विश्वरूप ऋषिके पास गये                                               |
|                                                        | और उन्हें हृदयसे लगाकर यों कहने लगे॥ २६॥                                                     |
| देवा ऊचु:                                              | देवताओंने कहा—बेटा विश्वरूप! तुम्हारा                                                        |
| वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते।             | कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये                                            |
|                                                        | हैं। हम एक प्रकारसे तुम्हारे पितर हैं। इसलिये तुम                                            |
| कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः॥ २७              | हमलोगोंकी समयोचित्त अभिलाषा पूर्ण करो॥ २७॥                                                   |

| अ० ७] षष्ठ                                                                                                    | स्कन्ध ७३७                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम्।<br>अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम्॥ २८                | जिन्हें सन्तान हो गयी हो, उन सत्पुत्रोंका भी<br>सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य<br>गुरुजनोंकी सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके                                                                  |
| आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः ।<br>भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् क्षितेस्तनुः ॥ २९ | लिये तो कहना ही क्या है॥ २८॥ वत्स! आचार्य<br>वेदकी, पिता ब्रह्माजीकी, भाई इन्द्रकी और माता<br>साक्षात् पृथ्वीकी मूर्ति होती है॥ २९॥ (इसी प्रकार)<br>बहिन दयाकी, अतिथि धर्मकी, अभ्यागत अग्निकी                        |
| दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मातिथिः स्वयम्।<br>अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः॥ ३०                 | और जगत्के सभी प्राणी अपने आत्माकी ही मूर्ति—<br>आत्मस्वरूप होते हैं॥ ३०॥ पुत्र! हम तुम्हारे पितर<br>हैं। इस समय शत्रुओंने हमें जीत लिया है। हम बड़े<br>दु:खी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबलसे हमारा यह                   |
| तस्मात् पितॄणामार्तानामार्तिं परपराभवम्।<br>तपसापनयंस्तात सन्देशं कर्तुमर्हिस॥ ३१                             | दु:ख, दाख्त्र्य, पराजय टाल दो। पुत्र! तुम्हें हमलोगोंकी<br>आज्ञाका पालन करना चाहिये॥ ३१॥ तुम ब्रह्मनिष्ठ<br>ब्राह्मण हो, अत: जन्मसे ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें<br>आचार्यके रूपमें वरण करके तुम्हारी शक्तिसे अनायास |
| वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुम्।<br>यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा॥ ३२               | ही शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेंगे॥ ३२॥<br>पुत्र! आवश्यकता पड़नेपर अपनेसे छोटोंका पैर<br>छूना भी निन्दनीय नहीं है। वेदज्ञानको छोड़कर केवल<br>अवस्था बड़प्पनका कारण भी नहीं है॥ ३३॥                                   |
| न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्ग्रयभिवादनम्।<br>छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्यैष्ठ्यस्य कारणम्॥ ३३       | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब<br>देवताओंने इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोहिती करनेकी                                                                                                                                |
| <i>ऋषिरुवाच</i><br>अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः।                                                     | प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूपने प्रसन्न होकर<br>उनसे अत्यन्त प्रिय और मधुर शब्दोंमें कहा॥ ३४॥<br>विश्वरूपने कहा—पुरोहितीका काम<br>ब्रह्मतेजको क्षीण करनेवाला है। इसलिये धर्मशील                               |
| स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः श्लक्ष्णया गिरा॥ ३४                                                                | महात्माओंने उसकी निन्दा की है। किन्तु आप मेरे<br>स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिये                                                                                                                      |
| विश्वरूप उवाच<br>विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्च उपव्ययम्।                                                     | प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमें मेरे-जैसा व्यक्ति<br>भला, आपलोगोंको कोरा जवाब कैसे दे सकता है?<br>मैं तो आपलोगोंका सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओंका                                                                      |
| कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम्।<br>प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते॥ ३५                   | पालन करना ही मेरा स्वार्थ है॥ ३५॥<br>देवगण! हम अकिंचन हैं। खेती कट जानेपर<br>अथवा अनाजकी हाट उठ जानेपर उसमेंसे गिरे हुए                                                                                              |
| अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं<br>तेनेह निर्वर्तितसाधुसित्क्रिय:।                                               | कुछ दाने चुन लाते हैं और उसीसे अपने देवकार्य तथा<br>पितृकार्य सम्पन्न कर लेते हैं। लोकपालो! इस प्रकार<br>जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहितीकी                                                              |

| ७३८ श्रीम                                                                                                                                                                | द्रागवत [ अ० ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कथं विगर्ह्यं नु करोम्यधीश्वराः<br>पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः॥ ३६<br>तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत्।<br>भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थेश्च साधये॥ ३७ | निन्दनीय वृत्ति क्यों करूँ? उससे तो केवल वे ही<br>लोग प्रसन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गयी<br>है॥ ३६॥ जो काम आपलोग मुझसे कराना चाहते हैं<br>वह निन्दनीय है—फिर भी मैं आपके कामसे मुँह नहीं<br>मोड़ सकता; क्योंकि आपलोगोंकी माँग ही कितनी<br>है। इसलिये आपलोगोंका मनोरथ मैं तन-मन-धनसे<br>पूरा करूँगा॥ ३७॥ |
| श्रीशुक उवाच                                                                                                                                                             | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं</b> —परीक्षित्! विश्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः।                                                                                                                                | बड़े तपस्वी थे। देवताओंसे ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना॥ ३८                                                                                                                                  | वरण करनेपर वे बड़ी लगनके साथ उनकी पुरोहिती<br>करने लगे॥ ३८॥ यद्यपि शुक्राचार्यने अपने नीतिबलसे                                                                                                                                                                                                                |
| सुरद्विषां श्रियं गुप्तामौशनस्यापि विद्यया।<br>आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः॥ ३९                                                                       | असुरोंकी सम्पत्ति सुरिक्षत कर दी थी, फिर भी समर्थ<br>विश्वरूपने वैष्णवी विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पत्ति<br>छीनकर देवराज इन्द्रको दिला दी॥३९॥ राजन्!                                                                                                                                                        |
| यया गुप्तः सहस्राक्षो जिग्येऽसुरचमूर्विभुः।                                                                                                                              | जिस विद्यासे सुरक्षित होकर इन्द्रने असुरोंकी सेनापर<br>विजय प्राप्त की थी, उसका उदारबुद्धि विश्वरूपने ही                                                                                                                                                                                                      |
| तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधी:॥४०                                                                                                                               | उन्हें उपदेश किया था॥ ४०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्याय:॥७॥                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अथाष्ट्र                                                                                                                                                                 | <del>।                                     </del>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नारायणकव                                                                                                                                                                 | चका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| राजोवाच                                                                                                                                                                  | <b>राजा परीक्षित्ने पूछा—</b> भगवन्! देवराज इन्द्रने                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान्।                                                                                                                              | जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओंकी चतुरंगिणी सेनाको                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् ॥ १                                                                                                                     | खेल-खेलमें—अनायास ही जीतकर त्रिलोकीकी                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                          | राजलक्ष्मीका उपभोग किया, आप उस नारायणकवचको                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्।                                                                                                                                   | मुझे सुनाइये और यह भी बतलाइये कि उन्होंने उससे                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यथाऽऽततायिनः शत्रून् येन गुप्तोऽजयन्मृधे॥ २                                                                                                                              | सुरक्षित होकर रणभूमिमें किस प्रकार आक्रमणकारी                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्रीशुक उवाच                                                                                                                                                             | शत्रुओंपर विजय प्राप्त की॥१-२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते।                                                                                                                           | श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! जब देवताओंने<br>विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तब देवराज इन्द्रके                                                                                                                                                                                                                 |
| नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु॥ ३                                                                                                                                    | प्रश्न करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                          | किया। तुम एकाग्रचित्तसे उसका श्रवण करो॥३॥                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विश्वरूप उवाच                                                                                                                                                            | <b>विश्वरूपने कहा</b> —देवराज इन्द्र! भयका अवसर                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः।                                                                                                                                   | उपस्थित होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः॥ ४                                                                                                                         | शरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये। उसकी विधि यह है                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| अ० ८]                                                                                                                             | षष्ठ र | स्कन्ध ७३९                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नारायणमयं वर्म सन्नह्येद् भय आगते।<br>पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्यथोरिस॥                                                        | ų      | कि पहले हाथ-पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथमें कुशकी पवित्री धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाय। इसके बाद कवचधारणपर्यन्त और कुछ न बोलनेका                                                                            |
| मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्।<br>ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा॥                                               | Ę      | निश्चय करके पवित्रतासे 'ॐ नमो नारायणाय' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इन मन्त्रोंके द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर                                   |
| करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया।<br>प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु ॥                                              |        | मन्त्रके ॐ आदि आठ अक्षरोंका क्रमशः पैरों, घुटनों,<br>जाँघों, पेट, हृदय, वक्षःस्थल, मुख और सिरमें न्यास<br>करे। अथवा पूर्वोक्त मन्त्रके मकारसे लेकर ॐकारपर्यन्त<br>आठ अक्षरोंका सिरसे आरम्भ करके उन्हीं आठ |
| न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि।<br>षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्॥                                               |        | अंगोंमें विपरीत क्रमसे न्यास करे ॥४—६॥<br>तदनन्तर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस<br>द्वादशाक्षर मन्त्रके ॐ आदि बारह अक्षरोंका दायीं<br>तर्जनीसे बायीं तर्जनीतक दोनों हाथकी आठ अँगुलियों                       |
| वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु।<br>मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधः॥                                     | 8      | और दोनों अँगूठोंकी दो-दो गाँठोंमें न्यास करे॥७॥<br>फिर 'ॐ विष्णावे नमः' इस मन्त्रके पहले अक्षर<br>'ॐ' का हृदयमें 'वि' का ब्रह्मरन्ध्रमें, 'ष्' का                                                         |
| सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्।<br>ॐ विष्णवे नम इति॥ १                                                               | १०     | भौंहोंके बीचमें, 'ण' का चोटीमें, 'वे' का दोनों<br>नेत्रोंमें और 'न' का शरीरकी सब गाँठोंमें न्यास करे।<br>तदनन्तर 'ॐ मः अस्त्राय फट्' कहकर दिग्बन्ध<br>करे। इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिको जाननेवाला     |
| आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम्।<br>विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्॥ १                                    |        | पुरुष मन्त्रस्वरूप हो जाता है॥८—१०॥ इसके बाद<br>समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्यसे<br>परिपूर्ण इष्टदेव भगवान्का ध्यान करे और अपनेको<br>भी तद्रूप ही चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्या, तेज   |
| ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां<br>न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे।<br>दरारिचर्मासिगदेषुचाप-<br>पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः॥ १ |        | और तप:स्वरूप इस कवचका पाठ करे—॥ ११॥ 'भगवान् श्रीहरि गरुड़जीकी पीठपर अपने चरणकमल रखे हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हाथोंमें शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश (फंदा) |
| जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति-<br>र्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्।                                                                   |        | धारण किये हुए हैं। वे ही ॐकारस्वरूप प्रभु सब<br>प्रकारसे, सब ओरसे मेरी रक्षा करें॥ १२॥ मत्स्यमूर्ति<br>भगवान् जलके भीतर जलजन्तुओंसे और वरुणके<br>पाशसे मेरी रक्षा करें। मायासे ब्रह्मचारीका रूप धारण      |
| स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात्<br>त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः॥ १                                                                    |        | करनेवाले वामनभगवान् स्थलपर और विश्वरूप<br>श्रीत्रिविक्रमभगवान् आकाशमें मेरी रक्षा करें॥ १३॥                                                                                                               |

श्रीमद्भागवत दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः थीं और गर्भवती दैत्यपित्नयोंके गर्भ गिर गये थे, वे पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः । दैत्य-यूथपतियोंके शत्रु भगवान् नृसिंह किले, जंगल, महादृहासं

दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः॥१४ रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्योन्नीतधरो वराहः।

रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद् भरताग्रजोऽस्मान्॥ १५

मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा-

980

विमुञ्जतो यस्य

न्नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः

पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्।। १६ सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा-

देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मी हरिर्मां निरयादशेषात्॥१७

\* बत्तीस प्रकारके सेवापराध माने गये हैं--१-सवारीपर चढकर अथवा पैरोंमें खडाऊँ पहनकर श्रीभगवानुके मन्दिरमें जाना। २-रथयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सर्वोंका न करना या उनके दर्शन न करना। ३-श्रीमूर्तिके दर्शन

द्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्।

अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको धारण करनेवाले यज्ञमूर्ति वराहभगवान् मार्गमें, परशुरामजी पर्वतोंके शिखरोंपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बडे भाई भगवान् रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा करें॥ १५॥ भगवान् नारायण मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारों और

सब प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्वसे, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योगके विघ्नोंसे और त्रिगुणाधिपति भगवान् कपिल कर्मबन्धनोंसे मेरी रक्षा करें॥ १६॥ परमर्षि सनत्कुमार कामदेवसे,

नरकोंसे मेरी रक्षा करें॥१७॥

जिनके घोर अट्टहाससे सब दिशाएँ गूँज उठी

रणभूमि आदि विकट स्थानोंमें मेरी रक्षा करें॥ १४॥

हयग्रीवभगवान् मार्गमें चलते समय देवमूर्तियोंको

नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद सेवापराधोंसे \* और भगवान् कच्छप सब प्रकारके

[ अo ८

करके प्रणाम न करना। ४-अशुचि-अवस्थामें दर्शन करना। ५-एक हाथसे प्रणाम करना। ६-परिक्रमा करते समय भगवानुके सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। ७-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने पैर पसारकर बैठना। ८-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोंको ऊँचा

करके उनको हाथोंसे लपेटकर बैठ जाना। ९-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने सोना। १०-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने भोजन करना। ११-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने झूठ बोलना। १२-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना। १३-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने आपसमें बातचीत करना। १४-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने

२८-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहको पीठ देकर बैठना। २९-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने दूसरे किसीको भी प्रणाम करना। ३०-गुरुदेवकी अभ्यर्थना, कुशल-प्रश्न और उनका स्तवन न करना और ३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा

चिल्लाना। १५-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने कलह करना। १६-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना। १७-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीपर अनुग्रह करना। १८-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर वचन बोलना। १९-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने कम्बलसे सारा शरीर ढक लेना। २०-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी निन्दा करना। २१-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति करना। २२-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने अश्लील शब्द बोलना। २३-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका त्याग करना। २४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात् सामान्य उपचारोंसे भगवान्की सेवा-पूजा करना। २५-श्रीभगवान्को निवेदित किये बिना किसी भी वस्तुका खाना-पीना। २६-जिस ऋतुमें जो फल हो, उसे सबसे पहले श्रीभगवान्को न चढ़ाना। २७-किसी शाक या फलादिके अगले भागको तोड़कर भगवान्के व्यंजनादिके लिये देना।

करना। ३२-किसी भी देवताकी निन्दा करना।

| अ०८] षष्ठ                                                                                                                              | स्कन्ध ७४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद्<br>द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा।<br>यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद्<br>बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः॥ १८ | भगवान् धन्वन्तरि कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय<br>भगवान् ऋषभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक द्वन्द्वोंसे,<br>यज्ञभगवान् लोकापवादसे, बलरामजी मनुष्यकृत कष्टोंसे<br>और श्रीशेषजी क्रोधवश नामक सर्पोंके गणसे मेरी                                                                                                                           |
| द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद्<br>बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्।<br>कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु<br>धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥ १९             | रक्षा करें॥ १८॥ भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी<br>अज्ञानसे तथा बुद्धदेव पाखण्डियोंसे और प्रमादसे मेरी<br>रक्षा करें। धर्मरक्षाके लिये महान् अवतार धारण<br>करनेवाले भगवान् कल्कि पापबहुल कलिकालके<br>दोषोंसे मेरी रक्षा करें॥ १९॥ प्रातःकाल भगवान्<br>केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आनेपर                             |
| मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः। नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्ति- र्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः॥ २०                | भगवान् गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, दोपहरके पहले<br>भगवान् नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और<br>दोपहरको भगवान् विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी<br>रक्षा करें॥ २०॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधुसूदन                                                                                                                             |
| देवोऽपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्। दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः॥ २१                           | अपना प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद हृषीकेश, अर्धरात्रिके पूर्व तथा अर्धरात्रिके समय अकेले भगवान् पद्मनाभ मेरी रक्षा करें॥ २१॥ रात्रिके पिछले प्रहरमें श्रीवत्सलांछन श्रीहरि, उषाकालमें खड्गधारी भगवान् जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर और सम्पूर्ण |
| श्रीवत्सधामापररात्र ईशः<br>प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः।<br>दामोदरोऽव्यादनुसन्थ्यं प्रभाते<br>विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः॥ २२         | सन्ध्याओं में कालमूर्ति भगवान् विश्वेश्वर मेरी रक्षा<br>करें॥ २२॥<br>'सुदर्शन! आपका आकार चक्र (रथके पहिये)–<br>की तरह है। आपके किनारेका भाग प्रलयकालीन<br>अग्निके समान अत्यन्त तीव्र है। आप भगवान्की                                                                                                                     |
| चक्रं युगान्तानलितग्मनेमि<br>भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम्।<br>दन्दिग्ध दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु                                         | प्रेरणासे सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायुकी<br>सहायतासे सूखे घास-फूसको जला डालती है,<br>वैसे ही आप हमारी शत्रु-सेनाको शीघ्र-से-शीघ्र<br>जला दीजिये, जला दीजिये॥ २३॥ कौमोदकी गदा!                                                                                                                                      |
| कक्षं यथा वातसखो हुताशः॥ २३<br>गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे<br>निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि।<br>कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो-           | आपसे छूटनेवाली चिनगारियोंका स्पर्श वज्रके समान<br>असह्य है। आप भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं<br>उनका सेवक हूँ। इसलिये आप कूष्माण्ड, विनायक,<br>यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहोंको अभी कुचल<br>डालिये, कुचल डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर-चूर                                                                       |
| भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन्॥ २४                                                                                                      | कर दीजिये॥ २४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ७४२ श्रीमद्भ                                                                                                                                  | हागवत [ अ०८                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातृ-<br>पिशाचिवप्रग्रहघोरदृष्टीन् ।<br>दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो<br>भीमस्वनोऽरेर्हृदयानि कम्पयन्॥ २५               | शंखश्रेष्ठ! आप भगवान् श्रीकृष्णके फूँकनेसे<br>भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहला दीजिये<br>एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा<br>ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियोंको यहाँसे झटपट<br>भगा दीजिये॥ २५॥ भगवान्की प्यारी तलवार! आपकी |
| त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्य-<br>मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि।                                                                                 | धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान्की प्रेरणासे मेरे<br>शत्रुओंको छिन्न-भिन्न कर दीजिये। भगवान्की प्यारी<br>ढाल! आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डल हैं। आप                                                                                             |
| चक्षूंषि चर्मञ्छतचन्द्र छादय<br>द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्॥ २६                                                                              | पाप-दृष्टि पापात्मा शत्रुओंकी आँखें बंद कर दीजिये<br>और उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये॥ २६॥<br>सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु (पुच्छलतारे) आदि                                                                                                     |
| यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च।<br>सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योंऽहोभ्य एव वा॥ २७                                           | केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु, दाढ़ींवाले<br>हिंसक पशु, भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणियोंसे हमें<br>जो-जो भय हों और जो-जो हमारे मंगलके विरोधी                                                                                    |
| सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात्।<br>प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः॥ २८<br>गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः। | हों—वे सभी भगवान्के नाम, रूप तथा आयुधोंका<br>कीर्तन करनेसे तत्काल नष्ट हो जायँ॥२७-२८॥<br>बृहद्, रथन्तर आदि सामवेदीय स्तोत्रोंसे जिनकी स्तुति                                                                                                   |
| गरुडा मगवान् स्तात्रस्तामरछन्दामयः प्रमुः।<br>रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः॥ २९<br>सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः।      | की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान् गरुड और विष्वक्सेनजी<br>अपने नामोच्चारणके प्रभावसे हमें सब प्रकरकी<br>विपत्तियोंसे बचायें॥ २९॥ श्रीहरिके नाम, रूप, वाहन,                                                                                       |
| बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः॥३०<br>यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्।                                                        | आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन<br>और प्राणोंको सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचायें॥ ३०॥<br>'जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत् है,<br>वह वास्तवमें भगवान् ही हैं'—इस सत्यके प्रभावसे                                               |
| सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः॥ ३१<br>यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परिहतः स्वयम्।                                                       | हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जायँ॥ ३१॥ जो लोग ब्रह्म<br>और आत्माकी एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी<br>दृष्टिमें भगवान्का स्वरूप समस्त विकल्पों—भेदोंसे                                                                                             |
| भूषणायुधिलङ्गाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया॥ ३२ तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः।                                                            | रिहत है; फिर भी वे अपनी माया-शक्तिके द्वारा<br>भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियोंको धारण<br>करते हैं, यह बात निश्चितरूपसे सत्य है। इस कारण                                                                                                        |
| पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः॥ ३३<br>विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्ता-<br>दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः।                              | सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान् श्रीहरि सदा-सर्वत्र सब<br>स्वरूपोंसे हमारी रक्षा करें॥ ३२-३३॥<br>जो अपने भयंकर अट्टाहाससे सब लोगोंके                                                                                                                |
| प्रहापयँल्लोकभयं स्वनेन<br>स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः॥ ३४                                                                                      | भयको भगा देते हैं और अपने तेजसे सबका तेज ग्रस<br>लेते हैं, वे भगवान् नृसिंह दिशा-विदिशामें, नीचे-<br>ऊपर, बाहर-भीतर—सब ओर हमारी रक्षा करें'॥ ३४॥                                                                                               |

[ अ० ९ ४४७ श्रीमद्भागवत अथ नवमोऽध्यायः विश्वरूपका वध, वृत्रासुरद्वारा देवताओंकी हार और भगवान्की प्रेरणासे देवताओंका दधीचि ऋषिके पास जाना श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! हमने श्रीशुक उवाच सुना है कि विश्वरूपके तीन सिर थे। वे एक तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत। मुँहसे सोमरस तथा दूसरेसे सुरा पीते थे और तीसरेसे

अन्न खाते थे॥१॥ उनके पिता त्वष्टा आदि बारह आदित्य देवता थे, इसलिये वे यज्ञके समय प्रत्यक्षरूपमें

सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम॥ ऊँचे स्वरसे बोलकर बड़े विनयके साथ देवताओंको स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकै:। आहुति देते थे॥२॥ अवदद् यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप॥

स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति। यजमानोऽवहद् भागं मातूस्नेहवशानुगः॥

तद् देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः। आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद् रुषा।। सोमपीथं तु यत् तस्य शिर आसीत् कपिञ्जलः।

कलविङ्कः सुरापीथमन्नादं यत् स तित्तिरिः॥ ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः।

संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये। भूम्यम्बुद्रुमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः॥

भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै। ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते॥

साथ ही वे छिप-छिपकर असुरोंको भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुरकुलकी थीं, इसीलिये वे मातृस्नेहके वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस

और धर्मकी ओटमें कपट कर रहे हैं। इससे इन्द्र डर गये और क्रोधमें भरकर उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उनके तीनों सिर काट लिये॥४॥ विश्वरूपका सोमरस पीनेवाला सिर पपीहा, सुरापान करनेवाला गौरैया और अन्न खानेवाला तीतर हो गया॥५॥ इन्द्र चाहते तो विश्वरूपके वधसे लगी हुई हत्याको दूर कर सकते

थे; परन्तु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरं

प्रकार असुरोंको भाग पहुँचाया करते थे॥ ३॥ देवराज

इन्द्रने देखा कि इस प्रकार वे देवताओंका अपराध

हाथ जोडकर उसे स्वीकार कर लिया तथा एक वर्षतक उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं किया। तदनन्तर सब लोगोंके सामने अपनी शृद्धि प्रकट करनेके लिये उन्होंने अपनी ब्रह्महत्याको चार हिस्सोंमें बाँटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियोंको दे दिया॥६॥ परीक्षित्! पृथ्वीने बदलेमें यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा, वह समयपर अपने-आप भर जायगा, इन्द्रकी ब्रह्महत्याका चतुर्थांश स्वीकार कर

लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वीमें कहीं-कहीं ऊसरके रूपमें दिखायी पडती है॥७॥ दूसरा चतुर्थांश वृक्षोंने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा

तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहर्द्रमाः। कट जानेपर फिर जम जायगा। उनमें अब भी गोंदके तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते॥ रूपमें ब्रह्महत्या दिखायी पडती है॥८॥

| अ० ९] षष्ठ                                                                                       | स्कन्ध ७४५                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शश्वत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहुः स्त्रियः।<br>रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते॥ ९           | स्त्रियोंने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुषका<br>सहवास कर सकें, ब्रह्महत्याका तीसरा चतुर्थांश<br>स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेमें<br>रजके रूपसे दिखायी पड़ती है॥९॥ जलने यह वर                  |
| द्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलम्।<br>तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति क्षिपन्॥ १०        | पाकर कि खर्च करते रहनेपर भी निर्झर आदिके रूपमें<br>तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चौथा<br>चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन, बुद्बुद आदिके रूपमें<br>वही ब्रह्महत्या दिखायी पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे |
| हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे।<br>इन्द्रशत्रो विवर्धस्व माचिरं जिह विद्विषम्॥ ११     | हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं॥१०॥<br>विश्वरूपकी मृत्युके बाद उनके पिता त्वष्टा<br>'हे इन्द्रशत्रो! तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र-से-<br>शीघ्र तुम अपने शत्रुको मार डालो'—इस मन्त्रसे                         |
| अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः।<br>कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा॥१२                     | इन्द्रका शत्रु उत्पन्न करनेके लिये हवन करने लगे॥११॥<br>यज्ञ समाप्त होनेपर अन्वाहार्य-पचन नामक अग्नि<br>(दक्षिणाग्नि)-से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट<br>हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो लोकोंका नाश             |
| विष्विग्ववर्धमानं तिमषुमात्रं दिने दिने।<br>दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानीकवर्चसम्॥ १३           | करनेके लिये प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट<br>हुआ हो॥१२॥ परीक्षित्! वह प्रतिदिन अपने शरीरके<br>सब ओर बाणके बराबर बढ़ जाया करता था। वह<br>जले हुए पहाड़के समान काला और बड़े डील-                              |
| तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्कोग्रलोचनम्॥ १४                                                 | डौलका था। उसके शरीरमेंसे सन्ध्याकालीन बादलोंके<br>समान दीप्ति निकलती रहती थी॥ १३॥ उसके सिरके<br>बाल और दाढ़ी–मूँछ तपे हुए ताँबेके समान लाल रंगके                                                             |
| देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी।<br>नृत्यन्तमुन्तदन्तं च चालयन्तं पदा महीम्॥ १५            | तथा नेत्र दोपहरके सूर्यके समान प्रचण्ड थे॥१४॥<br>चमकते हुए तीन नोकोंवाले त्रिशूलको लेकर जब वह<br>नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय<br>पृथ्वी काँप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि                      |
| दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तलम्।<br>लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम्॥ १६                | उस त्रिशूलपर उसने अन्तरिक्षको उठा रखा है॥१५॥<br>वह बार-बार जँभाई लेता था। इससे जब उसका<br>कन्दराके समान गम्भीर मुँह खुल जाता, तब जान<br>पड़ता कि वह सारे आकाशको पी जायगा, जीभसे                              |
| महता रौद्रदंष्ट्रेण जृम्भमाणं मुहुर्मुहुः।<br>वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश॥ १७ | सारे नक्षत्रोंको चाट जायगा और अपनी विशाल एवं<br>विकराल दाढ़ोंवाले मुँहसे तीनों लोकोंको निगल<br>जायगा। उसके भयावने रूपको देखकर सब लोग डर<br>गये और इधर-उधर भागने लगे॥ १६-१७॥ परीक्षित्!                       |
| येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना।<br>स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः॥ १८         | त्वष्टाके तमोगुणी पुत्रने सारे लोकोंको घेर लिया था।<br>इसीसे उस पापी और अत्यन्त क्रूर पुरुषका नाम<br>वृत्रासुर पड़ा॥१८॥                                                                                      |

| स्वै: स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रीयै: सोऽग्रसत्तानि कृतन्त्रशः ॥ १९ तत्तस्ते विस्मिताः सर्वे विषणणा ग्रस्ततेजसः । प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥ २० वताः व स्वा क्वः सम्प्रदेश स्वमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥ २० वताः व स्व क्वः क्वः व्यव्याद्वराग्यिक्षतयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः । हराम यस्मै बिलमन्तकोऽसौ विमेति यस्मादरणं ततो नः ॥ २१ विमेति व लाभेन समं प्रशान्तम् । विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम् ॥ २२ वस्योक्ष्युः जगतीं स्वनावं मनुर्यथाऽऽबध्य ततार दुर्गम् । स्य प्व नस्त्वाष्ट्रभयाद दुरन्तात् त्राताऽऽश्चितान् वारिचरोऽपि नूनम् ॥ २३ वस्योक्षत्रान् वारिचरोऽपि नूनम् ॥ २३ वस्योक्षत्रान् वारिचरोऽपि नूनम् ॥ २३ वस्याक्ष्यत्व तार्ति स्वनावं स्वयाक्ष्यत्व तार्ति तार्ति स्वनावं प्वत्व स्वा नि प्रतितस्ततार तस्माद् भयाद् येन स नोऽस्तु पारः ॥ २४ वस्योक्ष अवस्य बचायेंगे ॥ २३ ॥ प्राचीन कप्रवक्ति ने हो भगवान् हो हो स्वर्यभ्यात् वर्षे तथापि जिनको कृपासे वे विपत्तिसे बच सके, वे ही भगवान् हो इस सं प्य एक ईशो निजमायया नः समर्ज येनानु सृजाम विश्वम् । वयं न यस्यापि पुरः समीहतः | ७४६ श्रीमद्भ                                                                                  | हागवत [ अ० ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देवा अनुः वाय्यम्बराग्यास्तेत्वासः। देवा अनुः वाय्यम्बराग्यास्तित्वास्तिः।। २० देवा अनुः वाय्यम्बराग्यास्तित्वासित्वासित्वाः।। २० वाय्यम्बराग्यास्तित्वासित्वासित्वासित्वाः।। हराम यस्मै बिलमन्तकोऽसौ विभेति यसमादरणं ततो नः।। २१ अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्। विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                             | बड़े-बड़े देवता अपने-अपने अनुयायियोंके सहित<br>एक साथ ही उसपर टूट पड़े तथा अपने-अपने दिव्य<br>अस्त्र-शस्त्रोंसे प्रहार करने लगे। परन्तु वृत्रासुर उनके                                                                                                                                                      |
| वाव्यम्बराग्न्यिस्तरिस्त्रलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः। हराम यस्मै बिलमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः॥ २१ अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्। विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम्॥ २२ यस्योरुशङ्गे जगतीं स्वनावं मनुर्यथाऽऽबध्य ततार दुर्गम्। स एव नस्त्वाष्ट्भयाद् दुरन्तात् त्राताऽऽश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्॥ २३ प्रा स्वयम्भूरि संयमाम्भ- स्युर्दीर्णवातोर्मिरवैः कराले। एकोऽरविन्दात् पतितस्ततार तस्माद् भयाद् येन स नोऽस्तु पारः॥ २४ य एक ईशो निजमायया नः ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्। वयं न यस्यािप पुरः समीहतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | सारे अस्त्र-शस्त्रोंको निगल गया॥ १९॥ अब तो<br>देवताओंके आश्चर्यकी सीमा न रही। उनका प्रभाव<br>जाता रहा। वे सब-के-सब दीन-हीन और उदास हो<br>गये तथा एकाग्रचित्तसे अपने हृदयमें विराजमान                                                                                                                        |
| सवेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्। विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः     श्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम्॥ २२  यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनावं     मनुर्यथाऽऽबध्य ततार दुर्गम्। स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद् दुरनात्     त्राताऽऽश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्॥ २३  पुरा स्वयम्भूरिप संयमाम्भ-     स्युदीर्णवातोर्मिरवैः कराले। एकोऽरिवन्दात् पतितस्ततार     तस्माद् भयाद् येन स नोऽस्तु पारः॥ २४  य एक ईशो निजमायया नः     ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्। वयं न यस्यािप पुरः समीहतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वाय्वम्बराग्न्यिप्क्षितयस्त्रिलोका<br>ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः।<br>हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनावं मनुर्यथाऽऽबध्य ततार दुर्गम्। स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद् दुरन्तात् हम शरणागतोंको वृत्रासुरके द्वारा उपस्थित किरे तुरतार् त्राताऽऽश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्॥ २३ दुस्तर भयसे अवश्य बचायेंगे॥ २३॥ प्राचीन क प्रचण्ड पवनके थपेड़ोंसे उठी हुई उत्ताल तरं गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भगवान्के नाभिकर अत्यन्त भयानक प्रलयकालीन जलमें गिर पड़े यद्यिणंवातोर्मिरवै: कराले। एकोऽरिवन्दात् पतितस्ततार तस्माद् भयाद् येन स नोऽस्तु पारः॥ २४ पर करें॥ २४॥ उन्हीं प्रभुने अद्वितीय होनेप् अपनी मायासे हमारी रचना की और उन्हींके अनु हमलोग सृष्टिकार्यका संचालन करते हैं। यद्या हमारे सामने ही सब प्रकारकी चेष्टाएँ कर-कर ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्। वर्थ न यस्यापि पुरः समीहतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्।<br>विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः                                    | रक्षक हैं॥ २१॥ प्रभो! आपके लिये कोई नयी बात<br>न होनेके कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं<br>होते। आप अपने स्वरूपके साक्षात्कारसे ही सर्वथा<br>पूर्णकाम, सम एवं शान्त हैं। जो आपको छोड़कर<br>किसी दूसरेकी शरण लेता है, वह मूर्ख है। वह मानो<br>कत्तेकी पँछ पकडकर समद्र पार करना चाहता                       |
| पुरा स्वयम्भूरिप संयमाम्भ- स्युदीर्णवातोर्मिरवै: कराले। एकोऽरिवन्दात् पिततस्ततार तस्माद् भयाद् येन स नोऽस्तु पारः॥ २४ य एक ईशो निजमायया नः ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्। वयं न यस्यािप पुरः समीहतः गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भगवान्के नाभिकम् अत्यन्त भयानक प्रलयकालीन जलमें गिर पड़े यद्यपि वे असहाय थे, तथािप जिनकी कृपासे वे विपत्तिसे बच सके, वे ही भगवान् हमें इस संव अपनी मायासे हमारी रचना की और उन्हींके अनु हमलोग सृष्टिकार्यका संचालन करते हैं। यद्या हमारे सामने ही सब प्रकारकी चेष्टाएँ कर-कर्म हैं, तथािप 'हम स्वतन्त्र ईश्वर हैं'—अपने अभिमानके कारण हमलोग उनके स्वरूपको देख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मनुर्यथाऽऽबध्य ततार दुर्गम्।<br>स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद् दुरन्तात्                              | है॥ २२॥ वैवस्वत मनु पिछले कल्पके अन्तमें जिनके<br>विशाल सींगमें पृथ्वीरूप नौकाको बाँधकर अनायास<br>ही प्रलयकालीन संकटसे बच गये, वे ही मत्स्यभगवान्<br>हम शरणागतोंको वृत्रासुरके द्वारा उपस्थित किये हुए<br>दुस्तर भयसे अवश्य बचायेंगे॥ २३॥ प्राचीन कालमें<br>प्रचण्ड पवनके थपेड़ोंसे उठी हुई उत्ताल तरंगोंकी |
| य एक ईशो निजमायया नः<br>ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्।<br>वयं न यस्यापि पुरः समीहतः  अपनी मायासे हमारी रचना की और उन्हींके अनु<br>हमलोग सृष्टिकार्यका संचालन करते हैं। यद्या<br>हमारे सामने ही सब प्रकारकी चेष्टाएँ कर-कर<br>हैं, तथापि 'हम स्वतन्त्र ईश्वर हैं'—अपने<br>अभिमानके कारण हमलोग उनके स्वरूपको देख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्युदीर्णवातोर्मिरवैः कराले।<br>एकोऽरविन्दात् पतितस्ततार                                      | गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भगवान्के नाभिकमलसे<br>अत्यन्त भयानक प्रलयकालीन जलमें गिर पड़े थे।<br>यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपासे वे उस<br>विपत्तिसे बच सके, वे ही भगवान् हमें इस संकटसे                                                                                                                  |
| <b>पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः॥ २५</b>   पाते॥ २५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | य एक ईशो निजमायया नः<br>ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्।                                           | अपनी मायासे हमारी रचना की और उन्हींके अनुग्रहसे<br>हमलोग सृष्टिकार्यका संचालन करते हैं। यद्यपि वे<br>हमारे सामने ही सब प्रकारकी चेष्टाएँ कर-करा रहे<br>हैं, तथापि 'हम स्वतन्त्र ईश्वर हैं'—अपने इस<br>अभिमानके कारण हमलोग उनके स्वरूपको देख नहीं                                                            |

| ७४८ श्रीमद                                    | द्रागवत [अ०९                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् नारायण वासुदेव            | भगवन्! नारायण! वासुदेव! आप आदि पुरुष<br>(जगत्के परम कारण) और महापुरुष (पुरुषोत्तम)                    |
| आदिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल           | हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय,                                                               |
| परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार             | परम कल्याण-स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही<br>सारे जगत्के आधार एवं अद्वितीय हैं, केवल आप ही            |
| लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ                 | सारे जगत्के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौन्दर्य और मृदुलताकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीके परम पति |
| परमहंसपरिव्राजकैः परमेण आत्मयोगसमाधिना        | हैं। प्रभो! परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्मसंयमरूप परम समाधिसे भलीभाँति आपका                  |
| परिभावितपरिस्फुटपारमहंस्यधर्मेणोद्घाटित-      | चिन्तन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदयमें परमहंसोंके धर्म वास्तविक भगवद्भजनका उदय होता है। इससे          |
| तमःकपाटद्वारे चित्तेऽपावृत आत्मलोके           | उनके हृदयके अज्ञानरूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोकमें आप आत्मानन्दके रूपमें बिना               |
| स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान्॥ ३३॥            | किसी आवरणके प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार-                   |
| दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणोऽशरीर        | बार नमस्कार करते हैं॥ ३३॥ भगवन्! आपकी<br>लीलाका रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि                  |
| इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन   | आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीरके<br>हमलोगोंके सहयोगकी अपेक्षा न करके निर्गुण और                   |
| सगुणमगुणः सृजिस पासि हरिस॥ ३४॥ अथ             | निर्विकार होनेपर भी स्वयं ही इस सगुण जगत्की<br>सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं॥३४॥ भगवन्!             |
| तत्र भवान् किं देवदत्तविदह गुणविसर्गपिततः     | हमलोग यह बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टिकर्ममें आप देवदत्त आदि किसी व्यक्तिके समान             |
| पारतन्त्र्येण स्वकृतकुशलाकुशलं                | गुणोंके कार्यरूप इस जगत्में जीवरूपसे प्रकट हो<br>जाते हैं और कर्मोंके अधीन होकर अपने किये             |
| फलमुपाददात्याहोस्विदात्माराम उपशमशीलः         | अच्छे-बुरे कर्मोंका फल भोगते हैं, अथवा आप<br>आत्माराम, शान्तस्वभाव एवं सबसे उदासीन—साक्षीमात्र        |
| समञ्जसदर्शन उदास्त इति ह वाव न                | रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं॥ ३५॥ हम तो<br>यह समझते हैं कि यदि आपमें ये दोनों बातें रहें तो       |
| विदामः ॥ ३५ ॥                                 | भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि आप स्वयं भगवान्<br>हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और            |
| न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगणे           | आप सर्वशक्तिमान् हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकारके<br>विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण |
| ईश्वरेऽनवगाह्यमाहात्म्येऽर्वाचीनविकल्पवितर्क- | शास्त्रोंका अध्ययन करके अपने हृदयको दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते          |
| विचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकलिलान्तः-        | हैं। आपमें उनके वाद-विवादके लिये अवसर ही नहीं                                                         |

| अ० ९] षष्ठ                                  | स्कन्ध ७४९                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| करणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसर          | है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थोंसे                                                                                                                                                                                                     |
| उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय   | परे, केवल है। जब आप उसीमें अपनी मायाको छिपा<br>लेते हैं, तब ऐसी कौन-सी बात है जो आपमें नहीं                                                                                                                                                          |
| को न्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वयाभावात् | हो सकती? इसलिये आप साधारण पुरुषोंके समान<br>कर्ता–भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषोंके समान                                                                                                                                                         |
| ॥ ३६ ॥                                      | उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आपमें<br>कर्तृत्व-भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप<br>तो दोनोंसे विलक्षण, अनिर्वचनीय हैं॥ ३६॥<br>जैसे एक ही रस्सीका टुकड़ा भ्रान्त पुरुषोंको<br>सर्प, माला, धारा आदिके रूपमें प्रतीत होता है, किन्तु          |
| समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा                  | जानकारको रस्सीके रूपमें—वैसे ही आप भी                                                                                                                                                                                                                |
| रञ्जुखण्डः सर्पादिधियाम्॥ ३७॥               | भ्रान्तबुद्धिवालोंको कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपोंमें<br>दीखते हैं और ज्ञानीको शुद्ध सिच्चदानन्दके रूपमें।<br>आप सभीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं॥ ३७॥<br>विचारपूर्वक देखनेसे मालूम होता है कि आप<br>ही समस्त वस्तुओंमें वस्तुत्वके रूपसे विराजमान हैं, |
|                                             | सबके स्वामी हैं और सम्पूर्ण जगत्के कारण ब्रह्मा,                                                                                                                                                                                                     |
| स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः       | प्रकृति आदिके भी कारण हैं। आप सबके अन्तर्यामी                                                                                                                                                                                                        |
| सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभूतः              | अन्तरात्मा हैं; इसलिये जगत्में जितने भी गुण-दोष<br>प्रतीत हो रहे हैं, उन सबकी प्रतीतियाँ अपने<br>अधिष्ठानस्वरूप आपका ही संकेत करती हैं और                                                                                                            |
| सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित   | श्रुतियोंने समस्त पदार्थींका निषेध करके अन्तमें                                                                                                                                                                                                      |
| एक एव पर्यवशेषितः॥ ३८॥                      | निषेधकी अवधिके रूपमें केवल आपको ही शेष<br>रखा है॥ ३८॥<br>मधुसूदन! आपकी अमृतमयी महिमा रसका<br>अनन्त समुद्र है। उसके नन्हें–से सीकरका भी, अधिक                                                                                                         |
|                                             | नहीं—एक बार भी स्वाद चख लेनेसे हृदयमें नित्य-<br>निरन्तर परमानन्दकी धारा बहने लगती है। उसके                                                                                                                                                          |
| अथ ह वाव तव                                 | ानरन्तर परमानन्दका धारा बहन लगता है। उसके<br>कारण अबतक जगत्में विषय–भोगोंके जितने भी                                                                                                                                                                 |
| महिमामृतरससमुद्रविप्रुषा सकृदवलीढया         | लेशमात्र, प्रतीतिमात्र सुखका अनुभव हुआ है या                                                                                                                                                                                                         |
| स्वमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन               | परलोक आदिके विषयमें सुना गया है, वह सब-का-<br>सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियोंके परम                                                                                                                                                       |
| विस्मारितदृष्टश्रुतविषयसुखलेशाभासाः         | प्रियतम, हितैषी, सुहृद् और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य-<br>निधि परमेश्वरमें जो अपने मनको नित्य-निरन्तर                                                                                                                                                      |
| परमभागवता एकान्तिनो भगवति                   | ानाध परमश्वरम जा अपन मनका नित्य-निरन्तर<br>लगाये रखते और आपके चिन्तनका ही सुख लूटते                                                                                                                                                                  |

| ७५० श्रीमद                                                                        | हागवत [अ०९                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्वभूतप्रियसुहृदि सर्वात्मिन नितरां निरन्तरं<br>निर्वृतमनसः कथमु ह वा एते मधुमथन | रहते हैं, वे आपके अनन्यप्रेमी परम भक्त पुरुष ही<br>अपने स्वार्थ और परमार्थमें निपुण हैं। मधुसूदन!<br>आपके वे प्यारे और सुहृद् भक्तजन भला, आपके |
| पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः                                              | चरणकमलोंका सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे<br>जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करसे सदाके लिये छुटकारा                                                |
| साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति                                            | मिल जाता है॥ ३९॥ प्रभो ! आप त्रिलोकीके आत्मा                                                                                                   |
| न यत्र पुनरयं संसारपर्यावर्तः॥ ३९॥                                                | और आश्रय हैं। आपने अपने तीन पगोंसे सारे<br>जगत्को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकोंके                                                           |
| त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन                                                | संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकीका मन हरण                                                                                                       |
| त्रिलोकमनोहरानुभाव तवैव विभूतयो                                                   | करनेवाली है। इसमें सन्देह नहीं कि दैत्य, दानव<br>आदि असुर भी आपकी ही विभूतियाँ हैं। तथापि यह                                                   |
| दितिजदनुजादयश्चापि तेषामनुपक्रमसमयो-                                              | उनकी उन्नतिका समय नहीं है—यह सोचकर आप                                                                                                          |
| ऽयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रित-                                              | अपनी योगमायासे देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि<br>मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरोंके रूपमें अवतार                                                   |
| जलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं दण्डधर                                                | ग्रहण करते और उनके अपराधके अनुसार उन्हें दण्ड<br>देते हैं। दण्डधारी प्रभो! यदि जँचे तो आप उन्हीं                                               |
| दधर्थ एवमेनमपि भगवञ्जहि त्वाष्ट्रमुत यदि                                          | असुरोंके समान इस वृत्रासुरका भी नाश कर                                                                                                         |
| मन्यसे॥ ४०॥                                                                       | डालिये॥ ४०॥ भगवन्! आप हमारे पिता, पितामह—<br>सब कुछ हैं। हम आपके निजजन हैं और निरन्तर                                                          |
| अस्माकं तावकानां तव नतानां तत                                                     | आपके सामने सिर झुकाये रहते हैं। आपके चरणकमलोंका                                                                                                |
| ततामह तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्ध-                                                 | ध्यान करते–करते हमारा हृदय उन्हींके प्रेमबन्धनसे<br>बँध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्यगुणोंसे                                             |
| हृदयनिगडानां स्वलिङ्गविवरणेनात्मसात्कृताना-                                       | युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है।<br>इसलिये प्रभो! हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि                                                |
| मनुकम्पानुरंजितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन                                         | आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर और शीतल                                                                                                           |
| विगलितमधुरमुखरसामृतकलया चान्तस्तापम्                                              | मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने मुखारविन्दसे टपकते<br>हुए मनोहर वाणीरूप सुमधुर सुधाबिन्दुसे हमारे                                                 |
| अनघ अर्हसि शमयितुम्॥ ४१॥                                                          | हृदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी जलन                                                                                                     |
| अथ भगवंस्तवास्माभिरखिल-                                                           | बुझाइये॥ ४१॥ प्रभो! जिस प्रकार अग्निकी ही<br>अंशभूत चिनगारियाँ आदि अग्निको प्रकाशित करनेमें                                                    |
| जगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमाया-                                         | असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी<br>स्वार्थ-परमार्थ निवेदन करनेमें असमर्थ हैं। आपसे                                                  |
| विनोदस्य सकलजीवनिकायानामन्तर्हृदयेषु                                              | भला, कहना ही क्या है! क्योंकि आप सम्पूर्ण                                                                                                      |
| बहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधान-                                        | जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाली दिव्य<br>मायाके साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त                                                       |
| रूपेण च यथादेशकालदेहावस्थानविशेषं                                                 | जीवोंके अन्त:करणमें ब्रह्म और अन्तर्यामीके रूपमें                                                                                              |

| अ० ९] षष्ठ                                                                                      | स्कन्ध ७५१                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सर्वप्रत्यय-                                                           | विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर<br>भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान हैं। जगत्में                                               |
| साक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्परब्रह्मणः                                                          | जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं,<br>उनके उपादान और प्रकाशकके रूपमें आप ही उनका                                                        |
| परमात्मनः कियानिह वा अर्थविशेषो विज्ञापनीयः                                                     | अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियोंके साक्षी हैं।<br>आप आकाशके समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप                                             |
| स्याद् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥ ४२ ॥                                                   | स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं॥ ४२॥ अतएव हम अपना<br>अभिप्राय आपसे निवेदन करें—इसकी अपेक्षा न                                                       |
| अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं<br>भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां                              | रखकर जिस अभिलाषासे हमलोग यहाँ आये हैं, उसे<br>पूर्ण कीजिये। आप अचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न और                                                       |
| •                                                                                               | जगत्के परमगुरु हैं। हम आपके चरणकमलोंकी<br>छत्रछायामें आये हैं, जो विविध पापोंके फलस्वरूप                                                        |
| विविधवृजिनसंसारपरिश्रमोपशमनीमुपसृतानां<br>वयं यत्कामेनोपसादिताः॥ ४३॥                            | जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकनेकी थकावटको मिटानेवाली<br>है॥ ४३॥ सर्वशक्तिमान् श्रीकृष्ण! वृत्रासुरने हमारे                                        |
| अथो ईश जहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयम्।<br>ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च॥ ४४ | प्रभाव और अस्त्र-शस्त्रोंको तो निगल ही लिया है।<br>अब वह तीनों लोकोंको भी ग्रस रहा है आप उसे मार<br>डालिये॥ ४४॥ प्रभो! आप शुद्धस्वरूप हृदयस्थित |
| हंसाय दह्रनिलयाय निरीक्षकाय                                                                     | शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि, अनन्त<br>और उज्ज्वल कीर्तिसम्पन्न हैं। संतलोग आपका ही                                                |
| कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय।                                                                  | संग्रह करते हैं। संसारके पथिक जब घूमते-घूमते                                                                                                    |
| सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ता-                                                               | आपकी शरणमें आ पहुँचते हैं, तब अन्तमें आप उन्हें<br>परमानन्दस्वरूप अभीष्ट फल देते हैं और इस प्रकार                                               |
| वन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते॥४५                                                                 | उनके जन्म-जन्मान्तरके कष्टको हर लेते हैं। प्रभो!<br>हम आपको नमस्कार करते हैं॥ ४५॥                                                               |
| श्रीशुक उवाच                                                                                    | <b>श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं</b> —परीक्षित्! जब                                                                                                   |
| अथैवमीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः।                                                           | देवताओंने बड़े आदरके साथ इस प्रकार भगवान्का<br>स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न                                                 |
| स्वमुपस्थानमाकण्यं प्राह तानभिनन्दितः॥ ४६                                                       | हुए तथा उनसे कहने लगे॥ ४६॥<br>श्रीभगवान्ने कहा—श्रेष्ठ देवताओ! तुमलोगोंने                                                                       |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                   | स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की है, इससे मैं                                                                                                 |
| प्रीतोऽहं वः सुरश्लेष्ठा मदुपस्थानविद्यया।                                                      | तुमलोगोंपर प्रसन्न हूँ। इस स्तुतिके द्वारा जीवोंको                                                                                              |
| आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मिय॥ ४७                                                | अपने वास्तविक स्वरूपकी स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है॥ ४७॥ देविशरोमणियो! मेरे प्रसन्न हो                                                  |
| किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा:।                                                        | जानेपर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि                                                                                                  |
| म्ययेकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्।। ४८                                             | मेरे अनन्यप्रेमी तत्त्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त                                                                                            |
| चञ्चकमत्तानातातात्वन्त्रता पाञ्छात तत्त्वापत् ॥ ४८                                              | और कुछ भी नहीं चाहते॥ ४८॥                                                                                                                       |

श्रीमद्भागवत [ अ० ९ ७५२ न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदुक्। जो पुरुष जगत्के विषयोंको सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याणको नहीं तस्य तानिच्छतो यच्छेद् यदि सोऽपि तथाविधः॥ ४९ जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है; परन्तु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है॥४९॥ स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि। जो पुरुष मुक्तिका स्वरूप जानता है, वह न राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छतो हि भिषक्तमः॥५० अज्ञानीको भी कर्मोंमें फँसनेका उपदेश नहीं देता— जैसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सद्वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता॥५०॥ देवराज इन्द्र! तुमलोगोंका कल्याण हो। मघवन् यात भद्रं वो दध्यञ्चमृषिसत्तमम्। अब देर मत करो। ऋषिशिरोमणि दधीचिके पास जाओ और उनसे उनका शरीर—जो उपासना. विद्याव्रततपःसारं गात्रं याचत मा चिरम्॥५१ व्रत तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दृढ़ हो गया है— माँग लो॥५१॥ दधीचि ऋषिको शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान है। अश्वनीकुमारोंको घोडेके सिरसे उपदेश करनेके स वा अधिगतो दध्यङ्ङिशवभ्यां ब्रह्म निष्कलम्। कारण उनका एक नाम 'अश्वशिर'\* भी है। उनकी यद् वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्॥ ५२ उपदेश की हुई आत्मविद्याके प्रभावसे ही दोनों अश्वनीकुमार जीवन्मुक्त हो गये॥५२॥ अथर्ववेदी दधीचि ऋषिने ही पहले-पहल मेरे स्वरूपभूत अभेद्य दध्यङ्ङाथर्वणस्त्वष्ट्रे वर्माभेद्यं मदात्मकम्। नारायणकवचका त्वष्टाको उपदेश किया था। त्वष्टाने वही विश्वरूपको दिया और विश्वरूपसे तुम्हें विश्वरूपाय यत् प्रादात् त्वष्टा यत् त्वमधास्ततः ॥ ५३ मिला॥५३॥ दधीचि ऋषि धर्मके परम मर्मज्ञ हैं। वे तुमलोगोंको अश्विनीकुमारके माँगनेपर, अपने शरीरके युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति। अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्माके द्वारा उन अंगोंसे एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज! ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः। मेरी शक्तिसे युक्त होकर तुम उसी शस्त्रके द्वारा येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंहित:॥५४ वृत्रासुरका सिर काट लोगे॥५४॥ \* यह कथा इस प्रकार है—दधीचि ऋषिको प्रवर्ग्य (यज्ञकर्मविशेष) और ब्रह्मविद्याका उत्तम ज्ञान है— यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनीकुमार आये और उनसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की। दधीचि मुनिने कहा—'इस समय मैं एक कार्यमें लगा हुआ हूँ, इसलिये फिर किसी समय आना।' इसपर

अश्विनीकुमार चले गये। उनके जाते ही इन्द्रने आकर कहा—'मुने! अश्विनीकुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्मविद्याका उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूँगा।' जब ऐसा कहकर इन्द्र चले गये, तब अश्विनीकुमारोंने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनिने इन्द्रका सब वृत्तान्त सुनाया।

इसपर अश्विनीकुमारोंने कहा—'हम पहले ही आपका यह सिर काटकर घोडेका सिर जोड देंगे, उससे आप

हमें उपदेश करें और जब इन्द्र आपका घोड़ेका सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे।' मुनिने

मिथ्या-भाषणके भयसे उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुखसे उपदेश की जानेके कारण ब्रह्मविद्याका नाम 'अश्वशिरा' पडा।

| अ० १०]                                                | ष्ठ | स्कन्ध ७५३                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोऽस्त्रायुधसम्पदः।            |     | देवताओ! वृत्रासुरके मर जानेपर तुम लोगोंको<br>फिरसे तेज, अस्त्र-शस्त्र और सम्पत्तियाँ प्राप्त हो<br>जायँगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम्भावी है; क्योंकि |
| भूय: प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्॥ ५७    | ų   | मेरे शरणागतोंको कोई सता नहीं सकता॥५५॥                                                                                                              |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्                  | यां | संहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्याय:॥९॥                                                                                                               |
| अथ दः                                                 | श   | <del></del><br>गेऽध्याय:                                                                                                                           |
|                                                       |     | त्र-निर्माण और वृत्रासुरकी सेनापर आक्रमण                                                                                                           |
| श्रीशुक उवाच                                          |     | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं</b> —परीक्षित्! विश्वके                                                                                                   |
| इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः।                |     | जीवनदाता श्रीहरि इन्द्रको इस प्रकार आदेश देकर                                                                                                      |
| पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः॥                | 8   | देवताओंके सामने वहीं-के-वहीं अन्तर्धान हो गये॥१॥<br>अब देवताओंने उदारशिरोमणि अथर्ववेदी<br>दधीचि ऋषिके पास जाकर भगवान्के आज्ञानुसार                 |
| तथाभियाचितो देवैर्ऋषिराथर्वणो महान्।                  |     | याचना की। देवताओंकी याचना सुनकर दधीचि<br>ऋषिको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने हँसकर देवताओंसे<br>कहा—॥२॥ 'देवताओ! आपलोगोंको सम्भवत:                      |
| मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत॥                       | 7   | यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियोंको<br>बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जबतक चेत रहता है, बड़ी                                                   |
| अपि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्।                 |     | असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अन्तमें वे मूर्च्छित<br>हो जाते हैं॥३॥ जो जीव जगत्में जीवित रहना                                                      |
| संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः॥             | 3   | चाहते हैं, उनके लिये शरीर बहुत ही अनमोल,<br>प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थितिमें स्वयं                                                       |
| जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः।           |     | विष्णुभगवान् भी यदि जीवसे उसका शरीर माँगें तो<br>कौन उसे देनेका साहस करेगा॥४॥                                                                      |
|                                                       | ४   | देवताओंने कहा—ब्रह्मन्! आप-जैसे उदार<br>और प्राणियोंपर दया करनेवाले महापुरुष, जिनके<br>कर्मोंकी बड़े-बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते          |
| देवा ऊचु:                                             |     | हैं, प्राणियोंकी भलाईके लिये कौन-सी वस्तु निछावर<br>नहीं कर सकते॥५॥ भगवन्! इसमें सन्देह नहीं कि                                                    |
| किं नु तद् दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकम्पिनाम्। |     | मॉॅंगनेवाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देनेवालोंकी                                                                                               |
| भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्यकर्मणाम्॥ ।           | ધ   | कठिनाईका विचार करनेकी बुद्धि नहीं होती। यदि<br>उनमें इतनी समझ होती तो वे माँगते ही क्यों। इसी<br>प्रकार दाता भी माँगनेवालेकी विपत्ति नहीं जानता।   |
| ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसंकटम्।                   |     | अन्यथा उसके मुँहसे कदापि नाहीं न निकलती<br>(इसलिये आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना                                                              |
| यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः॥                    | ξ   | पूर्ण कीजिये।)॥६॥                                                                                                                                  |

[ अ० १० ७५४ श्रीमद्भागवत ऋषिरुवाच दधीचि ऋषिने कहा—देवताओ! मैंने आपलोगोंके मुँहसे धर्मकी बात सुननेके लिये ही धर्मं वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः। आपकी माँगके प्रति उपेक्षा दिखलायी थी। यह एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्॥ लीजिये, मैं अपने प्यारे शरीरको आप लोगोंके लिये अभी छोड़े देता हूँ। क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड्नेवाला है॥७॥ देवशिरोमणियो! जो मनुष्य योऽध्नुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यश: पुमान्। इस विनाशी शरीरसे दु:खी प्राणियोंपर दया करके ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थावरैरपि॥ मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड पेड-पौधोंसे भी गया-बीता है॥८॥ बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी उपासना एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः। की है। उसका स्वरूप बस, इतना ही है कि मनुष्य यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचित हृष्यित।। किसी भी प्राणीके दु:खमें दु:खका अनुभव करे और सुखमें सुखका॥९॥ जगत्के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्ग्रुरैः। आते, अन्तमें दूसरोंके ही काम आयेंगे। ओह! यह यन्नोपकुर्यादस्वार्थेर्मर्त्यः स्वज्ञातिविग्रहै: ॥ १० कैसी कृपणता है, कितने दु:खकी बात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता॥१०॥ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! अथर्ववेदी महर्षि दधीचिने ऐसा निश्चय करके अपनेको परब्रह्म एवं कृतव्यवसितो दध्यङ्ङाथर्वणस्तनुम्। परमात्मा श्रीभगवानुमें लीन करके अपना स्थल शरीर परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहौ॥११ त्याग दिया॥ ११॥ उनके इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्त्वमयी थी, उनके सारे बन्धन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान्से अत्यन्त युक्त यताक्षासुमनोबुद्धिस्तत्त्वदूग् ध्वस्तबन्धनः। होकर स्थित हो गये, तब उन्हें इस बातका पता ही आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्॥ १२ न चला कि मेरा शरीर छूट गया॥१२॥ भगवान्की शक्ति पाकर इन्द्रका बल-पौरुष उन्नतिकी सीमापर पहुँच गया। अब विश्वकर्माजीने अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा। दधीचि ऋषिकी हड्डियोंसे वज्र बनाकर उन्हें दिया मुने: शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वित: ॥ १३ और वे उसे हाथमें लेकर ऐरावत हाथीपर सवार हुए। उनके साथ-साथ सभी देवतालोग तैयार हो गये। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि देवराज इन्द्रकी स्तुति करने लगे। वृतो देवगणैः सर्वैर्गजेन्द्रोपर्यशोभत। अब उन्होंने त्रिलोकीको हर्षित करते हुए वृत्रासुरका स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्निव॥१४ वध करनेके लिये उसपर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया-ठीक वैसे ही, जैसे भगवान् रुद्र क्रोधित होकर स्वयं कालपर ही आक्रमण कर रहे हों। वृत्रमभ्यद्रवच्छेत्तुमसुरानीकयूथपै: परीक्षित्! वृत्रासुर भी दैत्य-सेनापितयोंकी बहुत बड़ी सेनाके साथ मोर्चेपर डटा हुआ था॥१३-१५॥ पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्र इवान्तकम्॥ १५

| अ० १०] षष्ठ                                        | स्कन्ध ७५५                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततः सुराणामसुरै रणः परमदारुणः।                     | जो वैवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा                                                                      |
| त्रेतामुखे नर्मदायामभवत् प्रथमे युगे॥१६            | है, इसकी पहली चतुर्युगीका त्रेतायुग अभी आरम्भ<br>ही हुआ था। उसी समय नर्मदातटपर देवताओंका               |
| रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरिश्वभ्यां पितृवह्निभि:।      | दैत्योंके साथ यह भयंकर संग्राम हुआ॥१६॥ उस                                                              |
| मरुद्भिर्ऋभुभिः साध्यैर्विश्वेदेवैर्मरुत्पतिम्॥ १७ | समय देवराज इन्द्र हाथमें वज्र लेकर रुद्र, वसु,                                                         |
| दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया।       | आदित्य, दोनों अश्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्गण,<br>ऋभुगण, साध्यगण और विश्वेदेव आदिके साथ           |
| नामृष्यन्नसुरा राजन् मृधे वृत्रपुरःसराः॥१८         | अपनी कान्तिसे शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि                                                        |
| नमुचिः शम्बरोऽनर्वा द्विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः।         | दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़<br>गये॥ १७-१८॥ तब नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा,           |
| हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयोमुखः॥१९           | ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख,                                                    |
| पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर्हेतिरुत्कलः।            | पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली<br>आदि हजारों दैत्य-दानव एवं यक्ष-राक्षस स्वर्णके |
| दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः॥ २०          | साज-सामानसे सुसज्जित होकर देवराज इन्द्रकी                                                              |
| सुमालिमालिप्रमुखाः कार्तस्वरपरिच्छदाः।             | सेनाको आगे बढ़नेसे रोकने लगे। परीक्षित्! उस समय<br>देवताओंकी सेना स्वयं मृत्युके लिये भी अजेय          |
| प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं मृत्योरिप दुरासदम्॥२१     | थी॥ १९—२१॥ वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए                                                              |
| अभ्यर्दयन्नसंभ्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः।         | बड़ी सावधानीसे देवसेनापर प्रहार करने लगे। उन                                                           |
| गदाभिः परिधैर्बाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः॥२२           | लोगोंने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर, तोमर, शूल,<br>फरसे, तलवार, शतघ्नी (तोप), भुशुण्डि आदि           |
| शूलै: परश्वधै: खड्गै: शतघ्नीभिर्भुशुण्डिभि: ।      | अस्त्र-शस्त्रोंकी बौछारसे देवताओंको सब ओरसे                                                            |
| सर्वतोऽवाकिरन् शस्त्रैरस्त्रैश्च विबुधर्षभान्॥ २३  | ढक दिया॥२२-२३॥ एक-पर-एक इतने बाण<br>चारों ओरसे आ रहे थे कि उनसे ढक जानेके कारण                         |
| न तेऽदृश्यन्त संछन्नाः शरजालैः समन्ततः।            | देवता दिखलायी भी नहीं पड़ते थे—जैसे बादलोंसे                                                           |
| पुङ्खानुपुङ्खपतितैर्ज्योतींषीव नभोघनैः॥ २४         | ढक जानेपर आकाशके तारे नहीं दिखायी देते॥ २४॥<br>परीक्षित्! वह शस्त्रों और अस्त्रोंकी वर्षा देवसैनिकोंको |
| न ते शस्त्रास्त्रवर्षौंघा ह्यासेदुः सुरसैनिकान्।   | छूतक न सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघवसे आकाशमें                                                           |
| छिन्नाः सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तैः सहस्रधा॥ २५       | ही उनके हजार-हजार टुकड़े कर दिये॥ २५॥ जब<br>असुरोंके अस्त्र-शस्त्र समाप्त हो गये, तब वे देवताओंकी      |
| अथ क्षीणास्त्रशस्त्रौघा गिरिशृङ्गद्रुमोपलै:।       | सेनापर पर्वतोंके शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे।                                                      |
| अभ्यवर्षन् सुरबलं चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्॥ २६    | परन्तु देवताओंने उन्हें पहलेकी ही भाँति काट                                                            |
| तानक्षतान् स्वस्तिमतो निशाम्य                      | गिराया॥ २६॥<br>परीक्षित्! जब वृत्रासुरके अनुयायी असुरोंने                                              |
| शस्त्रास्त्रपूगैरथ वृत्रनाथाः।                     | देखा कि उनके असंख्य अस्त्र-शस्त्र भी देव-सेनाका                                                        |
| ू<br>द्रुमैर्दृषद्भिर्विविधाद्रिशृङ्गै-            | कुछ न बिगाड़ सके—यहाँतक कि वृक्षों, चट्टानों और<br>पहाड़ोंके बड़े-बड़े शिखरोंसे भी उनके शरीरपर         |
| रविक्षतांस्तत्रसुरिन्द्रसैनिकान् ॥ २७              | खरोंचतक नहीं आयी, सब-के-सब सकुशल हैं—                                                                  |

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रासुरयुद्धवर्णनं नाम दशमोऽध्याय:॥१०॥

[ अo १o

यदि वः प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लका हृदि।

अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेद् ग्राम्यसुखे स्पृहा॥ एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपून्।

व्यनदत् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः॥ तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै। निपेतुर्मूर्च्छिता भूमौ यथैवाशनिना हता:॥ ममर्द

नालं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः॥

निमीलिताक्षं

गां

पद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं रणरङ्गदुर्मदः। कम्पयनुद्यतशूल ओजसा

लगा। उसने क्रोधमें भरकर इतने जोरका सिंहनाद किया कि बहुत-से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गये॥६॥ वृत्रासुरकी भयानक गर्जनासे सब-के-सब देवता मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, मानो उनपर बिजली गिर गयी हो॥७॥ अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकटका वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबाँकुरा वृत्रासुर हाथमें त्रिशूल लेकर भयसे नेत्र बंद किये पड़ी हुई देवसेनाको पैरोंसे कुचलने लगा। उसके

वेगसे धरती डगमगाने लगी॥८॥

जैसे पुरुषोंके लिये भी तो डरपोकोंको मारना कोई प्रशंसाकी बात नहीं है और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही

मिल सकता है॥ ४॥ यदि तुम्हारे मनमें युद्ध करनेकी

शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय-सुख भोगनेकी लालसा नहीं है, तो क्षणभर मेरे सामने

परीक्षित्! वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने

डील-डौलसे ही शत्रु देवताओंको भयभीत करने

डट जाओ और युद्धका मजा चख लो'॥५॥

| ७५८ श्रीमद्भ                                                                                                                    | हागवत [ अ० ११                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विलोक्य तं वज्रधरोऽत्यमर्षितः<br>स्वशत्रवेऽभिद्रवते महागदाम्।<br>चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां<br>जग्राह वामेन करेण लीलया॥ ९      | वज्रपाणि देवराज इन्द्र उसकी यह करतूत<br>सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने<br>और भी चिढ़कर अपने शत्रुपर एक बहुत बड़ी<br>गदा चलायी। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुरके पास<br>पहुँची भी न थी कि उसने खेल-ही खेलमें बायें                    |
| स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः। जघान कुम्भस्थल उन्नदन् मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन्नृप॥१०            | हाथसे उसे पकड़ लिया॥९॥ राजन्! परम पराक्रमी<br>वृत्रासुरने क्रोधसे आग–बबूला होकर उसी गदासे<br>इन्द्रके वाहन ऐरावतके सिरपर बड़े जोरसे गरजते हुए<br>प्रहार किया। उसके इस कार्यकी सभी लोग बड़ी<br>प्रशंसा करने लगे॥१०॥ वृत्रासुरकी गदाके आघातसे |
| ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो<br>विघूर्णितोऽद्रिः कुलिशाहतो यथा।                                                                      | ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वतके समान तिलमिला उठा।<br>सिर फट जानेसे वह अत्यन्त व्याकुल हो गया और<br>खून उगलता हुआ इन्द्रको लिये हुए ही अट्टाईस हाथ                                                                                                |
| अपासरद् भिन्नमुखः सहेन्द्रो<br>मुञ्जन्नसृक् सप्तधनुर्भृशार्तः॥११<br>न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे<br>प्रायुङ्क्त भूयः स गदां महात्मा। | पीछे हट गया॥ ११॥ देवराज इन्द्र अपने वाहन<br>ऐरावतके मूर्च्छित हो जानेसे स्वयं भी विषादग्रस्त हो<br>गये। यह देखकर युद्धधर्मके मर्मज्ञ वृत्रासुरने उनके<br>ऊपर फिरसे गदा नहीं चलायी। तबतक इन्द्रने अपने                                       |
| इन्द्रोऽमृतस्यन्दिकराभिमर्श-                                                                                                    | अमृतस्रावी हाथके स्पर्शसे घायल ऐरावतकी व्यथा<br>मिटा दी और वे फिर रणभूमिमें आ डटे॥१२॥                                                                                                                                                       |
| वीतव्यथक्षतवाहोऽवतस्थे ॥ १२<br>स तं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं<br>वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य।                                   | परीक्षित्! जब वृत्रासुरने देखा कि मेरे भाई विश्वरूपका<br>वध करनेवाला शत्रु इन्द्र युद्धके लिये हाथमें वज्र<br>लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस                                                                                       |
| स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसमंहः<br>शोकेन मोहेन हसञ्जगाद॥१३<br><i>वृत्र उवाच</i>                                                      | क्रूर पापकर्मका स्मरण हो आया और वह शोक और<br>मोहसे युक्त हो हँसता हुआ उनसे कहने लगा॥ १३॥<br>वृत्रासुर बोला—आज मेरे लिये बड़े सौभाग्यका<br>दिन है कि तुम्हारे-जैसा शत्रु—जिसने विश्वरूपके                                                    |
| वृत्र उपाय<br>दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपु-<br>र्यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च।                                             | रूपमें ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाईकी हत्या की<br>है—मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट! अब शीघ्र-से-<br>शीघ्र मैं तेरे पत्थरके समान कठोर हृदयको अपने                                                                                        |
| दिष्ट्यानृणोऽद्याहमसत्तम त्वया<br>मच्छूलनिर्भिन्नदृषद्धृदाचिरात् ॥१४<br>यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजाते-                         | शूलसे विदीर्ण करके भाईसे उऋण होऊँगा। अहा!<br>यह मेरे लिये कैसे आनन्दकी बात होगी॥ १४॥ इन्द्र!<br>तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाईके, जो<br>ब्राह्मण होनेके साथ ही यज्ञमें दीक्षित और तुम्हारा गुरु                                   |
| र्गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य।<br>विश्रभ्य खड्गेन शिरांस्यवृश्चत्<br>पशोरिवाकरुणः स्वर्गकामः॥१५                                    | था, विश्वास दिलाकर तलवारसे तीनों सिर उतार<br>लिये—ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य<br>यज्ञमें पशुका सिर काट डालता है॥१५॥                                                                                                           |
| परागरपाकरणः स्पर्गकानः॥ १५                                                                                                      | 1 18 1 18 14 1/1/ 14 0 01/1/11 6 11 / 1/11                                                                                                                                                                                                  |

| अ० ११] षष्ठ                                                                                                                             | स्कन्ध ७५९                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह्रीश्रीदयाकीर्तिभिरुज्झितं त्वां<br>स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यम्।<br>कृच्छ्रेण मच्छूलविभिन्नदेह-<br>मस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृधाः॥१६  | दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी<br>है। तूने ऐसे-ऐसे नीच कर्म किये हैं, जिनकी निन्दा<br>मनुष्योंकी तो बात ही क्या—राक्षसतक करते हैं।<br>आज मेरे त्रिशूलसे तेरा शरीर टूक-टूक हो जायगा।<br>बड़े कष्टसे तेरी मृत्यु होगी। तेरे-जैसे पापीको आग<br>भी नहीं जलायेगी, तुझे तो गीध नोंच-नोंचकर |
| अन्येऽनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा<br>ये ह्युद्यतास्त्राः प्रहरन्ति मह्यम्।<br>तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात-<br>त्रिशूलनिर्भिन्नगलैर्यजामि ॥ १७ | खायेंगे॥१६॥ ये अज्ञानी देवता तेरे-जैसे नीच और<br>क्रूरके अनुयायी बनकर मुझपर शस्त्रोंसे प्रहार कर रहे<br>हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूलसे उनकी गरदन काट<br>डालूँगा और उनके द्वारा गणोंके सहित भैरवादि                                                                                                   |
| अथो हरे मे कुलिशेन वीर<br>हर्ता प्रमध्यैव शिरो यदीह।<br>तत्रानृणो भूतबलिं विधाय                                                         | भूतनाथोंको बलि चढ़ाऊँगा॥ १७॥<br>वीर इन्द्र! यह भी सम्भव है कि तू मेरी सेनाको<br>छिन्न-भिन्न करके अपने वज्रसे मेरा सिर काट ले।<br>तब तो मैं अपने शरीरकी बलि पशु-पक्षियोंको                                                                                                                          |
| मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये॥१८<br>सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रं<br>पुरः स्थिते वैरिणि मय्यमोघम्।                                          | समर्पित करके, कर्म-बन्धनसे मुक्त हो महापुरुषोंकी<br>चरणरजका आश्रय ग्रहण करूँगा—जिस लोकमें<br>महापुरुष जाते हैं, वहाँ पहुँच जाऊँगा॥१८॥ देवराज!<br>मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ; अब तू मुझपर                                                                                              |
| मा संशयिष्ठा न गदेव वज्रं<br>स्यान्निष्फलं कृपणार्थेव याच्जा॥१९                                                                         | अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह सन्देह<br>न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गयी, कृपण<br>पुरुषसे की हुई याचनाके समान यह वज्र भी वैसे ही                                                                                                                                                      |
| नन्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा<br>हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः।                                                                                | निष्फल हो जायगा॥१९॥ इन्द्र! तेरा यह वज्र<br>श्रीहरिके तेज और दधीचि ऋषिकी तपस्यासे शक्तिमान्<br>हो रहा है। विष्णुभगवान्ने मुझे मारनेके लिये तुझे<br>आज्ञा भी दी है। इसलिये अब तू उसी वज्रसे मुझे                                                                                                    |
| तेनैव शत्रुं जिह विष्णुयन्त्रितो<br>यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः॥२०<br>अहं समाधाय मनो यथाऽऽह<br>सङ्कर्षणस्तच्चरणारविन्दे ।            | मार डाल। क्योंकि जिस पक्षमें भगवान् श्रीहरि हैं,<br>उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते<br>हैं॥ २०॥ देवराज! भगवान् संकर्षणके आज्ञानुसार मैं<br>अपने मनको उनके चरणकमलोंमें लीन कर दूँगा। तेरे                                                                                               |
| त्वद्वज्ररंहोलुलितग्राम्यपाशो<br>गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः ॥ २१                                                                        | वज्रका वेग मुझे नहीं, मेरे विषय-भोगरूप फंदेको<br>काट डालेगा और मैं शरीर त्यागकर मुनिजनोचित                                                                                                                                                                                                         |
| पुंसां किलैकान्तिधयां स्वकानां<br>याः सम्पदो दिवि भूमौ रसायाम्।                                                                         | गित प्राप्त करूँगा॥ २१॥ जो पुरुष भगवान्से अनन्यप्रेम<br>करते हैं—उनके निजजन हैं—उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी<br>अथवा रसातलकी सम्पत्तियाँ नहीं देते। क्योंकि उनसे<br>परमानन्दकी उपलब्धि तो होती ही नहीं; उलटे द्वेष,                                                                                    |
| न राति यद् द्वेष उद्वेग आधि-<br>र्मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः॥२२                                                                          | परमानन्दका उपलाब्य ता होता हो नहा; उलट द्वप,<br>उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दु:ख और<br>परिश्रम ही हाथ लगते हैं॥ २२॥                                                                                                                                                                         |

विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं

सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्॥

देहाभिमानी और युद्धके लिये उत्सुक आततायियोंको

सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो

कभी हारते हैं॥७॥

| ७६२ श्रीमद्भ                                                                                      | ग्रगवत [ अ० १२                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे।<br>द्विजा इव शिचा बद्धाः स काल इह कारणम्॥ ८               | ये सब लोक और लोकपाल जालमें फँसे हुए<br>पिक्षयोंकी भाँति जिसकी अधीनतामें विवश होकर<br>चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय-पराजयका<br>कारण है॥ ८॥ वही काल मनुष्यके मनोबल, इन्द्रियबल,                           |
| ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च।<br>तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्॥ ९                    | शरीरबल, प्राण, जीवन और मृत्युके रूपमें स्थित है।<br>मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीरको ही जय-पराजय<br>आदिका कारण समझता है॥९॥ इन्द्र! जैसे काठकी                                                                   |
| यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः।<br>एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः॥ १०               | पुतली और यन्त्रका हरिण नचानेवालेके हाथमें होते<br>हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियोंको भगवान्के अधीन<br>समझो॥ १०॥<br>भगवान्के कृपा-प्रसादके बिना पुरुष, प्रकृति,                                               |
| पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः ।<br>शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात् ॥ ११ | महत्तत्त्व, अहंकार, पंचभूत, इन्द्रियाँ और अन्त:करण-<br>चतुष्टय—ये कोई भी इस विश्वकी उत्पत्ति आदि<br>करनेमें समर्थ नहीं हो सकते॥ ११॥ जिसे इस बातका<br>पता नहीं है कि भगवान् ही सबका नियन्त्रण करते            |
| अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेऽनीशमीश्वरम्।<br>भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम्॥ १२           | हैं, वही इस परतन्त्र जीवको स्वतन्त्र कर्ता-भोक्ता मान<br>बैठता है। वस्तुत: स्वयं भगवान् ही प्राणियोंके द्वारा<br>प्राणियोंकी रचना और उन्हींके द्वारा उनका संहार<br>करते हैं॥१२॥ जिस प्रकार इच्छा न होनेपर भी |
| आयुः श्रीः कीर्तिरैश्वर्यमाशिषः पुरुषस्य याः।<br>भवन्त्येव हि तत्काले यथानिच्छोर्विपर्ययाः॥ १३    | समय विपरीत होनेसे मनुष्यको मृत्यु और अपयश<br>आदि प्राप्त होते हैं—वैसे ही समयकी अनुकूलता<br>होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश<br>और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं॥ १३॥                         |
| तस्मादकीर्तियशसोर्जयापजययोरपि ।<br>समः स्यात् सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥ १४               | इसिलये यश-अपयश, जय-पराजय, सुख-दुःख,<br>जीवन-मरण—इनमेंसे किसी एककी इच्छा-अनिच्छा<br>न रखकर सभी परिस्थितियोंमें समभावसे रहना चाहिये—<br>हर्ष-शोकके वशीभूत नहीं होना चाहिये॥ १४॥ सत्त्व,                        |
| सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः।<br>तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते॥१५           | रज और तम—ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं; अत: जो पुरुष आत्माको उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुण-दोषसे लिप्त नहीं होता॥ १५॥ देवराज इन्द्र! मुझे भी तो देखो; तुमने मेरा हाथ और                  |
| पश्य मां निर्जितं शक्र वृक्णायुधभुजं मृधे।<br>घटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीर्षया॥ १६               | शस्त्र काटकर एक प्रकारसे मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ॥ १६॥ यह युद्ध क्या है, एक जूएका खेल। इसमें प्राणकी बाजी लगती है, बाणोंके पासे          |
| प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः।<br>अत्र न ज्ञायतेऽमुष्य जयोऽमुष्य पराजयः॥ १७                 | डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर हैं। इसमें पहलेसे<br>यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन<br>हारेगा॥ १७॥                                                                                                |

अ० १२] षष्ठ स्कन्ध €30 श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! वृत्रासुरके ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इन्द्रने उनका इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत्। आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद गृहीतवज्रः प्रहसंस्तमाह गतविस्मय:॥१८ बिना किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकराते हुए वे कहने लगे—॥१८॥ देवराज इन्द्रने कहा—अहो दानवराज! इन्द्र उवाच सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो। तभी तो तुम्हारा धैर्य, अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी। निश्चय और भगवद्भाव इतना विलक्षण है। तुमने भक्तः सर्वात्मनाऽऽत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्॥ १९ समस्त प्राणियोंके सुहृद् आत्मस्वरूप जगदीश्वरकी अनन्यभावसे भक्ति की है॥ १९॥ भवानतार्षीन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीम्। अवश्य ही तुम लोगोंको मोहित करनेवाली भगवान्की मायाको पार कर गये हो। तभी तो तुम यद् विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः॥ २० असुरोचित भाव छोडकर महापुरुष हो गये हो॥ २०॥ अवश्य ही यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि तुम खिल्वदं महदाश्चर्यं यद् रजःप्रकृतेस्तव। रजोगुणी प्रकृतिके हो तो भी विशुद्ध सत्त्वस्वरूप वास्देवे भगवति सत्त्वात्मनि दुढा मति:॥ २१ भगवान् वासुदेवमें तुम्हारी बुद्धि दृढतासे लगी हुई है॥ २१॥ जो परम कल्याणके स्वामी भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें प्रेममय भक्तिभाव रखता है, उसे जगत्के यस्य भक्तिभगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे। भोगोंकी क्या आवश्यकता है। जो अमृतके समुद्रमें विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः खातकोदकैः॥ २२ विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गङ्कोंके जलसे प्रयोजन ही क्या हो सकता है॥ २२॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- परीक्षित्! इस प्रकार श्रीशुक उवाच योद्धाओंमें श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इन्द्र और इति बुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप। वृत्रासुर धर्मका तत्त्व जाननेकी अभिलाषासे एक-युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधाम्पती॥ २३ दूसरेके साथ बातचीत करते हुए आपसमें युद्ध करने लगे॥ २३॥ राजन्! अब शत्रुसूदन वृत्रासुरने बायें हाथसे फौलादका बना हुआ एक बहुत भयावना आविध्य परिघं वृत्रः कार्ष्णायसमरिन्दमः। परिघ उठाकर आकाशमें घुमाया और उससे इन्द्रपर इन्द्राय प्राहिणोद् घोरं वामहस्तेन मारिष॥ २४ प्रहार किया॥ २४॥ किन्तु देवराज इन्द्रने वृत्रासुरका वह परिघ तथा हाथीकी सुँडके समान लंबी भुजा स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमम्। अपने सौ गाँठोंवाले वज्रसे एक साथ ही काट गिरायी॥ २५॥ जडसे दोनों भुजाओंके कट जानेपर चिच्छेद युगपद् देवो वज्रेण शतपर्वणा॥ २५ वृत्रासुरके बायें और दायें दोनों कंधोंसे खुनकी धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पडा, मानो दोर्भ्यामुत्कृत्तमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः। इन्द्रके वज्रकी चोटसे पंख कट जानेपर कोई पर्वत ही छिनपक्षो यथा गोत्रः खाद् भ्रष्टो वज्रिणा हतः ॥ २६ आकाशसे गिरा हो॥२६॥

[ अ० १२ ४३७ श्रीमद्भागवत अब पैरोंसे चलने-फिरनेवाले पर्वतराजके समान कृत्वाधरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुम्। अत्यन्त दीर्घकाय वृत्रासुरने अपनी ठोड़ीको धरतीसे नभोगम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्नया॥ २७ और ऊपरके होठको स्वर्गसे लगाया तथा आकाशके समान गहरे मुँह, साँपके समान भयावनी जीभ एवं दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिर्ग्रसन्निव जगत्रयम्। मृत्युके समान कराल दाढ़ोंसे मानो त्रिलोकीको निगलता, अतिमात्रमहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरीन्॥ २८ अपने पैरोंकी चोटसे पृथ्वीको रौंदता और प्रबल वेगसे पर्वतोंको उलटता-पलटता वह इन्द्रके पास आया और गिरिराट् पादचारीव पद्भ्यां निर्जरयन् महीम्। उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथीके सहित इस प्रकार जग्रास स समासाद्य विज्ञणं सहवाहनम्॥ २९ लील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यन्त बलवान् अजगर हाथीको निगल जाय। प्रजापतियों महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्विपम्। और महर्षियोंके साथ देवताओंने जब देखा कि वृत्रासुर वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः। इन्द्रको निगल गया, तब तो वे अत्यन्त दु:खी हो हा कष्टिमिति निर्विण्णाश्चुक्रुशुः समहर्षयः ॥ ३० गये तथा 'हाय-हाय! बडा अनर्थ हो गया।' यों कहकर विलाप करने लगे ॥ २७-३० ॥ बल दैत्यका संहार करनेवाले देवराज इन्द्रने महापुरुष-विद्या निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः। (नारायणकवच)-से अपनेको सुरक्षित कर रखा था महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च॥३१ और उनके पास योगमायाका बल था ही। इसलिये वृत्रास्रके निगल लेनेपर—उसके पेटमें पहुँचकर भी भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद् विभुः। वे मरे नहीं ॥ ३१ ॥ उन्होंने अपने वज़से उसकी कोख उच्चकर्त शिरः शत्रोर्गिरिशृंगमिवौजसा॥ ३२ फाड़ डाली और उसके पेटसे निकलकर बड़े वेगसे उसका पर्वत-शिखरके समान उँचा सिर काट वज्रस्तु तत्कन्धरमाशुवेगः डाला॥ ३२॥ सूर्यादि ग्रहोंकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः। गतिमें जितना समय लगता है, उतने दिनोंमें अर्थात् तावदहर्गणेन एक वर्षमें वृत्रवधका योग उपस्थित होनेपर घूमते हुए न्यपातयत् यो ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये॥ ३३ उस तीव्र वेगशाली वज़ने उसकी गरदनको सब ओरसे काटकर भूमिपर गिरा दिया॥ ३३॥ उस समय आकाशमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं। तदा च खे दुन्दुभयो विनेदु-महर्षियोंके साथ गन्धर्व, सिद्ध आदि वृत्रघाती इन्द्रका र्गन्धर्वसिद्धाः समहर्षिसङ्घाः। पराक्रम सूचित करनेवाले मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करके वार्त्रघ्नलिङ्गैस्तमभिष्टुवाना बडे आनन्दके साथ उनपर पृष्पोंकी वर्षा करने मन्त्रेर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्॥ ३४ लगे॥ ३४॥ शत्रुदमन परीक्षित्! उस समय वृत्रासुरके शरीरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इन्द्र वृत्रस्य देहान्निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम। आदि सब लोगोंके देखते-देखते सर्वलोकातीत भगवानुके **पश्यतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत ॥ ३५** स्वरूपमें लीन हो गयी ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो नाम द्वादशोऽध्याय:॥१२॥

अ० १३] ७६५ षष्ठ स्कन्ध अथ त्रयोदशोऽध्यायः इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण श्रीश्कदेवजी कहते हैं—महादानी परीक्षित्! श्रीशुक उवाच वृत्रासुरकी मृत्युसे इन्द्रके अतिरिक्त तीनों लोक वृत्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद। और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गये। उनका सपाला ह्यभवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः॥ भय, उनकी चिन्ता जाती रही॥१॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओंके देवर्षिपितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयम्। अनुचर गन्धर्व आदि इन्द्रसे बिना पृछे ही अपने-अपने प्रतिजग्मुःस्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः॥ लोकको लौट गये। इसके पश्चात् ब्रह्मा, शंकर और इन्द्र आदि भी चले गये॥२॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! मैं देवराज राजोवाच इन्द्रकी अप्रसन्नताका कारण सुनना चाहता हूँ। जब इन्द्रस्यानिर्वृतेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने। वृत्रास्रके वधसे सभी देवता सुखी हुए, तब इन्द्रको येनासन् सुखिनो देवा हरेर्दु:खं कुतोऽभवत्॥ दुःख होनेका क्या कारण था?॥३॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! जब वृत्रासुरके पराक्रमसे सभी देवता और ऋषि-महर्षि अत्यन्त श्रीशुक उवाच भयभीत हो गये, तब उन लोगोंने उसके वधके लिये वृत्रविक्रमसंविग्नाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः। इन्द्रसे प्रार्थना की; परन्तु वे ब्रह्महत्याके भयसे उसे तद्वधायार्थयन्निन्द्रं नैच्छद् भीतो बृहद्वधात्॥ मारना नहीं चाहते थे॥४॥ देवराज इन्द्रने उन लोगोंसे कहा—देवताओ और ऋषियो! मुझे विश्वरूपके वधसे जो ब्रह्महत्या इन्द्र उवाच लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षोंने कृपा स्त्रीभूजलदुमैरेनो विश्वरूपवधोद्भवम्। करके बाँट लिया। अब यदि मैं वृत्रका वध करूँ तो

तिभक्तमनुगृह्णद्भिर्वृत्रहत्यां क्व मार्ज्यहम्॥ ५ ति अश्वप्रेत हैं में वृत्रका वध करू तो उसकी हत्यासे मेरा छुटकारा कैसे होगा?॥५॥ श्रीशुक देवजी कहते हैं — देवराज इन्द्रकी बात सुनकर ऋषियोंने उनसे कहा—'देवराज! तुम्हारा कल्याण हो, तुम तिनक भी भय मत करो। क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापोंसे मुक्त कर देंगे॥६॥ अश्वमेध यज्ञके द्वारा सबके अन्तर्यामी सर्वशिक्तमान् परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके तुम सम्पूर्ण जगत्का वध करनेके पापसे भी मुक्त हो

इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात्॥ ७ है॥७॥ देवराज! भगवान्के नाम-कीर्तनमात्रसे ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले महापापी, कुत्तेका मांस खानेवाले चाण्डाल

श्वादः पुल्कसको वापि शुद्ध्येरन् यस्य कीर्तनात्।।

और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं॥८॥

| ७६६ श्रीमद्भ                                                                                                         | रागवत [ अ० १३                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तमश्वमेधेन महामखेन<br>श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन ।<br>हत्वापि सब्रह्म चराचरं त्वं<br>न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण॥ ९ | हमलोग 'अश्वमेध' नामक महायज्ञका अनुष्ठान<br>करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान्की आराधना<br>करके तुम ब्रह्मापर्यन्त समस्त चराचर जगत्की हत्याके<br>भी पापसे लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्टको दण्ड<br>देनेके पापसे छूटनेकी तो बात ही क्या है॥९॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इस प्रकार |
| श्रीशुक उवाच<br>एवं सञ्चोदितो विप्रैर्मरुत्वानहनद्रिपुम्।<br>ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्॥ १०             | ब्राह्मणोंसे प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन्द्रने वृत्रासुरका<br>वध किया था। अब उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्या<br>इन्द्रके पास आयी॥ १०॥ उसके कारण इन्द्रको बड़ा<br>क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षणके<br>लिये भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी                                      |
| तयेन्द्रः स्मासहत् तापं निर्वृतिर्नामुमाविशत्।<br>ह्यीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः॥ ११               | संकोची सज्जनपर कलंक लग जाता है, तब उसके<br>धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते॥११॥<br>देवराज इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात् चाण्डालीके<br>समान उनके पीछे-पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापेके<br>कारण उसके सारे अंग काँप रहे हैं और क्षयरोग उसे                                            |
| तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्।<br>जरया वेपमानाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसृक्पटाम्॥ १२                          | सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खूनसे लथपथ हो रहे<br>हैं॥ १२॥ वह अपने सफेद-सफेद बालोंको बिखेरे<br>'ठहर जा! ठहर जा!!' इस प्रकार चिल्लाती आ रही                                                                                                                                                     |
| विकीर्य पिलतान् केशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्।<br>मीनगन्थ्यसुगन्थेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्॥ १३                        | है। उसके श्वासके साथ मछलीकी-सी दुर्गन्ध आ<br>रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा<br>है॥ १३॥ राजन्! देवराज इन्द्र उसके भयसे दिशाओं<br>और आकाशमें भागते फिरे। अन्तमें कहीं भी शरण                                                                                                      |
| नभो गतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्पते।<br>प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृप मानसम्॥ १४                        | न मिलनेके कारण उन्होंने पूर्व और उत्तरके कोनेमें<br>स्थित मानसरोवरमें शीघ्रतासे प्रवेश किया॥१४॥<br>देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमलनालके तन्तुओंमें एक<br>हजार वर्षोंतक छिपकर निवास करते रहे और सोचते                                                                                              |
| स आवसत्पुष्करनालतन्तू-<br>नलब्धभोगो यदिहाग्निदूतः।<br>वर्षाणि साहस्त्रमलक्षितोऽन्तः                                  | रहे कि ब्रह्महत्यासे मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने<br>दिनोंतक उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी सामग्री<br>न मिल सकी। क्योंकि वे अग्निदेवताके मुखसे भोजन<br>करते हैं और अग्निदेवता जलके भीतर कमलतन्तुओंमें                                                                                       |
| स चिन्तयन् ब्रह्मवधाद् विमोक्षम्॥ १५<br>तावित्त्रणाकं नहुषः शशास<br>विद्यातपोयोगबलानुभावः ।                          | जा नहीं सकते थे॥१५॥<br>जबतक देवराज इन्द्र कमलतन्तुओंमें रहे, तबतक<br>अपनी विद्या, तपस्या और योगबलके प्रभावसे राजा<br>नहुष स्वर्गका शासन करते रहे। परन्तु जब उन्होंने<br>सम्पत्ति और ऐश्वर्यके मदसे अंधे होकर इन्द्रपत्नी                                                                       |

| अ० १३] षष्ठ स्कन्ध ७६७                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स सम्पदैश्वर्यमदान्धबुद्धि-<br>र्नीतस्तिरश्चां गतिमिन्द्रपत्न्या॥१६<br>ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत<br>ऋतम्भरध्याननिवारिताघः ।              | शचीके साथ अनाचार करना चाहा, तब शचीने उनसे<br>ऋषियोंका अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया—<br>जिससे वे साँप हो गये॥ १६॥ तदनन्तर जब सत्यके<br>परम पोषक भगवान्का ध्यान करनेसे इन्द्रके पाप<br>नष्टप्राय हो गये, तब ब्राह्मणोंके बुलवानेपर वे पुनः                                                                          |
| पापस्तु दिग्देवतया हतौजा- स्तं नाभ्यभूदिवतं विष्णुपत्या॥१७ तं च ब्रह्मर्षयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत। यथावदीक्षयाञ्चकुः पुरुषाराधनेन ह॥१८ | स्वर्गलोकमें गये। कमलवनविहारिणी विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी<br>इन्द्रकी रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशाके<br>अधिपति रुद्रने पापको पहले ही निस्तेज कर दिया था,<br>जिससे वह इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर सका॥ १७॥<br>परीक्षित्! इन्द्रके स्वर्गमें आ जानेपर ब्रह्मर्षियोंने<br>वहाँ आकर भगवान्की आराधनाके लिये इन्द्रको अश्वमेध |
| अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि।<br>अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः॥१९                                                      | यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया॥१८॥<br>जब वेदवादी ऋषियोंने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया<br>तथा देवराज इन्द्रने उस यज्ञके द्वारा सर्वदेवस्वरूप                                                                                                                                                                     |
| स वै त्वाष्ट्रवधो भूयानिप पापचयो नृप।<br>नीतस्तेनैव शून्याय नीहार इव भानुना॥२०<br>स वाजिमेधेन यथोदितेन<br>वितायमानेन मरीचिमिश्रै:।    | पुरुषोत्तम भगवान्की आराधना की, तब भगवान्की<br>आराधनाके प्रभावसे वृत्रासुरके वधकी वह बहुत बड़ी<br>पापराशि इस प्रकार भस्म हो गयी, जैसे सूर्योदयसे<br>कुहरेका नाश हो जाता है॥ १९-२०॥ जब मरीचि<br>आदि मुनीश्वरोंने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ                                                                            |
| इष्ट्वाधियज्ञं पुरुषं पुराण-<br>मिन्द्रो महानास विधूतपापः॥२१<br>इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां<br>प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनम्।            | कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपित<br>भगवान्की आराधना करके इन्द्र सब पापोंसे छूट गये<br>और पूर्ववत् फिर पूजनीय हो गये॥ २१॥<br>परीक्षित्! इस श्रेष्ठ आख्यानमें इन्द्रकी विजय,<br>उनकी पापोंसे मुक्ति और भगवान्के प्यारे भक्त<br>वृत्रासुरका वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थींको भी तीर्थ                               |
| भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं<br>महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः॥२२<br>पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः                                      | बनानेवाले भगवान्के अनुग्रह आदि गुणोंका संकीर्तन<br>है। यह सारे पापोंको धो बहाता है और भक्तिको<br>बढ़ाता है॥ २२॥ बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि वे<br>इस इन्द्रसम्बन्धी आख्यानको सदा-सर्वदा पढ़ें और<br>सुनें। विशेषत: पर्वोंके अवसरपर तो अवश्य ही                                                                      |
| •                                                                                                                                     | सुन । विशेषतः पवाक अवसरपर ता अवश्य हा<br>इसका सेवन करें। यह धन और यशको बढ़ाता है,<br>सारे पापोंसे छुड़ाता है, शत्रुपर विजय प्राप्त कराता है,<br>तथा आयु और मंगलकी अभिवृद्धि करता है॥ २३॥<br>पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे<br>गोदशोऽध्याय:॥ १३॥                                                                     |

अथ चतुर्दशोऽध्यायः वृत्रासुरका पूर्वचरित्र परीक्षिदुवाच राजा परीक्षित्ने कहा—भगवन्! वृत्रासुरका स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी-तमोगुणी था। वह देवताओंको रजस्तमःस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्पनः। कष्ट पहुँचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थितिमें नारायणे भगवति कथमासीद् दुढा मितः॥१ भगवान् नारायणके चरणोंमें उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई ?॥ १॥ हम देखते हैं कि प्राय: शुद्ध सत्त्वमय देवानां शुद्धसत्त्वानामृषीणां चामलात्मनाम्। देवता और पवित्रहृदय ऋषि भी भगवान्की परम

श्रीमद्भागवत

भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते॥ २ रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः। तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः॥३ प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तम।

७६८

मुमुक्षुणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति॥४ मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने॥५

वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः। इत्थं दुढमति: कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे॥ ६

अत्र नः संशयो भूयाञ्छ्रोतुं कौतूहलं प्रभो। यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्॥७

सूत उवाच परीक्षितोऽथ संप्रश्नं भगवान् बादरायणि:। निशम्य श्रद्दधानस्य प्रतिनन्द्य वचोऽब्रवीत्॥८

श्रुतं

श्रीशुक उवाच शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासिममं यथा।

द्वैपायनमुखान्नारदाद्देवलादपि॥ ९

अवसरपर भगवान् श्रीकृष्णमें अपनी वृत्तियोंको इस प्रकार दृढ़तासे लगा सका-इसका क्या कारण है ?॥ ६॥ प्रभो ! इस विषयमें हमें बहुत अधिक सन्देह है और सुननेका बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुरका बल-पौरुष कितना महान् था कि उसने रणभूमिमें देवराज इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया॥७॥ सूतजी कहते हैं -- शौनकादि ऋषियो! भगवान् शुकदेवजीने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित्का यह

प्रेममयी अनन्य भक्तिसे वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान्की भक्ति बड़ी दुर्लभ है॥ २॥ भगवन्!

इस जगत्के प्राणी पृथ्वीके धूलिकणोंके समान ही असंख्य हैं। उनमेंसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही

अपने कल्याणकी चेष्टा करते हैं॥ ३॥ ब्रह्मन्! उनमें भी संसारसे मुक्ति चाहनेवाले तो बिरले ही होते हैं

और मोक्ष चाहनेवाले हजारोंमें मुक्ति या सिद्धि लाभ

तो कोई-सा ही कर पाता है॥४॥ महामुने! करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषोंमें भी वैसे शान्तचित्त महापुरुषका

मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान्के

सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्धके

ऐसी अवस्थामें वह वृत्रासुर, जो सब लोगोंको

ही परायण हो॥५॥

विधिपूर्वक सुना है॥९॥

[अ०१४

श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनन्दन करते हुए यह बात कही ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यासजी, देवर्षि नारद और महर्षि देवलके मुँहसे भी

| अ० १४] षष्ठ                                                                                                                                                                               | स्कन्ध ७६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आसीद्राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप।<br>चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुङ्मही॥ १०                                                                                                    | प्राचीन कालकी बात है, शूरसेन देशमें चक्रवर्ती<br>सम्राट् महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्यमें<br>पृथ्वी स्वयं ही प्रजाकी इच्छाके अनुसार अन्न-रस दे                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तस्य भार्यासहस्राणां सहस्राणि दशाभवन्।<br>सान्तानिकश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्॥ ११<br>रूपौदार्यवयोजन्मविद्यैश्वर्यश्रियादिभिः।<br>सम्पन्नस्य गुणैः सर्वेश्चिन्ता वन्ध्यापतेरभूत्॥ १२ | दिया करती थी॥ १०॥ उनके एक करोड़ रानियाँ थीं<br>और ये स्वयं सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ भी थे।<br>परन्तु उन्हें उनमेंसे किसीके भी गर्भसे कोई सन्तान न<br>हुई॥ ११॥ यों महाराज चित्रकेतुको किसी बातकी<br>कमी न थी। सुन्दरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता,<br>विद्या, ऐश्वर्य और सम्पत्ति आदि सभी गुणोंसे वे<br>सम्पन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियाँ बाँझ थीं, इसलिये<br>उन्हें बड़ी चिन्ता रहती थी॥ १२॥ वे सारी पृथ्वीके |
| न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः।<br>सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवन् प्रीतिहेतवः॥ १३<br>तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानृषिः।                                                                    | एकछत्र सम्राट् थे, बहुत-सी सुन्दरी रानियाँ थीं तथा<br>सारी पृथ्वी उनके वशमें थी। सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ<br>उनकी सेवामें उपस्थित थीं, परन्तु वे सब वस्तुएँ उन्हें<br>सुखी न कर सकीं॥ १३॥ एक दिन शाप और वरदान<br>देनेमें समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छन्दरूपसे विभिन्न<br>लोकोंमें विचरते हुए राजा चित्रकेतुके महलमें पहुँच                                                                                              |
| लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्यदृच्छया ॥१४<br>तं पूजियत्वा विधिवत्प्रत्युत्थानार्हणादिभिः।<br>कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीनं समाहितः॥१५                                                            | गये॥ १४॥ राजाने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदिसे<br>उनकी विधिपूर्वक पूजा की। आतिथ्य-सत्कार हो<br>जानेके बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसनपर<br>विराज गये, तब राजा चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके<br>पास ही बैठ गये॥ १५॥ महाराज! महर्षि अंगिराने<br>देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास                                                                                                                              |
| महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ।<br>प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत्॥ १६                                                                                                        | पृथ्वीपर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने<br>चित्रकेतुको सम्बोधित करके उसे आदर देते हुए यह<br>बात कही॥१६॥<br>अंगिरा ऋषिने कहा—राजन्! तुम अपनी<br>प्रकृतियों—गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और                                                                                                                                                                                                    |
| अङ्गिरा उवाच अपि तेऽनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथाऽऽत्मनः। यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः॥ १७                                                                                  | मित्रके साथ सकुशल तो हो न ? जैसे जीव महत्तत्त्वादि<br>सात आवरणोंसे घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन<br>सात प्रकृतियोंसे घिरा रहता है। उनके कुशलसे ही<br>राजाकी कुशल है॥ १७॥ नरेन्द्र! जिस प्रकार राजा<br>अपनी उपर्युक्त प्रकृतियोंके अनुकूल रहनेपर ही राज्यसुख                                                                                                                                                    |
| आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्।<br>राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः॥ १८                                                                                                    | भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षाका<br>भार राजापर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर<br>सकती हैं॥१८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ७७० श्रीमद्                                          | रागवत [ अ० १४                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः । | राजन्! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मन्त्री (सलाहकार),                                                     |
| पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः॥ १९                | सेवक, व्यापारी, अमात्य (दीवान), नागरिक, देशवासी,<br>मण्डलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वशमें तो हैं     |
|                                                      | न ?॥ १९॥ सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन                                                                |
| यस्यात्मानुवशश्चेत्स्यात्सर्वे तद्वशगा इमे।          | अपने वशमें है, उसके ये सभी वशमें होते हैं। इतना<br>ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी                  |
| लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः॥ २०        | सावधानीसे उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते<br>हैं॥ २०॥ परन्तु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं सन्तुष्ट  |
|                                                      | नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे                                                        |
| आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा।               | मुँहपर किसी आन्तरिक चिन्ताके चिह्न झलक रहे हैं।                                                        |
| लक्षयेऽलब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम्॥ २१         | तुम्हारे इस असन्तोषका कारण कोई और है या स्वयं<br>तुम्हीं हो ?॥ २१॥                                     |
|                                                      | परीक्षित्! महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि                                                                |
|                                                      | राजाके मनमें किस बातकी चिन्ता है। फिर भी उन्होंने                                                      |
| एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सः।              | उनसे चिन्ताके सम्बन्धमें अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतुको                                               |
| प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्॥२२           | सन्तानकी कामना थी। अत: महर्षिके पूछनेपर उन्होंने                                                       |
|                                                      | विनयसे झुककर निवेदन किया॥ २२॥                                                                          |
|                                                      | सम्राट् चित्रकेतुने कहा—भगवन्! जिन                                                                     |
| चित्रकेतुरुवाच                                       | योगियोंके तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधिके<br>द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं—उनके लिये         |
| भगवन् किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभि:।                 | प्राणियोंके बाहर या भीतरकी ऐसी कौन-सी बात है,                                                          |
| योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु॥ २३           | जिसे वे न जानते हों॥ २३॥ ऐसा होनेपर भी जब                                                              |
|                                                      | आप सब कुछ जान-बूझकर मुझसे मेरे मनकी चिन्ता                                                             |
|                                                      | पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणासे अपनी<br>चिन्ता आपके चरणोंमें निवेदन करता हूँ॥ २४॥ मुझे     |
| तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्।     | पृथ्वीका साम्राज्य, ऐश्वर्य और सम्पत्तियाँ, जिनके                                                      |
| भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया॥ २४              | लिये लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं। परन्तु                                                   |
|                                                      | सन्तान न होनेके कारण मुझे इन सुखभोगोंसे उसी                                                            |
| , ,, , , , , , ,                                     | प्रकार तनिक भी शान्ति नहीं मिल रही है, जैसे भूखे-                                                      |
| लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः।       | प्यासे प्राणीको अन्न-जलके सिवा दूसरे भोगोंसे॥ २५॥                                                      |
| न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्तृट्काममिवापरे॥ २५       | महाभाग्यवान् महर्षे! मैं तो दु:खी हूँ ही, पिण्डदान न<br>मिलनेकी आशंकासे मेरे पितर भी दु:खी हो रहे हैं। |
|                                                      | अब आप हमें सन्तान-दान करके परलोकमें प्राप्त                                                            |
| ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतं तमः।                  | होनेवाले घोर नरकसे उबारिये और ऐसी व्यवस्था                                                             |
| •                                                    | कीजिये कि मैं लोक-परलोकके सब दु:खोंसे छुटकारा                                                          |
| यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद् विधेहि नः॥ २६           | पा लूँ॥ २६॥                                                                                            |

| अ० १४] षष्ठ                                                                                                                                                                                                                   | स्कन्ध ७७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीशुक उवाच<br>इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः ।<br>श्रपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजद् विभुः ॥ २७<br>ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत।<br>नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद् द्विजः ॥ २८ | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब राजा<br>चित्रकेतुने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ<br>एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान् अंगिराने त्वष्टा<br>देवताके योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन<br>किया॥ २७॥ परीक्षित्! राजा चित्रकेतुकी रानियोंमें<br>सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थीं।<br>महर्षि अंगिराने उन्हींको यज्ञका अवशेष प्रसाद |
| अथाह नृपतिं राजन् भवितैकस्तवात्मजः।<br>हर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ॥२९                                                                                                                                               | दिया॥ २८॥ और राजा चित्रकेतुसे कहा—'राजन्!<br>तुम्हारी पत्नीके गर्भसे एक पुत्र होगा, जो तुम्हें हर्ष<br>और शोक दोनों ही देगा।' यों कहकर अंगिरा ऋषि<br>चले गये॥ २९॥ उस यज्ञावशेष प्रसादके खानेसे ही                                                                                                                                                       |
| सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्।<br>गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम्॥ ३०                                                                                                                                      | महारानी कृतद्युतिने महाराज चित्रकेतुके द्वारा गर्भ<br>धारण किया, जैसे कृत्तिकाने अपने गर्भमें अग्निकुमारको<br>धारण किया था॥ ३०॥ राजन्! शूरसेन देशके राजा                                                                                                                                                                                                |
| तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष इवोडुपः।<br>ववृधे शूरसेनेशतेजसा शनकैर्नृप॥३१                                                                                                                                                    | चित्रकेतुके तेजसे कृतद्युतिका गर्भ शुक्लपक्षके चन्द्रमाके<br>समान दिनोंदिन क्रमशः बढ़ने लगा॥ ३१॥<br>तदनन्तर समय आनेपर महारानी कृतद्युतिके<br>गर्भसे एक सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ। उसके जन्मका                                                                                                                                                             |
| अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत।<br>जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्॥ ३२                                                                                                                                                  | समाचार पाकर शूरसेन देशकी प्रजा बहुत ही आनन्दित<br>हुई॥ ३२॥ सम्राट् चित्रकेतुके आनन्दका तो कहना ही<br>क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने                                                                                                                                                                                                    |
| हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृतः ।<br>वाचयित्वाऽऽशिषो विप्रैः कारयामास जातकम् ॥ ३३                                                                                                                                    | वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित हो, ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन<br>कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका जातकर्म–<br>संस्कार करवाया॥ ३३॥ उन्होंने उन ब्राह्मणोंको                                                                                                                                                                                                        |
| तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च।<br>ग्रामान् हयान् गजान् प्रादाद् धेनूनामर्बुदानि षट्॥ ३४                                                                                                                               | सोना, चाँदी, वस्त्र, आभूषण, गाँव, घोड़े, हाथी और<br>छ: अर्बुद गौएँ दान कीं॥ ३४॥ उदारशिरोमणि राजा<br>चित्रकेतुने पुत्रके धन, यश और आयुकी वृद्धिके लिये<br>दूसरे लोगोंको भी मुँहमाँगी वस्तुएँ दीं—ठीक उसी                                                                                                                                                 |
| ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनाम्।<br>धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः॥ ३५                                                                                                                                            | प्रकार जैसे मेघ सभी जीवोंका मनोरथ पूर्ण करता<br>है॥ ३५॥ परीक्षित्! जैसे यदि किसी कंगालको बड़ी<br>कठिनाईसे कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी                                                                                                                                                                                                              |
| कृच्छ्रलब्धेऽथ राजर्षेस्तनयेऽनुदिनं पितुः।<br>यथा निःस्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोऽन्ववर्धत॥ ३६                                                                                                                              | आसिक्त हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाईसे प्राप्त<br>हुए उस पुत्रमें राजिष चित्रकेतुका स्नेहबन्धन दिनोंदिन<br>दृढ़ होने लगा॥ ३६॥ माता कृतद्युतिको भी अपने<br>पुत्रपर मोहके कारण बहुत ही स्नेह था। परन्तु उनकी                                                                                                                                            |
| मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवः।<br>कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत्॥ ३७                                                                                                                                     | पुत्रपर महिक कारण बहुत है। स्निह था। परन्तु उनका<br>सौत रानियोंके मनमें पुत्रकी कामनासे और भी जलन<br>होने लगी॥ ३७॥                                                                                                                                                                                                                                      |

| ७७२ श्रीम                                                                                         | द्रागवत [ अ० १४                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावति।<br>न तथान्येषु सञ्जज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम्॥ ३८             | प्रतिदिन बालकका लाड़-प्यार करते रहनेके<br>कारण सम्राट् चित्रकेतुका जितना प्रेम बच्चेकी माँ                                                                                                                                                                                  |
| ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया।<br>आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च॥३९               | कृतद्युतिमें था, उतना दूसरी रानियोंमें न रहा॥ ३८॥<br>इस प्रकार एक तो वे रानियाँ सन्तान न होनेके कारण<br>ही दु:खी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतुने उनकी उपेक्षा<br>कर दी। अतः वे डाहसे अपनेको धिक्कारने और<br>मन-ही-मन जलने लगीं॥ ३९॥<br>वे आपसमें कहने लगीं—'अरी बहिनो! पुत्रहीन |
| धिगप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृहसम्मताम्।<br>सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम्॥ ४०    | स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्रवाली सौतें तो<br>दासीके समान उसका तिरस्कार करती हैं। और तो<br>और, स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते।<br>सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कारके योग्य है॥४०॥                                                                           |
| दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया।<br>अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः॥ ४१      | भला, दासियोंको क्या दु:ख है? वे तो अपने<br>स्वामीकी सेवा करके निरन्तर सम्मान पाती रहती हैं।<br>परन्तु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गयी-<br>बीती हो रही हैं और दासियोंकी दासीके समान बार-                                                                                    |
| एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा।<br>राज्ञोऽसम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्॥ ४२         | बार तिरस्कार पा रही हैं॥ ४१ ॥ परीक्षित्! इस प्रकार<br>वे रानियाँ अपनी सौतकी गोद भरी देखकर जलती<br>रहती थीं और राजा भी उनकी ओरसे उदासीन हो<br>गये थे। फलत: उनके मनमें कृतद्युतिके प्रति बहुत                                                                                 |
| विद्वेषनष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतसः।<br>गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति॥४३                | अधिक द्वेष हो गया॥ ४२॥ द्वेषके कारण रानियोंकी<br>बुद्धि मारी गयी। उनके चित्तमें क्रूरता छा गयी। उन्हें<br>अपने पित चित्रकेतुका पुत्र-स्नेह सहन न हुआ।<br>इसलिये उन्होंने चिढ़कर नन्हेसे राजकुमारको विष दे                                                                   |
| कृतद्युतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्।<br>सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद् गृहे॥ ४४          | दिया॥ ४३ ॥ महारानी कृतद्युतिको सौतोंकी इस घोर<br>पापमयी करतूतका कुछ भी पता न था। उन्होंने दूरसे<br>देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है। इसलिये<br>वे महलमें इधर-उधर डोलती रहीं॥ ४४॥ बुद्धिमती                                                                                 |
| शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी।<br>पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्॥४५                      | रानीने यह देखकर कि बच्चा बहुत देरसे सो रहा है,<br>धायसे कहा—'कल्याणि! मेरे लालको ले आ'॥ ४५॥<br>धायने सोते हुए बालकके पास जाकर देखा कि उसके<br>नेत्रोंकी पुतलियाँ उलट गयी हैं। प्राण, इन्द्रिय और                                                                            |
| सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम् ।<br>प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि ॥ ४६ | जीवात्माने भी उसके शरीरसे विदा ले ली है। यह<br>देखते ही 'हाय रे! मैं मारी गयी!' इस प्रकार कहकर<br>वह धरतीपर गिर पड़ी॥ ४६॥                                                                                                                                                   |

अ० १४] षष्ठ स्कन्ध *€00* तस्यास्तदाऽऽकर्ण्य भृशातुरं स्वरं धाय अपने दोनों हाथोंसे छाती पीट-पीटकर बडे आर्तस्वरमें जोर-जोरसे रोने लगी। उसका रोना घन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि। सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके प्रविश्य राज्ञी त्वरयाऽऽत्मजान्तिकं शयनगृहमें पहुँचीं और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा-ददर्श बालं सहसा मृतं सुतम्॥४७ सा बच्चा अकस्मात् मर गया है॥४७॥ तब वे अत्यन्त शोकके कारण मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा पर्ड़ी। उनके सिरके बाल बिखर गये और शरीरपरके मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा॥ ४८ वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये॥ ४८॥ तदनन्तर महारानीका ततो नृपान्तःपुरवर्तिनो जना रुदन सुनकर रनिवासके सभी स्त्री-पुरुष वहाँ दौड़ नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम्। आये और सहानुभूतिवश अत्यन्त दु:खी होकर रोने आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिता-लगे। वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर झुठमुठ स्ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः॥ ४९ रोनेका ढोंग करने लगीं॥४९॥ जब राजा चित्रकेतुको पता लगा कि मेरे पुत्रकी श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं अकारण ही मृत्यू हो गयी है, तब अत्यन्त स्नेहके विनष्टदृष्टिः प्रपतन् स्खलन् पथि। कारण शोकके आवेगसे उनकी आँखोंके सामने स्नेहानुबन्धैधितया शुचा भृशं अँधेरा छा गया। वे धीरे-धीरे अपने मन्त्रियों और ब्राह्मणोंके साथ मार्गमें गिरते-पड़ते मृत बालकके पास विमूर्च्छितोऽनुप्रकृतिर्द्विजैर्वृतः ॥५० पहुँचे और मूर्च्छित होकर उसके पैरोंके पास गिर पड़े। पपात बालस्य स पादमूले उनके केश और वस्त्र इधर-उधर बिखर गये। वे मृतस्य विस्त्रस्तशिरोरुहाम्बरः। लंबी-लंबी साँस लेने लगे। आँसुओंकी अधिकतासे दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो उनका गला रूँध गया और वे कुछ भी बोल न सके ॥ ५०-५१ ॥ पतिप्राणा रानी कृतद्युति अपने पति निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम् ॥ ५१ चित्रकेतुको अत्यन्त शोकाकुल और इकलौते नन्हे-पतिं निरीक्ष्योरुश्चार्पितं तदा से बच्चेको मरा हुआ देख भाँति-भाँतिसे विलाप करने मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिम्। लगीं। उनका यह दु:ख देखकर मन्त्री आदि सभी जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजं उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गये॥ ५२॥ महारानीके नेत्रोंसे इतने आँसू बह रहे थे कि वे उनकी आँखोंका सती दधाना विललाप चित्रधा॥५२ अंजन लेकर केसर और चन्दनसे चर्चित वक्ष:स्थलको स्तनद्वयं कुङ्कमगन्धमण्डितं भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुँथे निषिञ्चती साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः। हुए फुल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्रके लिये कुररी विकीर्य केशान् विगलत्स्रजः सुतं पक्षीके समान उच्चस्वरमें विविध प्रकारसे विलाप कर रही थीं ॥ ५३ ॥ वे कहने लगीं — 'अरे विधाता! शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्॥५३ सचमुच तू बड़ा मूर्ख है, जो अपनी सृष्टिके प्रतिकूल अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्यकी बात है कि बूढ़े-बूढ़े यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपमीहसे । तो जीते रहें और बालक मर जायँ। यदि वास्तवमें तेरे परेऽनुजीवत्यपरस्य या मृति-स्वभावमें ऐसी ही विपरीतता है, तब तो तू जीवोंका र्विपर्ययश्चेत्त्वमिस ध्रुवः परः॥५४ अमर शत्रु है॥५४॥

| ७७४ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रागवत [ अ० १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदाऽऽत्मकर्मभिः। यः स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तिममं विवृश्चिस॥५५ त्वं तात नाईसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम्। अञ्चस्तरेम भवताप्रजदुस्तरं यद् ध्वान्तं न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्॥५६ उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्या– स्त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम्। सुप्तिश्चरं ह्यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्ष्व स्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्॥५७ | यदि संसारमें प्राणियोंक जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे, तो वे अपने प्रारब्धके अनुसार जन्मते-मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है। तूने सम्बन्धियोंमें स्नेह-बन्धन तो इसीलिये डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टिको बढ़ायें? परन्तु तू इस प्रकार बच्चोंको मारकर अपने किये-करायेपर अपने हाथों पानी फेर रहा है'॥५५॥ फिर वे अपने मृत पुत्रकी ओर देखकर कहने लगीं—'बेटा! मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिये उचित नहीं है। तिनक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोगमें कितने शोक-सन्तप्त हो रहे हैं। बेटा! जिस घोर नरकको निःसन्तान पुरुष बड़ी कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा! तुम इस यमराजके साथ दूर मत जाओ। यह तो बड़ा ही निर्दयी है॥५६॥ मेरे प्यारे लल्ला! ओ राजकुमार! उठो! बेटा! देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलनेके लिये बुला रहे हैं। तुम्हें सोते-सोते बहुत देर हो गयी, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो। और कुछ नहीं तो |
| नाहं तनूज ददृशे हतमङ्गला ते मुग्धिस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जम्। किं वा गतोऽस्यपुनरन्वयमन्यलोकं नीतोऽघृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते॥ ५८ श्रीशुक उवाच                                                                                                                                                                                                                                                                            | मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन-सम्बन्धी हमलोगोंका शोक दूर करो ॥ ५७ ॥ प्यारे लाल! आज मैं तुम्हारे मुखारविन्दपर वह भोली-भाली मुसकराहट और आनन्दभरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय-हाय! अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनायी दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोकमें ले गया, जहाँसे फिर कोई लौटकर नहीं आता?॥ ५८॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विलपन्त्या मृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्राट् चित्रकेतुने देखा कि मेरी रानी अपने मृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह॥५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुत्रके लिये इस प्रकार भाँति-भाँतिसे विलाप कर रही<br>है, तब वे शोकसे अत्यन्त सन्तप्त हो फूट-फूटकर<br>रोने लगे॥५९॥ राजा-रानीके इस प्रकार विलाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | करनेपर उनके अनुगामी स्त्री-पुरुष भी दु:खित होकर<br>रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोकसे अचेत–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनम्॥६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सा हो गया॥६०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| अ० १५] षष्ट                                      | र स्कन्ध ७७५                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवं कश्मलमापनं नष्टसंज्ञमनायकम्।                 | राजन्! महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारदने देखा<br>कि राजा चित्रकेतु पुत्रशोकके कारण चेतनाहीन हो<br>रहे हैं, यहाँतक कि उन्हें समझानेवाला भी कोई नहीं     |
| ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम सनारदः॥६१          |                                                                                                                                                      |
|                                                  | पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे                                                                                                                    |
| चित्रकेतुविलापी नाम                              | चतुर्दशोऽध्याय:॥ १४॥                                                                                                                                 |
|                                                  | <del>***</del>                                                                                                                                       |
| अथ पञ्चदशोऽध्यायः                                |                                                                                                                                                      |
| चित्रकेतुको अंगिरा और नारदजीका उपदेश             |                                                                                                                                                      |
| श्रीशुक उवाच                                     | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं</b> —परीक्षित्! राजा चित्रकेतु                                                                                              |
| ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्।               | शोकग्रस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्रके पास<br>ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद                                                |
| शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः॥ १         | उन्हें सुन्दर-सुन्दर उक्तियोंसे समझाने लगे॥१॥ उन्होंने<br>कहा—राजेन्द्र! जिसके लिये तुम इतना शोक कर रहे                                              |
| कोऽयंस्यात्तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति।         | हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जन्मोंमें तुम्हारा<br>कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्मोंमें                                                       |
| त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्॥ २       | भी उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा?॥२॥<br>जैसे जलके वेगसे बालूके कण एक-दूसरेसे                                                                  |
|                                                  | जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समयके प्रवाहमें<br>प्राणियोंका भी मिलन और बिछोह होता रहता                                                       |
| यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः।      | है॥ ३॥ राजन्! जैसे कुछ बीजोंसे दूसरे बीज उत्पन्न<br>होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान्की मायासे                                                |
| संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः॥ ३      | प्रेरित होकर प्राणियोंसे अन्य प्राणी उत्पन्न होते                                                                                                    |
|                                                  | और नष्ट हो जाते हैं॥४॥ राजन्! हम, तुम और                                                                                                             |
| यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च।            | हमलोगोंके साथ इस जगत्में जितने भी चराचर प्राणी<br>वर्तमान हैं—वे सब अपने जन्मके पहले नहीं थे और                                                      |
| एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया॥ ४              | मृत्युके पश्चात् नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस<br>समय भी उनका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु                                                |
| वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचरा:।         | तो सब समय एक-सी रहती है॥५॥ भगवान् ही<br>समस्त प्राणियोंके अधिपति हैं। उनमें जन्म-मृत्यु                                                              |
| जन्ममृत्योर्यथा पश्चात् प्राङ्नैवमधुनापि भोः ॥ ५ | आदि विकार बिलकुल नहीं है। उन्हें न किसीकी<br>इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने-आप परतन्त्र                                                              |
| भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः।          | प्राणियोंकी सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य<br>प्राणियोंकी रचना, पालन तथा संहार करते हैं—ठीक<br>वैसे ही जैसे बच्चे घर-घरौंदे, खेल-खिलौने बना- |
| आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैरनपेक्षोऽपि बालवत्॥ ६       | बनाकर बिगाड़ते रहते हैं॥६॥                                                                                                                           |

| गवत [ अ० १५                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजन्! जैसे एक बीजसे दूसरा बीज उत्पन्न<br>होता है, वैसे ही पिताकी देहद्वारा माताकी देहसे पुत्रकी<br>देह उत्पन्न होती है। पिता–माता और पुत्र जीवके रूपमें |
| देही हैं और बाह्यदृष्टिसे केवल शरीर। उनमें देही<br>जीव घट आदि कार्योंमें पृथ्वीके समान नित्य है॥७॥                                                       |
| राजन्! जैसे एक ही मृत्तिकारूप वस्तुमें घटत्व आदि<br>जाति और घट आदि व्यक्तियोंका विभाग केवल<br>कल्पनामात्र है, उसी प्रकार यह देही और देहका                |
| विभाग भी अनादि एवं अविद्या-किल्पित है*॥८॥<br><b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—</b> राजन्! जब महर्षि                                                              |
| अंगिरा और देवर्षि नारदने इस प्रकार राजा चित्रकेतुको<br>समझाया–बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण                                                          |
| करके शोकसे मुरझाये हुए मुखको हाथसे पोंछा और<br>उनसे कहा—॥९॥<br><b>राजा चित्रकेतु बोले</b> —आप दोनों परम ज्ञानवान्                                        |
| और महान्से भी महान् जान पड़ते हैं तथा अपनेको<br>अवधूतवेषमें छिपाकर यहाँ आये हैं। कृपा करके                                                               |
| बतलाइये, आपलोग हैं कौन?॥१०॥ मैं जानता हूँ<br>कि बहुत-से भगवान्के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे-जैसे<br>विषयासक्त प्राणियोंको उपदेश करनेके लिये उन्मत्तका–     |
| ावपवासक प्राणियाका उपदेश करनक लिय उन्मतका-<br>सा वेष बनाकर पृथ्वीपर स्वच्छन्द विचरण करते<br>हैं॥११॥ सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल,                  |
| असित, अपान्तरतम व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वसिष्ठ,<br>भगवान् परशुराम, कपिलदेव, शुकदेव, दुर्वासा,                                                           |
| याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय,<br>आसुरि, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, पंचशिरा,<br>हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज—ये सब   |
| तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि-मुनि ज्ञानदान करनेके लिये<br>पृथ्वीपर विचरते रहते हैं॥ १२—१५॥ स्वामियो! मैं                                                     |
| विषयभोगोंमें फँसा हुआ, मूढ़बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और<br>अज्ञानके घोर अन्धकारमें डूब रहा हूँ। आपलोग मुझे                                                  |
|                                                                                                                                                          |

षष्ठ स्कन्ध

999

अ० १५]

[अ० १६ 992 श्रीमद्भागवत इसलिये तुम अपने मनको विषयोंमें भटकनेसे तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमुश्य गतिमात्मनः। रोककर शान्त करो, स्वस्थ करो और फिर उस मनके द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश ॥ २६ द्वारा अपने वास्तविक स्वरूपका विचार करो तथा इस द्वैत-भ्रममें नित्यत्वकी बुद्धि छोड़कर परम शान्तिस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाओ॥ २६॥ नारद उवाच देवर्षि नारदने कहा -- राजन्! तुम एकाग्रचित्तसे एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम। मुझसे यह मन्त्रोपनिषद् ग्रहण करो। इसे धारण यां धारयन् सप्तरात्राद् द्रष्टा सङ्कर्षणं प्रभुम् ॥ २७ करनेसे सात रातमें ही तुम्हें भगवान् संकर्षणका दर्शन होगा॥ २७॥ नरेन्द्र! प्राचीन कालमें भगवान् शंकर आदिने श्रीसंकर्षणदेवके ही चरणकमलोंका आश्रय यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे लिया था। इससे उन्होंने द्वैतभ्रमका परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमाको प्राप्त हुए जिससे बढ़कर शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसुज्य। तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं शीघ्र ही भगवानुके उसी परमपदको प्राप्त कर प्रापुर्भवानिप परं निचरादुपैति॥ २८ लोगे ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुसान्त्वनं नाम पञ्चदशोऽध्याय:॥ १५॥ अथ षोडशोऽध्यायः चित्रकेतुका वैराग्य तथा संकर्षणदेवके दर्शन श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! तदनन्तर श्रीशुक उवाच देवर्षि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुल अथ देवऋषी राजन् सम्परेतं नृपात्मजम्। स्वजनोंके सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा॥१॥ दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्॥१ देवर्षि नारदने कहा — जीवात्मन्! तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुहृद्-नारद उवाच सम्बन्धी तुम्हारे वियोगसे अत्यन्त शोकाकुल हो जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते। रहे हैं॥ २॥ सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशम् ॥ २ इसलिये तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेष आयु अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथ ही रहकर व्यतीत कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः। करो। अपने पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्रत्तानिधतिष्ठ नृपासनम् ॥ ३ राजसिंहासनपर बैठो॥३॥ जीवात्माने कहा — देवर्षिजी! मैं अपने कर्मों के जीव उवाच अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें न कस्मिञ्जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरोऽभवन्। जाने कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ। उनमेंसे ये लोग कर्मभिर्भाम्यमाणस्य देवतिर्यङ्न्योनिषु॥४ किस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए?॥४॥

| अ० १६ ] षष्ठ                                           | स्कन्ध ७७९                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्विषः।              | विभिन्न जन्मोंमें सभी एक-दूसरेके भाई-बन्धु,                                                   |
| सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः॥५               | नाती-गोती, शत्रु-मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी                                             |
|                                                        | होते रहते हैं॥५॥ जैसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी                                                |
| 6 6 7 66                                               | वस्तुएँ एक व्यापारीसे दूसरेके पास जाती-आती रहती                                               |
| यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः।                  | हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न                                            |
| पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु॥६              | होता रहता है॥६॥ इस प्रकार विचार करनेसे पता                                                    |
|                                                        | लगता है कि मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक दिन ठहरनेवाले                                              |
| नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु।       | सुवर्ण आदि पदार्थोंका सम्बन्ध भी मनुष्योंके साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है; और जबतक जिसका |
|                                                        | जिस वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उस                                                    |
| यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि॥७               | वस्तुसे ममता भी रहती है॥७॥ जीव नित्य और                                                       |
|                                                        | अहंकाररहित है। वह गर्भमें आकर जबतक जिस                                                        |
| एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः।                  | शरीरमें रहता है, तभीतक उस शरीरको अपना                                                         |
| यावद्यत्रोपलभ्येत तावत्स्वत्वं हि तस्य तत् ॥ ८         | समझता है॥८॥ यह जीव नित्य अविनाशी, सूक्ष्म                                                     |
| ,                                                      | (जन्मादिरहित), सबका आश्रय और स्वयंप्रकाश है।                                                  |
|                                                        | इसमें स्वरूपत: जन्म-मृत्यु आदि कुछ भी नहीं हैं।                                               |
| एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक्।         | फिर भी यह ईश्वररूप होनेके कारण अपनी मायाके                                                    |
| आत्ममायागुणैर्विश्वमात्मानं सृजति प्रभुः॥९             | गुणोंसे ही अपने-आपको विश्वके रूपमें प्रकट कर                                                  |
|                                                        | देता है॥ ९॥ इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है और                                                 |
| न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा ।     | न अप्रिय, न अपना और न पराया। क्योंकि गुण-दोष<br>(हित-अहित) करनेवाले मित्र-शत्रु आदिकी भिन्न-  |
| एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तृणां गुणदोषयोः॥ १०           | भिन्न बुद्धि-वृत्तियोंका यह अकेला ही साक्षी है;                                               |
| ्या रामानमा प्रश्ना नापूरमा गुरावाचमा ॥ १०             | वास्तवमें यह अद्वितीय है॥ १०॥ यह आत्मा कार्य-                                                 |
|                                                        | कारणका साक्षी और स्वतन्त्र है। इसलिये यह शरीर                                                 |
| नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम्।              | आदिके गुण-दोष अथवा कर्मफलको ग्रहण नहीं                                                        |
| उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः॥ ११                       | करता, सदा उदासीनभावसे स्थित रहता है॥ ११॥                                                      |
|                                                        | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—</b> वह जीवात्मा इस                                                  |
| श्रीशुक उवाच                                           | प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे-सम्बन्धी                                                        |
| -                                                      | उसकी बात सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। उनका                                                      |
| इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा।               | स्नेह-बन्धन कट गया और उसके मरनेका शोक भी                                                      |
| विस्मिता मुमुचुः शोकं छित्त्वाऽऽत्मस्नेहशृङ्खलाम् ॥ १२ | जाता रहा॥ १२॥ इसके बाद जातिवालोंने बालककी                                                     |
|                                                        | मृत देहको ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और                                                       |
| निर्हृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिताः क्रियाः।    | और्ध्वदैहिक क्रियाएँ पूर्ण कीं और उस दुस्त्यज<br>स्नेहको छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय   |
| तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदम्॥ १३          | और दुःखकी प्राप्ति होती है॥ १३॥                                                               |
| तात्र चुदुरायमः ११७ सामानात्ममातिष्म्।। १२             | -11. 2. A 14 MI / GIVI GII / K II                                                             |

| ७८० श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रागवत [ अ० १६                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | परीक्षित्! जिन रानियोंने बच्चेको विष दिया था,                                                           |
| बालहत्याव्रतं चेरुर्ब्वाह्मणैर्यन्निरूपितम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वे बालहत्याके कारण श्रीहीन हो गयी थीं और<br>लज्जाके मारे आँखतक नहीं उठा सकती थीं। उन्होंने              |
| यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्॥ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अंगिरा ऋषिके उपदेशको याद करके (मात्सर्यहीन                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हो) यमुनाजीके तटपर ब्राह्मणोंके आदेशानुसार                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बालहत्याका प्रायश्चित्त किया॥१४॥ परीक्षित्! इस                                                          |
| स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रकार अंगिरा और नारदजीके उपदेशसे विवेकबुद्धि                                                           |
| गृहान्धकूपान्निष्क्रान्तः सरःपङ्कादिव द्विपः॥ १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जाग्रत् हो जानेके कारण राजा चित्रकेतु घर-गृहस्थीके<br>अँधेरे कुएँसे उसी प्रकार बाहर निकल पड़े, जैसे कोई |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हाथी तालाबके कीचड़से निकल आये॥ १५॥ उन्होंने                                                             |
| कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यमुनाजीमें विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि                                                              |
| मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत॥१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | धार्मिक क्रियाएँ कीं। तदनन्तर संयतेन्द्रिय और मौन<br>होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिराके      |
| and the state of t | चरणोंकी वन्दना की॥१६॥ भगवान् नारदने देखा                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कि चित्रकेतु जितेन्द्रिय, भगवद्भक्त और शरणागत                                                           |
| अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हैं। अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस                                                           |
| भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच ह॥ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विद्याका उपदेश किया॥ १७॥                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (देवर्षि नारदने यों उपदेश किया—)                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'ॐकारस्वरूप भगवन्! आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध                                                     |
| ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | और संकर्षणके रूपमें क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और<br>अहंकारके अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूहरूपका  |
| प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च॥१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अहकारक आवष्ठाता है। में आपके इस चतुष्यूहरूपका<br>बार–बार नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हूँ ॥ १८ ॥ आप         |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानन्दमयी                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | है। आप अपने स्वरूपभूत आनन्दमें ही मग्न और                                                               |
| नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परम शान्त हैं। द्वैतदृष्टि आपको छूतक नहीं सकती।                                                         |
| आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ १९॥ अपने स्वरूपभूत                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आनन्दकी अनुभूतिसे ही आपने मायाजनित राग-द्वेष                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आदि दोषोंका तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको                                                                |
| आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्यूर्मये नमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इन्द्रियोंके<br>प्रेरक, परम महान् और विराट्स्वरूप हैं। मैं आपको         |
| हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये॥२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नमस्कार करता हूँ॥ २०॥ मनसहित वाणी आपतक                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न पहुँचकर बीचसे ही लौट आती है। उसके उपरत                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हो जानेपर जो अद्वितीय, नाम-रूपरहित, चेतनमात्र                                                           |
| वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | और कार्य-कारणसे परेकी वस्तु रह जाती है—वह                                                               |
| अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः॥ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हमारी रक्षा करे॥ २१॥                                                                                    |

| अ० १६ ] षष्ठ                                                                                                                                                                        | स्कन्ध ७८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते।<br>मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः॥ २२                                                                                      | यह कार्य-कारणरूप जगत् जिनसे उत्पन्न होता<br>है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है तथा जो<br>मिट्टीकी वस्तुओंमें व्याप्त मृत्तिकाके समान सबमें<br>ओत-प्रोत हैं—उन परब्रह्मस्वरूप आपको मैं नमस्कार                                                                                                                                                                                                                                      |
| यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासवः।<br>अन्तर्बिहश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्॥ २३                                                                                      | करता हूँ॥ २२॥ यद्यपि आप आकाशके समान<br>बाहर-भीतर एकरस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन,<br>बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान<br>सकतीं और प्राण तथा कर्मेन्द्रियाँ अपनी क्रियारूप                                                                                                                                                                                                                                             |
| देहेन्द्रियप्राणमनोधियोऽमी<br>यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु।<br>नैवान्यदा लोहमिवाप्रतप्तं<br>स्थानेषु तद् द्रष्ट्रपदेशमेति॥२४                                                        | शक्तिसे स्पर्श भी नहीं कर सकतीं। मैं आपको<br>नमस्कार करता हूँ॥ २३॥ शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन<br>और बुद्धि जाग्रत् तथा स्वप्न अवस्थाओंमें आपके<br>चैतन्यांशसे युक्त होकर ही अपना-अपना काम करते<br>हैं तथा सुषुप्ति और मूर्च्छाकी अवस्थाओंमें आपके<br>चैतन्यांशसे युक्त न होनेके कारण अपना-अपना काम                                                                                                                                         |
| ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय<br>महाविभूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढनिकर-<br>करकमलकुड्मलोपलालितचरणारिवन्दयुगल<br>परम परमेष्ठिन्नमस्ते॥ २५॥                                            | करनेमें असमर्थ हो जाते हैं—ठीक वैसे ही जैसे लोहा<br>अग्निसे तप्त होनेपर जला सकता है, अन्यथा नहीं।<br>जिसे 'द्रष्टा' कहते हैं, वह भी आपका ही एक नाम<br>है; जाग्रत् आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर<br>लेते हैं। वास्तवमें आपसे पृथक् उनका कोई अस्तित्व<br>नहीं है॥ २४॥ ॐकारस्वरूप महाप्रभावशाली<br>महाविभूतिपति भगवान् महापुरुषको नमस्कार है।                                                                                           |
| श्रीशुक उवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः। ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायम्भुवं प्रभो॥ २६ चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम्। धारयामास सप्ताहमब्भक्षः सुसमाहितः॥ २७ | श्रेष्ठ भक्तोंका समुदाय अपने करकमलोंकी कलियोंसे आपके युगल चरणकमलोंकी सेवामें संलग्न रहता है। प्रभो! आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ'॥ २५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! देविष नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश करके महर्षि अंगिराके साथ ब्रह्मलोकको चले गये॥ २६॥ राजा चित्रकेतुने देविष नारदके द्वारा उपदिष्ट विद्याका उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान |
| ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया।<br>विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृपः॥ २८                                                                                               | किया॥ २७॥ तदनन्तर उस विद्याके अनुष्ठानसे सात<br>रातके पश्चात् राजा चित्रकेतुको विद्याधरोंका अखण्ड<br>आधिपत्य प्राप्त हुआ॥ २८॥ इसके बाद कुछ ही                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगितः।<br>जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्॥ २९                                                                                                         | दिनोंमें इस विद्याके प्रभावसे उनका मन और भी शुद्ध<br>हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान् शेषजीके<br>चरणोंके समीप पहुँच गये॥ २९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| अ० १६ ] षष्ठ                                                                                                           | स्कन्ध ७८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परमाणुपरममहतो-<br>स्त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः।<br>आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां<br>यद् ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि॥ ३६    | नन्हे-से-नन्हे परमाणुसे लेकर बड़े-से-बड़े<br>महत्तत्त्वपर्यन्त सम्पूर्ण वस्तुओंके आदि, अन्त और<br>मध्यमें आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि,<br>अन्त और मध्यसे रहित हैं। क्योंकि किसी भी<br>पदार्थके आदि और अन्तमें जो वस्तु रहती है, वही<br>मध्यमें भी रहती है॥ ३६॥ यह ब्रह्माण्डकोष, जो                        |
| क्षित्यादिभिरेष किलावृतः<br>सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशः ।<br>यत्र पतत्यणुकल्पः<br>सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः॥ ३७       | पृथ्वी आदि एक-से-एक दसगुने सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सिहत आपमें एक परमाणुके समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमाका पता नहीं है। इसिलये आप अनन्त हैं॥ ३७॥ जो नरपशु केवल विषयभोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके                                                    |
| विषयतृषो नरपशवो<br>य उपासते विभूतीर्न परं त्वाम्।<br>तेषामाशिष ईश<br>तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्॥ ३८                  | आपके विभूतिस्वरूप इन्द्रादि देवताओंकी उपासना<br>करते हैं। प्रभो! जैसे राजकुलका नाश होनेके पश्चात्<br>उसके अनुयायियोंकी जीविका भी जाती रहती है, वैसे<br>ही क्षुद्र उपास्यदेवोंका नाश होनेपर उनके दिये हुए<br>भोग भी नष्ट हो जाते हैं॥ ३८॥ परमात्मन्! आप<br>ज्ञानस्वरूप और निर्गुण हैं। इसलिये आपके प्रति की         |
| कामधियस्त्विय रचिता<br>न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि ।<br>ज्ञानात्मन्यगुणमये<br>गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि ॥ ३९        | हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मींके समान जन्म-<br>मृत्युरूप फल देनेवाली नहीं होती, जैसे भुने हुए<br>बीजोंसे अंकुर नहीं उगते। क्योंकि जीवको जो सुख-<br>दु:ख आदि द्वन्द्व प्राप्त होते हैं, वे सत्त्वादि गुणोंसे ही<br>होते हैं, निर्गुणसे नहीं॥ ३९॥ हे अजित! जिस समय<br>आपने विशुद्ध भागवतधर्मका उपदेश किया था, उसी |
| जितमजित तदा भवता<br>यदाऽऽह भागवतं धर्ममनवद्यम्।<br>निष्किञ्चना ये मुनय<br>आत्मारामा यमुपासतेऽपवर्गाय॥४०                | समय आपने सबको जीत लिया। क्योंकि अपने पास<br>कुछ भी संग्रह-परिग्रह न रखनेवाले, किसी भी वस्तुमें<br>अहंता-ममता न करनेवाले आत्माराम सनकादि परमर्षि<br>भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उसी<br>भागवतधर्मका आश्रय लेते हैं॥ ४०॥ वह भागवतधर्म<br>इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मोंके समान                      |
| विषममितर्न यत्र नृणां<br>त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र।<br>विषमधिया रचितो यः<br>स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः ॥ ४१ | मनुष्योंकी वह विषमबुद्धि नहीं होती कि 'यह मैं हूँ,<br>यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है।' इसके विपरीत<br>जिस धर्मके मूलमें ही विषमताका बीज बो दिया<br>जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान् और अधर्मबहुल<br>होता है॥ ४१॥                                                                                                 |

| अ० १६ ] षष्ठ                                        | स्कन्ध ७८५                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीशुक उवाच                                        | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—</b> परीक्षित्! जब                                                         |
| संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत।                      | विद्याधरोंके अधिपति चित्रकेतुने अनन्तभगवान्की इस                                                    |
| विद्याधरपतिं प्रीतश्चित्रकेतुं कुरूद्वह॥ ४९         | प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे                                                     |
| विद्यावस्थात आतास्वत्रकतु कुरुद्वता ०५              | कहा॥ ४९॥                                                                                            |
| श्रीभगवानुवाच                                       | श्रीभगवान्ने कहा—चित्रकेतो! देवर्षि नारद<br>और महर्षि अंगिराने तुम्हें मेरे सम्बन्धमें जिस विद्याका |
| यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम्।        | उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शनसे तुम भलीभाँति                                                    |
| संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे॥ ५०      | सिद्ध हो चुके हो ॥५०॥ मैं ही समस्त प्राणियोंके रूपमें हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही          |
| अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः।                | पालनकर्ता भी हूँ। शब्दब्रह्म (वेद) और परब्रह्म दोनों                                                |
| शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तन्॥५१          | ही मेरे सनातन रूप हैं॥ ५१॥ आत्मा कार्य-कारणात्मक                                                    |
|                                                     | जगत्में व्याप्त है और कार्य-कारणात्मक जगत्                                                          |
| लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम्।             | आत्मामें स्थित है तथा इन दोनोंमें मैं अधिष्ठानरूपसे                                                 |
| उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्॥ ५२           | व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों कल्पित हैं॥५२॥ जैसे                                                  |
| उमय च मया व्याप्त माय चवा मय कृतम् ॥ ५२             | स्वप्नमें सोया हुआ पुरुष स्वप्नान्तर होनेपर सम्पूर्ण<br>जगत्को अपनेमें ही देखता है और स्वप्नान्तर   |
|                                                     | टूट जानेपर स्वप्नमें ही जागता है तथा अपनेको                                                         |
| यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि।          | संसारके एक कोनेमें स्थित देखता है, परन्तु वास्तवमें                                                 |
| आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः॥५३           | वह भी स्वप्न ही है, वैसे ही जीवकी जाग्रत् आदि                                                       |
|                                                     | अवस्थाएँ परमेश्वरकी ही माया हैं—यों जानकर                                                           |
| एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः।                 | सबके साक्षी मायातीत परमात्माका ही स्मरण करना                                                        |
| मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्॥५४    | चाहिये॥ ५३–५४॥ सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे                                                        |
|                                                     | अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुखका अनुभव                                                          |
| येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा।          | करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ; उसे तुम अपनी आत्मा                                                   |
| सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्॥ ५५       | समझो॥ ५५॥ पुरुष निद्रा और जागृति—इन दोनों                                                           |
|                                                     | अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला है। वह उन अवस्थाओंमें                                                     |
| उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः।              | अनुगत होनेपर भी वास्तवमें उनसे पृथक् है। वह सब                                                      |
| -                                                   | अवस्थाओं में रहनेवाला अखण्ड एकरस ज्ञान ही ब्रह्म                                                    |
| अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत् परम् ॥ ५६ | है, वही परब्रह्म है॥ ५६॥ जब जीव मेरे स्वरूपको<br>भूल जाता है, तब वह अपनेको अलग मान बैठता है;        |
|                                                     | मूल जाता है, तब यह अपनका अलग मान बठता है;<br>इसीसे उसे संसारके चक्करमें पड़ना पड़ता है और           |
| यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः।          | जन्म-पर-जन्म तथा मृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती है॥ ५७॥                                              |
| ततः संसार एतस्य देहादेहो मृतेर्मृतिः॥५७             | यह मनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञानका मूल स्रोत है। जो                                                   |
|                                                     | इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्माको नहीं                                                         |
| लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्।        | जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनिमें शान्ति नहीं                                                      |
| आत्मानं यो न बुद्ध्येत न क्वचिच्छममाप्नुयात्।। ५८   | मिल सकती॥ ५८॥                                                                                       |

श्रीमद्भागवत [अ० १६ **७८६** राजन्! सांसारिक सुखके लिये जो चेष्टाएँ की स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम्। जाती हैं, उनमें श्रम है, क्लेश है और जिस परम अभयं चाप्यनीहायां सङ्कल्पाद्विरमेत्कविः॥५९ सुखके उद्देश्यसे वे की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दु:ख देती हैं; किन्तु कर्मींसे निवृत्त हो जानेमें किसी प्रकारका भय नहीं है-यह सोचकर बुद्धिमान् सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः। पुरुषको चाहिये कि किसी प्रकारके कर्म अथवा उनके फलोंका संकल्प न करे॥ ५९॥ जगतुके सभी ततोऽनिवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च॥६० स्त्री-पुरुष इसलिये कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दु:खोंसे पिण्ड छूटे; परन्तु उन कर्मोंसे न तो उनका दु:ख दूर होता है और न उन्हें सुखकी ही एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम्। प्राप्ति होती है॥६०॥ जो मनुष्य अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान् मानकर आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम् ॥ ६१ कर्मके पचड़ोंमें पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है-यह बात समझ लेनी चाहिये; साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि आत्माका स्वरूप अत्यन्त दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिर्निर्मुक्तः स्वेन तेजसा। सूक्ष्म है, जाग्रत्, स्वप्न, सुष्पित—इन तीनों अवस्थाओं ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्॥ ६२ तथा इनके अभिमानियोंसे विलक्षण है॥ ६१॥ यह जानकर इस लोकमें देखे और परलोकके सुने हए विषय-भोगोंसे विवेकबुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञानमें ही सन्तुष्ट रहकर मेरा मनुजैर्योगनैपुणबुद्धिभिः। एतावानेव भक्त हो जाय॥६२॥ स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम् ॥ ६३ जो लोग योगमार्गका तत्त्व समझनेमें निपुण हैं, उनको भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि जीवका सबसे बडा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि त्वमेतच्छ्द्धया राजन्नप्रमत्तो वचो मम। वह ब्रह्म और आत्माकी एकताका अनुभव कर ले॥६३॥ राजन्! यदि तुम मेरे इस उपदेशको ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिध्यसि॥६४ सावधान होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे॥ ६४॥ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! जगद्गुरु विश्वात्मा भगवान् श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरु:। समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहाँसे अन्तर्धान पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरि: ॥ ६५ हो गये॥ ६५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्याय:॥१६॥

गगनेचर:॥१

## अथ सप्तदशोऽध्यायः चित्रकेतुको पार्वतीजीका शाप

श्रीशुक उवाच यतश्चान्तर्हितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः।

विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार

स लक्षं वर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रिय:।

स्त्यमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः॥ २ कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु।

रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम्॥ ३

एकदा स<sup>१</sup> विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता। गिरिशं दद्शे गच्छन् परीतं सिद्धचारणै:॥४

आलिङ्ग्याङ्कीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि। उवाच देव्याः शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके॥ ५

चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षाद्धर्मं वक्ता शरीरिणाम्।

आस्ते <sup>२</sup> मुख्यः सभायां वै मिथुनीभूय भार्यया ॥ ६

जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादिसभापतिः। अङ्कीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतही: प्राकृतो यथा॥ ७

प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहिस बिभ्रति। अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियम्॥८

१. प्रा॰ पा॰—स्ववि॰। २. प्रा॰ पा॰—आर्यमुख्य: सत्सभायां।

चित्रकेतु, जिस दिशामें भगवान् संकर्षण अन्तर्धान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाशमार्गसे स्वच्छन्द विचरने लगे॥१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! विद्याधर

929

महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षोंतक सब प्रकारके संकल्पोंको पूर्ण करनेवाली सुमेरु पर्वतकी घाटियोंमें विहार करते रहे। उनके शरीरका बल और इन्द्रियोंकी शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े-बड़े मुनि, सिद्ध, चारण उनकी स्तृति करते रहते। उनकी प्रेरणासे विद्याधरोंकी

स्त्रियाँ उनके पास सर्वशक्तिमान् भगवान्के गुण और लीलाओंका गान करती रहतीं॥ २-३॥ एक दिन चित्रकेत् भगवानुके दिये हुए तेजोमय विमानपर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान् शङ्कर बड़े-बड़े मुनियोंकी

भगवती पार्वतीको अपनी गोदमें बैठाकर एक हाथसे उन्हें आलिंगन किये हुए हैं, यह देखकर चित्रकेत् विमानपर चढ़े हुए ही उनके पास चले गये और भगवती पार्वतीको सुना-सुनाकर जोरसे हँसने और

कहने लगे॥ ४-५॥ चित्रकेतुने कहा — अहो! ये सारे जगत्के धर्मशिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभामें अपनी

पत्नीको शरीरसे चिपकाकर बैठे हुए हैं॥ ६॥ जटाधारी, बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियोंके सभापति होकर भी साधारण पुरुषके समान निर्लज्जतासे गोदमें स्त्री लेकर बैठे हैं॥७॥

प्राय: साधारण पुरुष भी एकान्तमें ही स्त्रियोंके साथ उठते-बैठते हैं, परन्तु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभामें लिये बैठे हैं॥८॥

सभामें सिद्ध-चारणोंके बीच बैठे हुए हैं और साथ ही

[ अ० १७ 500 श्रीमद्भागवत श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान् श्रीशुक उवाच शंकरकी बुद्धि अगाध है। चित्रकेतुका यह कटाक्ष भगवानपि तच्छ्रत्वा प्रहस्यागाधधीर्नृप। सुनकर वे हँसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभामें तूष्णीं बभूव सदिस सभ्याश्च तदनुव्रता:॥ ९ बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतुको भगवान् शंकरका प्रभाव नहीं मालूम था। इत्यतद्वीर्यविदुषि बुवाणे बह्वशोभनम्। इसीसे वे उनके लिये बहुत कुछ बुरा-भला बक रहे रुषाऽऽह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने॥ १० थे। उन्हें इस बातका घमण्ड हो गया था कि 'मैं जितेन्द्रिय हूँ।' पार्वतीजीने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोधसे कहा-॥ ९-१०॥ पार्वत्युवाच पार्वतीजी बोलीं — अहो! हम-जैसे दुष्ट और अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधर: प्रभु:। निर्लज्जोंका दण्डके बलपर शासन एवं तिरस्कार अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत्॥ ११ करनेवाला प्रभु इस संसारमें यही है क्या?॥११॥ जान पड़ता है कि ब्रह्माजी, भृगु, नारद आदि उनके न वेद धर्मं किल पद्मयोनि-पुत्र, सनकादि परमर्षि, कपिलदेव और मनु आदि र्न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्याः। बड़े-बड़े महापुरुष धर्मका रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्ममर्यादाका उल्लंघन करनेवाले भगवान् न वै कुमारः कपिलो मनुश्च शिवको इस कामसे नहीं रोकते॥१२॥ ये नो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम्॥१२ ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलोंको मंगल बनानेवाले एषामनुध्येयपदाब्जयुग्मं साक्षात् जगद्गुरु भगवान्का और उनके अनुयायी जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयम्। महात्माओंका इस अधम क्षत्रियने तिरस्कार किया है क्षत्रबन्धुः परिभूय सूरीन् और शासन करनेकी चेष्टा की है। इसलिये यह ढीठ सर्वथा दण्डका पात्र है॥१३॥ प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः॥१३ इसे अपने बड्प्पनका घमण्ड है। यह मूर्ख भगवान् श्रीहरिके उन चरणकमलोंमें रहनेयोग्य नायमर्हति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणम्। नहीं है, जिनकी उपासना बड़े-बड़े सत्पुरुष किया सम्भावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम्।। १४ करते हैं॥ १४॥ [चित्रकेतुको सम्बोधन कर] अतः दुर्मते! तुम पापमय असुरयोनिमें जाओ। ऐसा होनेसे बेटा! तुम अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते। फिर कभी किसी महापुरुषका अपराध नहीं कर यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्॥ १५ सकोगे॥ १५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! जब श्रीशुक उवाच पार्वतीजीने इस प्रकार चित्रकेतुको शाप दिया, तब वे एवं शप्तश्चित्रकेतुर्विमानादवरुह्य सः। विमानसे उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न प्रसादयामास सतीं मुर्ध्ना नम्रेण भारत॥ १६ करने लगे॥ १६॥

| अ० १७] षष्ठ                                                                                                                                           | स्कन्ध ७८९                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्रकेतुरुवाच प्रितगृह्णमि ते शापमात्मनोऽञ्जलिनाम्बिके। देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्॥ १७ संसारचक्र एतस्मिञ्जन्तुरज्ञानमोहितः।  | चित्रकेतुने कहा—माता पार्वतीजी! मैं बड़ी<br>प्रसन्नतासे अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप<br>स्वीकार करता हूँ। क्योंकि देवतालोग मनुष्योंके<br>लिये जो कुछ कह देते हैं, वह उनके प्रारब्धानुसार<br>मिलनेवाले फलकी पूर्वसूचनामात्र होती है॥ १७॥<br>देवि! यह जीव अज्ञानसे मोहित हो रहा है और |
| भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा ॥ १८<br>नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः ।<br>कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ आत्मानं परमेव च ॥ १९ | इसी कारण इस संसारचक्रमें भटकता रहता है तथा<br>सदा-सर्वदा सर्वत्र सुख और दु:ख भोगता रहता<br>है॥ १८॥ माताजी! सुख और दु:खको देनेवाला न<br>तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी<br>हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दु:खका                                                       |
| गुणप्रवाह एतस्मिन् कः शापः को न्वनुग्रहः ।<br>कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥ २०                                                          | कर्ता माना करते हैं॥ १९॥ यह जगत् सत्त्व, रज आदि<br>गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या<br>अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या                                                                                                                              |
| एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया।<br>एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः॥ २१                                                                    | दु:ख॥ २०॥<br>एकमात्र परिपूर्णतम भगवान् ही बिना किसीकी<br>सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाके द्वारा समस्त                                                                                                                                                                              |
| न तस्य कश्चिद्दयितः प्रतीपो<br>न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः।<br>समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य<br>सुखे न रागः कुत एव रोषः॥२२                               | प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख-<br>दु:खकी रचना करते हैं॥ २१॥ माताजी! भगवान्<br>श्रीहरि सबमें सम और माया आदि मलसे रहित हैं।<br>उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया<br>नहीं है। जब उनका सुखमें राग ही नहीं है, तब उनमें<br>रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है॥ २२॥ |
| तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां<br>सुखाय दुःखाय हिताहिताय।<br>बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः<br>शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते॥ २३                                | तथापि उनकी मायाशक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख-दु:ख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं॥ २३॥ पतिप्राणा देवि! मैं शापसे मुक्त होनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता                                                         |
| अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि।<br>यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तत्क्षम्यतां सित॥ २४                                                                 | हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो,<br>उसके लिये क्षमा करें॥ २४॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! विद्याधर<br>चित्रकेतु भगवान् शंकर और पार्वतीजीको इस प्रकार                                                                                                             |
| श्रीशुक उवाच<br>इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम।<br>जगाम स्वविमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥ २५                                                    | प्रसन्न करके उनके सामने ही विमानपर सवार होकर<br>वहाँसे चले गये। इससे उन लोगोंको बड़ा विस्मय<br>हुआ॥ २५॥                                                                                                                                                                               |

| ७९० श्रीमद्भ                                                                                                     | द्यागवत [ अ० १७                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत्।<br>देवर्षिदैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम् ॥ २६                   | तब भगवान् शंकरने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध<br>और पार्षदोंके सामने ही भगवती पार्वतीजीसे यह बात<br>कही॥ २६॥                                                                                                                           |
| श्रीरुद्र उवाच<br>दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः।<br>माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम्॥ २७ | भगवान् शंकरने कहा — सुन्दरि! दिव्यलीला-<br>विहारी भगवान्के निःस्पृह और उदारहृदय दासानुदासोंकी<br>मिहमा तुमने अपनी आँखों देख ली॥ २७॥<br>जो लोग भगवान्के शरणागत होते हैं, वे<br>किसीसे भी नहीं डरते। क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और |
| नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति।<br>स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः॥ २८                                | नरकोंमें भी एक ही वस्तुके—केवल भगवान्के ही<br>समानभावसे दर्शन होते हैं॥ २८॥ जीवोंको भगवान्की<br>लीलासे ही देहका संयोग होनेके कारण सुख-दु:ख,                                                                                        |
| देहिनां देहसंयोगाद् द्वन्द्वानीश्वरलीलया।<br>सुखं दुःखं मृतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च॥ २९                          | जन्म-मरण और शाप-अनुग्रह आदि द्वन्द्व प्राप्त होते<br>हैं॥ २९॥ जैसे स्वप्नमें भेद-भ्रमसे सुख-दु:ख आदिकी<br>प्रतीति होती है और जाग्रत्-अवस्थामें भ्रमवश मालामें                                                                      |
| अविवेककृतः पुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि।<br>गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्त्रजिवत्कृतः॥ ३०                                 | ही सर्पबुद्धि हो जाती है—वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश<br>आत्मामें देवता, मनुष्य आदिका भेद तथा गुण-दोष<br>आदिकी कल्पना कर लेता है॥ ३०॥ जिनके पास                                                                                         |
| वासुदेवे भगवित भिक्तमुद्वहतां नृणाम्।<br>ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चिद् व्यपाश्रयः॥ ३१                        | ज्ञान और वैराग्यका बल है और जो भगवान्<br>वासुदेवके चरणोंमें भक्तिभाव रखते हैं, उनके लिये<br>इस जगत्में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे वे हेय                                                                                       |
| नाहं विरिञ्चो न कुमारनारदौ<br>न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः।                                                      | या उपादेय समझकर राग-द्वेष करें॥ ३१॥ मैं, ब्रह्माजी,<br>सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र भृगु आदि मुनि और<br>बड़े-बड़े देवता—कोई भी भगवान्की लीलाका रहस्य                                                                            |
| विदाम यस्येहितमंशकांशका<br>न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः॥ ३२                                                         | नहीं जान पाते। ऐसी अवस्थामें जो उनके नन्हे-से-<br>नन्हे अंश हैं और अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान<br>बैठे हैं, वे उनके स्वरूपको जान ही कैसे सकते                                                                                        |
| न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिनाप्रियः स्वः परोऽपि वा।<br>आत्मत्वात्सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः॥ ३३               | हैं?॥ ३२॥ भगवान्को न कोई प्रिय है और न<br>अप्रिय। उनका न कोई अपना है और न पराया। वे<br>सभी प्राणियोंके आत्मा हैं, इसलिये सभी प्राणियोंके                                                                                           |
| तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतुः प्रियोऽनुगः।<br>सर्वत्र समदृक् शान्तो ह्यहं चैवाच्युतप्रियः॥ ३४                     | प्रियतम हैं॥ ३३॥ प्रिये! यह परम भाग्यवान् चित्रकेतु<br>उन्हींका प्रिय अनुचर, शान्त एवं समदर्शी है और मैं<br>भी भगवान् श्रीहरिका ही प्रिय हूँ॥ ३४॥ इसलिये<br>तुम्हें भगवान्के प्यारे भक्त, शान्त, समदर्शी, महात्मा                  |
| तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु।<br>महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु॥ ३५                             | पुरुषोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका आश्चर्य नहीं<br>करना चाहिये॥ ३५॥                                                                                                                                                                |

षष्ठ स्कन्ध

999

## अथाष्टादशोऽध्यायः

## अदिति और दितिकी सनानेंकी तथा सहसामोंकी स्वानिका त्यानि

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशोऽध्याय:॥१७॥

## अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा मरुद्गणोंकी उत्पत्तिका वर्णन

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! सविताकी पृश्चित्तं प्रणां सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम्। पत्नी पृश्चिकं गर्भसे आठ सन्तानें हुईं—सावित्री, अग्निहोत्रं प्रणां सोमं चातुर्मास्य और

अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्।। १ व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ ॥ १ ॥ भगकी पत्नी सिद्धिने महिमा, विभु और प्रभु—ये तीन पुत्र और आशिष् नामकी एक

सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुम्। और प्रभु—ये तीन पुत्र और आशिष् नामकी एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुन्दरी और

आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रताम्॥ २ सदाचारिणी थी॥२॥

१. प्रा० पा०—श्रद्धावान्।

अ० १८]

| ७९२ श्री                                                                                          | मद्भागवत [ अ० १८                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धातुः कुहूः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा।<br>सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्॥                 | धाताकी चार पित्नयाँ थीं—कुहू, सिनीवाली,<br>राका और अनुमित। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः<br>और पूर्णमास—ये चार पुत्र हुए॥३॥                                                                                                 |
| अग्नीन् पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः ।<br>चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः ॥        | धाताके छोटे भाईका नाम था—विधाता, उनकी<br>पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीष्य नामके पाँच अग्नियोंकी<br>उत्पत्ति हुई। वरुणजीकी पत्नीका नाम चर्षणी था।<br>उससे भृगुजीने पुन: जन्म ग्रहण किया। इसके पहले<br>वे ब्रह्माजीके पुत्र थे॥४॥ |
| वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवित्कल।<br>अगस्त्यश्च विसष्ठश्च मित्रावरुणयोर्ऋषी॥ ९                 | महायोगी वाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे।<br>वल्मीकसे पैदा होनेके कारण ही उनका नाम वाल्मीकि<br>पड़ गया था। उर्वशीको देखकर मित्र और वरुण<br>दोनोंका वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगोंने                                       |
| रेतः सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्याः सन्निधौ द्रुतम्।<br>रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात्॥ | घड़ेमें रख दिया। उसीसे मुनिवर अगस्त्य और<br>विसष्ठजीका जन्म हुआ। मित्रकी पत्नी थी रेवती।<br>उसके तीन पुत्र हुए—उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल<br>॥५-६॥ प्रिय परीक्षित्! देवराज इन्द्रकी पत्नी थीं                                 |
| पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन् पुत्रानिति नः श्रुतम् ।<br>जयन्तमृषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभुः ॥ ।   | पुलोमनन्दिनी शची। उनसे हमने सुना है, उन्होंने तीन<br>पुत्र उत्पन्न किये—जयन्त, ऋषभ और मीढ्वान्॥७॥<br>स्वयं भगवान् विष्णु ही (बलिपर अनुग्रह करने और<br>इन्द्रका राज्य लौटानेके लिये) मायासे वामन (उपेन्द्र)-                  |
| उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः।<br>कीर्तौ पत्यां बृहच्छ्लोकस्तस्यासन् सौभगादयः॥ व               | के रूपमें अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने तीन पग पृथ्वी<br>माँगकर तीनों लोक नाप लिये थे। उनकी पत्नीका<br>नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छ्लोक नामका पुत्र हुआ।<br>उसके सौभग आदि कई सन्तानें हुईं॥८॥ कश्यपनन्दन                            |
| तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः। पश्चाद्वक्ष्यामहेऽदित्यां यथा वावततार ह॥                   | भगवान् वामनने माता अदितिके गर्भसे क्यों जन्म<br>लिया और इस अवतारमें उन्होंने कौन-से गुण,<br>लीलाएँ और पराक्रम प्रकट किये—इसका वर्णन मैं<br>आगे (आठवें स्कन्धमें) करूँगा॥९॥                                                   |
| अथ कश्यपदायादान् दैतेयान् कीर्तयामि ते।<br>यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च॥ १०            | और बलिका जन्म हुआ॥१०॥ दितिके दैत्य और                                                                                                                                                                                        |
| दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ।<br>हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ॥ १९             | दानवोंके वन्दनीय दो ही पुत्र हुए—हिरण्यकशिपु और<br>हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें (तीसरे<br>र स्कन्धमें) सुना चुका हूँ॥११॥                                                                                       |

| अ० १८] षष्ठ                                                                                                   | स्कन्ध ७९३                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी।<br>जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्॥१२                            | हिरण्यकशिपुकी पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके<br>पिता जम्भने उसका विवाह हिरण्यकशिपुसे कर दिया<br>था। कयाधुके चार पुत्र हुए—संह्राद, अनुह्राद, ह्राद                                                |
| संह्रादं प्रागनुह्रादं ह्रादं <sup>१</sup> प्रह्रादमेव च।<br>तत्स्वसा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितोऽग्रहीत्॥ १३ | और प्रह्णद। इनकी सिंहिका नामकी एक बहिन भी<br>थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानवसे हुआ।<br>उससे राहु नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई॥१२-१३॥ यह                                                     |
| शिरोऽहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतम्।<br>संह्रादस्य कृतिर्भार्यासूत पञ्चजनं ततः॥१४                           | वही राहु है, जिसका सिर अमृतपानके समय<br>मोहिनीरूपधारी भगवान्ने चक्रसे काट लिया था।<br>संह्रादकी पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र<br>उत्पन्न हुआ॥ १४॥                                      |
| ह्रादस्य धमनिर्भार्यासूत वातापिमिल्वलम्।<br>योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलः॥ १५                       | ह्यदकी पत्नी थी धमिन। उसके दो पुत्र हुए—<br>वातापि और इल्वल। इस इल्वलने ही महर्षि अगस्त्यके<br>आतिथ्यके समय वातापिको पकाकर उन्हें खिला                                                        |
| अनुह्रादस्य सूर्म्यायां <sup>३</sup> बाष्कलो महिषस्तथा।<br>विरोचनस्तु प्राह्रादिर्देव्यास्तस्याभवद्वलिः॥ १६   | दिया था॥ १५॥ अनुह्रादकी पत्नी सूर्म्या थी, उसके<br>दो पुत्र हुए—बाष्कल और महिषासुर। प्रह्रादका पुत्र<br>था विरोचन। उसकी पत्नी देवीके गर्भसे दैत्यराज<br>बलिका जन्म हुआ॥ १६॥ बलिकी पत्नीका नाम |
| बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्।<br>तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते॥ १७                         | अशना था। उससे बाण आदि सौ पुत्र हुए। दैत्यराज<br>बलिकी महिमा गान करनेयोग्य है। उसे मैं आगे<br>(आठवें स्कन्धमें) सुनाऊँगा॥१७॥ बलिका पुत्र                                                       |
| बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्गणमुख्यताम्।<br>यत्पार्श्वे भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः॥ १८                       | बाणासुर भगवान् शंकरकी आराधना करके उनके<br>गणोंका मुखिया बन गया। आज भी भगवान् शंकर<br>उसके नगरकी रक्षा करनेके लिये उसके पास ही रहते<br>हैं॥ १८॥ दितिके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके             |
| मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः।<br>त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्॥ १९                 | अतिरिक्त उनचास पुत्र और थे। उन्हें मरुद्गण कहते<br>हैं। वे सब नि:सन्तान रहे। देवराज इन्द्रने उन्हें अपने<br>ही समान देवता बना लिया॥ १९॥                                                       |
| राजोवाच<br>कथं त आसुरं भावमपोह्यौत्पत्तिकं गुरो।<br>इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हि तै:॥ २०   | राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! मरुद्गणने ऐसा कौन–सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भावको छोड़ सके और देवराज इन्द्रके द्वारा देवता बना लिये गये?॥२०॥                       |
| इमे श्रद्दधते ब्रह्मन्नृषयो हि मया सह।<br>परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि॥२१                          | ब्रह्मन्! मेरे साथ यहाँकी सभी ऋषिमण्डली यह बात<br>जाननेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रही है। अत: आप<br>कृपा करके विस्तारसे वह रहस्य बतलाइये॥ २१॥                                                  |
| १. प्रा० पा०—प्रह्लादं ह्लादमेव च। २. प्रा० पा०—सती। ३. प्रा० पा०—सूर्यायां।                                  |                                                                                                                                                                                               |

| अ० १८ ] षष्ठ                                                                                                           | स्कन्ध ७९५                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः ।<br>स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यया पुंसां मतिर्हृता॥ ३०                      | सृष्टिके प्रभातमें ब्रह्माजीने देखा कि सभी जीव<br>असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीरसे<br>स्त्रियोंकी रचना की और स्त्रियोंने पुरुषोंकी मित<br>अपनी ओर आकर्षित कर ली॥ ३०॥ हाँ, तो भैया!         |
| एवं शुश्रूषितस्तात भगवान् कश्यपः स्त्रिया।<br>प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च॥३१                                  | मैं कह रहा था कि दितिने भगवान् कश्यपकी बड़ी<br>सेवा की। इससे वे उसपर बहुत ही प्रसन्न हुए।<br>उन्होंने दितिका अभिनन्दन करते हुए उससे मुसकराकर<br>कहा॥ ३१॥                                               |
| कश्यप उवाच<br>वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते।                                                                     | कश्यपजीने कहा—अनिन्द्यसुन्दरी प्रिये! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो। पतिके प्रसन्न हो जानेपर पत्नीके लिये                                                                 |
| स्त्रिया भर्तिर सुप्रीते कः काम इह चागमः॥ ३२<br>पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतम्।                                  | लोक या परलोकमें कौन-सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ<br>है॥ ३२॥ शास्त्रोंमें यह बात स्पष्ट कही गयी है<br>कि पति ही स्त्रियोंका परमाराध्य इष्टदेव है। प्रिये!<br>लक्ष्मीपति भगवान् वासुदेव ही समस्त प्राणियोंके   |
| मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः॥ ३३                                                                             | हृदयमें विराजमान हैं॥ ३३॥<br>विभिन्न देवताओंके रूपमें नाम और रूपके<br>भेदसे उन्हींकी कल्पना हुई है। सभी पुरुष—चाहे                                                                                     |
| स एव देवतालिङ्गैर्नामरूपविकल्पितैः।<br>इज्यते भगवान् पुम्भिः स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्॥ ३४                                | किसी भी देवताकी उपासना करें—उन्हींकी उपासना<br>करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियोंके लिये भगवान्ने<br>पतिका रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूपमें<br>पूजा करती हैं॥ ३४॥ इसलिये प्रिये! अपना कल्याण          |
| तस्मात्पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे।<br>यजन्तेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्॥ ३५                               | चाहनेवाली पतिव्रता स्त्रियाँ अनन्य प्रेमभावसे अपने<br>पतिदेवकी ही पूजा करती हैं; क्योंकि पतिदेव ही<br>उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं॥ ३५॥<br>कल्याणी! तुमने बड़े प्रेमभावसे, भक्तिसे मेरी वैसी ही |
| सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः।<br>तत्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुर्लभम्॥ ३६                                | पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएँ पूर्ण<br>कर दूँगा। असतियोंके जीवनमें ऐसा होना अत्यन्त<br>दुर्लभ है॥ ३६॥<br>दितिने कहा—ब्रह्मन्! इन्द्रने विष्णुके हाथों                                       |
| <i>दितिरुवाच</i> वरदो <sup>१</sup> यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं वृणे।<br>अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ॥३७ | मेरे दो पुत्र मरवाकर मुझे निपूती बना दिया है।<br>इसलिये यदि आप मुझे मुँहमाँगा वर देना चाहते हैं<br>तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिये, जो<br>इन्द्रको मार डाले॥ ३७॥                                  |
| १. प्रा० पा०—दोऽसि यदि ब्रह्म०। २. प्रा० पा०-                                                                          | —हतपुत्रा।                                                                                                                                                                                             |

| ७९६ श्रीमद्भ                                                                                  | रागवत [ अ० १८                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत।                                                        | परीक्षित्! दितिकी बात सुनकर कश्यपजी खिन्न                                                                                                                                                                                                         |
| अहो अधर्मः सुमहानद्य मे समुपस्थितः॥ ३८                                                        | होकर पछताने लगे। वे मन-ही-मन कहने लगे— 'हाय! हाय! आज मेरे जीवनमें बहुत बड़े अधर्मका                                                                                                                                                               |
| अहो अद्येन्द्रियारामो योषिन्मय्येह मायया।                                                     | अवसर आ पहुँचा॥ ३८॥ देखो तो सही, अब मैं<br>इन्द्रियोंके विषयोंमें सुख मानने लगा हूँ। स्त्रीरूपिणी<br>मायाने मेरे चित्तको अपने वशमें कर लिया है। हाय!                                                                                               |
| गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम्॥ ३९                                                     | हाय! आज मैं कितनी दीन-हीन अवस्थामें हूँ।                                                                                                                                                                                                          |
| कोऽतिक्रमोऽनुवर्तन्त्याः स्वभाविमह योषितः।                                                    | अवश्य ही अब मुझे नरकमें गिरना पड़ेगा॥ ३९॥ इस<br>स्त्रीका कोई दोष नहीं है; क्योंकि इसने अपने<br>जन्मजात स्वभावका ही अनुसरण किया है। दोष मेरा<br>है—जो मैं अपनी इन्द्रियोंको अपने वशमें न रख                                                        |
| धिङ् मां बताबुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रिय:॥ ४०                                            | सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थको न समझ                                                                                                                                                                                                        |
| शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्।<br>हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्॥ ४१ | सका। मुझ मूढको बार-बार धिक्कार है।। ४०।। सच<br>है, स्त्रियोंके चिरत्रको कौन जानता है। इनका मुँह तो<br>ऐसा होता है जैसे शरद्ऋतुका खिला हुआ कमल।<br>बातें सुननेमें ऐसी मीठी होती हैं, मानो अमृत घोल<br>रखा हो। परन्तु हृदय, वह तो इतना तीखा होता है |
| न हि कश्चित्प्रियः स्त्रीणामञ्जसा स्वाशिषात्मनाम्।                                            | कि मानो छुरेकी पैनी धार हो॥४१॥<br>इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियाँ अपनी लालसाओंकी                                                                                                                                                                   |
| पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति च॥ ४२                                            | कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसीसे प्यार<br>नहीं करतीं। स्वार्थवश वे अपने पित, पुत्र और<br>भाईतकको मार डालती हैं या मरवा डालती हैं॥ ४२॥                                                                                                       |
| प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत्।                                                      | अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम माँगोगी, दूँगा।                                                                                                                                                                                                   |
| वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते॥४३                                                    | मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिये। परन्तु इन्द्र भी वध<br>करनेयोग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषयमें मैं यह<br>युक्ति करता हूँ'॥ ४३॥                                                                                                                    |
| इति संचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरुनन्दन।                                                         | प्रिय परीक्षित्! सर्वसमर्थ कश्यपजीने इस प्रकार<br>मन-ही-मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनानेका                                                                                                                                                   |
| उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन्॥ ४४                                                   | उपाय सोचा और फिर तिनक रुष्ट होकर दितिसे<br>कहा॥४४॥                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | कश्यपजी बोले—कल्याणी! यदि तुम मेरे                                                                                                                                                                                                                |
| कश्यप उवाच                                                                                    | बतलाये हुए व्रतका एक वर्षतक विधिपूर्वक पालन                                                                                                                                                                                                       |
| पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहा देवबान्धवः।                                                    | करोगी तो तुम्हें इन्द्रको मारनेवाला पुत्र प्राप्त होगा।<br>परन्तु यदि किसी प्रकार नियमोंमें त्रुटि हो गयी तो वह                                                                                                                                   |
| संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारियष्यसि॥४५                                                      | देवताओंका मित्र बन जायगा॥ ४५॥                                                                                                                                                                                                                     |

श्रीमद्भागवत [अ०१८ ७९८ वाढमित्यभिप्रेत्याथ<sup>१</sup> दिती राजन् महामनाः। परीक्षित्! दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चयवाली थी। उसने 'बहुत ठीक' कहकर उनकी काश्यपं<sup>२</sup> गर्भमाधत्त व्रतं चाञ्जो<sup>३</sup> दधार सा ॥ ५५ आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोखमें भगवान् कश्यपका वीर्य और जीवनमें उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमोंका पालन मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद। करने लगी॥ ५५॥ प्रिय परीक्षित्! देवराज इन्द्र अपनी शृश्रुषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः <sup>४</sup>॥ ५६ मौसी दितिका अभिप्राय जान बडी बुद्धिमानीसे अपना वेष बदलकर दितिके आश्रमपर आये और उसकी सेवा करने लगे॥ ५६॥ वे दितिके लिये प्रतिदिन नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान्। समय-समयपर वनसे फूल-फल, कन्द-मूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवामें पत्राङ्क्रम्दोऽपश्च काले काल उपाहरत्॥ ५७ समर्पित करते॥ ५७॥ राजन्! जिस प्रकार बहेलिया हरिनको मारनेके लिये हरिनकी-सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप। वैसे ही देवराज इन्द्र भी कपटवेष धारण करके प्रेप्सुः पर्यचरञ्जिह्यो मृगहेव मृगाकृतिः॥५८ व्रतपरायणा दितिके व्रतपालनकी त्रुटि पकड्नेके लिये उसकी सेवा करने लगे॥ ५८॥ सर्वदा पैनी दृष्टि रखनेपर भी उन्हें उसके व्रतमें किसी प्रकारकी नाध्यगच्छद्व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते। त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत् उसकी सेवा-टहलमें लगे रहे। अब तो इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने चिन्तां तीव्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं त्विह।। ५९ लगे—में ऐसा कौन-सा उपाय करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ?॥ ५९॥ दिति व्रतके नियमोंका पालन करते-करते बहुत एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्टा व्रतकर्शिता। दुर्बल हो गयी थी। विधाताने भी उसे मोहमें डाल अस्पृष्टवार्यधौताङ्घ्रिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥ ६० दिया। इसलिये एक दिन सन्ध्याके समय जुठे मुँह, बिना आचमन किये और बिना पैर धोये ही वह सो गयी॥६०॥ योगेश्वर इन्द्रने देखा कि यह अच्छा लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः। अवसर हाथ लगा। वे योगबलसे झटपट सोयी हुई दितिके गर्भमें प्रवेश कर गये॥ ६१॥ उन्होंने वहाँ दिते: प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया॥६१ जाकर सोनेके समान चमकते हुए गर्भके वज्रके द्वारा सात टुकड़े कर दिये। जब वह गर्भ रोने लगा, तब उन्होंने 'मत रो, मत रो' यह कहकर सातों चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभम्। टुकड़ोंमेंसे एक-एकके और भी सात टुकड़े कर रुदन्तं सप्तधैकैकं मा रोदीरिति तान् पुन: ॥ ६२ दिये॥६२॥ १. प्रा० पा०—त्यभ्युपेत्या०। २. प्रा० पा०—श्यपाद्गर्भ०। ३. प्रा० पा०—राजन्। ४. प्रा० पा०—चरद्धरि:।

| अ० १८] षष्ठ                                      | स्कन्ध ७९९                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ते तमूचुः पाट्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप।       | राजन्! जब इन्द्र उनके टुकड़े-टुकड़े करने लगे,            |
| नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव॥६३        | तब उन सबोंने हाथ जोड़कर इन्द्रसे कहा—'देवराज!            |
| ा जियासास विगमन्त्र स्राति मरतस्यव । ५२          | तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई            |
|                                                  | मरुद्गण हैं'॥ ६३॥ तब इन्द्रने अपने भावी अनन्यप्रेमी      |
| मा भैष्ट भ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः।        | पार्षद मरुद्गणसे कहा—' अच्छी बात है, तुमलोग मेरे         |
| अनन्यभावान् पार्षदानात्मनो मरुतां गणान्॥ ६४      | भाई हो। अब मत डरो!'॥६४॥ परीक्षित्! जैसे                  |
|                                                  | अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं  |
|                                                  | हुआ, वैसे ही भगवान् श्रीहरिकी कृपासे दितिका वह           |
| न ममार दितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया।           | गर्भ वज्रके द्वारा टुकड़े-टुकड़े होनेपर भी मरा           |
| बहुधा कुलिशक्षुणणो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान् ॥ ६५ | नहीं ॥ ६५ ॥ इसमें तिनक भी आश्चर्यकी बात नहीं             |
|                                                  | है। क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष                |
|                                                  | भगवान् नारायणकी आराधना कर लेता है, वह उनकी               |
| सकृदिष्ट्वाऽऽदिपुरुषं पुरुषो याति साम्यताम्।     | समानता प्राप्त कर लेता है; फिर दितिने तो कुछ ही          |
| संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्या यद्धरिरर्चितः॥६६      | दिन कम एक वर्षतक भगवान्की आराधना की                      |
| <b>.</b>                                         | थी॥६६॥ अब वे उनचास मरुद्गण इन्द्रके साथ                  |
|                                                  | मिलकर पचास हो गये। इन्द्रने भी सौतेली माताके             |
| सजूरिन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्ते मरुतोऽभवन्।        | पुत्रोंके साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें सोमपायी देवता       |
| व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥ ६७     | बना लिया॥६७॥ जब दितिकी आँख खुली, तब                      |
|                                                  | उसने देखा कि उसके अग्निके समान तेजस्वी                   |
| दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान्।              | उनचास बालक इन्द्रके साथ हैं। इससे सुन्दर                 |
| •                                                | स्वभाववाली दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई॥ ६८॥ उसने           |
| इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता॥६८      | इन्द्रको सम्बोधन करके कहा—'बेटा! मैं इस इच्छासे          |
|                                                  | इस अत्यन्त कठिन व्रतका पालन कर रही थी कि तुम             |
| अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्।            | अदितिके पुत्रोंको भयभीत करनेवाला पुत्र उत्पन्न           |
|                                                  | हो॥६९॥                                                   |
| अपत्यमिच्छन्त्यचरं व्रतमेतत्सुदुष्करम्॥६९        | मैंने केवल एक ही पुत्रके लिये संकल्प                     |
|                                                  | किया था, फिर ये उनचास पुत्र कैसे हो गये? बेटा            |
| एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन् कथम्।       | इन्द्र! यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो, तो सच-          |
|                                                  | सच मुझे बतला दो। झूठ न बोलना'॥७०॥                        |
| यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा॥७०         | <b>इन्द्रने कहा</b> —माता! मुझे इस बातका पता             |
|                                                  | चल गया था कि तुम किस उद्देश्यसे व्रत कर रही              |
| इन्द्र उवाच                                      | हो। इसीलिये अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके उद्देश्यसे मैं     |
| अम्ब तेऽहं व्यवसितमुपधार्यागतोऽन्तिकम्।          | स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मनमें तिनक          |
| ·                                                | भी धर्मभावना नहीं थी। इसीसे तुम्हारे व्रतमें त्रुटि होते |
| लब्धान्तरोऽच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिर्न धर्मवित्॥ ७१ | ही मैंने उस गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर दिये॥७१॥             |

[अ०१८ श्रीमद्भागवत 600 पहले मैंने उसके सात टुकड़े किये थे। तब वे सातों कृत्तो मे सप्तधा गर्भ आसन् सप्त कुमारकाः। टुकडे सात बालक बन गये। इसके बाद मैंने फिर तेऽपि चैकैकशो वृक्णाः सप्तधा नापि मम्रिरे॥ ७२ एक-एकके सात-सात टुकड़े कर दिये। तब भी वे न मरे, बल्कि उनचास हो गये॥७२॥ यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यवसितं मया। निश्चय किया कि परमपुरुष भगवान्की उपासनाकी महापुरुषपूजायाः सिद्धिः काप्यनुषङ्गिणी।। ७३ यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है॥७३॥ जो लोग निष्कामभावसे भगवानुकी आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या, मोक्षकी भी आराधनं भगवत ईहमाना निराशिष:। इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थमें निपुण हैं॥ ७४॥ ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः ॥ ७४ भगवान् जगदीश्वर सबके आराध्यदेव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने-आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम्। आपतकका दान कर देते हैं। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् है, जो उनकी आराधना करके विषयभोगोंका को वृणीते गुणस्पर्शं बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्।। ७५ वरदान माँगे। माताजी! ये विषयभोग तो नरकमें भी मिल सकते हैं॥ ७५॥ मेरी स्नेहमयी जननी! तुम सब प्रकार मेरी पूज्या तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसि। हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टताका काम किया है। क्षन्तुमर्हिस मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः ॥ ७६ तुम मेरे अपराधको क्षमा कर दो। यह बडे सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारा गर्भ खण्ड-खण्ड हो जानेसे एक प्रकार मर जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया॥ ७६॥ श्रीशुक उवाच **श्रीशृकदेवजी कहते हैं**—परीक्षित्! दिति देवराज इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया। इन्द्रके शुद्धभावसे सन्तुष्ट हो गयी। उससे आज्ञा लेकर देवराज इन्द्रने मरुद्गणोंके साथ उसे नमस्कार मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः॥ ७७ किया और स्वर्गमें चले गये॥ ७७॥ राजन्! यह मरुद्गणका जन्म बडा ही मंगलमय है। इसके विषयमें तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छिस। उसका उत्तर समग्ररूपसे मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम मङ्गलं मरुतां जन्म किं भूयः कथयामि ते॥ ७८ और क्या सुनना चाहते हो?॥७८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्तिकथनं नामाष्टादशोऽध्याय:॥ १८॥

## पुंसवन-व्रतकी विधि राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! आपने अभी-

व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितम्।

राजोवाच

तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति॥

श्रीशुक उवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भर्तुरनुज्ञया।

आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः॥

निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्र्य च। स्नात्वा शुक्लदती शुक्ले वसीतालङ्कृताम्बरे।

पूजयेत्प्रातराशात्प्राग्भगवन्तं श्रिया सह॥

अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते। महाविभूतिपतये नमः

सकलसिद्धये॥ यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा।

जुष्ट ईश गुणै: सर्वैस्ततोऽसि भगवान् प्रभु:॥ विष्णुपत्नि महामाये महापुरुषलक्षणे। प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते॥

ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुप-

हराणीति। अनेनाहरहर्मन्त्रेण विष्णोरावाहनार्घ्य-

उससे भगवान् विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हुँ॥१॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! यह पुंसवन-व्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। स्त्रीको

अभी पुंसवन-व्रतका वर्णन किया है और कहा है कि

८०१

चाहिये कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदासे इसका आरम्भ करे॥ २॥ पहले मरुद्गणके जन्मकी कथा सुनकर ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले। फिर प्रतिदिन सबेरे दाँतुन आदिसे दाँत

साफ करके स्नान करे, दो श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रात:काल कुछ भी खानेसे पहले ही भगवान् लक्ष्मी-नारायणकी पूजा करे॥ ३॥ (इस प्रकार प्रार्थना करे-) 'प्रभो! आप पूर्णकाम हैं। अतएव आपको किसीसे भी कुछ लेना-देना नहीं है। आप समस्त विभूतियोंके स्वामी और सकल-

हूँ॥४॥ मेरे आराध्यदेव! आप कृपा, विभृति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणोंसे नित्ययुक्त हैं। इन्हीं भगों—ऐश्वर्योंसे नित्ययुक्त रहनेके कारण आपको भगवान् कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान् हैं॥५॥ माता लक्ष्मीजी! आप भगवान्की अर्द्धांगिनी और महामाया-स्वरूपिणी हैं। भगवान्के सारे गुण आपमें निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन्माता! आप मुझपर

सिद्धिस्वरूप हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करती

प्रसन्न हों। मैं आपको नमस्कार करती हूँ'॥६॥ परीक्षित्! इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्तसे 'ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणि।' 'ओंकारस्वरूप, महानुभाव, समस्त महाविभूतियोंके स्वामी भगवान् पुरुषोत्तमको और उनकी महाविभृतियोंको मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहारकी सामग्री

समर्पण करती हँ'-इस मन्त्रके द्वारा प्रतिदिन स्थिर

श्रीमद्भागवत [अ० १९ ८०२ पाद्योपस्पर्शनस्नानवासउपवीतविभूषणगन्धपुष्प-चित्तसे विष्णुभगवान्का आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, समाहित धूपदीपोपहाराद्युपचारांश्च दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करे॥७॥ उपाहरेत्॥ ७॥ जो नैवेद्य बच रहे, उससे 'ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा।' 'महान् ऐश्वर्योंके अधिपति भगवान् पुरुषोत्तमको नमस्कार है। मैं उन्हींके हविःशेषं तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः। लिये इस हविष्यका हवन कर रही हूँ।'-यह मन्त्र ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति ।। बोलकर अग्निमें बारह आहुतियाँ दे॥८॥ परीक्षित्! जो सब प्रकारकी सम्पत्तियोंको प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे श्रियं विष्णुं च वरदावाशिषां प्रभवावुभौ। भगवान् लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे; क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओंके पूर्ण करनेवाले एवं श्रेष्ठ भक्त्या सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सर्वसम्पदः॥ वरदानी हैं॥ ९॥ इसके बाद भक्तिभावसे भरकर बडी नम्रतासे भगवान्को साष्टांग दण्डवत् करे। दस बार पूर्वीक्त प्रणमेद्दण्डवद्भूमौ भक्तिप्रह्वेण चेतसा। मन्त्रका जप करे और फिर इस स्तोत्रका पाठ दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्॥ १० करे—॥१०॥ 'हे लक्ष्मीनारायण! आप दोनों सर्वव्यापक और सम्पूर्ण चराचर जगत्के अन्तिम कारण हैं—आपका युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्। और कोई कारण नहीं है। भगवन्! माता लक्ष्मीजी इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा मायाशक्तिर्दुरत्यया॥ ११ आपकी मायाशक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यन्त कठिन है॥११॥ प्रभो! आप ही इन महामायाके अधीश्वर हैं तस्या अधीश्वरः साक्षात्त्वमेव पुरुषः परः। और आप ही स्वयं परमपुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ-क्रिया। आप फलके भोक्ता हैं और त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान्॥ १२ ये हैं उसको उत्पन्न करनेवाली क्रिया॥१२॥ माता लक्ष्मीजी तीनों गुणोंकी अभिव्यक्ति हैं और गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान्। आप उन्हें व्यक्त करनेवाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं और लक्ष्मीजी त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया। शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करण हैं। माता लक्ष्मीजी नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः॥१३ नाम एवं रूप हैं और आप नाम-रूप दोनोंके प्रकाशक तथा आधार हैं॥१३॥ प्रभो! आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ। त्रिलोकीके वरदानी परमेश्वर हैं। अत: मेरी बडी-बडी आशा-अभिलाषाएँ आपकी कृपासे पूर्ण हों'॥ १४॥ तथा म उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशिष: ॥ १४

| अ० १९] षष्ठ                                                                          | स्कन्ध ८०३                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह।<br>तन्निःसार्योपहरणं दत्त्वाऽऽचमनमर्चयेत्॥ १५ | परीक्षित्! इस प्रकार परम वरदानी भगवान्<br>लक्ष्मी-नारायणकी स्तुति करके वहाँसे नैवेद्य हटा दे<br>और आचमन कराके पूजा करे॥१५॥ तदनन्तर |
| ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेतसा।                                           | भक्तिभावभरित हृदयसे भगवान्की स्तुति करे और<br>यज्ञावशेषको सूँघकर फिर भगवान्की पूजा करे॥ १६॥                                        |
| यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिम्॥१६                                           | भगवान्की पूजाके बाद अपने पितको साक्षात् भगवान्<br>समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय वस्तुएँ सेवामें                                     |
| पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा।                                                   | उपस्थित करे। पतिका भी यह कर्तव्य है कि वह<br>आन्तरिक प्रेमसे अपनी पत्नीके प्रिय पदार्थ ला-                                         |
| प्रियैस्तैस्तैरुपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः।                                         | लाकर उसे दे और उसके छोटे-बड़े सब प्रकारके<br>काम करता रहे॥ १७॥ परीक्षित्! पति-पत्नीमेंसे एक                                        |
| बिभृयात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च॥१७                                         | भी कोई काम करता है, तो उसका फल दोनोंको होता                                                                                        |
| कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि।                                                      | है। इसलिये यदि पत्नी (रजोधर्म आदिके समय) यह<br>व्रत करनेके अयोग्य हो जाय तो बड़ी एकाग्रता और                                       |
| पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत् समाहितः॥ १८                                        | सावधानीसे पतिको ही इसका अनुष्ठान करना<br>चाहिये॥१८॥ यह भगवान् विष्णुका व्रत है। इसका                                               |
| विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन।                                          | नियम लेकर बीचमें कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जो<br>भी यह नियम ग्रहण करे, वह प्रतिदिन माला, चन्दन,                                      |
| विप्रान् स्त्रियो वीरवतीः स्त्रग्गन्धबलिमण्डनैः।                                     | नैवेद्य और आभूषण आदिसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और<br>सुहागिनी स्त्रियोंका पूजन करे तथा भगवान् विष्णुकी                                |
| अर्चेदहरहर्भक्त्या देवं नियममास्थितः॥१९                                              | भी पूजा करे॥ १९॥ इसके बाद भगवान्को उनके                                                                                            |
| उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः।                                          | धाममें पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनन्तर आत्म-<br>शुद्धि और समस्त अभिलाषाओंको पूर्तिके लिये                                          |
| अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्द्धये तथा॥ २०                                       | पहलेसे ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण<br>करे॥ २०॥                                                                         |
| एतेन पूजाविधिना मासान् द्वादश हायनम्।                                                | साध्वी स्त्री इस विधिसे बारह महीनोंतक—पूरे<br>सालभर इस व्रतका आचरण करके मार्गशीर्षकी                                               |
| नीत्वाथोपचरेत्साध्वी कार्तिके चरमेऽहनि॥ २१                                           | अमावास्याको उद्यापनसम्बन्धी उपवास और पूजन<br>आदि करे॥२१॥ उस दिन प्रात:काल ही स्नान                                                 |
| श्वोभूतेऽप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत्।                                        | करके पूर्ववत् विष्णुभगवान्का पूजन करे और उसका<br>पति पाकयज्ञकी विधिसे घृतमिश्रित खीरकी अग्निमें                                    |
| पयःशृतेन जुहुयाच्चरुणा सह सर्पिषा।                                                   | बारह आहुति दे॥ २२॥                                                                                                                 |
| पाकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुतीः पतिः॥२२                                                | इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे<br>आशीर्वाद दें, तो बड़े आदरसे सिर झुकाकर उन्हें                                             |
| आशिषः शिरसाऽऽदाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः ।                                          | स्वीकार करे। भक्तिभावसे माथा टेककर उनके<br>चरणोंमें प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन                                             |
| प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया॥ २३                                          | करे॥ २३॥                                                                                                                           |

| ०४ श्रीमद्भागवत [ अ० १                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः।<br>दद्यात्पत्न्यै चरोः शेषं सुप्रजस्त्वं सुसौभगम्॥ २४                                                                                 | पहले आचार्यको भोजन कराये, फिर मौन<br>होकर भाई-बन्धुओंके साथ स्वयं भोजन करे। इसके<br>बाद हवनसे बची हुई घृतिमिश्रित खीर अपनी पत्नीको<br>दे। वह प्रसाद स्त्रीको सत्पुत्र और सौभाग्य दान                                                                                                                                                                                                 |
| एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभो-<br>रभीप्सितार्थं लभते पुमानिह।<br>स्त्री त्वेतदास्थाय लभेत सौभगं<br>श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्॥ २५                                         | करनेवाला होता है॥ २४॥ परीक्षित्! भगवान्के इस पुंसवन-व्रतका जो मनुष्य विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है, उसे यहीं उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रतका पालन करके सौभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, यश और गृह                                                                                                                                                                            |
| कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं<br>वरं त्ववीरा हतकिल्बिषा गतिम्।<br>मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी<br>सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्रयम्॥ २६                                                    | प्राप्त करती है तथा उसका पित चिरायु हो जाता<br>है॥ २५॥ इस व्रतका अनुष्ठान करनेवाली कन्या<br>समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त पित प्राप्त करती है और<br>विधवा इस व्रतसे निष्पाप होकर वैकुण्ठमें जाती है।<br>जिसके बच्चे मर जाते हों, वह स्त्री इसके प्रभावसे<br>चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किन्तु अभागिनी<br>स्त्रीको सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपाको श्रेष्ठ                   |
| विन्देद् विरूपा विरुजा विमुच्यते<br>य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम्।<br>एतत्पठन्नभ्युदये च कर्म-<br>ण्यनन्ततृप्तिः पितृदेवतानाम्॥ २७                                                  | रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रतके प्रभावसे रोगमुक्त<br>होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इन्द्रियशक्ति प्राप्त कर<br>लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्धकर्मोंमें इसका पाठ<br>करता है, उसके पितर और देवता अनन्त तृप्ति लाभ<br>करते हैं॥ २६-२७॥ वे सन्तुष्ट होकर हवनके समाप्त<br>होनेपर व्रतीकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर देते हैं। ये सब<br>तो सन्तुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञोंके एकमात्र भोका |
| तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्<br>होमावसाने हुतभुक् श्रीर्हरिश्च।<br>राजन् महन्मरुतां जन्म पुण्यं<br>दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते॥ २८                                          | भगवान् लक्ष्मीनारायण भी सन्तुष्ट हो जाते हैं और<br>व्रतीकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित्!<br>मैंने तुम्हें मरुद्गणकी आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म-<br>कथा सुनायी और साथ ही दितिके श्रेष्ठ पुंसवन-<br>व्रतका वर्णन भी सुना दिया॥ २८॥                                                                                                                                       |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्त्र्यां<br>पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं<br>नामैकोनविंशोऽध्याय:॥ १९॥ ———————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

सप्तमः स्कन्धः

अथ प्रथमोऽध्यायः

नारद-युधिष्ठिर-संवाद और जय-विजयकी कथा

राजोवाच

समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम्। इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा॥१

न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः।

नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि॥२

इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति। सुमहाञ्जातस्तद्भवांश्छेत्तुमर्हति॥ ३ संशय:

श्रीशुक उवाच

साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतम्। यद् भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम्॥४

गीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्॥ ५

निर्गुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः। स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः॥६

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! भगवान् तो स्वभावसे ही भेदभावसे रहित हैं-सम हैं, समस्त

प्राणियोंके प्रिय और सुहृद् हैं; फिर उन्होंने, जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभावसे अपने मित्रका पक्ष ले और

शत्रुओंका अनिष्ट करे, उसी प्रकार इन्द्रके लिये दैत्योंका वध क्यों किया?॥१॥ वे स्वयं परिपूर्ण कल्याणस्वरूप हैं, इसीलिये उन्हें देवताओंसे कुछ

लेना-देना नहीं है। तथा निर्गुण होनेके कारण दैत्योंसे

कुछ वैर-विरोध और उद्वेग भी नहीं है॥ २॥ भगवत्प्रेमके सौभाग्यसे सम्पन्न महात्मन्! हमारे चित्तमें भगवान्के समत्व आदि गुणोंके सम्बन्धमें बड़ा भारी सन्देह हो

रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइये॥३॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—महाराज! भगवान्के

अद्भुत चरित्रके सम्बन्धमें तुमने बड़ा सुन्दर प्रश्न

किया; क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रह्लाद आदि भक्तोंकी महिमासे परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवणसे भगवान्की भक्ति बढ़ती है॥४॥ इस परम पुण्यमय प्रसंगको

नारदादि महात्मागण बडे प्रेमसे गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्रीकृष्ण-द्वैपायन मुनिको नमस्कार करके भगवान्की लीला-कथाका वर्णन करता हूँ॥५॥

वास्तवमें भगवान् निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं। ऐसा होनेपर भी अपनी मायाके

गुणोंको स्वीकार करके वे बाध्य-बाधकभावको अर्थात् मरने और मारनेवाले दोनोंके परस्पर-विरोधी रूपोंको ग्रहण करते हैं॥६॥

श्रीमद्भागवत ३०ऽ [अ० १ सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये प्रकृतिके गुण सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः। हैं, परमात्माके नहीं। परीक्षित्! इन तीनों गुणोंकी भी न तेषां युगपद्राजन् ह्यास उल्लास एव वा॥७ एक साथ ही घटती-बढ़ती नहीं होती॥७॥ भगवान् समय-समयके अनुसार गुणोंको स्वीकार करते हैं। सत्त्वगुणकी वृद्धिके समय देवता और ऋषियोंका, जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान्। रजोगुणकी वृद्धिके समय दैत्योंका और तमोगुणकी तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोऽभजत्॥८ वृद्धिके समय वे यक्ष एवं राक्षसोंको अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं॥८॥ जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न आश्रयोंमें रहनेपर भी उनसे ज्योतिरादिरिवाभाति सङ्घातान्न विविच्यते। अलग नहीं जान पड़ती, परन्तु मन्थन करनेपर वह विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः ॥ ९ प्रकट हो जाती है-वैसे ही परमात्मा सभी शरीरोंमें रहते हैं, अलग नहीं जान पडते। परन्तु विचारशील पुरुष हृदयमन्थन करके—उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओंका यदा सिसृक्षुः पुर<sup>१</sup> आत्मनः परो बाध करके अन्तत: अपने हृदयमें ही अन्तर्यामीरूपसे रजः सृजत्येष पृथक् स्वमायया। उन्हें प्राप्त कर लेते हैं॥ ९॥ जब परमेश्वर अपने लिये सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शरीरोंका निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी मायासे रजोगुणकी अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ॥ १० योनियोंमें रमण करना चाहते हैं, तब सत्त्वगुणकी सृष्टि करते हैं और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं तमोगुणको बढ़ा देते हैं॥१०॥ परीक्षित्! भगवान् सत्यसंकल्प हैं। वे ही जगतुकी उत्पत्तिके निमित्तभूत प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्। प्रकृति और पुरुषके सहकारी एवं आश्रयकालकी य एष राजन्नपि काल ईशिता सृष्टि करते हैं। इसलिये वे कालके अधीन नहीं, काल सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः। ही उनके अधीन है। राजन्! ये कालस्वरूप ईश्वर जब सत्त्वगुणकी वृद्धि करते हैं, तब सत्त्वमय देवताओंका तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो बल बढाते हैं और तभी वे परमयशस्वी देवप्रिय रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः॥ ११ परमात्मा देवविरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्योंका संहार करते हैं। वस्तृत: वे सम ही हैं॥११॥ राजन्! इसी विषयमें देवर्षि नारदने बड़े प्रेमसे एक अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा। इतिहास कहा था। यह उस समयकी बात है, जब प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छतेऽजातशत्रवे॥ १२ राजसूय यज्ञमें तुम्हारे दादा युधिष्ठिरने उनसे इस सम्बन्धमें एक प्रश्न किया था॥ १२॥ उस महान् राजसूय यज्ञमें राजा युधिष्ठिरने अपनी आँखोंके सामने बड़ी आश्चर्य-दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ। जनक घटना देखी कि चेदिराज शिशुपाल सबके वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः॥१३ देखते-देखते भगवान् श्रीकृष्णमें समा गया॥१३॥ १. प्रा० पा०—पुनरात्मनः। २. प्रा० पा०—भूभृतः।

श्रीमद्भागवत [ अ० १ 606 जिस शरीरमें अभिमान हो जाता है कि 'यह यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात्प्राणिनां वधः । मैं हूँ', उस शरीरके वधसे प्राणियोंको अपना वध तथा न यस्य कैवल्यादिभमानोऽखिलात्मनः। जान पडता है। किन्तु भगवानुमें तो जीवोंके समान परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते॥ २४ ऐसा अभिमान है नहीं; क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरोंको दण्ड देते हैं-वह भी उनके कल्याणके लिये ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा। नहीं। तब भगवानुके सम्बन्धमें हिंसाकी कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है॥ २४॥ इसलिये चाहे सुदृढ़ स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् ॥ २५ वैरभावसे या वैरहीन भक्तिभावसे, भयसे, स्नेहसे अथवा कामनासे—कैसे भी हो, भगवान्में अपना मन पूर्णरूपसे लगा देना चाहिये। भगवानुकी दुष्टिसे इन यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्। भावोंमें कोई भेद नहीं है॥ २५॥ युधिष्ठिर! मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति: ॥ २६ मनुष्य वैरभावसे भगवानुमें जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्तियोगसे नहीं होता॥ २६॥ भूंगी कीड़ेको लाकर भीतपर अपने छिद्रमें बंद कर देता है और वह कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्। भय तथा उद्वेगसे भुंगीका चिन्तन करते-करते उसके-संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्॥२७ जैसा ही हो जाता है॥ २७॥ यही बात भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी है। लीलाके द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान् भगवान् ही तो हैं। एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे। इनसे वैर करनेवाले भी इनका चिन्तन करते-करते पापरहित होकर इन्हींको प्राप्त हो गये॥ २८॥ एक वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया॥ २८ नहीं, अनेकों मनुष्य कामसे, द्वेषसे, भयसे और स्नेहसे अपने मनको भगवान्में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान्को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त कामाद् द्वेषाद्भयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः। भक्तिसे॥ २९॥ महाराज! गोपियोंने भगवान्से मिलनके आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः॥ २९ तीव्र काम अर्थात् प्रेमसे, कंसने भयसे, शिश्पाल-दन्तवक्त्र आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुवंशियोंने परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगोंने स्नेहसे और हमलोगोंने भक्तिसे गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः। अपने मनको भगवान्में लगाया है॥ ३०॥ भक्तोंके अतिरिक्त जो पाँच प्रकारके भगवानुका चिन्तन करनेवाले सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभो ॥ ३० हैं, उनमेंसे राजा वेनकी तो किसीमें भी गणना नहीं होती (क्योंकि उसने किसी भी प्रकारसे भगवान्में मन नहीं लगाया था )। सारांश यह कि चाहे जैसे कतमोऽपि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुषं प्रति। हो, अपना मन भगवान् श्रीकृष्णमें तन्मय कर देना तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्॥ ३१ चाहिये॥ ३१॥

## हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको समझाना

अथ द्वितीयोऽध्यायः

नारदजीने कहा — युधिष्ठिर! जब भगवान्ने नारद उवाच

भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडर्मूर्तिना। वराहावतार धारण करके हिरण्याक्षको मार डाला, तब भाईके इस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकशिपु रोषसे हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्यद्रुषा शुचा॥ जल-भुन गया और शोकसे सन्तप्त हो उठा॥१॥ वह क्रोधसे काँपता हुआ अपने दाँतोंसे बार-बार होठ आह चेदं रुषा घूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः। चबाने लगा। क्रोधसे दहकती हुई आँखोंकी आगके

कोपोञ्चलद्भ्यां चक्षुभ्यां निरीक्षन्<sup>२</sup> धुम्रमम्बरम् ॥ 2 करालदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्येभुकुटीमुखः। शुलम्द्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्॥

भो भो दानवदैतेया द्विमूर्धंस्त्र्यक्ष शम्बर। शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल॥

विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादयः। शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिरम्॥ सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैभ्राता मे दियतः सुहृत्। पार्षिणग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधार्वनैः॥

तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः। भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः॥

मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै। रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः॥

तस्मिन् कुटेऽहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ।

विटपा इव शृष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः॥

पक्षमें कर लिया है॥६॥

उसका चित्त स्थिर नहीं है॥७॥ अब मैं अपने इस शूलसे उसका गला काट डालूँगा और उसके खूनकी धारासे अपने रुधिरप्रेमी भाईका तर्पण करूँगा। तब कहीं मेरे हृदयकी पीड़ा शान्त होगी॥८॥ उस मायावी शत्रुके नष्ट होनेपर, पेड़की जड़ कट जानेपर

डालियोंकी तरह सब देवता अपने-आप सूख जायँगे।

क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है॥९॥

धुएँसे धुमिल हुए आकाशकी ओर देखता हुआ वह कहने लगा॥२॥ उस समय विकराल दाढों, आग उगलनेवाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौंहोंके कारण उसका मुँह देखा न जाता था। भरी सभामें त्रिशुल उठाकर उसने द्विमुधी, त्र्यक्ष, शम्बर, शतबाह, हयग्रीव,

८११

नमुचि, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदिको सम्बोधन करके कहा—'दैत्यो और दानवो! तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे में कहता हूँ, वैसे करो॥ ३—५॥ तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओंने मेरे परम प्यारे और हितैषी

भाईको विष्णुसे मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनोंके प्रति समान है, तथापि दौड़-धूप और अनुनय-विनय करके देवताओंने उसे अपने

यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था। परन्तु अब मायासे वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभावसे च्युत हो गया है। बच्चेकी तरह जो उसकी सेवा करे, उसीकी ओर हो जाता है।

१. प्रा० पा०—रूपिणा। २. प्रा० पा०—निरीक्ष्य धृ०। ३. प्रा० पा०—क्ष्यो भ्रु०। ४. प्रा० पा०—पधारितै:।

[ अ० २ ८१२ श्रीमद्भागवत इसलिये तुमलोग इसी समय पृथ्वीपर जाओ। तावद्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम्। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी बहुत बढ़ती हो सूदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायव्रतदानिनः ॥ १० गयी है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार विष्णुर्द्विजिक्रयामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान्। डालो॥१०॥ विष्णुकी जड़ है द्विजातियोंका धर्म-देवर्षिपितृभूतानां धर्मस्य च परायणम् ॥ ११ कर्म; क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्मका वही परम आश्रय है॥ ११॥ जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः। वर्णाश्रम और धर्म-कर्म हों, उन-उन देशोंमें तुमलोग तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत॥१२ जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो'॥ १२॥ दैत्य तो स्वभावसे ही लोगोंको सताकर सुखी इति ते भर्तृनिर्देशमादाय शिरसाऽऽदूताः। होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी आज्ञा उन्होंने बड़े तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः॥ १३ आदरसे सिर झुकाकर स्वीकार की और उसीके अनुसार जनताका नाश करने लगे॥१३॥ उन्होंने नगर, गाँव, गौओंके रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, पुरग्रामव्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान् टहलनेके स्थान, ऋषियोंके आश्रम, रत्न आदिकी खेटखर्वटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च॥१४ खानें, किसानोंकी बस्तियाँ, तराईके गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ और व्यापारके केन्द्र बड़े-बड़े नगर जला केचित्खनित्रैर्बिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्। डाले॥ १४॥ आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित्परशुपाणयः। कुछ दैत्योंने खोदनेके शस्त्रोंसे बड़े-बड़े पुल, प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुकै: ॥ १५ परकोटे और नगरके फाटकोंको तोड-फोड डाला तथा दूसरोंने कुल्हाड़ियोंसे फले-फूले, हरे-भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्योंने जलती हुई लकड़ियोंसे एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः। लोगोंके घर जला दिये॥ १५॥ इस प्रकार दैत्योंने दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः॥ १६ निरीह प्रजाका बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवतालोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूपसे पृथ्वीमें विचरण हिरण्यकशिपुर्भातुः सम्परेतस्य दुःखितः। करते थे॥ १६॥ कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रानसान्त्वयत्॥ १७ युधिष्ठिर! भाईकी मृत्युसे हिरण्यकशिपुको बड़ा दु:ख हुआ था। जब उसने उसकी अन्त्येष्टि क्रियासे छुट्टी पा ली, तब शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भूतसन्तापन, वृक, शकुनिं शम्बरं धृष्टं भूतसन्तापनं वृकम्। कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचम्॥ १८ भतीजोंको सान्त्वना दी॥१७-१८॥ उनकी माता रुषाभानुको और अपनी माता तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा। दितिको देश-कालके अनुसार मधुर वाणीसे समझाते श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर॥ १९ हुए कहा॥ १९॥

[ अ० २ ८१४ श्रीमद्भागवत उसका जडाऊ कवच छिन्न-भिन्न हो गया था। विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्त्रजम्। गहने और मालाएँ तहस-नहस हो गयी थीं। बाणोंकी शरनिभिन्नहृदयं शयानमसुगाविलम् ॥ २९ मारसे कलेजा फट गया था। शरीर खुनसे लथपथ था। बाल बिखर गये थे। आँखें धँस गयी थीं। प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्। क्रोधके मारे दाँतोंसे उसके होठ दबे हुए थे। कमलके रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मुधे॥ ३० समान मुख धूलसे ढक गया था। युद्धमें उसके शस्त्र और बाँहें कट गयी थीं॥ २९-३०॥ उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं रानियोंको दैववश अपने पतिदेव उशीनर नरेशकी पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः। यह दशा देखकर बड़ा दु:ख हुआ। वे 'हा नाथ! हम हताः स्म नाथेति करैरुरो भृशं अभागिनें तो बेमौत मारी गयीं।' यों कहकर बार-बार घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्॥ ३१ जोरसे छाती पीटती हुई अपने स्वामीके चरणोंके पास गिर पर्डी ॥ ३१ ॥ वे जोर-जोरसे इतना रोने लगीं कि रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं उनके कुच-कुंकुमसे मिलकर बहते हुए लाल-लाल आँसुओंने प्रियतमके पादपद्म पखार दिये। उनके केश सिञ्चन्य अस्त्रैः कुचकुङ्कमारुणैः। और गहने इधर-उधर बिखर गये। वे करुण-क्रन्दनके विस्त्रस्तकेशाभरणाः शुचं<sup>१</sup> नृणां साथ विलाप कर रही थीं, जिसे सुनकर मनुष्योंके सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे॥ ३२ हृदयमें शोकका संचार हो जाता था॥ ३२॥ 'हाय! विधाता बडा क्रूर है। स्वामिन्! उसीने अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो आज आपको हमारी आँखोंसे ओझल कर दिया। भवान् प्रणीतो दुगगोचरां दशाम्। पहले तो आप समस्त देशवासियोंके जीवनदाता थे। उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा आज उसीने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः॥ ३३ शोक बढ़ा रहे हैं॥ ३३॥ पतिदेव! आप हमसे बडा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी-सी सेवाको भी बड़ी करके त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते मानते थे। हाय! अब आपके बिना हम कैसे रह कथं विना स्याम सुहत्तमेन ते। सकेंगी। हम आपके चरणोंकी चेरी हैं। वीरवर! आप जहाँ जा रहे हैं, वहीं चलनेकी हमें भी आज्ञा तत्रानुयानं तव वीर पादयोः दीजिये'॥ ३४॥ श्श्रूषतीनां दिश<sup>२</sup> यत्र यास्यसि॥ ३४ वे अपने पतिकी लाश पकडकर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्देको वहाँसे दाहके लिये एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम्। जाने देनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतनेमें ही अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोऽस्तं संन्यवर्तत॥३५ सूर्यास्त हो गया॥ ३५॥ उस समय उशीनरराजाके सम्बन्धियोंने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहाँ तत्र ह प्रेतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेवितम्। स्वयं यमराज बालकके वेषमें आये और उन्होंने उन आह तान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः ॥ ३६ लोगोंसे कहा- ॥ ३६॥ १. प्रा० पा०-नुणां शुचं। २. प्रा० पा०-दिशि। ३. प्रा० पा०-प्रति।

श्रीमद्भागवत [ अ० २ ८१६ दारुषु भिन्न ईयते जैसे काठमें रहनेवाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही यथानलो उससे अलग है, जैसे देहमें रहनेपर भी वायुका उससे यथानिलो देहगतः पृथक् स्थितः। कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक-सर्वगतं न सज्जते नभः सा रहनेपर भी किसीके दोष-गुणसे लिप्त नहीं होता— वैसे ही समस्त देहेन्द्रियोंमें रहनेवाला और उनका आश्रय तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः॥४३ आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है॥४३॥ मूर्खों! जिसके लिये तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नामका शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुमलोग इसीको देखते थे। इसमें जो सुननेवाला और सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ। बोलनेवाला था, वह तो कभी किसीको नहीं दिखायी यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्।। ४४ पडता था। फिर आज भी नहीं दिखायी दे रहा है, तो शोक क्यों ?॥ ४४॥ (तुम्हारी यह मान्यता कि 'प्राण ही बोलने या सुननेवाला था, सो निकल गया' मूर्खतापूर्ण है; क्योंकि सुषुप्तिके समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है।) शरीरमें सब न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः। इन्द्रियोंकी चेष्टाका हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥ ४५ होनेपर भी बोलने या सुननेवाला नहीं है; क्योंकि वह जड है। देह और इन्द्रियोंके द्वारा सब पदार्थींका द्रष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनोंसे पृथक् है॥ ४५॥ यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है— फिर भी पंचभूत, इन्द्रिय और मनसे युक्त नीचे-ऊँचे भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः। (देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि) शरीरोंको ग्रहण भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा ॥ ४६ करता और अपने विवेकबलसे मुक्त भी हो जाता है। वास्तवमें वह इन सबसे अलग है॥ ४६॥ जबतक वह पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन-इन सत्रह तत्त्वोंसे बने हुए लिंगशरीरसे युक्त याविल्लङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनम् । रहता है, तभीतक कर्मोंसे बँधा रहता है और इस बन्धनके कारण ही मायासे होनेवाले मोह और क्लेश ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते॥ ४७ बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं॥ ४ ७॥ प्रकृतिके गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओंको सत्य समझना अथवा कहना झुठमूठका दुराग्रह है। मनोरथके समयकी कल्पित और स्वप्नके समयकी दीख पड़नेवाली वितथाभिनिवेशोऽयं यद् गुणेष्वर्थदुग्वचः। वस्तुओंके समान इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ ग्रहण किया यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मुषा॥ ४८ जाता है, सब मिथ्या है॥४८॥

| अ०२] सप्तम                                                                                 | स्कन्ध ८१७                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विद:।                                                    | इसलिये शरीर और आत्माका तत्त्व जाननेवाले                                                                                                                                                       |
| नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति॥ ४९                                                | पुरुष न तो अनित्य शरीरके लिये शोक करते हैं और<br>न नित्य आत्माके लिये ही। परन्तु ज्ञानकी दृढ़ता न                                                                                             |
| लुब्धको विपिने कश्चित्पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः।<br>वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्॥५० | होनेके कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है॥ ४९॥                                                                                                                     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      | किसी जंगलमें एक बहेलिया रहता था। वह<br>बहेलिया क्या था, विधाताने मानो उसे पक्षियोंके                                                                                                          |
| कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत।<br>तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता॥ ५१            | कालरूपमें ही रच रखा था। जहाँ-कहीं भी वह जाल<br>फैला देता और ललचाकर चिड़ियोंको फँसा लेता॥५०॥<br>एक दिन उसने कुलिंग पक्षीके एक जोड़ेको चारा<br>चुगते देखा। उनमेंसे उस बहेलियेने मादा पक्षीको तो |
| सासञ्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता।                                                  | शीघ्र ही फँसा लिया॥५१॥ कालवश वह जालके                                                                                                                                                         |
| कुलिङ्गस्तां तथाऽऽपन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः ।                                            | फंदोंमें फँस गयी। नर पक्षीको अपनी मादाकी विपत्तिको                                                                                                                                            |
| स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्॥५२                                                    | देखकर बड़ा दु:ख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था, स्नेहसे उस बेचारीके लिये विलाप करने                                                                                                    |
| अहो अकरुणो देव: स्त्रियाऽऽकरुणया विभु:।                                                    | लगा॥५२॥ उसने कहा—'यों तो विधाता सब कुछ<br>कर सकता है। परन्तु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी                                                                                                      |
| कृपणं मानुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति॥ ५३                                                 | सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागेके लिये<br>शोक करती हुई बड़ी दीनतासे छटपटा रही है। इसे                                                                                                  |
| कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे।                                                   | लेकर वह करेगा क्या॥५३॥ उसकी मौज हो तो मुझे<br>ले जाय। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर                                                                                                       |
| दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा॥५४                                                         | जीवन, जो दीनता और दु:खसे भरा हुआ है, लेकर<br>क्या करूँगा॥५४॥ अभी मेरे अभागे बच्चोंके पर भी                                                                                                    |
| कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहम्।                                             | नहीं जमे हैं। स्त्रीके मर जानेपर उन मातृहीन                                                                                                                                                   |
| मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥ ५५                                         | बच्चोंको मैं कैसे पालूँगा ? ओह! घोंसलेमें वे अपनी<br>माँकी बाट देख रहे होंगे'॥ ५५॥ इस तरह वह पक्षी                                                                                            |
| एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात्<br>प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठम् ।                                 | बहुत-सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरीके<br>वियोगसे वह आतुर हो रहा था। आँसुओंके मारे उसका<br>गला रुँध गया था। तबतक कालकी प्रेरणासे पास ही                                                         |
| स एव तं शाकुनिकः शरेण                                                                      | छिपे हुए उसी बहेलियेने ऐसा बाण मारा कि वह भी                                                                                                                                                  |
| विव्याध कालप्रहितो विलीनः॥५६                                                               | वहींपर लोट गया ॥ ५६ ॥ मूर्ख रानियो ! तुम्हारी भी<br>यही दशा होनेवाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दीखती<br>नहीं और इसके लिये रो-पीट रही हो ! यदि तुमलोग                                         |
| एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः।                                                        | सौ बरसतक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो,                                                                                                                                                        |
| नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि॥५७                                               | तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी॥५७॥                                                                                                                                                            |

८१८ श्रीमद्भागवत [ अ० ३ हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपुने कहा—उस छोटेसे बालककी ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब-के-सब दंग रह गये। र्बाल एवं प्रवदित सर्वे विस्मितचेतसः। उशीनर-नरेशके भाई-बन्धु और स्त्रियोंने यह बात ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्थितम्॥५८ समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख-दु:ख अनित्य एवं मिथ्या हैं॥ ५८॥ यमराज यह उपाख्यान एतद्पाख्याय तत्रैवान्तरधीयत। सुनाकर वहीं अन्तर्धान हो गये। भाई-बन्धुओंने भी ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्नुर्यत्साम्परायिकम् ॥ ५९ सुयज्ञकी अन्त्येष्टि-क्रिया की ॥ ५९ ॥ इसलिये तुमलोग भी अपने लिये या किसी दूसरेके लिये शोक मत करो। र्तेतः शोचत मा यूयं परं<sup>३</sup> चात्मानमेव च। इस संसारमें कौन अपना है और कौन अपनेसे भिन्न? क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा। क्या अपना है और क्या पराया ? प्राणियोंको अज्ञानके कारण ही यह अपने-परायेका दुराग्रह हो रहा है, इस स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्।। ६० भेद-बुद्धिका और कोई कारण नहीं है॥६०॥ नारदजीने कहा — युधिष्ठिर! अपनी पुत्रवधूके नारद उवाच साथ दितिने हिरण्यकशिपुकी यह बात सुनकर उसी इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकण्यं सस्नुषा। क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया और अपना चित्त पुत्रशोकं क्षणात्त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्।। ६१ परमतत्त्वस्वरूप परमात्मामें लगा दिया॥६१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्याय:॥२॥ अथ तृतीयोऽध्यायः हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्ति नारदजीने कहा — युधिष्ठिर! अब हिरण्यकशिपुने नारद उवाच यह विचार किया कि 'मैं अजेय, अजर, अमर और हिरण्यकशिप् राजन्नजेयमजरामरम्। संसारका एकछत्र सम्राट् बन जाऊँ, जिससे कोई मेरे आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधित्सत॥ १ सामने खड़ातक न हो सके'॥१॥ इसके लिये वह मन्दराचलकी एक घाटीमें जाकर अत्यन्त दारुण तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्। ऊपर उठाकर आकाशकी ओर देखता हुआ वह पैरके ऊर्ध्वबाहुर्नभोदृष्टिः पादाङ्गष्ठाश्रितावनिः॥ २ अँगूठेके बल पृथ्वीपर खड़ा हो गया॥२॥ उसकी जटाएँ ऐसी चमक रही थीं, जैसे प्रलयकालके सूर्यकी किरणें। जब वह इस प्रकार जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभि:। तपस्यामें संलग्न हो गया, तब देवतालोग अपने-

१. प्रा० पा०—काल। २. प्रा० पा०—अत:। ३. प्रा० पा०—परमात्मानमेव च।

तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे॥ ३

अपने स्थानों और पदोंपर पुन: प्रतिष्ठित हो गये॥ ३॥

[ अ० ३ ८२० श्रीमद्भागवत हमने सुना है कि ऐसा हठ करके ही वह घोर इति शृश्रुम निर्बन्धं तपः परममास्थितः। तपस्यामें जुटा हुआ है। आप तीनों लोकोंके स्वामी विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर॥ १२ हैं। अब आप जो उचित समझें, वही करें॥१२॥ ब्रह्माजी! आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठि-पद ब्राह्मण तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठ्यं जगत्पते। एवं गौओंकी वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और भवाय श्रेयसे भृत्यै क्षेमाय विजयाय च॥ १३ विजयके लिये है। (यदि यह हिरण्यकशिपुके हाथमें चला गया, तो सज्जनोंपर संकटोंका पहाड टूट इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूर्नृप। पडेगा) '॥ १३ ॥ युधिष्ठिर! जब देवताओंने भगवान् परीतो भृगृदक्षाद्यैययौ दैत्येश्वराश्रमम्॥१४ ब्रह्माजीसे इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियोंके साथ हिरण्यकशिपुके आश्रमपर गये॥ १४॥ वहाँ जानेपर पहले तो वे उसे देख ही न न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकै:। सके; क्योंकि दीमककी मिट्टी, घास और बाँसोंसे पिपीलिकाभिराचीर्णमेदस्त्वङ्मांसशोणितम् ॥ १५ उसका शरीर ढक गया था। चींटियाँ उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खुन चाट गयी थीं॥ १५॥ बादलोंसे तपन्तं तपसा लोकान् यथाभ्रापिहितं रविम्। ढके हुए सूर्यके समान वह अपनी तपस्याके तेजसे विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन् हंसवाहनः॥ १६ लोकोंको तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्माजी भी विस्मित हो गये। उन्होंने हँसते हुए कहा॥१६॥ ब्रह्मोवाच ब्रह्माजीने कहा—बेटा हिरण्यकशिपु! उठो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप। उठो। तुम्हारा कल्याण हो। कश्यपनन्दन! अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी। मैं तुम्हें वर देनेके लिये वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः॥१७ आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, बेखटके माँग लो॥ १७॥ मैंने तुम्हारे हृदयका अद्भुत बल देखा। अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदद्भृतम्। अरे, डाँसोंने तुम्हारी देह खा डाली है। फिर भी दंशभिक्षतदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शेरते॥ १८ तुम्हारे प्राण हड्डियोंके सहारे टिके हुए हैं॥१८॥ ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषिने नैतत्पूर्वर्षयश्चकुर्न करिष्यन्ति चापरे। की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन निरम्बुर्धारयेत्प्राणान् को वै दिव्यसमाः शतम् ॥ १९ है जो देवताओंके सौ वर्षतक बिना पानीके जीता रहे॥ १९॥ बेटा हिरण्यकशिपु! तुम्हारा यह काम बडे-बडे धीर पुरुष भी कठिनतासे कर सकते हैं। व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाम्। तुमने इस तपोनिष्ठासे मुझे अपने वशमें कर लिया तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन॥२० है॥ २०॥ दैत्यशिरोमणे! इसीसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ माँगो, दिये देता हूँ। तुम हो मरनेवाले और ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव। में हूँ अमर! अत: तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम॥ २१ हो सकता॥ २१॥ नारदजी कहते हैं - युधिष्ठिर! इतना कहकर नारद उवाच ब्रह्माजीने उसके चींटियोंसे खाये हुए शरीरपर अपने इत्युक्तवाऽऽदिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकै:। कमण्डलुका दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल कमण्डल्जलेनौक्षद्दिव्येनामोघराधसा छिडक दिया॥ २२॥ ॥ २२

| अ०३] सप्तम                                                                                                                    | ास्कन्ध ८२१                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स तत्कीचकवल्मीकात् सहओजोबलान्वितः ।<br>सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा ।<br>उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः ॥ २३           | जैसे लकड़ीके ढेरमेंसे आग जल उठे, वैसे ही<br>वह जल छिड़कते ही बाँस और दीमकोंकी मिट्टीके<br>बीचसे उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब<br>अवयवोंसे पूर्ण एवं बलवान् हो गया था, इन्द्रियोंमें                                                                  |
| स निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितम्।<br>ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सवः॥२४                                                | शक्ति आ गयी थी और मन सचेत हो गया था। सारे<br>अंग वज्रके समान कठोर एवं तपाये हुए सोनेकी तरह<br>चमकीले हो गये थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा<br>हुआ॥ २३॥ उसने देखा कि आकाशमें हंसपर चढ़े<br>हुए ब्रह्माजी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनन्द               |
| उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व ईक्षमाणो दृशा विभुम्।<br>हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदयागृणात्॥ २५                                 | हुआ। अपना सिर पृथ्वीपर रखकर उसने उनको<br>नमस्कार किया॥ २४॥ फिर अंजलि बाँधकर नम्रभावसे<br>खड़ा हुआ और बड़े प्रेमसे अपने निर्निमेष नयनोंसे<br>उन्हें देखता हुआ गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगा।                                                              |
| हिरण्यकशिपुरुवाच                                                                                                              | उस समय उसके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू उमड़ रहे थे                                                                                                                                                                                                         |
| कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्थेन तमसाऽऽवृतम्।                                                                                    | और सारा शरीर पुलिकत हो रहा था॥ २५॥                                                                                                                                                                                                                      |
| अभिव्यनग् जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा॥ २६                                                                                   | हिरण्यकशिपुने कहा—कल्पके अन्तमें यह<br>सारी सृष्टि कालके द्वारा प्रेरित तमोगुणसे, घने<br>अन्धकारसे ढक गयी थी। उस समय स्वयंप्रकाशस्वरूप                                                                                                                  |
| आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति।                                                                                       | आपने अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया॥२६॥                                                                                                                                                                                                                 |
| रजः सत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः॥२७                                                                                          | आप ही अपने त्रिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा<br>और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्त्वगुण और<br>तमोगुणके आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान्                                                                                                                |
| नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये।                                                                                          | तिमागुणक आत्रय है। आप ही सबस पर आर महीन्<br>हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २७॥ आप ही                                                                                                                                                                   |
| प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैर्व्यक्तिमीयुषे॥ २८                                                                               | जगत्के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी<br>मूर्ति हैं। प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारोंके                                                                                                                                                   |
| त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च<br>प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्।                                                                   | द्वारा आपने अपनेको प्रकट किया है॥ २८॥ आप<br>मुख्यप्राण सूत्रात्माके रूपसे चराचर जगत्को अपने<br>नियन्त्रणमें रखते हैं। आप ही प्रजाके रक्षक भी हैं।                                                                                                       |
| चित्तस्य चित्तेर्मनइन्द्रियाणां<br>पतिर्महान् भूतगुणाशयेशः॥ २९                                                                | भगवन्! चित्त, चेतना, मन और इन्द्रियोंके स्वामी<br>आप ही हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय और उनके<br>संस्कारोंके रचयिता भी महत्तत्त्वके रूपमें आप ही<br>हैं॥ २९॥ जो वेद होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता—                                                     |
| त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वा<br>त्रय्या चातुर्होत्रकविद्यया च।<br>त्वमेक आत्माऽऽत्मवतामनादि-<br>रनन्तपारः कविरन्तरात्मा॥ ३० | इन ऋत्विजोंसे होनेवाले यज्ञका प्रतिपादन करते हैं, वे<br>आपके ही शरीर हैं। उन्हींके द्वारा अग्निष्टोम आदि<br>सात यज्ञोंका आप विस्तार करते हैं। आप ही सम्पूर्ण<br>प्राणियोंके आत्मा हैं। क्योंकि आप अनादि, अनन्त,<br>अपार, सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं॥ ३०॥ |

| ८२२ श्रीमद्भागवत [ अ० ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना-  मायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि। कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महां-  स्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा॥ ३१ त्वत्तः परं नापरमप्यनेज-  देजच्च किञ्चिद् व्यतिरिक्तमस्ति। विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वा  हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः॥ ३२ व्यक्तं विभो स्थूलिमदं शरीरं  येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वम् । भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये  अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः॥ ३३ अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्। चिदिचच्छिक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः॥ ३४ | आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागोंके द्वारा लोगोंकी आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं। क्योंकि आप ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान् और सम्पूर्ण जीवोंके जीवनदाता अन्तरात्मा हैं॥ ३१॥ प्रभो! कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएँ आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी मायासे अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भमें स्थित है। आप इसे अपनेमेंसे ही प्रकट करते हैं॥ ३२॥ प्रभो! यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषयोंका उपभोग करते हैं। किन्तु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराणपुरुष, स्थूल-सूक्ष्मसे पर ब्रह्मस्वरूप ही हैं॥ ३३॥ आप अपने अनन्त और अव्यक्त स्वरूपसे सारे जगत्में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ हैं। भगवन्! मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ३४॥  प्रभो! आप समस्त वरदाताओंमें श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं, तो |
| यदि दास्यस्यभिमतान् वरान्मे वरदोत्तम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ऐसा वर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो॥ ३५<br>नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधै:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्राणीसे—चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या<br>अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि किसीसे<br>भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर-बाहर, दिनमें, रात्रिमें,<br>आपके बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरिय॥ ३६<br>व्यसुभिर्वासुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगै:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जीवसे, अस्त्र-शस्त्रसे, पृथ्वी या आकाशमें—कहीं<br>भी मेरी मृत्यु न हो। युद्धमें कोई मेरा सामना न<br>कर सके। मैं समस्त प्राणियोंका एकच्छत्र सम्राट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्॥ ३७<br>सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथाऽऽत्मनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | होऊँ॥ ३५—३७॥ इन्द्रादि समस्त लोकपालोंमें जैसी<br>आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचित्॥ ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | और योगियोंको जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे<br>भी दीजिये॥ ३८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे<br>हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्याय:॥ ३॥<br>———————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपु:। भगवत्यकरोद् द्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्॥ स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन् महासुरः। देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान्॥ सिद्धचारणविद्याधानृषीन् पितृपतीन् मनून्। यक्षरक्षःपिशाचेशान् प्रेतभूतपतीनथ।। सर्वसत्त्वपतीञ्जित्वा वशमानीय विश्वजित्। जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा॥ देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्। महेन्द्रभवनं साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा।

यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च।

पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदाः ॥ १०

त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलर्द्धिमत्।। यत्र विद्रमसोपाना महामारकता भुवः। यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तयः॥ एवं हृष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाईकी मृत्युका स्मरण करके भगवान्से द्वेष करने लगा॥४॥ उस महादैत्यने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपित, गन्धर्व, गरुड, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरोंके अधिपति, मन्, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपित एवं समस्त प्राणियोंके राजाओंको जीतकर अपने वशमें कर लिया। यहाँतक कि उस विश्व-विजयी दैत्यने लोकपालोंकी शक्ति और स्थान भी छीन लिये॥५—७॥ अब वह नन्दनवन आदि दिव्य उद्यानोंके सौन्दर्यसे युक्त स्वर्गमें

वरदान मिल जानेके बाद हिरण्यकशिपुने उनकी पूजा की। तत्पश्चात् प्रजापितयोंसे अपनी स्तृति सुनते हुए

वे अपने लोकको चले गये॥ ३॥ ब्रह्माजीसे वर प्राप्त

करनेपर हिरण्यकशिपुका शरीर सुवर्णके समान कान्तिमान्

ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्माका बनाया हुआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था। उस भवनमें तीनों लोकोंका सौन्दर्य मूर्तिमान् होकर निवास करता था। वह सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सम्पन्न था॥८॥ उस महलमें मूँगेकी सीढ़ियाँ, पन्नेकी गचें, स्फटिकमणिकी दीवारें, वैदुर्यमणिके खंभे और माणिककी कुर्सियाँ थीं। रंग-बिरंगे चँदोवे तथा दुधके फेनके समान शय्याएँ, जिनपर मोतियोंकी झालरें लगी

हुई थीं, शोभायमान हो रही थीं॥ ९-१०॥

[ अ० ४ ८२४ श्रीमद्भागवत सर्वांगसुन्दरी अप्सराएँ अपने नूप्रोंसे रुन-झुन कूजद्भिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः। ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमिपर इधर-उधर टहला रलस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दरं मुखम्॥ ११ करती थीं और कहीं-कहीं उसमें अपना सुन्दर मुख देखने लगती थीं॥ ११॥ उस महेन्द्रके महलमें महाबली तस्मिन्महेन्द्रभवने महाबलो<sup>१</sup> और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोकोंको जीतकर, महामना निर्जितलोक एकराट्। सबका एकच्छत्र सम्राट् बनकर बडी स्वतन्त्रतासे रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि प्रतापितैरूर्जितचण्डशासनः उससे भयभीत होकर देव-दानव उसके चरणोंकी 11 8 3 वन्दना करते रहते थे॥ १२॥ युधिष्ठिर! वह उत्कट गन्धवाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना उसकी आँखें लाल-लाल और चढ़ी हुई रहतीं। उस विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्णयपाः समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बलका उपासतोपायनपाणिभिर्विना वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके सिवा त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदम्॥ १३ और सभी देवता अपने हाथोंमें भेंट ले-लेकर उसकी सेवामें लगे रहते॥ १३॥ जब वह अपने पुरुषार्थसे इन्द्रासनपर बैठ गया, तब युधिष्ठिर! विश्वावसु, जगुर्महेन्द्रासनमोजसा तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मेदादयः थे। गन्धर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएँ गन्धर्वसिद्धा ऋषयोऽस्तुवन्मुहु-बार-बार उसकी स्तृति करती थीं॥१४॥ र्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव॥१४ युधिष्ठिर! वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेवाले पुरुष जो बडी-बडी दक्षिणावाले यज्ञ करते, उनके यज्ञोंकी आहृति वह स्वयं छीन स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः। लेता॥ १५॥ पृथ्वीके सातों द्वीपोंमें उसका अखण्ड इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत् स्वेन तेजसा॥ १५ राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते-बोये धरतीसे अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता, अन्तरिक्षसे अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही। उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भाँति-भाँतिकी तथा कामदुघा द्यौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः॥ १६ आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखा-दिखाकर उसका मनोरंजन करता था॥ १६॥ इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दिध, दुग्ध और मीठे पानीके समुद्र भी अपनी रत्नाकराश्च रत्नौघांस्तत्पत्यश्चोहुरूर्मिभिः। पत्नी निदयोंके साथ तरंगोंके द्वारा उसके पास रत्नराशि क्षारसीध्यतक्षौद्रदधिक्षीरामृतोदकाः ॥१७ पहुँचाया करते थे॥१७॥ पर्वत अपनी घाटियोंके रूपमें उसके लिये खेलनेका स्थान जुटाते और वृक्ष शैला द्रोणीभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान् द्रुमाः। सब ऋतुओंमें फूलते-फलते। वह अकेला ही सब दधार लोकपालानामेक एव पृथग्गुणान्॥ १८ लोकपालोंके विभिन्न गुणोंको धारण करता॥ १८॥ १. प्रा० पा०—महासुरो महाबलो नि०। २. प्रा० पा०—रुनारदादय:।

| अ० ४] सप्तम                                                                                                                            | । स्कन्ध ८२५                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स इत्थं निर्जितककुबेकराड् विषयान् प्रियान्।<br>यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदिजतेन्द्रियः॥१९                                               | इस प्रकार दिग्विजयी और एकच्छत्र सम्राट्<br>होकर वह अपनेको प्रिय लगनेवाले विषयोंका स्वच्छन्द<br>उपभोग करने लगा। परन्तु इतने विषयोंसे भी उसकी                                                                                                                       |
| एवमैश्वर्यमत्तस्य दूप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः।<br>कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः॥२०<br>तस्योग्रदण्डसंविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः। | तृप्ति न हो सकी। क्योंकि अन्ततः वह इन्द्रियोंका<br>दास ही तो था॥१९॥<br>युधिष्ठिर! इस रूपमें भी वह भगवान्का वही<br>पार्षद है, जिसे सनकादिकोंने शाप दिया था। वह<br>ऐश्वर्यके मदसे मतवाला हो रहा था तथा घमंडमें चूर<br>होकर शास्त्रोंकी मर्यादाका उल्लंघन कर रहा था। |
| अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्॥२१                                                                                                  | देखते-ही-देखते उसके जीवनका बहुत-सा समय<br>बीत गया॥२०॥ उसके कठोर शासनसे सब लोक<br>और लोकपाल घबरा गये। जब उन्हें और कहीं                                                                                                                                            |
| तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः ।<br>यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः ॥ २२                                   | जार लाकपाल वेबरा गया जब उन्हें जार कहा<br>किसीका आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान्की<br>शरण ली॥२१॥ (उन्होंने मन-ही-मन कहा—)<br>'जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं                                                                                     |
| इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः।<br>उपतस्थुर्हृषीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः॥ २३                                                       | और जिसे प्राप्त करके शान्त एवं निर्मल संन्यासी<br>महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान्के उस परम<br>धामको हम नमस्कार करते हैं'॥ २२॥ इस भावसे<br>अपनी इन्द्रियोंका संयम और मनको समाहित करके                                                                               |
| तेषामाविरभूद्वाणी अरूपा मेघनिःस्वना।<br>सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी॥२४                                                            | उन लोगोंने खाना-पीना और सोना छोड़ दिया तथा<br>निर्मल हृदयसे भगवान्की आराधना की॥ २३॥ एक<br>दिन उन्हें मेघके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी                                                                                                                            |
| मा भैष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः।<br>मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये॥ २५                                           | पड़ी। उसकी ध्वनिसे दिशाएँ गूँज उठीं। साधुओंको<br>अभय देनेवाली वह वाणी यों थी—॥२४॥ 'श्रेष्ठ<br>देवताओ! डरो मत। तुम सब लोगोंका कल्याण हो।<br>मेरे दर्शनसे प्राणियोंको परम कल्याणकी प्राप्ति हो                                                                      |
| ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च।<br>तस्य शान्ति करिष्यामि कालं तावत्प्रतीक्षत॥ २६                                                | जाती है॥ २५॥ इस नीच दैत्यकी दुष्टताका मुझे<br>पहलेसे ही पता है। मैं इसको मिटा दूँगा। अभी कुछ<br>दिनोंतक समयकी प्रतीक्षा करो॥ २६॥<br>कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय,                                                                                             |
| यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु।<br>धर्मे मिय च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति॥ २७                                                  | ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता<br>है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है॥ २७॥<br>जब यह अपने वैरहीन, शान्त और महात्मा पुत्र<br>प्रह्लादसे द्रोह करेगा—उसका अनिष्ट करना चाहेगा,                                                                       |
| निर्वेराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने।<br>प्रह्रादाय यदा दुह्येद्धनिष्येऽपि वरोर्जितम्॥ २८                                            | प्रह्लादस द्राह करगा—उसका आनष्ट करना चाहगा,<br>तब वरके कारण शक्तिसम्पन्न होनेपर भी इसे मैं<br>अवश्य मार डालूँगा।'॥ २८॥                                                                                                                                            |

श्रीमद्भागवत ८२६ [अ० ४ नारदजी कहते हैं—सबके हृदयमें ज्ञानका नारद उवाच संचार करनेवाले भगवान्ने जब देवताओंको यह इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः। आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आये। न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्॥ २९ उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालुम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया॥ २९॥ युधिष्ठिर! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके बड़े ही तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः। विलक्षण चार पुत्र थे। उनमें प्रह्लाद यों तो सबसे छोटे प्रह्लादोऽभून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः॥ ३० थे, परन्तु गुणोंमें सबसे बड़े थे। वे बड़े संतसेवी थे॥ ३०॥ ब्राह्मणभक्त, सौम्यस्वभाव, सत्यप्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय थे तथा समस्त प्राणियोंके साथ अपने ही ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। समान समताका बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे॥ ३१॥ बडे लोगोंके आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः॥ ३१ चरणोंमें सेवककी तरह झुककर रहते थे। गरीबोंपर पिताके समान स्नेह रखते थे। बराबरीवालोंसे भाईके समान प्रेम करते और गुरुजनोंमें भगवद्भाव रखते थे। दासवत्संनतार्याङ्घिः पितृवद्दीनवत्सलः। विद्या, धन, सौन्दर्य और कुलीनतासे सम्पन्न होनेपर भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः। भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छूतक नहीं गयी थी॥ ३२॥ बड़े-बड़े दु:खोंमें भी वे तिनक भी घबराते न थे। विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः ॥ ३२ लोक-परलोकके विषयोंको उन्होंने देखा-सुना तो बहुत था, परन्तु वे उन्हें नि:सार और असत्य समझते नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः थे। इसलिये उनके मनमें किसी भी वस्तुकी लालसा न थी। इन्द्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वशमें थे। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्ववस्तुदृक्। उनके चित्तमें कभी किसी प्रकारकी कामना नहीं दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधीः उठती थी। जन्मसे असुर होनेपर भी उनमें आसुरी सदा सम्पत्तिका लेश भी नहीं था॥ ३३॥ जैसे भगवानुके प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः॥ ३३ गुण अनन्त हैं, वैसे ही प्रह्लादके श्रेष्ठ गुणोंकी भी कोई सीमा नहीं है। महात्मालोग सदासे उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं। तथापि वे आज भी ज्यों-यस्मिन्महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः। के-त्यों बने हुए हैं॥ ३४॥ युधिष्ठिर! यों तो देवता न तेऽधुनापिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे॥ ३४ उनके शत्रु हैं; परन्तु फिर भी भक्तोंका चरित्र सुननेके लिये जब उन लोगोंकी सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तोंको प्रह्लादके समान कहकर उनका सम्मान करते यं साध्गाथासदिस रिपवोऽपि सुरा नृप। हैं। फिर आप-जैसे अजातशत्रु भगवद्भक्त उनका प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः॥ ३५ आदर करेंगे, इसमें तो सन्देह ही क्या है॥ ३५॥

| अ० ४] सप्तम                                                           | ा स्कन्ध ८२७                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुणैरलमसंख्येयैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते।                             | उनकी महिमाका वर्णन करनेके लिये अगणित                                                          |
|                                                                       | गुणोंके कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं। केवल                                                      |
| वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः॥ ३६                                | एक ही गुण—भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें स्वाभाविक,                                              |
|                                                                       | जन्मजात प्रेम उनकी महिमाको प्रकट करनेके लिये                                                  |
| न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया।                                  | पर्याप्त है॥ ३६॥                                                                              |
| न्यस्तक्रांडनका बाला जडवत्तन्मनस्तया।                                 | युधिष्ठिर! प्रह्लाद बचपनमें ही खेल-कूद छोड़कर                                                 |
| कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्॥ ३७                               | भगवान्के ध्यानमें जडवत् तन्मय हो जाया करते।                                                   |
|                                                                       | भगवान् श्रीकृष्णके अनुग्रहरूप ग्रहने उनके हृदयको                                              |
|                                                                       | इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत्की कुछ                                                   |
| आसीन: पर्यटन्नश्नन् शयान: प्रपिबन् ब्रुवन्।                           | सुध-बुध ही न रहती॥ ३७॥ उन्हें ऐसा जान पड़ता                                                   |
|                                                                       | कि भगवान् मुझे अपनी गोदमें लेकर आलिंगन कर                                                     |
| नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः॥ ३८                               | रहे हैं। इसलिये उन्हें सोते-बैठते, खाते-पीते, चलते-                                           |
|                                                                       | फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातोंका                                                        |
|                                                                       | ध्यान बिलकुल न रहता॥ ३८॥ कभी-कभी भगवान्                                                       |
| क्वचिद्रुदित वैकुण्ठिचन्ताशबलचेतनः।                                   | मुझे छोड़कर चले गये, इस भावनामें उनका हृदय                                                    |
| क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचित्।। ३९                      | इतना डूब जाता कि वे जोर-जोरसे रोने लगते। कभी<br>मन-ही-मन उन्हें अपने सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे |
|                                                                       | ठठाकर हँसने लगते। कभी उनके ध्यानके मधुर                                                       |
|                                                                       | आनन्दका अनुभव करके जोरसे गाने लगते॥ ३९॥ वे                                                    |
| नदित क्वचिदुत्कण्ठो विलञ्जो नृत्यित क्वचित्।                          | कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी-कभी                                                    |
| <del></del>                                                           | लोक-लज्जाका त्याग करके प्रेममें छककर नाचने भी                                                 |
| क्वचित्तद्भावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह॥ ४०                             | लगते थे। कभी-कभी उनकी लीलाके चिन्तनमें इतने                                                   |
|                                                                       | तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती,                                                  |
| क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पर्शनिर्वृतः ।                        | उन्हींका अनुकरण करने लगते॥ ४०॥ कभी भीतर-                                                      |
| क्याचदुत्पुलकस्तूष्णामास्त सस्पशानवृतः ।                              | ही-भीतर भगवान्का कोमल संस्पर्श अनुभव करके                                                     |
| अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः ॥ ४१                                | आनन्दमें मग्न हो जाते और चुपचाप शान्त होकर                                                    |
|                                                                       | बैठ रहते। उस समय उनका रोम-रोम पुलकित हो                                                       |
|                                                                       | उठता। अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनन्दके                                                     |
| स उत्तमश्लोकपदारविन्दयो-                                              | आँसुओंसे भरे रहते॥४१॥ भगवान् श्रीकृष्णके                                                      |
| रिकेन्सानि सन्सन्त स्टब्स                                             | चरणकमलोंकी यह भक्ति अकिंचन भगवत्प्रेमी                                                        |
| र्निषेवयाकिञ्चनसङ्गलब्धया ।                                           | महात्माओं के संगसे ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे                                         |
| तन्वन् परां निर्वृतिमात्मनो मुहु-                                     | स्वयं तो परमानन्दमें मग्न रहते ही थे; जिन बेचारोंका                                           |
| र् <del>च । वट्टीय भाग कां</del> = ================================== | मन कुसंगके कारण अत्यन्त दीन-हीन हो रहा था,                                                    |
| र्दुःसङ्गदीनान्यमनःशमं व्यधात्॥४२                                     | उन्हें भी बार-बार शान्ति प्रदान करते थे॥४२॥                                                   |

626 श्रीमद्भागवत अ० ५ युधिष्ठिर! प्रह्लाद भगवानुके परम प्रेमी भक्त, परम तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि। भाग्यवान् और ऊँची कोटिके महात्मा थे। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिप राजन्नकरोदघमात्मजे॥ ४३ ऐसे साधु पुत्रको भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करनेकी चेष्टा करने लगा॥४३॥ युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरने पूछा—नारदजी! आपका व्रत अखण्ड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत। हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी ऐसे शुद्धहृदय महात्मा यदात्मजाय शुद्धाय पितादात् साधवे ह्यघम् ॥ ४४ पुत्रसे द्रोह क्यों किया॥ ४४॥ पिता तो स्वभावसे ही अपने पुत्रोंसे प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उलटा काम करता है, तो वे उसे शिक्षा देनेके लिये ही डाँटते हैं, पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः। शत्रुकी तरह वैर-विरोध तो नहीं करते॥ ४५॥ उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा॥४५ फिर प्रह्लादजी-जैसे अनुकूल, शुद्धहृदय एवं गुरुजनोंमें भगवद्भाव करनेवाले पुत्रोंसे भला, कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारदजी! आप सब कुछ किमुतानुवशान् साधूंस्तादृशान् गुरुदेवतान्। जानते हैं। हमें यह जानकर बडा कौतृहल हो रहा है एतत् कौतृहलं ब्रह्मनस्माकं विधम प्रभो। कि पिताने द्वेषके कारण पुत्रको मार डालना चाहा। पितुः पुत्राय यद् द्वेषो मरणाय प्रयोजितः ॥ ४६ | आप कृपा करके मेरा यह कुतूहल शान्त कीजिये॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते चतुर्थोऽध्याय:॥४॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रह्लादजीके वधका प्रयत्न नारदजी कहते हैं — युधिष्ठिर! दैत्योंने भगवान् नारद उवाच श्रीशुक्राचार्यजीको अपना पुरोहित बनाया था। उनके पौरोहित्याय भगवान् वृतः काव्यः किलासुरै:। दो पुत्र थे-शण्ड और अमर्क। वे दोनों राजमहलके शण्डामकों सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके॥ पास ही रहकर हिरण्यकशिपुके द्वारा भेजे हुए नीतिनिपुण बालक प्रह्लादको और दूसरे पढ़ानेयोग्य दैत्य-बालकोंको राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदम्। करते थे॥ १-२॥ पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्चासुरबालकान्।। प्रह्लाद गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों-का-त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे। किन्तु वे उसे मनसे अच्छा नहीं समझते थे। क्योंकि यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेऽनु पपाठ च। उस पाठका मूल आधार था अपने और परायेका झुठा न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्॥ आग्रह॥३॥

| अ० ५]                                                                                                                                                                       | सप्तम | । स्कन्ध ८२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकदासुरराट् पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव।<br>पप्रच्छकथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्॥<br><i>प्रह्लद उवाच</i><br>तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां<br>सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात्। | ४     | युधिष्ठिर! एक दिन हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र<br>प्रह्लादको बड़े प्रेमसे गोदमें लेकर पूछा—'बेटा!<br>बताओ तो सही, तुम्हें कौन-सी बात अच्छी लगती<br>है?'॥४॥<br>प्रह्लादजीने कहा—पिताजी! संसारके प्राणी<br>'मैं' और 'मेरे' के झूठे आग्रहमें पड़कर सदा ही<br>अत्यन्त उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियोंके लिये मैं यही |
| हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं<br>वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत॥                                                                                                                      | ų     | ठीक समझता हूँ कि वे अपने अध:पतनके मूल<br>कारण, घाससे ढके हुए अँधेरे कूएँके समान इस<br>घरको छोड़कर वनमें चले जायँ और भगवान् श्रीहरिकी<br>शरण ग्रहण करें॥ ५॥                                                                                                                                                    |
| <i>नारद उवाच</i><br>श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः।<br>जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः॥                                                                  | Ę     | नारदजी कहते हैं—प्रह्लादजीके मुँहसे शत्रुपक्षकी प्रशंसासे भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हँस पड़ा। उसने कहा—'दूसरोंके बहकानेसे बच्चोंकी बुद्धि यों ही बिगड़ जाया करती है॥६॥ जान पड़ता                                                                                                                        |
| सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः।<br>विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा॥                                                                            | ૭     | है गुरुजीके घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेष<br>बदलकर रहते हैं। बालककी भलीभाँति देख-रेख की<br>जाय, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाये॥७॥<br>जब दैत्योंने प्रह्लादको गुरुजीके घर पहुँचा दिया,                                                                                                            |
| गृहमानीतमाहूय प्रह्णादं दैत्ययाजकाः।<br>प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः॥                                                                                          | ۷     | तब पुरोहितोंने उनको बहुत पुचकारकर और फुसलाकर<br>बड़ी मधुर वाणीसे पूछा॥८॥ बेटा प्रह्लाद! तुम्हारा<br>कल्याण हो। ठीक-ठीक बतलाना। देखो, झूठ न                                                                                                                                                                    |
| वत्स प्रह्णद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा।<br>बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः॥                                                                                           | 9     | बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उलटी कैसे हो गयी? और<br>किसी बालककी बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई॥९॥<br>कुलनन्दन प्रह्लाद! बताओ तो बेटा! हम तुम्हारे गुरुजन<br>यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो                                                                                                          |
| बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्।<br>भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन॥                                                                                            | १०    | गयी या किसीने सचमुच तुमको बहका दिया है?॥१०॥<br>प्रह्लादजीने कहा—जिन मनुष्योंकी बुद्धि मोहसे<br>ग्रस्त हो रही है, उन्हींको भगवान्की मायासे यह                                                                                                                                                                  |
| प्रह्मद उवाच<br>स्वः परश्चेत्यसद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः।<br>विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः॥<br>स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते।                          | ११    | झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह 'अपना' है और यह 'पराया'। उन मायापित भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ॥ ११॥ वे भगवान् ही जब कृपा करते हैं, तब मनुष्योंकी पाशिवक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशुबुद्धिके कारण ही तो 'यह मैं हूँ और                                                                                 |
| अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगतासती॥                                                                                                                                            | १२    | यह मुझसे भिन्न है' इस प्रकारका झूठा भेदभाव पैदा<br>होता है॥१२॥                                                                                                                                                                                                                                                |

श्रीमद्भागवत

यथान्थैरुपनीयमाना अन्धा वाचीशतन्त्यामुरुदाम्नि बद्धाः॥३१ नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः। महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां<sup>१</sup> न वृणीत यावत्॥ ३२

प्रह्राद उवाच

मितर्न कृष्णे परतः स्वतो वा

८३२

इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुषा। अन्धीकृतात्मा स्वोत्सङ्गान्निरस्यत महीतले॥ ३३

आहामर्षरुषाविष्टः कषायीभूतलोचनः।

वध्यतामाश्वयं वध्यो नि:सारयत नैर्ऋता: ॥ ३४

अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदोऽधमः। पितृव्यहन्तुर्यः पादौ विष्णोर्दासवदर्चति॥ ३५

विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः।

सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः॥ ३६ कृतघ्न भला विष्णुका ही क्या हित करेगा॥ ३६॥ १. प्रा० पा०—नानामवृणीत। २. प्रा० पा०—कषायीकृत०।

अपने-आप किसीके सिखानेसे अथवा अपने ही जैसे लोगोंके संगसे भगवान् श्रीकृष्णमें नहीं लगती ॥ ३०॥ जो इन्द्रियोंसे दीखनेवाले बाह्य विषयोंको परम

इष्ट समझकर मूर्खतावश अन्धोंके पीछे अन्धोंकी तरह गड्ढेमें गिरनेके लिये चले जा रहे हैं और

प्रह्लादजीने कहा — पिताजी! संसारके लोग तो

पिसे हुएको पीस रहे हैं, चबाये हुएको चबा रहे हैं।

[ अ० ५

वेदवाणीरूप रस्सीके-काम्यकर्मींके दीर्घ बन्धनमें बँधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान् विष्णु ही हैं—उन्हींकी प्राप्तिसे हमें सब पुरुषार्थींकी प्राप्ति हो सकती है॥ ३१॥ जिनकी बुद्धि भगवानुके चरणकमलोंका

सर्वथा नाश हो जाता है। परन्तु जो लोग अकिंचन भगवत्प्रेमी महात्माओंके चरणोंकी धूलमें स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्यकर्मींका पूरा सेवन करनेपर भी भगवच्चरणोंका स्पर्श नहीं कर सकती॥ ३२॥

प्रह्लादजी इतना कहकर चुप हो गये। हिरण्यकशिपुने

स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म-मृत्युरूप अनर्थका

क्रोधके मारे अन्धा होकर उन्हें अपनी गोदसे उठाकर भूमिपर पटक दिया॥ ३३॥ प्रह्लादकी बातको वह सह न सका। रोषके मारे उसके नेत्र लाल हो गये। वह कहने लगा—'दैत्यो! इसे यहाँसे बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है॥ ३४॥

देखो तो सही-जिसने इसके चाचाको मार डाला, अपने सुहृद्-स्वजनोंको छोडकर यह नीच दासके समान उसी विष्णुके चरणोंकी पूजा करता है! हो-न-हो, इसके रूपमें मेरे भाईको मारनेवाला विष्णु ही

आ गया है॥ ३५॥ अब यह विश्वासके योग्य नहीं है। पाँच बरसकी अवस्थामें ही जिसने अपने माता-पिताके दुस्त्यज वात्सल्यस्नेहको भुला दिया-वह

श्रीमद्भागवत [ अ० ५ ४६७ हिमवाय्वग्निसलिलै: पर्वताक्रमणैरिप। बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्रमें बारी-बारीसे डलवाया, आँधीमें छोड दिया तथा न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्। पर्वतोंके नीचे दबवा दिया; परन्तु इनमेंसे किसी भी चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत॥ ४४ उपायसे वह अपने पुत्र निष्पाप प्रह्लादका बाल भी बाँका न कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपुको बड़ी चिन्ता हुई। उसे प्रह्लादको एष मे बह्वसाधुक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः। मारनेके लिये और कोई उपाय नहीं सुझ पडा॥ ४४॥ वह सोचने लगा—'इसे मैंने बहुत कुछ बुरा-भला तैस्तैद्रींहैरसद्धर्मेर्म्कः स्वेनैव तेजसा॥४५ कहा, मार डालनेके बहुत-से उपाय किये। परन्तु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारोंसे बिना किसीकी सहायतासे अपने प्रभावसे ही बचता गया॥ ४५॥ यह बालक वर्तमानोऽविद्रे वै बालोऽप्यजडधीरयम्। होनेपर भी समझदार है और मेरे पास ही नि:शंक न विस्मरित मेऽनार्यं शुनःशेप इव प्रभुः॥ ४६ भावसे रहता है। हो-न-हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शुन:शेप\* अपने पिताकी करतूतोंसे उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किये अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चिद्भयोऽमरः । अपकारोंको न भूलेगा॥ ४६॥ न तो यह किसीसे डरता है और न इसकी मृत्यू ही होती है। इसकी नुनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा॥४७ शक्तिकी थाह नहीं है। अवश्य ही इसके विरोधसे मेरी मृत्यु होगी। सम्भव है, न भी हो'॥४७॥ इति तं चिन्तया किञ्चिन्लानश्रियमधोमुखम्। इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्यके पुत्र शण्ड और शण्डामर्कावौशनसौ विविक्त इति होचतुः॥ ४८ अमर्कने जब देखा कि हिरण्यकशिप तो मुँह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकान्तमें जाकर उससे यह बात कही—॥ ४८॥ 'स्वामी! आपने अकेले ही तीनों जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवो-लोकोंपर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौंहें टेढी र्विजृम्भणत्रस्तसमस्तिधष्णयपम् । करनेपर ही सारे लोकपाल काँप उठते हैं। हमारे देखनेमें तो आपके लिये चिन्ताकी कोई बात नहीं है। न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चेक्ष्महे भला, बच्चोंके खिलवाडमें भी भलाई-बुराई सोचनेकी न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्॥ ४९ कोई बात है॥ ४९॥ १. प्रा॰ पा॰—विद्महे। \* शुन:शेप अजीगर्तका मँझला पुत्र था। उसे पिताने वरुणके यज्ञमें बलि देनेके लिये हरिश्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्वके हाथ बेच दिया था तब उसके मामा विश्वामित्रजीने उसकी रक्षा की; और वह अपने पितासे विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्रजीके ही गोत्रमें हो गया। यह कथा आगे 'नवम स्कन्ध' के सातवें अध्यायमें आवेगी।

पर्युपासत राजेन्द्र तन्त्यस्तहृदयेक्षणाः।

तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः॥५७

मन लगाकर बड़े प्रेमसे एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान्के परम प्रेमी भक्त प्रह्लादका हृदय

उनके प्रति करुणा और मैत्रीके भावसे भर गया तथा

वे उनसे कहने लगे॥ ५६-५७॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते पञ्चमोऽध्याय:॥५॥

प्रह्लादजीने कहा—मित्रो! इस संसारमें

मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी

परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु पता नहीं कब इसका अन्त हो जाय; इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको

बुढ़ापे या जवानीके भरोसे न रहकर बचपनमें ही भगवानुकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये॥१॥ इस मनुष्य-जन्ममें श्रीभगवान्के

चरणोंकी शरण लेना ही जीवनकी एकमात्र सफलता

है। क्योंकि भगवान् समस्त प्राणियोंके स्वामी, सुहृद्, प्रियतम और आत्मा हैं॥२॥ भाइयो! इन्द्रियोंसे जो सुख भोगा जाता है, वह तो-जीव चाहे जिस योनिमें रहे—प्रारब्धके अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता

रहता है, जैसे बिना किसी प्रकारका प्रयत्न किये,

निवारण करनेपर भी दु:ख मिलता है॥ ३॥ इसलिये सांसारिक सुखके उद्देश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वयं मिलनेवाली वस्तुके लिये परिश्रम करना आयु और शक्तिको व्यर्थ

गँवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं, उन्हें भगवान्के

परम कल्याणस्वरूप चरणकमलोंकी प्राप्ति नहीं होती॥४॥ हमारे सिरपर अनेकों प्रकारके भय सवार रहते हैं। इसलिये यह शरीर—जो भगवत्प्राप्तिके लिये पर्याप्त है-जबतक रोग-शोकादिग्रस्त होकर मृत्युके

[ अ० ६

## प्रहाद उवाच

कौमार<sup>१</sup> आचरेत्प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह।

अथ षष्ठोऽध्यायः

दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्॥१

यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्। यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्॥ २

सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्।

सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः॥३

तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम्। न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्॥४

ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः।

शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पृष्कलम्॥५

१. प्राचीन प्रतिमें प्रह्लादके वाक्यमें 'कौमार आचरेत्प्राज्ञों' इस श्लोकके पहले पाँच श्लोक और अधिक

लिखी है। प्राचीन प्रतिका लेख कहीं-कहीं अस्पष्ट और खण्डित होनेके कारण ये पाँच श्लोक शुद्ध रूपमें

हैं। ये पाँच श्लोक भागवतके विख्यात टीकाकार श्रीविजयध्वजजीने भी माने हैं और उन्होंने उनपर टीका भी

मुखमें नहीं चला जाता, तभीतक बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये॥५॥

नहीं लिये जा सके, अत: उनको विजयध्वजकी टीकाके अनुसार शुद्ध करके यहाँ उद्धृत किया जा रहा है— हन्तार्भका मे शृणुत वचो वः सर्वतः शिवम् । वयस्यान् पश्यत मृतान् क्रीडान्धा मा प्रमाद्यथ।।

न पुरा विवशं बाला आत्मनोऽर्थे प्रियैषिणः । गुरूक्तमिप न ग्राह्यं यदनर्थेऽर्थकल्पनम्।। यदुक्त्या न प्रबुद्ध्येत सुप्तस्त्वज्ञाननिद्रया। न श्रद्दध्यान्मतं तस्य यथान्धो ह्यन्धनायकः॥ कः शत्रुः क उदासीनः किं मित्रं चेह आत्मनः । भवत्स्विप नयैः किं स्याद्दैवं सम्पद्विपत्पदम्॥ यो न हिंस्याद्धर्मकाममात्मानं स्वजने वशः । पुनः श्रीलोकयोर्हेतुः स मुक्तान्ध्योऽतिदुर्लभः॥

| अ०६] सप्तम                                                                                                                      | ा स्कन्ध ८३७                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः।<br>निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः॥ ६                                   | मनुष्यकी पूरी आयु सौ वर्षकी है। जिन्होंने<br>अपनी इन्द्रियोंको वशमें नहीं कर लिया है, उनकी<br>आयुका आधा हिस्सा तो यों ही बीत जाता है।<br>क्योंकि वे रातमें घोर तमोगुण—अज्ञानसे ग्रस्त होकर<br>सोते रहते हैं॥६॥                                                                        |
| मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः।<br>जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः॥ ७                                       | बचपनमें उन्हें अपने हित-अहितका ज्ञान नहीं<br>रहता, कुछ बड़े होनेपर कुमार अवस्थामें वे खेल-<br>कूदमें लग जाते हैं। इस प्रकार बीस वर्षका तो पता<br>ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीरको ग्रस लेता है,<br>तब अन्तके बीस वर्षोंमें कुछ करने-धरनेकी शक्ति ही<br>नहीं रह जाती॥७॥                 |
| दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा।<br>शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि॥ ८<br>को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः।      | रह गयी बीचकी कुछ थोड़ी-सी आयु।<br>उसमें कभी न पूरी होनेवाली बड़ी-बड़ी कामनाएँ<br>हैं, बलात् पकड़ रखनेवाला मोह है और घर-द्वारकी<br>वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है<br>कि उसे कुछ कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान ही नहीं<br>रहता। इस प्रकार बची-खुची आयु भी हाथसे निकल<br>जाती है॥८॥ |
| स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धमुत्सहेत विमोचितुम्॥ ९                                                                                     | दैत्यबालको! जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं,<br>ऐसा कौन-सा पुरुष होगा, जो घर-गृहस्थीमें आसक्त<br>और माया-ममताकी मजबूत फाँसीमें फँसे हुए अपने-<br>आपको उससे छुड़ानेका साहस कर सके॥९॥                                                                                                   |
| कोन्वर्थतृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः ।<br>यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक् ॥ १०                       | जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यन्त<br>प्यारे प्राणोंकी भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं<br>और इसलिये उन्हें जो प्राणोंसे भी अधिक वांछनीय<br>है—उस धनकी तृष्णाको भला कौन त्याग सकता<br>है॥१०॥                                                                                       |
| कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः<br>सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्।<br>सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां<br>कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः ॥११ | जो अपनी प्रियतमा पत्नीके एकान्त सहवास,<br>उसकी प्रेमभरी बातों और मीठी-मीठी सलाहपर<br>अपनेको निछावर कर चुका है, भाई-बन्धु और<br>मित्रोंके स्नेह-पाशमें बँध चुका है और नन्हें-नन्हें<br>शिशुओंकी तोतली बोलीपर लुभा चुका है—भला,<br>वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है॥११॥                      |

| ८३८ श्रीमद्भ                                                                                                                               | रागवत [ अ० ६                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुत्रान्स्मरंस्ता दुहितॄर्हृदय्या <sup>१</sup><br>भ्रातॄन् स्वसॄर्वा पितरौ च दीनौ।                                                         | जो अपनी ससुराल गयी हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों,<br>भाई-बहिनों और दीन अवस्थाको प्राप्त पिता-माता,<br>बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सजे हुए                                                                                                                     |
| गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च<br>वृत्तीश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्॥१२                                                                       | घरों, कुलपरम्परागत जीविकाके साधनों तथा पशुओं<br>और सेवकोंके निरन्तर स्मरणमें रम गया है, वह<br>भला-उन्हें कैसे छोड़ सकता है॥ १२॥ जो जननेन्द्रिय<br>और रसनेन्द्रियके सुखोंको ही सर्वस्व मान बैठा है,                                                                           |
| त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः<br>कर्माणि लोभादवितृप्तकामः।                                                                                       | जिसकी भोगवासनाएँ कभी तृप्त नहीं होतीं, जो<br>लोभवश कर्म-पर-कर्म करता हुआ रेशमके कीड़ेकी<br>तरह अपनेको और भी कड़े बन्धनमें जकड़ता जा रहा                                                                                                                                      |
| औपस्थ्यजैह्व्यं बहु मन्यमानः<br>कथं विरज्येत दुरन्तमोहः॥१३                                                                                 | है और जिसके मोहकी कोई सीमा नहीं है—वह उनसे<br>किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका<br>त्याग कर सकता है॥ १३॥ यह मेरा कुटुम्ब है, इस<br>भावसे उसमें वह इतना रम जाता है कि उसीके                                                                                           |
| कुटुम्बपोषाय वियन् निजायु-<br>र्न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः।                                                                             | पालन-पोषणके लिये अपनी अमूल्य आयुको गवाँ<br>देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे<br>जीवनका वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला,                                                                                                                                      |
| सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा<br>निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः॥१४                                                                              | इस प्रमादकी भी कोई सीमा है। यदि इन कामोंमें कुछ<br>सुख मिले तो भी एक बात है; परन्तु यहाँ तो जहाँ-<br>जहाँ वह जाता है, वहीं-वहीं दैहिक, दैविक और<br>भौतिक ताप उसके हृदयको जलाते ही रहते हैं। फिर                                                                              |
| वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता<br>विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तुः।                                                                             | भी वैराग्यका उदय नहीं होता। कितनी विडम्बना है।<br>कुटुम्बकी ममताके फेरमें पड़कर वह इतना असावधान<br>हो जाता है, उसका मन धनके चिन्तनमें सदा इतना                                                                                                                               |
| प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त-<br>दशान्तकामो हरते कुटुम्बी॥१५                                                                            | लवलीन रहता है कि वह दूसरेका धन चुरानेके<br>लौकिक-पारलौकिक दोषोंको जानता हुआ भी<br>कामनाओंको वशमें न कर सकनेके कारण इन्द्रियोंके<br>भोगकी लालसासे चोरी कर ही बैठता है॥ १४-१५॥                                                                                                 |
| विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं<br>पुष्णान्स्वलोकाय न कल्पते वै ।<br>यः <sup>२</sup> स्वीयपारक्यविभिन्नभाव-<br>स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः॥१६ | भाइयो! जो इस प्रकार अपने कुटुम्बियोंके पेट<br>पालनेमें ही लगा रहता है—कभी भगवद्भजन नहीं<br>करता—वह विद्वान् हो, तो भी उसे परमात्माकी प्राप्ति<br>नहीं हो सकती। क्योंकि अपने-परायेका भेद-भाव<br>रहनेके कारण उसे भी अज्ञानियोंके समान ही तम:प्रधान<br>गति प्राप्त होती है॥ १६॥ |
| १. प्रा० पा०—दुहितॄश्च स्वसॄर्भातॄन् कलत्रान् पित०। २. प्रा० पा०—यत्स्वी०।                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 080 आदिनारायण अनन्तभगवान्के प्रसन्न हो जानेपर तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो नहीं मिल जाती? लोक किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः। और परलोकके लिये जिन धर्म, अर्थ आदिकी धर्मादयः किमगुणेन च काङ्कितेन आवश्यकता बतलायी जाती है—वे तो गुणोंके परिणामसे बिना प्रयासके स्वयं ही मिलनेवाले हैं। जब हम सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः॥ २५ श्रीभगवान्के चरणामृतका सेवन करने और उनके नाम-गुणोंका कीर्तन करनेमें लगे हैं, तब हमें मोक्षकी धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्त्रिवर्ग भी क्या आवश्यकता है॥ २५॥ यों शास्त्रोंमें धर्म, अर्थ और काम-इन तीनों पुरुषार्थींका भी वर्णन है। ईक्षा त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता। आत्मविद्या, कर्मकाण्ड, न्याय (तर्कशास्त्र), दण्डनीति मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं और जीविकाके विविध साधन—ये सभी वेदोंके प्रतिपाद्य विषय हैं; परन्तु यदि ये अपने परम हितैषी, स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः॥ २६ परम पुरुष भगवान् श्रीहरिको आत्मसमर्पण करनेमें सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य (सार्थक) मानता हूँ। तदेतदमलं दुरवापमाह ज्ञानं अन्यथा ये सब-के-सब निरर्थक हैं॥२६॥ यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगोंको बतलाया है, बड़ा नारायणो नरसखः किल नारदाय। ही दुर्लभ है। इसे पहले नर-नारायणने नारदजीको एकान्तिनां भगवतस्तद्किञ्चनानां उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगोंको प्राप्त हो सकता है, जिन्होंने भगवान्के अनन्यप्रेमी पादारविन्दरजसाऽऽप्लुतदेहिनां स्यात्।। २७ एवं अकिंचन भक्तोंके चरणकमलोंकी धूलिसे अपने शरीरको नहला लिया है॥ २७॥ यह विज्ञानसहित श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्। ज्ञान विशुद्ध भागवतधर्म है। इसे मैंने भगवानुका दर्शन करानेवाले देवर्षि नारदजीके मुँहसे ही पहले-पहल धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद् देवदर्शनात्॥ २८ सुना था॥ २८॥ प्रह्लादजीके सहपाठियोंने पृछा—प्रह्लादजी! इन दोनों गुरुपुत्रोंको छोड़कर और किसी गुरुको तो दैत्यपुत्रा ऊचुः न तुम जानते हो और न हम। ये ही हम सब प्रहाद त्वं वयं चापि नर्तेऽन्यं विदाहे गुरुम्। बालकोंके शासक हैं॥ २९॥ तुम एक तो अभी छोटी एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरौ ॥ २९ अवस्थाके हो और दूसरे जन्मसे ही महलमें अपनी मॉॅंके पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारदजीसे मिलना कुछ असंगत-सा जान पड़ता है। प्रियवर! यदि इस बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः। विषयमें विश्वास दिलानेवाली कोई बात हो तो तुम **छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणम् ॥ ३०** | उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते षष्ठोऽध्याय:॥६॥

## प्रह्लादजीद्वारा माताके गर्भमें प्राप्त हुए नारदजीके उपदेशका वर्णन

नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः। उवाच स्मयमानस्तान्स्मरन् मदनुभाषितम्॥१

प्रह्राद उवाच

पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम्।

युद्धोद्यमं परं चक्नुर्विबुधा दानवान्प्रति॥२

पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः। पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो वासवादयः॥ ३

निशम्यासुरयुथपाः।

तेषामितंबलोद्योगं वध्यमानाः सुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतोदिशम्॥४

कलत्रपुत्रमित्राप्तान्गृहान्पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः॥५

व्यलुम्पन् राजशिबिरममरा जर्यकाङ्क्षिणः। इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्॥६

नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव। यदुच्छयाऽऽगतस्तत्र देवर्षिर्ददुशे पथि॥७

प्राह मैनां सुरपते नेर्तुमईस्यनागसम्। मुञ्ज मुञ्ज महाभाग सतीं परपरिग्रहम्॥८ इन्द्र उवाच

आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विष:। आस्यतां यावत्प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः॥ ९ इसे छोड़ दुँगा॥९॥

१. प्रा० पा०—मपि। २. प्रा० पा०—जितकाशिन:। ३. प्रा० पा०—हर्तुम०।

प्रह्लादजीको मेरी बातका स्मरण हो आया। कुछ मुसकराते हुए उन्होंने उनसे कहा॥१॥ प्रह्लादजीने कहा — जब हमारे पिताजी तपस्या

नारदजी कहते हैं — युधिष्ठिर! जब दैत्यबालकोंने

इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवानुके परम प्रेमी भक्त

८४१

करनेके लिये मन्दराचलपर चले गये, तब इन्द्रादि देवताओंने दानवोंसे युद्ध करनेका बहुत बडा उद्योग किया॥२॥वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियाँ साँपको चाट जाती हैं, वैसे ही लोगोंको सतानेवाले

पापी हिरण्यकशिपुको उसका पाप ही खा गया॥३॥ जब दैत्य सेनापितयोंको देवताओंकी भारी तैयारीका पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज-सामानकी कुछ भी

चिन्ता न करके वे अपने प्राण बचानेके लिये बडी जल्दीमें सब-के-सब इधर-उधर भाग गये॥ ४-५॥ अपनी जीत चाहनेवाले देवताओंने राजमहलमें लूट-खसोट मचा दी। यहाँतक कि इन्द्रने राजरानी मेरी माता कयाधूको भी बन्दी बना लिया॥६॥ मेरी मा भयसे घबराकर कुररी पक्षीकी भाँति रो रही थी और इन्द्र उसे बलात् लिये जा रहे थे। दैववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्गमें मेरी माको देख

साध्वी परनारीका तिरस्कार मत करो। इसे छोड़ दो, तुरंत छोड दो!'॥८॥ इन्द्रने कहा - इसके पेटमें देवद्रोही हिरण्य-कशिपुका अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है। प्रसवपर्यन्त यह मेरे पास रहे, बालक हो जानेपर उसे मारकर मैं

लिया॥७॥ उन्होंने कहा—'देवराज! यह निरपराध है। इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग! इस सती-

श्रीमद्भागवत ८४२ [अ० ७ नारदजीने कहा—'इसके गर्भमें भगवान्का नारद उवाच साक्षात् परम प्रेमी भक्त और सेवक, अत्यन्त बली अयं निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान्। और निष्पाप महात्मा है। तुममें उसको मारनेकी शक्ति त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली॥ १० नहीं है'॥१०॥ देवर्षि नारदकी यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इन्द्रने मेरी माताको छोड़ दिया। और फिर इसके गर्भमें भगवद्भक्त है, इस इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन्वचः। भावसे उन्होंने मेरी माताकी प्रदक्षिणा की तथा अपने अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रेम्य दिवं ययौ॥ ११ लोकमें चले गये॥११॥ इसके बाद देवर्षि नारदजी मेरी माताको अपने आश्रमपर लिवा गये और उसे समझा-बुझाकर कहा ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्। कि—'बेटी! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत् ते भर्तुरागमः ॥ १२ लौटे, तबतक तुम यहीं रहो'॥१२॥ 'जो आज्ञा' कहकर वह निर्भयतासे देवर्षि नारदके आश्रमपर ही तथेत्यवात्सीद् देवर्षेरन्ति साप्येंकुतोभया। रहने लगी और तबतक रही, जबतक मेरे पिता घोर तपस्यासे लौटकर नहीं आये॥१३॥ मेरी गर्भवती यावद् दैत्यपतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत॥ १३ माता मुझ गर्भस्थ शिशुकी मंगलकामनासे और इच्छित समयपर (अर्थात् मेरे पिताके लौटनेके बाद) ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सती। सन्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे बड़े प्रेम तथा भक्तिके साथ नारदजीकी सेवा-शुश्रुषा करती रही॥ १४॥ अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये॥ १४ देवर्षि नारदजी बडे दयालू और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँको भागवतधर्मका रहस्य और विशुद्ध ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुर्भैयमीश्वरः। ज्ञान—दोनोंका उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझपर भी थी॥ १५॥ बहुत समय बीत धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम् ॥ १५ जानेके कारण और स्त्री होनेके कारण भी मेरी माताको तो अब उस ज्ञानकी स्मृति नहीं रही, परन्तु तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान्मातुस्तिरोदधे। देवर्षिकी विशेष कृपा होनेके कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई॥१६॥ यदि तुमलोग मेरी इस ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः ॥ १६ बातपर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है। क्योंकि श्रद्धासे स्त्री और बालकोंकी बुद्धि भी मेरे भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः। ही समान शुद्ध हो सकती है॥ १७॥ जैसे ईश्वरमूर्ति वैशारदी धी: श्रद्धात: स्त्रीबालानां च मे यथा।। १७ कालकी प्रेरणासे वृक्षोंके फल लगते, ठहरते, बढते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं-वैसे ही जन्म, अस्तित्वकी अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः। विनाश—ये छ: भाव-विकार शरीरमें ही देखे जाते हैं, फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना॥ १८ आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है॥ १८॥ १. प्रा० पा०—परित्यज्य। २. प्रा० पा०—रन्तिके साकुतो०। ३. प्रा० पा०—दादभ०।

| अ० ७] सप्तम                                                                                                                              | । स्कन्ध ८४३                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः ।<br>अविक्रियः स्वदूग् हेतुर्व्यापकोऽसङ्ग्यनावृतः ॥ १९                                    | आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ,<br>आश्रय, निर्विकार, स्वयंप्रकाश, सबका कारण, व्यापक,<br>असंग तथा आवरणरहित है॥ १९॥ ये बारह आत्माके                                                                                                                                                        |
| एतैर्द्वादशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः।<br>अहं ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्॥२०                                                  | उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्मतत्त्वको जाननेवाले<br>पुरुषको चाहिये कि शरीर आदिमें अज्ञानके कारण<br>जो 'मैं' और 'मेरे' का झूठा भाव हो रहा है, उसे<br>छोड़ दे॥ २०॥ जिस प्रकार सुवर्णकी खानोंमें पत्थरमें<br>मिले हुए सुवर्णको उसके निकालनेकी विधि जाननेवाला                                       |
| स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः<br>क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्।<br>क्षेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगै-<br>रध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत॥२१ | स्वर्णकार उन विधियोंसे उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे<br>ही अध्यात्मतत्त्वको जाननेवाला पुरुष आत्मप्राप्तिके<br>उपायोंद्वारा अपने शरीररूप क्षेत्रमें ही ब्रह्मपदका<br>साक्षात्कार कर लेता है॥ २१॥<br>आचार्योंने मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार और<br>पंचतन्मात्राएँ—इन आठ तत्त्वोंको प्रकृति बतलाया है। |
| अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद् गुणाः ।<br>विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्॥ २२                                           | उनके तीन गुण हैं—सत्त्व, रज और तम तथा उनके<br>विकार हैं सोलह—दस इन्द्रियाँ, एक मन और<br>पंचमहाभूत। इन सबमें एक पुरुषतत्त्व अनुगत है॥ २२॥<br>इन सबका समुदाय ही देह है। यह दो प्रकारका है—                                                                                                              |
| देहस्तु सर्वसंघातो जगत् तस्थुरिति द्विधा।<br>अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत् त्यजन्॥ २३                                             | स्थावर और जंगम। इसीमें अन्त:करण, इन्द्रिय आदि<br>अनात्मवस्तुओंका 'यह आत्मा नहीं है'—इस प्रकार<br>बाध करते हुए आत्माको ढूँढ़ना चाहिये॥ २३॥<br>आत्मा सबमें अनुगत है, परन्तु है वह सबसे पृथक्।                                                                                                           |
| अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशताऽऽत्मना।<br>सर्गस्थानसमाम्नायैर्विमृशद्भिरसत्वरैः ॥ २४                                                        | इस प्रकार शुद्ध बुद्धिसे धीरे-धीरे संसारकी उत्पत्ति,<br>स्थिति और उसके प्रलयपर विचार करना चाहिये।<br>उतावली नहीं करनी चाहिये॥ २४॥ जाग्रत्, स्वप्न<br>और सुषुप्ति—ये तीनों बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं। इन                                                                                                  |
| बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः।<br>ता येनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः॥ २५                                             | वृत्तियोंका जिसके द्वारा अनुभव होता है—वही सबसे<br>अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है॥ २५॥ जैसे गन्धसे<br>उसके आश्रय वायुका ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धिकी                                                                                                                                                |
| एभिस्त्रिवर्णेः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः ।<br>स्वरूपमात्मनो बुध्येद् गन्धैर्वायुमिवान्वयात् ॥ २६                               | इन कर्मजन्य एवं बदलनेवाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षीरूपसे अनुगत आत्माको जाने ॥ २६ ॥ गुणों और कर्मों के कारण होनेवाला जन्म-मृत्युका यह चक्र आत्माको शरीर और प्रकृतिसे पृथक्                                                                                                                 |
| एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः।<br>अज्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते॥ २७                                                  | न करनेके कारण ही है। यह अज्ञानमूलक एवं<br>मिथ्या है। फिर भी स्वप्नके समान जीवको इसकी<br>प्रतीति हो रही है॥ २७॥                                                                                                                                                                                        |

| ८४४ श्रीमद्भ                                                                                                                       | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्।                                                                                   | इसलिये तुमलोगोंको सबसे पहले इन गुणोंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः॥ २८                                                                                              | अनुसार होनेवाले कर्मोंका बीज ही नष्ट कर देना<br>चाहिये। इससे बुद्धि-वृत्तियोंका प्रवाह निवृत्त हो                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तत्रोपायसहस्त्राणामयं भगवतोदितः।<br>यदीश्वरे भगवति यथा यैरंजसा रतिः॥२९                                                             | जाता है। इसीको दूसरे शब्दोंमें योग या परमात्मासे<br>मिलन कहते हैं॥ २८॥ यों तो इन त्रिगुणात्मक<br>कर्मोंकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये अथवा बुद्धि-<br>वृत्तियोंका प्रवाह बंद कर देनेके लिये सहस्रों साधन<br>हैं; परन्तु जिस उपायसे और जैसे सर्वशक्तिमान्                                                                                                                                |
| गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च।                                                                                           | भगवान्में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाय, वही<br>उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान्ने कही                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च॥३०                                                                                               | है॥ २९॥ गुरुकी प्रेमपूर्वक सेवा, अपनेको जो कुछ<br>मिले वह सब प्रेमसे भगवान्को समर्पित कर देना,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणाम्।<br>तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तिल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः॥ ३१                                  | भगवत्प्रेमी महात्माओंका सत्संग, भगवान्की आराधना,<br>उनकी कथावार्तामें श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओंका<br>कीर्तन, उनके चरणकमलोंका ध्यान और उनके<br>मन्दिरमूर्ति आदिका दर्शन-पूजन आदि साधनोंसे<br>भगवान्में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है॥ ३०-३१॥                                                                                                                                          |
| हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः।<br>इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्॥ ३२                                                | सर्गवान्म स्वामाविक प्रम हा जाता हा। ३०-३१॥<br>सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें विराजमान<br>हैं—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा<br>पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान करे॥ ३२॥<br>काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः                                                                                                                                    |
| एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे।<br>वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्॥३३                                                   | शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार<br>भगवान्की साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें<br>उस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्यप्रेमकी                                                                                                                                                                                                                       |
| निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्<br>वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि।<br>यदातिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं<br>प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति॥ ३४ | प्राप्ति हो जाती है॥ ३३॥ जब भगवान्के लीलाशरीरोंसे किये हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चिरत्रोंको श्रवण करके अत्यन्त आनन्दके उद्रेकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल उठता है, आँसुओंके मारे कण्ठ गद्गद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने- चिल्लाने और नाचने लगता है; जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागलकी तरह कभी हँसता है, कभी करुण- क्रन्दन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी |
| यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धस-<br>त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्।<br>मुहुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते                                 | भगवद्भावसे लोगोंकी वन्दना करने लगता है; जब<br>वह भगवान्में ही तन्मय हो जाता है, बार-बार लंबी<br>साँस खींचता है और संकोच छोड़कर 'हरे! जगत्पते!!<br>नारायण'!!! कहकर पुकारने लगता है—तब भक्तियोगके                                                                                                                                                                                     |
| नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः ॥ ३५                                                                                                    | महान् प्रभावसे उसके सारे बन्धन कट जाते हैं और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ८४६ श्रीमद्भ                                                                                | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मिणः।<br>सदाऽऽजोतीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः॥ ४२             | कर्ममें प्रवृत्त होनेके दो ही उद्देश्य होते हैं—सुख<br>पाना और दु:खसे छूटना। परन्तु जो पहले कामना न<br>होनेके कारण सुखमें निमग्न रहता था, उसे ही अब                                                                                         |
| कामान्कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पूरुषः।<br>स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च॥ ४३      | कामनाके कारण यहाँ सदा-सर्वदा दु:ख ही भोगना<br>पड़ता है॥ ४२॥ मनुष्य इस लोकमें सकाम कर्मोंके<br>द्वारा जिस शरीरके लिये भोग प्राप्त करना चाहता है,<br>वह शरीर ही पराया—स्यार-कुत्तोंका भोजन और<br>नाशवान् है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ |
| किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः।<br>राज्यं कोशगजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदाः॥ ४४              | जाता है॥ ४३॥ जब शरीरकी ही यह दशा है—तब<br>इससे अलग रहनेवाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, सम्पत्ति,<br>राज्य, खजाने, हाथी-घोड़े, मन्त्री, नौकर-चाकर,<br>गुरुजन और दूसरे अपने कहलानेवालोंकी तो बात ही                                              |
| किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः।<br>अनर्थेरर्थसंकाशैर्नित्यानन्दमहोदधेः ॥ ४५         | क्या है॥ ४४॥ ये तुच्छ विषय शरीरके साथ ही नष्ट<br>हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थके समान,<br>परन्तु हैं वास्तवमें अनर्थरूप ही। आत्मा स्वयं ही<br>अनन्त आनन्दका महान् समुद्र है। उसके लिये इन                                      |
| निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान्देहभृतोऽसुराः।<br>निषेकादिष्ववस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः॥ ४६  | वस्तुओंकी क्या आवश्यकता है?॥४५॥ भाइयो!<br>तिनक विचार तो करो—जो जीव गर्भाधानसे लेकर<br>मृत्युपर्यन्त सभी अवस्थाओंमें अपने कर्मोंके अधीन<br>होकर क्लेश-ही-क्लेश भोगता है, उसका इस<br>संसारमें स्वार्थ ही क्या है ॥४६॥ यह जीव                  |
| कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना।<br>कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः॥४७             | स्थारम स्थाय हा क्या ह ॥ इदा यह जाव<br>सूक्ष्मशरीरको ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा<br>अनेकों प्रकारके कर्म करता है और कर्मोंके कारण<br>ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्मसे<br>शरीर और शरीरसे कर्मकी परम्परा चल पड़ती है।          |
| तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः।<br>भजतानीहयाऽऽत्मानमनीहं हरिमीश्वरम्॥ ४८         | और ऐसा होता है अविवेकके कारण ॥ ४७ ॥ इसिलये<br>निष्कामभावसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान् श्रीहरिका<br>भजन करना चाहिये। अर्थ, धर्म और काम—सब<br>उन्हींके आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छाके नहीं मिल                                                |
| सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः।<br>भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः॥ ४९ | सकते॥ ४८॥ भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंके ईश्वर,<br>आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाये हुए<br>पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदिके द्वारा निर्मित शरीरोंमें<br>जीवके नामसे कहे जाते हैं॥ ४९॥ देवता, दैत्य,                                   |
| देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च।                                                    | मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—<br>जो भगवान्के चरणकमलोंका सेवन करता है, वह                                                                                                                                                     |
| भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम्।। ५०                                           | हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है॥५०॥                                                                                                                                                                                                     |

| अ०८] सप्तम                                                                                                               | ा स्कन्ध ८४७                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः।<br>प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता॥५१                                | दैत्यबालको! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये<br>ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध<br>ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक                                                                          |
| न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च।<br>प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्॥ ५२                                  | और मानसिक शौच और बड़े-बड़े व्रतोंका अनुष्ठान<br>पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-<br>भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो विडम्बना-<br>मात्र हैं॥ ५१-५२॥ इसलिये दानव-बन्धुओ! समस्त                         |
| ततो हरौ भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः।<br>आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे॥५३                                          | प्राणियोंको अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान,<br>सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान्की भक्ति करो॥५३॥<br>भगवान्की भक्तिके प्रभावसे दैत्य, यक्ष, राक्षस,<br>स्त्रियाँ, शूद्र, गोपालक अहीर, पक्षी, मृग और बहुत-            |
| दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः।<br>खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः॥ ५४                           | से पापी जीव भी भगवद्भावको प्राप्त हो गये<br>हैं॥५४॥ इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका<br>सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही                                                                           |
| ` `                                                                                                                      | है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्यभक्ति प्राप्त<br>करे। उस भक्तिका स्वरूप है सर्वदा, सर्वत्र सब<br>वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन॥५५॥<br>यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते<br>सप्तमोऽध्याय:॥७॥                     |
| अथाष्टमोऽध्याय:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
| नृसिंहभगवान्का प्रादुर्भाव,<br>ब्रह्मादि देवताओंद्वा                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                      |
| नारद उवाच विकास किया किया नारद उवाच विकास किया किया नारद उवाच विकास किया नारद जगृहर्निरवद्यत्वान्नैव गुर्वनुशिक्षितम्॥ १ | नारदजी कहते हैं—प्रह्लादजीका प्रवचन सुनकर<br>दैत्यबालकोंने उसी समयसे निर्दोष होनेके कारण,<br>उनकी बात पकड़ ली। गुरुजीकी दूषित शिक्षाकी ओर<br>उन्होंने ध्यान ही न दिया॥१॥<br>जब गुरुजीने देखा कि उन सभी विद्यार्थियोंकी |
| अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम्।<br>आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद् यथा॥ २                                 | बुद्धि एकमात्र भगवान्में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत<br>घबराये और तुरंत हिरण्यकशिपुके पास जाकर निवेदन<br>किया॥२॥<br>अपने पुत्र प्रह्लादकी इस असह्य और अप्रिय                                                           |
| श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयम्।<br>कोपावेशचलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे॥३                                   | अनीतिको सुनकर क्रोधके मारे उसका शरीर थर-थर<br>काँपने लगा। अन्तमें उसने यही निश्चय किया कि<br>प्रह्लादको अब अपने ही हाथसे मार डालना चाहिये॥ ३॥                                                                          |

श्रीमद्भागवत [ अ० ८ 787 मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले प्रह्लादजी क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादमतदर्हणम्। बडी नम्रतासे हाथ जोडकर चुपचाप हिरण्यकशिपुके आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा॥४ सामने खड़े थे और तिरस्कारके सर्वथा अयोग्य थे। परन्तु हिरण्यकशिपु स्वभावसे ही क्रूर था। वह पैरकी प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितम्। चोट खाये हुए साँपकी तरह फुफकारने लगा। उसने सर्पः पदाहत इव श्वसन्प्रकृतिदारुणः॥५ उनकी ओर पापभरी टेढी नजरसे देखा और कठोर वाणीसे डाँटते हुए कहा—॥४-५॥ 'मूर्ख! तू बड़ा हे दुर्विनीत मन्दात्मन्कुलभेदकराधम। उद्दण्ड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुलके और बालकोंको भी फोड़ना चाहता है! तूने स्तब्धं मच्छासनोद्धृतं नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम् ॥ ६ बड़ी ढिठाईसे मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराजके घर भेजकर इसका फल चखाता कुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः । हूँ॥६॥ मैं तनिक-सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किम्बलोऽत्यगाः॥ ७ और उनके लोकपाल काँप उठते हैं। फिर मूर्ख! तूने किसके बल-बृतेपर निडरकी तरह मेरी आज्ञाके विरुद्ध काम किया है?'॥७॥ प्रह्राद उवाच प्रह्लादजीने कहा—दैत्यराज! ब्रह्मासे लेकर न केवलं मे भवतश्च राजन् तिनकेतक सब छोटे-बड़े, चर-अचर जीवोंको भगवान्ने स वै बलं बलिनां चापरेषाम्। ही अपने वशमें कर रखा है। न केवल मेरे परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये और आपके, बल्कि संसारके समस्त बलवानोंके बल ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः॥८ भी केवल वही हैं॥ ८॥ वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान् प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियोंके इन्द्रियबल, स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसा-मनोबल, देहबल, धैर्य एवं इन्द्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियोंके द्वारा इस विश्वकी रचना, वोजःसहःसत्वबलेन्द्रियात्मा रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणोंके स्वामी स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः हैं॥९॥ आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिये। सुजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः॥ ९ अपने मनको सबके प्रति समान बनाइये। इस संसारमें अपने वशमें न रहनेवाले कुमार्गगामी मनके अतिरिक्त जह्यासुरं भाविममं त्वमात्मनः और कोई शत्रु नहीं है। मनमें सबके प्रति समताका समं मनो धत्स्व न सन्ति विद्विष:। भाव लाना ही भगवानुकी सबसे बडी पूजा है॥ १०॥ जो लोग अपना सर्वस्व लूटनेवाले इन छ: इन्द्रियरूपी ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात् डाकुओंपर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और तब्द्रि ह्यनन्तस्य महत् समर्हणम्॥ १० ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसों दिशाएँ जीत लीं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय दस्यून्पुरा षण्ण विजित्य लुम्पतो महात्माने समस्त प्राणियोंके प्रति समताका भाव मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञानसे पैदा होनेवाले काम-जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां क्रोधादि शत्र भी मर-मिट जाते हैं; फिर बाहरके साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे॥ ११ शत्रु तो रहें ही कैसे॥११॥

सप्तम स्कन्ध

हिरण्यकशिपुने कहा—रे मन्दबुद्धि! तेरे बहकनेकी भी अब हद हो गयी है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है। क्योंकि जो मरना चाहते हैं, वे ही ऐसी बेसिर-पैरकी बातें बका करते हैं॥ १२॥ अभागे! तूने मेरे सिवा जो और किसीको जगत्का स्वामी बतलाया है, सो देखूँ तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है? तो इस खंभेमें क्यों नहीं दीखता?॥ १३॥ अच्छा, तुझे

इस खंभेमें भी दिखायी देता है! अरे, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी-अभी तेरा सिर धड़से अलग किये देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिसपर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है॥ १४॥ इस प्रकार वह अत्यन्त बलवान् महादैत्य

भगवान्के परम प्रेमी प्रह्लादको बार-बार झिड्कियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोधके मारे वह अपनेको रोक न सका, तब हाथमें खड्ग लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा और बड़े जोरसे उस खंभेको एक घूँसा

मारा॥ १५॥ उसी समय उस खंभेमें एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालोंके लोकमें पहुँची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादिको ऐसा जान पड़ा, मानो उनके लोकोंका प्रलय हो रहा हो॥ १६॥ हिरण्यकशिप प्रह्लादको मार डालनेके लिये बड़े जोरसे झपटा था;

परन्तु दैत्यसेनापितयोंको भी भयसे कँपा देनेवाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्दको सुनकर वह घबराया हुआ-सा देखने लगा कि यह शब्द करनेवाला कौन है? परन्तु उसे सभाके भीतर कुछ भी दिखायी न पडा॥ १७॥

इसी समय अपने सेवक प्रह्लाद और ब्रह्माकी वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थोंमें अपनी व्यापकता दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी खंभेमें बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान् प्रकट हुए।

वह रूप न तो पूरा-पूरा सिंहका ही था और न

मनुष्यका ही॥१८॥

खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तताडातिबलः स्वमुष्टिना॥ १५ तदैव तस्मिन् निनदोऽतिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत्। यं वै स्वधिष्णयोपगतं त्वजादयः

अ० ८]

एवं

स<sup>१</sup>

श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्ग मेनिरे॥ १६ विक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निर्ह्रादमपूर्वमद्भुतम्। अन्तःसभायां न ददर्श तत्पदं वितत्रसुर्येन र सुरारियूथपा: ॥ १७

सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं

अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्

स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्॥ १८ १. प्रा॰ पा॰—सोऽतिक्रमन्। २. प्रा॰ पा॰—सुस्तत्र।

व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः।

८५१

| ८५२ श्रीमद्भ                                                                                  | ग्रागवत [ अ० ८                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संरम्भदुष्प्रेक्ष्यकराललोचनो<br>व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्वजिह्नया।                            | उस समय उनकी क्रोधसे भरी विकराल आँखोंकी<br>ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई                                                                                                                    |
| असृग्लवाक्तारुणकेसराननो<br>यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः॥ ३०                                  | जीभसे फैले हुए मुँहके दोनों कोने चाट रहे थे। खूनके<br>छींटोंसे उनका मुँह और गरदनके बाल लाल हो रहे<br>थे। हाथीको मारकर गलेमें आँतोंकी माला पहने हुए                                                     |
| नखाङ्कुरोत्पाटितहत्सरोरुहं                                                                    | मृगराजके समान उनकी शोभा हो रही थी॥ ३०॥<br>उन्होंने अपने तीखे नखोंसे हिरण्यकशिपुका कलेजा<br>फाड़कर उसे जमीनपर पटक दिया। उस समय हजारों                                                                   |
| विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्।<br>अहन् समन्तान्नखशस्त्रपार्ष्णिभि-                             | दैत्य-दानव हाथोंमें शस्त्र लेकर भगवान्पर प्रहार<br>करनेके लिये आये। पर भगवान्ने अपनी भुजारूपी<br>सेनासे, लातोंसे और नखरूपी शस्त्रोंसे चारों ओर                                                         |
| र्दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः॥ ३१<br>सटावधूता जलदाः परापतन्                                  | खदेड़-खदेड़कर उन्हें मार डाला॥ ३१॥<br>युधिष्ठिर! उस समय भगवान् नृसिंहके गरदनके                                                                                                                         |
| ग्रहाश्च तद्दृष्टिविमुष्टरोचिषः।<br>अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षुभु-                             | बालोंकी फटकारसे बादल तितर-बितर होने लगे।<br>उनके नेत्रोंकी ज्वालासे सूर्य आदि ग्रहोंका तेज फीका<br>पड़ गया। उनके श्वासके धक्केसे समुद्र क्षुब्ध हो<br>गये। उनके सिंहनादसे भयभीत होकर दिग्गज चिग्घाड़ने |
| र्निर्ह्घादभीता दिगिभा विचुकुशुः॥ ३२ द्यौस्तत्सटोत्क्षिप्तविमानसङ्कुला                        | लगे॥ ३२॥ उनके गरदनके बालोंसे टकराकर देवताओंके<br>विमान अस्त-व्यस्त हो गये। स्वर्ग डगमगा गया।                                                                                                           |
| प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदातिपीडिता।<br>शैलाः समुत्पेतुरमुष्य रहसा                               | उनके पैरोंकी धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्वत<br>उड़ने लगे और उनके तेजकी चकाचौंधसे आकाश<br>तथा दिशाओंका दीखना बंद हो गया॥ ३३॥ इस<br>समय नृसिंहभगवान्का सामना करनेवाला कोई दिखायी                        |
| तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे॥ ३३<br>ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे<br>नृपासने संभृततेजसं विभुम्।      | न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही<br>जा रहा था। वे हिरण्यकशिपुकी राजसभामें ऊँचे<br>सिंहासनपर जाकर विराज गये। उस समय उनके                                                                      |
| अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणं                                                                       | अत्यन्त तेजपूर्ण और क्रोधभरे भयंकर चेहरेको देखकर<br>किसीका भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर<br>उनकी सेवा करे॥ ३४॥                                                                                        |
| प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन॥ ३४<br>निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं                                   | युधिष्ठिर! जब स्वर्गकी देवियोंको यह शुभ<br>समाचार मिला कि तीनों लोकोंके सिरकी पीड़ाका                                                                                                                  |
| तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे।  प्रहर्षवेगोत्किलतानना मुहुः  प्रसूनवर्षेर्ववृषुः सुरस्त्रियः॥ ३५ | मूर्तिमान् स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्धमें भगवान्के हाथों<br>मार डाला गया, तब आनन्दके उल्लाससे उनके चेहरे<br>खिल उठे। वे बार-बार भगवान्पर पुष्पोंकी वर्षा<br>करने लगीं॥ ३५॥                                |

न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः। येन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम्॥४६ नागा ऊचु:

येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः।

१. प्रा॰ पा॰—पि तिलाम्बुमिश्रम्। २. प्रा॰ पा॰—नुरुद्धां।

यज्ञपशुकी तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीलासे नुसिंह बने हुए आपको हम नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं॥ ४६॥

हमारी श्रेष्ठ और सुन्दर स्त्रियोंको भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियोंको बड़ा आनन्द दिया है। प्रभो! हम आपको नमस्कार तद्वक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते॥ ४७ करते हैं॥ ४७॥

नागोंने कहा—इस पापीने हमारी मणियों और

सप्तम स्कन्ध

प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः। स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः॥४९ गन्धर्वा ऊचु: वयं विभो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद् वीर्यबलौजसा कृताः। स एष<sup>१</sup> नीतो भवता दशामिमां किम्त्पथस्थः कुशलाय कल्पते॥५०

मनव ऊचु:

अ० ८]

चारणा ऊचु: हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः। यदेष साधुहृच्छयस्त्वयासुरः समापितः॥५१

यक्षा ऊचुः वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञै-स्त<sup>२</sup> इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्।

स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश॥५२

किम्पुरुषा ऊचुः वयं किम्पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः।

अयं कृपुरुषो नष्टो धिक्कृत: साध्भिर्यदा<sup>३</sup>॥५३

प्रजापित बनाया था। परन्तु इसके रोक देनेसे हम प्रजाकी सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीनपर सर्वदाके लिये सो गया। सत्त्वमय मूर्ति धारण करनेवाले प्रभो! आपका

मनुओंने कहा—देवाधिदेव! हम आपके

यह अवतार संसारके कल्याणके लिये है॥ ४९॥ गन्धर्वींने कहा — प्रभो! हम आपके नाचनेवाले. अभिनय करनेवाले और संगीत सुनानेवाले सेवक हैं। इस दैत्यने अपने बल, वीर्य और पराक्रमसे हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशाको पहुँचा

दिया। सच है, कुमार्गसे चलनेवालेका भी क्या कभी

कल्याण हो सकता है?॥५०॥ चारणोंने कहा — प्रभो! आपने सज्जनोंके हृदयको पीड़ा पहुँचानेवाले इस दुष्टको समाप्त कर दिया। इसलिये हम आपके उन चरणकमलोंकी शरणमें हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रसे छुटकारा मिल जाता है॥५१॥

यक्षोंने कहा—भगवन्! अपने श्रेष्ठ कर्मोंके कारण हमलोग आपके सेवकोंमें प्रधान गिने जाते थे। परन्तु हिरण्यकशिपुने हमें अपनी पालकी ढोनेवाला कहार बना लिया। प्रकृतिके नियामक परमात्मा! इसके कारण होनेवाले अपने निजजनोंके कष्ट जानकर

किम्प्रुषोंने कहा—हमलोग अत्यन्त तुच्छ किम्पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान् महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषोंने इसका तिरस्कार किया—इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष-असुराधमको नष्ट

ही आपने इसे मार डाला है॥५२॥

कर दिया॥५३॥

१. प्रा॰ पा॰—एव। २. प्रा॰ पा॰—रिह च दिति॰। ३. प्रा॰ पा॰—भि: सदा।

किसीको उसका ओर-छोर नहीं दीखता था॥१॥

देवताओंने उन्हें शान्त करनेके लिये स्वयं लक्ष्मीजीको भेजा। उन्होंने जाकर जब नृसिंहभगवान्का

वह महान् अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी

साक्षाच्छी: प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भृतम्। उनके पासतक न जा सकीं। उन्होंने ऐसा अनुठा रूप

अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता॥ न कभी देखा और न सुना ही था॥२॥

१. प्रा॰ पा॰—पारिषदा।

श्रीमद्भागवत ८५८ [अ० ९ मेरी समझसे इन बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी विप्राद् द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ-यदि भगवान् कमलनाभके चरणकमलोंसे विमुख हो पादारविन्दविमुखाच्छ्यपचं वरिष्ठम्। तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ-वचन, कर्म, धन और प्राण भगवानुके चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमान: ॥ १० कुलतकको पवित्र कर देता है और बडप्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता॥ १०॥ सर्वशक्तिमान् प्रभु अपने स्वरूपके नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो साक्षात्कारसे ही परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिये क्षुद्र मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते। पुरुषोंसे पूजा ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तोंके हितके लिये उनके यद् यज्जनो भगवते विद्धीत मानं द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ ११ मुखका सौन्दर्य दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बको भी सुन्दर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान्के प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता है, वह उसे ही प्राप्त होता तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य है॥ ११॥ इसलिये सर्वथा अयोग्य और अनिधकारी होनेपर भी मैं बिना किसी शंकाके अपनी बृद्धिके सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्। अनुसार सब प्रकारसे भगवान्की महिमाका वर्णन कर नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः रहा हूँ। इस महिमाके गानका ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसारचक्रमें पड़ा हुआ जीव तत्काल पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन॥१२ पवित्र हो जाता है॥१२॥ भगवन्! आप सत्त्वगुणके आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो दैत्योंकी तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभो! आप ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः। बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर अवतार ग्रहण करके इस जगत्के कल्याण एवं अभ्युदयके लिये तथा उसे क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य आत्मानन्दकी प्राप्ति करानेके लिये अनेकों प्रकारकी विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारै: ॥ १३ लीलाएँ करते हैं॥ १३॥ जिस असूरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शान्त कीजिये। जैसे बिच्छू और सॉॅंपकी तद् यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मृत्युसे सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस मोदेत साधुरिप वृश्चिकसर्पहत्या। दैत्यके संहारसे सभी लोगोंको बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शान्त स्वरूपके दर्शनकी बाट जोह लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रहे हैं। नृसिंहदेव! भयसे मुक्त होनेके लिये भक्तजन रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥ १४ आपके इस रूपका स्मरण करेंगे॥१४॥

श्रीमद्भागवत ८६० [अ० ९ यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् सत्त्वादि गुणोंके कारण भिन्न-भिन्न स्वभावके जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ कर्ता यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा। हैं, उनको प्रेरित करनेवाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणासे जिस आधारमें स्थित होकर जिस निमित्तसे भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावः जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन सञ्चोदितस्तदिखलं भवतः स्वरूपम्॥ २० साधनोंके द्वारा जिस अदृष्ट आदिकी सहायतासे जिस प्रयोजनके उद्देश्यसे जिस विधिसे जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपान्तरित करते हैं, वे सब और वह सब माया मनः सृजित कर्ममयं बलीयः आपका ही स्वरूप है॥२०॥ पुरुषकी अनुमतिसे कालके द्वारा गुणोंमें क्षोभ कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः। होनेपर माया मन:प्रधान लिंगशरीरका निर्माण करती यदजयार्पितषोडशारं छन्दोमयं है। यह लिंगशरीर बलवान्, कर्ममय एवं अनेक नाम-रूपोंमें आसक्त—छन्दोमय है। यही अविद्याके द्वारा संसारचक्रमज कोऽतितरेत् त्वदन्यः ॥ २१ कल्पित मन, दस इन्द्रिय और पाँच तन्मात्रा—इन सोलह विकाररूप अरोंसे युक्त संसार-चक्र है। जन्मरहित प्रभो! आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना इस मनरूप संसारचक्रको पार कर जाय?॥२१॥ सर्वशक्तिमान् प्रभो! माया इस सोलह अरोंवाले कालो वशीकृतविसृज्यविसर्गशक्तिः। संसारचक्रमें डालकर ईखके समान मुझे पेर रही है। विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे आप अपनी चैतन्यशक्तिसे बुद्धिके समस्त गुणोंको सर्वदा पराजित रखते हैं और कालरूपसे सम्पूर्ण साध्य निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् ॥ २२ और साधनोंको अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधमें खींच लीजिये॥ २२॥ भगवन्! जिनके दुष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ययपाना-लिये संसारीलोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्गमें मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्। मिलनेवाली समस्त लोकपालोंकी वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खुब देख लिये। जिस समय मेरे पिता येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभू-तिनक क्रोध करके हँसते थे और उससे उनकी भौंहें विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥ २३ थोडी टेढीं हो जाती थीं, तब उन स्वर्गकी सम्पत्तियोंके लिये कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थीं। किन्तु आपने मेरे उन पिताको भी मार डाला॥ २३॥ इसलिये मैं ब्रह्मलोकतककी आयु, तस्मादमूस्तनुभृतामहमाशिषो लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इन्द्रियभोग, जिन्हें संसारके आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात्। प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता; क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यन्त शक्तिशाली कालका रूप धारण करके नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिये मुझे आप अपने कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् ॥ २४ दासोंकी सन्निधमें ले चलिये॥ २४॥

एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे कृत्वाऽऽत्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च सिर काटता हूँ', उस समय आपने मेरे प्राणोंकी रक्षा मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम्। की और मेरे पिताका वध किया। मैं तो समझता हँ खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु<sup>२</sup>-कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियोंका वचन स्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि॥ २९ सत्य करनेके लिये ही वैसा किया था॥ २९॥ १. प्रा० पा०—विमोह:। २. प्रा० पा०—दसून् बिभित्सु०।

श्रीमद्भागवत ८६२ [अ० ९ भगवन्! यह सम्पूर्ण जगत् एकमात्र आप ही हैं। एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत् त्व-क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च। अन्तमें आप ही अवधिके रूपमें रहेंगे और बीचमें सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं इसकी प्रतीतिके रूपमें भी केवल आप ही हैं। आप अपनी मायासे गुणोंके परिणाम-स्वरूप इस जगत्की नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः॥ ३० सृष्टि करके इसमें पहलेसे विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी लीला करते हैं और उन गुणोंसे युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं॥ ३०॥ भगवन्! यह जो कुछ कार्य-त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो कारणके रूपमें प्रतीत हो रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने-परायेका माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था। भेद-भाव तो अर्थहीन शब्दोंकी माया है: क्योंकि यद् यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है, वह उसका स्वरूप ही होता है—जैसे बीज और तद् वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वी: ॥ ३१ वृक्ष कारण और कार्यकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न हैं, तो भी गन्ध-तन्मात्रकी दृष्टिसे दोनों एक ही हैं॥ ३१॥ भगवन्! आप इस सम्पूर्ण विश्वको स्वयं ही न्यस्येदमात्मनि जगद् विलयाम्बुमध्ये अपनेमें समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जलमें शयन करते हैं। शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः। उस समय अपने स्वयं-सिद्ध योगके द्वारा बाह्य योगेन मीलितदूगात्मनिपीतनिद्र-दृष्टिको बंद कर आप अपने स्वरूपके प्रकाशमें निद्राको विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्मपदमें स्थित स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे ॥ ३२ रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुणसे ही युक्त होते और न तो विषयोंको ही स्वीकार करते हैं॥ ३२॥ आप अपनी कालशक्तिसे प्रकृतिके गुणोंको तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या प्रेरित करते हैं, इसलिये यह ब्रह्माण्ड आपका ही शरीर सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगृढम्। है। पहले यह आपमें ही लीन था। जब प्रलयकालीन जलके भीतर शेषशय्यापर शयन करनेवाले आपने अम्भस्यनन्तशयनाद् विरमत्समाधे-योगनिद्राकी समाधि त्याग दी, तब वटके बीजसे र्नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम् ॥ ३३ विशाल वृक्षके समान आपकी नाभिसे ब्रह्माण्डकमल उत्पन्न हुआ॥ ३३॥ उसपर सुक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी प्रकट हुए। जब उन्हें कमलके सिवा और कुछ भी दिखायी न पडा, तब अपनेमें बीजरूपसे व्याप्त आपको वे न तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमान-जान सके और आपको अपनेसे बाहर समझकर स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य। जलके भीतर घुसकर सौ वर्षतक ढूँढते रहे। परन्तु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो अंकुर उग आनेपर उसमें व्याप्त बीजको कोई बाहर जातेऽङ्करे कथमु होपलभेत बीजम्।। ३४ अलग कैसे देख सकता है॥ ३४॥

| ८६४ श्रीमद्भ                                                                                                                         | ागवत [ अ० ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक् क्क च कर्मशक्ति-<br>र्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥ ४०                                                   | खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-<br>अपने विषयोंकी ओर ले जानेको जोर लगाती ही<br>रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है, जैसे किसी<br>पुरुषकी बहुत-सी पत्नियाँ उसे अपने-अपने शयनगृहमें                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्या-<br>मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् ।                                                                         | ले जानेके लिये चारों ओरसे घसीट रही हों॥ ४०॥<br>इस प्रकार यह जीव अपने कर्मोंके बन्धनमें पड़कर<br>इस संसाररूप वैतरणी नदीमें गिरा हुआ है। जन्मसे<br>मृत्यु, मृत्युसे जन्म और दोनोंके द्वारा कर्मभोग करते–<br>करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह                                                                                                                                                                                                                      |
| पश्यञ्जनं स्वपरिवग्रहवैरमैत्रं<br>हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य॥४१                                                                    | पराया है—इस प्रकारके भेद-भावसे युक्त होकर<br>किसीसे मित्रता करता है तो किसीसे शत्रुता। आप इस<br>मूढ़ जीव-जातिकी यह दुर्दशा देखकर करुणासे द्रवित<br>हो जाइये। इस भव-नदीसे सर्वदा पार रहनेवाले                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास<br>उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः।                                                                    | भगवन्! इन प्राणियोंको भी अब पार लगा दीजिये॥ ४१॥ जगद्गुरो! आप इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करनेवाले हैं। ऐसी अवस्थामें इन जीवोंको इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो<br>किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः॥ ४२                                                                 | भव-नदीके पार उतार देनेमें आपको क्या प्रयास है?<br>दीनजनोंके परमिहतैषी प्रभो! भूले-भटके मूढ़ ही<br>महान् पुरुषोंके विशेष अनुग्रहपात्र होते हैं। हमें उसकी<br>कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम आपके<br>प्रियजनोंकी सेवामें लगे रहते हैं, इसलिये पार जानेकी<br>हमें कभी चिन्ता ही नहीं होती॥ ४२॥ परमात्मन्! इस                                                                                                                                                            |
| नैवोद्विजे पर दुरत्ययवैतरण्या- स्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः । शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ- मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्॥ ४३ | भव-वैतरणीसे पार उतरना दूसरे लोगोंके लिये अवश्य<br>ही कठिन है, परन्तु मुझे तो इससे तिनक भी भय नहीं<br>है। क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणीमें नहीं, आपकी उन<br>लीलाओंके गानमें मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृतको<br>भी तिरस्कृत करनेवाली—परमामृतस्वरूप हैं। मैं उन<br>मृढ़ प्राणियोंके लिये शोक कर रहा हूँ, जो आपके<br>गुणगानसे विमुख रहकर इन्द्रियोंके विषयोंका मायामय<br>झूठा सुख प्राप्त करनेके लिये अपने सिरपर सारे<br>संसारका भार ढोते रहते हैं॥ ४३॥ मेरे स्वामी! बड़े- |
| प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा                                                                                                    | बड़े ऋषि-मुनि तो प्रायः अपनी मुक्तिके लिये निर्जन वनमें जाकर मौनव्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरोंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मौनं चरिन्त विजने न परार्थनिष्ठाः।<br>नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको                                                               | भलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। परन्तु<br>मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए<br>असहाय गरीबोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं<br>चाहता। और इन भटकते हुए प्राणियोंके लिये आपके                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये॥ ४४                                                                                               | सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता॥ ४४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### अथ दशमोऽध्यायः प्रह्लादजीके राज्याभिषेक और त्रिपुरदहनकी कथा

#### नारद उवाच भक्तियोगस्य तत् सर्वमन्तरायतयार्भकः।

मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ह॥१

प्रह्राद उवाच

मा मां प्रलोभयोत्पत्त्याऽऽसक्तं कामेषु रै तैर्वरै: । तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः ॥ २

भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामेष्वचोदयत्। भवान् संसारबीजेष् हृदयग्रन्थिष् प्रभो॥३

नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः।

यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक् ॥ ४

आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः।

न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन् यो राति चाशिषः ॥ ५

अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः। नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव ।। ६

यदि रासीश में कामान् वरांस्त्वं वरदर्षभ। कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्॥७

विघ्न है; इसलिये कुछ मुसकराते हुए वे भगवान्से बोले॥१॥ प्रह्लादजीने कहा — प्रभो! मैं जन्मसे ही विषय-

नारदजी कहते हैं -- प्रह्लादजीने बालक होनेपर

भी यही समझा कि वरदान माँगना प्रेम-भक्तिका

भोगोंमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरोंके द्वारा आप लुभाइये नहीं। मैं उन भोगोंके संगसे डरकर, उनके द्वारा होनेवाली तीव्र वेदनाका अनुभव कर उनसे छुटनेकी अभिलाषासे ही आपकी शरणमें आया

हूँ॥ २॥ भगवन्! मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं— यह जाननेके लिये आपने अपने भक्तको वरदान मॉॅंगनेकी ओर प्रेरित किया है। ये विषय-भोग

हृदयकी गाँठको और भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले हैं॥ ३॥ जगदुगुरो! परीक्षाके सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम दयालु हैं। (अपने भक्तको भोगोंमें फँसानेवाला वर कैसे दे सकते

हैं?) आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं; वह तो लेन-देन करनेवाला निरा बनिया है॥ ४॥ जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं; और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका स्वामी बननेके लिये

उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं॥५॥ मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा और

आपका सम्बन्ध है नहीं॥६॥ मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी! यदि आप मुझे मुँहमाँगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अंकुरित ही न हो॥७॥

८६७

१. प्रा० पा०—नैतेषु । २. प्रा० पा०—घटते । ३. प्रा० पा०—रिह । ४. प्रा० पा०—दास्यसि ।

[ अ० १० ८६८ श्रीमद्भागवत हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मी धृतिर्मतिः। ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ह्री: श्रीस्तेज: स्मृति: सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना।। ८ श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ कमलनयन! जिस समय मनुष्य अपने विमुञ्चति यदा कामान्मानवो मनिस स्थितान्। मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते॥ ९ उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है॥९॥ भगवन्! आपको नमस्कार है। आप सबके नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने। हृदयमें विराजमान, उदारशिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा हरयेऽद्भृतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने॥१० हैं। अद्भृत नृसिंहरूपधारी श्रीहरिके चरणोंमें मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ॥१०॥ श्रीनृसिंहभगवान्ने कहा — प्रह्लाद! तुम्हारे-नृसिंह उवाच जैसे मेरे एकान्तप्रेमी इस लोक अथवा परलोककी नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष किसी भी वस्तुके लिये कभी कोई कामना नहीं करते। आशासतेऽमुत्र च ये भवद्विधाः। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मन्वन्तरतक मेरी अथापि मन्वन्तरमेतदत्र प्रसन्नताके लिये तुम इस लोकमें दैत्याधिपतियोंके दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्॥११ समस्त भोग स्वीकार कर लो॥ ११॥ समस्त प्राणियोंके हृदयमें यज्ञोंके भोक्ता ईश्वरके रूपमें मैं ही विराजमान कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्व-हूँ। तुम अपने हृदयमें मुझे देखते रहना और मेरी मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्। लीला-कथाएँ, जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हैं, सुनते रहना। सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं समस्त कर्मोंके द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध-कर्मका क्षय कर देना॥१२॥ यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्॥१२ भोगके द्वारा पुण्यकर्मींके फल और निष्काम पुण्यकर्मींके द्वारा पापका नाश करते हुए समयपर शरीरका त्याग भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं करके समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर तुम मेरे पास आ कलेवरं कालजवेन हित्वा। जाओगे। देवलोकमें भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्तिका कीर्तिं विश्द्धां सुरलोकगीतां गान करेंगे॥१३॥ तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः॥१३ स्तुतिका जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समयपर कर्मोंके य एतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः। बन्धनसे मुक्त हो जायगा॥१४॥ प्रह्लादजीने कहा — महेश्वर! आप वर देनेवालोंके त्वां च मां च स्मरन्काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते ॥ १४ स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और माँगता हूँ। मेरे पिताने आपके ईश्वरीय तेजको और सर्वशक्तिमान् प्रह्माद उवाच चराचरगुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी वरं वरय एतत् ते वरदेशान्महेश्वर। निन्दा की है। 'इस विष्णुने मेरे भाईको मार डाला है' यदनिन्दत् पिता मे त्वामविद्वांस्तेज ऐश्वरम् ॥ १५ ऐसी मिथ्यादृष्टि रखनेके कारण पिताजी क्रोधके वेगको सहन करनेमें असमर्थ हो गये थे। इसीसे विद्धामर्षाशयः साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुम्। उन्होंने आपका भक्त होनेके कारण मुझसे भी द्रोह भ्रातृहेति मुषादुष्टिस्त्वद्भक्ते मिय चाघवान् ॥ १६ किया॥ १५-१६॥

| अ० १०] सप्                                                                                                 | म स्कन्ध ८६९                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्ताद् दुस्तरादघात्।<br>पूतस्तेऽपाङ्गसंदृष्टस्तदा कृपणवत्सल॥ १७                   | दीनबन्धो! यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे<br>पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ<br>कि उस जल्दी नाश न होनेवाले दुस्तर दोषसे मेरे                                                                                                 |
| श्रीभगवानुवाच<br>त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ।<br>यत् साधोऽस्य गृहे जातो भवान्वै कुलपावनः॥ १८   | पिता शुद्ध हो जायँ॥ १७॥ श्रीनृसिंहभगवान्ने कहा—निष्पाप प्रह्लाद! तुम्हारे पिता स्वयं पिवत्र होकर तर गये, इसकी तो बात ही क्या है, यदि उनकी इक्कीस पीढ़ियोंके पितर होते तो उन सबके साथ भी वे तर जाते; क्योंकि तुम्हारे-जैसा                      |
| यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः ।<br>साधवः समुदाचारास्ते पूयन्यपि कीकटाः ॥ १९                   | कुलको पवित्र करनेवाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ॥ १८॥<br>मेरे शान्त, समदर्शी और सुखसे सदाचार पालन<br>करनेवाले प्रेमी भक्तजन जहाँ-जहाँ निवास करते हैं,                                                                                              |
| सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन।<br>उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः॥ २०                 | वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हों, पवित्र हो जाते<br>हैं॥ १९॥ दैत्यराज! मेरे भक्तिभावसे जिनकी कामनाएँ<br>नष्ट हो गयी हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जानेके कारण<br>छोटे-बड़े किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कष्ट                                |
| भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः।<br>भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्॥ २१              | नहीं पहुँचाते॥ २०॥ संसारमें जो लोग तुम्हारे अनुयायी<br>होंगे, वे भी मेरे भक्त हो जायँगे। बेटा! तुम मेरे सभी<br>भक्तोंके आदर्श हो॥ २१॥ यद्यपि मेरे अंगोंका स्पर्श                                                                               |
| कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः।<br>मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजाः॥ २२              | होनेसे तुम्हारे पिता पूर्णरूपसे पिवत्र हो गये हैं, तथापि<br>तुम उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया करो। तुम्हारे-जैसी सन्तानके<br>कारण उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होगी॥ २२॥<br>वत्स! तुम अपने पिताके पदपर स्थित हो जाओ और                              |
| पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः।<br>मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः॥ २३               | वेदवादी मुनियोंकी आज्ञाके अनुसार मुझमें अपना मन<br>लगाकर और मेरी शरणमें रहकर मेरी सेवाके लिये<br>ही अपने सारे कार्य करो॥ २३॥                                                                                                                   |
| नारद उवाच<br>प्रह्मदोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकम्।<br>यथाऽऽह भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमै:॥ २४ | नारदजी कहते हैं — युधिष्ठिर! भगवान्की आज्ञाके अनुसार प्रह्लादजीने अपने पिताकी अन्त्येष्टि— क्रिया की, इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने उनका राज्याभिषेक किया॥ २४॥ इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ ब्रह्माजीने नृसिंहभगवान्को प्रसन्नवदन देखकर पवित्र |
| प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहिं हिरम्।<br>स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः॥ २५         | वचनोंके द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात                                                                                                                                                                                                   |
| ब्रह्मोवाच<br>देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज।<br>दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः॥ २६             | पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगोंको बहुत ही सता<br>रहा था। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपने इसे                                                                                                                                                    |

[अ०१० श्रीमद्भागवत 600 योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभि:। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टिका कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह तपोयोगबलोन्नद्धः १ समस्तनिगमानहन् ॥ २७ मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बलके कारण उच्छुङ्खल होकर इसने वेदविधियोंका उच्छेद दिष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाभागवतोऽर्भकः। कर दिया था॥ २७॥ यह भी बडे सौभाग्यकी बात है त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां <sup>३</sup> समितोऽधुना ॥ २८ कि इसके पुत्र परमभागवत शुद्धहृदय नन्हे-से शिश् प्रह्लादको आपने मृत्युके मुखसे छुडा दिया; तथा यह भी बड़े आनन्द और मंगलकी बात है कि वह अब एतद् वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः। आपकी शरणमें है॥ २८॥ भगवन्! आपके इस सर्वतो गोप्तृ संत्रासान्मृत्योरिप जिघांसतः॥ २९ नृसिंहरूपका ध्यान जो कोई एकाग्र मनसे करेगा, उसे यह सब प्रकारके भयोंसे बचा लेगा। यहाँतक कि नृसिंह उवाच मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड सकेगी॥ २९॥ मैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव। श्रीनृसिंहभगवान् बोले—ब्रह्माजी! आप दैत्योंको क्रुरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा॥ ३० ऐसा वर न दिया करें। जो स्वभावसे ही क्रूर हैं, उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा साँपोंको नारद उवाच दुध पिलाना ॥ ३० ॥ नारदजी कहते हैं — युधिष्ठिर! नृसिंहभगवान् इत्युक्त्वा भगवान्राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरि:। इतना कहकर और ब्रह्माजीके द्वारा की हुई पूजाको अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना॥ ३१ स्वीकार करके वहीं अन्तर्धान—समस्त प्राणियोंके लिये अदृश्य हो गये॥ ३१॥ इसके बाद प्रह्लादजीने ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्। भगवत्स्वरूप ब्रह्मा-शंकरकी तथा प्रजापति और भवं प्रजापतीन्देवान्प्रह्लादो भगवत्कलाः॥३२ देवताओंकी पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया॥ ३२॥ तब शुक्राचार्य आदि मुनियोंके साथ ब्रह्माजीने प्रह्लादजीको समस्त दानव और दैत्योंका ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः। अधिपति बना दिया॥ ३३॥ फिर ब्रह्मादि देवताओंने दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत् पतिम्॥ ३३ प्रह्लादका अभिनन्दन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिये। प्रह्लादजीने भी यथायोग्य सबका सत्कार किया प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः। और वे लोग अपने-अपने लोकोंको चले गये॥ ३४॥ युधिष्ठिर! इस प्रकार भगवान्के वे दोनों स्वधामानि ययू राजन्ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः ॥ ३४ पार्षद जय और विजय दितिके पुत्र दैत्य हो गये थे। वे भगवान्से वैरभाव रखते थे। उनके हृदयमें एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः। रहनेवाले भगवान्ने उनका उद्धार करनेके लिये उन्हें हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हृतौ॥ ३५ मार डाला॥ ३५॥ १. प्रा॰ पा॰—बलोन्मत्तः। २. प्रा॰ पा॰—ते। ३. प्रा॰ पा॰—तन्नियतोऽधुना।

| अ० १०] सप्ता                                           | न स्कन्ध ८७१                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः।                  | ऋषियोंके शापके कारण उनकी मुक्ति नहीं                                                                  |
| कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमै:॥३६                | हुई, वे फिरसे कुम्भकर्ण और रावणके रूपमें राक्षस<br>हुए। उस समय भगवान् श्रीरामके पराक्रमसे उनका        |
| शयानौ युधि निर्भिन्नहृदयौ रामसायकै:।                   | अन्त हुआ॥ ३६॥ युद्धमें भगवान् रामके बाणोंसे<br>उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े-पड़े पूर्वजन्मकी          |
| तिच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मिन॥३७            | भाँति भगवान्का स्मरण करते-करते उन्होंने अपने<br>शरीर छोड़े॥ ३७॥ वे ही अब इस युगमें शिशुपाल            |
| ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजौ।                       | और दन्तवक्त्रके रूपमें पैदा हुए थे। भगवान्के प्रति                                                    |
| हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः॥ ३८                 | वैरभाव होनेके कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा<br>गये॥ ३८॥ युधिष्ठिर! श्रीकृष्णसे शत्रुता रखनेवाले |
| एनः पूर्वकृतं यत् तद् राजानः कृष्णवैरिणः।              | सभी राजा अन्तसमयमें श्रीकृष्णके स्मरणसे तद्रूप<br>होकर अपने पूर्वकृत पापोंसे सदाके लिये मुक्त हो      |
| जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा॥ ३९          | गये। जैसे भृंगीके द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भयसे                                                         |
|                                                        | ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है।। ३९॥ जिस                                                           |
| यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा।                       | प्रकार भगवान्के प्यारे भक्त अपनी भेद-भावरहित                                                          |
| नृपाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरेस्तिच्चिन्तया ययुः ॥ ४०    | अनन्य भक्तिके द्वारा भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेते<br>हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान्के      |
| आख्यातं सर्वमेतत् ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान्।         | वैरभावजनित अनन्य चिन्तनसे भगवान्के सारूप्यको                                                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | प्राप्त हो गये॥४०॥                                                                                    |
| दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमिप द्विषाम्॥ ४१            | युधिष्ठिर! तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान्से                                                            |
| गुरुष बनागरीयास व सुपरस च गुनावारः ।                   | द्वेष करनेवाले शिशुपाल आदिको उनके सारूप्यकी                                                           |
| एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः।               | प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया॥ ४१॥                                              |
| अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययो:॥४२                 | ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पवित्र<br>अवतार-चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु   |
|                                                        | इन दोनों दैत्योंके वधका वर्णन है॥ ४२॥ इस प्रसंगमें                                                    |
| प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च।                     | भगवान्के परम भक्त प्रह्लादका चरित्र, भक्ति, ज्ञान,                                                    |
| भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरे: ॥ ४३ | वैराग्य एवं संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके                                                         |
|                                                        | स्वामी श्रीहरिके यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण                                                     |
| सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम्।                | एवं लीलाओंका वर्णन है। इस आख्यानमें देवता और                                                          |
| परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् ॥ ४४          | दैत्योंके पदोंमें कालक्रमसे जो महान् परिवर्तन होता                                                    |
|                                                        | है, उसका भी निरूपण किया गया है॥४३-४४॥                                                                 |
| धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते।                    | जिसके द्वारा भगवान्की प्राप्ति होती है, उस                                                            |
| आख्यानेऽस्मिन्समाम्नातमाध्यात्मिकमशेषतः ॥ ४५           | भागवत-धर्मका भी वर्णन है। अध्यात्मके सम्बन्धमें                                                       |
|                                                        | भी सभी जाननेयोग्य बातें इसमें हैं॥ ४५॥ भगवान्के                                                       |
| य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितम्।          | पराक्रमसे पूर्ण इस पवित्र आख्यानको जो कोई पुरुष<br>श्रद्धासे कीर्तन करता और सुनता है, वह कर्मबन्धनसे  |
| कीर्तयेच्छ्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते॥ ४६     | मुक्त हो जाता है॥ ४६॥                                                                                 |
| . 3                                                    | · ·                                                                                                   |

[ अ० १० ८७२ श्रीमद्भागवत जो मनुष्य परम पुरुष परमात्माकी यह श्रीनृसिंह-एतद् य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां लीला, सेनापतियोंसहित हिरण्यकशिपुका वध और दैत्येन्द्रयूथपवधं प्रयतः पठेत। संतशिरोमणि प्रह्लादजीका पावन प्रभाव एकाग्र मनसे दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं पढ़ता और सुनता है, वह भगवान्के अभयपद श्रुत्वानुभावमकुतोभयमेति लोकम्<sup>१</sup>॥ ४७ वैकुण्ठको प्राप्त होता है॥ ४७॥ युधिष्ठिर! इस मनुष्यलोकमें तुमलोगोंके भाग्य नुलोके बत भूरिभागा यूयं अत्यन्त प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात् लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति । परब्रह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे गृहानावसतीति साक्षाद् निवास करते हैं। इसीसे सारे संसारको पवित्र कर येषां देनेवाले ऋषि-मृनि बार-बार उनका दर्शन करनेके गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्॥४८ लिये चारों ओरसे तुम्हारे पास आया करते हैं॥ ४८॥ बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर जिनको ढूँढते रहते हैं, जो स<sup>३</sup> वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य-मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुभव-कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं—वे ही तुम्हारे प्रिय, प्रियः सुहृद् वः खलु मातुलेय हितैषी, ममेरे भाई, पुज्य, आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्माईणीयो विधिकृद् गुरुश्च॥४९ आत्मा श्रीकृष्ण हैं॥४९॥ शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर 'वे यह हैं'-इस रूपमें उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे न यस्य साक्षाद् भवपद्मजादिभी सकते हैं। हम तो मौन, भक्ति और संयमके द्वारा ही रूपं धिया वस्तृतयोपवर्णितम्<sup>४</sup>। उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः करके भक्तवत्सल भगवान् हमपर प्रसन्न हों॥५०॥ प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः॥५० युधिष्ठिर! यही एकमात्र आराध्यदेव हैं। प्राचीन कालमें बहुत बड़े मायावी मयासुरने जब रुद्रदेवकी स एष भगवानाजन्व्यतनोद् विहतं यशः। कमनीय कीर्तिमें कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना॥५१ भगवान् श्रीकृष्णने फिरसे उनके यशकी रक्षा और विस्तार किया था॥५१॥ राजा युधिष्ठिरने पूछा—नारदजी! मयदानव राजोवाच किस कार्यमें जगदीश्वर रुद्रदेवका यश नष्ट करना कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहञ्जगदीशितुः। चाहता था और भगवान् श्रीकृष्णने किस प्रकार उनके यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्।। ५२ यशकी रक्षा की ? आप कृपा करके बतलाइये॥ ५२॥ नारदजीने कहा—एक बार इन्हीं भगवान् नारद उवाच श्रीकृष्णसे शक्ति प्राप्त करके देवताओंने युद्धमें असुरोंको निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितै:। जीत लिया था। उस समय सब-के-सब असुर मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः॥५३ मायावियोंके परमगुरु मयदानवकी शरणमें गये॥ ५३॥ १. प्रा० पा०—लोकान्। २. प्रा० पा०—यान्ति। ३. प्रा० पा०—सर्वाश्रयं ब्रह्म। ४. प्रा० पा०—वस्तु तदानुव०।

| अ० १०] सप्तम                                                                                    | ा स्कन्ध ८७३                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरौप्यायसीर्विभुः।<br>दुर्लक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितक्यंपरिच्छदाः॥५४     | शक्तिशाली मयासुरने सोने, चाँदी और लोहेके<br>तीन विमान बना दिये। वे विमान क्या थे, तीन पुर<br>ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना–जाना                                                                                                        |
| ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांस्त्रीन् सेश्वरान् नृप।<br>स्मरन्तो नाशयाञ्चकुः पूर्ववैरमलक्षिताः॥ ५५ | जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियाँ भरी<br>हुई थीं॥५४॥ युधिष्ठिर! दैत्यसेनापितयोंके मनमें<br>तीनों लोक और लोकपितयोंके प्रति वैरभाव तो था<br>ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानोंके द्वारा<br>वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे॥५५॥ |
| ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो।<br>त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांस्त्रिपुरालयै:॥ ५६     | तब लोकपालोंके साथ सारी प्रजा भगवान् शंकरकी<br>शरणमें गयी और उनसे प्रार्थना की कि 'प्रभो! त्रिपुरमें<br>रहनेवाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके<br>हैं; अत: देवाधिदेव! आप हमारी रक्षा कीजिये'॥ ५६॥                                          |
| अथानुगृह्य भगवान्मा भैष्टेति सुरान्विभुः।<br>शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वस्त्रं व्यमुञ्चत॥५७        | उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान् शंकरने कृपापूर्ण<br>शब्दोंमें कहा—'डरो मत।' फिर उन्होंने अपने धनुषपर<br>बाण चढ़ाकर तीनों पुरोंपर छोड़ दिया॥५७॥<br>उनके उस बाणसे सूर्यमण्डलसे निकलनेवाली                                                            |
| ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्।<br>यथा मयूखसंदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः॥५८              | किरणोंके समान अन्य बहुत–से बाण निकले। उनमेंसे<br>मानो आगकी लपटें निकल रही थीं। उनके कारण<br>उन पुरोंका दीखना बंद हो गया॥ ५८॥<br>उनके स्पर्शसे सभी विमानवासी निष्प्राण होकर                                                                     |
| तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः।<br>तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्॥५९         | गिर पड़े। महामायावी मय बहुत-से उपाय जानता था,<br>वह उन दैत्योंको उठा लाया और अपने बनाये हुए<br>अमृतके कुएँमें डाल दिया॥५९॥<br>उस सिद्ध अमृत-रसका स्पर्श होते ही असुरोंका                                                                       |
| सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः।<br>उत्तस्थुर्मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः॥६०                 | शरीर अत्यन्त तेजस्वी और वज्रके समान सुदृढ़ हो<br>गया। वे बादलोंको विदीर्ण करनेवाली बिजलीकी<br>आगकी तरह उठ खड़े हुए॥६०॥<br>इन्हीं भगवान् श्रीकृष्णने जब देखा कि महादेवजी                                                                        |
| विलोक्य भग्नसङ्कल्यं विमनस्कं वृषध्वजम्।<br>तदायं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्॥ ६१            | तो अपना संकल्प पूरा न होनेके कारण उदास हो गये<br>हैं, तब उन असुरोंपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्होंने<br>एक युक्ति की ॥ ६१ ॥<br>यही भगवान् विष्णु उस समय गौ बन गये और                                                                         |
| वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौ:।<br>प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ॥६२       | ब्रह्माजी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्नके समय उन<br>तीनों पुरोंमें गये और उस सिद्धरसके कुएँका सारा<br>अमृत पी गये॥६२॥                                                                                                                           |

[अ० १० ४७४ श्रीमद्भागवत यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनोंको देख रहे तेऽसुरा ह्यपि पश्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः। थे, फिर भी भगवान्की मायासे वे इतने मोहित हो गये तद् विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ॥६३ कि इन्हें रोक न सके। जब उपाय जाननेवालोंमें श्रेष्ठ मयासुरको यह बात मालूम हुई, तब भगवान्की इस स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्दैवगतिं च ताम्। लीलाका स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन॥ ६४ करनेवाले अमृत-रक्षकोंसे उसने कहा—'भाई! देवता, अस्र, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने, आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं दैवेनापोहितुं द्वयोः। पराये अथवा दोनोंके लिये जो प्रारब्धका विधान है, अथासौ शक्तिभि: स्वाभि: शम्भो: प्राधानिकं व्यधात्।। ६५ उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था, हो गया। शोक करके क्या करना है?' इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अपनी शक्तियोंके द्वारा भगवान् शंकरके युद्धकी धर्मज्ञानविरक्त्यृद्धितपोविद्याक्रियादिभिः। सामग्री तैयार की ॥६३—६५॥ रथं सूतं ध्वजं वाहान्धनुर्वर्म शरादि यत्॥६६ उन्होंने धर्मसे रथ, ज्ञानसे सारथि, वैराग्यसे ध्वजा, ऐश्वर्यसे घोडे, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कवच, सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे। क्रियासे बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य शरं धनुषि सन्धाय मृहर्तेऽभिजितीश्वरः॥६७ वस्तुओंका निर्माण किया॥६६॥ इन सामग्रियोंसे सज-धजकर भगवान् शंकर रथपर सवार हुए एवं धनुष-बाण धारण किया। भगवान् शंकरने अभिजित् ददाह तेन दुर्भेद्या हरोऽथ त्रिपुरो नृप। मुहर्तमें धनुषपर बाण चढाया और उन तीनों दुर्भेद्य दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतसङ्कलाः॥ ६८ विमानोंको भस्म कर दिया। युधिष्ठिर! उसी समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं। सैकडों विमानोंकी देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करै:। भीड लग गयी॥६७-६८॥ देवता, ऋषि, पितर अवाकिरञ्जगुर्हेष्टा ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ ६९ और सिद्धेश्वर आनन्दसे जय-जयकार करते हुए पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। अप्सराएँ नाचने और एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्त्रो भगवान्पुरहा नृप। गाने लगीं ॥६९॥ युधिष्ठिर! इस प्रकार उन तीनों पुरोंको जलाकर भगवान् शंकरने 'पुरारि'की पदवी ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत॥ ७० प्राप्त की और ब्रह्मादिकोंकी स्तृति सुनते हुए अपने धामको चले गये॥ ७०॥ आत्मस्वरूप जगदुगुरु भगवान् एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया श्रीकृष्ण इस प्रकार अपनी मायासे जो मनुष्योंकी-सी विडम्बमानस्य नुलोकमात्मनः। लीलाएँ करते हैं, ऋषिलोग उन्हीं अनेकों लोकपावन वीर्याणि गीतान्युषिभिर्जगद्गुरो-लीलाओंका गान किया करते हैं। बताओ, अब मैं र्लीकान् पुनानान्यपरं वदामि किम्।। ७१ तुम्हें और क्या सुनाऊँ?॥७१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्याय:॥१०॥

श्रीशुक उवाच साधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः। युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदा पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयम्भुवः॥ युधिष्ठिर उवाच

भगवञ्छोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनम्। वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान्विन्दते परम्॥ भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः। स्तानां सम्मतो ब्रह्मंस्तपोयोगसमाधिभिः॥ नारायणपरा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः।

श्रुत्वेहितं

करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विधा न तथापरे।। नारद उवाच नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धर्महेतवे।

वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रतम्॥ योऽवतीर्यात्मनोंऽशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः। लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे॥ धर्ममूलं हि भगवान्सर्ववेदमयो हरि:। स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति॥ सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः। अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥ सन्तोषः समदुक् सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः। नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्॥ अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः।

तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव॥१०

सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥ ११

श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः।

श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्मसे ही मनुष्यको ज्ञान, भगवत्प्रेम और साक्षात् परम पुरुष भगवान्की प्राप्ति होती है॥ २॥ आप स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र हैं और नारदजी! आपकी तपस्या, योग एवं समाधिके कारण वे अपने दूसरे पुत्रोंकी अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं॥३॥ आपके समान नारायण-परायण, दयालु, सदाचारी और शान्त ब्राह्मण धर्मके गुप्त-से-गुप्त रहस्यको जैसा यथार्थरूपसे जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते॥४॥ नारदजीने कहा — युधिष्ठिर! अजन्मा भगवान् ही समस्त धर्मोंके मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगतुके कल्याणके लिये धर्म और दक्षपुत्री मूर्तिके द्वारा अपने अंशसे अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे हैं। उन नारायणभगवानुको नमस्कार

और भी पूछा॥१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवन्मय प्रह्लादजीके

युधिष्ठिरजीने कहा—भगवन्! अब मैं वर्ण

साधुसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संतशिरोमणि

युधिष्ठिरको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने नारदजीसे

और आश्रमोंके सदाचारके साथ मनुष्योंके सनातनधर्मका

करता हूँ ॥ ५-६ ॥ युधिष्ठिर! सर्ववेदस्वरूप भगवान् श्रीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्षियोंकी स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्मप्रसादकी उपलब्धि हो, वह कर्म धर्मके मूल हैं॥७॥ युधिष्ठिर! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष, समदर्शी महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्यसे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उलटा ही होता है-ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका

करके उन्हींके मुखसे सुने हुए सनातनधर्मका मैं वर्णन

श्रीमद्भागवत [अ०११ ३७८ नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। भाव, संतोंके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी त्रिंशल्लक्षणवानाजन्सर्वात्मा येन तुष्यति॥ १२ सेवा, पूजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है। इसके पालनसे सर्वात्मा संस्कारा यदविच्छिनाः स द्विजोऽजो जगाद यम्। भगवान् प्रसन्न होते हैं॥८—१२॥ धर्मराज! जिनके वंशमें अखण्डरूपसे इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्। संस्कार होते आये हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः॥ १३ जन्म और कर्मसे शुद्ध द्विजोंके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोंके विशेष कर्मोंका विधान है॥ १३॥ विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना-ये छ: कर्म ब्राह्मणके हैं। राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद् वा करादिभिः॥ १४ क्षत्रियको दान नहीं लेना चाहिये। प्रजाकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका जीवन-निर्वाह ब्राह्मणके सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दण्ड (जुर्माना) वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः। आदिके द्वारा होता है॥१४॥ वैश्यको सर्वदा ब्राह्मणवंशका अनुयायी रहकर शृद्रस्य द्विजशृश्रुषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्।। १५ गोरक्षा, कृषि एवं व्यापारके द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिये। शुद्रका धर्म है द्विजातियोंकी सेवा। उसकी जीविकाका निर्वाह उसका स्वामी करता वार्ता विचित्रा शालीनयायावरशिलोञ्छनम्। है॥ १५॥ ब्राह्मणके जीवन-निर्वाहके साधन चार प्रकारके हैं—वार्ता<sup>१</sup>, शालीन,<sup>२</sup> यायावर<sup>३</sup> और विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा॥ १६ शिलोञ्छन<sup>४</sup>। इनमेंसे पीछे-पीछेकी वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं॥ १६ ॥ निम्नवर्णका पुरुष बिना आपत्तिकालके उत्तम वर्णकी वृत्तियोंका अवलम्बन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोडकर ब्राह्मणकी शेष पाँचों वृत्तियोंका जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः। अवलम्बन ले सकता है। आपत्तिकालमें सभी सब ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः॥ १७ वृत्तियोंको स्वीकार कर सकते हैं॥ १७॥ १. प्रा० पा०—शालीना यावज्जीवं शिलोञ्छनम्। १. यज्ञाध्ययनादि कराकर धन लेना। २. बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसीमें निर्वाह करना। ३. नित्यप्रति धान्यादि माँग लाना। ४. किसानके खेत काटकर अन्न घरको ले जानेपर पृथ्वीपर जो कण पडे रह जाते हैं, उन्हें 'शिल' तथा बाजारमें पड़े हुए अन्नके दानोंको 'उञ्छ' कहते हैं। उन शिल और उञ्छोंको बीनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोञ्छन' वृत्ति है।

| अ० ११] सप्ता                                                                                                                               | न स्कन्ध ८७७                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा।<br>सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कथञ्चन॥ १८                                                     | ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत—इनमेंसे<br>किसी भी वृत्तिका आश्रय ले, परन्तु श्वानवृत्तिका<br>अवलम्बन कभी न करे॥१८॥ बाजारमें पड़े हुए<br>अन्न (उञ्छ) तथा खेतोंमें पड़े हुए अन्न (शिल)-                                                              |
| ऋतमुञ्छिशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्।<br>मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्॥ १९                                              | को बीनकर 'शिलोञ्छ' वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना<br>'ऋत' है। बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसी<br>अयाचित (शालीन) वृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह                                                                                                             |
| सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिर्नीचसेवनम् ।<br>वर्जयेत् तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम् ।<br>सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २० | करना 'अमृत' है। नित्य मॉंगकर लाना अर्थात् 'यायावर'<br>वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना 'मृत' है। कृषि<br>आदिके द्वारा 'वार्ता' वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना<br>'प्रमृत' है॥ १९॥ वाणिज्य 'सत्यानृत' है और निम्नवर्णकी                                      |
| शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्।<br>ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्॥ २१                                             | सेवा करना 'श्वानवृत्ति' है। ब्राह्मण और क्षत्रियको<br>इस अन्तिम निन्दित वृत्तिका कभी आश्रय नहीं लेना<br>चाहिये। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय<br>(राजा) सर्वदेवमय है॥ २०॥ शम, दम, तप, शौच,<br>सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत्परायणता |
| शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा।<br>ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्॥ २२                                           | और सत्य—ये ब्राह्मणके लक्षण हैं॥ २१॥<br>युद्धमें उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग,<br>मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति, अनुग्रह और<br>प्रजाकी रक्षा करना—ये क्षत्रियके लक्षण हैं॥ २२॥                                                     |
| देवगुर्वच्युते भक्तिस्त्रिवर्गपरिपोषणम्।<br>आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणम्॥ २३                                                 | देवता, गुरु और भगवान्के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म<br>और काम—इन तीनों पुरुषार्थोंकी रक्षा करना;<br>आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता—<br>ये वैश्यके लक्षण हैं॥ २३॥ उच्च वर्णोंके सामने                                                         |
| शूद्रस्य संनतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया।<br>अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्॥ २४                                               | विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामीकी निष्कपट सेवा,<br>वैदिक मन्त्रोंसे रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा<br>गौ, ब्राह्मणोंकी रक्षा करना—ये शूद्रके लक्षण हैं॥ २४॥                                                                                           |
| स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता।<br>तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्॥ २५                                              | पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना,<br>पतिके सम्बन्धियोंको प्रसन्न रखना और सर्वदा पतिके<br>नियमोंकी रक्षा करना—ये पतिको ही ईश्वर माननेवाली<br>पतिव्रता स्त्रियोंके धर्म हैं॥ २५॥ साध्वी स्त्रीको चाहिये                                                |
| संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः।<br>स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा॥ २६                                                        | कि झाड़ने-बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे<br>घरको और मनोहर वस्त्राभूषणोंसे अपने शरीरको<br>अलंकृत रखे। सामग्रियोंको साफ-सुथरी रखे॥ २६॥<br>अपने पतिदेवकी छोटी-बड़ी इच्छाओंको समयके                                                                   |
| कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च।<br>वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम्।। २७                                      | अनुसार पूर्ण करे। विनय, इन्द्रिय-संयम, सत्य एवं<br>प्रिय वचनोंसे प्रेमपूर्वक पतिदेवकी सेवा करे॥ २७॥                                                                                                                                                   |

[अ०११ 202 श्रीमद्भागवत जो कुछ मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे; किसी संतुष्टालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्। भी वस्तुके लिये ललचावे नहीं। सभी कार्योंमें चतुर अप्रमत्ता शृचिः स्त्रिग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्।। २८ एवं धर्मज्ञ हो। सत्य और प्रिय बोले। अपने कर्तव्यमें सावधान रहे। पवित्रता और प्रेमसे परिपूर्ण रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका सहवास करे॥ २८॥ या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा। जो लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर अपने हर्यात्मना हरेलींके पत्या श्रीरिव मोदते॥ २९ पतिकी उसे साक्षात् भगवानुका स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठलोकमें भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मीजीके समान उनके साथ वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत्। आनन्दित होती है॥ २९॥ युधिष्ठिर! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनाम्।। ३० नहीं करते—उन अन्त्यज तथा चाण्डाल आदि अन्तेवसायी वर्णसंकर जातियोंकी वृत्तियाँ वे ही हैं, जो प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मी युगे युगे। कुल-परम्परासे उनके यहाँ चली आयी हैं॥३०॥ वेददर्शी ऋषि-मुनियोंने युग-युगमें प्राय: मनुष्योंके वेददुग्भिः स्मृतो राजन्प्रेत्य चेह च शर्मकृत्॥ ३१ स्वभावके अनुसार धर्मकी व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिये इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी है॥ ३१॥ जो स्वाभाविक वृत्तिका आश्रय लेकर वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत्। अपने स्वधर्मका पालन करता है, वह धीरे-धीरे उन हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात्।। ३२ स्वाभाविक कर्मोंसे भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है॥३२॥ महाराज! जिस प्रकार बार-बार बोनेसे खेत उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात्। स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँतक कि उसमें बोया हुआ न कल्पते पुन: सूत्यै उप्तं बीजं च नश्यति॥ ३३ बीज भी नष्ट हो जाता है—उसी प्रकार यह चित्त, जो वासनाओंका खजाना है, विषयोंका अत्यन्त सेवन करनेसे स्वयं ही ऊब जाता है। परन्तु स्वल्प भोगोंसे एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया। ऐसा नहीं होता। जैसे एक-एक बुँद घी डालनेसे विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत् कामबिन्दुभिः॥ ३४ आग नहीं बुझती, परन्तु एक ही साथ अधिक घी पड जाय तो वह बुझ जाती है॥ ३३-३४॥ जिस पुरुषके वर्णको बतलानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्। यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका यदन्यत्रापि दुश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत्॥ ३५ समझना चाहिये॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्याय:॥ ११॥

सप्तम स्कन्ध

१९७

ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम्। विवास करनेवाला ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियोंको वशमें आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः॥ १ चरणोंमें सुदृढ अनुराग रखे और उनके हितके कार्य

चरणाम सुदृढ़ अनुराग रख आर उनक हितक काय करता रहे॥१॥ सायंकाल और प्रात:काल गुरु, सायं प्रातरुपासीत गुर्वग्न्यर्कसुरोत्तमान्। उभे सन्ध्ये च यतवाग् जपन्ब्रह्म समाहितः॥ २ मौन होकर एकाग्रतासे गायत्रीका जप करता हुआ

उभे सन्ध्ये च यतवाग् जपन्ब्रह्म समाहितः ॥ २ मौन होकर एकाग्रतासे गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी सन्ध्या करे॥२॥
छन्दांस्यधीयीत गरोराहतश्चेत सयन्त्रितः।
गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासनमें

अ० १२]

छन्दांस्यधीयीत गुरोराहूतश्चेत् सुयन्त्रितः।
उपक्रमेऽवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्॥ ३
और अन्तमें उनके चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम

करे॥ ३॥ शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दण्ड, कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुश धारण करे॥ ४॥ सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा माँगकर लावे और उसे गुरुजीको समर्पित कर

सायं प्रातश्चरेद्भैक्षं गुरवे तिन्वदेयेत्।
भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्विचित्॥ ५
भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्विचित्॥ ५
अपने शीलकी रक्षा करे। थोड़ा खाये। अपने कामोंको निपुणताके साथ करे। श्रद्धा रखे और सुशीलो मितभुग् दक्षः श्रद्धानो जितेन्द्रियः।
इन्द्रियोंको अपने वशमें रखे। स्त्री और स्त्रियोंके

यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च॥ ६ वशमें रहनेवालोंके साथ जितनी आवश्यकता हो, उतना ही व्यवहार करे॥६॥ जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्यका व्रत लिये हुए है, उसे स्त्रियोंकी चर्चासे ही अलग रहना चाहिये। इन्द्रियाँ बड़ी बलवान् हैं। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यिप यतेर्मनः॥ ७ ये प्रयत्नपूर्वक साधन करनेवालोंके मनको भी क्षव्ध

द्वान्द्रयाणि प्रमाथानि हरन्त्योप यतमनः॥ ७ ये प्रयत्नपूर्वक साधन करनेवालोंके मनको भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं॥७॥ युवक ब्रह्मचारी युवती केशप्रसाधनोन्मर्दस्वपनाभ्यञ्जनादिकम् । गुरुपित्नयोंसे बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे॥८॥

गुरुस्त्रीभिर्युवितिभिः कारयेन्नात्मनो युवा॥ ८ स्त्रियाँ आगके समान हैं और पुरुष घीके घड़ेके समान। एकान्तमें तो अपनी कन्याके साथ भी न रहना

नन्विग्नः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्। चाहिये। जब वह एकान्तमें न हो, तब भी आवश्यकताके स्तामि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्॥ ९ अनुसार ही उसके पास रहना चाहिये॥९॥

श्रीमद्भागवत [अ०१२ 660 कल्पयित्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमीश्वरः। जबतक यह जीव आत्मसाक्षात्कारके द्वारा इन देह और इन्द्रियोंको प्रतीतिमात्र निश्चय करके स्वतन्त्र द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो ह्यस्य विपर्यय:॥ १० नहीं हो जाता, तबतक 'मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है'-यह द्वैत नहीं मिटता और तबतक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्रीके संसर्गमें रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग्यबृद्धि हो ही जायगी॥१०॥ एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरिप। ये सब शील-रक्षादि गुण गृहस्थके लिये और गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः ।। ११ संन्यासीके लिये भी विहित हैं। गृहस्थके लिये गुरुकुलमें रहकर गुरुकी सेवा-शुश्रुषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमनके कारण उसे वहाँसे अलग भी होना पड़ता है॥ ११॥ अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्रयवलेखामिषं<sup>२</sup> मध्। जो ब्रह्मचर्यका व्रत धारण करें, उन्हें चाहिये कि स्रग्गन्थलेपालंकारांस्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः॥ १२ वे सुरमा या तेल न लगावें। उबटन न मलें। स्त्रियोंके चित्र न बनावें। मांस और मद्यसे कोई सम्बन्ध न रखें। फुलोंके हार, इत्र-फुलेल, चन्दन और आभूषणोंका त्याग कर दें॥ १२॥ उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोऽधीत्यावबुध्य च। इस प्रकार गुरुकुलमें निवास करके द्विजातिको अपनी शक्ति और आवश्यकताके अनुसार वेद, उनके त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्।। १३ अंग-शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदोंका अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये॥१३॥ फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरुको मुँहमाँगी दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः। दक्षिणा देनी चाहिये। इसके बाद उनकी आज्ञासे गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास-आश्रममें प्रवेश करे गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्॥ १४ या आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उसी आश्रममें रहे॥ १४॥ यद्यपि भगवान् स्वरूपतः सर्वत्र एकरस स्थित अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम्। हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता—फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और भृतै: स्वधामभि: पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्॥ १५ समस्त प्राणियोंमें अपने आश्रित जीवोंके साथ वे विशेषरूपसे विराजमान हैं। इसलिये उनपर सदा दुष्टि जमी रहनी चाहिये॥ १५॥ इस प्रकार आचरण करनेवाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही। संन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञानसम्पन्न होकर परब्रह्मतत्त्वका चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति॥१६ अनुभव प्राप्त कर लेता है॥ १६॥ १. प्रा॰ पा॰—कामिन:। २. प्रा॰ पा॰—लोकामिषं।

| अ० १२]                                                                                                                                         | नप्तम स्कन्ध ८८१                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसम्मतान् <sup>१</sup> ।<br><sup>२</sup><br>योनातिष्ठन् मुनिर्गच्छेदृषिलोकमिहाञ्जसा <sup>३</sup> ॥ १          | अब मैं ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके<br>नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करनेसे वानप्रस्थ-<br>आश्रमीको अनायास ही ऋषियोंके लोक महर्लोककी<br>प्राप्ति हो जाती है॥ १७॥                                                                                                                       |
| न कृष्टपच्यमश्नीयादकृष्टं चाप्यकालतः ।<br>अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुताहरेत् ॥ १<br>वन्यैश्चरुपुरोडाशान् निर्वपेत् <sup>*</sup> कालचोदितान् । | वानप्रस्थ-आश्रमीको जोती हुई भूमिमें उत्पन्न<br>होनेवाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खाने चाहिये।<br>बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमयमें पका<br>हो, तो उसे भी न खाना चाहिये। आगसे पकाया हुआ<br>या कच्चा अन्न भी न खाय। केवल सूर्यके तापसे पके<br>हुए कन्द, मूल, फल आदिका ही सेवन करे॥ १८॥ |
| वन्यश्वरुपुराडाशान्।नवपत् कालचादितान्।<br>लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्॥ १                                                       | जंगलों में अपने-आप पैदा हुए धान्यों से नित्य-<br>नैमित्तिक चरु और पुरोडाशका हवन करे। जब नये-<br>नये अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगें, तब पहलेके<br>इकट्ठे किये हुए अन्नका परित्याग कर दे॥ १९॥                                                                                                 |
| अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वाद्रिकन्दराम्'।<br>श्रयेत हिमवाय्वग्निवर्षार्कातपषाट् <sup>६</sup> स्वयम्॥ २                                            | अग्निहोत्रके अग्निकी रक्षाके लिये ही घर,<br>पर्णकुटी अथवा पहाड़की गुफाका आश्रय ले। स्वयं<br>शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घामका सहन करे॥ २०॥                                                                                                                                                 |
| केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत्।<br>कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्॥ र                                                                   | सिरपर जटा धारण करे और केश, रोम, नख<br>एवं दाढ़ी-मूँछ न कटवाये तथा मैलको भी शरीरसे<br>अलग न करे। कमण्डलु, मृगचर्म, दण्ड, वल्कल-<br>वस्त्र और अग्निहोत्रकी सामग्रियोंको अपने पास<br>रखे॥ २१॥                                                                                                |
| चरेद् वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः।<br>द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छ्रतः॥ २                                                  | विचारवान् पुरुषको चाहिये कि बारह, आठ,<br>चार, दो या एक वर्षतक वानप्रस्थ-आश्रमके नियमोंका<br>पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्याका<br>क्लेश सहन करनेसे बुद्धि बिगड़ न जाय॥ २२॥                                                                                                         |
| यदाकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा <sup>®</sup> ।<br>आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्॥ २                                      | वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापेके<br>कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदान्त-विचार<br>करनेकी भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि<br>व्रत करने चाहिये॥ २३॥                                                                                                                             |
| १. प्रा० पा०—संगतान्। २. प्रा० पा०—तथाति<br>५. प्रा० पा०—कन्दरम्। ६. प्रा० पा०—तपमाश्रयम्                                                      | १०। ३. प्रा० पा०—हौजसा। ४. प्रा० पा०—पेन्नित्यनोदितान्।<br>। ७. प्रा० पा०—योत वा।                                                                                                                                                                                                         |

श्रीमद्भागवत [अ०१२ 663 अनशनके पूर्व ही वह अपने आहवनीय आत्मन्यग्नीन् समारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम्। आदि अग्नियोंको अपनी आत्मामें लीन कर ले। कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः ॥ २४ 'मैंपन' और 'मेरेपन' का त्याग करके शरीरको उसके कारणभूत तत्त्वोंमें यथायोग्य भलीभाँति लीन करे॥ २४॥ खे खानि वायौ नि:श्वासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवान्। जितेन्द्रिय पुरुष अपने शरीरके छिद्राकाशोंको आकाशमें, प्राणोंको वायुमें, गरमीको अग्निमें, रक्त, अप्त्वसुक्शलेष्मप्यानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम् ॥ २५ कफ, पीब आदि जलीय तत्त्वोंको जलमें और हड्डी आदि ठोस वस्तुओंको पृथ्वीमें लीन करे॥ २५॥ इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषणको वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावि। उसके अधिष्ठातृदेवता अग्निमें, हाथ और उसके द्वारा पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ॥ २६ होनेवाले कला-कौशलको इन्द्रमें. चरण और उसकी गतिको कालस्वरूप विष्णुमें, रित और उपस्थको प्रजापतिमें एवं पायु और मलोत्सर्गको उनके आश्रयके मृत्यौ पायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत्। अनुसार मृत्युमें लीन कर दे। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जानेवाले शब्दको दिशाओंमें, स्पर्श और त्वचाको दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचम् ॥ २७ वायुमें, नेत्रसहित रूपको ज्योतिमें, मधुर आदि रसके सहित\* रसनेन्द्रियको जलमें और युधिष्ठिर! घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सुँघे जानेवाले गन्धको पृथ्वीमें लीन रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् । कर दे॥ २६ — २८॥ अप्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्रेयैघ्रीणं क्षितौ न्यसेत्॥ २८ मनोरथोंके साथ मनको चन्द्रमामें, समझमें आनेवाले पदार्थोंके सहित बुद्धिको ब्रह्मामें तथा अहंता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहंकारको उसके कर्मींके मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यै: कवौ परे। साथ रुद्रमें लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना-सहित चित्तको क्षेत्रज्ञ (जीव)-में और गुणोंके कारण कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहंममताक्रिया। विकारी-से प्रतीत होनेवाले जीवको परब्रह्ममें लीन सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे॥ २९ कर दे॥ २९॥ १. प्रा० पा० स्पर्शेनाध्यात्मचिन्तनम्। २. प्रा० पा०—ज्योति:ष्व०। ३. प्रा० पा०—मनोरथे शुद्धे बुद्धौ वाचं तथार्पयेत्। \* यहाँ मूलमें 'प्रचेतसा' पद है, जिसका अर्थ 'वरुणके सिहत' होता है। वरुण रसनेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं। श्रीधर-स्वामीने भी इसी मतको स्वीकार किया है। परन्तु इस प्रसंगमें सर्वत्र इन्द्रिय और उसके विषयका अधिष्ठातुदेवमें लय करना बताया गया है, फिर रसनेन्द्रियके लिये ही नया क्रम युक्तियुक्त नहीं जँचता। इसलिये यहाँ श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीके मतानुसार 'प्रचेतसा' पदका ('प्रकृष्टं चेतो यत्र स प्रचेतो मधुरादिरसस्तेन'—जिसकी ओर चित्त अधिक आकृष्ट हो, वह मधुरादि रस 'प्रचेतस्' है, उसके सहित) इस विग्रहके अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है और यही युक्तियुक्त मालूम होता है।

सप्तम स्कन्ध

633

# अथ त्रयोदशोऽध्यायः

## यतिधर्मका निरूपण और अवधूत-प्रह्लाद-संवाद

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

# नारदजी कहते हैं—धर्मराज! यदि वानप्रस्थीमें

#### नारद उवाच ब्रह्मविचारका सामर्थ्य हो, तो शरीरके अतिरिक्त और कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य<sup>२</sup> देहमात्रावशेषित:। सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले; तथा किसी भी

नारायणपरायणः॥

१. प्रा० पा०—तु । २. प्रा० पा०—परित्यज्य । ३. प्रा० पा०—लिङ्गदण्डादे० ।

ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीम् ॥

अ० १३]

बिभृयाद् यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्।

त्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरन्यत् किञ्चिदनापदि॥

एक एव चरेद् भिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः।

सर्वभूतसृहच्छान्तो

आपत्ति न आवे, तबतक दण्ड तथा अपने आश्रमके चिह्नोंके सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तुको ग्रहण न करे॥ २॥ संन्यासीको चाहिये कि वह समस्त प्राणियोंका

पृथ्वीपर विचरण करे॥१॥

व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समयकी अपेक्षा न रखकर एक गाँवमें एक ही रात ठहरनेका नियम लेकर

यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे

उसके गुप्त अंग ढक जायँ। और जबतक कोई

हितैषी हो, शान्त रहे, भगवत्परायण रहे और किसीका आश्रय न लेकर अपने-आपमें ही रमे एवं अकेला ही विचरे ॥ ३ ॥

| ८८४ श्रीमद                                                                                                                                                                                                     | द्रागवत [ अ० १३                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽव्यये।<br>आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये॥ ४                                                                                                                            | इस सम्पूर्ण विश्वको कार्य और कारणसे अतीत<br>परमात्मामें अध्यस्त जाने और कार्य-कारणस्वरूप इस<br>जगत्में ब्रह्मस्वरूप अपने आत्माको परिपूर्ण देखे॥ ४॥                                                                                                                        |
| सुप्तप्रबोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक् ।<br>पश्यन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५<br>नाभिनन्देद् ध्रुवं मृत्युमध्रुवं वास्य जीवितम् ।<br>कालं परं प्रतीक्षेत <sup>१</sup> भूतानां प्रभवाप्ययम् ॥ ६ | आत्मदर्शी संन्यासी सुषुप्ति और जागरणकी सिन्धमें अपने स्वरूपका अनुभव करे और बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया हैं, वस्तुत: कुछ नहीं—ऐसा समझे॥५॥न तो शरीरकी अवश्य होनेवाली मृत्युका अभिनन्दन करे और न अनिश्चित जीवनका। केवल समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके कारण कालकी |
| नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्।<br>वादवादांस्त्यजेत् तर्कान्यक्षं कं <sup>२</sup> च न संश्रयेत्॥ ७                                                                                                   | प्रतीक्षा करता रहे॥६॥ असत्य—अनात्मवस्तुका<br>प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंसे प्रीति न करे। अपने<br>जीवन-निर्वाहके लिये कोई जीविका न करे, केवल<br>वाद-विवादके लिये कोई तर्क न करे और संसारमें                                                                               |
| न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेद् बहून्।<br>न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्॥ ८                                                                                                                | किसीका पक्ष न ले॥७॥ शिष्य-मण्डली न जुटावे,<br>बहुत-से ग्रन्थोंका अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे<br>और बड़े-बड़े कामोंका आरम्भ न करे॥८॥ शान्त,<br>समदर्शी एवं महात्मा संन्यासीके लिये किसी आश्रमका                                                                           |
| न यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः।<br>शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्॥ ९                                                                                                                         | बन्धन धर्मका कारण नहीं है। वह अपने आश्रमके<br>चिह्नोंको धारण करे, चाहे छोड़ दे॥९॥ उसके पास<br>कोई आश्रमका चिह्न न हो, परन्तु वह आत्मानुसन्धानमें                                                                                                                          |
| अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत्।<br>कविर्मूकवदात्मानं स दृष्ट्या दर्शयेन्नृणाम्।। १०                                                                                                             | मग्न हो। हो तो अत्यन्त विचारशील, परन्तु जान पड़े<br>पागल और बालककी तरह। वह अत्यन्त प्रतिभाशील<br>होनेपर भी साधारण मनुष्योंकी दृष्टिसे ऐसा जान पड़े<br>मानो कोई गूँगा है॥ १०॥                                                                                              |
| अत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्।<br>प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च॥११                                                                                                                                | युधिष्ठिर! इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन<br>इतिहासका वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और<br>भक्तराज प्रह्लादका संवाद॥ ११॥ एक बार भगवान्के परम                                                                                                                     |
| तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि।<br>रजस्वलैस्तनूदेशैर्निगूढामलतेजसम् ॥१२                                                                                                                                | प्रेमी प्रह्लादजी कुछ मिन्त्रयोंके साथ लोगोंके हृदयकी<br>बात जाननेकी इच्छासे लोकोंमें विचरण कर रहे थे।<br>उन्होंने देखा कि सह्य पर्वतकी तलहटीमें कावेरी<br>नदीके तटपर पृथ्वीपर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके                                                              |
| ददर्श लोकान्विचरँल्लोकतत्त्वविवित्सया।<br>वृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रह्लादो भगवित्प्रयः॥ १३                                                                                                                       | शरीरकी निर्मल ज्योति अंगोंके धूलि-धूसरित होनेके<br>कारण ढकी हुई थी॥१२-१३॥                                                                                                                                                                                                 |
| १. प्रा० पा०—परीक्षेत। २. प्रा० पा०—कञ्चन                                                                                                                                                                      | नाश्रयेत् ।                                                                                                                                                                                                                                                               |

| कर्मणाऽऽकृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः।<br>न विदन्ति जना यं वै सोऽसाविति न वेति च॥ १४                                                                                                   | उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण-आश्रम<br>आदिके चिह्नोंसे लोग यह नहीं समझ सकते थे कि                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| to the transfer of the time to the start to                                                                                                                                                   | वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं॥ १४॥ भगवान्के परम                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तं नत्वाभ्यर्च्य विधिवत् पादयोः शिरसा स्पृशन् ।<br>विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽसुरः ॥ १५                                                                                                  | प्रेमी भक्त प्रह्लादजीने अपने सिरसे उनके चरणोंका<br>स्पर्श करके प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी<br>पूजा करके जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न किया॥ १५॥<br>'भगवन्! आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषोंके                                                                                                                                               |
| बिभर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा।<br>वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह।<br>भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा॥ १६<br>न ते शयानस्य निरुद्यमस्य                                     | समान हृष्ट-पुष्ट है। संसारका यह नियम है कि<br>उद्योग करनेवालोंको धन मिलता है, धनवालोंको ही<br>भोग प्राप्त होता है और भोगियोंका ही शरीर हृष्ट-<br>पुष्ट होता है। और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं<br>सकता॥१६॥ भगवन्! आप कोई उद्योग तो करते<br>नहीं, यों ही पड़े रहते हैं। इसलिये आपके पास धन                                                      |
| ब्रह्मन् नु हार्थी यत एव भोगः।<br>अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः<br>पीवा यतस्तद्वद नः क्षमं चेत्॥१७<br>कविः कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रियकथः समः।<br>लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा॥१८      | है नहीं। फिर आपको भोग कहाँसे प्राप्त होंगे? ब्राह्मणदेवता! बिना भोगके ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट-पृष्ट कैसे है? यदि हमारे सुननेयोग्य हो, तो अवश्य बतलाइये॥ १७॥ आप विद्वान्, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्थामें आप सारे संसारको कर्म करते हुए देखकर भी समभावसे पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है?'॥ १८॥ |
| नारद उवाच<br>स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः।<br>स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः॥ १९                                                                                                | नारदजी कहते हैं—धर्मराज! जब प्रह्लादजीने<br>महामुनि दत्तात्रेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे<br>उनकी अमृतमयी वाणीके वशीभूत हो मुसकराते हुए<br>बोले॥ १९॥<br>दत्तात्रेयजीने कहा—दैत्यराज! सभी श्रेष्ठ                                                                                                                                       |
| ब्राह्मण उवाच<br>वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान् नन्वार्यसम्मतः।<br>ईहोपरमयोर्नॄणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा॥ २०<br>यस्य नारायणो देवो भगवान्हृद्गतः सदा।<br>भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत्॥ २१ | पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्योंको कर्मोंकी प्रवृत्ति और उनकी निवृत्तिका क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञानदृष्टिसे जानते ही हो॥ २०॥ तुम्हारी अनन्य भिक्तके कारण देवाधिदेव भगवान् नारायण सदा तुम्हारे हृदयमें विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञानको नष्ट करते रहते हैं॥ २१॥  |

श्रीमद्भागवत [अ० १३ ३८८ तो भी प्रह्लाद! मैंने जैसा कुछ जाना है, उसके अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथाश्रुतम्। अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ। क्योंकि सम्भावनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम्।। २२ आत्मशुद्धिके अभिलाषियोंको तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये॥ २२॥ प्रह्लादजी! तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, जो इच्छानुसार तृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कामैरपुरया। भोगोंके प्राप्त होनेपर भी पूरी नहीं होती। उसीके कारण जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकना पड़ता है। कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः॥ २३ तृष्णाने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाये और उनके कारण न जाने कितनी योनियोंमें मुझे डाला॥ २३॥ कर्मींके कारण अनेकों योनियोंमें भटकते-भटकते यदुच्छया लोकिममं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन्। दैववश मुझे यह मनुष्ययोनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यग्योनि तथा इस मानवदेहकी भी प्राप्तिका द्वार स्वर्गापवर्गयोद्वीरं तिरश्चां पुनरस्य च॥ २४ है—इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पश्-पक्षी आदिकी योनि, निवृत्त हो जायँ तो मोक्ष और दोनों प्रकारके कर्म किये जायँ तो फिर मनुष्ययोनिकी ही अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये। प्राप्ति हो सकती है॥ २४॥ परन्तु मैं देखता हूँ कि संसारके स्त्री-पुरुष कर्म तो करते हैं सुखकी प्राप्ति कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम् ॥ २५ और दु:खकी निवृत्तिके लिये, किन्तु उसका फल उलटा होता ही है-वे और भी दु:खमें पड़ जाते हैं। इसीलिये मैं कर्मोंसे उपरत हो गया हूँ॥ २५॥ सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः। सुख ही आत्माका स्वरूप है। समस्त चेष्टाओंकी निवृत्ति ही उसका शरीर—उसके प्रकाशित होनेका मनःसस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान्त्वप्यामि संविशन् ॥ २६ स्थान है। इसलिये समस्त भोगोंको मनोराज्यमात्र समझकर मैं अपने प्रारब्धको भोगता हुआ पड़ा रहता हुँ॥ २६॥ मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात् वास्तविक इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान्। सुखको, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयंकर और विचित्र विचित्रामसित द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम्॥ २७ जन्मों और मृत्युओंमें भटकता रहता है॥ २७॥ जैसे अज्ञानी मनुष्य जलमें उत्पन्न तिनके और सेवारसे ढके हुए जलको जल न समझकर जलके लिये मृगतृष्णाकी जलं तदुद्भवैश्छनं हित्वाज्ञो जलकाम्यया। ओर दौडता है, वैसे ही अपनी आत्मासे भिन्न वस्तुमें सुख समझनेवाला पुरुष आत्माको छोड्कर विषयोंकी मृगतृष्णामुपाधावेद् यथान्यत्रार्थदुक् स्वतः ॥ २८ ओर दौड़ता है॥ २८॥ प्रह्लादजी! शरीर आदि तो प्रारब्धके अधीन हैं। उनके द्वारा जो अपने लिये सुख पाना और दु:ख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने देहादिभिर्दैवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहतः। कार्यमें सफल नहीं हो सकता। उसके बार-बार किये दु:खात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः ॥ २९ हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं॥ २९॥

राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः। अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्तित्यं प्राणार्थवद्भयम् ॥ ३२ शोकमोहभयक्रोधरागक्लैब्यश्रमादयः यन्मूलाः स्युर्नृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः ॥ ३३ मधुकारमहासर्पौ लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमौ।

वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम् ॥ ३४

विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्। कृच्छाप्तं मधुवद् वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्॥ ३५ अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम्। नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव सत्त्ववान्॥ ३६ क्वचिदल्पं क्वचिद् भूरि भुञ्जेऽनं स्वाद्वस्वादु वा। क्वचिद् भूरिगुणोपेतं गुणहीनमुत<sup>२</sup> क्वचित्।। ३७ श्रद्धयोपाहृतं व्यापि कदाचिन्मानवर्जितम्। भुञ्जे भुक्तवाथ करिंमश्चिद् दिवा नक्तं यदुच्छया ॥ ३८

१. प्रा॰ पा॰—स्पृहा:। २. प्रा॰ पा॰—हीनं तत: क्व॰। ३. प्रा॰ पा॰—योगगतं चापि।

शत्रु, स्वजन, पश्-पक्षी, याचक और कालसे, यहाँतक कि 'कहीं मैं भूल न कर बैठूँ, अधिक न खर्च कर दुँ'-इस आशंकासे अपने-आप भी सदा डरते रहते हैं॥ ३२॥ इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदिका शिकार होना पडता है—उस धन और जीवनकी स्पृहाका त्याग कर दे॥ ३३॥ इस लोकमें मेरे सबसे बड़े गुरु हैं—अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षासे हमें वैराग्य और सन्तोषकी प्राप्ति हुई है॥ ३४॥ मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्टसे धन-संचय करते हैं; परन्तु दूसरा ही कोई उस धन-राशिके स्वामीको मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय-भोगोंसे विरक्त ही रहना चाहिये॥ ३५॥

में अजगरके समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और

दैववश जो कुछ मिल जाता है, उसीमें सन्तुष्ट रहता हूँ और यदि कुछ नहीं मिलता, तो बहुत दिनोंतक धैर्य

कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस-बेस्वाद; और कभी

अनेकों गुणोंसे युक्त, तो कभी सर्वथा गुणहीन॥ ३७॥ कभी बड़ी श्रद्धासे प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमानके साथ और किसी-किसी समय अपने-आप

ही मिल जानेपर कभी दिनमें, कभी रातमें और कभी

एक बार भोजन करके भी दुबारा कर लेता हूँ॥ ३८॥

कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत;

धारण कर यों ही पड़ा रहता हूँ॥ ३६॥

जो जीवन और धनके लोभी हैं—वे राजा, चोर,

## अथ चतुर्दशोऽध्यायः गृहस्थसम्बन्धी सदाचार

गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा। याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधी:॥

युधिष्ठिर उवाच

नारद उवाच

गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रियाः कुर्वनगृहोचिताः।

वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्॥

शृण्वन्भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथामृतम्।

यथाकालमुपशान्तजनावृतः॥ सत्सङ्गाच्छनकैः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु।

विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः॥

श्रद्दधानो

यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डित:।

विरक्तो रक्तवत् तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्॥

ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदोऽपरे।

यद् वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः॥ दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिर्मितम्।

तत् सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः॥

यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥

भगवानुके प्रति समर्पित कर दे और बड़े-बड़े संत-महात्माओंकी सेवा भी करे॥ २॥ अवकाशके अनुसार विरक्त पुरुषोंमें निवास करे और बार-बार श्रद्धापूर्वक

राजा युधिष्ठिरने पूछा—देवर्षि नारदजी! मेरे

नारदजीने कहा — युधिष्ठिर! मनुष्य गृहस्थाश्रममें

जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रमके इस

पदको किस साधनसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा

रहे और गृहस्थधर्मके अनुसार सब काम करे, परन्तु उन्हें

भगवानुके अवतारोंकी लीला-सुधाका पान करता रहे॥ ३॥ जैसे स्वप्न टूट जानेपर मनुष्य स्वप्नके सम्बन्धियोंसे आसक्त नहीं रहता—वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संगके द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों-ही-त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदिकी आसिक्त स्वयं छोडता चले। क्योंकि एक-न-एक दिन ये छूटनेवाले ही हैं॥४॥

करके मुझे बतलाइये॥१॥

बुद्धिमान् पुरुषको आवश्यकताके अनुसार ही घर और शरीरकी सेवा करनी चाहिये, अधिक नहीं। भीतरसे विरक्त रहे और बाहरसे रागीके समान लोगोंमें साधारण मनुष्यों-जैसा ही व्यवहार करे॥५॥ माता-पिता, भाई-बन्धु, पुत्र-मित्र, जातिवाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतरसे ममता न

रखकर उनका अनुमोदन कर दे॥६॥

बुद्धिमान् पुरुष वर्षा आदिके द्वारा होनेवाले अन्नादि, पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण आदि, अकस्मात् प्राप्त होनेवाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकारके धन भगवान्के ही दिये हुए हैं-ऐसा समझकर प्रारब्धके अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधुसेवा आदि कर्मोंमें लगा दे॥७॥ मनुष्योंका अधिकार केवल

उतने ही धनपर है, जितनेसे उनकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये॥८॥

श्रीमद्भागवत [अ० १४ ८९० मृगोष्ट्खरमर्काखुसरीसृप्खगमक्षिकाः हरिन, ऊँट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप (रेंगकर चलनेवाले प्राणी), पक्षी और मक्खी आदिको अपने आत्मनः पुत्रवत् पश्येत्तैरेषामन्तरं कियत्॥ पुत्रके समान ही समझे। उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही कितना है॥ ९॥ गृहस्थ मनुष्योंको भी धर्म, अर्थ और कामके लिये बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिये; बल्कि त्रिवर्गं नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि। देश, काल और प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल यथादेशं यथाकालं यावद्दैवोपपादितम्॥ १० जाय, उसीसे सन्तोष करना चाहिये॥१०॥ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोंको कुत्ते, पतित और चाण्डालपर्यन्त सब प्राणियोंको यथायोग्य बाँटकर ही अपने काममें आश्वाघान्तेऽवसायिभ्यः कामान्संविभजेद् यथा। लाना चाहिये। और तो क्या, अपनी स्त्रीको भी-अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः॥ ११ जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है-अतिथि आदिकी निर्दोष सेवामें नियुक्त रखे॥११॥ लोग स्त्रीके लिये अपने प्राणतक दे डालते हैं। यहाँतक कि जह्याद् यदर्थे स्वप्राणान्हन्याद् वा पितरं गुरुम्। अपने मा-बाप और गुरुको भी मार डालते हैं। उस तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद् यस्तेन ह्यजितो जित: ॥ १२ स्त्रीपरसे जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्यविजयी भगवानुपर भी विजय प्राप्त कर ली॥ १२॥ यह शरीर अन्तमें कीड़े, विष्ठा या राखकी ढेरी होकर कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम्। रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिये जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः ॥ १३ महिमासे आकाशको भी ढक रखनेवाला अनन्त आत्मा!॥ १३॥ गृहस्थको चाहिये कि प्रारब्धसे प्राप्त सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः। और पंचयज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे। जो बुद्धिमान् पुरुष इसके सिवा शेषे स्वत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात् ॥ १४ और किसी वस्तुमें स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतोंका पद प्राप्त होता है॥१४॥ अपनी वर्णाश्रमविहित वृत्तिके द्वारा प्राप्त देवानृषीन् नृभूतानि पितृनात्मानमन्वहम्। सामग्रियोंसे प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्॥१५ पितृगणका तथा अपने आत्माका पूजन करना चाहिये। यह एक ही परमेश्वरकी भिन्न-भिन्न रूपोंमें आराधना है॥ १५॥ यदि अपनेको अधिकार आदि यज्ञके लिये यह्यात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्यूर्यज्ञसम्पदः । आवश्यक सब वस्तुएँ प्राप्त हों तो बड़े-बड़े यज्ञ या वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्॥ १६ अग्निहोत्र आदिके द्वारा भगवानुकी आराधना करनी चाहिये॥ १६॥ युधिष्ठिर! वैसे तो समस्त यज्ञोंके भोक्ता भगवान् ही हैं; परन्तु ब्राह्मणके मुखमें अर्पित न ह्यग्निमुखतोऽयं वै भगवान्सर्वयज्ञभुक्। किये हुए हविष्यान्नसे उनकी जैसी तृप्ति होती है, इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतै:॥१७ वैसी अग्निके मुखमें हवन करनेसे नहीं॥ १७॥

| अ० १४] सप्त                                                                                         | म स्कन्ध ८९१                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्माद् ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाईतः।<br>तैस्तैः कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु॥१८    | इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी<br>प्राणियोंमें यथायोग्य, उनके उपयुक्त सामग्रियोंके द्वारा<br>सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भगवान्की                                                                                                                   |
| कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विजः।<br>श्राद्धं पित्रोर्यथावित्तं तद्वन्धूनां च वित्तवान्॥ १९ | पूजा करनी चाहिये। इनमें प्रधानता ब्राह्मणोंकी ही है॥ १८॥ धनी द्विजको अपने धनके अनुसार आश्विन मासके कृष्णपक्षमें अपने माता-पिता तथा उनके बन्धुओं (पितामह, मातामह आदि)-का भी महालय श्राद्ध करना चाहिये॥ १९॥ इसके सिवा अयन (कर्क                                         |
| अयने विषुवे कुर्याद् व्यतीपाते दिनक्षये।<br>चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशीश्रवणेषु च॥२०               | एवं मकरकी संक्रान्त), विषुव (तुला और मेषकी संक्रान्त), व्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहणके समय, द्वादशीके दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रोंमें, वैशाख शुक्ला तृतीया (अक्षय तृतीया),                                                                 |
| तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके।<br>चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा॥२१                  | कार्तिक शुक्ला नवमी (अक्षय नवमी), अगहन, पौष,<br>माघ और फाल्गुन—इन चार महीनोंकी कृष्णाष्टमी,<br>माघशुक्ला सप्तमी, माघकी मघा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा<br>और प्रत्येक महीनेकी वह पूर्णिमा, जो अपने मास-                                                                  |
| माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे।<br>राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि॥ २२                  | नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आदिसे युक्त हो—<br>चाहे चन्द्रमा पूर्ण हों या अपूर्ण; द्वादशी तिथिका<br>अनुराधा, श्रवण, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और<br>उत्तराभाद्रपदाके साथ योग, एकादशी तिथिका तीनों                                                            |
| द्वादश्यामनुराधा स्याच्छ्रवणस्तिस्र उत्तराः ।<br>तिसृष्वेकादशी वासु जन्मर्क्षश्रोणयोगयुक् ॥ २३      | उत्तरा नक्षत्रोंसे योग अथवा जन्म-नक्षत्र या श्रवण<br>नक्षत्रसे योग—ये सारे समय पितृगणोंका श्राद्ध करने<br>योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्धके लिये ही<br>नहीं, सभी पुण्यकर्मींके लिये उपयोगी हैं। ये कल्याणकी<br>साधनाके उपयुक्त और शुभकी अभिवृद्धि करनेवाले |
| त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः ।<br>कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः ॥ २४      | हैं। इन अवसरोंपर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ<br>कर्म करने चाहिये। इसीमें जीवनकी सफलता है॥ २०—<br>२४॥ इन शुभ संयोगोंमें जो स्नान, जप, होम, व्रत<br>तथा देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है अथवा                                                                        |
| एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनम्।<br>पितृदेवनृभूतेभ्यो यद् दत्तं तद्ध्यनश्वरम्॥ २५         | जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियोंको समर्पित<br>किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है॥ २५॥<br>युधिष्ठिर! इसी प्रकार स्त्रीके पुंसवन आदि,<br>सन्तानके जातकर्मादि तथा अपने यज्ञ-दीक्षा आदि                                                                          |
| संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा।                                                              | संस्कारोंके समय, शव-दाहके दिन या वार्षिक श्राद्धके<br>उपलक्ष्यमें अथवा अन्य मांगलिक कर्मोंमें दान आदि                                                                                                                                                                 |
| प्रेतसंस्था मृताहश्च कर्मण्यभ्युदये नृप॥ २६                                                         | शुभकर्म करने चाहिये॥ २६॥                                                                                                                                                                                                                                              |

[अ० १४ ८९२ श्रीमद्भागवत अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेयआवहान्। युधिष्ठिर! अब मैं उन स्थानोंका वर्णन करता हूँ, जो धर्म आदि श्रेयकी प्राप्ति करानेवाले स वै पुण्यतमो देश: सत्पात्रं यत्र लभ्यते॥ २७ हैं। सबसे पवित्र देश वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हों॥ २७॥ बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम्। जिनमें यह सारा चर और अचर जगत् स्थित यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितम्॥ २८ है, उन भगवानुकी प्रतिमा जिस देशमें हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणोंसे युक्त ब्राह्मणोंके परिवार यत्र यत्र हरेरर्चा स देश: श्रेयसां पदम्। निवास करते हों तथा जहाँ-जहाँ भगवान्की पूजा यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः॥ २९ होती हो और पुराणोंमें प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं॥ २८-२९॥ सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यहांश्रितान्युत। पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषोंके द्वारा सेवित कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः॥ ३० क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम (शालग्राम क्षेत्र), नैमिषारण्य, फाल्गुनक्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली। द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर, बिन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा॥ ३१ अलकनन्दा, भगवान् सीतारामजीके आश्रम—अयोध्या, चित्रकूटादि, महेन्द्र और मलय आदि समस्त कुलपर्वत नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः। और जहाँ-जहाँ भगवान्के अर्चावतार हैं-वे सब-सर्वे कुलाचला राजन्महेन्द्रमलयादयः॥३२ के-सब देश अत्यन्त पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुषको बार-बार इन देशोंका सेवन करना चाहिये। इन स्थानोंपर जो पुण्यकर्म किये जाते हैं, मनुष्योंको एते पुण्यतमा देशा हरेरचीश्रिताश्च ये। उनका हजारगुना फल मिलता है॥ ३०—३३॥ एतान्देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः। युधिष्ठिर! पात्रनिर्णयके प्रसंगमें पात्रके गुणोंको धर्मो ह्यत्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः॥ ३३ जाननेवाले विवेकी पुरुषोंने एकमात्र भगवान्को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत् उन्हींका पात्रं त्वत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः। स्वरूप है॥ ३४॥ हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरम्॥ ३४ अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी बात है; देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकोंके रहनेपर भी अग्रपूजाके लिये देवर्ष्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु। भगवान् श्रीकृष्णको ही पात्र समझा गया॥ ३५॥ राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः॥ ३५ असंख्य जीवोंसे भरपूर इस ब्रह्माण्डरूप महावृक्षके एकमात्र मूल भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। इसलिये उनकी जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान्। पुजासे समस्त जीवोंकी आत्मा तृप्त हो जाती है॥ ३६॥ तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् ॥ ३६ उन्होंने मनुष्य, पश्-पक्षी, ऋषि और देवता आदिके शरीररूप पुरोंकी रचना की है तथा वे ही पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः। इन पुरोंमें जीवरूपसे शयन भी करते हैं। इसीसे शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ॥ ३७ उनका एक नाम 'पुरुष' भी है॥ ३७॥

| अ० १५] सप्त                                                                                 | म स्कन्ध ८९३                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| तेष्वेषु भगवान् राजंस्तारतम्येन वर्तते।<br>तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते॥ ३८   | युधिष्ठिर! एकरस रहते हुए भी भगवान्<br>इन मनुष्यादि शरीरोंमें उनकी विभिन्नताके कारण<br>न्यूनाधिकरूपसे प्रकाशमान हैं। इसलिये पशु-                                                                                                                                         |  |
| दृष्ट्वा तेषां मिथो नॄणामवज्ञानात्मतां नृप।<br>त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता॥ ३९ | पक्षी आदि शरीरोंकी अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र<br>हैं और मनुष्योंमें भी, जिसमें भगवान्का अंश—<br>तप-योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह<br>उतना ही श्रेष्ठ है॥ ३८॥<br>युधिष्ठिर! त्रेता आदि युगोंमें जब विद्वानोंने<br>देखा कि मनुष्य परस्पर एक-दूसरेका अपमान आदि |  |
| ततोऽर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया।                                                 | करते हैं, तब उन लोगोंने उपासनाकी सिद्धिके लिये<br>भगवान्की प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की॥ ३९॥ तभीसे                                                                                                                                                                            |  |
| उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्॥४०                                                    | कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्रीसे प्रतिमामें ही भगवान्की पूजा करते हैं। परन्तु जो मनुष्यसे द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमाकी उपासना करनेपर भी सिद्धि                                                                                                                |  |
| पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः।                                             | नहीं मिल सकती॥४०॥ युधिष्ठिर! मनुष्योंमें भी<br>ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है। क्योंकि वह                                                                                                                                                                           |  |
| तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम्॥ ४१                                             | अपनी तपस्या, विद्या और सन्तोष आदि गुणोंसे<br>भगवान्के वेदरूप शरीरको धारण करता है॥४१॥<br>महाराज! हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या—ये<br>जो सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण हैं, इनके भी इष्टदेव                                                                               |  |
| नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः।<br>पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्॥ ४२      | ब्राह्मण ही हैं। क्योंकि उनके चरणोंकी धूलसे तीनों                                                                                                                                                                                                                       |  |
| · ·                                                                                         | ा लाक पापत्र हात रहत है।। ०२।।<br>प्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्याय:॥ १४॥                                                                                                                                                                                    |  |
| अथ पञ्चदशोऽध्याय:<br>गृहस्थोंके लिये मोक्षधर्मका वर्णन                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| नारद उवाच                                                                                   | <b>नारदजी कहते हैं</b> —युधिष्ठिर! कुछ ब्राह्मणोंकी                                                                                                                                                                                                                     |  |
| कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित् तपोनिष्ठा नृपापरे।                                                | निष्ठा कर्ममें, कुछकी तपस्यामें, कुछकी वेदोंके                                                                                                                                                                                                                          |  |
| स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः॥ १                                             | स्वाध्याय और प्रवचनमें, कुछकी आत्मज्ञानके सम्पादनमें<br>तथा कुछकी योगमें होती है॥१॥ गृहस्थ पुरुषको<br>चाहिये कि श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने<br>कर्मका अक्षय फल प्राप्त करनेके लिये ज्ञाननिष्ठ                                                                    |  |
| ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता।                                                 | पुरुषको ही हव्य-कव्यका दान करे। यदि वह न मिले                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ै<br>दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः॥ २                                                | तो योगी, प्रवचनकार आदिको यथायोग्य और यथाक्रम<br>देना चाहिये॥२॥                                                                                                                                                                                                          |  |

श्रीमद्भागवत [ अ० १५ ८९४ द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकम्भयत्र वा। देवकार्यमें दो और पितृकार्यमें तीन अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये। भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्।। ξ अत्यन्त धनी होनेपर भी श्राद्धकर्ममें अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये॥ ३॥ क्योंकि सगे-सम्बन्धी आदि देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्रार्हणानि च। स्वजनोंको देनेसे और विस्तार करनेसे देश-कालोचित सम्यग् भवन्ति नैतानि <sup>१</sup>विस्तरात् स्वजनार्पणात्।। श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक-ठीक नहीं हो पाते॥४॥ देश और कालके प्राप्त होनेपर ऋषि-मुनियोंके भोजन करनेयोग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवानुको देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हिरदैवतम्। भोग लगाकर श्रद्धासे विधिपूर्वक योग्य पात्रको देना श्रद्धया विधिवत् पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्॥ चाहिये। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होता है॥५॥ देवता, ऋषि, पितर, अन्य देवर्षिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च। प्राणी, स्वजन और अपने-आपको भी अन्नका विभाजन अन्नं संविभजन्पश्येत् सर्वं तत् पुरुषात्मकम्॥ करनेके समय परमात्मस्वरूप ही देखे॥६॥ धर्मका मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्धमें मांसका अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाय; क्योंकि न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद् धर्मतत्त्ववित्। पितरोंको ऋषि-मुनियोंके योग्य हविष्यान्नसे जैसी मुन्यन्नैः स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पश्हिंसया॥ प्रसन्नता होती है, वैसी पश्-हिंसासे नहीं होती॥७॥ जो लोग सद्धर्मपालनकी अभिलाषा रखते हैं, उनके नैतादुशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्। लिये इससे बढकर और कोई धर्म नहीं है कि किसी न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य<sup>३</sup> य: ॥ भी प्राणीको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकारका कष्ट न दिया जाय॥८॥ इसीसे कोई-कोई यज्ञतत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी ज्ञानके द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयमरूप एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः। अग्निमें इन कर्ममय यज्ञोंका हवन कर देते हैं और आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते॥ बाह्य कर्म-कलापोंसे उपरत हो जाते हैं॥९॥ जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञोंसे यजन करना चाहता है, तब द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दुष्ट्वा भृतानि बिभ्यति। सभी प्राणी डर जाते हैं; वे सोचने लगते हैं कि यह एष माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो ह्यसुतृब् ध्रुवम् ॥ १० अपने प्राणोंका पोषण करनेवाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा॥ १०॥ इसलिये धर्मज्ञ मनुष्यको यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्धके द्वारा प्राप्त तस्माद् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्। मुनिजनोचित हविष्यान्नसे ही अपने नित्य और नैमित्तिक सन्तुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ ११ कर्म करे तथा उसीसे सर्वदा सन्तुष्ट रहे॥ ११॥ अधर्मकी पाँच शाखाएँ हैं—विधर्म, परधर्म, विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः। आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्मके अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽधर्मवत् त्यजेत्।। १२ समान ही इनका भी त्याग कर दे॥ १२॥ १. प्रा० पा०—भूतानि। २. प्रा० पा०—मुच्यते दैवसङ्गतम्। ३. प्रा० पा०—क्कायकर्मभि:।

| अ० १५] सप्त                                                                                                           | म स्कन्ध ८९५                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः ।<br>उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥ १३                           | जिस कार्यको धर्मबुद्धिसे करनेपर भी अपने<br>धर्ममें बाधा पड़े, वह 'विधर्म' है। किसी अन्यके द्वारा<br>अन्य पुरुषके लिये उपदेश किया हुआ धर्म 'परधर्म'                                                                                                     |
| यस्त्विच्छ्या कृतः पुम्भिराभासो ह्याश्रमात् पृथक् ।<br>स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥ १४                 | है। पाखण्ड या दम्भका नाम 'उपधर्म' अथवा 'उपमा'<br>है। शास्त्रके वचनोंका दूसरे प्रकारका अर्थ कर देना<br>'छल' है॥ १३॥ मनुष्य अपने आश्रमके विपरीत<br>स्वेच्छासे जिसे धर्म मान लेता है, वह 'आभास' है।<br>अपने-अपने स्वभावके अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित         |
| धर्मार्थमिप नेहेत यात्रार्थं वाधनो धनम्।<br>अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा॥१५                                       | धर्म हैं, वे भला किसे शान्ति नहीं देते॥ १४॥ धर्मात्मा<br>पुरुष निर्धन होनेपर भी धर्मके लिये अथवा शरीर-<br>निर्वाहके लिये धन प्राप्त करनेकी चेष्टा न करे।<br>क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकारकी चेष्टा किये<br>अजगरकी जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति- |
| सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखम्।<br>कुतस्तत् कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिशः॥ १६                            | परायण पुरुषकी निवृत्ति ही उसकी जीविकाका निर्वाह<br>कर देती है॥ १५॥<br>जो सुख अपनी आत्मामें रमण करनेवाले<br>निष्क्रिय सन्तोषी पुरुषको मिलता है, वह उस मनुष्यको<br>भला कैसे मिल सकता है, जो कामना और लोभसे                                               |
| सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया <sup>१</sup> दिशः।<br>शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्॥ १७                         | धनके लिये हाय-हाय करता हुआ इधर-उधर दौड़ता<br>फिरता है॥ १६॥ जैसे पैरोंमें जूता पहनकर चलनेवालेको<br>कंकड़ और काँटोंसे कोई डर नहीं होता—वैसे ही<br>जिसके मनमें सन्तोष है, उसके लिये सर्वदा और सब<br>कहीं सुख-ही-सुख है, दु:ख है ही नहीं॥ १७॥              |
| सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा।<br>औपस्थ्यजैह्व्यकार्पण्याद् गृहपालायते जनः॥ १८                             | युधिष्ठिर! न जाने क्यों मनुष्य केवल जलमात्रसे ही<br>सन्तुष्ट रहकर अपने जीवनका निर्वाह नहीं कर लेता।<br>अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके फेरमें पड़कर यह<br>बेचारा घरकी चौकसी करनेवाले कुत्तेके समान हो                                               |
| असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः।<br>स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते॥ १९                          | जाता है॥ १८॥ जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं है, इन्द्रियोंकी<br>लोलुपताके कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और<br>यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता<br>है॥ १९॥ भूख और प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी<br>कामनाका अन्त हो जाता है। क्रोध भी अपना काम      |
| कामस्यान्तं च <sup>२</sup> क्षुत्तृड्भ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात् ।<br>जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥ २० | पूरा करके शान्त हो जाता है। परन्तु यदि मनुष्य<br>पृथ्वीकी समस्त दिशाओंको जीत ले और भोग ले,<br>तब भी लोभका अन्त नहीं होता॥ २०॥                                                                                                                          |
| १. प्रा० पा०—शिवमया। २. प्रा० पा०—हि।                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ८९६ श्रीमद्भ                                       | रागवत [ अ० १५                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः।             | अनेक विषयोंके ज्ञाता, शंकाओंका समाधान                                                                      |
| सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्त्यधः ॥ २१         | करके चित्तमें शास्त्रोक्त अर्थको बैठा देनेवाले और<br>विद्वत्सभाओंके सभापति बड़े-बड़े विद्वान् भी असन्तोषके |
|                                                    | कारण गिर जाते हैं॥ २१॥                                                                                     |
| असङ्कल्पाञ्जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात्।        | धर्मराज! संकल्पोंके परित्यागसे कामको,<br>कामनाओंके त्यागसे क्रोधको, संसारी लोग जिसे                        |
| अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्॥ २२      | 'अर्थ' कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभको और                                                                   |
|                                                    | तत्त्वके विचारसे भयको जीत लेना चाहिये॥२२॥<br>अध्यात्मविद्यासे शोक और मोहपर, संतोंकी उपासनासे               |
| आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया।             | दम्भपर, मौनके द्वारा योगके विघ्नोंपर और शरीर-                                                              |
| योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया॥ २३        | प्राण आदिको निश्चेष्ट करके हिंसापर विजय प्राप्त<br>करनी चाहिये॥ २३॥ आधिभौतिक दु:खको दयाके                  |
|                                                    | द्वारा, आधिदैविक वेदनाको समाधिके द्वारा और                                                                 |
| कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना।            | आध्यात्मिक दु:खको योगबलसे एवं निद्राको सात्त्विक                                                           |
| आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया॥ २४        | भोजन, स्थान, संग आदिके सेवनसे जीत लेना<br>चाहिये॥ २४॥ सत्त्वगुणके द्वारा रजोगुण एवं तमोगुणपर               |
|                                                    | और उपरतिके द्वारा सत्त्वगुणपर विजय प्राप्त करनी                                                            |
|                                                    | चाहिये। श्रीगुरुदेवकी भक्तिके द्वारा साधक इन सभी                                                           |
| रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च।              | दोषोंपर सुगमतासे विजय प्राप्त कर सकता है॥ २५॥                                                              |
| एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्॥ २५  | हृदयमें ज्ञानका दीपक जलानेवाले गुरुदेव साक्षात्<br>भगवान् ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता  |
|                                                    | है, उसका समस्त शास्त्र-श्रवण हाथीके स्नानके                                                                |
| यस्य साक्षाद् भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ।            | समान व्यर्थ है॥ २६॥ बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके                                                               |
|                                                    | चरणकमलोंका अनुसन्धान करते रहते हैं, प्रकृति और                                                             |
| मर्त्यासद्धीः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्।। २६  | पुरुषके अधीश्वर वे स्वयं भगवान् ही गुरुदेवके रूपमें<br>प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रमसे मनुष्य मानते हैं॥ २७॥  |
|                                                    | शास्त्रोंमें जितने भी नियमसम्बन्धी आदेश                                                                    |
| एष वै भगवान्साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः।            | हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध,                                                           |
| योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर्लोको यं मन्यते नरम्॥ २७ | लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छ: शत्रुओंपर                                                                      |
| या रियरायपु वाष्ट्राक्ररायम् य रा यस राष्ट्रास (७  | विजय प्राप्त कर ली जाय अथवा पाँचों इन्द्रिय और                                                             |
|                                                    | मन—ये छ: वशमें हो जायँ। ऐसा होनेपर भी यदि                                                                  |
| षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः।              | उन नियमोंके द्वारा भगवान्के ध्यान-चिन्तन आदिकी<br>प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम-ही-श्रम          |
| तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः॥ २८           | समझना चाहिये॥ २८॥                                                                                          |

| अ० १५] सप्तम                                                                                         | ा स्कन्ध ८९७                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति।<br>अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथासतः॥ २९             | जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी<br>योग-साधनाके फल भगवत्प्राप्ति या मुक्तिको नहीं<br>दे सकते—वैसे ही दुष्ट पुरुषके श्रौत-स्मार्त कर्म भी                                                                                                             |
| यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निःसङ्गोऽपरिग्रहः।<br>एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः॥ ३०            | कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उलटा फल देते<br>हैं॥ २९॥<br>जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त करनेके<br>लिये उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रहका त्याग<br>करके संन्यास ग्रहण करे। एकान्तमें अकेला ही रहे<br>और भिक्षा-वृत्तिसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये स्वल्प |
| देशे शुचौ समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः।<br>स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतर्ज्वङ्ग ओमिति॥ ३१            | और परिमित भोजन करे॥ ३०॥<br>युधिष्ठिर! पवित्र और समान भूमिपर अपना<br>आसन बिछाये और सीधे स्थिर-भावसे समान और<br>सुखकर आसनसे उसपर बैठकर ॐ कारका जप                                                                                                          |
| प्राणापानौ सन्निरुन्थ्यात् पूरकुम्भकरेचकैः।<br>यावन्मनस्त्यजेत् कामान् स्वनासाग्रनिरीक्षणः॥ ३२       | करे॥ ३१॥<br>जबतक मन संकल्प-विकल्पोंको छोड़ न दे,<br>तबतक नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर पूरक,<br>कुम्भक और रेचकद्वारा प्राण तथा अपानकी गतिको<br>रोके॥ ३२॥                                                                                               |
| यतो यतो निःसरित मनः कामहतं भ्रमत्।<br>ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनैर्बुधः॥ ३३                   | कामकी चोटसे घायल चित्त इधर-उधर चक्कर<br>काटता हुआ जहाँ-जहाँ जाय, विद्वान् पुरुषको चाहिये<br>कि वह वहाँ-वहाँसे उसे लौटा लाये और धीरे-धीरे<br>हृदयमें रोके॥ ३३॥                                                                                            |
| एवमभ्यसतिश्चत्तं कालेनाल्पीयसा यतेः।<br>अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्निवत्॥ ३४                  | जब साधक निरन्तर इस प्रकारका अभ्यास<br>करता है, तब ईंधनके बिना जैसे अग्नि बुझ जाती<br>है, वैसे ही थोड़े समयमें उसका चित्त शान्त हो जाता<br>है॥ ३४॥                                                                                                        |
| कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्।<br>चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्॥ ३५    | इस प्रकार जब काम-वासनाएँ चोट करना<br>बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियाँ अत्यन्त<br>शान्त हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानन्दके संस्पर्शमें<br>मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान<br>नहीं होता॥ ३५॥<br>जो संन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और कामके          |
| यः प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः ।<br>यदि सेवेत तान्भिक्षुः स वै वान्ताश्यपत्रपः ॥ ३६ | मूल कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है और<br>फिर उन्हींका सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज<br>अपने उगले हुएको खानेवाला कुत्ता ही है॥ ३६॥                                                                                                               |

| ८९८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                  | द्रागवत [ अ० १५                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यैः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मर्त्यो विट्कृमिभस्मसात्।<br>त एनमात्मसात्कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः॥ ३७                                                                          | जिन्होंने अपने शरीरको अनात्मा, मृत्युग्रस्त<br>और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था—वे<br>ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा                                                                                                                                               |
| गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि।<br>तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता॥ ३८<br>आश्रमापसदा ह्येते खल्वाश्रमविडम्बकाः।<br>देवमायाविमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया॥ ३९ | करने लगते हैं॥ ३७॥ कर्मत्यागी गृहस्थ, व्रतत्यागी ब्रह्मचारी, गाँवमें रहनेवाला तपस्वी (वानप्रस्थ) और इन्द्रियलोलुप संन्यासी—ये चारों आश्रमके कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमोंका ढोंग करते हैं। भगवान्की मायासे विमोहित उन मूढ़ोंपर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये॥ ३८-३९॥     |
| आत्मानं चेद् विजानीयात् परं ज्ञानधुताशयः।<br>किमिच्छन्कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः॥ ४०                                                                                  | आत्मज्ञानके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मूल<br>हो गयी हैं और जिसने अपने आत्माको परब्रह्मस्वरूप<br>जान लिया है, वह किस विषयकी इच्छा और किस<br>भोक्ताकी तृप्तिके लिये इन्द्रियलोलुप होकर अपने                                                                                   |
| आहुः शरीरं रथिमिन्द्रियाणि<br>हयानभीषून् मन इन्द्रियेशम्।<br>वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूतं<br>सत्त्वं बृहद् बन्धुरमीशसृष्टम्॥४१                                              | शरीरका पोषण करेगा?॥४०॥<br>उपनिषदोंमें कहा गया है कि शरीर रथ है,<br>इन्द्रियाँ घोड़े हैं, इन्द्रियोंका स्वामी मन लगाम है,<br>शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारिथ है, चित्त ही<br>भगवान्के द्वारा निर्मित बाँधनेकी विशाल रस्सी है, दस                                            |
| अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मों<br>चक्रेऽभिमानं रिथनं च जीवम्।<br>धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति<br>शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्॥४२                                                        | प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिये हैं और इनका<br>अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ॐ कार ही उस<br>रथीका धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा<br>लक्ष्य है। (इस ॐ कारके द्वारा अन्तरात्माको<br>परमात्मामें लीन कर देना चाहिये)॥ ४१-४२॥<br>राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, |
| रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः।<br>मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः॥ ४३                                                                                            | अपमान, दूसरेके गुणोंमें दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरेकी उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद—ये सब, और ऐसे ही जीवोंके और भी बहुत–से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुणप्रधान                                                                                           |
| रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः।<br>रजस्तमःप्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्॥ ४४                                                                                     | वृत्तियाँ अधिक हैं, कहीं-कहीं कोई-कोई सत्त्वगुणप्रधान<br>ही होती हैं॥ ४३-४४॥<br>यह मनुष्य-शरीररूप रथ जबतक अपने वशमें<br>है और इसके इन्द्रिय मन-आदि सारे साधन अच्छी                                                                                                              |
| यावन्नृकायरथमात्मवशोपकल्पं<br>धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्।                                                                                                                 | दशामें विद्यमान हैं, तभीतक श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंकी<br>सेवा-पूजासे शान धरायी हुई ज्ञानकी तीखी तलवार                                                                                                                                                                             |

| अ० १५] सप्त                                            | म स्कन्ध ९०१                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| आदावन्ते जनानां सद् बहिरन्तः परावरम्।                  | पैदा होनेवाले शरीरोंके पहले भी कारणरूपसे                                                 |
| ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम् ॥ ५७ | और उनका अन्त हो जानेपर भी उनकी अवधिरूपसे                                                 |
| शा श्रिय यथा आज्य समा आसरस्य र्यय रूस ५७               | जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोगरूपसे बाहर और                                           |
|                                                        | भोक्तारूपसे भीतर है तथा ऊँच और नीच, जानना                                                |
|                                                        | और जाननेका विषय, वाणी और वाणीका विषय,                                                    |
|                                                        | अन्धकार और प्रकाश आदि वस्तुओंके रूपमें जो                                                |
|                                                        | कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब स्वयं यह                                                    |
|                                                        | तत्त्ववेत्ता ही है। इसीसे मोह उसका स्पर्श नहीं कर                                        |
| आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृत:।               | सकता॥ ५७॥ दर्पण आदिमें दीख पड़नेवाला प्रतिबिम्ब                                          |
| दुर्घटत्वादैन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितम्॥५८            | विचार और युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व                                          |
|                                                        | है नहीं; फिर भी वस्तुके रूपमें तो वह दीखता ही है।                                        |
|                                                        | वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा दीखनेवाला वस्तुओंका भेद-                                     |
|                                                        | भाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभवसे असम्भव                                               |
|                                                        | होनेके कारण वस्तुत: न होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत                                           |
|                                                        | होता है॥५८॥ पृथ्वी आदि पंचभूतोंसे इस शरीरका                                              |
| <u> </u>                                               | निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय                                          |
| क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि।              | तो न तो वह उन पंचभूतोंका संघात है और न विकार                                             |
| न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा॥ ५९            | या परिणाम ही। क्योंकि यह अपने अवयवोंसे न तो                                              |
|                                                        | पृथक् है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या                                             |
|                                                        | है॥ ५९॥ इसी प्रकार शरीरके कारणरूप पंचभूत                                                 |
|                                                        | भी अवयवी होनेके कारण अपने अवयवों—सूक्ष्मभूतोंसे                                          |
|                                                        | भिन्न नहीं हैं, अवयवरूप ही हैं। जब बहुत खोज-                                             |
|                                                        | बीन करनेपर भी अवयवोंके अतिरिक्त अवयवीका                                                  |
| धातवोऽवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना।                 | अस्तित्व नहीं मिलता—वह असत् ही सिद्ध होता है,<br>तब अपने-आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये |
|                                                        | अवयव भी असत्य ही हैं॥६०॥ जबतक अज्ञानके                                                   |
| न स्युर्ह्यसत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः॥६०                | कारण एक ही परमतत्त्वमें अनेक वस्तुओंके भेद                                               |
|                                                        | मालूम पड़ते रहते हैं, तबतक यह भ्रम भी रह सकता                                            |
|                                                        | है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, वे अब भी हैं और स्वप्नमें                                     |
|                                                        | भी जिस प्रकार जाग्रत्, स्वप्न आदि अवस्थाओंके                                             |
|                                                        | अलग-अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी                                                   |
|                                                        | विधि-निषेधके शास्त्र रहते हैं—वैसे ही जबतक इन                                            |
| स्यात् सादृश्यभ्रमस्तावद् विकल्पे सति वस्तुनः ।        | भिन्नताओंके अस्तित्वका मोह बना हुआ है, तबतक                                              |
| जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥ ६१         | यहाँ भी विधि-निषेधके शास्त्र हैं ही॥६१॥                                                  |
| गात्रस्यामा प्रयास्प्रयास्या स्था ।पाञाप्रवसा ॥ ६१     | 1 1/2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                             |

[ अ० १५ 907 श्रीमद्भागवत भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथाऽऽत्मनः। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूतिसे आत्माके त्रिविध अद्वैतका साक्षात्कार करते हैं—वे जाग्रत्, वर्तयस्वानुभूत्येह त्रीन्स्वप्नान्धुनुते मुनिः ॥ ६२ स्वप्न, सुषुप्ति और द्रष्टा, दर्शन तथा दृश्यके भेदरूप स्वप्नको मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकारके हैं-कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत्। भावाद्वेत, क्रियाद्वेत और द्रव्याद्वेत॥६२॥ जैसे वस्त्र अवस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते ॥ ६३ सुतरूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारणमात्र ही है। क्योंकि भेद तो वास्तवमें है नहीं। इस प्रकार सबकी एकताका विचार 'भावाद्वैत' है॥ ६३॥ युधिष्ठिर! यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणम्। मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सब कर्म स्वयं मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते॥ ६४ परब्रह्म परमात्मामें ही हो रहे हैं, उसीमें अध्यस्त हैं-इस भावसे समस्त कर्मींको समर्पित कर देना 'क्रियाद्वैत' है॥ ६४॥ स्त्री-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसारके आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम्। अन्य समस्त प्राणियोंके तथा अपने स्वार्थ और भोग यत् स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते॥ ६५ एक ही हैं, उनमें अपने और परायेका भेद नहीं है— इस प्रकारका विचार 'द्रव्याद्वैत' है॥ ६५॥ युधिष्ठिर! जिस पुरुषके लिये जिस द्रव्यको यद् यस्य वानिषिद्धं स्याद् येन यत्र यतो नृप। जिस समय जिस उपायसे जिससे ग्रहण करना स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि॥६६ शास्त्राज्ञाके विरुद्ध न हो, उसे उसीसे अपने सब कार्य सम्पन्न करने चाहिये; आपत्तिकालको छोड़कर एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः। इससे अन्यथा नहीं करना चाहिये॥६६॥ महाराज! भगवद्भक्त मनुष्य वेदमें कहे हुए इन कर्मोंके तथा गृहेऽप्यस्य गतिं यायाद् राजंस्तद्भक्तिभाङ्नरः ॥ ६७ अन्यान्य स्वकर्मोंके अनुष्ठानसे घरमें रहते हुए भी श्रीकृष्णकी गतिको प्राप्त करता है॥ ६७॥ युधिष्ठिर! यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा-जैसे तुम अपने स्वामी भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा दापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभोः। और सहायतासे बड़ी-बड़ी कठिन विपत्तियोंसे पार हो गये हो और उन्हींके चरणकमलोंकी सेवासे समस्त यत्पादपङ्केरुहसेवया भवा-भूमण्डलको जीतकर तुमने बड़े-बड़े राजसूय आदि नहार्षीन्निर्जितदिग्गजः क्रतून्॥६८ यज्ञ किये हैं॥६८॥ पूर्वजन्ममें इसके पहलेके महाकल्पमें मैं एक अहं पुराभवं कश्चिद् गन्धर्व उपबर्हणः। गन्धर्व था। मेरा नाम था उपबर्हण और गन्धर्वीमें मेरा बडा सम्मान था॥६९॥ मेरी सुन्दरता, सुकुमारता नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥ ६९ और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीरमेंसे सुगन्धि निकला करती और देखनेमें मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियाँ रूपपेशलमाधुर्यसौगन्ध्यप्रियदर्शनः मुझसे बहुत प्रेम करतीं और मैं सदा प्रमादमें ही रहता। में अत्यन्त विलासी था॥७०॥ स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ॥ ७०

| अ० १५] स                                                                                                                                    | प्तम स्कन्ध ९०३                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः।<br>उपहूता विश्वसृग्भिर्हरिगाथोपगायने॥ ७                                                              | एक बार देवताओंके यहाँ ज्ञानसत्र हुआ। उसमें<br>बड़े-बड़े प्रजापित आये थे। भगवान्की लीलाका गान<br>करनेके लिये उन लोगोंने गन्धर्व और अप्सराओंको<br>बुलाया॥ ७१॥ मैं जानता था कि वह संतोंका समाज                                                                                  |
| अहं च गायंस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ।<br>ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा।<br>याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः॥ ७ | उन्होंने अपनी शक्तिसे मुझे शाप दे दिया कि 'तुमने                                                                                                                                                                                                                             |
| तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्।<br>शुश्रूषयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्॥७                                             | हमलोगोंकी अवहेलना की है, इसिलये तुम्हारी सारी<br>सौन्दर्य-सम्पत्ति नष्ट हो जाय और तुम शीघ्र ही शूद्र<br>हो जाओ '॥ ७२ ॥ उनके शापसे मैं दासीका पुत्र<br>हुआ। किन्तु उस शूद्र-जीवनमें किये हुए महात्माओंके<br>सत्संग और सेवा-शुश्रूषाके प्रभावसे मैं दूसरे जन्ममें              |
| धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः।<br>गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्॥ ७                                                            | ब्रह्माजीका पुत्र हुआ॥ ७३॥ संतोंकी अवहेलना और                                                                                                                                                                                                                                |
| यूयं नृलोके बत भूरिभागा<br>लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति।<br>येषां गृहानावसतीति साक्षाद्<br>गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्॥ ७                    | अनायास ही संन्यासियोंको मिलनेवाला परमपद प्राप्त<br>कर लेता है॥७४॥<br>युधिष्ठिर! इस मनुष्यलोकमें तुमलोगोंके भाग्य<br>अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात्                                                                                                   |
| स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं<br>कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः ।<br>प्रियः सुहृद् वः खलु मातुलेय<br>आत्मार्हणीयो विधिकृद् गुरुश्च॥ ७              | लिये चारों ओरसे तुम्हारे पास आया करते हैं॥ ७५॥ बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर जिनको ढूँढते रहते हैं, जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुभव-स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं—वे ही तुम्हारे प्रिय, हितैषी, ममेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण हैं॥ ७६॥ |
| न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभी<br>रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्।<br>मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः<br>प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः॥ ७                  | शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि<br>लगाकर 'वे यह हैं'—इस रूपमें उनका वर्णन नहीं<br>कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम<br>मौन, भिक्त और संयमके द्वारा ही उनकी पूजा करते<br>हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल<br>भगवान् हमपर प्रसन्न हों॥७७॥         |

कृष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुनिः।

इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिताः।

देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः॥८०

श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः॥ ७९

देवर्षि नारद भगवान् श्रीकृष्ण और राजा युधि-ष्ठिरसे विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर

[अ० १५

चले गये। भगवान् श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिरके आश्चर्यकी सीमा न रही॥७९॥ परीक्षित्! इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्षपुत्रियोंके

वंशोंका अलग-अलग वर्णन सुनाया। उन्हींके वंशमें देवता, असुर, मनुष्य आदि और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि हुई है॥८०॥

सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्याय:॥ १५॥

> ॥ इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः॥ ॥ हरि: ॐ तत्सत्॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां

## श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

अष्टमः स्कन्धः

अथ प्रथमोऽध्यायः

मन्वन्तरोंका वर्णन

## राजोवाच

स्वायम्भुर्वस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रतः। र यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व नः॥१

यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः।

गृणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद शृण्वताम्॥ २

यँद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावनः। कृतवान्कुरुते कर्ता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा॥३

## ऋषिरुवाच

मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षट् कल्पे स्वायम्भुवादयः ।

आद्यँस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः॥ ४

आकूत्यां देवहूत्यां च<sup>८</sup> दुहित्रोस्तस्य वै मनोः।

र् धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५

राजा परीक्षित्ने पूछा—गुरुदेव! स्वायम्भुव

मनुका वंश-विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंशमें उनकी कन्याओंके द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोंने

अपनी वंशपरम्परा चलायी थी। अब आप हमसे दूसरे

मनुओंका वर्णन कीजिये॥१॥

ब्रह्मन्! ज्ञानी महात्मा जिस-जिस मन्वन्तरमें महामहिम भगवानुके जिन-जिन अवतारों और लीलाओंका

वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइये। हम बड़ी श्रद्धासे उनका श्रवण करना चाहते हैं॥२॥

भगवन्! विश्वभावनभगवान् बीते हुए मन्वन्तरोंमें जो-जो लीलाएँ कर चुके हैं, वर्तमान मन्वन्तरमें जो

कर रहे हैं और आगामी मन्वन्तरोंमें जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइये॥३॥ **श्रीशुकदेवजीने कहा**—इस कल्पमें

स्वायम्भुव आदि छ: मन्वन्तर बीत चुके हैं। उनमेंसे पहले मन्वन्तरका मैंने वर्णन कर दिया, उसीमें देवता

आदिकी उत्पत्ति हुई थी॥४॥

स्वायम्भुव मनुकी पुत्री आकृतिसे यज्ञपुरुषके रूपमें धर्मका उपदेश करनेके लिये तथा देवहूतिसे कपिलके रूपमें ज्ञानका उपदेश करनेके लिये भगवान्ने

उनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण किया था॥५॥

१. प्रा॰ पा॰—वस्य च गुरो। २. प्राचीन प्रतिमें 'यत्र विश्वसृजां सर्गो...' इस उत्तरार्धके स्थानपर 'अत्र धर्माश्च विविधाश्चातुर्वर्ण्याश्रिताः शुभाः' ऐसा पाठ है। ३. प्रा० पा०—मन्वन्तरे हरे०। ४. प्रा० पा०—सर्वमन्वन्तरे।

५. प्रा॰ पा॰—चान्यमतीते। ६. प्रा॰ पा॰—ये। ७. प्रा॰ पा॰—आद्य: स। ८. प्रा॰ पा॰—नु। ९. प्राचीन प्रतिमें 'धर्मज्ञानोपदेशार्थं''' से लेकर ''''कपिलस्यानुवर्णितम्' यहाँतकका पाठ इस प्रकार है—'उत्पत्तिः सर्वजन्तूनां

वर्णिता पुरुषर्षभ। चरितं पुण्यकीर्तेश्च कपिलस्यानुवर्णितम्॥'

श्रीमद्भागवत [ अ० १ 308 परीक्षित्! भगवान् कपिलका वर्णन मैं पहले ही कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्। (तीसरे स्कन्धमें) कर चुका हूँ। अब भगवान् आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार कुरूद्वह॥६ यज्ञपुरुषने आकृतिके गर्भसे अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका वर्णन करता हूँ॥६॥ परीक्षित्! भगवान् स्वायम्भुव मनुने समस्त कामनाओं और भोगोंसे विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः। विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये वनमें चले विसुज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्॥ ७ गये॥७॥ परीक्षित्! उन्होंने सुनन्दा नदीके किनारे पृथ्वीपर एक पैरसे खड़े रहकर सौ वर्षतक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन्। भगवान्की स्तुति करते थे॥८॥ तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत॥ मनुजी कहा करते थे-जिनकी चेतनाके स्पर्शमात्रसे यह विश्व चेतन हो जाता है, किन्तु यह विश्व जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर सकता; जो इसके सो जानेपर प्रलयमें भी जागते रहते हैं, जिनको मनुरुवाच यह नहीं जान सकता, परन्तु जो इसे जानते हैं-वही येन रचेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्। परमात्मा हैं॥ ९॥ यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहनेवाले समस्त चर-अचर प्राणी—सब उन परमात्मासे यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद र स:॥ ही ओतप्रोत हैं। इसलिये संसारके किसी भी पदार्थमें मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाहमात्रके लिये उपभोग करना चाहिये। तृष्णाका आत्मावास्यिमदं विश्वं यत् किञ्चिज्जगत्यां जगत्। सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। भला, ये संसारकी सम्पत्तियाँ किसकी हैं ?॥ १०॥ भगवान् सबके साक्षी तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।। १० हैं। उन्हें बुद्धि-वृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख सकतीं। परन्तु उनकी ज्ञानशक्ति अखण्ड है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाले उन्हीं स्वयंप्रकाश असंग यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति। परमात्माकी शरण ग्रहण करो॥११॥ जिनका न आदि है न अन्त, फिर मध्य तो होगा ही कहाँसे? भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत॥ ११ जिनका न कोई अपना है और न पराया और न बाहर है न भीतर, वे विश्वके आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये, बाहर और भीतर—सब कुछ हैं। उन्हींकी न<sup>8</sup> यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः। सत्तासे विश्वकी सत्ता है। वही अनन्त वास्तविक सत्य विश्वस्याम्नि यद् यस्माद् विश्वं च तद्तं महत्।। १२ परब्रह्म हैं॥ १२॥ १. प्रा॰ पा॰—माह स। २. प्राचीन प्रतिमें 'येन चेतयते विश्वं''' इस पूर्वार्धके स्थानपर 'वासुदेवो वसत्येष सर्वदेहेष्वनन्यदृक्' ऐसा पाठ है। ३. प्रा॰ पा॰—मेधसा। ४. प्राचीन प्रतिमें 'न यस्याद्यन्तौः'' से लेकर 'ःतदृतं महत्' यहाँतकका पाठ इस प्रकार है—'न यस्यादिस्तथा मध्यं देवदेवस्य चात्मन:। सर्वस्य मूलभूतोऽसौ भूता येऽनन्तरं यतः॥'

| अ॰ १] अ॰टम                                                                                                                                                                                     | स्कन्ध ९०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स विश्वकायः पुरुहूत ईशः<br>सत्यः <sup>१</sup> स्वयंज्योतिरजः पुराणः।                                                                                                                           | वही परमात्मा विश्वरूप हैं। उनके अनन्त<br>नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान् सत्य, स्वयंप्रकाश, अजन्मा<br>और पुराणपुरुष हैं। वे अपनी मायाशक्तिके द्वारा                                                                                                                                                                                                                          |
| धत्तेऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या<br>तां <sup>२</sup> विद्ययोदस्य निरीह आस्ते॥ १३                                                                                                              | ही विश्वसृष्टिके जन्म आदिको स्वीकार कर लेते हैं<br>और अपनी विद्याशक्तिके द्वारा उसका त्याग करके<br>निष्क्रिय, सत्स्वरूपमात्र रहते हैं॥ १३॥<br>इसीसे ऋषि–मुनि नैष्कर्म्यस्थिति अर्थात् ब्रह्मसे                                                                                                                                                                         |
| अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकर्महेतवे।<br>ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते॥ १४                                                                                                            | एकत्व प्राप्त करनेके लिये पहले कर्मयोगका अनुष्ठान<br>करते हैं। प्राय: कर्म करनेवाला पुरुष ही अन्तमें<br>निष्क्रिय होकर कर्मोंसे छुट्टी पा लेता है॥ १४॥<br>यों तो सर्वशक्तिमान् भगवान् भी कर्म करते हैं,                                                                                                                                                                |
| ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते।<br>आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येऽनु तम्॥ १५                                                                                                             | परन्तु वे आत्मलाभसे पूर्णकाम होनेके कारण उन<br>कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हींका अनुसरण<br>करके अनासक्त रहकर कर्म करनेवाले भी कर्मबन्धनसे<br>मुक्त ही रहते हैं॥ १५॥<br>भगवान् ज्ञानस्वरूप हैं, इसलिये उनमें अहंकारका                                                                                                                                            |
| र्तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं<br>निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्।<br>नॄन् शिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं<br>प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्॥ १६                                                            | लेश भी नहीं है। वे सर्वतः पिरपूर्ण हैं, इसिलये उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। वे बिना किसीकी प्रेरणाके स्वच्छन्दरूपसे ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनायी हुई मर्यादामें स्थित रहकर अपने कर्मोंके द्वारा मनुष्योंको शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मोंके प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं प्रभुकी शरणमें हूँ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! एक बार |
| श्रीशुक उवाच<br>इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्।<br>दृष्ट्वासुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन् क्षुधा॥ १७                                                                                     | स्वायम्भुव मनु एकाग्रचित्तसे इस मन्त्रमय उपनिषत्-<br>स्वरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे। उन्हें नींदमें अचेत<br>होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा<br>डालनेके लिये उनपर टूट पड़े॥ १७॥<br>यह देखकर अन्तर्यामी भगवान् यज्ञपुरुष अपने<br>पुत्र याम नामक देवताओंके साथ वहाँ आये। उन्होंने                                                                                |
| तांस्तथाविसतान् वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः ।<br>यामैः परिवृतो देवैर्हत्वाशासत् त्रिविष्टपम् ॥ १८<br>१. प्रा० पा०—सर्वस्य गोप्ता त्वजरः पुराणः । २. प्र<br>४. प्रा० पा०—आनन्दमेकं परमं सनातनं । | उन खा डालनेके निश्चयसे आये हुए असुरोंका संहार<br>कर डाला और फिर वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर<br>स्वर्गका शासन करने लगे॥१८॥<br>।० पा०—तं वै विदित्वा तु। ३. प्रा० पा०—अथ यत्रर्षय:।                                                                                                                                                                                 |

| ९०८ श्रीमद्भ                                                                                   | रागवत [ अ० १                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्।<br>द्युमत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः॥ १९ | परीक्षित्! दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। वे अग्निके<br>पुत्र थे। उनके पुत्रोंके नाम थे—द्युमान्, सुषेण और |
| तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद् देवाश्च तुषितादयः।                                                  | रोचिष्मान् आदि॥ १९॥ उस मन्वन्तरमें इन्द्रका नाम<br>था रोचन, प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्जस्तम्भ    |
| ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः॥ २०                                                      | आदि वेदवादीगण सप्तर्षि थे॥ २०॥ उस मन्वन्तरमें<br>वेदशिरा नामके ऋषिकी पत्नी तुषिता थीं। उनके          |
| ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत्।                                                        | गर्भसे भगवान्ने अवतार ग्रहण किया और विभु नामसे                                                       |
| तस्यां जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिविश्रुतः॥ २१                                                  | प्रसिद्ध हुए॥२१॥ वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी<br>रहे। उन्हींके आचरणसे शिक्षा ग्रहण करके अठासी         |
| अष्टाशीतिसहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः।                                                          | हजार व्रतनिष्ठ ऋषियोंने भी ब्रह्मचर्यव्रतका पालन                                                     |
| अन्वशिर्क्षन्व्रतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः॥ २२                                                  | किया॥ २२॥                                                                                            |
| तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनुः।                                                           | तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रतके पुत्र थे। उनके<br>पुत्रोंके नाम थे—पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि॥ २३॥ |
| पवनः सृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप <sup>२</sup> ॥ २३                                     | उस मन्वन्तरमें वसिष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र                                                        |
| विसष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः।                                                               | सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओंके<br>प्रधान गण थे और इन्द्रका नाम था सत्यजित्॥ २४॥  |
| सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्॥ २४                                             | उस समय धर्मकी पत्नी सूनृताके गर्भसे पुरुषोत्तमभगवान्ने                                               |
| धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः।                                                        | सत्यसेनके नामसे अवतार ग्रहण किया था। उनके<br>साथ सत्यव्रत नामके देवगण भी थे॥ २५॥ उस                  |
| सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह॥ २५                                                      | समयके इन्द्र सत्यजित्के सखा बनकर भगवान्ने                                                            |
| सोऽनृतव्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्।                                                           | असत्यपरायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं<br>जीवद्रोही भूतगणोंका संहार किया॥ २६॥              |
| भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववधीत् सत्यजित्सखः॥ २६                                                    | जावद्राहा मूतगणाका सहार किया।। २६॥<br>चौथे मनुका नाम था तामस। वे तीसरे मनु                           |
| चतुर्थ उत्तमभ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः।                                                        | उत्तमके सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु                                                      |
| पृथुः ३ ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः॥ २७                                             | इत्यादि दस पुत्र थे॥ २७॥ सत्यक, हरि और वीर<br>नामक देवताओंके प्रधान गण थे। इन्द्रका नाम था           |
| सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः।                                                         | त्रिशिख। उस मन्वन्तरमें ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि                                                     |
| ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे॥ २८                                                      | थे॥ २८॥ परीक्षित्! उस तामस नामके मन्वन्तरमें<br>विधृतिके पुत्र वैधृति नामके और भी देवता हुए।         |
| देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप।                                                             | उन्होंने समयके फेरसे नष्टप्राय वेदोंको अपनी शक्तिसे                                                  |
| नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा॥ २९                                                  | बचाया था, इसीलिये ये 'वैधृति' कहलाये॥ २९॥<br>इस मन्वन्तरमें हरिमेधा ऋषिकी पत्नी हरिणीके गर्भसे       |
| तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः।                                                         | हरिके रूपमें भगवान्ने अवतार ग्रहण किया। इसी                                                          |
| हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्॥ ३०                                                 | अवतारमें उन्होंने ग्राहसे गजेन्द्रकी रक्षा की थी॥ ३०॥                                                |
| १. प्रा० पा०—शिक्षन्सुतं। २. प्रा० पा०—नृपाः। ३. प्रा० पा०—वृषः।                               |                                                                                                      |

राजोवाच राजा परीक्षित्ने पूछा—मुनिवर! हम आपसे बादरायण एतत् ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्। यह सुनना चाहते हैं कि भगवान्ने गजेन्द्रको ग्राहके फंदेसे कैसे छुड़ाया था॥ ३१॥ हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममूमुचत्॥३१ सब कथाओंमें वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओंके द्वारा तत्कथा सुमहत् पुण्यं धन्यं<sup>१</sup> स्वस्त्ययनं शुभम्<sup>२</sup>। गान किये हुए भगवान् श्रीहरिके पवित्र यशका वर्णन यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरिः॥ ३२ रहता है॥ ३२॥ सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो! राजा स्रत उवाच परीक्षित् आमरण अनशन करके कथा सुननेके लिये परीक्षितैवं स बादरायणि: त् ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्रीशुकदेवजी महाराजको प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः। इस प्रकार कथा कहनेके लिये प्रेरित किया, तब वे प्रतिनन्द्य पार्थिवं उवाच विप्राः बड़े आनन्दित हुए और प्रेमसे परीक्षित्का अभिनन्दन मुदा मुनीनां सदिस स्म शृण्वताम् ॥ ३३ | करके मुनियोंकी भरी सभामें कहने लगे॥ ३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्याय:॥१॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ग्राहके द्वारा गजेन्द्रका पकडा जाना श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! क्षीरसागरमें श्रीशुक उवाच त्रिकृट नामका एक प्रसिद्ध सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। आसीद् गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः। वह दस हजार योजन ऊँचा था॥१॥ उसकी लंबाई-श्रीमान्योजनायुतमुच्छ्रितः॥ १ क्षीरोदेनावृत: चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चाँदी, लोहे और सोनेके तीन शिखरोंकी छटासे समुद्र, दिशाएँ और आकाश जगमगाते रहते थे॥२॥ और तोंवता विस्तृत: पर्यक् त्रिभि: शृङ्गे: पयोनिधिम् । भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायसहिरण्मयै:॥२ धातुओंकी रंग-बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जातिके वृक्ष,

अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः।

स चावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात् पयऊर्मिभिः।

करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः॥ ४

१. प्रा० पा०—धर्म्यं। २. प्रा० पा०—शिवम्। ३. प्रा० पा०—तावान् सुविस्तृतो ह्यासीत्।

नानाद्रुमलतागुल्मैर्निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम्

लताएँ और झाड़ियाँ थीं। झरनोंकी झर-झरसे वह

गुंजायमान होता रहता था॥ ३॥ सब ओरसे समुद्रकी

लहरें आ–आकर उस पर्वतके निचले भागसे टकरातीं, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराजके पाँव पखार रही हों। उस पर्वतके हरे पन्नेके पत्थरोंसे

वहाँकी भूमि ऐसी साँवली हो गयी थी, जैसे उसपर

हरी-भरी दुब लग रही हो॥४॥

अष्टम स्कन्ध

909

अ० २]

श्रीमद्भागवत [ अ० २ ९१० सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः उसकी कन्दराओंमें सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएँ आदि विहार करनेके लिये किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्दरः॥५ प्राय: बने ही रहते थे॥५॥ जब उसके संगीतकी यत्र संगीतसन्नादैर्नदद्गुहममर्षया। ध्वनि चट्टानोंसे टकराकर गुफाओंमें प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े-बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंहकी अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशङ्क्रया॥६ ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जनासे उसे नानारण्यपशुव्रातसङ्कलद्रोण्यलङ्कृतः दबा देनेके लिये और जोरसे गरजने लगते थे॥६॥ उस पर्वतकी तलहटी तरह-तरहके जंगली चित्रद्रुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः 119 जानवरोंके झुंडोंसे सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकारके वृक्षोंसे भरे हुए देवताओंके उद्यानमें सुन्दर-सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैर्मणिवालुकैः। सुन्दर पक्षी मधुर कण्ठसे चहकते रहते थे॥७॥ देवस्त्रीमज्जनामोदसौरभाम्ब्वनिलैर्युत: उसपर बहुत-सी नदियाँ और सरोवर भी थे। उनका जल बडा निर्मल था। उनके पुलिनपर मणियोंकी तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः। बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएँ स्नान उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्॥९ करती थीं जिससे उनका जल अत्यन्त सुगन्धित हो जाता था। उसकी सुरिभ लेकर भीनी-भीनी वायु सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमै:। चलती रहती थी॥८॥ मन्दारै:पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकै:॥ १० पर्वतराज त्रिकूटकी तराईमें भगवत्प्रेमी महात्मा भगवान् वरुणका एक उद्यान था। उसका नाम था चूतैः प्रियालैः पनसैराम्रेराम्रातकैरि। ऋतुमान्। उसमें देवांगनाएँ क्रीडा करती रहती थीं॥९॥ क्रमुकैर्नालिकेरैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकै:॥ ११ उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, जो फलों और फूलोंसे सर्वदा लदे ही रहते थे। उस मधूकै: सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनै:। उद्यानमें मन्दार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चम्पा, अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैः किंशुकचन्दनैः॥ १२ तरह-तरहके आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताडु, तमाल, पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः। असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चन्दन, द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बूभिर्बदर्यक्षाभयामलैः ॥ १३ नीम, कचनार, साल, देवदारु, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आँवला, बेल, कैथ, नीबू और बिल्वैः कपित्थैर्जम्बीरैर्वृतो भल्लातकादिभिः। भिलावे आदिके वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यानमें तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम् ॥ १४ एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे॥१०-१४॥ और भी विविध जातिके कुमुदोत्पलकह्लारशतपत्रश्रियोर्जितम् । कुमुद, उत्पल, कह्लार, शतदल आदि कमलोंकी अनुठी मत्तषट्पदिनर्घुष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः॥ १५ छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गुँज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारण्डव, चक्रवाक हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह्वैः सारसैरपि। और सारस दल-के-दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख जलकुक्कुटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम् ॥ १६ और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओंके

| अ॰ २] अष्टम स्कन्ध ९११                                                                    |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,   <del> </del>                                                                          |                                                                                                         |
| मत्स्यकच्छपसञ्चारचलत्पद्मरजःपयः ।                                                         | चलनेसे कमलके फूल हिल जाते थे, जिससे उनका                                                                |
| कदम्बवेतसर्नेलनीपवञ्जुलकैर्वृतम् ॥१७                                                      | पराग झड़कर जलको सुन्दर और सुगन्धित बना                                                                  |
| कुन्दैः कुरबकाशोकैः शिरीषैः कुटैंजेङ्गुदैः।                                               | देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, बेन<br>आदि वृक्षोंसे वह घिरा था॥१५—१७॥                           |
| कुब्जकैः स्वर्णयूथीभिर्नागपुन्नागजातिभिः॥ १८                                              | कुन्द, कुरबक (कटसरैया), अशोक, सिरस,                                                                     |
| मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः।                                                        | वनमल्लिका, लिसौड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग,                                                             |
| शोभितं तीरजैश्चान्यैर्नित्यर्तुभिरलं द्रुमै:॥१९                                           | पुन्नाग, जाती, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा<br>आदि सुन्दर-सुन्दर पुष्पवृक्ष एवं तटके दूसरे वृक्षोंसे |
| तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः                                                                | भी—जो प्रत्येक ऋतुमें हरे-भरे रहते थे—वह सरोवर                                                          |
| करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् ।                                                                 | शोभायमान रहता था॥१८-१९॥                                                                                 |
| सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद्                                                                | उस पर्वतके घोर जंगलमें बहुत-सी हथिनियोंके                                                               |
|                                                                                           | साथ एक गजेन्द्र निवास करता था। वह बड़े-बड़े                                                             |
| विशालगुल्मं प्ररुजन्वनस्पतीन्॥२०                                                          | शक्तिशाली हाथियोंका सरदार था। एक दिन वह उसी                                                             |
| यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा                                                             | पर्वतपर अपनी हथिनियोंके साथ काँटेवाले कीचक,                                                             |
| व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखड्गाः।                                                           | बाँस, बेंत, बड़ी-बड़ी झाड़ियों और पेड़ोंको रौंदता                                                       |
| महोरगाश्चापि भयाद् द्रवन्ति                                                               | हुआ घूम रहा था॥२०॥ उसकी गन्धमात्रसे सिंह,<br>हाथी, बाघ, गैंड़े आदि हिंस्र जन्तु, नाग तथा काले-          |
| सगौरकृष्णाः शरभाश्चमर्यः॥ २१                                                              | गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया                                                                  |
| •                                                                                         | करते थे॥ २१॥ और उसकी कृपासे भेड़िये, सूअर,                                                              |
| वृका वराहा महिषर्क्षशल्या                                                                 | भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिन और                                                       |
| गोपुच्छसालावृकमर्कटाश्च ।                                                                 | खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते                                                             |
| अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादय-                                                            | रहते थे॥ २२॥ उसके पीछे-पीछे हाथियोंके छोटे-                                                             |
| श्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण॥ २२                                                              | छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े-बड़े हाथी और हथिनियाँ                                                      |
| स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभि-                                                               | भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमकसे पहाड़<br>एकबारगी काँप उठता था। उसके गण्डस्थलसे                   |
| र्वृतो मदच्युत्कलभैरनुद्रुतः।                                                             | टपकते हुए मदका पान करनेके लिये साथ–साथ भौरे                                                             |
| गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्                                                            | उड़ते जा रहे थे। मदके कारण उसके नेत्र विह्वल हो                                                         |
|                                                                                           | रहे थे। बड़े जोरकी धूप थी, इसलिये वह व्याकुल                                                            |
| निषेव्यमाणोऽलिकुलैर्मदाशनैः ॥ २३                                                          | हो गया और उसे तथा उसके साथियोंको प्यास भी                                                               |
| सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं                                                                  | सताने लगी। उस समय दूरसे ही कमलके परागसे                                                                 |
| जिघ्नन्विदूरान्मदिवह्वलेक्षणः ।                                                           | सुवासित वायुकी गन्ध सूँघकर वह उसी सरोवरकी                                                               |
| वृतः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्                                                             | ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगन्ध लेकर<br>वायु आ रही थी। थोड़ी ही देरमें वेगसे चलकर वह                 |
| सरोवराभ्याशमथागमद् द्रुतम्॥ २४                                                            |                                                                                                         |
| १. प्रा० पा०—त्पङ्करज:। २. प्रा० पा०—लसद्विविधै: पुलिनैर्वृतम्। ३. प्रा० पा०—कुटजद्रुमै:। |                                                                                                         |
| ५. त्राच्याच्याच्याच्याचा ५. त्राच्याच्याच्या                                             | नयः गुरसापृराम्। २. त्राण् याण—पुरुणक्षुमः।                                                             |

| ९१२ श्रीमद्भ                         | रागवत [ अ० २                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलं     | उस सरोवरका जल अत्यन्त निर्मल एवं अमृतके                                                        |
| हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम् ।         | समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलोंकी<br>केसरसे वह महक रहा था। गजेन्द्रने पहले तो उसमें         |
| पपौ निकामं निजपुष्करोद्धृत-          | घुसकर अपनी सूँड्से उठा-उठा जी भरकर जल<br>पिया, फिर उस जलमें स्नान करके अपनी थकान               |
| मात्मानमद्भिः स्नपयनातक्लमः॥ २५      | मिटायी॥ २५॥                                                                                    |
| स्वपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभि-        | गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषोंकी भाँति मोहग्रस्त होकर<br>अपनी सूँड्से जलकी फुहारें छोड़-छोड़कर साथकी  |
| र्निपाययन्संस्नपयन्यथा गृही।         | हथिनियों और बच्चोंको नहलाने लगा तथा उनके                                                       |
| घृणी करेणूः कलभांश्च दुर्मदो         | मुँहमें सूँड़ डालकर जल पिलाने लगा। भगवान्की<br>मायासे मोहित हुआ गजेन्द्र उन्मत्त हो रहा था। उस |
| नाचष्ट कृच्छ्रं कृपणोऽजमायया॥ २६     | बेचारेको इस बातका पता ही न था कि मेरे सिरपर<br>बहुत बड़ी विपत्ति मॅंडरा रही है॥ २६॥            |
| तं तत्र कश्चिन्नृप दैवचोदितो         | परीक्षित्! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो                                                    |
| ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत्।     | रहा था, उसी समय प्रारब्धकी प्रेरणासे एक बलवान्<br>ग्राहने क्रोधमें भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस |
| यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो            | प्रकार अकस्मात् विपत्तिमें पड़कर उस बलवान्                                                     |
| यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे॥ २७         | गजेन्द्रने अपनी शक्तिके अनुसार अपनेको छुड़ानेकी<br>बड़ी चेष्टा की, परन्तु छुड़ा न सका॥ २७॥     |
| तथाऽऽतुरं यूथपतिं करेणवो             | दूसरे हाथी, हिथिनियों और उनके बच्चोंने देखा<br>कि उनके स्वामीको बलवान् ग्राह बड़े वेगसे खींच   |
| विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा।             | रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दु:ख                                               |
| विचुक्रुशुर्दीनधियोऽपरे गजाः         | हुआ। वे बड़ी विकलतासे चिग्घाड़ने लगे। बहुतोंने<br>उसे सहायता पहुँचाकर जलसे बाहर निकाल लेना     |
| पार्ष्णिग्रहास्तारियतुं न चाशकन्॥ २८ | चाहा, परन्तु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे॥ २८॥                                                    |
| नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयो-         | गजेन्द्र और ग्राह अपनी–अपनी पूरी शक्ति<br>लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेन्द्र ग्राहको             |
| र्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः।         | बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेन्द्रको भीतर<br>खींच ले जाता। परीक्षित्! इस प्रकार उनको लड़ते-  |
| समाः सहस्त्रं व्यगमन् महीपते         | लड़ते एक हजार वर्ष बीत गये और दोनों ही                                                         |
| सप्राणयोश्चित्रममंसतामराः ॥ २९       | जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचिकत<br>हो गये॥ २९॥                                    |
| ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां           | अन्तमें बहुत दिनोंतक बार-बार जलमें खींचे<br>जानेसे गजेन्द्रका शरीर शिथिल पड़ गया। न तो         |
| कालेन दीर्घेण महानभूद् व्ययः।        | उसके शरीरमें बल रह गया और न मनमें उत्साह।                                                      |

| 968                                                                                                                                       | गिमद | द्रागवत [ अ० ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गजेन्द्र उवाच<br>ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्।<br>पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि॥                                                  | 2    | गजेन्द्रने कहा—जो जगत्के मूल कारण हैं<br>और सबके हृदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान हैं एवं<br>समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस<br>संसारमें चेतनताका विस्तार होता है—उन भगवान्को                                                                                                                                                                          |
| यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्।<br>योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्॥                                             |      | संसारम चतनताका विस्तार होता ह—उन मगवान्का<br>मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेमसे उनका ध्यान करता<br>हूँ॥२॥ यह संसार उन्हींमें स्थित है, उन्हींकी सत्तासे<br>प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और<br>स्वयं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं। यह सब<br>होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण—प्रकृतिसे<br>सर्वथा परे हैं। उन स्वयंप्रकाश, स्वयंसिद्ध सत्तात्मक |
| यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं<br>क्वचिद् विभातं क्व च तत् तिरोहितम् ।<br>अविद्धदृक् साक्ष्युभयं तदीक्षते<br>स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ | ४    | भगवान्की मैं शरण ग्रहण करता हूँ॥३॥ यह<br>विश्वप्रपंच उन्हींकी मायासे उनमें अध्यस्त है। यह<br>कभी प्रतीत होता है, तो कभी नहीं। परन्तु उनकी<br>दृष्टि ज्यों-की-त्यों—एक-सी रहती है। वे इसके<br>साक्षी हैं और उन दोनोंको ही देखते रहते हैं। वे सबके<br>मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका                                                                   |
| कालेन पञ्चत्विमतेषु कृत्स्नशो<br>लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु।<br>तमस्तदाऽऽसीद् गहनं गभीरं<br>यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः॥                 | ų    | कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे<br>अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें॥४॥ प्रलयके समय लोक,<br>लोकपाल और इन सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो<br>जाते हैं। उस समय केवल अत्यन्त घना और गहरा<br>अन्धकार-ही-अन्धकार रहता है। परन्तु अनन्त परमात्मा<br>उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी<br>रक्षा करें॥५॥ उनकी लीलाओंका रहस्य जानना                    |
| न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु- र्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु॥                    | ĸ    | बहुत ही कठिन है। वे नटकी भाँति अनेकों वेष धारण<br>करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूपको न तो देवता<br>जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन<br>प्राणी है जो वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर<br>सके? वे प्रभु मेरी रक्षा करें॥६॥ जिनके परम<br>मंगलमय स्वरूपका दर्शन करनेके लिये महात्मागण                                                                                |
| दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं<br>विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः।<br>चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने<br>भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः॥                  | 9    | संसारकी समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर देते हैं<br>और वनमें जाकर अखण्डभावसे ब्रह्मचर्य आदि<br>अलौकिक व्रतोंका पालन करते हैं तथा अपने आत्माको<br>सबके हृदयमें विराजमान देखकर स्वाभाविक ही<br>सबकी भलाई करते हैं—वे ही मुनियोंके सर्वस्व<br>भगवान् मेरे सहायक हैं; वे ही मेरी गति हैं॥७॥                                                                                |

| अ० ३] अष्टम                                     | स्कन्ध ९१५                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा                   | न उनके जन्म–कर्म हैं और न नाम–रूप; फिर                |
| न विद्युत यस्य च जन्म कम वा                     | उनके सम्बन्धमें गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे        |
| न नामरूपे गुणदोष एव वा।                         | की जा सकती है? फिर भी विश्वकी सृष्टि और               |
| तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः                         | संहार करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी            |
| तिवाचि सावमञ्जयसम्बाच चः                        | मायासे स्वीकार करते हैं॥८॥                            |
| स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति॥ ८                   | उन्हीं अनन्त शक्तिमान् सर्वेश्वर्यमय परब्रह्म         |
|                                                 | परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होनेपर       |
| तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये।           | भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं।       |
| रार्च ।च. परशाच अक्षणा ।राशासमा                 | मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ॥९॥                 |
| अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे॥ ९              | स्वयंप्रकाश, सबके साक्षी परमात्माको मैं नमस्कार       |
|                                                 | करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर          |
|                                                 | हैं—उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ॥१०॥            |
| नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने।             | विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके          |
| नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि॥१०              | द्वारा अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते  |
| गमा गिरा विदूराय मनसङ्करासामाय ॥ १०             | हैं तथा जो स्वयं तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवं          |
|                                                 | ज्ञानस्वरूप हैं ही, दूसरोंको कैवल्य-मुक्ति देनेकी     |
| सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता।    | सामर्थ्य भी केवल उन्हींमें है—उन प्रभुको मैं नमस्कार  |
| सत्त्वन प्रातलम्याय नष्कम्यण विपाश्चिता ।       | करता हूँ॥ ११॥                                         |
| नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे॥ ११            | जो सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंका धर्म                 |
|                                                 | स्वीकार करके क्रमशः शान्त, घोर और मूढ़ अवस्था         |
|                                                 | भी धारण करते हैं, उन भेदरहित समभावसे स्थित एवं        |
| नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे।             | ज्ञानघन प्रभुको में बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ १२॥     |
| <del></del>                                     | आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रोंके एकमात्र             |
| निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च॥ १२         | ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। |
|                                                 | आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल               |
|                                                 | प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं। आपको मेरा बार-         |
| क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। | बार नमस्कार॥१३॥                                       |
| पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः॥१३             | आप समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंक                     |
|                                                 | द्रष्टा हैं, समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं। अहंकार      |
|                                                 | आदि छायारूप असत् वस्तुओंके द्वारा आपका ही             |
| सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे।      | अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओंकी सत्ताके       |
|                                                 | रूपमें भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको            |
| असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः॥ १४            | नमस्कार करता हूँ॥ १४॥                                 |

| ९१६ श्रीमद्भ                                                                           | रागवत [ अ० ३                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नमो नमस्तेऽखिलकारणाय<br>निष्कारणायाद्भुतकारणाय ।                                       | आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई<br>कारण नहीं है। तथा कारण होनेपर भी आपमें<br>विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप अनोखे                                                                                                                   |
| सर्वागमाम्नायमहार्णवाय<br>नमोऽपवर्गाय परायणाय॥ १५                                      | कारण हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार! जैसे<br>समस्त नदी-झरने आदिका परम आश्रय समुद्र है,<br>वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रोंके परम तात्पर्य<br>हैं। आप मोक्षस्वरूप हैं और समस्त संत आपकी                                                  |
| गुणारिणच्छन्नचिदूष्मपाय<br>तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय ।<br>नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम- | ही शरण ग्रहण करते हैं; अत: आपको मैं नमस्कार<br>करता हूँ॥१५॥ जैसे यज्ञके काष्ठ अरिणमें<br>अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञानको<br>गुणोंकी मायासे ढक रखा है। गुणोंमें क्षोभ होनेपर<br>उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टिरचनाका आप |
| स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि॥ १६                                                            | संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म-संन्यास अथवा<br>कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वकी भावना करके<br>वेद-शास्त्रोंसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके                                                                                               |
| मादृक्य्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय<br>मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय।                          | रूपमें आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको<br>मैं नमस्कार करता हूँ॥१६॥<br>जैसे कोई दयालु पुरुष फंदेमें पड़े हुए पशुका                                                                                                                 |
| स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनिस प्रतीत-<br>प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते॥ १७                | बन्धन काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैसे शरणागतोंकी<br>फाँसी काट देते हैं। आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणामय<br>हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कभी आलस्य<br>नहीं करते। आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है। समस्त                                    |
| आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै-<br>र्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय।                 | प्राणियोंके हृदयमें अपने अंशके द्वारा अन्तरात्माके<br>रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेंश्वर्यपूर्ण<br>एवं अनन्त हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १७॥<br>जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और                              |
| मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय<br>ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय॥१८                    | स्वजनोंमें आसक्त हैं—उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यन्त<br>कठिन है। क्योंकि आप स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित<br>हैं। जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका निरन्तर<br>चिन्तन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर्यपूर्ण ज्ञानस्वरूप                         |
| यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा                                                             | भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ॥ १८॥ धर्म, अर्थ,<br>काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हींका भजन                                                                                                                                             |
| भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिषो रात्यिप देहमव्ययं                            | करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना<br>ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते हैं और<br>अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे                                                                                    |
| करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्॥१९                                                         | ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें॥१९॥                                                                                                                                                                                                  |

| अ॰ ३] अण्टम                                                                                                                            | स्कन्ध ९१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं<br>वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः।<br>अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं<br>गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः॥२०          | जिनके अनन्यप्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें<br>रहते हुए उनसे किसी भी वस्तुकी—यहाँतक कि<br>मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम<br>दिव्य मंगलमयी लीलाओंका गान करते हुए आनन्दके<br>समुद्रमें निमग्न रहते हैं॥ २०॥                                                                                                                                      |
| तमक्षरं ब्रह्म परं परेश-<br>मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ।<br>अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर-<br>मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे॥ २१             | जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान्, अव्यक्त, इन्द्रियातीत<br>और अत्यन्त सूक्ष्म हैं; जो अत्यन्त निकट रहनेपर भी<br>बहुत दूर जान पड़ते हैं; जो आध्यात्मिक योग अर्थात्<br>ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते हैं—उन्हीं<br>आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी<br>मैं स्तुति करता हूँ॥ २१॥                                                      |
| यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः ।<br>नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥ २२                                                 | जिनकी अत्यन्त छोटी कलासे अनेकों नाम-<br>रूपके भेद-भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और<br>चराचर लोकोंकी सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई<br>आगसे लपटें और प्रकाशमान सूर्यसे उनकी किरणें                                                                                                                                                                    |
| यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो<br>निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः ।<br>तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो<br>बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः ॥ २३ | बार-बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही<br>जिन स्वयंप्रकाश परमात्मासे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और<br>शरीर—जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं—बार-बार प्रकट<br>होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान् न देवता हैं<br>और न असुर। वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं।<br>न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई<br>साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण |
| स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्<br>न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः।<br>नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्<br>निषेधशेषो जयतादशेषः॥ २४           | हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही।<br>सबका निषेध हो जानेपर जो कुछ बचा रहता है, वही<br>उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही<br>परमात्मा मेरे उद्धारके लिये प्रकट हों॥ २२—२४॥<br>मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथीकी योनि बाहर<br>और भीतर—सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा                                                                        |
| जिजीविषे नाहिमहामुया कि- मन्तर्बिहिश्चावृतयेभयोन्या । इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव- स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्॥ २५                    | ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो<br>आत्मप्रकाशको ढकनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे<br>छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे अपने–आप नहीं छूट<br>सकता, जो केवल भगवत्कृपा अथवा तत्त्वज्ञानके<br>द्वारा ही नष्ट होता है॥ २५॥                                                                                                                                |

| ९१८ श्रीमद्भ                                                                                                                                             | रागवत [ अ० ३                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्।<br>विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्॥ २६                                                              | इसलिये मैं उन परब्रह्म परमात्माकी शरणमें<br>हूँ जो विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और<br>विश्वस्वरूप हैं—साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके<br>रूपमें विश्वरूप सामग्रीसे क्रीड़ा भी करते रहते हैं,                                                                             |
| योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते।<br>योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्॥ २७                                                                   | उन अजन्मा परमपदस्वरूप ब्रह्मको मैं नमस्कार<br>करता हूँ॥ २६॥<br>योगीलोग योगके द्वारा कर्म, कर्मवासना और<br>कर्मफलको भस्म करके अपने योगशुद्ध हृदयमें जिन                                                                                                                        |
| नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग-<br>शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ।                                                                                                       | योगेश्वरभगवान्का साक्षात्कार करते हैं—उन प्रभुको<br>मैं नमस्कार करता हूँ॥२७॥<br>प्रभो! आपकी तीन शक्तियों—सत्त्व, रज और                                                                                                                                                        |
| प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये<br>कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥ २८                                                                                           | तमके रागादि वेग असह्य हैं। समस्त इन्द्रियों और<br>मनके विषयोंके रूपमें भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं।<br>इसलिये जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, वे तो आपकी<br>प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति                                                                      |
| नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम्।<br>तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्॥ २९                                                              | अनन्त है। आप शरणागतवत्सल हैं। आपको मैं बार-<br>बार नमस्कार करता हूँ॥ २८॥<br>आपकी माया अहंबुद्धिसे आत्माका स्वरूप ढक<br>गया है, इसीसे यह जीव अपने स्वरूपको नहीं जान<br>पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान्                                                              |
| श्रीशुक उवाच  एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं  ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः।                                                                         | एवं माधुर्यनिधि भगवान्की मैं शरणमें हूँ॥ २९॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! गजेन्द्रने बिना किसी भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवान्की स्तुति की थी, इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको                                                                                             |
| नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात्<br>तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्॥ ३०                                                                                     | अपना स्वरूप माननेवाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी<br>रक्षा करनेके लिये नहीं आये। उस समय सर्वात्मा<br>होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं भगवान् श्रीहरि<br>प्रकट हो गये॥ ३०॥                                                                                                           |
| तं तद्वदार्त्तमुपलभ्य जगन्निवासः<br>स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः ।<br>छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान-<br>श्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ | विश्वके एकमात्र आधार भगवान्ने देखा कि<br>गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तुति<br>सुनकर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रधारी भगवान्<br>बड़ी शीघ्रतासे वहाँके लिये चल पड़े, जहाँ गजेन्द्र<br>अत्यन्त संकटमें पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति<br>करते हुए देवता भी आये॥ ३१॥ |
| १. प्रा पा—वन्तं नतोऽस्म्यहम्।                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| अ॰ ४]                                                                                                                                                                             | ा स्कन्ध ९१९                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो<br>दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्।                                                                                                         | सरोवरके भीतर बलवान् ग्राहने गजेन्द्रको पकड़<br>रखा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। जब                                                                                                                                                                                     |  |
| उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा-<br>न्नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते॥ ३२                                                                                                       | उसने देखा कि आकाशमें गरुड़पर सवार होकर<br>हाथमें चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं, तब<br>अपनी सूँड़में कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने<br>ऊपरको उठाया और बड़े कष्टसे बोला—'नारायण!<br>जगद्गुरो! भगवन्! आपको नमस्कार है'॥ ३२॥ जब                                             |  |
| तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य<br>सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार।                                                                                                                    | भगवान्ने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है,<br>तब वे एकबारगी गरुड़को छोड़कर कूद पड़े और कृपा<br>करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी बड़ी शीघ्रतासे                                                                                                                      |  |
| ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं                                                                                                                                               | सरोवरसे बाहर निकाल लाये। फिर सब देवताओंके<br>सामने ही भगवान् श्रीहरिने चक्रसे ग्राहका मुँह फाड़                                                                                                                                                                               |  |
| संपश्यतां हिरिरमूमुचदुिस्त्रयाणाम् ॥ ३३   डाला और गजेन्द्रको छुड़ा लिया॥ ३३॥<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे<br>गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्याय:॥ ३॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 9                                                                                                                                                                                 | र्थोऽध्याय:<br>प्रित्र तथा उनका उद्धार                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| श्रीशुक उवाच<br>तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमाः।<br>मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः॥ १                                                                             | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! उस समय<br>ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गन्धर्व श्रीहरि<br>भगवान्के इस कर्मकी प्रशंसा करने लगे तथा उनके<br>ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे॥१॥                                                                                                   |  |
| नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा ननृतुर्जगुः।<br>ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्॥ २                                                                                     | स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, गन्धर्व नाचने-<br>गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान्<br>पुरुषोत्तमकी स्तुति करने लगे॥२॥<br>इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य<br>शरीरसे सम्पन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले 'हूहू'<br>नामका एक श्रेष्ठ गन्धर्व था। देवलके शापसे उसे |  |
| योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक्।<br>मुक्तो देवलशापेन हूहूर्गन्धर्वसत्तमः॥ ३                                                                                             | यह गित प्राप्त हुई थी। अब भगवान्की कृपासे वह<br>मुक्त हो गया॥३॥<br>उसने सर्वेश्वर भगवान्के चरणोंमें सिर रखकर<br>प्रणाम किया, इसके बाद वह भगवान्के सुयशका<br>गान करने लगा। वास्तवमें अविनाशी भगवान् ही                                                                         |  |
| प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तमश्लोकमव्ययम्।<br>अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्॥ ४                                                                                                         | सर्वश्रेष्ठ कीर्तिसे सम्पन्न हैं। उन्हींके गुण और मनोहर<br>लीलाएँ गान करनेयोग्य हैं॥४॥                                                                                                                                                                                        |  |

920 [ अ० ४ श्रीमद्भागवत भगवानुके कृपापूर्ण स्पर्शसे उसके सारे पाप-सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्। ताप नष्ट हो गये। उसने भगवान्की परिक्रमा करके लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः॥ उनके चरणोंमें प्रणाम किया और सबके देखते-देखते अपने लोककी यात्रा की॥५॥ गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद् विमुक्तोऽज्ञानबन्धनात्। गजेन्द्र भी भगवान्का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञानके बन्धनसे मुक्त हो गया। उसे भगवान्का ही प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः॥ रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया॥६॥ स वै पूर्वमभूद् राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः। गजेन्द्र पूर्वजन्ममें द्रविडदेशका पाण्ड्यवंशी राजा इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः॥ था। उसका नाम था इन्द्रद्युम्न। वह भगवान्का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशस्वी था॥७॥ एक बार राजा इन्द्रद्युम्न राजपाट छोड़कर स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान् मलयपर्वतपर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएँ बढ़ा गृहीतमौनव्रत ईश्वरं हरिम्। लीं, तपस्वीका वेष धारण कर लिया। एक दिन स्नानके बाद पूजाके समय मनको एकाग्र करके जटाधरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं एवं मौनव्रती होकर वे सर्वशक्तिमान् भगवान्की समर्चयामास कुलाचलाश्रमः॥ ८ आराधना कर रहे थे॥८॥ उसी समय दैवयोगसे परम यशस्वी अगस्त्य यदूच्छया तत्र महायशा मुनि: मुनि अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँ आ पहुँचे। समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथिसेवा आदि धर्मका परित्याग करके तपस्वियोंकी तं वीक्ष्य तूष्णीमकृताईणादिकं तरह एकान्तमें चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है, रहस्युपासीनमृषिश्चुकोप ह॥ ९ इसलिये वे राजा इन्द्रद्युम्नपर क्रुद्ध हो गये॥९॥ उन्होंने राजाको यह शाप दिया—'इस राजाने गुरुजनोंसे शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश तस्मा इमं शापमदादसाधु-परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। रयं दुरात्माकृतबुद्धिरद्य। ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला यह हाथीके समान विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं जडबुद्धि है, इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथीकी योनि प्राप्त हो'॥१०॥ यथा गजः स्तब्धमितः स एव॥१० श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! शाप एवं वरदान देनेमें समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप श्रीशुक उवाच देकर अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँसे चले गये। एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान् नृप सानुग:। राजर्षि इन्द्रद्युम्नने यह समझकर सन्तोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था॥११॥ इसके बाद आत्माकी इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन्॥ ११ विस्मृति करा देनेवाली हाथीकी योनि उन्हें प्राप्त हुई। परन्तु भगवान्की आराधनाका ऐसा प्रभाव है कि आपन्नः कौञ्जरीं योनिमात्मस्मृतिविनाशिनीम्। हाथी होनेपर भी उन्हें भगवान्की स्मृति हो ही हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्मृतिः ॥ १२ गयी॥ १२॥

अ० ४] अष्टम स्कन्ध एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जनाभ-भगवान् श्रीहरिने इस प्रकार गजेन्द्रका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गन्धर्व, सिद्ध, स्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः। देवता उनकी इस लीलाका गान करने लगे और गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान-वे पार्षदरूप गजेन्द्रको साथ ले गरुडपर सवार कर्माद्भृतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्॥ १३ होकर अपने अलौकिक धामको चले गये॥१३॥ तवेरितो एतन्महाराज कुरुवंशशिरोमणि परीक्षित्! मैंने भगवान् श्रीकृष्णकी कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्। महिमा तथा गजेन्द्रके उद्धारकी कथा तुम्हें सुना दी। स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं यह प्रसंग सुननेवालोंके कलिमल और दुःस्वप्नको मिटानेवाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देनेवाला दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्॥१४ है॥१४॥ इसीसे कल्याणकामी द्विजगण दुःस्वप्न यथानुकीर्तयन्त्येतच्छ्रेयस्कामा द्विजातयः। आदिकी शान्तिके लिये प्रात:काल जगते ही पवित्र शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये॥ १५ होकर इसका पाठ करते हैं॥ १५॥ परीक्षित्! गजेन्द्रकी इदमाह हरि: प्रीतो गजेन्द्रं कुरुसत्तम। स्तृतिसे प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभृतस्वरूप शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः॥१६ श्रीहरिभगवान्ने सब लोगोंके सामने ही उसे यह बात कही थी॥ १६॥ श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्ने कहा - जो लोग रातके पिछले ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्। पहरमें उठकर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एकाग्र चित्तसे मेरा, वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्॥१७ तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कन्दरा, वन, बेंत, शृङ्गाणीमानि धिष्णयानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च। कीचक और बाँसके झुरमुट, यहाँके दिव्य वृक्ष तथा क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् ॥ १८ पर्वतशिखर, मेरे, ब्रह्माजी और शिवजीके निवासस्थान, श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम। मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरम्॥१९ चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षिराज गरुड, मेरे सूक्ष्म शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्। कलास्वरूप शेषजी, मेरे आश्रयमें रहनेवाली लक्ष्मीदेवी, ब्रह्माणं नारदमृषिं भवं प्रह्लादमेव च॥२० ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, शंकरजी तथा भक्तराज प्रह्लाद, मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे। मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारोंमें किये हुए मेरे कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनम्॥ २१ अनन्त पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, ॐकार, प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान् धर्ममव्ययम्। सत्य, मूलप्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातनधर्म, सोम, कश्यप और धर्मकी पत्नी दक्षकन्याएँ, गंगा, दाक्षायणीर्धर्मपत्नीः सोमकश्यपयोरपि॥ २२ सरस्वती, अलकनन्दा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्तशिरोमणि गङ्गां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणम्। ध्रुव, सात ब्रह्मर्षि और पवित्रकीर्ति (नल, युधिष्ठिर, ध्रुवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्।। २३ जनक आदि) महापुरुषोंका स्मरण करते हैं—वे उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः। समस्त पापोंसे छूट जाते हैं; क्योंकि ये सब-के-सब स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ह्येनसोऽखिलात्।। २४ मेरे ही रूप हैं॥ १७—२४॥

| ९२२ श्रीम                                                                                                                                                                                          | द्धागवत [ अ० ५                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये।<br>तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मितम्॥ २५<br>श्रीशुक उवाच<br>इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रथ्माय जलजोत्तमम्।<br>हृषयन्विबुधानीकमारुरोह खगाधिपम्॥ २६ | समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धिका दान करूँगा॥ २५॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान्<br>श्रीकृष्णने ऐसा कहकर देवताओंको आनन्दित करते<br>हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़पर सवार हो |  |
| •                                                                                                                                                                                                  | म चतुर्थोऽध्याय:॥४॥                                                                                                                                                                       |  |
| अथ पञ्चमोऽध्याय:<br>देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान्की स्तुति                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |  |
| श्रीशुक उवाच<br>२<br>राजन्नुदितमेतत् ते हरेः कर्माघनाशनम्।<br>गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु॥ १                                                                                        | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान्की<br>यह गजेन्द्रमोक्षकी पवित्र लीला समस्त पापोंका नाश<br>करनेवाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत<br>मन्वन्तरकी कथा सुनो॥१॥              |  |
| पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः।<br>बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः॥ २                                                                                                                     | पाँचवें मनुका नाम था रैवत। वे चौथे मनु<br>तामसके सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विन्ध्य<br>आदि कई पुत्र थे॥२॥                                                                              |  |
| विभुरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः।<br>हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः॥ ३                                                                                                               | उस मन्वन्तरमें इन्द्रका नाम था विभु और<br>भूतरय आदि देवताओंके प्रधान गण थे। परीक्षित्!<br>उस समय हिरण्यरोमा, वेदिशरा, ऊर्ध्वबाहु आदि<br>सप्तर्षि थे॥३॥                                    |  |
| पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः।<br>तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्॥ ४                                                                                                       | उनमें शुभ्र ऋषिकी पत्नीका नाम था विकुण्ठा।<br>उन्हींके गर्भसे वैकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओंके साथ<br>अपने अंशसे स्वयं भगवान्ने वैकुण्ठ नामक अवतार<br>धारण किया॥४॥                          |  |
| वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः ।<br>रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तित्प्रयकाम्यया॥ ५                                                                                                           | उन्होंने लक्ष्मीदेवीकी प्रार्थनासे उनको प्रसन्न<br>करनेके लिये वैकुण्ठधामकी रचना की थी। वह लोक<br>समस्त लोकोंमें श्रेष्ठ है॥५॥                                                            |  |
| १. प्रा० पा०—मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रमोक्षोपाख्याने चतु०। २. प्रा० पा०—राजंश्चरितमेतत्ते।                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |  |

| अ० ५] अष्टम                                                                                                                                                                             | स्कन्ध ९२३                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः।<br>भौमान् रेणून्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेद् गुणान्॥ ६                                                                                               | उन वैकुण्ठनाथके कल्याणमय गुण और<br>प्रभावका वर्णन मैं संक्षेपसे (तीसरे स्कन्धमें) कर<br>चुका हूँ। भगवान् विष्णुके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन                                                                                                                |
| षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनुः।<br>पूरुपूरुषसुद्युम्नप्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः॥ ७<br>इन्द्रो मन्त्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः।<br>मुनयस्तत्र वै राजन्हविष्मद्वीरकादयः॥ ८ | तो वह करे, जिसने पृथ्वीके परमाणुओंकी गिनती कर<br>ली हो ॥ ६ ॥ छठे मनु चक्षुके पुत्र चाक्षुष थे। उनके<br>पूरु, पूरुष, सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे॥ ७ ॥ इन्द्रका<br>नाम था मन्त्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य<br>आदि। उस मन्वन्तरमें हिवष्यमान् और वीरक आदि |
| मुनयस्तत्र वे राजन्हविष्मद्वीरकादयः॥ ८<br>तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्याभवत् सुतः।<br>अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः॥ ९                                                               | सप्तर्षि थे॥८॥ जगत्पित भगवान्ने उस समय भी<br>वैराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भसे अजित नामका<br>अंशावतार ग्रहण किया था॥९॥ उन्होंने ही समुद्रमन्थन<br>करके देवताओंको अमृत पिलाया था, तथा वे ही<br>कच्छपरूप धारण करके मन्दराचलकी मथानीके                        |
| पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा।<br>भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः॥ १०                                                                                                   | आधार बने थे॥ १०॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! भगवान्ने<br>क्षीरसागरका मन्थन कैसे किया? उन्होंने कच्छपरूप<br>धारण करके किस कारण और किस उद्देश्यसे                                                                                                        |
| राजोवाच<br>यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः।<br>यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना॥११                                                                                            | मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया?॥११॥<br>देवताओंको उस समय अमृत कैसे मिला? और भी<br>कौन-कौन-सी वस्तुएँ समुद्रसे निकलीं? भगवान्की<br>यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके                                                                               |
| यथामृतं सुरैः प्राप्तं किञ्चान्यदभवत् ततः।<br>एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्॥१२                                                                                                      | अवश्य सुनाइये॥ १२॥ आप भक्तवत्सल भगवान्की<br>महिमाका ज्यों-ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों-ही-त्यों मेरा<br>हृदय उसको और भी सुननेके लिये उत्सुक होता जा<br>रहा है। अघानेका तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो,                                                  |
| त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः।<br>नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्॥ १३                                                                                                | बहुत दिनोंसे यह संसारकी ज्वालाओंसे जलता जो<br>रहा है॥१३॥<br>सूतजीने कहा—शौनकादि ऋषियो! भगवान्                                                                                                                                                           |
| सूत उवाच<br>सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः।<br>अभिनन्द्य हरेर्वीर्यमभ्याचष्टुं प्रचक्रमे॥१४                                                                                    | श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षित्के इस प्रश्नका अभिनन्दन<br>करते हुए भगवान्की समुद्र–मन्थन–लीलाका वर्णन<br>आरम्भ किया॥१४॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जिस समयकी                                                                                     |
| श्रीशुक उवाच<br>यदा युद्धेऽसुरैर्देवा बाध्यमानाः शितायुधैः।<br>गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयशः॥ १५                                                                                | यह बात है, उस समय असुरोंने अपने तीखे शस्त्रोंसे<br>देवताओंको पराजित कर दिया था। उस युद्धमें<br>बहुतोंके तो प्राणोंपर ही बन आयी, वे रणभूमिमें<br>गिरकर फिर उठ न सके॥१५॥                                                                                  |

828 श्रीमद्भागवत [ अ० ५ यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृप। दुर्वासाके शापसे \* तीनों लोक और स्वयं इन्द्र भी श्रीहीन हो गये थे। यहाँतक कि यज्ञ-यागादि निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः॥ १६ धर्म-कर्मोंका भी लोप हो गया था॥ १६॥ यह सब निशाम्यैतत् सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः। दुर्दशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवताओंने आपसमें बहुत कुछ सोचा-विचारा; परन्तु अपने विचारोंसे वे नाध्यगच्छन्स्वयं मन्त्रैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम् ॥ १७ किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके॥ १७॥ तब वे सब-ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरोर्मूर्धनि सर्वशः। के-सब सुमेरुके शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी सभामें सर्वं विज्ञापयाञ्चकुः प्रणताः परमेष्ठिने॥ १८ गये और वहाँ उन लोगोंने बड़ी नम्रतासे ब्रह्माजीकी सेवामें अपनी परिस्थितिका विस्तृत विवरण उपस्थित स विलोक्येन्द्रवाय्वादीन् निःसत्त्वान्विगतप्रभान्। किया॥१८॥ ब्रह्माजीने स्वयं देखा कि इन्द्र, वायु लोकानमङ्गलप्रायानसुरानयथा विभुः॥ १९ आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गये हैं। लोगोंकी परिस्थिति बड़ी विकट, संकटग्रस्त हो गयी समाहितेन मनसा संस्मरन्युरुषं परम्। है और असुर इसके विपरीत फल-फूल रहे हैं॥ १९॥ उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्परः॥ २० समर्थ ब्रह्माजीने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान्का स्मरण किया; फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुखसे देवताओंको सम्बोधित करते हुए अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो कहा॥ २०॥ 'देवताओ! मैं, शंकरजी, तुमलोग तथा मनुष्यतिर्यग्द्रुमघर्मजातयः असुर, दैत्य, मनुष्य, पश्-पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट् रूपके एक अत्यन्त यस्यावतारांशकलाविसर्जिता स्वल्पातिस्वल्प अंशसे रचे गये हैं-हमलोग उन व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्॥ २१ अविनाशी प्रभुकी ही शरण ग्रहण करें॥ २१॥ न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो यद्यपि उनकी दृष्टिमें न कोई वधका पात्र है और न रक्षाका, उनके लिये न तो कोई उपेक्षणीय है नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः न कोई आदरका पात्र ही-फिर भी सृष्टि, स्थिति अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थं और प्रलयके लिये समय-समयपर वे रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको स्वीकार किया करते हैं॥२२॥ धत्ते रजःसत्त्वतमांसि काले॥२२ उन्होंने इस समय प्राणियोंके कल्याणके लिये सत्त्वगुणको अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः स्वीकार कर रखा है। इसलिये यह जगत्की स्थिति और रक्षाका अवसर है। अत: हम सब उन्हीं जगद्गुरु सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्। परमात्माकी शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओंके प्रिय तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुं हैं और देवता उनके प्रिय। इसलिये हम निजजनोंका स्वानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः॥ २३ वे अवश्य ही कल्याण करेंगे॥ २३॥ \* यह प्रसंग विष्णुपुराणमें इस प्रकार आया है। एक बार श्रीदुर्वासाजी वैकुण्ठलोकसे आ रहे थे। मार्गमें ऐरावतपर चढ़े देवराज इन्द्र मिले। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासाजीने भगवान्के प्रसादकी माला दी; किन्तु इन्द्रने ऐश्वर्यके मदसे उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया। ऐरावतने उसे सुँड्में लेकर पैरोंसे कुचल डाला। इससे दुर्वासाजीने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकोंसहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जायगा।

| अ॰ ५] अष्टम                                                                                                    | स्कन्ध ९२५                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीशुक उवाच<br>इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवैररिन्दम।                                                         | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्!<br>देवताओंसे यह कहकर ब्रह्माजी देवताओंको साथ<br>लेकर भगवान् अजितके निजधाम वैकुण्ठमें गये। वह                                                                                         |
| अजितस्य पदं साक्षाञ्जगाम तमसः परम्॥ २४                                                                         | धाम तमोमयी प्रकृतिसे परे है॥ २४॥ इन लोगोंने<br>भगवान्के स्वरूप और धामके सम्बन्धमें पहलेसे<br>ही बहुत कुछ सुन रखा था, परन्तु वहाँ जानेपर                                                                               |
| तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो।<br>स्तुतिमब्रूत दैवीभिर्गीभिस्त्ववहितेन्द्रियः॥ २५                    | उन लोगोंको कुछ दिखायी न पड़ा। इसलिये<br>ब्रह्माजी एकाग्र मनसे वेदवाणीके द्वारा भगवान्की<br>स्तुति करने लगे॥ २५॥<br>ब्रह्माजी बोले—भगवन्! आप निर्विकार, सत्य,                                                          |
| ब्रह्मोवाच                                                                                                     | अनन्त, आदिपुरुष, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे<br>विराजमान, अखण्ड एवं अतक्य हैं। मन जहाँ-जहाँ                                                                                                                          |
| अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं                                                                                      | जाता है, वहाँ-वहाँ आप पहलेसे ही विद्यमान रहते<br>हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप                                                                                                                               |
| गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यम्।<br>मनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तं                                                        | समस्त देवताओंके आराधनीय और स्वयंप्रकाश हैं।<br>हम सब आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं॥ २६॥<br>आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकारके ज्ञाता हैं।                                                                              |
| नमामहे देववरं वरेण्यम्॥ २६                                                                                     | इन्द्रियाँ और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा<br>प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर<br>सकता। प्रकृतिके विकार मरने-जीनेवाले शरीरसे                                                                           |
| विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना-                                                                                   | भी आप रहित हैं। जीवके दोनों पक्ष—अविद्या और<br>विद्या आपमें बिलकुल ही नहीं हैं। आप अविनाशी                                                                                                                            |
| मर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम् ।<br>छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ<br>तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे <sup>१</sup> ॥ २७ | और सुखस्वरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें तो<br>आप प्रकटरूपसे ही विराजमान रहते हैं। हम सब<br>आपकी शरण ग्रहण करते हैं॥ २७॥<br>यह शरीर जीवका एक मनोमय चक्र (रथका<br>पहिया) है। दस इन्द्रिय और पाँच प्राण—ये पंद्रह |
| अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं                                                                                      | इसके अरे हैं। सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण<br>इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश,<br>मन, बुद्धि और अहंकार—ये आठ इसमें नेमि (पहियेका                                                                            |
| मनोमयं पञ्चदशारमाशु।<br>त्रिणाभि विद्युच्चलमष्टनेमि<br>यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये॥ २८                           | घेरा) हैं। स्वयं माया इसका संचालन करती है और<br>यह बिजलीसे भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्रके<br>धुरे हैं स्वयं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम<br>उनकी शरणमें हैं॥ २८॥                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |

| अ॰ ६] अष्टम                                                                                                                                                                         | स्कन्ध ९२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः ।<br>कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दियतो हितः <sup>१</sup> ॥ ४८                                                                                | भगवान्को समर्पित किया हुआ छोटे-से-छोटा<br>कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। क्योंकि<br>भगवान् जीवके परम हितैषी, परम प्रियतम और<br>आत्मा ही हैं॥४८॥ जैसे वृक्षकी जड़को पानीसे                                                                                                                                                 |
| यथा हि स्कन्धशाखानां तरोर्मूलावसेचनम्।<br>एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि॥ ४९                                                                                                 | सींचना उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओं और छोटी-छोटी<br>डालियोंको भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान्की<br>आराधना सम्पूर्ण प्राणियोंकी और अपनी भी आराधना<br>है॥ ४९॥ जो तीनों काल और उससे परे भी एकरस<br>स्थित हैं, जिनकी लीलाओंका रहस्य तर्क-वितर्कके<br>परे है, जो स्वयं गुणोंसे परे रहकर भी सब गुणोंके                           |
| नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितक्यात्मकर्मणे ।<br>निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम् ॥ ५०                                                                                          | स्वामी हैं तथा इस समय सत्त्वगुणमें स्थित हैं—ऐसे<br>आपको हम बार-बार नमस्कार करते हैं॥५०॥                                                                                                                                                                                                                                   |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे-<br>ऽमृतमथने पञ्चमोऽध्याय:॥५॥<br>———————————————————————————————————                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| देवताओं और दैत्योंका मिलकर                                                                                                                                                          | समुद्रमन्थनके लिये उद्योग करना                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रीशुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरः। तेषामाविरभूद् राजन्सहस्त्रार्कोदयद्युतिः॥१ तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः। नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विभुम्॥२ | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब देवताओंने सर्वशिक्तमान् भगवान् श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीचमें ही प्रकट हो गये। उनके शरीरकी प्रभा ऐसी थी, मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गये हों॥ १॥ भगवान्की उस प्रभासे सभी देवताओंकी आँखें चौंधिया गयीं। वे भगवान्को तो क्या—आकाश, दिशाएँ, पृथ्वी और अपने शरीरको भी |
| विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुम्।<br>स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्॥ ३<br>तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा।                                                     | न देख सके ॥ २ ॥ केवल भगवान् शंकर और ब्रह्माजीने<br>उस छिबका दर्शन किया। बड़ी ही सुन्दर झाँकी थी।<br>मरकतमणि (पन्ने)-के समान स्वच्छ श्यामल शरीर,<br>कमलके भीतरी भागके समान सुकुमार नेत्रोंमें लाल-<br>लाल डोरियाँ और चमकते हुए सुनहले रंगका रेशमी                                                                           |
| प्रसन्नचारुसर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवम्॥४                                                                                                                                       | पीताम्बर! सर्वांगसुन्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्नता<br>फूटी पड़ती थी। धनुषके समान टेढ़ी भौंहें और बड़ा                                                                                                                                                                                                                      |
| महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्।<br>कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीमुखाम्बुजाम्॥५                                                                                                      | ही सुन्दर मुख। सिरपर महामणिमय किरीट और<br>भुजाओंमें बाजूबंद। कानोंके झलकते हुए कुण्डलोंकी<br>चमक पड़नेसे कपोल और भी सुन्दर हो उठते थे,                                                                                                                                                                                     |
| १. प्रा० पा०—विभुः।                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

[ अ० ६ 930 श्रीमद्भागवत जिससे मुखकमल खिल उठता था। कमरमें करधनीकी काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभिताम् लडियाँ, हाथोंमें कंगन, गलेमें हार और चरणोंमें कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीम्।। ६ नूपुर शोभायमान थे। वक्ष:स्थलपर लक्ष्मी और गलेमें कौस्तुभमणि तथा वनमाला सुशोभित थीं॥ ३—६॥ सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्मूर्तिमद्भिरुपासिताम्। भगवान्के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि तुष्टाव देवप्रवरः सशर्वः पुरुषं परम्। मूर्तिमान् होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी सर्वामरगणैः साकं सर्वाङ्गैरवनिं गतैः॥७ देवताओंने पृथ्वीपर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया फिर सारे देवताओंको साथ ले शंकरजी तथा ब्रह्माजी परम पुरुष भगवान्की स्तुति करने लगे॥७॥ ब्रह्मोवाच ब्रह्माजीने कहा - जो जन्म, स्थिति और अजातजन्मस्थितिसंयमाया-प्रलयसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणोंसे गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय। रहित एवं मोक्षस्वरूप परमानन्दके महान् समुद्र हैं, जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनन्त अणोरणिम्नेऽपरिगण्यधाम्ने है—उनपर ऐश्वर्यशाली प्रभुको हमलोग बार-बार महानुभावाय नमो नमस्ते॥ ८ नमस्कार करते हैं॥८॥ पुरुषोत्तम! अपना कल्याण चाहनेवाले साधक तवैतत् पुरुषर्षभेज्यं रूपं वेदोक्त एवं पांचरात्रोक्त विधिसे आपके इसी स्वरूपकी श्रेयोऽर्थिभिर्वेदिकतान्त्रिकण उपासना करते हैं। मुझे भी रचनेवाले प्रभो! आपके इस विश्वमय स्वरूपमें मुझे समस्त देवगणोंके सहित योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान् तीनों लोक दिखायी दे रहे हैं॥९॥ पश्याम्यमुष्मिन् नु ह विश्वमूर्तौ॥ ९ आपमें ही पहले यह जगत् लीन था, मध्यमें भी यह आपमें ही स्थित है और अन्तमें भी यह पुन: त्वय्यग्र आसीत् त्विय मध्य आसीत् आपमें ही लीन हो जायगा। आप स्वयं कार्य-त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे। कारणसे परे परम स्वतन्त्र हैं। आप ही इस जगत्के आदि, अन्त और मध्य हैं-वैसे ही जैसे घडेका त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं आदि, मध्य और अन्त मिट्टी है॥१०॥ घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्॥१० आप अपने ही आश्रय रहनेवाली अपनी मायासे इस संसारकी रचना करते हैं और इसमें माययाऽऽत्माश्रयया स्वयेदं फिरसे प्रवेश करके अन्तर्यामीके रूपमें विराजमान निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्ट:। होते हैं। इसीलिये विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानीसे अपने मनको एकाग्र करके इन गुणोंकी, पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो विषयोंकी भीड़में भी आपके निर्गुण स्वरूपका गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः॥ ११ ही साक्षात्कार करते हैं॥ ११॥ जैसे मनुष्य युक्तिके द्वारा लकड़ीसे आग, गौसे यथाग्निमेधस्यमृतं च गोषु अमृतके समान दुध, पृथ्वीसे अन्न तथा जल और भुव्यन्नमम्बुद्यमने च वृत्तिम्। व्यापारसे अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं-वैसे

| अ॰ ६] अष्टम                                                                                                                       | स्कन्ध ९३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां<br>गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति॥१२                                                                 | ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धिसे भिक्तयोग,<br>ज्ञानयोग आदिके द्वारा आपको इन विषयोंमें ही प्राप्त<br>कर लेते हैं और अपनी अनुभूतिके अनुसार आपका<br>वर्णन भी करते हैं॥ १२॥                                                                                                                                   |
| तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं<br>सरोजनाभातिचिरेप्सितार्थम् ।<br>दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे<br>गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः॥१३    | कमलनाभ! जिस प्रकार दावाग्निसे झुलसता<br>हुआ हाथी गंगाजलमें डुबकी लगाकर सुख और<br>शान्तिका अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके<br>आविर्भावसे हमलोग परम सुखी और शान्त हो गये<br>हैं। स्वामी! हमलोग बहुत दिनोंसे आपके दर्शनोंके<br>लिये अत्यन्त लालायित हो रहे थे॥ १३॥                                                |
| स त्वं विधत्स्वाखिललोकपाला<br>वयं यदर्थास्तव पादमूलम्।<br>समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्<br>किं वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः॥१४          | आप ही हमारे बाहर और भीतरके आत्मा हैं।<br>हम सब लोकपाल जिस उद्देश्यसे आपके चरणोंकी<br>शरणमें आये हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिये।<br>आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषयमें हमलोग<br>आपसे और क्या निवेदन करें॥ १४॥<br>प्रभो! मैं, शंकरजी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष                                                 |
| अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये<br>दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते।<br>किं वा विदामेश पृथग्विभाता<br>विधत्स्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम्॥१५       | आदि प्रजापित—सब-के-सब अग्निसे अलग हुई<br>चिनगारीकी तरह आपके ही अंश हैं और अपनेको आपसे<br>अलग मानते हैं। ऐसी स्थितिमें प्रभो! हमलोग समझ<br>ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओंके कल्याणके<br>लिये जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश<br>आप ही दीजिये और आप वैसा स्वयं कर भी<br>लीजिये॥ १५॥                       |
| श्रीशुक उवाच  एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद्  विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव।  जगाद जीमूतगभीरया गिरा १  बद्धाञ्जलीन्संवृतसर्वकारकान् ॥ १६   | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—ब्रह्मा आदि देवताओंने<br>इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियाँ रोक लीं<br>और सब बड़ी सावधानीके साथ हाथ जोड़कर खड़े<br>हो गये। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके<br>हृदयकी बात जानकर भगवान् मेघके समान गम्भीर<br>वाणीसे बोले॥ १६॥<br>परीक्षित्! समस्त देवताओंके तथा जगत्के एकमात्र |
| एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्ये सुरेश्वरः।<br>विहर्तुकामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः॥ १७<br>१. प्रा० पा०—कायान्। २. प्रा० पा०—एव वृतस् | स्वामी भगवान् अकेले ही उनका सब कार्य करनेमें<br>समर्थ थे, फिर भी समुद्रमन्थन आदि लीलाओंके द्वारा<br>विहार करनेकी इच्छासे वे देवताओंको सम्बोधित<br>करके इस प्रकार कहने लगे॥ १७॥<br>तस्मि०। ३. प्रा० पा०—समुद्रमथनादिभि:।                                                                                         |

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्ने कहा—ब्रह्मा, शंकर और देवताओ! हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्। तुमलोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याणका यही उपाय है॥ १८॥ इस समय असुरोंपर शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वः स्याद् यथा सुराः ॥ १८ कालकी कृपा है। इसलिये जबतक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नतिका समय नहीं आता, तबतक तुम दैत्य यात दानवदैतेयैस्तावत् सन्धिर्विधीयताम्। और दानवोंके पास जाकर उनसे सन्धि कर लो॥ १९॥ कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावद् वो भव आत्मनः ॥ १९ देवताओ! कोई बडा कार्य करना हो तो शत्रुओंसे भी मेल-मिलाप कर लेना चाहिये। यह बात अवश्य है अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे। कि काम बन जानेपर उनके साथ साँप और चूहेवाला अहिमूषकवद् देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः ।। २० बर्ताव कर सकते हैं \*॥ २०॥ तुमलोग बिना विलम्बके अमृत निकालनेका प्रयत्न करो। उसे पी लेनेपर अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम्। मरनेवाला प्राणी भी अमर हो जाता है॥ २१॥ पहले यस्य पीतस्य वै जन्तुर्मृत्युग्रस्तोऽमरो भवेत्।। २१ क्षीरसागरमें सब प्रकारके घास, तिनके, लताएँ और ओषधियाँ डाल दो। फिर तुमलोग मन्दराचलकी मथानी क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वा वीरुत्तृणलेतौषधी:। और वासुिक नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु<sup>३</sup> वासुकिम् ॥ २२ समुद्रका मन्थन करो। अब आलस्य और प्रमादका समय नहीं है। देवताओ! विश्वास रखो—दैत्योंको तो सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिताः। मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परन्तु फल मिलेगा

इस बातपर चूहेको विश्वास न हुआ, परन्तु पीछे उसने पिटारीमें छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जानेपर

श्रीमद्भागवत

क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥ २३ यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः। न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा॥ २४ न भेतव्यं कालकूटाद् विषाज्जलधिसम्भवात्। लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥ २५ श्रीशुक उवाच इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः। तेषामन्तर्दधे राजन्स्वच्छन्दगतिरीश्वरः॥ २६ १. प्रा॰ पा॰—गता:। २. प्रा॰ पा॰—जलौषधी:। ३. प्रा॰ पा॰—च। ४. प्रा॰ पा॰—काम: स्ववस्तुष्। \* किसी मदारीकी पिटारीमें साँप तो पहलेसे था ही, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहेके भयभीत होनेपर साँपने उसे प्रेमसे समझाया कि तुम पिटारीमें छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो साँपकी

साँप चुहेको निगल गया और पिटारीसे निकल भागा।

932

जो-जो चाहें, सब स्वीकार कर लो। शान्तिसे सब काम बन जाते हैं, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता॥ २४॥ पहले समुद्रसे कालकृट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और किसी भी वस्तुके लिये कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तुकी कामना ही नहीं करनी चाहिये, परन्तु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिये॥ २५॥ श्रीश्कदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! देवताओंको यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान् उनके बीचमें ही अन्तर्धान हो गये। वे सर्वशक्तिमान् एवं परम स्वतन्त्र जो ठहरे। उनकी लीलाका रहस्य कौन समझे॥ २६॥

तुम्हीं लोगोंको ॥ २२-२३ ॥ देवताओ ! असुरलोग तुमसे

[ अ० ६

| अ०६] अष्टम                                                                                           | स्कन्ध ९३३                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः।<br>भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुर्बिलं सुराः॥ २७                | उनके चले जानेपर ब्रह्मा और शंकरने फिरसे<br>भगवान्को नमस्कार किया और वे अपने-अपने<br>लोकोंको चले गये, तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा                                                                        |
| दृष्ट्वारीनप्यसंयत्तान् जातक्षोभान्स्वनायकान्।<br>न्यषेधद् दैत्यराट् श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्॥ २८ | बिलके पास गये॥ २७॥<br>देवताओंको बिना अस्त्र-शस्त्रके सामने आते<br>देख दैत्यसेनापितयोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने<br>देवताओंको पकड़ लेना चाहा। परन्तु दैत्यराज बिल                                  |
| ते वैरोचिनमासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः।<br>श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन्॥ २९                      | सिन्धि और विरोधके अवसरको जाननेवाले एवं पिवत्र<br>कीर्तिसे सम्पन्न थे। उन्होंने दैत्योंको वैसा करनेसे रोक<br>दिया॥ २८॥ इसके बाद देवतालोग बिलके पास<br>पहुँचे। बिलने तीनों लोकोंको जीत लिया था। वे         |
| महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामितः ।<br>अभ्यभाषत तत् सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात् ॥ ३०  | समस्त सम्पत्तियोंसे सेवित एवं असुरसेनापितयोंसे<br>सुरक्षित होकर अपने राजिसंहासनपर बैठे हुए थे॥ २९॥<br>बुद्धिमान् इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीसे समझाते हुए राजा<br>बिलसे वे सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा स्वयं |
| १<br>तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः।<br>शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः॥ ३१           | भगवान्ने उन्हें दी थी॥ ३०॥ वह बात दैत्यराज<br>बलिको जँच गयी। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति<br>शम्बर, अरिष्टनेमि और त्रिपुरनिवासी असुरोंको भी<br>यह बात बहुत अच्छी लगी॥ ३१॥ तब देवता और                     |
| ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः।<br>उद्यमं परमं चक्रुरमृतार्थे परन्तप॥३२                      | असुरोंने आपसमें सिन्ध समझौता करके मित्रता कर<br>ली और परीक्षित्! वे सब मिलकर अमृत मन्थनके<br>लिये पूर्ण उद्योग करने लगे॥ ३२॥ इसके बाद उन्होंने<br>अपनी शक्तिसे मन्दराचलको उखाड़ लिया और                  |
| ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य दुर्मदाः।<br>नदन्त उदिधं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः॥ ३३                   | ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्रतटकी ओर ले<br>चले। उनकी भुजाएँ परिघके समान थीं, शरीरमें शक्ति<br>थी और अपने-अपने बलका घमंड तो था ही॥ ३३॥<br>परन्तु एक तो वह मन्दरपर्वत ही बहुत भारी था और                |
| दूरभारोद्वहश्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः।<br>अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि॥ ३४                      | दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इन्द्र, बलि<br>आदि सब-के-सब हार गये। जब ये किसी प्रकार भी<br>मन्दराचलको आगे न ले जा सके, तब विवश होकर<br>उन्होंने उसे रास्तेमें ही पटक दिया॥ ३४॥                  |
| निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्।<br>चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः॥ ३५                               | वह सोनेका पर्वत मन्दराचल बड़ा भारी था।<br>गिरते समय उसने बहुत-से देवता और दानवोंको<br>चकनाचूर कर डाला॥ ३५॥                                                                                               |
| १. प्रा० पा०—तत्त्वरो०।                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |

| ९३४ श्रीमद्                                                                                                                                                            | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| तांस्तथा भग्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान्।<br>विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः॥ ३६                                                                                        | उन देवता और असुरोंके हाथ, कमर और कंधे<br>टूट ही गये थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग<br>हुआ देख गरुड़पर चढ़े हुए भगवान् सहसा वहीं प्रकट                                                                                   |  |
| गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्यामरदानवान्।<br>ईक्षया जीवयामास निर्जरान् निर्व्वणान्यथा॥ ३७                                                                                | हो गये॥ ३६॥<br>उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वतके<br>गिरनेसे पिस गये हैं। अत: उन्होंने अपनी अमृतमयी<br>दृष्टिसे देवताओंको इस प्रकार जीवित कर दिया, मानो<br>उनके शरीरमें बिलकुल चोट ही न लगी हो॥ ३७॥                     |  |
| गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया।<br>आरुह्य प्रययाविष्धिं सुरासुरगणैर्वृतः॥ ३८                                                                                     | इसके बाद उन्होंने खेल-ही-खेलमें एक हाथसे<br>उस पर्वतको उठाकर गरुड़पर रख लिया और स्वयं<br>भी सवार हो गये। फिर देवता और असुरोंके साथ<br>उन्होंने समुद्रतटकी यात्रा की॥ ३८॥                                                    |  |
| अवरोप्य गिरिं स्कन्धात् सुपर्णः पततां वरः।<br>ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः॥ ३९                                                                                | पक्षिराज गरुड़ने समुद्रके तटपर पर्वतको उतार<br>दिया। फिर भगवान्के विदा करनेपर गरुड़जी वहाँसे<br>चले गये॥ ३९॥                                                                                                                |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने  मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥  अथ सप्तमोऽध्यायः  समुद्रमन्थनका आरम्भ और भगवान् शंकरका विषपान |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| श्रीशुक उवाच                                                                                                                                                           | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—</b> परीक्षित्! देवता                                                                                                                                                                              |  |
| ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिम्।<br>परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमि्बंध मुदान्विताः॥ १                                                                                | और असुरोंने नागराज वासुिकको यह वचन देकर<br>कि समुद्रमन्थनसे प्राप्त होनेवाले अमृतमें तुम्हारा<br>भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सिम्मिलित कर लिया।<br>इसके बाद उन लोगोंने वासुिक नागको नेतीके                                   |  |
| आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरूद्वह।<br>हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततोऽभवन्॥ २                                                                                  | समान मन्दराचलमें लपेटकर भलीभाँति उद्यत हो बड़े<br>उत्साह और आनन्दसे अमृतके लिये समुद्रमन्थन<br>प्रारम्भ किया। उस समय पहले-पहल अजितभगवान्<br>वासुकिके मुखकी ओर लग गये, इसलिये देवता<br>भी उधर ही आ जुटे॥१-२॥ परन्तु भगवान्की |  |
| तन्नैच्छन् दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्।<br>न गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम्॥ ३                                                                                      | यह चेष्टा दैत्यसेनापितयोंको पसंद न आयी। उन्होंने<br>कहा कि 'पूँछ तो साँपका अशुभ अंग है, हम<br>उसे नहीं पकड़ेंगे॥३॥                                                                                                          |  |
| १. प्रा० पा०—सुरा यत्ता अमृतार्था:।                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |  |

अ० ७] अष्टम स्कन्ध ९३५ हमने वेद-शास्त्रोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः। है, ऊँचे वंशमें हमारा जन्म हुआ है और वीरताके इति तृष्णीं स्थितान्दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः। बडे-बडे काम हमने किये हैं। हम देवताओंसे किस स्मयमानो विसुज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः॥ बातमें कम हैं?' यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गये। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः। भगवान्ने मुसकराकर वासुकिका मुँह छोड़ दिया और देवताओंके साथ उन्होंने पूँछ पकड ली॥४॥ इस ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्॥ प्रकार अपना-अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृतप्राप्तिके लिये पूरी तैयारीसे समुद्रमन्थन मध्यमानेऽर्णवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्। करने लगे॥५॥ ध्रियमाणोऽपि बलिभिगौरवात् पाण्डुनन्दन।। परीक्षित्! जब समुद्रमन्थन होने लगा, तब बड़े-बडे बलवान् देवता और असुरोंके पकडे रहनेपर भी अपने भारकी अधिकता और नीचे कोई आधार न ते स्निर्विण्णमनसः परिम्लानम्खश्रियः। होनेके कारण मन्दराचल समुद्रमें डूबने लगा॥६॥ आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा॥ इस प्रकार अत्यन्त बलवान् दैवके द्वारा अपना सब किया-कराया मिट्टीमें मिलते देख उनका मन टूट विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो गया। सबके मुँहपर उदासी छा गयी॥७॥ उस समय भगवानुने देखा कि यह तो विघ्नराजकी करतृत है। दुरन्तवीर्योऽवितथाभिसन्धिः इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपका रूप धारण प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार॥ ८ किया और समुद्रके जलमें प्रवेश करके मन्दराचलको ऊपर उठा दिया। भगवानुकी शक्ति अनन्त है। वे सत्यसंकल्प हैं। उनके लिये यह कौन-सी बड़ी बात तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः थी॥८॥ देवता और असुरोंने देखा कि मन्दराचल तो संमुत्थिता निर्मिथितुं सुरासुराः। ऊपर उठ आया है, तब वे फिरसे समुद्र-मन्थनके दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन-लिये उठ खड़े हुए। उस समय भगवान्ने जम्बूद्वीपके प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्॥ समान एक लाख योजन फैली हुई अपनी पीठपर मन्दराचलको धारण कर रखा था॥९॥ परीक्षित्! जब बड़े-बड़े देवता और असुरोंने अपने बाहुबलसे सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं मन्दराचलको प्रेरित किया, तब वह भगवान्की पीठपर परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग पृष्ठतः। घूमने लगा। अनन्त शक्तिशाली आदिकच्छप भगवान्को बिभ्रत् तद्यवर्तनमादिकच्छपो उस पर्वतका चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था, मेनेऽङ्गकण्ड्यनमप्रमेयः मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो॥१०॥ १. प्रा० पा०—ऽतिबलि०। २. प्रा० पा०—समुद्यता। ३. प्रा० पा०—तदामन्थन०।

| ९३६ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                  | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तथासुरानाविशदासुरेण<br>रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्।<br>उद्दीपयन् देवगणांश्च विष्णु-<br>देंवेन नागेन्द्रमबोधरूपः॥११<br>उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य<br>आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः। | साथ ही समुद्रमन्थन सम्पन्न करनेके लिये<br>भगवान्ने असुरोंमें उनकी शक्ति और बलको बढ़ाते<br>हुए असुररूपसे प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओंको<br>उत्साहित करते हुए उनमें देवरूपसे प्रवेश किया और<br>वासुकिनागमें निद्राके रूपसे॥ ११॥<br>इधर पर्वतके ऊपर दूसरे पर्वतके समान बनकर<br>सहस्रबाहु भगवान् अपने हाथोंसे उसे दबाकर स्थित<br>हो गये। उस समय आकाशमें ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र<br>आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा |
| तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्यै-<br>रभिष्टुवर्द्भिः सुमनोऽभिवृष्टः॥१२                                                                                                         | करने लगे॥ १२॥ इस प्रकार भगवान्ने पर्वतके ऊपर<br>उसको दबा रखनेवालेके रूपमें, नीचे उसके आधार<br>कच्छपके रूपमें, देवता और असुरोंके शरीरमें उनकी<br>शक्तिके रूपमें, पर्वतमें दृढ़ताके रूपमें और नेती बने                                                                                                                                                                                                                              |
| उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः<br>परेण ते प्राविशता समेधिताः।<br>ममन्थुरब्धि तरसा मदोत्कटा                                                                                     | हुए वासुिकनागमें निद्राके रूपमें—जिससे उसे कष्ट न<br>हो—प्रवेश करके सब ओरसे सबको शक्तिसम्पन्न<br>कर दिया। अब वे अपने बलके मदसे उन्मत्त होकर<br>मन्दराचलके द्वारा बड़े वेगसे समुद्रमन्थन करने लगे।                                                                                                                                                                                                                                 |
| महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रम्॥ १३<br>अहीन्द्रसाहस्रकठोरदृङ्मुख-<br>श्वासाग्निधूमाहतवर्चसोऽसुराः ।<br>पौलोमकालेयबलील्वलादयो                                                      | उस समय समुद्र और उसमें रहनेवाले मगर, मछली<br>आदि जीव क्षुब्ध हो गये॥१३॥<br>नागराज वासुिकके हजारों कठोर नेत्र, मुख<br>और श्वासोंसे विषकी आग निकलने लगी। उनके<br>धूएँसे पौलोम, कालेय, बिल, इल्वल आदि असुर<br>निस्तेज हो गये। उस समय वे ऐसे जान पड़ते                                                                                                                                                                                |
| दावाग्निदग्धाः सरला इवाभवन्॥ १४                                                                                                                                               | थे, मानो दावानलसे झुलसे हुए साखूके पेड़ खड़े<br>हों॥१४॥<br>देवता भी उससे न बच सके। वासुकिके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| देवांश्च तच्छ्वासिशखाहतप्रभान्<br>धूम्राम्बरस्त्रग्वरकञ्चुकाननान् ।<br>समभ्यवर्षन्भगवद्वशा घना<br>ववुः समुद्रोर्म्युपगूढवायवः॥ १५                                             | श्वासकी लपटोंसे उनका भी तेज फीका पड़<br>गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो<br>गये। उनकी यह दशा देखकर भगवान्की प्रेरणासे<br>बादल देवताओंके ऊपर वर्षा करने लगे एवं<br>वायु समुद्रकी तरंगोंका स्पर्श करके शीतलता और                                                                                                                                                                                                             |
| मथ्यमानात् तथा सिन्धोर्देवासुरवरूथपैः।<br>यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः स्वयम्॥ १६                                                                                          | सुगन्धिका संचार करने लगी॥१५॥<br>इस प्रकार देवता और असुरोंके समुद्रमन्थन<br>करनेपर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं<br>अजितभगवान् समुद्रमन्थन करने लगे॥१६॥                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| अ॰ ७] अष्टम                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्कन्ध ९३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्य<br>मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतिवद्यु-<br>न्मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचः स्त्रग्धरो रक्तनेत्रः ।<br>जैत्रैर्दोभिर्जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा<br>मध्नन् मध्ना प्रतिगिरिरवाशोभताथोद्धृताद्रिः ॥ १७<br>निर्मध्यमानादुद्धेरभूद्विषं<br>महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः ।<br>सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात् | मेघके समान साँवले शरीरपर सुनहला पीताम्बर,<br>कानोंमें बिजलीके समान चमकते हुए कुण्डल, सिरपर<br>लहराते हुए घुँघराले बाल, नेत्रोंमें लाल-लाल रेखाएँ<br>और गलेमें वनमाला सुशोभित हो रही थी। सम्पूर्ण<br>जगत्को अभयदान करनेवाले अपने विश्वविजयी<br>भुजदण्डोंसे वासुकिनागको पकड़कर तथा कूर्मरूपसे<br>पर्वतको धारणकर जब भगवान् मन्दराचलकी मथानीसे<br>समुद्रमन्थन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराजके<br>समान बड़े ही सुन्दर लग रहे थे॥१७॥ जब<br>अजितभगवान्ने इस प्रकार समुद्र मन्थन किया, |
| तिमिद्धिपग्राहितिमिङ्गिलाकुलात् ॥ १८<br>तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यंधो                                                                                                                                                                                                                                 | तब समुद्रमें बड़ी खलबली मच गयी। मछली, मगर,<br>साँप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गये<br>और इधर-उधर भागने लगे। तिमि-तिमिंगिल आदि<br>मच्छ, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विसर्पदुत्सर्पदसह्यमप्रति ।<br>भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्ग सेश्वरा<br>अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्॥ १९                                                                                                                                                                                                     | उसी समय पहले-पहल हालाहल नामका अत्यन्त<br>उग्र विष निकला॥ १८॥<br>वह अत्यन्त उग्र विष दिशा-विदिशामें, ऊपर-<br>नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विषसे<br>बचनेका कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर<br>सम्पूर्ण प्रजा और प्रजापित किसीके द्वारा त्राण न                                                                                                                                                                                                                           |
| विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या<br>भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम्।<br>आसीनमद्रावपवर्गहेतो-<br>स्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः॥ २०                                                                                                                                                                             | मिलनेपर भगवान् सदाशिवकी शरणमें गये॥१९॥<br>भगवान् शंकर सतीजीके साथ कैलास पर्वतपर विराजमान<br>थे। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे<br>वहाँ तीनों लोकोंके अभ्युदय और मोक्षके लिये<br>तपस्या कर रहे थे। प्रजापितयोंने उनका दर्शन करके<br>उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया॥२०॥<br>प्रजापितयोंने भगवान् शंकरकी स्तुति की—                                                                                                                                                |
| प्रजापतय ऊचुः<br>देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन।<br>त्राहि नः शरणापन्नांस्त्रैलोक्यदहनाद् विषात्॥ २१                                                                                                                                                                                                 | देवताओं के आराध्यदेव महादेव! आप समस्त प्राणियों के<br>आत्मा और उनके जीवनदाता हैं। हमलोग आपकी<br>शरणमें आये हैं। त्रिलोकीको भस्म करनेवाले इस उग्र<br>विषसे आप हमारी रक्षा कीजिये॥ २१॥ सारे जगत्को<br>बाँधने और मुक्त करनेमें एकमात्र आप ही समर्थ हैं।<br>इसलिये विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं।                                                                                                                                                                                |
| त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः।<br>तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्॥ २२                                                                                                                                                                                                             | क्सालय । प्रवका पुरुष आपका हा आरावना करत हा<br>क्योंकि आप शरणागतकी पीड़ा नष्ट करनेवाले एवं<br>जगद्गुरु हैं॥ २२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ९३८ श्रीमद्भ                                                                                                                           | रागवत [ अ० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्विभो ।<br>धत्से यदा स्वदूग् भूमन्ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम् ॥ २३                                  | प्रभो! अपनी गुणमयी शक्तिसे इस जगत्की<br>सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेके लिये आप अनन्त,<br>एकरस होनेपर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम<br>धारण कर लेते हैं॥ २३॥ आप स्वयंप्रकाश हैं।                                                                                                                                                                 |
| त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनः।<br>नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा <sup>१</sup> जगदीश्वरः॥ २४                                       | इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय<br>ब्रह्मतत्त्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी<br>आदि सत् अथवा असत् चराचर प्राणी हैं—उनको<br>जीवनदान देनेवाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त                                                                                                                                                                 |
| त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा<br>प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः ।<br>कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्म-                                         | सृष्टि भी और कुछ नहीं है। क्योंकि आप आत्मा हैं।<br>अनेक शक्तियोंके द्वारा आप ही जगत्रूपमें भी प्रतीत<br>हो रहे हैं। क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं॥ २४॥<br>समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिये आप                                                                                                                                        |
| स्त्वय्यक्षरं यत् त्रिवृदामनन्ति॥२५                                                                                                    | समस्त ज्ञानोंके मूल स्रोत स्वतःसिद्ध ज्ञान हैं। आप<br>ही जगत्के आदिकारण महत्तत्त्व और त्रिविध अहंकार<br>हैं एवं आप ही प्राण, इन्द्रिय, पंचमहाभूत तथा                                                                                                                                                                                              |
| अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा<br>क्षितिं विदुर्लोकभवाङ्घ्रिपङ्कजम्।<br>कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो<br>दिशश्च कर्णों रसनं जलेशम्॥२६        | शब्दादि विषयोंके भिन्न-भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियोंकी वृद्धि और ह्यास करनेवाले काल हैं, उनका कल्याण करनेवाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही 'अ, उ, म्' इन तीनों अक्षरोंसे युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं—ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं॥ २५॥ सर्वदेवस्वरूप अग्नि |
| नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान्<br>सूर्यश्च चक्षूंषि जलं स्म रेतः।                                                                        | आपका मुख है। तीनों लोकोंके अभ्युदय करनेवाले<br>शंकर! यह पृथ्वी आपका चरणकमल है। आप<br>अखिल देवस्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है,                                                                                                                                                                                                                      |
| परावरात्माश्रयणं तवात्मा<br>सोमो मनो द्यौर्भगवञ्छिरस्ते॥ २७                                                                            | दिशाएँ कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय है॥ २६॥ आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे-ऊँचे सभी जीवोंका आश्रय है। चन्द्रमा मन है और प्रभो! स्वर्ग आपका                                                                                                                                                          |
| कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा<br>रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते।<br>छन्दांसि साक्षात् तव सप्त धातव-<br>स्त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः॥ २८ | सिर है। २७॥ वेदस्वरूप भगवन्! समुद्र आपकी<br>कोख हैं। पर्वत हिंडुयाँ हैं। सब प्रकारकी ओषधियाँ<br>और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छन्द आपकी<br>सातों धातुएँ हैं और सभी प्रकारके धर्म आपके<br>हृदय हैं॥ २८॥                                                                                                                                         |
| १. प्रा॰ पा॰—राभासे त्व॰। २. प्रा॰ पा॰—देवतात्मन्।                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

९४० श्रीमद्भागवत [अ० ७ इस कार्य और कारणरूप जगत्से परे माया है तत् तस्य ते सदसतोः परतः परस्य और मायासे भी अत्यन्त परे आप हैं। इसलिये प्रभो! नाञ्जःस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूमनः। आपके अनन्त स्वरूपका साक्षात् ज्ञान प्राप्त करनेमें ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् ॥ ३४ तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्थामें उनके पुत्रोंके पुत्र हमलोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान एतत् परं प्रेपश्यामो न परं ते महेश्वर। किया है॥ ३४॥ हमलोग तो केवल आपके इसी लीलाविहारी रूपको देख रहे हैं। आपके परम मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकर्मणः ॥ ३५ स्वरूपको हम नहीं जानते। महेश्वर! यद्यपि आपकी लीलाएँ अव्यक्त हैं, फिर भी संसारका कल्याण श्रीशुक उवाच करनेके लिये आप व्यक्तरूपसे भी रहते हैं॥ ३५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! प्रजाका तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडित:। यह संकट देखकर समस्त प्राणियोंके अकारण बन्धु सर्वभूतसुहृद् देव इदमाह सेतीं प्रियाम्॥ ३६ देवाधिदेव भगवान् शंकरके हृदयमें कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सतीसे यह बात कही॥ ३६॥ श्रीशिव उवाच शिवजीने कहा - देवि! यह बडे खेदकी बात अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसम्। है। देखो तो सही, समुद्रमन्थनसे निकले हुए कालकूट विषके कारण प्रजापर कितना बड़ा दु:ख आ पड़ा क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्।। ३७ है॥ ३७॥ ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे। में इन्हें निर्भय कर दूँ। जिनके पास शक्ति-सामर्थ्य है, उनके जीवनकी सफलता इसीमें है कि वे दीन-एतावान्हि प्रभोरर्थो यद् दीनपरिपालनम्॥ ३८ दु:खियोंकी रक्षा करें॥ ३८॥ सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणोंकी बलि देकर भी दूसरे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करते हैं। कल्याणि! अपने ही मोहकी प्राणै: स्वै: प्राणिन: पान्ति साधव: क्षणभङ्ग्ररै: । मायामें फँसकर संसारके प्राणी मोहित हो रहे हैं और बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया॥ ३९ एक-दूसरेसे वैरकी गाँठ बाँधे बैठे हैं॥ ३९॥ उनके ऊपर जो कृपा करता है, उसपर सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और जब भगवान् प्रसन्न हो पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः। जाते हैं, तब चराचर जगत्के साथ मैं भी प्रसन्न हो प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः। जाता हूँ। इसलिये अभी-अभी मैं इस विषको भक्षण तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे॥ ४० करता हूँ, जिससे मेरी प्रजाका कल्याण हो॥४०॥ १. प्रा० पा०—प्रार्थयामो। २. प्रा० पा०—तेषां। ३. प्रा० पा०—प्रियां सतीम्। ४. प्रा० पा०—संप्रीयेत चराचरम्।

उससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया, परन्तु वह तो

प्रजाका कल्याण करनेवाले भगवान् शंकरके लिये भूषणरूप हो गया॥४३॥ परोपकारी सज्जन प्राय: प्रजाका दु:ख टालनेके लिये स्वयं दु:ख झेला ही

करते हैं। परन्तु यह दु:ख नहीं है, यह तो सबके

हृदयमें विराजमान भगवान्की परम आराधना है॥ ४४॥

करनेवाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म

देवाधिदेव भगवान् शंकर सबकी कामना पूर्ण

अष्टम स्कन्ध

१४१

तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः। यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम्।। ४३ तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः। परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः॥ ४४

अ० ८]

निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढ्षः। प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे॥ ४५ प्रस्कन्नं पिबतः पाणेर्यत् किञ्चिज्जगृहुः स्म तत्। वृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशुकाश्च येऽपरे॥ ४६ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे-

सुनकर सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और स्वयं विष्णुभगवान् भी उनकी प्रशंसा करने लगे॥ ४५॥ जिस समय भगवान् शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथसे थोडा-सा विष टपक पडा था। उसे बिच्छू, साँप तथा अन्य विषैले जीवोंने एवं विषैली ओषधियोंने ग्रहण कर लिया॥ ४६॥

ऽमृतमथने सप्तमोऽध्यायः॥७॥

अथाष्टमोऽध्याय:

समुद्रसे अमृतका प्रकट होना और भगवान्का मोहिनी-अवतार ग्रहण करना

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-इस प्रकार जब भगवान् शंकरने विष पी लिया, तब देवता और असुरोंको पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्तेऽमरदानवाः।

बड़ी प्रसन्तता हुई। वे फिर नये उत्साहसे समुद्र मथने लगे। तब समुद्रसे कामधेनु प्रकट हुई॥१॥ ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्॥

१. प्रा॰ पा॰—भक्तवत्सल:।

| ९४२ १                                                                                         | ग्रीमद्भ       | रागवत [ अ० ८                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तामग्निहोत्रीमृषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः।<br>यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय <sup>१</sup> हविषे नृप॥  | २              | वह अग्निहोत्रकी सामग्री उत्पन्न करनेवाली<br>थी। इसलिये ब्रह्मलोकतक पहुँचानेवाले यज्ञके लिये<br>उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करनेके लिये                                                        |
| तत उच्चै:श्रवा नाम हयोऽभूच्चन्द्रपाण्डुर:।<br>तस्मिन्बलि: स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया॥ | ₹              | ब्रह्मवादी ऋषियोंने उसे ग्रहण किया॥२॥ उसके बाद<br>उच्चै:श्रवा नामका घोड़ा निकला। वह चन्द्रमाके<br>समान श्वेतवर्णका था। बलिने उसे लेनेकी इच्छा<br>प्रकट की। इन्द्रने उसे नहीं चाहा; क्योंकि भगवान्ने |
| तत ऐरावतो नाम वार्णेन्द्रो विनिर्गतः।<br>दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रेर्हरन्भगवतो महिम्॥         | ४              | उन्हें पहलेसे ही सिखा रखा था॥३॥<br>तदनन्तर ऐरावत नामका श्रेष्ठ हाथी निकला।<br>उसके बड़े-बड़े चार दाँत थे, जो उज्ज्वलवर्ण                                                                            |
| कौस्तुभाख्यमभूद् रत्नं पद्मरागो महोदधेः।<br>तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ॥      | ų              | कैलासकी शोभाको भी मात करते थे॥४॥ तत्पश्चात्<br>कौस्तुभ नामक पद्मराग मिण समुद्रसे निकली। उस<br>मिणको अपने हृदयपर धारण करनेके लिये अजितभगवान्ने<br>लेना चाहा॥५॥ परीक्षित्! इसके बाद स्वर्गलोककी       |
| ततोऽभवत् पारिजातः सुरलोकविभूषणम् ।<br>पूरयत्यर्थिनो योऽर्थैः शश्वद् भुवि यथा भवान् ॥          | Ę              | शोभा बढ़ानेवाला कल्पवृक्ष निकला। वह याचकोंकी<br>इच्छाएँ उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता<br>रहता है, जैसे पृथ्वीपर तुम सबकी इच्छाएँ पूर्ण करते                                             |
| ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः।<br>रमण्यः स्वर्गिणां वल्गुगतिलीलावलोकनैः॥             | ૭              | हो॥६॥ तत्पश्चात् अप्सराएँ प्रकट हुईं। वे सुन्दर<br>वस्त्रोंसे सुसज्जित एवं गलेमें स्वर्णहार पहने हुए थीं।<br>वे अपनी मनोहर चाल और विलासभरी चितवनसे                                                  |
| ततश्चाविरभूत् साक्षाच्छ्री रमा भगवत्परा।<br>रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत् सौदामनी यथा॥     | ۷              | देवताओंको सुख पहुँचानेवाली हुईं॥७॥ इसके बाद<br>शोभाकी मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मीदेवी प्रकट हुईं। वे<br>भगवान्की नित्यशक्ति हैं। उनकी बिजलीके समान<br>चमकीली छटासे दिशाएँ जगमगा उठीं॥८॥ उनके         |
| तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः।<br>रूपौदार्यवयोवर्णमहिमाक्षिप्तचेतसः॥             | ९              | सौन्दर्य, औदार्य, यौवन, रूप-रंग और महिमासे<br>सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य—<br>सभीने चाहा कि ये हमें मिल जायँ॥९॥ स्वयं इन्द्र<br>अपने हाथों उनके बैठनेके लिये बड़ा विचित्र आसन          |
| तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम्।<br>मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचिः॥    | १०             | ले आये। श्रेष्ठ निदयोंने मूर्तिमान् होकर उनके<br>अभिषेकके लिये सोनेके घड़ोंमें भर-भरकर पवित्र<br>जल ला दिया॥१०॥ पृथ्वीने अभिषेकके योग्य सब                                                          |
| आभिषेचनिका भूमिराहरत् सकलौषधी:।<br>गाव: पञ्च पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ॥                       | ११             | ओषिधयाँ दीं। गौओंने पंचगव्य और वसन्त ऋतुने<br>चैत्र-वैशाखमें होनेवाले सब फूल-फल उपस्थित<br>कर दिये॥११॥                                                                                              |
| १. प्रा० पा०—मेध्यस्य। २. प्रा० पा०—हरञ                                                       | <i>छुङ्ग</i> व | व० । ३. प्रा० पा०—निष्कग्रीवा: ।                                                                                                                                                                    |

| अ॰ ८] अष्टम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्कन्ध ९४५                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जगत्पिता भगवान्ने जगज्जननी, समस्त                  |
| वक्षोनिवासमकरोत् परमं विभूतेः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सम्पत्तियोंकी अधिष्ठातृदेवता श्रीलक्ष्मीजीको अपने  |
| श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वक्षःस्थलपर ही सर्वदा निवास करनेका स्थान दिया।     |
| यत्र स्थितैधयत साधिपतींस्त्रिलोकान् ॥ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | लक्ष्मीजीने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणाभरी       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चितवनसे तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी           |
| शङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुः स्वनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रजाको अभिवृद्धि को॥ २५॥ उस समय शंख, तुरही,       |
| देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्॥ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गन्धर्व अप्सराओंके        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | साथ नाचने-गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने       |
| ब्रह्मरुद्राङ्गिरोमुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभुम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लगा॥ २६॥ ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति    |
| इंडिरेऽवितथैर्मन्त्रेस्तिल्लिङ्गेः पुष्पवर्षिणः॥ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुष्पवर्षा करते हुए भगवान्के गुण, स्वरूप और लीला   |
| शबरजनत्त्रप्रसम्बद्धारसङ्गः युज्यवायणः॥ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आदिके यथार्थ वर्णन करनेवाले मन्त्रोंसे उनकी स्तुति |
| form for the many war war and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | करने लगे॥ २७॥ देवता, प्रजापति और प्रजा—सभी         |
| श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | लक्ष्मीजीकी कृपादृष्टिसे शील आदि उत्तम गुणोंसे     |
| शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम्॥ २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्पन्न होकर बहुत सुखी हो गये॥ २८॥ परीक्षित्!      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इधर जब लक्ष्मीजीने दैत्य और दानवोंकी उपेक्षा कर    |
| निःसत्त्वा लोलुपा राजन् निरुद्योगा गतत्रपाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योगरहित, निर्लज्ज और      |
| यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवाः॥ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लोभी हो गये॥ २९॥ इसके बाद समुद्रमन्थन करनेपर       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कमलनयनी कन्याके रूपमें वारुणीदेवी प्रकट हुईं।      |
| अथासीद् वारुणी देवी कन्या कमललोचना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भगवान्की अनुमतिसे दैत्योंने उसे ले लिया॥ ३०॥       |
| असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते॥३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तदनन्तर महाराज! देवता और असुरोंने अमृतकी           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इच्छासे जब और भी समुद्रमन्थन किया, तब उसमेंसे      |
| अथोदधेर्मथ्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एक अत्यन्त अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ॥३१॥              |
| उदितष्ठन्महाराज पुरुषः परमाद्भुतः॥ ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उसकी भुजाएँ लंबी एवं मोटी थीं। उसका गला            |
| 7 - 12 m - 3 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 | शङ्खके समान उतार-चढ़ाववाला था और आँखोंमें          |
| दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्षणः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लालिमा थी। शरीरका रंग बड़ा सुन्दर साँवला-          |
| श्यामलस्तरुणः स्त्रग्वी सर्वाभरणभूषितः॥ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | साँवला था। गलेमें माला, अंग-अंग सब प्रकारके        |
| रयानलत्ताराणाः स्त्राचा सवामरणमूषितः॥ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आभूषणोंसे सुसज्जित, शरीरपर पीताम्बर, कानोंमें      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चमकीले मणियोंके कुण्डल, चौड़ी छाती, तरुण           |
| पीतवासा महोरस्कः <sup>१</sup> सुमृष्टमणिकुण्डलः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अवस्था, सिंहके समान पराक्रम, अनुपम सौन्दर्य,       |
| स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः <sup>३</sup> सिंहविक्रमः॥ ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चिकने और घुँघराले बाल लहराते हुए उस पुरुषकी        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | छिब बड़ी अनोखी थी॥३२-३३॥ उसके हाथोंमें             |
| अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद् वलयभूषित:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कंगन और अमृतसे भरा हुआ कलश था। वह साक्षात्         |
| स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः॥ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विष्णुभगवान्के अंशांश अवतार थे॥ ३४॥                |
| १. प्रा० पा०—महास्कन्ध:। २. प्रा० पा०—नील०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )। ३. प्रा० पा०—शुभाङ्ग:।                          |

| ९४६ श्रीमद्भ                                                                                                               | रागवत [ अ० ८                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक् ।<br>तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम्॥ ३५                                     | वे ही आयुर्वेदके प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता<br>धन्वन्तरिके नामसे सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्योंकी दृष्टि<br>उनपर तथा उनके हाथमें अमृतसे भरे हुए कलशपर<br>पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रतासे बलात् उस अमृतके                      |
| लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाहरन्।<br>नीयमानेऽसुरैस्तस्मिन्कलशेऽमृतभाजने॥ ३६                                             | कलशको छीन लिया। वे तो पहलेसे ही इस ताकमें<br>थे कि किसी तरह समुद्रमन्थनसे निकली हुई<br>सभी वस्तुएँ हमें मिल जायँ। जब असुर उस अमृतसे<br>भरे कलशको छीन ले गये, तब देवताओंका मन                                      |
| विषण्णमनसो देवा हिर शरणमाययुः।<br>इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्।<br>मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधियष्ये स्वमायया॥ ३७ | विषादसे भर गया। अब वे भगवान्की शरणमें आये।<br>उनकी दीन दशा देखकर भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवान्ने<br>कहा—'देवताओ! तुमलोग खेद मत करो। मैं अपनी<br>मायासे उनमें आपसकी फूट डालकर अभी तुम्हारा<br>काम बना देता हूँ'॥ ३५—३७॥ |
| मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाम्।<br>अहं पूर्वमहं पूर्वं न त्वं न त्विमिति प्रभो॥ ३८                                  | परीक्षित्! अमृतलोलुप दैत्योंमें उसके लिये<br>आपसमें झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे<br>'पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं; तुम नहीं, तुम नहीं'॥ ३८॥<br>उनमें जो दुर्बल थे, वे उन बलवान् दैत्योंका विरोध                   |
| देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः।<br>सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः॥३९                                         | करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथमें कर<br>लिया था, वे ईर्ष्यावश धर्मकी दुहाई देकर उनको<br>रोकने और बार-बार कहने लगे कि 'भाई! देवताओंने<br>भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी                        |
| इति स्वान्प्रत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः।<br>दुर्बलाः प्रबलान् राजन् गृहीतकलशान् मुहुः॥ ४०                                | यज्ञभागके समान इसका भाग मिलना ही चाहिये।<br>यही सनातनधर्म है'॥ ३९-४०॥ इस प्रकार इधर<br>दैत्योंमें 'तू-तू, मैं-मैं' हो रही थी और उधर सभी<br>उपाय जाननेवालोंके स्वामी चतुरशिरोमणि भगवान्ने                          |
| एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः।<br>योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाद्भुतम्॥४१                                      | अत्यन्त अद्भुत और अवर्णनीय स्त्रीका रूप धारण<br>किया॥४१॥<br>शरीरका रंग नील कमलके समान श्याम<br>एवं देखने ही योग्य था। अंग-प्रत्यंग बड़े ही                                                                        |
| प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम्।<br>समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्॥ ४२                                              | आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूलसे<br>सुशोभित थे। सुन्दर कपोल, ऊँची नासिका और<br>रमणीय मुख॥४२॥ नयी जवानीके कारण स्तन<br>उभरे हुए थे और उन्हींके भारसे कमर पतली हो गयी                                        |
| नवयौवननिर्वृत्तस्तनभारकृशोदरम् ।<br>मुखामोदानुरक्तालिझङ्कारोद्विग्नलोचनम्॥ ४३                                              | थी। मुखसे निकलती हुई सुगन्धके प्रेमसे गुनगुनाते<br>हुए भौरे उसपर टूटे पड़ते थे, जिससे नेत्रोंमें कुछ<br>घबराहटका भाव आ जाता था॥४३॥                                                                                |

[ अ० ९ ९४८ श्रीमद्भागवत सुन्दरी! अवश्य ही विधाताने दया करके नूनं त्वं विधिना सुभ्रू: प्रेषितासि शरीरिणाम्। शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एवं मनको तृप्त सर्वेन्द्रियमनःप्रीतिं विधातुं सघृणेन किम्॥ करनेके लिये तुम्हें यहाँ भेजा है॥५॥ मानिनी! वैसे हमलोग एक ही जातिके हैं। फिर भी हम सब एक सा त्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि। ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिये हममें डाह और वैरकी ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे॥ गाँठ पड़ गयी है। सुन्दरी! तुम हमारा झगड़ा मिटा दो॥६॥ हम सभी कश्यपजीके पुत्र होनेके नाते सगे भाई हैं। हमलोगोंने अमृतके लिये बड़ा पुरुषार्थ किया वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः। है। तुम न्यायके अनुसार निष्पक्षभावसे इसे बाँट दो, विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्॥ जिससे फिर हमलोगोंमें किसी प्रकारका झगडा न हो'॥७॥ असुरोंने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुर्हरिः। लीलासे स्त्रीवेष धारण करनेवाले भगवान्ने तनिक रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत्॥ हँसकर और तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हुए कहा—॥८॥ श्रीभगवान्ने कहा — आपलोग महर्षि कश्यपके श्रीभगवानुवाच पुत्र हैं और मैं हूँ कुलटा। आपलोग मुझपर न्यायका कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः। भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि॥ स्त्रियोंका कभी विश्वास नहीं करते॥ ९॥ दैत्यो! कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियोंकी मित्रता सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विष:। स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नये-नये शिकार सख्यान्याहुरनित्यानि नूलं नूलं विचिन्वताम् ॥ १० ढुँढा करते हैं॥१०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! मोहिनीकी परिहासभरी वाणीसे दैत्योंके मनमें और भी विश्वास श्रीशुक उवाच हो गया। उन लोगोंने रहस्यपूर्ण भावसे हँसकर अमृतका इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः। कलश मोहिनीके हाथमें दे दिया॥ ११॥ जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्॥ ११ भगवान्ने अमृतका कलश अपने हाथमें लेकर तनिक मुसकराते हुए मीठी वाणीसे कहा-गृहीत्वामृतभाजनं हरि-ततो 'मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूँ, वह सब र्बभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा। यदि तुमलोगोंको स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बाँट सकती हूँ'॥१२॥ यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा बड़े-बड़े दैत्योंने मोहिनीकी यह मीठी बात कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्॥ १२ सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिये सबने एक स्वरसे कह दिया 'स्वीकार है।' इसका कारण इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः। यह था कि उन्हें मोहिनीके वास्तविक स्वरूपका पता अप्रमाणविदस्तस्यास्तत् तथेत्यन्वमंसत्।। १३ नहीं था॥१३॥

| अ० ९] अष्टम                                                                                                                                                                  | स्कन्ध ९४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलम्।<br>दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजैः॥ १४                                                                                 | इसके बाद एक दिनका उपवास करके सबने<br>स्नान किया। हविष्यसे अग्निमें हवन किया। गौ,<br>ब्राह्मण और समस्त प्राणियोंको घास–चारा, अन्न–<br>धनादिका यथायोग्य दान दिया तथा ब्राह्मणोंसे स्वस्त्ययन                                                                                                                                                                                       |
| यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते।<br>कुशेषु प्राविशन्सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः॥१५<br>प्राङ्मुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च।<br>धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः॥१६ | कराया॥ १४॥ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने<br>नये-नये वस्त्र धारण किये और इसके बाद सुन्दर-<br>सुन्दर आभूषण धारण करके सब-के-सब उन<br>कुशासनोंपर बैठ गये, जिनका अगला हिस्सा पूर्वकी<br>ओर था॥ १५॥ जब देवता और दैत्य दोनों ही धूपसे<br>सुगन्धित, मालाओं और दीपकोंसे सजे-सजाये भव्य<br>भवनमें पूर्वकी ओर मुँह करके बैठ गये, तब हाथमें                                                   |
| तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशहुकूल-<br>श्रोणीतटालसगतिर्मदिवह्वलाक्षी।<br>सा कूजती कनकनूपुरशिञ्जितेन<br>कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश॥१७                                             | अमृतका कलश लेकर मोहिनी सभामण्डपमें आयी।<br>वह एक बड़ी सुन्दर साड़ी पहने हुए थी। नितम्बोंके<br>भारके कारण वह धीरे-धीरे चल रही थी। आँखें<br>मदसे विह्वल हो रही थीं। कलशके समान स्तन और<br>गजशावककी सूँड़के समान जंघाएँ थीं। उसके स्वर्णनूपुर<br>अपनी झनकारसे सभाभवनको मुखरित कर रहे<br>थे॥ १६-१७॥ सुन्दर कानोंमें सोनेके कुण्डल थे और                                              |
| तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण-<br>नासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्।<br>संवीक्ष्य सम्मुमुहुरुत्स्मितवीक्षणेन<br>देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्॥ १८                              | उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुन्दर थे।<br>स्वयं परदेवता भगवान् मोहिनीके रूपमें ऐसे जान<br>पड़ते थे मानो लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ<br>गयी हो। मोहिनीने अपनी मुसकानभरी चितवनसे<br>देवता और दैत्योंकी ओर देखा, तो वे सब-के-सब<br>मोहित हो गये। उस समय उनके स्तनोंपरसे अंचल<br>कुछ खिसक गया था॥ १८॥ भगवान्ने मोहिनीरूपमें<br>यह विचार किया कि असुर तो जन्मसे ही क्रूर |
| असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम्।<br>मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः॥ १९                                                                                         | स्वभाववाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पोंको दूध<br>पिलानेके समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिये उन्होंने<br>असुरोंको अमृतमें भाग नहीं दिया॥ १९॥ भगवान्ने<br>देवता और असुरोंकी अलग-अलग पंक्तियाँ बना दीं                                                                                                                                                                                  |
| कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्तीरुभयेषां जगत्पतिः।<br>तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु॥ २०                                                                                 | और फिर दोनोंको कतार बाँधकर अपने-अपने दलमें<br>बैठा दिया॥ २०॥ इसके बाद अमृतका कलश हाथमें<br>लेकर भगवान् दैत्योंके पास चले गये। उन्हें हाव-<br>भाव और कटाक्षसे मोहित करके दूर बैठे हुए<br>देवताओंके पास आ गये तथा उन्हें वह अमृत पिलाने                                                                                                                                            |
| दैत्यान्गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरैः।<br>दूरस्थान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्॥ २१                                                                                          | दवताआक पास आ गय तथा उन्ह वह अमृत पिलान<br>लगे, जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और मृत्युका नाश हो<br>जाता है॥ २१॥                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[ अ० ९ 940 श्रीमद्भागवत परीक्षित्! असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप। कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्रीसे तूष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्त्रीविवादजुगुप्सया॥ २२ झगड़नेमें अपनी निन्दा भी समझते थे। इसलिये वे चुपचाप बैठे रहे॥ २२॥ मोहिनीमें उनका अत्यन्त प्रेम हो गया था। तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेमसम्बन्ध टूट न जाय। मोहिनीने भी पहले उन लोगोंका बडा बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्।। २३ सम्मान किया था, इससे वे और भी बँध गये थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनीको कोई अप्रिय बात नहीं कही॥ २३॥ देवलिङ्गप्रतिच्छनः स्वर्भानुर्देवसंसदि। जिस समय भगवान् देवताओंको अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओंका वेष बनाकर प्रविष्टः सोममपिबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः ॥ २४ उनके बीचमें आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परन्तु तत्क्षण चन्द्रमा और सूर्यने उसकी पोल खोल दी॥ २४॥ चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः। अमृत पिलाते-पिलाते ही भगवान्ने अपने तीखी धारवाले चक्रसे उसका सिर काट डाला। अमृतका हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाप्लावितोऽपतत्॥ २५ संसर्ग न होनेसे उसका धड़ नीचे गिर गया॥ २५॥ परन्तु सिर अमर हो गया और ब्रह्माजीने उसे 'ग्रह' बना दिया। वही राहु पर्वके दिन (पूर्णिमा और शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लूपत्। अमावस्याको) वैर-भावसे बदला लेनेके लिये चन्द्रमा यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कावभिधावति वैरधीः ॥ २६ तथा सूर्यपर आक्रमण किया करता है॥ २६॥ जब देवताओंने अमृत पी लिया, तब समस्त लोकोंको जीवनदान करनेवाले भगवान्ने बड़े-बड़े दैत्योंके सामने ही मोहिनीरूप त्यागकर अपना वास्तविक पीतप्रायेऽमृते देवैर्भगवाल्लोकभावनः। रूप धारण कर लिया॥ २७॥ पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः ।। २७ परीक्षित्! देखो-देवता और दैत्य दोनोंने एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन तथा एक वस्तुके लिये एक विचारसे एक ही कर्म किया था, परन्तु फलमें बड़ा भेद हो गया। उनमेंसे देवताओंने बड़ी एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल-सुगमतासे अपने परिश्रमका फल-अमृत प्राप्त कर हेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः। लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान्के चरणकमलोंकी रजका आश्रय लिया था। परन्तु उससे विमुख होनेके तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसाऽऽपु-कारण परिश्रम करनेपर भी असुरगण अमृतसे वंचित र्यत्पादपङ्कजरजःश्रयणान्न दैत्याः॥ २८ ही रहे॥ २८॥ १. प्रा० पा०-प्रभु:।

| अ॰ १०] अष्टम                                                                                       | ा स्कन्ध ९५१                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| यद् युज्यतेऽसुवसुकर्ममनोवचोभि-                                                                     | मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी<br>आदिसे शरीर एवं पुत्र आदिके लिये जो कुछ करता                                                                                                                                                      |  |
| र्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत् पृथक्त्वात्।                                                           | है—वह व्यर्थ ही होता है; क्योंकि उसके मूलमें<br>भेदबुद्धि बनी रहती है। परन्तु उन्हीं प्राण आदि<br>वस्तुओंके द्वारा भगवान्के लिये जो कुछ किया जाता                                                                                           |  |
| तैरेव सद् भवति यत् क्रियतेऽपृथक्त्वात्                                                             | है, वह सब भेदभावसे रहित होनेके कारण अपने<br>शरीर, पुत्र और समस्त संसारके लिये सफल हो जाता<br>है। जैसे वृक्षकी जड़में पानी देनेसे उसका तना,<br>टहिनयाँ और पत्ते—सब-के-सब सिंच जाते हैं, वैसे<br>ही भगवान्के लिये कर्म करनेसे वे सबके लिये हो |  |
| सर्वस्य तद् भवति मूलनिषेचनं यत्॥ २९                                                                | जाते हैं॥ २९॥                                                                                                                                                                                                                               |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने<br>नवमोऽध्याय:॥९॥<br>—        |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ·                                                                                                  | र-संग्राम                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| श्रीशुक उवाच<br>इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप।<br>युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराङ्मुखाः॥ १ | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! यद्यपि<br>दानवों और दैत्योंने बड़ी सावधानीसे समुद्रमन्थनकी<br>चेष्टा की थी, फिर भी भगवान्से विमुख होनेके                                                                                                   |  |
| साधियत्वामृतं राजन्यायित्वा स्वकान्सुरान्।<br>पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः॥ २                 | कारण उन्हें अमृतकी प्राप्ति नहीं हुई॥१॥ राजन्!<br>भगवान्ने समुद्रको मथकर अमृत निकाला और अपने<br>निजजन देवताओंको पिला दिया। फिर सबके देखते–<br>देखते वे गरुड़पर सवार हुए और वहाँसे चले<br>गये॥२॥ जब दैत्योंने देखा कि हमारे शत्रुओंको तो     |  |
| सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः ।<br>अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान्प्रत्युद्यतायुधाः ॥ ३  | बड़ी सफलता मिली तब वे उनकी बढ़ती सह न<br>सके। उन्होंने तुरंत अपने हिथयार उठाये और<br>देवताओंपर धावा बोल दिया॥३॥ इधर देवताओंने<br>एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी                                                               |  |
| ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः।<br>प्रतिसंयुयुधुः शस्त्रैर्नारायणपदाश्रयाः॥ ४                  | और दूसरे उन्हें भगवान्के चरणकमलोंका आश्रय था<br>ही। बस, वे भी अपने अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो<br>दैत्योंसे भिड़ गये॥ ४॥ परीक्षित्! क्षीरसागरके तटपर<br>बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यन्त भयंकर संग्राम                                       |  |
| तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः।<br>रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः॥ ५                        | हुआ। देवता और दैत्योंकी वह घमासान लड़ाई ही                                                                                                                                                                                                  |  |

[ अ० १० ९५२ श्रीमद्भागवत तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे। दोनों ही एक-दूसरेके प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों ही क्रोधसे भरे हुए थे। एक-दूसरेको आमने-समासाद्यासिभिर्बाणैर्निजघ्नुर्विविधायुधै:॥ सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक शङ्खतूर्यमृदङ्गानां भेरीडमरिणां महान्। अस्त्र-शस्त्रोंसे परस्पर चोट पहुँचाने लगे॥६॥ उस समय लड़ाईमें शङ्क, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां नि:स्वनोऽभवत्॥ बडे जोरसे बजने लगे; हाथियोंकी चिग्घाड, घोडोंकी हिनहिनाहट, रथोंकी घरघराहट और पैदल सेनाकी रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः। चिल्लाहटसे बड़ा कोलाहल मच गया॥ ७॥ रणभूमिमें हया हयैरिभाश्चेभैः समसज्जन्त संयुगे॥ रिथयोंके साथ रथी, पैदलके साथ पैदल, घुड़सवारोंके साथ घुडसवार एवं हाथीवालोंके साथ हाथीवाले भिड उष्ट्रैः केचिदिभैः केचिदपरे युयुधुः खरैः। गये॥८॥ उनमेंसे कोई-कोई वीर ऊँटोंपर, हाथियोंपर केचिद् गौरमृगैर्ऋक्षैर्द्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः॥ और गधोंपर चढ़कर लड़ रहे थे तो कोई-कोई गौरमृग, भालू, बाघ और सिंहोंपर॥९॥कोई-कोई गृध्रैः कङ्कैर्बकैरन्ये श्येनभासैस्तिमिङ्गिलैः। सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियोंपर शरभैर्मिहिषै: खड्गैर्गोवृषैर्गवयारुणै:॥ १० चढे हुए थे तो बहुत-से तिमिङ्गिल मच्छ, शरभ, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सॉंडोंपर सवार थे॥ १०॥ शिवाभिराखुभिः केचित् कृकलासैः श्रेशैर्नरैः। किसी-किसीने सियारिन, चुहे, गिरगिट और खरहोंपर ही सवारी कर ली थी तो बहुत-से मनुष्य, बस्तैरेके कृष्णसारैहँसैरन्ये च सूकरै:॥ ११ बकरे, कृष्णसार मृग, हंस और सूअरोंपर चढ़े थे॥ ११॥ अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्वैर्विकृतविग्रहैः। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाशमें रहनेवाले तथा देखनेमें भयंकर शरीरवाले बहुत-से प्राणियोंपर चढ़कर सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः॥ १२ कई दैत्य दोनों सेनाओंमें आगे-आगे घुस गये॥ १२॥ चित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रैः सितामलैः। परीक्षित्! उस समय रंग-बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणिके समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नोंसे जड़े **म**हाधनैर्वज्रदण्डैर्व्यजनैर्बाहचामरैः ॥ १३ हुए दण्डवाले बहुमूल्य पंखों, मोरपंखों, चँवरों और वायुसे उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलँगी, कवच, वातोद्ध्तोत्तरोष्णीषैरिचिभिर्वर्मभूषणैः आभूषण तथा सूर्यकी किरणोंसे अत्यन्त दमकते हुए स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभः ॥ १४ उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरोंकी पंक्तियोंके कारण देवता और असुरोंकी सेनाएँ ऐसी शोभायमान हो रही थीं, देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन। मानो जल-जन्तुओंसे भरे हुए दो महासागर लहरा रहे रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिव सागरौ॥ १५ हों ॥ १३-१५ ॥ परीक्षित् ! रणभूमिमें दैत्योंके सेनापति विरोचनपुत्र बलि मय दानवके बनाये हुए वैहायस वैरोचनो बलि: संख्ये सोऽसुराणां चमूपति:। नामक विमानपर सवार हुए। वह विमान चलानेवालेकी यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्॥ १६ जहाँ इच्छा होती थी, वहीं चला जाता था॥१६॥ १. प्रा० पा०—भेरीणां नि:स्वनो। २. प्रा० पा०—नरै: खगै:। ३. प्रा० पा०—मृगैरन्ये। ४. प्रा० पा०— महायुधैर्वज्र०।

| अ० १०] अष्टम                                                                                                                               | स्कन्ध ९५३                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो।<br>अप्रतक्यमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम्॥१७                                                      | युद्धकी समस्त सामग्रियाँ उसमें सुसज्जित थीं।<br>परीक्षित्! वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी<br>दिखलायी पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस                                                                                              |
| आस्थितस्तद् विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः ।<br>वालव्यजनछत्राग्र्यै रेजे चन्द्र इवोदये ॥ १८<br>तस्यासन्सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः । | समय कहाँ है—जब इस बातका अनुमान भी नहीं<br>किया जा सकता था तब बतलाया तो कैसे जा<br>सकता था॥१७॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर राजा बिल<br>सवार थे। सभी बड़े-बड़े सेनापित उनको चारों ओरसे<br>घेरे हुए थे। उनपर श्रेष्ठ चमर डुलाये जा रहे थे और |
| नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥ १९                                                                                                 | छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते<br>थे, जैसे उदयाचलपर चन्द्रमा॥१८॥ उनके चारों                                                                                                                                            |
| द्विमूर्धा कालनाभोऽथ प्रहेतिर्हेतिरिल्वलः।<br>शकुनिर्भूतसंतापो वज्रदंष्ट्रो विरोचनः॥२०                                                     | ओर अपने-अपने विमानोंपर सेनाकी छोटी-छोटी<br>टुकड़ियोंके स्वामी नमुचि, शम्बर, बाण, विप्रचित्ति,<br>अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल,<br>शकुनि, भूतसन्ताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा,                   |
| हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः।<br>तारकश्चक्रदृक् शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः॥ २१                                                  | किपल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्राक्ष, शुम्भ, निशुम्भ,<br>जम्भ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति मय,<br>पौलोम कालेय और निवातकवच आदि स्थित थे॥ १९—                                                                             |
| अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः।<br>अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः॥ २२                                                             | २२॥ ये सब-के-सब समुद्रमन्थनमें सिम्मिलित थे।<br>परन्तु इन्हें अमृतका भाग नहीं मिला, केवल क्लेश<br>ही हाथ लगा था। इन सब असुरोंने एक नहीं, अनेक<br>बार युद्धमें देवताओंको पराजित किया था॥ २३॥                                       |
| अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः।<br>सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः॥ २३                                                             | इसलिये वे बड़े उत्साहसे सिंहनाद करते हुए अपने<br>घोर स्वरवाले शंख बजाने लगे। इन्द्रने देखा कि हमारे<br>शत्रुओंका मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं; तब                                                                       |
| सिंहनादान्विमुञ्चन्तः शङ्खान्दध्मुर्महारवान्।<br>दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान्बलभित् कुपितो भृशम्॥ २४                                        | उन्हें बड़ा क्रोध आया॥ २४॥ वे अपने वाहन ऐरावत<br>नामक दिग्गजपर सवार हुए। उसके कपोलोंसे मद<br>बह रहा था। इसलिये इन्द्रकी ऐसी शोभा हुई, मानो<br>भगवान् सूर्य उदयाचलपर आरूढ़ हों और उससे                                             |
| ऐरावतं दिक्करिणमारूढः शुशुभे स्वराट्।<br>यथा स्रवत्प्रस्रवणमुदयाद्रिमहर्पतिः॥ २५                                                           | अनेकों झरने बह रहे हों॥ २५॥ इन्द्रके चारों ओर<br>अपने-अपने वाहन, ध्वजा और आयुधोंसे युक्त<br>देवगण एवं अपने-अपने गणोंके साथ वायु, अग्नि,                                                                                           |
| तस्यासन्सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः।<br>लोकपालाः सह गणैर्वाय्वग्निवरुणादयः॥ २६                                                           | वरुण आदि लोकपाल हो लिये॥ २६॥ दोनों सेनाएँ<br>आमने-सामने खड़ी हो गयीं। दो-दोकी जोड़ियाँ<br>बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था,<br>तो कोई नाम ले-लेकर ललकार रहा था। कोई-कोई                                                 |
| तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः।<br>आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधिनः॥ २७                                          | ता काइ नाम ल-लकर ललकार रहा था। काइ-काइ<br>मर्मभेदी वचनोंके द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वीको धिक्कार<br>रहा था॥ २७॥                                                                                                                    |

[ अ० १० ९५४ श्रीमद्भागवत युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत। बलि इन्द्रसे, स्वामिकार्तिक तारकासुरसे, वरुण हेतिसे और मित्र प्रहेतिसे भिड़ गये॥ २८॥ यमराज वरुणो हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना॥ २८ कालनाभसे, विश्वकर्मा मयसे, शम्बरासुर त्वष्टासे यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै। तथा सविता विरोचनसे लड़ने लगे॥ २९॥ नमुचि शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचन: ॥ २९ अपराजितसे, अश्विनीकुमार वृषपर्वासे तथा सूर्यदेव अपराजितेन नमुचिरश्विनौ वृषपर्वणा। बलिके बाण आदि सौ पुत्रोंसे युद्ध करने लगे॥ ३०॥ सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठै: शतेन च॥ ३० राहुके साथ चन्द्रमा और पुलोमाके साथ वायुका युद्ध हुआ। भद्रकालीदेवी निशुम्भ और शुम्भपर झपट राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः। पर्ड़ीं ॥ ३१ ॥ परीक्षित् ! जम्भासुरसे महोदवजीकी, निश्मभश्मभयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी॥ ३१ महिषासुरसे अग्निदेवकी और वातापि तथा इल्वलसे वृषाकिपस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः। ब्रह्माके पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी॥ ३२॥ इल्वलः सह वातापिर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दम॥३२ दुर्मर्षकी कामदेवसे, उत्कलकी मातृगणोंसे, कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह। शुक्राचार्यकी बृहस्पतिसे और नरकासुरकी शनैश्चरसे बृहस्पतिश्चोशनसा नरकेण शनैश्चरः॥३३ लडाई होने लगी॥ ३३॥ निवातकवचोंके साथ मरुदुगण, मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवोऽमराः। कालेयोंके साथ वसुगण, पौलोमोंके साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशोंके साथ रुद्रगणका संग्राम होने लगा॥ ३४॥ विश्वेदेवास्तु पौलोमै रुद्राः क्रोधवशैः सह॥ ३४ इस प्रकार असुर और देवता रणभूमिमें द्वन्द्व युद्ध त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा और सामृहिक आक्रमणद्वारा एक-दूसरेसे भिड़कर द्वन्द्वेन संहत्य च युध्यमानाः। परस्पर विजयकी इच्छासे उत्साहपूर्वक तीखे बाण, अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा तलवार और भालोंसे प्रहार करने लगे। वे तरह-जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरैः ॥ ३५ तरहसे युद्ध कर रहे थे॥ ३५॥ भुशुण्डि, चक्र, गदा, भुशुण्डिभश्चक्रगदर्ष्टिपट्टिशै: ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुद्गर, परिघ और भिन्दिपालसे एक-दूसरेका शक्त्युल्मुकैः प्रासपरश्वधैरपि। सिर काटने लगे॥ ३६॥ उस समय अपने सवारोंके निस्त्रिंशभल्लैः परिधैः समुद्गरैः साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकारके वाहन सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः॥ ३६ और पैदल सेना छिन्न-भिन्न होने लगी। किसीकी गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः भुजा, किसीकी जङ्गा, किसीकी गरदन और किसीके सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः। पैर कट गये तो किसी-किसीकी ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही ट्कडे-ट्कडे हो गये॥ ३७॥ उनके निकृत्तबाहुरुशिरोधराङ्घ्रय-चरणोंकी धमक और रथके पहियोंकी रगड्से पृथ्वी शिछन्मध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः॥ ३७ खुद गयी। उस समय रणभूमिसे ऐसी प्रचण्ड धूल तेषां पदाघातरथाङ्गचूर्णिता-उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्यको भी ढक दायोधनादुल्बण उत्थितस्तदा। दिया। परन्तु थोड़ी ही देरमें खूनकी धारासे भूमि रेणुर्दिशः खं द्यमणिं च छादयन् आप्लावित हो गयी और कहीं धूलका नाम भी न न्यवर्ततासृक्स्रुतिभिः परिप्लुतात्।। ३८ रहा॥ ३८॥

अ० ११] अष्टम स्कन्ध ९५७ तस्मिन्प्रविष्टेऽसुरकूटकर्मजा परम पुरुष परमात्माके प्रकट होते ही उनके प्रभावसे असुरोंकी वह कपटभरी माया विलीन हो माया विनेशुर्महिना महीयसः। गयी—ठीक वैसे ही जैसे जग जानेपर स्वप्नकी स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते वस्तुओंका पता नहीं चलता। ठीक ही है, भगवान्की स्मृति समस्त विपत्तियोंसे मुक्त कर देती है॥ ५५॥ हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्॥५५ इसके बाद कालनेमि दैत्यने देखा कि लड़ाईके मैदानमें गरुडवाहन भगवान् आ गये हैं तब उसने दृष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह अपने सिंहपर बैठे-ही-बैठे बड़े वेगसे उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुडके सिरपर लगनेवाला आविध्य शुलमहिनोदथ कालनेमि:। ही था कि खेल-खेलमें भगवान्ने उसे पकड लिया तल्लीलया गरुडमूर्ध्नि पतद् गृहीत्वा और उसी त्रिशूलसे उसके चलानेवाले कालनेमि दैत्य तेनाहनन्तृप सवाहमरिं त्र्यधीशः॥५६ तथा उसके वाहनको मार डाला॥५६॥ माली और सुमाली—दो दैत्य बड़े बलवान् थे, भगवान्ने युद्धमें अपने चक्रसे उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्य-होकर गिर पड़े। तदनन्तर माल्यवान्ने अपनी प्रचण्ड गदासे गरुड़पर बड़े वेगके साथ प्रहार किया। परन्तु च्चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम्। गर्जना करते हुए माल्यवानुके प्रहार करते-न-करते आहत्य तिग्मगदयाहनदण्डजेन्द्रं ही भगवान्ने चक्रसे उसके सिरको भी धड्से अलग तावच्छिरोऽच्छिनदरेर्नदतोऽरिणाऽऽद्यः॥ ५७ | कर दिया॥ ५७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे दशमोऽध्याय:॥ १०॥ अथैकादशोऽध्यायः देवासुर-संग्रामकी समाप्ति श्रीशुक उवाच श्रीश्कदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! परम पुरुष भगवान्की अहैतुकी कृपासे देवताओंकी घबराहट अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः जाती रही, उनमें नवीन उत्साहका संचार हो गया। परस्य पुंसः परयानुकम्पया। पहले इन्द्र, वायु आदि देवगण रणभूमिमें जिन-जिन दैत्योंसे आहत हुए थे, उन्हींके ऊपर अब वे पूरी जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादय-शक्तिसे प्रहार करने लगे॥१॥ परम ऐश्वर्यशाली स्तांस्तान्रणे यैरभिसंहताः पुरा॥१ इन्द्रने बलिसे लडते-लडते जब उनपर क्रोध करके वैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः। वज्र उठाया तब सारी प्रजामें हाहाकार मच गया॥२॥ बलि अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित होकर बड़े उत्साहसे उदयच्छद् यदा वज्रं प्रजा हाहेति चुक्रुशुः॥ २ युद्धभूमिमें बड़ी निर्भयतासे डटकर विचर रहे थे। वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्। उनको अपने सामने ही देखकर हाथमें वज्र लिये हुए मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामुधे॥३ इन्द्रने उनका तिरस्कार करके कहा—॥३॥

[अ०११ 946 श्रीमद्भागवत नटवन्मृढ मायाभिर्मायेशान् नो जिगीषसि। 'मूर्ख! जैसे नट बच्चोंकी आँखें बाँधकर अपने जादूसे उनका धन ऐंठ लेता है वैसे ही तू मायाकी जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् नटो हरति तद्धनम् ॥ ४ चालोंसे हमपर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हमलोग मायाके स्वामी हैं, वह हमारा आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसृप्सन्ति ये दिवम्। कुछ नहीं बिगाड़ सकती॥४॥ जो मूर्ख मायाके द्वारा स्वर्गपर अधिकार करना चाहते हैं और उसको तान्दस्युन्विधुनोम्यज्ञान्पूर्वस्माच्च पदादधः॥५ लाँघकर ऊपरके लोकोंमें भी धाक जमाना चाहते हैं—उन लुटेरे मूर्खोंको मैं उनके पहले स्थानसे भी सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वज्रेण शतपर्वणा। नीचे पटक देता हूँ॥५॥ नासमझ! तूने मायाकी बड़ी-बड़ी चालें चली है। देख, आज मैं अपने सौ शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्यटस्व ज्ञातिभिः सह॥६ धारवाले वजरसे तेरा सिर धडसे अलग किये देता हैं। तू अपने भाई-बन्धुओंके साथ जो कुछ कर सकता बलिरुवाच हो, करके देख ले'॥६॥ सङ्ग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्। बलिने कहा—इन्द्र! जो लोग कालशक्तिकी प्रेरणासे अपने कर्मके अनुसार युद्ध करते हैं—उन्हें कीर्तिर्जयोऽजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्॥ ७ जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है॥७॥ इसीसे ज्ञानीजन इस जगत्को कालके तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः। अधीन समझकर न तो विजय होनेपर हर्षसे फूल न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिता:॥८ उठते हैं और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्युसे शोकके ही वशीभूत होते हैं। तुमलोग इस तत्त्वसे अनिभज्ञ हो॥८॥ न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्। तुम लोग अपनेको जय-पराजय आदिका कारण— गिरो वः साधुशोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः॥ कर्ता मानते हो, इसलिये महात्माओंकी दृष्टिसे तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचनको स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दु:ख क्यों होने लगा?॥९॥ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं - वीर बलिने इन्द्रको इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः। इस प्रकार फटकारा। बलिकी फटकारसे इन्द्र कुछ झेंप गये। तबतक वीरोंका मान मर्दन करनेवाले बलिने आकर्णपूर्णेरहनदाक्षेपैराहतं पुन:॥१० अपने धनुषको कानतक खींच-खींचकर बहुत-से बाण मारे॥ १०॥ सत्यवादी देवशत्रु बलिने इस प्रकार एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना। इन्द्रका अत्यन्त तिरस्कार किया। अब तो इन्द्र नामृष्यत् तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः॥ ११ अंकुशसे मारे हुए हाथीकी तरह और भी चिढ़ गये। बलिका आक्षेप वे सहन न कर सके॥ ११॥ शत्रुघाती इन्द्रने बलिपर अपने अमोघ वज्रका प्रहार किया। प्राहरत् कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः। उसकी चोटसे बलि पंख कटे हुए पर्वतके समान सयानो न्यपतद् भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः ॥ १२ अपने विमानके साथ पृथ्वीपर गिर पड़े॥ १२॥

| अ० ११] अष्टम                                                                     | स्कन्ध ९५९                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत्।                                        | बलिका एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र                                                               |
| अभ्ययात् सौहृदं सख्युईतस्यापि समाचरन्॥ १३                                        | जम्भासुर था। अपने मित्रके गिर जानेपर भी उनको<br>मारनेका बदला लेनेके लिये वह इन्द्रके सामने आ       |
| स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा।                                              | खड़ा हुआ॥१३॥ सिंहपर चढ़कर वह इन्द्रके पास<br>पहुँच गया और बड़े वेगसे अपनी गदा उठाकर उनके           |
| जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः ।। १४                                           | जत्रुस्थान (हँसली)-पर प्रहार किया। साथ ही उस                                                       |
| गदाप्रहारव्यथितो भृशं विह्वलितो गजः।                                             | महाबलीने ऐरावतपर भी एक गदा जमायी॥१४॥<br>गदाकी चोटसे ऐरावतको बड़ी पीड़ा हुई, उसने                   |
| जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं र परमं ययौ ॥ १५                                | व्याकुलतासे घुटने टेक दिये और फिर मूर्च्छित हो                                                     |
| ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः।                                              | गया!॥१५॥ उसी समय इन्द्रका सारिष्य मातिल                                                            |
| आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः॥१६                                         | हजार घोड़ोंसे जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली<br>इन्द्र ऐरावतको छोड़कर तुरंत रथपर सवार हो गये॥ १६॥ |
| तस्य तत् पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः।                                          | दानवश्रेष्ठ जम्भने रणभूमिमें मातलिके इस कामकी बड़ी प्रशंसा की और मुसकराकर चमकता हुआ                |
| शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानोऽहनन्मृधे॥ १७                                         | त्रिशूल उसके ऊपर चलाया॥ १७॥ मातलिने धैर्यके                                                        |
| सेहे रुजं सुदुर्मर्षां सत्त्वमालम्ब्य मातलिः।                                    | साथ इस असह्य पीड़ाको सह लिया। तब इन्द्रने<br>क्रोधित होकर अपने वज्रसे जम्भका सिर काट               |
| इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिर:॥ १८                                 | डाला॥ १८॥                                                                                          |
| जुम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः।                                     | देवर्षि नारदसे जम्भासुरकी मृत्युका समाचार<br>जानकर उसके भाई-बन्धु नमुचि, बल और पाक                 |
| नमुँचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुँस्त्वरान्विताः॥ १९                                  | झटपट रणभूमिमें आ पहुँचे॥ १९॥ अपने कठोर और                                                          |
| वचोभिः परुषैरिन्द्रमर्दयन्तोऽस्य मर्मसु।                                         | मर्मस्पर्शी वाणीसे उन्होंने इन्द्रको बहुत कुछ बुरा-<br>भला कहा और जैसे बादल पहाड़पर मूसलधार पानी   |
| शरैरवाकिरन् मेघा धाराभिरिव पर्वतम्॥ २०                                           | बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा                                                      |
| हरीन्दशशतान्याजौ हर्यश्वस्य बलः शरैः।                                            | दी॥२०॥ बलने बड़े हस्तलाघवसे एक साथ ही एक<br>हजार बाण चलाकर इन्द्रके एक हजार घोड़ोंको               |
| तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान्॥ २१                                           | घायल कर दिया॥ २१॥ पाकने सौ बाणोंसे मातलिको                                                         |
| शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् ।                                          | और सौ बाणोंसे रथके एक-एक अंगको छेद डाला।<br>युद्धभूमिमें यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही          |
| सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतमभूद् रणे॥ २२                                          | बार इतने बाण उसने चढ़ाये और चलाये॥ २२॥                                                             |
| नानिः गञ्चनगरिः कार्णाः वैर्धवेषरिः ।                                            | नमुचिने बड़े-बड़े पंद्रह बाणोंसे, जिनमें सोनेके पंख                                                |
| नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्धैर्महेषुभिः।<br>आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः॥२३ | लगे हुए थे, इन्द्रको मारा और युद्धभूमिमें वह जलसे<br>भरे बादलके समान गरजने लगा॥ २३॥                |
|                                                                                  |                                                                                                    |
| पेतुश्च रोषिता:।                                                                 | ,                                                                                                  |

श्रीमद्भागवत [अ० ११ ९६२ जगतुर्विश्वावसुपरावसू। गन्धर्वशिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान गन्धर्वमुख्यौ करने लगे, देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं और नेदुर्नर्तक्यो देवदुन्दुभयो ननृतुर्मुदा॥ ४१ नर्तिकयाँ आनन्दसे नाचने लगीं॥४१॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओंने भी अपने अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्वान्वाय्वग्निवरुणादय:। अस्त्र-शस्त्रोंसे विपक्षियोंको वैसे ही मार गिराया जैसे सुदयामासुरस्त्रौधैर्मृगान्केसरिणो यथा॥ ४२ सिंह हरिनोंको मार डालते हैं॥ ४२॥ परीक्षित्! इधर ब्रह्माजीने देखा कि दानवोंका तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारदको देवताओं के ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिर्नारदो नृप। पास भेजा और नारदजीने वहाँ जाकर देवताओंको वारयामास विबुधान्दृष्ट्वा दानवसंक्षयम्॥ ४३ लडनेसे रोक दिया॥ ४३॥ नारदजीने कहा—देवताओ! भगवान्की भुजाओंकी छत्रछायामें रहकर आपलोगोंने अमृत प्राप्त नारद उवाच कर लिया है और लक्ष्मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायणभुजाश्रयै:। आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिये आपलोग अब श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्॥ ४४ लडाई बंद कर दें॥ ४४॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—देवताओंने देवर्षि नारदकी बात मानकर अपने क्रोधके वेगको शान्त कर श्रीशुक उवाच लिया और फिर वे सब-के-सब अपने लोक स्वर्गको संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः। चले गये। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यशका गान कर रहे थे॥४५॥ उपगीयमानानुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्॥ ४५ युद्धमें बचे हुए दैत्योंने देवर्षि नारदकी सम्मतिसे वज़की चोटसे मरे हुए बलिको लेकर अस्ताचलकी येऽवशिष्टा रणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते। यात्रा की॥४६॥ वहाँ शुक्राचार्यने अपनी संजीवनी विद्यासे उन बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्॥ ४६ असुरोंको जीवित कर दिया, जिनके गरदन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे॥ ४७॥ तत्राविनष्टावयवान् विद्यमानशिरोधरान्। शुक्राचार्यके स्पर्श करते ही बलिकी इन्द्रियोंमें चेतना और मनमें स्मरणशक्ति आ गयी। बलि यह उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया॥ ४७ बात समझते थे कि संसारमें जीवन-मृत्यु, जय-पराजय आदि उलट-फेर होते ही रहते हैं। इसलिये बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः। पराजित होनेपर भी उन्हें किसी प्रकारका खेद पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत्त्वविचक्षणः ॥ ४८ नहीं हुआ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्याय:॥११॥

अष्टम स्कन्ध

```
श्रीबादरायणिरुवाच
                                               शंकरने यह सुना कि श्रीहरिने स्त्रीका रूप धारण
वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रुपेण दानवान्।
```

मोहयित्वा स्रगणान्हरिः सोममपाययत्॥१

वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः। सह देव्या ययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः॥२

अ० १२]

सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः। सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य<sup>र</sup> स्मयन्हरिम्॥ ३

श्रीमहादेव उवाच

देवदेव जगद्व्यापिञ्जगदीश जगन्मय। सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः॥४

आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहि:। यतोऽव्ययस्य नैतानि तत् सत्यं ब्रह्म चिद् भवान् ॥ ५

तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिष:।

विसृज्योभयतः सङ्गं मुनयः समुपासते॥६ त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोक-

मानन्दमात्रमविकारमनेन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमाना-

मात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः॥ ७

करके असुरोंको मोहित कर लिया और देवताओंको अमृत पिला दिया, तब वे सतीदेवीके साथ बैलपर

सवार हो समस्त भूतगणोंको लेकर वहाँ गये, जहाँ भगवान् मधुसूदन निवास करते हैं॥ १-२॥ भगवान् श्रीहरिने बड़े प्रेमसे गौरी-शंकरभगवान्का स्वागत-सत्कार किया। वे भी सुखसे बैठकर भगवानुका सम्मान करके मुसकराते हुए बोले॥३॥

श्रीमहादेवजीने कहा—समस्त आराध्यदेव! आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगत्स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थींके मूल कारण, ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं॥४॥

इस जगत्के आदि, अन्त और मध्य आपसे ही होते हैं; परन्तु आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूपमें द्रष्टा, दुश्य, भोक्ता और भोग्यका भेदभाव नहीं है। वास्तवमें आप सत्य. चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं॥५॥

कल्याणकामी महात्मालोग इस लोक और परलोक दोनोंकी आसक्ति एवं समस्त कामनाओंका परित्याग करके आपके चरणकमलोंकी ही आराधना करते हैं॥६॥

आप अमृतस्वरूप, समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित, शोककी छायासे भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनन्दस्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परन्तु आप सबसे भिन्न हैं। आप

विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं। आप समस्त जीवोंके शुभाशुभ कर्मका फल देनेवाले स्वामी हैं। परन्तु यह बात भी जीवोंकी

९६३

देवोंके

अपेक्षासे ही कही जाती है; वास्तवमें आप सबकी अपेक्षासे रहित, अनपेक्ष हैं॥७॥ १. प्रा॰ पा॰—प्रतिगृह्य। २. प्रा॰ पा॰—मसि भूतानां त्व॰। ३. प्रा॰ पा॰—मनन्तमन्यत्।

श्रीमद्भागवत [अ०१२ ९६४ स्वामिन्! कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत— एकस्त्वमेव सदसद् द्वयमद्वयं च जो कुछ है, वह सब एकमात्र आप ही हैं; ठीक वैसे स्वर्णं कृताकृतिमवेह न वस्तुभेदः। ही जैसे आभूषणोंके रूपमें स्थित सुवर्ण और मूल अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो सुवर्णमें कोई अन्तर नहीं है,—दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगोंने आपके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके यस्माद् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य॥ ८ कारण आपमें नाना प्रकारके भेदभाव और विकल्पोंकी कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आपमें किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर भी गुणोंको लेकर भेदकी त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्यृत धर्ममेके प्रतीति होती है॥८॥ एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम्। प्रभो! कोई-कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां कोई आपको प्रकृति और पुरुषसे परे परमेश्वर मानते केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्॥ हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्मी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा—इन नौ शक्तियोंसे युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश-कर्म आदिके नाहं परायुर्ऋषयो न मरीचिमुख्या बन्धनसे रहित, पूर्वजोंके भी पूर्वज, अविनाशी पुरुषविशेषके रूपमें मानते हैं॥ ९॥ प्रभो! मैं, ब्रह्मा जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः। और मरीचि आदि ऋषि—जो सत्त्वगुणकी सृष्टिके यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य-अन्तर्गत हैं—जब आपकी बनायी हुई सृष्टिका भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे मर्त्यादयः किमृत शश्वदभद्रवृत्ताः॥ १० सकते हैं। फिर जिनका चित्त मायाने अपने वशमें कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मोंमें लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं जानेंगे ही क्या॥१०॥ प्रभो! आप सर्वात्मक एवं भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ। ज्ञानस्वरूप हैं। इसीलिये वायुके समान आकाशमें अदृश्य रहकर भी आप सम्पूर्ण चराचर जगत्में सदा-वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, सर्वं तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्मे॥ ११ जन्म, नाश, प्राणियोंके कर्म एवं संसारके बन्धन, मोक्ष-सभीको जानते हैं॥११॥ प्रभो! आप जब गुणोंको स्वीकार करके लीला करनेके लिये बहुत-अवतारा मया दुष्टा रममाणस्य ते गुणै:। से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतारका भी दर्शन करना सोऽहं तद् द्रुष्टुमिच्छामि यत् ते योषिद्वपुर्धृतम्।। १२ चाहता हूँ, जो आपने स्त्रीरूपमें ग्रहण किया था॥ १२॥ जिससे दैत्योंको मोहित करके आपने देवताओंको अमृत पिलाया, स्वामिन्! उसीको देखनेके लिये हम येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः। सब आये हैं। हमारे मनमें उसके दर्शनका बडा तद् दिदृक्षव आयाताः परं कौतृहलं हि नः ॥ १३ कौतूहल है॥ १३॥

| अ० १२] अष्टम                               | स्कन्ध ९६५                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीशुक उवाच                               | <b>श्रीशुकदेवजी कहते हैं</b> —जब भगवान् शंकरने                                                   |
| एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना।     | विष्णुभगवान्से यह प्रार्थना की, तब वे गम्भीरभावसे                                                |
| प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत॥१४    | हँसकर शंकरजीसे बोले॥ १४॥                                                                         |
| 70                                         | <b>श्रीविष्णुभगवान्ने कहा</b> —शंकरजी! उस समय                                                    |
| _                                          | अमृतका कलश दैत्योंके हाथमें चला गया था। अत:                                                      |
| श्रीभगवानुवाच                              | देवताओंका काम बनानेके लिये और दैत्योंका मन                                                       |
| कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः।    | एक नये कौतूहलकी ओर खींच लेनेके लिये ही मैंने                                                     |
| पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने॥१५       | वह स्त्रीरूप धारण किया था॥१५॥ देवशिरोमणे!                                                        |
|                                            | आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिये मैं आपको वह                                                       |
|                                            | रूप दिखाऊँगा। परन्तु वह रूप तो कामी पुरुषोंका ही                                                 |
| तत्तेऽहं दर्शियष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम।  | आदरणीय है, क्योंकि वह कामभावको उत्तेजित                                                          |
| कामिनां बहु मन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयम्॥ १६ | करनेवाला है॥ १६॥                                                                                 |
|                                            | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस तरह कहते-                                                               |
| श्रीशुक उवाच                               | कहते विष्णुभगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये और                                                       |
| इति बुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत।         | भगवान् शंकर सती देवीके साथ चारों ओर दृष्टि                                                       |
| •                                          | दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे॥ १७॥ इतनेमें ही उन्होंने                                               |
| सर्वतश्चारयंश्चक्षुर्भव आस्ते सहोमया॥१७    | देखा कि सामने एक बड़ा सुन्दर उपवन है। उसमें<br>भाँति-भाँतिके वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग-बिरंगे फूल |
|                                            | और लाल-लाल कोंपलोंसे भरे-पूरे हैं। उन्होंने यह                                                   |
| ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं                  | भी देखा कि उस उपवनमें एक सुन्दरी स्त्री गेंद                                                     |
| विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे ।              | उछाल-उछालकर खेल रही है। वह बड़ी ही सुन्दर                                                        |
| विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्                | साड़ी पहने हुए है और उसकी कमरमें करधनीकी                                                         |
| · ·                                        | लर्डियाँ लटक रही हैं॥ १८॥ गेंदके उछालने और                                                       |
| दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम् ॥ १८             | लपककर पकड़नेसे उसके स्तन और उनपर पड़े हुए                                                        |
|                                            | हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था, मानो इनके                                                     |
| आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन-                  | भारसे उसकी पतली कमर पग-पगपर टूटते-टूटते                                                          |
| प्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे।                | बच जाती है। वह अपने लाल-लाल पल्लवोंके                                                            |
| प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्-                | समान सुकुमार चरणोंसे बड़ी कलाके साथ ठुमुक-                                                       |
|                                            | दुमुक चल रही थी॥१९॥ उछलता हुआ गेंद जब                                                            |
| पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः॥१९                 | इधर-उधर छलक जाता था, तब वह लपककर उसे                                                             |
|                                            | रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी-बड़ी चंचल आँखें                                                      |
| दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं             | कुछ उद्विग्न-सी हो रही थीं। उसके कपोलोंपर                                                        |
| प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनाम् ।              | कानोंके कुण्डलोंकी आभा जगमगा रही थी और                                                           |
| स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत्-             | घुँघराली काली–काली अलकें उनपर लटक आती<br>थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता                    |
| कपोलनीलालकमण्डिताननाम्॥ २०                 | था। २०॥                                                                                          |

| अ० १२] अष्टम                                                                                       | स्कन्ध ९६७                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा।<br>इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा॥ २९                       | जैसे हाथी हथिनीका आलिंगन करता है, वैसे<br>ही भगवान् शंकरने उसका आलिंगन किया। वह<br>इधर–उधर खिसककर छुड़ानेकी चेष्टा करने लगी,                                                                     |
| आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरर्षभभुजान्तरात्।<br>प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता॥ ३०         | इसी छीना-झपटीमें उसके सिरके बाल बिखर गये॥ २९॥<br>वास्तवमें वह सुन्दरी भगवान्की रची हुई माया ही थी,<br>इससे उसने किसी प्रकार शंकरजीके भुजपाशसे<br>अपनेको छुड़ा लिया और बड़े वेगसे भागी॥ ३०॥       |
| तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुतकर्मणः।                                                           | भगवान् शंकर भी उन मोहिनीवेषधारी अद्भुतकर्मा                                                                                                                                                      |
| प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः॥ ३१                                                           | भगवान् विष्णुके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उस समय<br>ऐसा जान पड़ता था, मानो उनके शत्रु कामदेवने इस                                                                                                    |
| तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः।<br>शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनु धावतः॥ ३२                      | समय उनपर विजय प्राप्त कर ली है॥ ३१॥ कामुक<br>हथिनीके पीछे दौड़नेवाले मदोन्मत्त हाथीके समान वे<br>मोहिनीके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान्                                                   |
| यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः।<br>तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते॥ ३३       | शंकरका वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनीकी मायासे<br>वह स्खलित हो गया॥ ३२॥ भगवान् शंकरका वीर्य<br>पृथ्वीपर जहाँ–जहाँ गिरा, वहाँ–वहाँ सोने–चाँदीकी<br>खानें बन गयीं॥ ३३॥ परीक्षित्! नदी, सरोवर, पर्वत, |
| सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च।<br>यत्र क्व चासन्नृषयस्तत्र संनिहितो हरः॥ ३४                     | वन और उपवनमें एवं जहाँ-जहाँ ऋषि-मुनि निवास<br>करते थे, वहाँ वहाँ मोहिनीके पीछे-पीछे भगवान्<br>शंकर गये थे॥ ३४॥ परीक्षित्! वीर्यपात हो जानेके                                                     |
| स्कन्ने रेतिस सोऽपश्यदात्मानं देवमायया।<br>जडीकृतं <sup>१</sup> नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत कश्मलात्॥ ३५ | बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे,<br>भगवान्की मायाने तो मुझे खूब छकाया! वे तुरंत उस<br>दु:खद प्रसंगसे अलग हो गये॥ ३५॥ इसके बाद<br>आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान्की यह महिमा जानकर   |
| अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः।                                                                  | उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला,                                                                                                                                                 |
| अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदु हाद्भुतम्॥ ३६                                                         | भगवान्की शक्तियोंका पार कौन पा सकता है॥ ३६॥<br>भगवान्ने देखा कि भगवान् शंकरको इससे विषाद या                                                                                                      |
| तमविक्लवमब्रीडमालक्ष्य मधुसूदनः।                                                                   | लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुषशरीर धारण करके                                                                                                                                                     |
| उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुम्॥ ३७                                                      | फिर प्रकट हो गये और बड़ी प्रसन्नतासे उनसे कहने<br>लगे॥ ३७॥                                                                                                                                       |
| श्रीभगवानुवाच                                                                                      | श्रीभगवान्ने कहा—देवशिरोमणे! मेरी                                                                                                                                                                |
| दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामोत्मना स्थित: ।                                            | स्त्रीरूपिणी मायासे विमोहित होकर भी आप स्वयं ही<br>अपनी निष्ठामें स्थित हो गये। यह बड़े ही आनन्दकी                                                                                               |
| यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया॥ ३८                                                   | बात है॥ ३८॥                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                    | ४। ३. प्रा॰ पा॰—मात्मिन।                                                                                                                                                                         |

[अ०१२ ९६८ श्रीमद्भागवत को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान्। मेरी माया अपार है। वह ऐसे-ऐसे हाव-भाव रचती है कि अजितेन्द्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे तांस्तान्विसुजतीं भावान्दस्तरामकृतात्मभिः॥ ३९ छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है, जो एक बार मेरी मायाके फंदेमें सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति। फँसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके॥ ३९॥ यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बडों-बडोंको मोहित मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः॥ ४० कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। क्योंकि सृष्टि आदिके लिये समयपर उसे श्रीशुक उवाच क्षोभित करनेवाला काल मैं ही हूँ, इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह रजोगुण आदिकी सृष्टि नहीं कर एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः। सकती॥ ४०॥ आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ॥ ४१ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- परीक्षित्! इस प्रकार भगवान् विष्णुने भगवान् शंकरका सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणोंके आत्मांशभूतां<sup>१</sup> तां मायां भवानीं भगवान्भवः। साथ कैलासको चले गये॥ ४१॥ भरतवंशशिरोमणे! शंसतामृषिमुख्यानां प्रीत्याऽऽचष्टाथ<sup>२</sup> भारत॥ ४२ भगवान् शंकरने बडे-बडे ऋषियोंकी सभामें अपनी अर्द्धांगिनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी अंशभूता मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बडे प्रेमसे वर्णन अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां किया॥४२॥ 'देवि! तुमने परम पुरुष परमेश्वर परस्य पुंसः परदेवतायाः। भगवान् विष्णुकी माया देखी ? देखो, यों तो मैं समस्त कलानामृषभो विमुह्ये अहं कलाकौशल, विद्या आदिका स्वामी और स्वतन्त्र हुँ, ययावशोऽन्ये किमुतास्वतन्त्राः॥ ४३ फिर भी उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतन्त्र हैं ही; अत: वे मोहित हो जायँ-इसमें कहना ही क्या है॥४३॥ जब मैं मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् एक हजार वर्षकी समाधिसे उठा था, तब तुमने मेरे समासहस्त्रान्त उपारतं पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात् सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही स एषं साक्षात् पुरुषः पुराणो इन्हें अपनी सीमामें बाँध सकता है और न वेद ही न यत्र कालो विशते न वेदः॥४४ इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनन्त और अनिर्वचनीय है'॥४४॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं -- प्रिय परीक्षित्! मैंने श्रीशुक उवाच विष्णुभगवान्की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनायी, इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शार्ङ्घन्वनः। जिसमें समुद्रमन्थनके समय अपनी पीठपर मन्दराचल सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः॥ ४५ धारण करनेवाले भगवान्का वर्णन है॥ ४५॥ १. प्रा० पा०—आत्मानुरूपां। २. प्रा० पा०—प्रत्यक्षमभिभाषत। ३. प्रा० पा०—ययाञ्जसा वै किमुतापरो य:। ४. प्रा० पा०—यन्माम०। ५. प्रा० पा०—योगं। ६. प्रा० पा०—उपारमद्वै। ७. प्रा० पा०—एव।

अ० १३] अष्टम स्कन्ध ९६९ कीर्तयतोऽनुशृण्वतो जो पुरुष बार-बार इसका कीर्तन और श्रवण एतन्मुहु: करता है. उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्। होता। क्योंकि पवित्रकीर्ति भगवान्के गुण और लीलाओंका गान संसारके समस्त क्लेश और परिश्रमको यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं मिटा देनेवाला है॥ ४६॥ दुष्ट पुरुषोंको भगवान्के चरणकमलोंकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो समस्तसंसारपरिश्रमापहम् ।। ४६ भक्तिभावसे युक्त पुरुषको ही प्राप्त होते हैं। इसीसे उन्होंने स्त्रीका मायामय रूप धारण करके दैत्योंको असद्विषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्ना-मोहित किया और अपने चरणकमलोंके शरणागत देवताओंको समुद्रमन्थनसे निकले हुए अमृतका पान नमृतममरवर्यानाशयत् सिन्धुमथ्यम्। कराया। केवल उन्हींकी बात नहीं-चाहे जो भी कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीं-उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभुके चरणकमलोंमें स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि॥ ४७ | नमस्कार करता हूँ॥ ४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम द्वादशोऽध्याय:॥१२॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः आगामी सात मन्वन्तरोंका वर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! विवस्वान्के श्रीशुक उवाच पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही सातवें (वैवस्वत) मनु हैं। मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः। यह वर्तमान मन्वन्तर ही उनका कार्यकाल है। उनकी सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु॥१ सन्तानका वर्णन मैं करता हूँ॥१॥ इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च। वैवस्वत मनुके दस पुत्र हैं-इक्ष्वाकु, नभग, नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते॥ २ धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, करूष, पृषध्र और वसुमान॥ २-३॥ करूषश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान्स्मृतः। परीक्षित्! इस मन्वन्तरमें आदित्य, वस्, रुद्र, मनोर्वेवस्वतस्यैते दश पुत्राः परन्तप॥३ विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्वनीकुमार और ऋभु—ये आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणा:। देवताओंके प्रधान गण हैं और पुरन्दर उनका अश्विनावृभवो राजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरः॥४ इन्द्र है॥४॥ कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जमदग्नि और भरद्वाज—ये सप्तर्षि हैं॥५॥ इस जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः॥५ मन्वन्तरमें भी कश्यपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्। आदित्योंके छोटे भाई वामनके रूपमें भगवान् विष्णुने आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपधुक्।। ६ अवतार ग्रहण किया था॥६॥

[अ० १३ 990 श्रीमद्भागवत परीक्षित्! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें सात संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते। मन्वन्तरोंका वर्णन सुनाया; अब भगवान्की शक्तिसे भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च।। ७ युक्त अगले (आनेवाले) सात मन्वन्तरोंका वर्णन करता हैं॥७॥ विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे। परीक्षित्! यह तो मैं तुम्हें पहले (छठे स्कन्धमें) संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव॥ ८ बता चुका हूँ कि विवस्वान् (भगवान् सूर्य)-की दो पत्नियाँ थीं—संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्माकी तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञासुतास्त्रयः। पुत्री थीं ॥ ८ ॥ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी यमो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्च सुताञ्छूणु॥ ९ एक तीसरी पत्नी बडवा भी थी। (मेरे विचारसे तो संज्ञाका ही नाम बडवा हो गया था।) उन सूर्यपित्नयों में संज्ञासे तीन सन्तानें हुईं—यम, यमी और श्राद्धदेव। सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या। छायाके भी तीन सन्तानें हुईं—सावर्णि, शनैश्चर और शनैश्चरस्तृतीयोऽभुदश्विनौ वडवात्मजौ॥ १० तपती नामकी कन्या जो संवरणकी पत्नी हुई। जब संज्ञाने वडवाका रूप धारण कर लिया, तब उससे अष्टमेऽन्तर आयाते सावर्णिर्भविता मनुः। दोनों अश्विनीकुमार हुए॥ ९-१०॥ निर्मोकविरजस्काद्याः सावर्णितनया नृप<sup>२</sup>॥११ आठवें मन्वन्तरमें सावर्णि मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि॥ ११॥ परीक्षित्! उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः। देवगण होंगे। उन देवताओंके इन्द्र होंगे विरोचनके तेषां विरोचनस्तो बलिरिन्द्रो भविष्यति॥ १२ पुत्र बलि॥ १२॥ विष्णुभगवान्ने वामन अवतार ग्रहण करके दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्। इन्हींसे तीन पग पृथ्वी माँगी थी; परन्तु इन्होंने उनको राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥ १३ सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलिको एक बार तो भगवानुने बाँध दिया था, परन्तु फिर प्रसन्न होकर योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः। उन्होंने इनको स्वर्गसे भी श्रेष्ठ स्तुतल लोकका राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इन्द्रके समान विराजमान निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनाऽऽस्ते स्वराडिव॥ १४ हैं। आगे चलकर ये ही इन्द्र होंगे और समस्त ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण इन्द्रपदका भी परित्याग करके परम गालवो दीप्तिमान् रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा। सिद्धि प्राप्त करेंगे॥१३-१४॥ ऋष्यशृङ्गः पितास्माकं भगवान्बादरायणः ॥ १५ गालव, दीप्तिमान्, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान् व्यास—ये आठवें इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः। मन्वन्तरमें सप्तर्षि होंगे। इस समय ये लोग योगबलसे इदानीमासते राजन् स्वे स्व आश्रममण्डले॥ १६ अपने-अपने आश्रममण्डलमें स्थित हैं॥१५-१६॥ १. प्रा० पा०—निर्मोह०। २. प्रा० पा०—नुपा:। ३. प्रा० पा०—स्तस्मिन्।

| अ० १३] अष्टम                                        | स्कन्ध ९७१                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देवगुह्यात्सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः।          | देवगुह्यकी पत्नी सरस्वतीके गर्भसे सार्वभौम                                                                    |
| स्थानं पुरन्दराद् हृत्वा बलये दास्यतीश्वरः॥ १७      | नामक भगवान्का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरन्दर                                                                 |
| नवमो दक्षसावर्णिर्मनुर्वरुणसम्भवः।                  | इन्द्रसे स्वर्गका राज्य छीनकर राजा बलिको दे                                                                   |
|                                                     | देंगे॥१७॥ परीक्षित्! वरुणके पुत्र दक्षसावर्णि नवें                                                            |
| भूतकेतुर्दीप्तकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप॥ १८       | मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे॥ १८॥                                                       |
| पारा मरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोऽद्भुतः स्मृतः।     | पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओंके गण होंगे और                                                                      |
| द्युतिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यृषयस्ततः॥ १९      | अद्भुत नामके इन्द्र होंगे। उस मन्वन्तरमें द्युतिमान्<br>आदि सप्तर्षि होंगे॥ १९॥ आयुष्मान्की पत्नी अम्बुधाराके |
| आयुष्मतोऽम्बुधारायामृषभो भगवत्कला।                  | गर्भसे ऋषभके रूपमें भगवान्का कलावतार होगा।                                                                    |
| भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः ॥ २० | अद्भुत नामक इन्द्र उन्हींकी दी हुई त्रिलोकीका                                                                 |
| दशमो ब्रह्मसावर्णिरुपश्लोकसुतो महान्।               | उपभोग करेंगे॥ २०॥                                                                                             |
|                                                     | दसवें मनु होंगे उपश्लोकके पुत्र ब्रह्मसावर्णि।                                                                |
| तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः॥ २१    | उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषेण आदि                                                                  |
| हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः।     | उनके पुत्र होंगे और हविष्मान्, सुकृति, सत्य, जय,                                                              |
| सुवासनविरुद्धाद्या देवाः शम्भुः सुरेश्वरः॥ २२       | मूर्ति आदि सप्तर्षि। सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओंके                                                            |
| विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति ।    | गण होंगे और इन्द्र होंगे शम्भु॥२१-२२॥                                                                         |
| -                                                   | विश्वसृज्की पत्नी विषूचिके गर्भसे भगवान्                                                                      |
| जातः स्वांशेन भगवान्गृहे विश्वसृजो विभुः॥ २३        | विष्वक्सेनके रूपमें अंशावतार ग्रहण करके शम्भु                                                                 |
| मनुर्वे धर्मसावर्णिरेकादशम आत्मवान्।                | नामक इन्द्रसे मित्रता करेंगे॥२३॥<br>ग्यारहवें मनु होंगे अत्यन्त संयमी धर्मसावर्णि।                            |
| अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश॥ २४              | उनके सत्य, धर्म आदि दस पुत्र होंगे॥ २४॥ विहंगम,                                                               |
| विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः।                | कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताओंके गण होंगे।                                                                    |
|                                                     | अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नामके इन्द्र होंगे॥ २५॥                                                       |
| इन्द्रश्च वैधृतस्तेषामृषयश्चारुणादयः॥ २५            | आर्यककी पत्नी वैधृताके गर्भसे धर्मसेतुके रूपमें                                                               |
| आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः।             | भगवान्का अंशावतार होगा और उसी रूपमें वे                                                                       |
| वैधृतायां हरेरंशस्त्रिलोकीं धारयिष्यति॥ २६          | त्रिलोकीकी रक्षा करेंगे॥ २६॥                                                                                  |
| भविता रुद्रसावर्णी राजन्द्वादशमो मनुः।              | परीक्षित्! बारहवें मनु होंगे रुद्रसावर्णि। उनके                                                               |
|                                                     | देववान्, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे॥ २७॥                                                             |
| देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः॥ २७             | उस मन्वन्तरमें ऋतुधामा नामक इन्द्र होंगे और                                                                   |
| ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः।              | हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी आग्नीध्रक                                                                   |
| ऋषयश्च तपोमूर्तिस्तपस्व्याग्नीध्रकादयः॥ २८          | आदि सप्तर्षि होंगे॥ २८॥                                                                                       |
| स्वधामाख्यो हरेरंशः साधियष्यति तन्मनोः।             | सत्यसहाकी पत्नी सूनृताके गर्भसे स्वधामके                                                                      |
|                                                     | रूपमें भगवान्का अंशावतार होगा और उसी रूपमें                                                                   |
| अन्तरं सत्यसहसः सूनृतायाः सुतो विभुः॥ २९            | भगवान् उस मन्वन्तरका पालन करेंगे॥ २९॥                                                                         |

[अ०१४ ९७२ श्रीमद्भागवत तेरहवें मनु होंगे परम जितेन्द्रिय देवसावर्णि। मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान्। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे॥३०॥ चित्रसेनविचित्राद्या देवसावर्णिदेहजाः॥ ३० सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इन्द्रका देवाः सुकर्मसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः। नाम होगा दिवस्पति। उस समय निर्मोक और तत्त्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे॥३१॥ निर्मोकतत्त्वदर्शाद्या भविष्यन्त्यृषयस्तदा॥ ३१ देवहोत्रकी पत्नी बृहतीके गर्भसे योगेश्वरके देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पते:। रूपमें भगवान्का अंशावतार होगा और उसी रूपमें भगवान् दिवस्पतिको इन्द्रपद देंगे॥ ३२॥ योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति॥३२ महाराज! चौदहवें मनु होंगे इन्द्रसावर्णि। उरु, मनुर्वा इन्द्रसावर्णिश्चतुर्दशम एष्यति। गम्भीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे॥ ३३॥ उस समय पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इन्द्रका नाम उरुगम्भीरबुद्ध्याद्या इन्द्रसावर्णिवीर्यजाः॥ ३३ होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध पवित्राश्चाक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति। आदि सप्तर्षि होंगे॥३४॥ उस समय सत्रायणकी पत्नी वितानाके गर्भसे बृहद्भानुके रूपमें भगवान् अग्निर्बाहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः ॥ ३४ अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकाण्डका विस्तार सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः। करेंगे॥ ३५॥ वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता॥ ३५ परीक्षित्! ये चौदह मन्वन्तर भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों ही कालमें चलते रहते हैं। इन्हींके राजंश्चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते। द्वारा एक सहस्र चतुर्युगीवाले कल्पके समयकी गणना प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युगसाहस्त्रपर्ययः॥ ३६ की जाती है॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्याय:॥१३॥ अथ चतुर्दशोऽध्यायः मनु आदिके पृथक्-पृथक् कर्मोंका निरूपण राजोवाच राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि आदि अपने-अपने मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विम। मन्वन्तरमें किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन-कौन-सा यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे॥ काम किस प्रकार करते हैं—यह आप कृपा करके मुझे बतलाइये॥१॥ ऋषिरुवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! मनु, मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते। मनुपुत्र, सप्तर्षि और देवता—सबको नियुक्त करनेवाले इन्द्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनाः॥ स्वयं भगवान् ही हैं॥२॥

[अ० १५ 808 श्रीमद्भागवत अथ पञ्चदशोऽध्यायः राजा बलिकी स्वर्गपर विजय राजोवाच राजा परीक्षित्ने पृछा — भगवन् ! श्रीहरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीन-हीनकी भाँति बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिखाचत। राजा बलिसे तीन पग पृथ्वी क्यों माँगी ? तथा जो कुछ भूत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्ध तम्॥ १ वे चाहते थे, वह मिल जानेपर भी उन्होंने बलिको एतद् वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलं हि नः। बाँधा क्यों ?॥ १॥ मेरे हृदयमें इस बातका बडा यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः॥२ कौतृहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वरभगवान्के द्वारा याचना और निरपराधका बन्धन-ये दोनों ही कैसे श्रीशुक उवाच सम्भव हुए? हमलोग यह जानना चाहते हैं॥२॥ पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो श्रीशुकदेवजीने कहा — परीक्षित्! जब इन्द्रने हीन्द्रेण राजन्भृगुभिः स जीवितः। बलिको पराजित करके उनकी सम्पत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिये, तब भृगुनन्दन शुक्राचार्यने सर्वात्मना तानभजद् भृगून्बलिः उन्हें अपनी संजीवनी विद्यासे जीवित कर दिया। शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन॥ ३ इसपर शुक्राचार्यजीके शिष्य महात्मा बलिने अपना तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा सर्वस्व उनके चरणोंपर चढ़ा दिया और वे तन-मनसे अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्। गुरुजीके साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणोंकी सेवा करने लगे॥ ३॥ इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य उनपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्गपर विजय प्राप्त महाभिषेकेण महानुभावाः॥ ४ करनेकी इच्छावाले बलिका महाभिषेककी विधिसे ततो रथः काञ्चनपट्टनद्धो अभिषेक करके उनसे विश्वजित् नामका यज्ञ कराया॥ ४॥ यज्ञकी विधिसे हिवध्योंके द्वारा जब अग्निदेवताकी हयाश्च हर्यश्वतुरङ्गवर्णाः। पूजा की गयी, तब यज्ञकुण्डमेंसे सोनेकी चद्दरसे मढ़ा ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुआ एक बड़ा सुन्दर रथ निकला। फिर इन्द्रके हुताशनादास हिविभिरिष्टात्॥ ५ घोड़ों-जैसे हरे रंगके घोड़े और सिंहके चिह्नसे युक्त धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं रथपर लगानेकी ध्वजा निकली॥५॥ साथ ही सोनेके पत्रसे मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होनेवाले तूणावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्। दो अक्षय तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। पितामहस्तस्य ददौ च माला-दादा प्रह्लादजीने उन्हें एक ऐसी माला दी, जिसके मम्लानपुष्पां जलजं च शुक्रः॥६ फूल कभी कुम्हलाते न थे तथा शुक्राचार्यने एक शंख दिया॥ ६॥ इस प्रकार ब्राह्मणोंकी कृपासे युद्धकी सामग्री एवं स विप्रार्जितयोधनार्थ-प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्तिवाचन हो जानेपर राजा

प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः जन्मञ्चकार॥ ७ उनके चरणोंमें नमस्कार किया॥७॥

| अ० १५] अष्टम                                                                                                             | स्कन्ध ९७५                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः।<br>सुस्त्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी खड्गी धृतेषुधिः॥ ८                                  | फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणोंके दिये हुए दिव्य<br>रथपर सवार हुए। जब महारथी राजा बलिने कवच<br>धारण कर धनुष, तलवार, तरकश आदि शस्त्र ग्रहण<br>कर लिये और दादाकी दी हुई सुन्दर माला धारण कर                                                                                                                  |
| हेमाङ्गदलसद्घाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः।<br>रराज रथमारूढो धिष्णयस्थ इव हव्यवाट्॥ ९                                           | ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई॥८॥ उनकी भुजाओंमें<br>सोनेके बाजूबंद और कानोंमें मकराकृति कुण्डल<br>जगमगा रहे थे। उनके कारण रथपर बैठे हुए वे ऐसे<br>सुशोभित हो रहे थे, मानो अग्निकुण्डमें अग्नि                                                                                                              |
| तुल्यैश्वर्यबलश्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपैः।<br>पिबद्धिरिव खं दृग्भिर्दहद्धि परिधीनिव॥१०                                  | प्रज्वलित हो रही हो॥९॥ उनके साथ उन्हींके समान<br>ऐश्वर्य, बल और विभूतिवाले दैत्यसेनापित अपनी-<br>अपनी सेना लेकर हो लिये। ऐसा जान पड़ता था<br>मानो वे आकाशको पी जायँगे और अपने क्रोधभरे<br>प्रज्वलित नेत्रोंसे समस्त दिशाओंको, क्षितिजको भस्म                                                          |
| वृतो विकर्षन् महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभुः ।<br>ययाविन्द्रपुरीं <sup>१</sup> स्वृद्धां कम्पयन्निव रोदसी ॥ ११               | कर डालेंगे॥१०॥ राजा बिलने इस बहुत बड़ी<br>आसुरी सेनाको लेकर उसका युद्धके ढंगसे संचालन<br>किया तथा आकाश और अन्तरिक्षको कँपाते हुए<br>सकल ऐश्वयोंसे परिपूर्ण इन्द्रपुरी अमरावतीपर चढ़ाई                                                                                                                 |
| रम्यामुपवनोद्यानैः श्रीमद्भिनन्दनादिभिः।<br>कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः॥ १२                                    | की॥ ११॥ देवताओंकी राजधानी अमरावतीमें बड़े सुन्दर- सुन्दर नन्दन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनोंमें पक्षियोंके जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते                                                                                                           |
| प्रवालफलपुष्पोरुभारशाखामरद्रुमैः ।<br>हंससारसचक्राह्वकारण्डवकुलाकुलाः ।<br>निलन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः॥ १३ | हैं॥ १२॥ लाल-लाल नये-नये पत्तों, फलों और<br>पुष्पोंसे कल्पवृक्षोंकी शाखाएँ लदी रहती हैं। वहाँके<br>सरोवरोंमें हंस, सारस, चकवे और बतखोंकी भीड़<br>लगी रहती है। उन्हींमें देवताओंके द्वारा सम्मानित<br>देवांगनाएँ जलक्रीडा करती रहती हैं॥ १३॥ ज्योतिर्मय<br>आकाशगंगाने खाईकी भाँति अमरावतीको चारों ओरसे |
| आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया।<br>प्राकारेणाग्निवर्णेन साष्टालेनोन्नतेन च॥१४                                         | घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊँचा सोनेका<br>परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान-स्थानपर बड़ी-<br>बड़ी अटारियाँ बनी हुई हैं॥१४॥ सोनेके किवाड़<br>द्वार-द्वारपर लगे हुए हैं और स्फटिकमणिके गोपुर                                                                                                          |
| रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैः स्फटिकगोपुरैः।<br>जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मिताम्॥ १५                              | (नगरके बाहरी फाटक) हैं। उसमें अलग-अलग<br>बड़े-बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्माने ही उस<br>पुरीका निर्माण किया है॥१५॥                                                                                                                                                                               |
| १. प्रा॰ पा॰—रीमृद्धां। २. प्रा॰ पा॰—रम्यां नृप                                                                          | गृहोद्यानै: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ९७६ श्रीमद्भ                                                                                                                          | रागवत [ अ० १५                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानैर्न्यर्बुदैर्युताम्।<br>शृङ्गाटकैर्मणिमयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः ॥ १६                                           | सभाके स्थान, खेलके चबूतरे और रथ चलनेके<br>बड़े-बड़े मार्गोंसे वह शोभायमान है। दस करोड़<br>विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियोंके                                                                                                        |
| यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः।<br>भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चिर्भिरिव वह्नयः॥ १७                                              | बड़े-बड़े चौराहे एवं हीरे और मूँगेकी वेदियाँ बनी हुई<br>हैं॥१६॥ वहाँकी स्त्रियाँ सर्वदा सोलह वर्षकी-सी<br>रहती हैं, उनका यौवन और सौन्दर्य स्थिर रहता है।<br>वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूपकी छटासे इस                                            |
| सुरस्त्रीकेशविभ्रष्टनवसौगन्धिकस्त्रजाम्।<br>यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः॥ १८                                                    | प्रकार देदीप्यमान होती हैं, जैसे अपनी ज्वालाओंसे<br>अग्नि ॥ १७ ॥<br>देवांगनाओंके जूड़ेसे गिरे हुए नवीन सौगन्धित                                                                                                                                   |
| हेमजालाक्षनिर्गच्छद्धूमेनागुरुगन्धिना ।<br>पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमार्गे यान्ति सुरप्रियाः॥ १९                                          | पुष्पोंकी सुगन्ध लेकर वहाँके मार्गोंमें मन्द-मन्द हवा<br>चलती रहती है॥ १८॥ सुनहली खिड़िकयोंमेंसे अगरकी<br>सुगन्धसे युक्त सफेद धूआँ निकल-निकलकर वहाँके                                                                                             |
| मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभि-<br>र्नानापताकावलभीभिरावृताम् ।                                                                            | मार्गोंको ढक दिया करता है। उसी मार्गसे देवांगनाएँ<br>जाती-आती हैं॥ १९॥ स्थान-स्थानपर मोतियोंकी<br>झालरोंसे सजाये हुए चँदोवे तने रहते हैं। सोनेकी                                                                                                  |
| शिखण्डिपारावतभृङ्गनादितां<br>वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलाम् ॥ २०                                                                          | मिणमय पताकाएँ फहराती रहती हैं। छज्जोंपर अनेकों<br>झंडियाँ लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौंरे<br>कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओंके मधुर संगीतसे                                                                                                  |
| मृदङ्गशङ्खानकदुन्दुभिस्वनैः<br>सतालवीणामुरजर्ष्टिवेणुभिः ।<br>नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकै-<br>र्मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्॥ २१       | वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है॥२०॥ मृदंग,<br>शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मँजीरे और ऋष्टियाँ<br>बजती रहती हैं। गन्धर्व बाजोंके साथ गाया करते हैं<br>और अप्सराएँ नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी<br>मनोहर जान पड़ती है, मानो उसने अपनी छटासे       |
| यां न व्रजन्त्यधर्मिष्ठाः खला भूतद्रुहः शठाः ।<br>मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत् ॥ २२                                    | छटाकी अधिष्ठात्री देवीको भी जीत लिया है॥ २१॥<br>उस पुरीमें अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी<br>और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषोंसे रहित हैं,<br>वे ही वहाँ जाते हैं॥ २२॥ असुरोंकी सेनाके स्वामी                                           |
| तां देवधानीं स वरूथिनीपति-<br>र्बिहिः समन्ताद् रुरुधे पृतन्यया।<br>आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं<br>दध्मौ प्रयुञ्जन्भयमिन्द्रयोषिताम्॥ २३ | राजा बिलने अपनी बहुत बड़ी सेनासे बाहरकी ओर<br>सब ओरसे अमरावतीको घेर लिया और इन्द्रपित्नयोंके<br>हृदयमें भयका संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्यजीके<br>दिये हुए महान् शंखको बजाया। उस शंखकी ध्विन<br>सर्वत्र फैल गयी॥ २३॥ इन्द्रने देखा कि बिलने |
| मघवांस्तमभिप्रेत्य बलेः परममुद्यमम्।<br>सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह॥ २४                                                             | युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी की है। अत: सब देवताओंके<br>साथ वे अपने गुरु बृहस्पतिजीके पास गये और उनसे<br>बोले—॥ २४॥                                                                                                                                   |

श्रीमद्भागवत [अ० १६ ८७८ तं विश्वजयिनं शिष्यं भूगवः शिष्यवत्पलाः। जब बलि विश्वविजयी हो गये, तब शिष्यप्रेमी भृगुवंशियोंने अपने अनुगत शिष्यसे सौ अश्वमेध शतेन हयमेधानामनुव्रतमयाजयन् ॥ ३४ यज्ञ करवाये॥ ३४॥ उन यज्ञोंके प्रभावसे बलिकी कीर्तिकौमुदी तीनों लोकोंसे बाहर भी दसों दिशाओंमें ततस्तदनुभावेन भ्वनत्रयविश्रुताम्। फैल गयी और वे नक्षत्रोंके राजा चन्द्रमाके समान कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः स रेज उडुराडिव॥ ३५ शोभायमान हुए॥ ३५॥ ब्राह्मण-देवताओंकी कृपासे प्राप्त समृद्ध राज्य-बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलम्भिताम्। लक्ष्मीका वे बड़ी उदारतासे उपभोग करने लगे और अपनेको कृतकृत्य-सा मानने लगे॥ ३६॥ कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः॥ ३६ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्याय:॥ १५॥ अथ षोडशोऽध्यायः कश्यपजीके द्वारा अदितिको पयोव्रतका उपदेश श्रीशुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित्! जब देवता श्रीशुक उवाच इस प्रकार भागकर छिप गये और दैत्योंने स्वर्गपर एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा। अधिकार कर लिया; तब देवमाता अदितिको बडा हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्॥ दु:ख हुआ। वे अनाथ-सी हो गयीं॥१॥ एक बार बहुत दिनोंके बाद जब परमप्रभाव-शाली कश्यप मुनिकी समाधि टूटी, तब वे अदितिके एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्। आश्रमपर आये। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख-शान्ति है और न किसी प्रकारका उत्साह या निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात्॥ सजावट ही॥२॥ परीक्षित्! जब वे वहाँ जाकर आसनपर बैठ गये स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः। और अदितिने विधिपूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदितिसे—जिसके चेहरेपर बडी सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह॥ उदासी छायी हुई थी, बोले—॥३॥ 'कल्याणी! इस समय संसारमें ब्राह्मणोंपर कोई विपत्ति तो नहीं आयी है? धर्मका पालन तो ठीक-अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोकेऽधुनाऽऽगतम्। ठीक होता है? कालके कराल गालमें पड़े हुए न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवर्तिन:॥ लोगोंका कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है?॥४॥ प्रिये! गृहस्थाश्रम तो, जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योगका फल देनेवाला है। इस अपि वाकुशलं किञ्चिद् गृहेषु गृहमेधिनि। गृहस्थाश्रममें रहकर धर्म, अर्थ और कामके सेवनमें किसी प्रकारका विघ्न तो नहीं हो रहा है?॥५॥ धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्॥

| अ० १६] अष्टम                                                                                                            | रकन्ध ९७९                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपि वातिथयोऽभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया।<br>गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्॥ ६                             | यह भी सम्भव है कि तुम कुटुम्बके भरण-<br>पोषणमें व्यग्न रही हो, अतिथि आये हों और तुमसे<br>बिना सम्मान पाये ही लौट गये हों; तुम खड़ी होकर                                                                                 |
| गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिताः सलिलैरिप।<br>यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः॥ ७                                      | उनका सत्कार करनेमें भी असमर्थ रही हो। इसीसे<br>तो तुम उदास नहीं हो रही हो?॥६॥ जिन घरोंमें<br>आये हुए अतिथिका जलसे भी सत्कार नहीं किया<br>जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य                                    |
| अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हविषा सित ।<br>त्वयोद्विग्निधया भद्रे प्रोषिते मिय कर्हिचित् ॥ ८                            | ही गीदड़ोंके घरके समान हैं॥७॥ प्रिये! सम्भव है,<br>मेरे बाहर चले जानेपर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न<br>रहा हो और समयपर तुमने हिवष्यसे अग्नियोंमें हवन<br>न किया हो॥८॥ सर्वदेवमय भगवानुके मुख हैं—                       |
| यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः ।<br>ब्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम् ॥ ९                       | ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोंकी<br>पूजा करता है तो उसे उन लोकोंकी प्राप्ति होती है,<br>जो समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं॥९॥                                                                          |
| अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विन ।<br>लक्षयेऽस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम् ॥ १०                                   | प्रिये! तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो; परन्तु तुम्हारे<br>बहुत-से लक्षणोंसे मैं देख रहा हूँ कि इस समय<br>तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो<br>कुशल-मंगलसे हैं न?'॥१०॥                                     |
| अदितिरुवाच<br>भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्धर्मस्यास्य जनस्य च।<br>त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे॥११             | अदितिने कहा—भगवन्! ब्राह्मण, गौ, धर्म<br>और आपकी यह दासी—सब सकुशल हैं। मेरे<br>स्वामी! यह गृहस्थ-आश्रम ही अर्थ, धर्म और<br>कामकी साधनामें परम सहायक है॥११॥ प्रभो!<br>आपके निरन्तर स्मरण और कल्याण-कामनासे अग्नि,        |
| अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः ।<br>सर्वं भगवतो ब्रह्मन्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥ १२                             | अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकोंका भी मैंने<br>तिरस्कार नहीं किया है॥ १२॥ भगवन्! जब आप-<br>जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्मपालनका उपदेश                                                                            |
| को नु मे भगवन्कामो न सम्पद्येत मानसः।<br>यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्प्रभाषते॥ १३                                 | करते हैं; तब भला मेरे मनकी ऐसी कौन-सी कामना<br>है जो पूरी न हो जाय?॥१३॥ आर्यपुत्र! समस्त<br>प्रजा—वह चाहे सत्त्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी<br>हो—आपकी ही सन्तान है। कुछ आपके संकल्पसे                                     |
| तवैव मारीच मनःशरीरजाः<br>प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोजुषः।<br>समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो<br>तथापि भक्तं भजते महेश्वरः॥१४ | उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीरसे। भगवन्! इसमें<br>सन्देह नहीं कि आप सब सन्तानोंके प्रति—चाहे असुर<br>हों या देवता—एक-सा भाव रखते हैं, सम हैं। तथापि<br>स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण<br>किया करते हैं॥ १४॥ |

[अ० १६ 960 श्रीमद्भागवत मेरे स्वामी! मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरी तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत। भलाईके सम्बन्धमें विचार कीजिये। मर्यादापालक हृतश्रियो हृतस्थानान्सपत्नैः पाहि नः प्रभो॥ १५ प्रभो ! शत्रुओंने हमारी सम्पत्ति और रहनेका स्थानतक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिये॥१५॥ परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे। बलवान् दैत्योंने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन ऐश्वर्यं श्रीर्यशः स्थानं हृतानि प्रबलैर्मम॥ १६ लिये हैं तथा हमें घरसे बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दु:खके समुद्रमें डूब रही हूँ॥ १६॥ आपसे बढकर हमारी भलाई करनेवाला और कोई नहीं है। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन् ममात्मजाः। इसलिये मेरे हितैषी स्वामी! आप सोच-विचारकर तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तम।। १७ अपने संकल्पसे ही मेरे कल्याणका कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे कि मेरे पुत्रोंको वे वस्तुएँ फिरसे प्राप्त हो जायँ॥१७॥ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार अदितिने एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव। जब कश्यपजीसे प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित-अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धिमदं जगत्॥ १८ से होकर बोले—'बडे आश्चर्यकी बात है। भगवानुकी माया भी कैसी प्रबल है! यह सारा जगत् स्नेहकी क्व देहो भौतिकोऽनात्मा क्वचात्मा प्रकृतेः परः। रज्जुसे बँधा हुआ है॥१८॥ कहाँ यह पंचभूतोंसे बना हुआ अनात्मा शरीर कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्॥ १९ और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा? न किसीका कोई पति है, न पुत्र है और न तो सम्बन्धी ही है। मोह ही उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्। मनुष्यको नचा रहा है॥१९॥ सर्वभूतगृहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्॥२० प्रिये! तुम सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान. अपने भक्तोंके दु:ख मिटानेवाले जगद्गुरु भगवान् वासुदेवकी आराधना करो॥ २०॥ स विधास्यित् ते कामान्हरिर्दीनानुकम्पनः। वे बड़े दीनदयालु हैं। अवश्य ही श्रीहरि तुम्हारी अमोघा भगवद्भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम॥ २१ कामनाएँ पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवानुकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा अदितिरुवाच कोई दूसरा उपाय नहीं है'॥ २१॥ अदितिने पूछा—भगवन्! मैं जगदीश्वरभगवान्की केनाहं विधिना ब्रह्मनुपस्थास्ये जगत्पतिम्। आराधना किस प्रकार करूँ, जिससे वे सत्यसंकल्प यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात् स मनोरथम् ॥ २२ प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें॥ २२॥ पतिदेव! मैं अपने पुत्रोंके साथ बहुत ही दु:ख भोग रही हूँ। जिससे वे आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तद्पधावनम्। शीघ्र ही मुझपर प्रसन्न हो जायँ, उनकी आराधनाकी आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः॥ २३ वही विधि मुझे बतलाइये॥ २३॥ १. प्रा॰ पा॰-दुभक्तिः परा चेति मति॰।

| अ० १६ ] अष्टम                                     | स्कन्ध ९८१                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कश्यप उवाच                                        | <b>कश्यपजीने कहा</b> —देवि! जब मुझे सन्तानकी                                                    |
| एतन्मे भगवान्यृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः।           | कामना हुई थी, तब मैंने भगवान् ब्रह्माजीसे यही बात                                               |
| •                                                 | पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान्को प्रसन्न करनेवाले                                                |
| यदाह ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्॥ २४         | जिस व्रतका उपदेश किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता                                                |
|                                                   | हूँ॥ २४॥ फाल्गुनके शुक्लपक्षमें बारह दिनतक केवल दूध                                             |
| फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः।          | पीकर रहे और परम भक्तिसे भगवान् कमलनयनकी पूजा                                                    |
| अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः॥ २५        | करे॥ २५॥ अमावस्याके दिन यदि मिल सके तो सूअरकी                                                   |
| जवपदरायन्दाद्धां मक्त्या परमयाान्यतः ॥ २५         | खोदी हुई मिट्टीसे अपना शरीर मलकर नदीमें स्नान                                                   |
|                                                   | करे। उस समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये॥ २६॥                                                         |
| सिनीवाल्यां मृदाऽऽलिप्य स्नायात् क्रोडविदीर्णया । | हे देवि! प्राणियोंको स्थान देनेकी इच्छासे                                                       |
| यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्॥ २६     | वराहभगवान्ने रसातलसे तुम्हारा उद्धार किया था।                                                   |
| वाद राज्यत व स्थातस्यतं सम्बद्धारवर्त्ता (द       | तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापोंको नष्ट कर                                               |
|                                                   | दो॥ २७॥ इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक                                                        |
| त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता।          | नियमोंको पूरा करके एकाग्रचित्तसे मूर्ति, वेदी, सूर्य,                                           |
| उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय॥ २७      | जल, अग्नि और गुरुदेवके रूपमें भगवान्की पूजा                                                     |
|                                                   | करे॥ २८॥ (और इस प्रकार स्तुति करे—) 'प्रभो!                                                     |
|                                                   | आप सर्वशक्तिमान् हैं। अन्तर्यामी और आराधनीय हैं।<br>समस्त प्राणी आपमें और आप समस्त प्राणियोंमें |
| निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत् समाहितः।           | निवास करते हैं। इसीसे आपको 'वासुदेव' कहते हैं।                                                  |
| अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले वह्नौ गुरावपि॥ २८   | आप समस्त चराचर जगत् और उसके कारणके भी                                                           |
|                                                   | साक्षी हैं। भगवन्! मेरा आपको नमस्कार है॥ २९॥                                                    |
|                                                   | आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुषके                                                   |
| नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे।                  | रूपमें भी आप ही स्थित हैं। आप चौबीस गुणोंके                                                     |
| सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे॥ २९             | जाननेवाले और गुणोंकी संख्या करनेवाले सांख्यशास्त्रके                                            |
|                                                   | प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है॥ ३०॥ आप वह                                                   |
|                                                   | यज्ञ हैं, जिसके प्रायणीय और उदयनीय—ये दो कर्म                                                   |
| नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च।           | सिर हैं। प्रात:, मध्याह्न और सायं—ये तीन सवन ही                                                 |
| चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे॥ ३०           | तीन पाद हैं। चारों वेद चार सींग हैं। गायत्री आदि                                                |
|                                                   | सात छन्द ही सात हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभरूप यज्ञ                                                 |
| and fandant fand ar waren arab.                   | वेदोंके द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा हैं स्वयं                                            |
| नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे।      | आप! आपको मेरा नमस्कार है॥३१॥ आप ही                                                              |
| सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः॥३१         | लोककल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र                                                      |
|                                                   | हैं। समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले भी आप ही                                                    |
| नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च।                | हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार है। आप समस्त                                                     |
|                                                   | विद्याओंके अधिपति एवं भूतोंके स्वामी हैं। आपको                                                  |
| सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः॥३२              | मेरा नमस्कार॥ ३२॥                                                                               |

[अ० १६ 967 श्रीमद्भागवत नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय<sup>१</sup> जगदात्मने। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत्के स्वरूप भी हैं। आप योगके कारण तो हैं ही स्वयं योग योगैश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे॥ ३३ और उससे मिलनेवाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय<sup>२</sup> ते नमः। हिरण्यगर्भ! आपके लिये मेरे नमस्कार॥ ३३॥ आप ही आदिदेव हैं। सबके साक्षी हैं। आप ही नरनारायण नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः॥३४ ऋषिके रूपमें प्रकट स्वयं भगवान् हैं। आपको मेरा नमस्कार ॥ ३४ ॥ आपका शरीर मरकतमणिके समान नमो मरकतश्यामवपुषेऽधिगतश्रिये। साँवला है। समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्यकी देवी केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे॥ ३५ लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीताम्बरधारी केशव! आपको मेरा बार-बार नमस्कार॥३५॥ आप सब त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ। प्रकारके वर देनेवाले हैं। वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं। तथा अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते॥ ३६ जीवोंके एकमात्र वरणीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याणके लिये आपके चरणोंकी अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः। रजकी उपासना करते हैं॥ ३६॥ जिनके चरणकमलोंकी स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्॥ ३७ सुगन्ध प्राप्त करनेकी लालसासे समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मीजी भी सेवामें लगी रहती हैं, वे भगवान् एतैर्मन्त्रैर्ह्षषीकेशमावाहनपुरस्कृतम् मुझपर प्रसन्न हों'॥ ३७॥ अर्चयेच्छ्द्रया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः॥ ३८ प्रिये! भगवान् हृषीकेशका आवाहन पहले ही कर ले। फिर इन मन्त्रोंके द्वारा पाद्य, आचमन आदिके अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद् विभुम्। साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करे॥ ३८॥ गन्ध, वस्त्रोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनैस्ततः माला आदिसे पूजा करके भगवान्को दूधसे स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, गन्धधूपादिभिश्चार्चेद् द्वादशाक्षरविद्यया॥ ३९ आचमन, गन्ध, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे शृतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सित। भगवान्की पूजा करे॥ ३९॥ यदि सामर्थ्य हो तो दूधमें पकाये हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शालिके ससर्पिः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया॥ ४० चावलका नैवेद्य लगावे और उसीका द्वादशाक्षर मन्त्रसे हवन करे॥४०॥ उस नैवेद्यको भगवानुके निवेदितं तद् भक्ताय दद्याद् भुञ्जीत वा स्वयम्। भक्तोंमें बाँट दे या स्वयं पा ले। आचमन और पुजाके दत्त्वाऽऽचमनमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्॥ ४१ बाद ताम्बूल निवेदन करे॥ ४१॥ एक सौ आठ बार द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करे और स्तृतियोंके द्वारा जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्। भगवान्का स्तवन करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद् दण्डवन्मुदा॥ ४२ आनन्दसे भूमिपर लोटकर दण्डवत्-प्रणाम करे॥ ४२॥ निर्माल्यको सिरसे लगाकर देवताका विसर्जन करे। कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत् ततः। कम-से-कम दो ब्राह्मणोंको यथोचित रीतिसे खीरका द्व्यवरान्भोजयेद् विप्रान्पायसेन यथोचितम्॥ ४३ भोजन करावे॥४३॥ १. प्रा॰ पा॰—देवाय। २. प्रा॰ पा॰—देवदेवाय ते। ३. प्रा॰ पा॰—यत्पा॰।

| अ० १६] अष्टम                                                                                                                                                                              | स्कन्ध ९८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भुञ्जीत तैरनुज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितैः।<br>ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां श्वोभूते प्रथमेऽहनि॥ ४४                                                                                            | दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे। इसके<br>बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट-मित्रोंके साथ बचे<br>हुए अन्नको स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्यसे                                                                                                                                                                   |
| स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः ।<br>पयसा स्नापयित्वार्चेद् यावद्व्रतसमापनम् ॥ ४५<br>पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद् विष्णवर्चनादृतः ।<br>पूर्ववज्जुहुयादग्नि ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्॥ ४६ | रहे और दूसरे दिन प्रात:काल ही स्नान आदि करके<br>पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधिसे एकाग्र होकर भगवान्की<br>पूजा करे। इस प्रकार जबतक व्रत समाप्त न हो,<br>तबतक दूधसे स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान्की पूजा<br>करे॥ ४४-४५॥<br>भगवान्की पूजामें आदर-बुद्धि रखते हुए<br>केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिये।       |
| एवं त्वहरहः कुर्याद् द्वादशाहं पयोव्रतः।<br>हरेराराधनं होममर्हणं द्विजतर्पणम्॥४७<br>प्रतिपद्दिनमारभ्य यावच्छुक्लत्रयोदशी।<br>ब्रह्मचर्यमधःस्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्॥४८                | पूर्ववत् प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी<br>कराना चाहिये॥ ४६॥<br>इस प्रकार पयोव्रती रहकर बारह दिनतक<br>प्रतिदिन भगवान्की आराधना, होम और पूजा करे<br>तथा ब्राह्मण-भोजन कराता रहे॥ ४७॥<br>फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीपर्यन्त<br>ब्रह्मचर्यसे रहे, पृथ्वीपर शयन करे और तीनों समय<br>स्नान करे॥ ४८॥ |
| वर्जयेदसदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा।<br>अहिंस्त्रः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः॥ ४९<br>त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्नपनं पञ्चकैर्विभोः।                                                            | झूठ न बोले। पापियोंसे बात न करे। पापकी<br>बात न करे। छोटे-बड़े सब प्रकारके भोगोंका त्याग<br>कर दे। किसी भी प्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट न<br>पहुँचावे। भगवान्की आराधनामें लगा ही रहे॥ ४९॥<br>त्रयोदशीके दिन विधि जाननेवाले ब्राह्मणोंके<br>द्वारा शास्त्रोक्त विधिसे भगवान् विष्णुको पंचामृतस्नान            |
| कारयेच्छास्त्रदृष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥ ५०<br>पूजां च महतीं कुर्याद् वित्तशाठ्यविवर्जितः ।<br>चरुं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ५१                                               | करावे॥ ५०॥ उस दिन धनका संकोच छोड़कर भगवान्की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिये और दूधमें चरु (खीर) पकाकर विष्णुभगवान्को अर्पित करना चाहिये॥ ५१॥ अत्यन्त एकाग्रचित्तसे उसी पकाये हुए चरुके द्वारा भगवान्का यजन करना चाहिये और उनको                                                                                  |
| शृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः।<br>नैवेद्यं चातिगुणवद् दद्यात्पुरुषतुष्टिदम्॥५२                                                                                                          | प्रसन्न करनेवाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण<br>करना चाहिये॥५२॥<br>इसके बाद ज्ञानसम्पन्न आचार्य और ऋत्विजोंको<br>वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर सन्तुष्ट करना                                                                                                                                        |
| आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः।<br>तोषयेदृत्विजश्चैव तद्विद्ध्याराधनं हरेः॥५३                                                                                                    | चाहिये। प्रिये! इसे भी भगवान्की ही आराधना<br>समझो॥५३॥                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ९८४ श्रीमद्                                                                                                                                          | रागवत [ अ० १६                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भोजयेत् तान् गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते।<br>अन्यांश्च ब्राह्मणाञ्छक्त्या <sup>१</sup> ये च तत्र समागताः॥ ५४                                           | प्रिये! आचार्य और ऋत्विजोंको शुद्ध, सात्त्विक<br>और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिये; दूसरे ब्राह्मण<br>और आये हुए अतिथियोंको भी अपनी शक्तिके                                                                         |
| दक्षिणां गुरवे दद्यादृत्विग्भ्यश्च यथार्हतः।<br>अन्नाद्येनाश्वपाकांश्च प्रीणयेत्समुपागतान्॥५५<br>भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्थकृपणेषु <sup>र</sup> च। | अनुसार भोजन कराना चाहिये॥५४॥<br>गुरु और ऋत्विजोंको यथायोग्य दक्षिणा देनी<br>चाहिये। जो चाण्डाल आदि अपने–आप वहाँ आ<br>गये हों, उन सभीको तथा दीन, अंधे और असमर्थ<br>पुरुषोंको भी अन्न आदि देकर सन्तुष्ट करना चाहिये। |
| विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान्भुञ्जीत सह बन्धुभिः॥५६                                                                                                    | जब सब लोग खा चुकें, तब उन सबके सत्कारको<br>भगवान्की प्रसन्नताका साधन समझते हुए अपने<br>भाई-बन्धुओंके साथ स्वयं भोजन करे॥ ५५-५६॥                                                                                    |
| नृत्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः।<br>कारयेत्तेत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्॥ ५७                                                           | प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक प्रतिदिन<br>नाच-गान, बाजे-गाजे, स्तुति, स्वस्तिवाचन और<br>भगवत्कथाओंसे भगवान्की पूजा करे-करावे॥५७॥                                                                                      |
| एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्।<br>पितामहेनाभिहितं मया <sup>४</sup> ते समुदाहृतम्॥५८                                                              | प्रिये! यह भगवान्की श्रेष्ठ आराधना है। इसका<br>नाम है 'पयोव्रत'। ब्रह्माजीने मुझे जैसा बताया था,<br>वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया॥ ५८॥<br>देवि! तुम भाग्यवती हो। अपनी इन्द्रियोंको                                |
| त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चीर्णेन केशवम्।<br>आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा <sup>५</sup> भजाव्ययम्॥ ५९                                                   | वशमें करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्तसे इस<br>व्रतका भलीभाँति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा<br>अविनाशी भगवान्की आराधना करो॥५९॥                                                                                 |
| अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम्।<br>तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम्॥६०                                                                 | कल्याणी! यह व्रत भगवान्को सन्तुष्ट करने-<br>वाला है, इसलिये इसका नाम है 'सर्वयज्ञ' और<br>'सर्वव्रत'। यह समस्त तपस्याओंका सार और मुख्य<br>दान है॥६०॥                                                                |
| त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः।<br>तपो दानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः॥६१                                                                 | जिनसे भगवान् प्रसन्न हों—वे ही सच्चे नियम<br>हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तवमें तपस्या, दान,<br>व्रत और यज्ञ हैं॥६१॥<br>इसलिये देवि! संयम और श्रद्धासे तुम इस                                                |
| तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर।<br>भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति॥६२                                                                 | व्रतका अनुष्ठान करो। भगवान् शीघ्र ही तुमपर प्रसन्न<br>होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे॥६२॥                                                                                                                   |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽदिति–<br>पयोव्रतकथनं नाम षोडशोऽध्याय:॥ १६॥<br>————————                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| १. प्रा० पा०—मुक्तान्। २. प्रा० पा०—कृपणादिषु। ३. प्रा० पा०—'त्सत्कथा०। ४. प्रा० पा०—मम।<br>५. प्रा० पा०—भजनीयं।                                     |                                                                                                                                                                                                                    |

अथ सप्तदशोऽध्यायः भगवानुका प्रकट होकर अदितिको वर देना श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! अपने पतिदेव महर्षि कश्यपजीका उपदेश प्राप्त करके इत्युक्ता सादिती राजन्स्वभर्त्रा कश्यपेन वै। अदितिने बडी सावधानीसे बारह दिनतक इस व्रतका अन्वतिष्ठद् व्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता॥ अनुष्ठान किया॥१॥ बुद्धिको सारिथ बनाकर मनकी चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम्। लगामसे उसने इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़ोंको अपने वशमें कर लिया और एकनिष्ठ बुद्धिसे वह पुरुषोत्तम प्रगृह्योन्द्रयदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः॥ भगवानुका चिन्तन करती रही॥२॥ उसने एकाग्र

अष्टम स्कन्ध

मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि। वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्॥ तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः। पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्कचक्रगदाधरः॥ तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्। ननाम भुवि कायेन दण्डवत् प्रीतिविह्वला॥ ५

अ० १७]

सोत्थाय बद्धाञ्जलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा। बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति-स्तद्दर्शनात्युत्सवगात्रवेपथुः प्रीत्या शनैर्गद्गदया गिरा हरिं अदितिरुवाच

तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्वह। उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्॥ ७ यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य

शं नः कुधीश भगवन्नसि दीननाथः॥

पूर्णरूपसे लगाकर पयोव्रतका अनुष्ठान किया॥३॥ तब पुरुषोत्तमभगवान् उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित्! वे पीताम्बर धारण किये हुए थे, चार भुजाएँ थीं और शंख, चक्र, गदा लिये हुए थे॥४॥ अपने नेत्रोंके सामने भगवान्को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेमसे विह्वल होकर उसने पृथ्वीपर लोटकर उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया॥५॥ फिर उठकर, हाथ जोड़, भगवान्की स्तुति करनेकी

चेष्टा की; परन्तु नेत्रोंमें आनन्दके आँसू उमड़ आये, उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था,

दर्शनके आनन्दोल्लाससे उसके अंगोंमें कम्प होने

लगा था, वह चुपचाप खड़ी रही ॥ ६ ॥ परीक्षित्! देवी

अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रोंसे लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर-भगवान्को इस प्रकार देख रही थी, मानो

वह उन्हें पी जायगी। फिर बड़े प्रेमसे, गद्गद वाणीसे,

बुद्धिसे अपने मनको सर्वात्मा भगवान् वासुदेवमें

धीरे-धीरे उसने भगवान्की स्तुति की॥७॥ अदितिने कहा — आप यज्ञके स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत! आपके चरण-कमलोंका आश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं। आपके यशकीर्तनका श्रवण भी संसारसे तारनेवाला है। आपके नामोंके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है। आदिपुरुष! जो आपकी शरणमें आ जाता है,

उसकी सारी विपत्तियोंका आप नाश कर देते हैं।

भगवन्! आप दीनोंके स्वामी हैं। आप हमारा कल्याण

कीजिये॥८॥

| ९८६ श्रीमद्भ                                                                                                                                             | रागवत [ अ० १७                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने। स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोध- व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते॥ ९                         | आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके<br>कारण हैं और विश्वरूप भी आप ही हैं। अनन्त<br>होनेपर भी स्वच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और<br>गुणोंको स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने<br>स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। नित्य-निरन्तर बढ़ते हुए<br>पूर्ण बोधके द्वारा आप हृदयके अन्धकारको नष्ट करते     |
| आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी-<br>द्यौंभूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ।<br>ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्<br>त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशीः ॥ १० | रहते हैं। भगवन्! मैं आपको नमस्कार करती हूँ॥ ९॥ प्रभो! अनन्त! जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्योंको ब्रह्माजीकी दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योगकी समस्त सिद्धियाँ, अर्थ-धर्म-कामरूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञानतक प्राप्त हो |
| श्रीशुक उवाच<br>अदित्यैवं स्तुतो राजन्भगवान्पुष्करेक्षणः।<br>क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत॥११                                                    | जाता है। फिर शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना आदि<br>जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सम्बन्धमें तो<br>कहना ही क्या है॥१०॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब अदितिने                                                                                                                         |
| श्रीभगवानुवाच<br>देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्क्षितम्।<br>यत् सपत्नैर्हृतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः॥ १२                                           | इस प्रकार कमलनयनभगवान्की स्तुति की, तब<br>समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहकर उनकी गति-विधि<br>जाननेवाले भगवान्ने यह बात कही॥११॥<br>श्रीभगवान्ने कहा—देवताओंकी जननी<br>अदिति! तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषाको मैं जानता                                                                             |
| तान्विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरर्षभान्।<br>प्रतिलब्धजयश्रीभिः पुत्रैरिच्छस्युपासितुम्॥ १३                                                               | हूँ। शत्रुओंने तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पत्ति छीन ली है, उन्हें<br>उनके लोक (स्वर्ग)-से खदेड़ दिया है॥ १२॥ तुम<br>चाहती हो कि युद्धमें तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और<br>बली असुरोंको जीतकर विजयलक्ष्मी प्राप्त करें,                                                                            |
| इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयैर्हतानां युधि विद्विषाम्।<br>स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रुष्टुमिच्छसि दुःखिताः॥ १४                                                 | तब तुम उनके साथ भगवान्की उपासना करो॥ १३॥<br>तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इन्द्रादि पुत्र<br>जब शत्रुओंको मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई<br>दु:खी स्त्रियोंको अपनी आँखों देख सको॥ १४॥ अदिति!                                                                                        |
| आत्मजान्सुसमृद्धांस्त्वं प्रत्याहृतयशः श्रियः ।<br>नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि॥१५                                                            | तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्तिसे समृद्ध<br>हो जायँ, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिरसे प्राप्त<br>हो जायँ तथा वे स्वर्गपर अधिकार जमाकर पूर्ववत्                                                                                                                               |
| प्रायोऽधुना तेऽसुरयूथनाथा<br>अपारणीया इति देवि मे मितः।<br>यत्तेऽनुकूलेश्वरविप्रगुप्ता<br>न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति॥१६                                   | विहार करें ॥ १५ ॥ परन्तु देवि! वे असुरसेनापित इस<br>समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है;<br>क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल<br>हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जायगी,<br>तो उससे सुख मिलनेकी आशा नहीं है॥ १६ ॥                                                     |

| अष्टम                                                                                                                                                                | स्कन्ध ९८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते। ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा                                                                                 | फिर भी देवि! तुम्हारे इस व्रतके अनुष्ठानसे मैं<br>बहुत प्रसन्न हूँ, इसिलये मुझे इस सम्बन्धमें कोई-न-<br>कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरी आराधना<br>व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिये। उससे श्रद्धाके अनुसार<br>फल अवश्य मिलता है॥ १७॥                                                                         |
| श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्॥१७<br>त्वयार्चितश्चाहमपत्यगुप्तये<br>पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः।<br>स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान्<br>गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः॥१८ | तुमने अपने पुत्रोंकी रक्षाके लिये ही विधि-<br>पूर्वक पयोव्रतसे मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः<br>मैं अंशरूपसे कश्यपके वीर्यमें प्रवेश करूँगा<br>और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी सन्तानकी रक्षा<br>करूँगा॥१८॥<br>कल्याणी! तुम अपने पति कश्यपमें मुझे इसी<br>रूपमें स्थिति देखो और उन निष्पाप प्रजापतिकी सेवा |
| उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकल्मषम्।<br>मां च भावयती पत्यावेवंरूपमवस्थितम्॥ १९<br>नैतत् परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथञ्चन।                                               | करो॥ १९॥ देवि! देखो, किसीके पूछनेपर भी यह<br>बात दूसरेको मत बतलाना। देवताओंका रहस्य जितना<br>गुप्त रहता है, उतना ही सफल होता है॥ २०॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इतना कहकर                                                                                                                                      |
| सर्वं सम्पद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम्॥२०<br>श्रीशुक उवाच                                                                                                          | भगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये। उस समय अदिति<br>यह जानकर कि स्वयं भगवान् मेरे गर्भसे जन्म लेंगे,<br>अपनी कृतकृत्यताका अनुभव करने लगी। भला, यह<br>कितनी दुर्लभ बात है! वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव                                                                                                              |
| एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत।<br>अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मिन प्रभोः॥ २१<br>उपाधावत् पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्।                                 | कश्यपकी सेवा करने लगी। कश्यपजी सत्यदर्शी थे,<br>उनके नेत्रोंसे कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने<br>समाधि–योगसे उन्होंने जान लिया कि भगवान्का<br>अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठमें                                                                                                            |
| स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत॥२२<br>प्रविष्टमात्मिन हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः।<br>सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्।                                              | अग्निका आधान करती है, वैसे ही कश्यपजीने<br>समाहित चित्तसे अपनी तपस्याके द्वारा चिर–संचित<br>वीर्यका अदितिमें आधान किया॥२१—२३॥<br>जब ब्रह्माजीको यह बात मालूम हुई कि                                                                                                                                          |
| समाहितमना राजन्दारुण्यग्निं यथानिलः॥ २३<br>अदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनम्।<br>हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः॥ २४                                       | अदितिके गर्भमें तो स्वयं अविनाशी भगवान् आये<br>हैं, तब वे भगवान्के रहस्यमय नामोंसे उनकी स्तुति<br>करने लगे॥ २४॥<br><b>ब्रह्माजीने कहा</b> —समग्र कीर्तिके आश्रय                                                                                                                                              |
| ब्रह्मोवाच<br>जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते।<br>नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः॥ २५                                                                        | भगवन्! आपकी जय हो। अनन्त शक्तियोंके<br>अधिष्ठान! आपके चरणोंमें नमस्कार है। ब्रह्मण्यदेव!<br>त्रिगुणोंके नियामक! आपके चरणोंमें मेरे बार-बार<br>प्रणाम हैं॥ २५॥                                                                                                                                                |

श्रीमद्भागवत [अ०१८ 328 पृश्निके पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेवाले! वेदोंके नमस्ते पृष्टिनगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे। समस्त ज्ञानको अपने अंदर रखनेवाले प्रभो! वास्तवमें त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे॥ २६ आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभिमें स्थित हैं। तीनों लोकोंसे परे वैकुण्ठमें आप त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य-निवास करते हैं। जीवोंके अन्त:करणमें आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णुको मैं मनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः। नमस्कार करता हूँ॥ २६ ॥ प्रभो ! आप ही संसारके कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं आदि, अन्त और इसलिये मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनन्तशक्ति पुरुषके रूपमें आपका वर्णन स्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्।। २७ करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकेको बहा ले जाता है, वैसे ही आप कालरूपसे संसारका धाराप्रवाह संचालन करते रहते हैं॥ २७॥ त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां आप चराचर प्रजा और प्रजापतियोंको भी उत्पन्न प्रजापतीनामसि सम्भविष्णः। करनेवाले मूल कारण हैं। देवाधिदेव! जैसे जलमें डूबते हुएके लिये नौका ही सहारा है, वैसे ही दिवौकसां देव दिवश्च्युतानां स्वर्गसे भगाये हुए देवताओं के लिये एकमात्र आप परायणं नौरिव मञ्जतोऽप्सु॥ २८ ही आश्रय हैं॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे सप्तदशोऽध्याय:॥ १७॥ अथाष्टादशोऽध्याय: वामनभगवान्का प्रकट होकर राजा बलिकी यज्ञशालामें पधारना श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इस प्रकार इत्थं जब ब्रह्माजीने भगवानुकी शक्ति और लीलाकी स्तुति विरिञ्चस्तुतकर्मवीर्यः की, तब जन्म-मृत्युरहित भगवान् अदितिके सामने प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्याम् प्रकट हुए। भगवान्के चार भुजाएँ थीं; उनमें वे शंख, चतुर्भुज: शङ्ख्यादाब्जचक्र: गदा, कमल और चक्र धारण किये हुए थे। कमलके पिशङ्गवासा निलनायतेक्षणः॥ १ समान कोमल और बड़े-बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था॥१॥ विशुद्ध श्यामवर्णका शरीर था। मकराकृति कृण्डलोंकी कान्तिसे मुखकमलकी श्यामावदातो झषराजकुण्डल-शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्ष:स्थलपर त्विषोल्लसच्छ्रीवदनाम्बुजः पुमान्। श्रीवत्सका चिह्न, हाथोंमें कंगन और भुजाओंमें बाजूबंद, श्रीवत्सवक्षा वलयाङ्गदोल्लस-सिरपर किरीट, कमरमें करधनीकी लडियाँ और त्किरीटकाञ्चीगुणचारुनूपुर: चरणोंमें सुन्दर नूप्र जगमगा रहे थे॥२॥ 11 2

| अष्टम                                                                                                    | स्कन्ध ९८९                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मधुव्रतव्रातविघुष्टया स्वया<br>विराजितः श्रीवनमालया हरिः।                                                | भगवान् गलेमें अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किये हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड-के-झुंड भौरे                                                                                                    |
| प्रजापतेर्वेश्मतमः स्वरोचिषा<br>विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभः॥ ३                                          | गुंजार कर रहे थे। उनके कण्ठमें कौस्तुभमणि<br>सुशोभित थी। भगवान्की अंगकान्तिसे प्रजापित<br>कश्यपजीके घरका अन्थकार नष्ट हो गया॥ ३॥ उस                                                       |
| दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा<br>प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः।                                        | समय दिशाएँ निर्मल हो गयीं। नदी और सरोवरोंका<br>जल स्वच्छ हो गया। प्रजाके हृदयमें आनन्दकी बाढ़<br>आ गयी। सब ऋतुएँ एक साथ अपना–अपना गुण                                                     |
| द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा<br>गावो द्विजाः संजहषुर्नगाश्च॥४                                        | प्रकट करने लगीं। स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता,<br>गौ, द्विज और पर्वत—इन सबके हृदयमें हर्षका संचार<br>हो गया॥४॥                                                                     |
| श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्तेऽभिजिति प्रभुः ।<br>सर्वे नक्षत्रताराद्याश्चक्रुस्तञ्जन्म दक्षिणम् ॥ ५ | परीक्षित्! जिस समय भगवान्ने जन्म ग्रहण<br>किया, उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे।<br>भाद्रपद मासके शुक्लपक्षकी श्रवणनक्षत्रवाली द्वादशी<br>थी। अभिजित् मुहूर्तमें भगवान्का जन्म हुआ था। |
| द्वादश्यां सवितातिष्ठन्मध्यंदिनगतो नृप।<br>विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे:॥६                | सभी नक्षत्र और तारे भगवान्के जन्मको मंगलमय<br>सूचित कर रहे थे॥५॥ परीक्षित्! जिस तिथिमें<br>भगवान्का जन्म हुआ था, उसे 'विजया द्वादशी'                                                      |
| शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवानकाः।<br>चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तुमुलोऽभवत्॥७                      | कहते हैं। जन्मके समय सूर्य आकाशके मध्यभागमें<br>स्थित थे॥६॥ भगवान्के अवतारके समय शंख,<br>ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे।                                                      |
| प्रीताश्चाप्सरसोऽनृत्यनान्धर्वप्रवरा जगुः।<br>तुष्टुवुर्मुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः॥ ८                   | इन तरह-तरहके बाजों और तुरिहयोंकी तुमुल ध्विन<br>होने लगी॥७॥<br>अप्सराएँ प्रसन्न होकर नाचने लगीं। श्रेष्ठ<br>गन्धर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि                             |
| सिद्धविद्याधरगणाः सिकम्पुरुषिकन्नराः।<br>चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः॥ ९                       | स्तुति करने लगे॥८॥ सिद्ध, विद्याधर, किम्पुरुष, किन्नर,<br>चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण और<br>देवताओंके अनुचर नाचने-गाने एवं भूरि-भूरि प्रशंसा                             |
| गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः।<br>आदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्॥ १०                    | करने लगे तथा उन लोगोंने अदितिके आश्रमको<br>पुष्पोंकी वर्षासे ढक दिया॥ ९-१०॥<br>जब अदितिने अपने गर्भसे प्रकट हुए परम                                                                       |
| दृष्ट्वादितिस्तं निजगर्भसम्भवं<br>परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता।                                           | पुरुष परमात्माको देखा, तो वह अत्यन्त आश्चर्य-<br>चिकत और परमानन्दित हो गयी। प्रजापित कश्यपजी<br>भी भगवान्को अपनी योगमायासे शरीर धारण किये                                                 |
| गृहीतदेहं निजयोगमायया<br>प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः॥ ११                                                | हुए देख विस्मित हो गये और कहने लगे 'जय हो!<br>जय हो'॥११॥                                                                                                                                  |

श्रीमद्भागवत [अ०१८ 990 यत् तद् वपुर्भाति विभूषणायुधै— परीक्षित्! भगवान् स्वयं अव्यक्त एवं चित्स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कान्तिमय आभूषण एवं आयुधोंसे रव्यक्तचिद् व्यक्तमधारयद्धरिः। युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीरसे, कश्यप बभूव तेनैव स वामनो वटुः और अदितिके देखते-देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः॥ १२ धारण कर लिया—ठीक वैसे ही, जैसे नट अपना वेष बदल ले। क्यों न हो, भगवानुकी लीला तो अद्भुत तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। है ही॥१२॥ कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्॥ १३ भगवान्को वामन ब्रह्मचारीके रूपमें देखकर महर्षियोंको बड़ा आनन्द हुआ। उन लोगोंने कश्यप प्रजापतिको आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताब्रवीत्। करवाये॥ १३॥ जब उनका उपनयन-संस्कार होने बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्॥ १४ लगा, तब गायत्रीके अधिष्ठातृ-देवता स्वयं सविताने उन्हें गायत्रीका उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पतिजीने ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः। यज्ञोपवीत और कश्यपने मेखला दी॥१४॥ पृथ्वीने कृष्णमृगका चर्म, वनके स्वामी चन्द्रमाने दण्ड, माता कौपीनाच्छादनं माता द्यौश्छत्रं जगतः पतेः॥ १५ अदितिने कौपीन और कटिवस्त्र एवं आकाशके अभिमानी देवताने वामनवेषधारी भगवानुको छत्र कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो ददुः। दिया॥ १५॥ परीक्षित्! अविनाशी प्रभुको ब्रह्माजीने अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः॥१६ कमण्डलु, सप्तर्षियोंने कुश और सरस्वतीने रुद्राक्षकी माला समर्पित की॥१६॥ इस रीतिसे जब वामन-तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट् पात्रिकामदात्। भगवान्का उपनयन-संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेरने उनको भिक्षाका पात्र और सतीशिरोमणि जगज्जननी भिक्षां भगवती साक्षादुमादादिम्बका सती॥ १७ स्वयं भगवती उमाने भिक्षा दी॥१७॥ इस प्रकार जब सब लोगोंने वटुवेषधारी स ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभावितो वटुः। भगवानुका सम्मान किया, तब वे ब्रह्मर्षियोंसे भरी हुई ब्रह्मर्षिगणसञ्जुष्टामत्यरोचत मारिषः ॥ १८ सभामें अपने ब्रह्मतेजके कारण अत्यन्त शोभायमान हुए॥१८॥ इसके बाद भगवान्ने स्थापित और समिद्धमाहितं विह्नं कृत्वा परिसमूहनम्। प्रज्वलित अग्निका कुशोंसे परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और सिमधाओं से हवन किया॥ १९॥ परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्भिरजुहोद् द्विजः॥ १९ परीक्षित्! उसी समय भगवान्ने सुना कि सब प्रकारकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी श्रुत्वाश्वमेधैर्यजमानमूर्जितं ब्राह्मणोंके आदेशानुसार बहुत-से अश्वमेध यज्ञ कर बलिं भृगूणामुपकल्पितस्ततः। रहे हैं, तब उन्होंने वहाँके लिये यात्रा की। भगवान् जगाम तत्राखिलसारसंभृतो समस्त शक्तियोंसे युक्त हैं। उनके चलनेके समय उनके भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे॥ २० भारसे पृथ्वी पग-पगपर झुकने लगी॥ २०॥

| अ॰ १८] अष्टम                                                                                        | स्कन्ध ९९१                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तं नर्मदायास्तट उत्तरे बले-<br>र्य ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके।                                      | नर्मदा नदीके उत्तर तटपर 'भृगुकच्छ' नामका<br>एक बड़ा सुन्दर स्थान है। वहीं बलिके भृगुवंशी                                                                                                            |
| प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं<br>व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्॥२१                                     | ऋत्विज् श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान करा रहे थे। उन<br>लोगोंने दूरसे ही वामनभगवान्को देखा, तो उन्हें<br>ऐसा जान पड़ा, मानो साक्षात् सूर्यदेवका उदय हो                                                    |
| त ऋत्विजो यजमानः सदस्या<br>हतत्विषो वामनतेजसा नृप।                                                  | रहा हो॥२१॥ परीक्षित्! वामनभगवान्के तेजसे<br>ऋत्विज्, यजमान और सदस्य—सब-के-सब निस्तेज<br>हो गये। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखनेके                                                               |
| सूर्यः किलायात्युत वा विभावसुः<br>सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतोः॥ २२                                 | लिये सूर्य, अग्नि अथवा सनत्कुमार तो नहीं आ रहे<br>हैं॥ २२॥ भृगुके पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्योंके<br>साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएँ कर रहे थे। उसी                                             |
| इत्थं सिशष्येषु भृगुष्वनेकधा<br>वितर्क्यमाणो भगवान्स वामनः।<br>छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं           | समय हाथमें छत्र, दण्ड और जलसे भरा कमण्डलु<br>लिये हुए वामनभगवान्ने अश्वमेध यज्ञके मण्डपमें<br>प्रवेश किया॥ २३॥ वे कमरमें मूँजकी मेखला और                                                            |
| विवेश बिभ्रद्धयमेधवाटम्॥ २३                                                                         | गलेमें यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। बगलमें मृगचर्म<br>था और सिरपर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मणके<br>वेषमें अपनी मायासे ब्रह्मचारी बने हुए भगवान्ने जब                                            |
| मौञ्ज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरम्।<br>जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्॥ २४                    | उनके यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण<br>उन्हें देखकर अपने शिष्योंके साथ उनके तेजसे<br>प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गये। वे सब-के-सब                                                      |
| प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सिशष्यास्ते सहाग्निभिः।<br>प्रत्यगृह्णन्समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा॥ २५ | अग्नियोंके साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामनभगवान्का<br>स्वागत-सत्कार किया॥ २४-२५॥ भगवान्के लघुरूपके<br>अनुरूप सारे अंग छोटे-छोटे बड़े ही मनोरम एवं<br>दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलिको बड़ा आनन्द हुआ |
| यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम्।<br>रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्॥ २६                            | और उन्होंने वामनभगवान्को एक उत्तम आसन<br>दिया॥२६॥                                                                                                                                                   |
| स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः।<br>अवनिज्यार्चयामास मुक्तसङ्गमनोरमम्॥ २७                       | फिर स्वागत-वाणीसे उनका अभिनन्दन करके<br>पाँव पखारे और संगरिहत महापुरुषोंको भी अत्यन्त<br>मनोहर लगनेवाले वामनभगवान्की पूजा की॥ २७॥<br>भगवान्के चरणकमलोंका धोवन परम मंगलमय है।                        |
| तत्पादशौचं जनकल्मषापहं<br>स धर्मविन्मूर्ध्यदधात् सुमङ्गलम्।                                         | उससे जीवोंके सारे पाप-ताप धुल जाते हैं। स्वयं<br>देवाधिदेव चन्द्रमौलि भगवान् शंकरने अत्यन्त भक्ति-<br>भावसे उसे अपने सिरपर धारण किया था। आज वही                                                     |
| यद् देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमौलि-<br>र्दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या॥ २८                                | चरणामृत धर्मके मर्मज्ञ राजा बलिको प्राप्त हुआ।<br>उन्होंने बड़े प्रेमसे उसे अपने मस्तकपर रखा॥ २८॥                                                                                                   |

श्रीमद्भागवत [अ०१९ 997 बलिने कहा — ब्राह्मणकुमार! आप भले पधारे। बलिरुवाच आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिये, मैं स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्किं करवाम ते। आपकी क्या सेवा करूँ ? आर्य! ऐसा जान पडता है ब्रह्मषीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाऽऽर्य वपृर्धरम् ॥ २९ कि बडे-बडे ब्रह्मर्षियोंकी तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्। होकर मेरे सामने आयी है॥ २९॥ आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गये। आज मेरा वंश अद्य स्विष्ट: क्रतुरयं यद् भवानागतो गृहान्॥ ३० पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो अद्याग्नयो मे सुहुता यथाविधि गया॥ ३०॥ ब्राह्मणकुमार! आपके पाँव पखारनेसे मेरे द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनै:। सारे पाप धुल गये और विधिपूर्वक यज्ञ करनेसे, हतांहसो वार्भिरियं च भूरहो अग्निमें आहृति डालनेसे जो फल मिलता, वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे-नन्हे चरणों तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव॥३१ और इनके धोवनसे पृथ्वी पवित्र हो गयी॥३१॥ यद् यद् वटो वाञ्छिस तत्प्रतीच्छ मे ब्राह्मणकुमार! ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये। चाहते हैं। परम पुज्य ब्रह्मचारीजी! आप जो चाहते हों—गाय, सोना, सामग्रियोंसे सुसज्जित घर, पवित्र गां काञ्चनं गुणवद् धाम मृष्टं अन्न, पीनेकी वस्तु, विवाहके लिये ब्राह्मणकी कन्या, तथान्नपेयम्त वा विप्रकन्याम्। सम्पत्तियोंसे भरे हुए गाँव, घोड़े, हाथी, रथ—वह सब ग्रामान् समृद्धांस्तुरगान् गजान् वा आप मुझसे माँग लीजिये। अवश्य ही वह सब मुझसे रथांस्तथार्हत्तम सम्प्रतीच्छ॥ ३२ माँग लीजिये॥ ३२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिवामनसंवादेऽष्टादशोऽध्याय:॥ १८॥ अथैकोनविंशोऽध्याय: भगवान् वामनका बलिसे तीन पग पृथ्वी माँगना, बलिका वचन देना और शुक्राचार्यजीका उन्हें रोकना श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजा बलिके ये

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजा बलिके ये इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतम्। वचन धर्मभावसे भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान् वामनने बड़ी प्रसन्नतासे उनका अभिनन्दन

निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्॥ १ किया और कहा॥ १॥ क्षिभगवान्याच क्ष्मिभगवान्याच कहा वह आपकी कलप्रम्पराके अनुकृष धर्मभावमे

श्रीभगवानुवाच कहा, वह आपकी कुलपरम्पराके अनुरूप, धर्मभावसे परिपूर्ण, यशको बढ़ानेवाला और अत्यन्त मधुर है।

कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्। क्यों न हो, परलोकहितकारी धर्मके सम्बन्धमें आप भृगुपुत्र शुक्राचार्यको परम प्रमाण जो मानते हैं। साथ स्य प्रमाणं भृगवः साम्पराये ही अपने कल्लान पितापह एउम् शान्त प्रहात्जीकी

स्य प्रमाण भृगवः साम्पराय ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शान्त प्रह्लादजीकी **पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः॥२** आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं॥२॥

अ० १९] अष्टम स्कन्ध 693 आपकी वंशपरम्परामें कोई धैर्यहीन अथवा न ह्येतस्मिन्कुले कश्चिन्निःसत्त्वः कृपणः पुमान्। कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये॥ ३ हुआ, जिसने ब्राह्मणको कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसीको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके बादमें मुकर गया हो॥ ३॥ दानके अवसरपर याचकोंकी न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः याचना सुनकर और युद्धके अवसरपर शत्रुके ललकारनेपर पराङ्मुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः। उनकी ओरसे मुँह मोड़ लेनेवाला कायर आपके वंशमें युष्पत्कुले यद्यशसामलेन कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुलपरम्परामें प्रह्लाद अपने निर्मल यशसे वैसे ही शोभायमान होते प्रह्लाद उद्भाति यथोडुपः खे॥४ हैं, जैसे आकाशमें चन्द्रमा॥४॥ आपके कुलमें ही हिरण्याक्ष-जैसे वीरका जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथमें गदा लेकर अकेला ही दिग्विजयके लिये निकला. यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्। तब सारी पृथ्वीमें घूमनेपर भी उसे अपनी जोडका प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः॥५ कोई वीर न मिला॥५॥ जब विष्णुभगवान् जलमेंसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाईसे उन्होंने उसपर विजय प्राप्त की। यं विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णुः क्ष्मोद्धार आगतम्। परन्तु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार-बार हिरण्याक्षकी नात्मानं जियनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्॥६ शक्ति और बलका स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेनेपर भी वे अपनेको विजयी नहीं समझते थे॥ ६॥ जब हिरण्याक्षके भाई हिरण्यकशिपुको उसके निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा। वधका वृत्तान्त मालूम हुआ, तब वह अपने भाईका हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे:॥७ वध करनेवालेको मार डालनेके लिये क्रोध करके भगवानुके निवासस्थान वैकुण्ठधाममें पहुँचा॥७॥ विष्णुभगवान् माया रचनेवालोंमें सबसे बड़े हैं तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्। और समयको खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः ॥ कि हिरण्यकशिपु तो हाथमें शूल लेकर कालकी भाँति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया॥८॥'जैसे संसारके प्राणियोंके पीछे मृत्यु लगी यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः प्राणभृतामिव। रहती है—वैसे ही मैं जहाँ-जहाँ जाऊँगा, वहीं-वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिये मैं इसके हृदयमें प्रवेश अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्द्रशः॥ कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख न सके; क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहरकी वस्तुएँ ही देखता है॥९॥ एवं स निश्चित्य रिपो: शरीर-असुरशिरोमणे! जिस समय हिरण्यकशिपु उनपर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डरसे माधावतो निर्विविशेऽस्रेन्द्र। काँपते हुए विष्णुभगवान्ने अपने शरीरको सूक्ष्म बना श्वासानिलान्तर्हितसूक्ष्मदेह-लिया और उसके प्राणोंके द्वारा नासिकामेंसे होकर स्तत्प्राणरन्थ्रेण विविग्नचेताः॥ १० हृदयमें जा बैठे॥१०॥

९९४ श्रीमद्भागवत [अ०१९ हिरण्यकशिपुने उनके लोकको भलीभाँति छान तन्निकेतं परिमृश्य शून्य-डाला, परन्तु उनका कहीं पता न चला। इसपर मपश्यमानः कुपितो ननाद। क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीरने क्ष्मां द्यां दिशः खं विवरान्समुद्रान् पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र— विष्णुं विचिन्वन् न ददर्श वीरः॥ ११ सब कहीं विष्णुभगवान्को ढूँढा, परन्तु वे कहीं भी उसे दिखायी न दिये॥ ११॥ उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा—मैंने सारा जगत् छान डाला, परन्तु अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्। वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोकमें भ्रातृहा मे गतो नृनं यतो नावर्तते पुमान्॥ १२ चला गया, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता॥ १२॥ बस, अब उससे वैरभाव रखनेकी आवश्यकता नहीं, वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्। क्योंकि वैर तो देहके साथ ही समाप्त हो जाता है। मन्युरहंमानोपबृंहितः॥ १३ अज्ञानप्रभवो क्रोधका कारण अज्ञान है और अहंकारसे उसकी वृद्धि होती है॥ १३॥ राजन्! आपके पिता प्रह्लादनन्दन विरोचन बडे ही ब्राह्मणभक्त थे। यहाँतक कि उनके पिता प्रह्रादपुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः। शत्रु देवताओंने ब्राह्मणोंका वेष बनाकर उनसे उनकी स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्योऽदात् स याचितः ॥ १४ आयुका दान माँगा और उन्होंने ब्राह्मणोंके छलको जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली॥ १४॥ आप भी भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः। उसी धर्मका आचरण करते हैं, जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रह्लाद और दूसरे ब्राह्मणै: पूर्वजै: शूरैरन्यैश्चोद्दामकीर्तिभि: ॥ १५ यशस्वी वीरोंने पालन किया है॥ १५॥ दैत्येन्द्र! आप मुँहमाँगी वस्तु देनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं। इसीसे मैं आपसे तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेऽहं वरदर्षभात्। थोड़ी-सी पृथ्वी—केवल अपने पैरोंसे तीन डग माँगता पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम॥ १६ हूँ॥ १६॥ माना कि आप सारे जगत्के स्वामी और बडे उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान् पुरुषको केवल अपनी आवश्यकताके नान्यत् ते कामये राजन्वदान्याज्जगदीश्वरात्। अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिये। इससे वह नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थप्रतिग्रहः॥ १७ प्रतिग्रहजन्य पापसे बच जाता है॥ १७॥ राजा बलिने कहा — ब्राह्मणकुमार! तुम्हारी बलिरुवाच बातें तो वृद्धों-जैसी हैं, परन्तु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चोंकी-सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः। न, इसीसे अपना हानि-लाभ नहीं समझ रहे हो॥ १८॥ त्वं बालो बालिशमित: स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा।। १८ में तीनों लोकोंका एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप-का-द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणीसे प्रसन्न मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम्। कर ले और मुझसे केवल तीन डग भूमि माँगे—वह पदत्रयं वृणीते योऽबृद्धिमान् द्वीपदाश्षम् ॥ १९ भी क्या बुद्धिमान् कहा जा सकता है?॥१९॥

| अ० १९] अष्टम                                        | स्कन्ध १९५                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न पुमान् मामुपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति।             | ब्रह्मचारीजी! जो एक बार कुछ माँगनेके लिये<br>मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसीसे कुछ                                                                |
| तस्माद् वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छमे॥ २०    | माँगनेकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये। अतः<br>अपनी जीविका चलानेके लिये तुम्हें जितनी भूमिकी                                                          |
| श्रीभगवानुवाच                                       | आवश्यकता हो, उतनी मुझसे माँग लो॥ २०॥<br><b>श्रीभगवान्ने कहा</b> —राजन्! संसारके सब-                                                                |
| यावन्तो विषया: प्रेष्ठास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम्।  | के-सब प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी                                                                                                         |
| न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरियतुं नृप॥२१          | पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हैं, यदि वह अपनी इन्द्रियोंको<br>वशमें रखनेवाला—सन्तोषी न हो॥ २१॥                                                         |
| त्रिभिः क्रमैरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते।        | जो तीन पग भूमिसे सन्तोष नहीं कर लेता, उसे<br>नौ वर्षोंसे युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाय तो भी वह<br>सन्तुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि उसके मनमें सातों |
| नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया॥ २२                  | द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही रहेगी॥२२॥<br>मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश सातों                                                                    |
| सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः।                  | द्वीपोंके अधिपति थे; परन्तु उतने धन और भोगकी<br>सामग्रियोंके मिलनेपर भी वे तृष्णाका पार न पा<br>सके॥ २३॥                                           |
| अर्थैः कामैर्गता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम्॥ २३ | जो कुछ प्रारब्धसे मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट हो<br>रहनेवाला पुरुष अपना जीवन सुखसे व्यतीत करता                                                         |
| यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्।              | है। परन्तु अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला तीनों लोकोंका राज्य पानेपर भी दुःखी ही रहता है। क्योंकि                                              |
| नासंतुष्टस्त्रिभिर्लोकैरजितात्मोपसादितैः॥ २४        | उसके हृदयमें असन्तोषकी आग धधकती रहती<br>है॥ २४॥                                                                                                    |
| पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुरसंतोषोऽर्थकामयोः।             | धन और भोगोंसे सन्तोष न होना ही जीवके<br>जन्म-मृत्युके चक्करमें गिरनेका कारण है। तथा जो<br>कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें सन्तोष कर लेना मुक्तिका       |
| यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः॥२५            | कारण है॥ २५॥<br>जो ब्राह्मण स्वयंप्राप्त वस्तुसे ही सन्तुष्ट हो                                                                                    |
| यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते।            | रहता है, उसके तेजकी वृद्धि होती है। उसके<br>असन्तोषी हो जानेपर उसका तेज वैसे ही शान्त हो                                                           |
| तत् प्रशाम्यत्यसंतोषादम्भसेवाशुशुक्षणिः॥ २६         | जाता है जैसे जलसे अग्नि ॥ २६ ॥<br>इसमें सन्देह नहीं कि आप मुँहमाँगी वस्तु<br>देनेवालोंमें शिरोमणि हैं। इसलिये मैं आपसे केवल                        |
| तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद् वरदर्षभात्।      | तीन पग भूमि ही माँगता हूँ। इतनेसे ही मेरा काम बन<br>जायगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिये, जितनेकी                                                  |
| एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनम्॥ २७         | आवश्यकता हो॥ २७॥                                                                                                                                   |

९९६ [अ०१९ श्रीमद्भागवत श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान्के इस प्रकार श्रीशुक उवाच कहनेपर राजा बलि हँस पड़े। उन्होंने कहा—'अच्छी इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्। बात है; जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी ही ले लो।' वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्॥ २८ यों कहकर वामनभगवानुको तीन पग पृथ्वीका संकल्प करनेके लिये उन्होंने जलपात्र उठाया॥ २८॥ शुक्राचार्यजी विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्। सब कुछ जानते थे। उनसे भगवान्की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलिको पृथ्वी देनेके जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वरः ॥ २९ लिये तैयार देखकर उनसे कहा॥ २९॥ शुक्राचार्यजीने कहा—विरोचनकुमार! ये स्वयं शुक्र उवाच अविनाशी भगवान् विष्णु हैं। देवताओंका काम एष वैरोचने साक्षाद् भगवान्विष्णुरव्ययः। बनानेके लिये कश्यपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अवतीर्ण कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः॥ ३० हुए हैं॥ ३०॥ तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्योंपर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता। है। इसे मैं ठीक नहीं समझता॥ ३१॥ स्वयं भगवान् न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः॥ ३१ ही अपनी योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति—सब कुछ तुमसे छीनकर इन्द्रको एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतम्। दे देंगे॥ ३२॥ ये विश्वरूप हैं। तीन पगमें तो ये सारे दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः॥ ३२ लोकोंको नाप लेंगे। मूर्ख! जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णुको दे डालोगे, तो तुम्हारा जीवन-निर्वाह कैसे त्रिभिः क्रमैरिमाँल्लोकान्विश्वकायः क्रमिष्यति। होगा॥ ३३॥ ये विश्वव्यापक भगवान् एक पगमें पृथ्वी और दूसरे पगमें स्वर्गको नाप लेंगे। इनके सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मृढ वर्तिष्यसे कथम् ॥ ३३ विशाल शरीरसे आकाश भर जायगा। तब इनका तीसरा पग कहाँ जायगा?॥ ३४॥ तुम उसे पूरा न कर क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो:। सकोगे। ऐसी दशामें मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः॥ ३४ पूरा न कर पानेके कारण तुम्हें नरकमें ही जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेमें सर्वथा असमर्थ होओगे॥ ३५॥ विद्वान् पुरुष निष्ठां ते नरके मन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्रुतम्। उस दानकी प्रशंसा नहीं करते, जिसके बाद जीवन-प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपाद्यितं भवान् ॥ ३५ निर्वाहके लिये कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन-निर्वाह ठीक-ठीक चलता है-वही संसारमें दान, यज्ञ, तप और परोपकारके कर्म कर सकता है॥ ३६॥ न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। जो मनुष्य अपने धनको पाँच भागोंमें बाँट देता है— दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः॥ ३६ कुछ धर्मके लिये, कुछ यशके लिये, कुछ धनकी अभिवृद्धिके लिये, कुछ भोगोंके लिये और कुछ अपने धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। स्वजनोंके लिये-वही इस लोक और परलोक दोनोंमें

ही सुख पाता है॥ ३७॥

पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते॥ ३७

तद् यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्वर्ततेऽचिरात्। एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः॥ ४० पराग् रिक्तमपूर्णं वा अक्षरं यत् तदोमिति। यत् किञ्चिदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान्।

भिक्षवे सर्वमोङ्कर्वनालं कामेन चात्मने॥ ४१ अथैतत् पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यनृतं वचः। सर्वं नेत्यनृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः ॥ ४२

कहता है, वह धनसे खाली हो जाता है। जो याचकको सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिये भोगकी कोई सामग्री नहीं रख सकता॥ ४१॥

कन्या आदिकी प्रशंसा करते समय, अपनी जीविकाकी रक्षाके लिये, प्राणसंकट उपस्थित होनेपर, गौ और स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे। ब्राह्मणके हितके लिये तथा किसीको मृत्युसे बचानेके गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम् ॥ ४३ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे

इसके विपरीत 'मैं नहीं दुँगा'—यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है, वह अपने धनको सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करनेवाला है। परन्तु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिये। जो सबसे, सभी वस्तुओंके लिये नहीं करता रहता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहनेपर भी मृतकके समान ही है॥४२॥ स्त्रियोंको प्रसन्न करनेके लिये, हास-परिहासमें, विवाहमें,

लिये असत्य-भाषण भी उतना निन्दनीय नहीं है॥ ४३॥ वामनप्रादुर्भावे एकोनविंशोऽध्याय:॥ १९॥

मूल है॥ ३९॥ जैसे जड़ न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोड़े

ही दिनोंमें गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देनेसे अस्वीकार न किया जाय तो यह जीवन सुख जाता

है—इसमें सन्देह नहीं॥४०॥ 'हाँ मैं दूँगा'—यह वाक्य ही धनको दूर हटा देता है। इसलिये इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात् धनसे खाली कर देनेवाला है। यही कारण है कि जो पुरुष 'हाँ मैं दूँगा'—ऐसा सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्। अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित्।।

स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्। प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्मदिः कितवो यथा।।

न ह्यसत्यात् परोऽधर्म इति होवाच भूरियम्। सर्वं सोढ्मलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्॥

नाहं बिभेमि निरयान्नाधन्यादसुखार्णवात्। न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्॥

यद् यद्धास्यति लोकेऽस्मिन्संपरेतं धनादिकम्। तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्॥ श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः।

दध्यङ्शिबिप्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु॥ ७

यैरियं बुभुजे ब्रह्मन्दैत्येन्द्रैरनिवर्तिभि:।

डरता हँ॥५॥

अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहनेमें समर्थ हूँ, परन्तु झूठे मनुष्यका भार मुझसे नहीं सहा जाता'॥४॥ मैं नरकसे, दरिद्रतासे, दु:खके समुद्रसे, अपने राज्यके नाशसे और मृत्युसे भी उतना नहीं डरता, जितना ब्राह्मणसे प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देनेसे इस संसारमें मर जानेके बाद धन आदि जो-जो

जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविकामें कभी

बार देनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अत: अब मैं धनके लोभसे ठगकी भाँति इस ब्राह्मणसे कैसे कहूँ कि 'मैं

परन्तु गुरुदेव! मैं प्रह्लादजीका पौत्र हूँ और एक

इस पृथ्वीने कहा है कि 'असत्यसे बढ़कर कोई

किसी प्रकार बाधा न पडे॥ २॥

तुम्हें नहीं दुँगा'॥३॥

वस्तुएँ साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदिसे ब्राह्मणोंको भी सन्तुष्ट न किया जा सका, तो उनके त्यागका लाभ ही क्या रहा?॥६॥ दधीचि, शिबि आदि महापुरुषोंने अपने परम प्रिय दुस्त्यज प्राणोंका दान करके भी प्राणियोंकी भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओंको देनेमें

सोच-विचार करनेकी क्या आवश्यकता है?॥७॥ ब्रह्मन्! पहले युगमें बड़े-बड़े दैत्यराजोंने इस पृथ्वीका उपभोग किया है। पृथ्वीमें उनका सामना करनेवाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोकको तो काल खा गया, परन्तु उनका यश अभी पृथ्वीपर

ज्यों-का-त्यों बना हुआ है॥८॥

तेषां कालोऽग्रसील्लोकान् न यशोऽधिगतं भुवि।।

| अ० २०] अष्ट                                                                                                                          | म स्कन्ध ९९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुलभा युधि विप्रर्षे ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः।<br>न तथा तीर्थे आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः॥ ९                                             | गुरुदेव! ऐसे लोग संसारमें बहुत हैं, जो युद्धमें<br>पीठ न दिखाकर अपने प्राणोंकी बलि चढ़ा देते हैं;<br>परन्तु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त<br>होनेपर श्रद्धाके साथ धनका दान करें॥९॥ गुरुदेव!                                                                                                    |
| मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं<br>यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः।<br>कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां<br>ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्॥ १०          | यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचककी<br>कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी<br>उसके लिये शोभाकी बात होती है। फिर आप-जैसे<br>ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंको दान करनेसे दुःख प्राप्त हो तो<br>उसके लिये क्या कहना है। इसलिये मैं इस ब्रह्मचारीकी<br>अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा॥ १०॥ महर्षे! वेदविधिके |
| यजन्ति यज्ञक्रतुभिर्यमादृता<br>भवन्त आम्नायविधानकोविदाः।<br>स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो<br>दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने॥११ | जाननेवाले आपलोग बड़े आदरसे यज्ञ-यागादिके<br>द्वारा जिनकी आराधना करते हैं—वे वरदानी विष्णु ही<br>इस रूपमें हों अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी<br>इच्छाके अनुसार इन्हें पृथ्वीका दान करूँगा॥११॥<br>यदि मेरे अपराध न करनेपर भी ये अधर्मसे मुझे बाँध<br>लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा। क्योंकि             |
| यदप्यसावधर्मेण मां बध्नीयादनागसम्।<br>तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्॥ १२                                               | मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं और यदि कदाचित्                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| एष वा उत्तमश्लोको न जिहासित यद् यशः।<br>हत्वा मैनां हरेद् युद्धे शयीत निहतो मया॥ १३                                                  | ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे बाणोंकी चोटसे सदाके<br>लिये रणभूमिमें सो जायँगे॥१३॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब शुक्राचार्यजीने<br>देखा कि मेरा यह शिष्य गुरुके प्रति अश्रद्धालु है तथा                                                                                                                            |
| श्रीशुक उवाच<br>एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः।<br>शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्॥ १४                                        | अज्ञानी, परन्तु अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दृढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया।<br>मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद् भ्रश्यसे श्रियः॥ १५                                      | महात्मा थे। अपने गुरुदेवके शाप देनेपर भी वे सत्यसे                                                                                                                                                                                                                                                              |
| एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चिततो महान्।<br>वामनाय ददावेनामिचत्वोदकपूर्वकम्॥ १६                                                     | नहीं डिगे। उन्होंने वामनभगवान्की विधिपूर्वक पूजा<br>की और हाथमें जल लेकर तीन पग भूमिका सङ्कल्प<br>कर दिया॥ १६॥                                                                                                                                                                                                  |

१००० [अ०२० श्रीमद्भागवत विन्थ्यावलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमालिनी। उसी समय राजा बलिकी पत्नी विन्ध्यावली, जो मोतियोंके गहनोंसे सुसज्जित थी, वहाँ आयी। उसने आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां भृतम्॥ १७ अपने हाथों वामनभगवानुके चरण पखारनेके लिये यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत् पादयुगं मुदा। जलसे भरा सोनेका कलश लाकर दिया॥ १७॥ अवनिज्यावहन्मूर्धिन तदपो विश्वपावनी:॥ १८ बलिने स्वयं बड़े आनन्दसे उनके सुन्दर-सुन्दर युगल चरणोंको धोया और उनके चरणोंका वह तदाऽसुरेन्द्रं दिवि देवतागणा विश्वपावन जल अपने सिरपर चढ़ाया॥ १८॥ गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः । उस समय आकाशमें स्थित देवता, गन्धर्व, तत्कर्म सर्वेऽपि गृणन्त आर्जवं विद्याधर, सिद्ध, चारण—सभी लोग राजा बलिके इस प्रसूनवर्षेर्ववृषुर्मुदान्विताः 11 33 अलौकिक कार्य तथा सरलताकी प्रशंसा करते हुए बड़े आनन्दसे उनके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने नेदुर्मुहुर्दुन्दुभयः सहस्त्रशो लगे॥ १९॥ गन्धर्विकम्पूरुषिकन्नरा जगुः। एक साथ ही हजारों दुन्दुभियाँ बार-बार बजने मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं लगीं। गन्धर्व, किम्पुरुष और किन्नर गान करने विद्वानदाद् यद् रिपवे जगत्त्रयम्॥ २० लगे—'अहो धन्य है! इन उदारशिरोमणि बलिने ऐसा तद् वामनं रूपमवर्धताद्भुतं काम कर दिखाया, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जान-बूझकर अपने शत्रुको हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्। तीनों लोकोंका दान कर दिया!'॥ २०॥ भूः खं दिशो द्यौर्विवराः पयोधय-इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट स्तिर्यङ्नृदेवा ऋषयो यदासत॥ २१ गयी। अनन्त भगवान्का वह त्रिगुणात्मक वामनरूप बढने लगा। वह यहाँतक बढा कि पृथ्वी, आकाश, काये बलिस्तस्य महाविभूतेः दिशाएँ, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पश्-पक्षी, मनुष्य, देवता सहर्त्विगाचार्यसदस्य एतत्। और ऋषि—सब-के-सब उसीमें समा गये॥ २१॥ ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके ऋत्विज्, आचार्य और सदस्योंके साथ बलिने भूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम् ॥ २२ समस्त ऐश्वर्योंके एकमात्र स्वामी भगवान्के उस त्रिगुणात्मक शरीरमें पंचभूत, इन्द्रिय, उनके विषय, रसामचष्टाङ्घ्रितलेऽथ पादयो-अन्त:करण और जीवोंके साथ वह सम्पूर्ण त्रिगुणमय र्महीं महीधान्युरुषस्य जङ्गयोः। जगत् देखा॥ २२॥ पतित्रणो जानुनि विश्वमूर्ते-राजा बलिने विश्वरूपभगवान्के चरणतलमें रूर्वीर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः ॥ २३ रसातल, चरणोंमें पृथ्वी, पिंडलियोंमें पर्वत, घुटनोंमें पक्षी और जाँघोंमें मरुद्गणको देखा॥ २३॥ सन्ध्यां विभोर्वासिस गुह्य ऐक्षत् इसी प्रकार भगवानुके वस्त्रोंमें सन्ध्या, गुह्य-प्रजापतीञ्जघने आत्ममुख्यान्। स्थानोंमें प्रजापतिगण, जघनस्थलमें अपनेसहित समस्त नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धू-असुरगण, नाभिमें आकाश, कोखमें सातों समुद्र और नुरुक्रमस्योरिस चर्क्षमालाम् ॥ २४ वक्षःस्थलमें नक्षत्रसमूह देखे॥ २४॥ १. प्रा० पा०—र्वविद्याधरिकन्न०। २. प्रा० पा०—चर्षि०।

| अ० २०] अष्टम                         | स्कन्ध १००१                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| हृद्यङ्ग धर्मं स्तनयोर्मुरारे-       | उन लोगोंको भगवान्के हृदयमें धर्म, स्तनोंमें              |
| र्ऋतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्।       | ऋत (मधुर) और सत्य वचन, मनमें चन्द्रमा, वक्ष:-            |
| श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां         | स्थलपर हाथोंमें कमल लिये लक्ष्मीजी, कण्ठमें              |
| कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्॥ २५       | सामवेद और सम्पूर्ण शब्दसमूह उन्हें दीखे॥ २५॥             |
| इन्द्रप्रधानानमरान्भुजेषु            | बाहुओंमें इन्द्रादि समस्त देवगण, कानोंमें दिशाएँ,        |
| तत्कर्णयोः ककुभो द्यौश्च मूर्धिन।    | मस्तकमें स्वर्ग, केशोंमें मेघमाला, नासिकामें वायु,       |
| केशेषु मेघाञ्छवसनं नासिकाया-         | नेत्रोंमें सूर्य और मुखमें अग्नि दिखायी पड़े॥ २६॥        |
| मक्ष्णोश्च सूर्यं वदने च वह्निम्॥ २६ | वाणीमें वेद, रसनामें वरुण, भौंहोंमें विधि और             |
| वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं         | निषेध, पलकोंमें दिन और रात। विश्वरूपके ललाटमें           |
| भ्रुवोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु।   | क्रोध और नीचेके ओठमें लोभके दर्शन हुए॥२७॥                |
| अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो          | परीक्षित्! उनके स्पर्शमें काम, वीर्यमें जल,              |
| मन्युं ललाटेऽधर एव लोभम्॥ २७         | पीठमें अधर्म, पदिवन्यासमें यज्ञ, छायामें मृत्यु, हँसीमें |
| स्पर्शे च कामं नृप रेतसोऽम्भः        | माया और शरीरके रोमोंमें सब प्रकारकी ओषधियाँ              |
| पृष्ठे त्वधर्मं क्रमणेषु यज्ञम्।     | થીં ॥ २८ ॥                                               |
| छायासु मृत्युं हिसते च मायां         | उनकी नाड़ियोंमें नदियाँ, नखोंमें शिलाएँ और               |
| तनूरुहेष्वोषधिजातयश्च ॥ २८           | बुद्धिमें ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दीख पड़े। इस          |
| नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु             | प्रकार वीरवर बलिने भगवान्की इन्द्रियों और शरीरमें        |
| बुद्धावजं देवगणानृषींश्च।            | सभी चराचर प्राणियोंका दर्शन किया॥ २९॥                    |
| प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि        | परीक्षित्! सर्वात्मा भगवान्में यह सम्पूर्ण जगत्          |
| सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः॥ २९        | देखकर सब-के-सब दैत्य अत्यन्त भयभीत हो गये।               |
| सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य         | इसी समय भगवान्के पास असह्य तेजवाला सुदर्शन               |
|                                      | चक्र, गरजते हुए मेघके समान भयंकर टंकार करनेवाला          |
| सर्वेऽसुराः कश्मलमापुरङ्ग।           | शार्ङ्गधनुष, बादलकी तरह गम्भीर शब्द करनेवाला             |
| सुदर्शनं चक्रमसहातेजो                | पांचजन्य शंख, विष्णुभगवान्की अत्यन्त वेगवती              |
| धनुश्च शार्ङ्गं स्तनयिलुघोषम्॥ ३०    | कौमोदकी गदा, सौ चन्द्राकार चिह्नोंवाली ढाल और            |
| पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः          | विद्याधर नामकी तलवार, अक्षय बाणोंसे भरे दो               |
| कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी।          | तरकश तथा लोकपालोंके सहित भगवान्के सुनन्द                 |
| विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्त-         | आदि पार्षदगण सेवा करनेके लिये उपस्थित हो गये।            |
| स्तूणोत्तमावक्षयसायकौ च॥ ३१          | उस समय भगवान्की बड़ी शोभा हुई। मस्तकपर                   |
| सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं             | मुकुट, बाहुओंमें बाजूबंद, कानोंमें मकराकृति कुण्डल,      |
| पार्षदमुख्याः सहलोकपालाः।            | वक्षःस्थलपर श्रीवत्सचिह्न, गलेमें कौस्तुभमणि, कमरमें     |
| स्फुरिकरीटाङ्गदमीनकुण्डल-            | मेखला और कंधेपर पीताम्बर शोभायमान हो रहा                 |
| श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरैः ॥ ३२    | था ॥ ३०-३२ ॥                                             |

| १००२ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                   | ागवत [ अ० २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                               | वे पाँच प्रकारके पुष्पोंकी बनी वनमाला धारण<br>किये हुए थे, जिसपर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे<br>थे। उन्होंने अपने एक पगसे बलिकी सारी पृथ्वी नाप<br>ली, शरीरसे आकाश और भुजाओंसे दिशाएँ घेर लीं;<br>दूसरे पगसे उन्होंने स्वर्गको भी नाप लिया। तीसरा पैर<br>रखनेके लिये बलिकी तनिक–सी भी कोई वस्तु न<br>बची। भगवान्का वह दूसरा पग ही ऊपरकी ओर<br>जाता हुआ महर्लोक, जनलोक और तपलोकसे भी<br>ऊपर सत्यलोकमें पहुँच गया॥ ३३–३४॥<br>गरमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे<br>गतितमोऽध्याय:॥ २०॥                                                                                                                                         |
| अथैकविंशोऽध्याय:<br>बलिका बाँधा जाना                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रीशुक उवाच सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभि- ईतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगात् । मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्भृताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः॥ १ वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- स्तर्केतिहासाङ्गपुराणसंहिताः । ये चापरे योगसमीरदीपित- ज्ञानाग्निना रन्धितकर्मकल्मषाः। ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान्का चरणकमल सत्यलोकमें पहुँच गया। उसके नखचन्द्रकी छटासे सत्यलोककी आभा फीकी पड़ गयी। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाशमें डूब-से गये। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनन्दन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े-बड़े योगियोंके साथ भगवान्के चरणकमलकी अगवानी की॥१॥ वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण-संहिताएँ—जो ब्रह्मलोकमें मूर्तिमान् होकर निवास करते हैं—तथा जिन लोगोंने योगरूप वायुसे ज्ञानाग्निको प्रज्वलित करके कर्ममलको भस्म कर डाला है, वे महात्मा, सबने भगवान्के चरणकी वन्दना की। इसी चरणकमलके स्मरणकी महिमासे ये सब कर्मके द्वारा प्राप्त न होनेयोग्य ब्रह्माजीके |
| स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्॥ २<br>अथाङ्घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णो-<br>रुपाहरत् पद्मभवोऽर्हणोदकम्।<br>समर्च्य भक्त्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा<br>यन्नाभिपङ्केरुहसंभवः स्वयम्॥ ३                                                                                                        | धाममें पहुँचे हैं॥ २॥<br>भगवान् ब्रह्माकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे<br>विष्णुभगवान्के नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं। अगवानी<br>करनेके बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूपभगवान्के ऊपर<br>उठे हुए चरणका अर्घ्यपाद्यसे पूजन किया, प्रक्षालन<br>किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्तिसे उन्होंने<br>भगवान्की स्तुति की॥ ३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| अ॰ २१] अष्टम                                                                                                                               | स्कन्ध १००३                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य<br>पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र।<br>स्वर्धुन्यभून्नभिस सा पतती निमार्ष्टि<br>लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः॥ ४ | परीक्षित्! ब्रह्माके कमण्डलुका वही जल<br>विश्वरूप भगवान्के पाँव पखारनेसे पवित्र होनेके<br>कारण उन गंगाजीके रूपमें परिणत हो गया, जो<br>आकाशमार्गसे पृथ्वीपर गिरकर तीनों लोकोंको                                  |
| लाकत्रय मनवता विशद्य कातिः॥ ०<br>ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः।<br>सानुगा बलिमाजहुः संक्षिप्तात्मविभूतये॥ ५                        | पिवत्र करती हैं। ये गंगाजी क्या हैं, भगवान्की<br>मूर्तिमान् उज्ज्वल कीर्ति॥४॥<br>जब भगवान्ने अपने स्वरूपको कुछ छोटा<br>कर लिया, अपनी विभूतियोंको कुछ समेट लिया,<br>तब ब्रह्मा आदि लोकपालोंने अपने अनुचरोंके साथ |
| तोयैः समर्हणैः स्त्रग्भिर्दिव्यगन्धानुलेपनैः।<br>धूपैर्दीपैः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाङ्कुरैः॥ ६                                                | बड़े आदरभावसे अपने स्वामी भगवान्को अनेकों प्रकारकी भेंटें समर्पित कीं॥५॥ उन लोगोंने जल-<br>उपहार, माला, दिव्य गन्धोंसे भरे अंगराग, सुगन्धित<br>धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान्की                        |
| स्तवनैर्जयशब्दैश्च तद्वीर्यमिहमाङ्कितैः।<br>नृत्यवादित्रगीतैश्च शङ्खदुन्दुभिनिःस्वनैः॥ ७                                                   | मिहिमा और प्रभावसे युक्त स्तोत्र, जयघोष, नृत्य,<br>बाजे-गाजे, गान एवं शंख और दुन्दुभिके शब्दोंसे<br>भगवान्की आराधना की॥ ६-७॥ उस समय ऋक्षराज<br>जाम्बवान् मनके समान वेगसे दौड़कर सब दिशाओंमें                    |
| जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्दैर्मनोजवः।<br>विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्॥ ८                                                           | भेरी बजा-बजाकर भगवान्की मंगलमय विजयकी<br>घोषणा कर आये॥८॥<br>दैत्योंने देखा कि वामनजीने तीन पग पृथ्वी                                                                                                            |
| महीं सर्वां हृतां दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाच्जया।<br>ऊचुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिताः॥ ९                                             | माँगनेके बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने<br>लगे कि हमारे स्वामी बिल इस समय यज्ञमें दीक्षित<br>हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिये बहुत चिढ़कर वे<br>आपसमें कहने लगे॥९॥'अरे, यह ब्राह्मण नहीं है।        |
| न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्मायाविनां वरः।<br>द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति॥ १०                                               | यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मणके रूपमें<br>छिपकर यह देवताओंका काम बनाना चाहता है॥ १०॥<br>जब हमारे स्वामी यज्ञमें दीक्षित होकर किसीको किसी<br>प्रकारका दण्ड देनेके लिये उपरत हो गये हैं, तब इस          |
| अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा।<br>सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि॥११                                                       | शत्रुने ब्रह्मचारीका वेष बनाकर पहले तो याचना की<br>और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया॥ ११॥ यों<br>तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परन्तु यज्ञमें<br>दीक्षित होनेपर वे इस बातका विशेष ध्यान रखते हैं।       |
| सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः।<br>नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः॥ १२                                                       | वे ब्राह्मणोंके बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदयमें दया भी बहुत है। इसलिये वे कभी झूठ नहीं बोल सकते॥ १२॥                                                                                                             |

| १००४ श्रीम                                                                                   | द्भागवत [ अ० २१                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं च नः।<br>इत्यायुधानि जगृहुर्बलेरनुचरासुराः॥ १३          | ऐसी अवस्थामें हमलोगोंका यही धर्म है कि इस<br>शत्रुको मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलिकी सेवा                                                                                                      |
| ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणयः।<br>अनिच्छतो बले राजन् प्राद्रवन् जातमन्यवः॥ १४         | भी होती है।' यों सोचकर राजा बलिके अनुचर<br>असुरोंने अपने-अपने हथियार उठा लिये॥१३॥<br>परीक्षित्! राजा बलिकी इच्छा न होनेपर भी वे<br>सब बड़े क्रोधसे शूल, पट्टिश आदि ले-लेकर वामन-                  |
| तानभिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपान् नृप।<br>प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः॥ १५    | भगवान्को मारनेके लिये टूट पड़े॥ १४॥ परीक्षित्!<br>जब विष्णुभगवान्के पार्षदोंने देखा कि दैत्योंके<br>सेनापित आक्रमण करनेके लिये दौड़े आ रहे हैं, तब<br>उन्होंने हँसकर अपने-अपने शस्त्र उठा लिये और |
| नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः।<br>कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतित्रराट्॥ १६      | उन्हें रोक दिया॥ १५॥ नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल,<br>बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड, जयन्त,<br>श्रुतदेव, पुष्पदन्त और सात्वत—ये सभी भगवान्के                                            |
| जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः।<br>सर्वे नागायुतप्राणाश्चमूं ते जघ्नुरासुरीम्॥१७    | पार्षद दस-दस हजार हाथियोंका बल रखते हैं। वे<br>असुरोंकी सेनाका संहार करने लगे॥१६-१७॥ जब<br>राजा बलिने देखा कि भगवान्के पार्षद मेरे सैनिकोंको<br>मार रहे हैं और वे भी क्रोधमें भरकर उनसे लड़नेके   |
| हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः।<br>वारयामास संरब्धान् काव्यशापमनुस्मरन्॥ १८   | लिये तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्यके शापका<br>स्मरण करके उन्हें युद्ध करनेसे रोक दिया॥१८॥<br>उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्योंको सम्बोधित                                  |
| हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः।<br>मा युध्यत निवर्तध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्॥ १९ | करके कहा—'भाइयों! मेरी बात सुनो। लड़ो मत,<br>वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्यके अनुकूल<br>नहीं है॥ १९॥ दैत्यों! जो काल समस्त प्राणियोंको                                                           |
| यः प्रभुः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये।<br>तं नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्॥ २०   | सुख और दु:ख देनेकी सामर्थ्य रखता है—उसे यदि<br>कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नोंसे दबा दूँ, तो यह<br>उसकी शक्तिसे बाहर है॥२०॥ जो पहले हमारी<br>उन्नति और देवताओंकी अवनतिके कारण हुए थे,        |
| यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्।<br>स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्॥ २१                 | वही कालभगवान् अब उनकी उन्नित और हमारी<br>अवनितके कारण हो रहे हैं॥ २१॥ बल, मन्त्री, बुद्धि,<br>दुर्ग, मन्त्र, ओषधि और सामादि उपाय—इनमेंसे                                                          |
| बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधादिभिः।<br>सामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः॥ २२  | किसी भी साधनके द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य<br>कालपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता॥ २२॥ जब<br>दैव तुमलोगोंके अनुकूल था, तब तुमलोगोंने भगवान्के<br>इन पार्षदोंको कई बार जीत लिया था। पर देखो,        |
| भवद्भिर्निर्जिता ह्येते बहुशोऽनुचरा हरे:।<br>दैवेनर्द्धेस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति न:॥ २३ | आज वे ही युद्धमें हमपर विजय प्राप्त करके सिंहनाद                                                                                                                                                  |

अ० २१] १००५ अष्टम स्कन्ध एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदित। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जायगा, तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिये उस समयकी प्रतीक्षा करो, तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते।। २४ जो हमारी कार्य-सिद्धिके लिये अनुकूल हो'॥ २४॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! अपने श्रीशुक उवाच स्वामी बलिकी बात सुनकर भगवान्के पार्षदोंसे हारे पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः। हुए दानव और दैत्यसेनापित रसातलमें चले गये॥ २५॥ रसां निविविशृ राजन् विष्णुपार्षदताडिताः॥ २५ उनके जानेके बाद भगवान्के हृदयकी बात जानकर पक्षिराज गरुडने वरुणके पाशोंसे बलिको बाँध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञमें सोमपान होनेवाला अथ तार्क्ष्यंसुतो ज्ञात्वा विराट् प्रभुचिकीर्षितम्। था॥ २६॥ बबन्ध वारुणै: पाशैर्बलिं सौत्येऽहनि क्रतौ॥ २६ जब सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने बलिको इस प्रकार बँधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त हाहाकारो महानासीद् रोदस्योः सर्वतोदिशम्। दिशाओंमें लोग 'हाय-हाय!' करने लगे॥ २७॥ गृह्यमाणेऽसुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना॥ २७ यद्यपि बलि वरुणके पाशोंसे बँधे हुए थे, उनकी सम्पत्ति भी उनके हाथोंसे निकल गयी थी-फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके तं बद्धं वारुणैः पाशैर्भगवानाह वामनः। उदार यशका गान कर रहे थे। परीक्षित्! उस समय स्थिरप्रज्ञमुदारयशसं नृप॥ २८ नष्टश्रियं भगवान्ने बलिसे कहा॥ २८॥ 'असुर! तुमने मुझे पृथ्वीके तीन पग दिये थे; दो पगमें तो मैंने सारी पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर। त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो॥ २९॥ द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय॥ २९ जहाँतक सूर्यकी गरमी पहुँचती है, जहाँतक नक्षत्रों और चन्द्रमाकी किरणें पहुँचती हैं और जहाँतक बादल जाकर बरसते हैं-वहाँतककी सारी पृथ्वी यावत् तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुभिः। तुम्हारे अधिकारमें थी॥३०॥ तुम्हारे देखते-ही-यावद् वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव॥ ३० देखते मैंने अपने एक पैरसे भूलींक, शरीरसे आकाश और दिशाएँ एवं दूसरे पैरसे स्वर्लोक नाप लिया पदैकेन मया क्रान्तो भूलींकः खं दिशस्तनोः। है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥ ३१ है॥ ३१॥ फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा न कर सकनेके कारण अब तुम्हें नरकमें रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुकी तो इस विषयमें सम्मति है प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते। ही; अब जाओ, तुम नरकमें प्रवेश करो॥३२॥ विश त्वं निरयं तस्माद् गुरुणा चानुमोदित: ॥ ३२ जो याचकको देनेकी प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः। मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्गकी बात तो दूर रही, उसे प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलम्भते॥ ३३ नरकमें गिरना पड़ता है॥ ३३॥

| १००६ श्रीमद्भ                                                                                                                                     | रागवत [ अ० २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना।                                                                                                           | तुम्हें इस बातका बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा<br>धनी हूँ। तुमने मुझसे 'दूँगा'—ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर<br>धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षोंतक इस झूठका                                                                                                                                                                                                       |  |
| तद् व्यलीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समाः ॥ ३४                                                                                                   | फल नरक भोगो'॥ ३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे<br>बलिनिग्रहो नामैकविंशोऽध्याय:॥ २१॥                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| अथ द्वाविंशोऽध्यायः                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| बलिके द्वारा भगवान्की स्तुति और भगवान्का उसपर प्रसन्न होना                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| श्रीशुक उवाच<br>एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरः।<br>भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः॥ १                                            | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इस प्रकार<br>भगवान्ने असुरराज बलिका बड़ा तिरस्कार किया<br>और उन्हें धैर्यसे विचलित करना चाहा। परन्तु वे<br>तिनक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्यसे बोले॥१॥                                                                                                                                                               |  |
| बिलरुवाच<br>यद्युत्तमश्लोक भवान् ममेरितं<br>वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते।<br>करोम्यृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं<br>पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम्॥ २ | दैत्यराज बिलने कहा—देवताओंके आराध्यदेव!<br>आपकी कीर्ति बड़ी पिवित्र है। क्या आप मेरी बातको<br>असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है। मैं उसे सत्य कर<br>दिखाता हूँ। आप धोखेमें नहीं पड़ेंगे। आप कृपा<br>करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख दीजिये॥ २॥<br>मुझे नरकमें जानेका अथवा राज्यसे च्युत होनेका भय<br>नहीं है। मैं पाशमें बँधने अथवा अपार दु:खमें पड़नेसे |  |
| बिभेमि नाहं निरयात् पदच्युतो<br>न पाशबन्धाद् व्यसनाद् दुरत्ययात्।<br>नैवार्थकृच्छ्राद् भवतो विनिग्रहा-<br>दसाधुवादाद् भृशमुद्विजे यथा॥३           | भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा<br>आप मुझे घोर दण्ड दें—यह भी मेरे भयका कारण<br>नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्तिसे!॥ ३॥<br>अपने पूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो<br>जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है। क्योंकि वैसा                                                                                            |  |
| पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितम्।<br>यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि॥४                                                      | दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृद् भी मोहवश नहीं<br>दे पाते॥४॥ आप छिपे रूपसे अवश्य ही हम असुरोंको<br>श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अत: आप हमारे परम गुरु<br>हैं। जब हमलोग धन, कुलीनता, बल आदिके मदसे                                                                                                                                                     |  |
| त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः।<br>यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्॥ ५                                                        | अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे<br>छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं॥५॥ आपसे हमलोगोंका<br>जो उपकार होता है, उसे मैं क्या बताऊँ? अनन्यभावसे<br>योग करनेवाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं,                                                                                                                                                   |  |
| यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतराः।<br>बहवो लेभिरे सिद्धिं यामु हैकान्तयोगिनः॥६                                                                | वाग करनवाल योगागण जा सिद्धि प्राप्त करत ह,<br>वही सिद्धि बहुत-से असुरोंको आपके साथ दृढ़<br>वैरभाव करनेसे ही प्राप्त हो गयी है॥६॥                                                                                                                                                                                                                     |  |

| अ॰ २२] अष्टम                                                                                                                                       | स्कन्ध १००७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकर्मणा।<br>बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातित्रीडे न च व्यथे॥ ७                                                             | जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनन्त लीलाएँ हैं,<br>वही आप मुझे दण्ड दे रहे हैं और वरुणपाशसे बाँध<br>रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी                                                                                                                                                                                                         |
| पितामहो मे भवदीयसंमतः<br>प्रह्लाद आविष्कृतसाधुवादः।<br>भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं<br>संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा॥ ८                              | प्रकारकी व्यथा ही ॥ ७ ॥ प्रभो ! मेरे पितामह प्रह्लादजीकी<br>कीर्ति सारे जगत्में प्रसिद्ध है । वे आपके भक्तोंमें श्रेष्ठ<br>माने गये हैं । उनके पिता हिरण्यकशिपुने आपसे वैर-<br>विरोध रखनेके कारण उन्हें अनेकों प्रकारके दु:ख<br>दिये । परन्तु वे आपके ही परायण रहे, उन्होंने अपना<br>जीवन आपपर ही निछावर कर दिया ॥ ८ ॥ उन्होंने                   |
| किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः<br>किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः ।<br>किं जायया संसृतिहेतुभूतया<br>मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ९             | यह निश्चय कर लिया कि शरीरको लेकर क्या करना<br>है, जब यह एक-न-एक दिन साथ छोड़ ही देता है।<br>जो धन-सम्पत्ति लेनेके लिये स्वजन बने हुए हैं, उन<br>डाकुओंसे अपना स्वार्थ ही क्या है? पत्नीसे भी क्या<br>लाभ है, जब वह जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें<br>डालनेवाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घरसे                                                   |
| इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा-<br>नगाधबोधो भवतः पादपद्मम्।<br>धुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्<br>भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः॥१०                      | मोह करनेमें भी क्या स्वार्थ है? इन सब वस्तुओं में<br>उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है॥९॥<br>ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रह्लादजीने, यह<br>जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टिसे उनके भाई-<br>बन्धुओं के नाश करनेवाले शत्रु हैं, फिर आपके ही<br>भयरहित एवं अविनाशी चरणकमलों की शरण ग्रहण                                                         |
| अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं<br>दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः।<br>इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं<br>ययाधुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते॥११<br>श्रीशुक उवाच | को थी। क्यों न हो—वे संसारसे परम विरक्त, अगाध<br>बोधसम्पन्न, उदारहृदय एवं संत-शिरोमणि जो हैं॥ १०॥<br>आप उस दृष्टिसे मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाताने<br>मुझे बलात् ऐश्वर्य-लक्ष्मीसे अलग करके आपके<br>पास पहुँचा दिया है। अच्छा ही हुआ; क्योंकि<br>ऐश्वर्य-लक्ष्मीके कारण जीवकी बुद्धि जड हो जाती<br>है और वह यह नहीं समझ पाता कि 'मेरा यह जीवन |
| तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्णदो भगवित्प्रयः।<br>आजगाम कुरुश्लेष्ठ राकापितरिवोत्थितः॥१२                                                                | मृत्युके पंजेमें पड़ा हुआ और अनित्य है'॥११॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! राजा बलि<br>इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चन्द्रमाके                                                                                                                                                                                                     |
| तिमन्द्रसेनः स्विपितामहं श्रिया<br>विराजमानं निलनायतेक्षणम्।<br>प्रांशुं पिशङ्गाम्बरमञ्जनित्वषं<br>प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत॥१३                   | समान भगवान्के प्रेमपात्र प्रह्लादजी वहाँ आ पहुँचे॥१२॥<br>राजा बलिने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्रीसम्पन्न हैं।<br>कमलके समान कोमल नेत्र हैं, लंबी-लंबी भुजाएँ हैं,<br>सुन्दर ऊँचे और श्यामल शरीरपर पीताम्बर धारण<br>किये हुए हैं॥१३॥                                                                                                               |

| १००८ श्रीमद्                                                                                                                                                          | रागवत [ अ० २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः<br>समर्हणं नोपजहार पूर्ववत्।<br>ननाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचनः<br>सव्रीडनीचीनमुखो बभूव ह॥ १४                                                | बिल इस समय वरुणपाशमें बँधे हुए थे। इसिलये<br>प्रह्लादजीके आनेपर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया<br>करते थे, उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आँसुओंसे<br>चंचल हो उठे, लज्जाके मारे मुँह नीचा हो गया।<br>उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया॥ १४॥                                                                                           |
| स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं<br>सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम् ।<br>उपेत्य भूमौ शिरसा महामना<br>ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवः॥१५                                       | प्रह्णादजीने देखा कि भक्तवत्सल भगवान् वहीं विराजमान<br>हैं और सुनन्द, नन्द आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे<br>हैं। प्रेमके उद्रेकसे प्रह्णादजीका शरीर पुलकित हो<br>गया, उनकी आँखोंमें आँसू छलक आये। वे आनन्दपूर्ण<br>हृदयसे सिर झुकाये अपने स्वामीके पास गये और<br>पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया॥ १५॥                             |
| प्रह्लाद उवाच<br>त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं<br>हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्।<br>मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो                                                        | प्रह्लादजीने कहा—प्रभो! आपने ही बलिको यह<br>ऐश्वर्यपूर्ण इन्द्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे<br>छीन लिया। आपका देना जैसा सुन्दर है, वैसा ही<br>सुन्दर लेना भी! मैं समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी                                                                                                                                                |
| विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्॥ १६<br>यया हि विद्वानिप मुह्यते यत-<br>स्तत् को विचष्टे गतिमात्मनो यथा।<br>तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै<br>नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥ १७ | भारी कृपा की है, जो आत्माको मोहित करनेवाली<br>राज्यलक्ष्मीसे इसे अलग कर दिया॥ १६॥ प्रभो! लक्ष्मीके<br>मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके<br>रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक<br>कौन जान सकता है? अतः उस लक्ष्मीको छीनकर<br>महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महान् ईश्वर,<br>सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी |
| श्रीशुक उवाच<br>तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलेः।<br>हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनम्॥१८                                                                    | श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ॥१७॥<br>श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! प्रह्लादजी<br>अंजिल बाँधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान्<br>ब्रह्माजीने वामनभगवान्से कुछ कहना चाहा॥१८॥                                                                                                                                                           |
| बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला।<br>प्राञ्जिल: प्रणतोपेन्द्रं बभाषेऽवाङ्मुखी नृप॥ १९                                                                     | परन्तु इतनेमें ही राजा बलिकी परम साध्वी पत्नी<br>विन्ध्यावलीने अपने पितको बँधा देखकर भयभीत हो<br>भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़, मुँह<br>नीचा कर वह भगवान्से बोली॥ १९॥<br>विन्थ्यावलीने कहा—प्रभो! आपने अपनी                                                                                                                       |
| विन्ध्याविलरुवाच क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः। कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तह्रियस्त्वदवरोपितकर्तृवादाः ॥ २०  | क्रीडाके लिये ही इस सम्पूर्ण जगत्की रचना की है।<br>जो लोग कुबुद्धि हैं, वे ही अपनेको इसका स्वामी मानते<br>हैं। जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं, तब<br>आपकी मायासे मोहित होकर अपनेको झूठमूठ कर्ता<br>माननेवाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे?॥ २०॥                                                                                |

| अ॰ २२] अष्टम                                       | स्कन्ध १००९                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्मोवाच                                         | <b>ब्रह्माजीने कहा</b> —समस्त प्राणियोंके जीवनदाता,                                          |
| भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय।                       | उनके स्वामी और जगत्स्वरूप देवाधिदेव प्रभो!                                                   |
| मुञ्चैनं हृतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्॥२१         | अब आप इसे छोड़ दीजिये। आपने इसका सर्वस्व ले                                                  |
| मुञ्चन हतसवस्व नायमहात । नग्रहम् ॥ २१              | लिया है, अत: अब यह दण्डका पात्र नहीं है॥ २१॥                                                 |
|                                                    | इसने अपनी सारी भूमि और पुण्यकर्मोंसे                                                         |
| कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्मार्जिताश्च ये। | उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा                                                    |
| निवेदितं च सर्वस्वमात्माविक्लवया धिया॥ २२          | आत्मातक आपको समर्पित कर दिया है एवं ऐसा                                                      |
|                                                    | करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्यसे                                                |
| , , , , ,                                          | च्युत नहीं हुआ है॥२२॥                                                                        |
| यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय                        | प्रभो! जो मनुष्य सच्चे हृदयसे कृपणता छोड़कर                                                  |
| दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्।               | आपके चरणोंमें जलका अर्घ्य देता है और केवल<br>दूर्वादलसे भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी   |
| अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं                  | दूवादलस मा आपका सच्चा पूजा करता है, उस मा<br>उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है। फिर बलिने तो बड़ी |
| दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्॥ २३             | प्रसन्नतासे धैर्य और स्थिरतापूर्वक आपको त्रिलोकीका                                           |
|                                                    | दान कर दिया है। तब यह दु:खका भागी कैसे हो                                                    |
|                                                    | सकता है?॥२३॥                                                                                 |
| श्रीभगवानुवाच                                      | <b>श्रीभगवान्ने कहा</b> —ब्रह्माजी! मैं जिसपर                                                |
| ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्।        | कृपा करता हूँ, उसका धन छीन लिया करता हूँ।                                                    |
| यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते॥ २४       | क्योंकि जब मनुष्य धनके मदसे मतवाला हो जाता                                                   |
|                                                    | है, तब मेरा और लोगोंका तिरस्कार करने लगता                                                    |
|                                                    | है॥ २४॥ यह जीव अपने कर्मोंके कारण विवश                                                       |
| यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन् निजकर्मभिः।             | होकर अनेक योनियोंमें भटकता रहता है, जब कभी                                                   |
| नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत्॥ २५        | मेरी बड़ी कृपासे मनुष्यका शरीर प्राप्त करता है॥ २५॥                                          |
|                                                    | मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था,                                           |
| जन्मकर्मवयोरूपविद्यैश्वर्यधनादिभिः ।               | रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदिके कारण घमंड<br>न हो जाय तो समझना चाहिये कि मेरी बड़ी ही कृपा  |
|                                                    | है ॥ २६ ॥ कुलीनता आदि बहुत-से ऐसे कारण हैं, जो                                               |
| यद्यस्य न भवेत् स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः॥ २६      | अभिमान और जडता आदि उत्पन्न करके मनुष्यको                                                     |
|                                                    | कल्याणके समस्त साधनोंसे वंचित कर देते हैं; परन्तु                                            |
| मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः।           | जो मेरे शरणागत होते हैं, वे इनसे मोहित नहीं                                                  |
| सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्त मुद्द्येन्न मत्परः॥ २७  | होते॥ २७॥ यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही                                                      |
| 3                                                  | वंशोंमें अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ानेवाला है।                                              |
|                                                    | इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे                                                   |
| एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः।               | जीतना अत्यन्त कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना                                               |
| अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति॥ २८            | दु:ख भोगनेपर भी यह मोहित नहीं हुआ॥ २८॥                                                       |

श्रीमद्भागवत

१०१०

[ अ० २२

इसका धन छीन लिया, राजपदसे अलग कर

अनेक विभृतियाँ प्राप्त करते हैं। हमलोग तो जन्मसे

ब्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूतीः।

| १०१२ श्रीमद्भ                                                                                                                                                     | द्यागवत [ अ० २३                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कस्माद् वयं कुसृतयः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीताः ॥ ७ चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमाया- लीलाविसृष्टभुवनस्य विशारदस्य । सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो | ही खल और कुमार्गगामी हैं, हमपर आपकी ऐसी<br>अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो आप हमारे<br>द्वारपाल ही बन गये॥७॥ आपने अपनी योगमायासे<br>खेल-ही-खेलमें त्रिभुवनकी रचना कर दी। आप<br>सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। फिर भी आपकी<br>लीलाएँ बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका |
| भक्तप्रियो यदिस कल्पतरुस्वभावः ॥ ८                                                                                                                                | स्वभाव कल्प-वृक्षके समान है; क्योंकि आप अपने<br>भक्तोंसे अत्यन्त प्रेम करते है। इसीसे कभी-कभी<br>उपासकोंके प्रति पक्षपात और विमुखोंके प्रति निर्दयता<br>भी आपमें देखी जाती है॥८॥                                                                                             |
| श्रीभगवानुवाच<br>वत्स प्रह्राद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम्।                                                                                                        | श्रीभगवान्ने कहा—बेटा प्रह्लाद! तुम्हारा<br>कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोकमें जाओ। वहाँ                                                                                                                                                                                       |
| मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह।। ९<br>नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्।<br>मद्दर्शनमहाह्लादध्वस्तकर्मनिबन्धनः ॥ १०                                | अपने पौत्र बलिके साथ आनन्दपूर्वक रहो और<br>जाति-बन्धुओंको सुखी करो॥९॥<br>वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथमें लिये खड़ा<br>देखोगे। मेरे दर्शनके परमानन्दमें मग्न रहनेके कारण<br>तुम्हारे सारे कर्मबन्धन नष्ट हो जायँगे॥१०॥                                                      |
| श्रीशुक उवाच<br>आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह।                                                                                                            | श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! समस्त<br>दैत्यसेनाके स्वामी विशुद्धबुद्धि प्रह्लादजीने 'जो आज्ञा'                                                                                                                                                                           |
| बाढिमित्यमलप्रज्ञो मूर्ध्न्योधाय कृताञ्जिलः ॥ ११<br>परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः ।                                                                          | कहकर, हाथ जोड़, भगवान्का आदेश मस्तकपर<br>चढ़ाया। फिर उन्होंने बलिके साथ आदिपुरुष भगवान्की<br>परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति<br>लेकर सुतल लोककी यात्रा की॥ ११-१२॥ परीक्षित्!                                                                                  |
| प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम् ॥ १२<br>अथाहोशनसं राजन् हरिर्नारायणोऽन्तिके ।<br>आसीनमृत्विजां मध्ये सदिस ब्रह्मवादिनाम् ॥ १३                                 | उस समय भगवान् श्रीहरिने ब्रह्मवादी ऋत्विजोंकी<br>सभामें अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्यजीसे कहा॥ १३॥<br>'ब्रह्मन्! आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था। उसमें जो                                                                                                                      |
| ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः।<br>यत् तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्॥ १४                                                               | त्रुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये। क्योंकि<br>कर्म करनेमें जो कुछ भूल-चूक हो जाती है, वह<br>ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे सुधर जाती है'॥ १४॥                                                                                                                              |
| <i>शुक्र उवाच</i><br>कुतस्तत्कर्मवैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान्।                                                                                                   | शुक्राचार्यजीने कहा — भगवन्! जिसने अपना<br>समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकारसे यज्ञेश्वर यज्ञ –<br>पुरुष आपकी पूजा की है—उसके कर्ममें कोई त्रुटि, कोई                                                                                                                        |
| यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः॥१५<br>मन्त्रतस्तन्त्रतिश्छद्रं देशकालाईवस्तुतः।                                                                               | विषमता कैसे रह सकती है?॥१५॥ क्योंकि मन्त्रोंकी,<br>अनुष्ठान-पद्धतिकी, देश, काल, पात्र और वस्तुकी<br>सारी भूलें आपके नामसंकीर्तनमात्रसे सुधर जाती हैं;                                                                                                                        |
| सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्तनं तव॥१६                                                                                                                         | आपका नाम सारी त्रुटियोंको पूर्ण कर देता है॥ १६॥                                                                                                                                                                                                                              |

अ० २३] १०१३ अष्टम स्कन्ध तथापि वदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम्। तथापि अनन्त! जब आप स्वयं कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञाका अवश्य पालन करूँगा। मनुष्यके एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत् तवाज्ञानुपालनम्॥ १७ लिये सबसे बडा कल्याणका साधन यही है कि वह श्रीशुक उवाच आपकी आज्ञाका पालन करे॥१७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान् अभिनन्द्य हरेराज्ञामुशना भगवानिति। शुक्राचार्यने भगवान् श्रीहरिकी यह आज्ञा स्वीकार यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविंप्रर्षिभिः सह॥ १८ करके दूसरे ब्रह्मर्षियोंके साथ, बलिके यज्ञमें जो कमी रह गयी थी, उसे पूर्ण किया॥ १८॥ एवं बलेर्महीं राजन् भिक्षित्वा वामनो हरि:। परीक्षित्! इस प्रकार वामनभगवान्ने बलिसे ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत् परैर्हतम्॥ १९ पृथ्वीकी भिक्षा माँगकर अपने बड़े भाई इन्द्रको स्वर्गका राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओंने छीन लिया प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा देवर्षिपितृभूमिपै:। था॥ १९॥ इसके बाद प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माजीने दक्षभृग्वङ्गिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च॥२० देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत्कुमार और कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च। शंकरजीके साथ कश्यप एवं अदितिकी प्रसन्नताके लिये तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अभ्युदयके लिये समस्त लोकानां लोकपालानामकरोद् वामनं पतिम्॥ २१ लोक और लोकपालोंके स्वामीके पदपर वामनभगवानुका वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः। अभिषेक कर दिया॥ २०-२१॥ परीक्षित्! वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः ॥ २२ मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग—सबके रक्षकके रूपमें उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये। सबके परम कल्याणके लिये सर्वशक्तिमान् वामन-भगवान्को उन्होंने उपेन्द्रका पद दिया। उस समय तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप॥२३ सभी प्राणियोंको अत्यन्त आनन्द हुआ॥२२-२३॥ ततस्त्वन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्। इसके बाद ब्रह्माजीकी अनुमितसे लोकपालोंके साथ देवराज इन्द्रने वामनभगवानुको सबसे आगे विमानपर लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः॥ २४ बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गये॥ २४॥ प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्रभुजपालितः। इन्द्रको एक तो त्रिभुवनका राज्य मिल गया और दूसरे, वामनभगवानुके करकमलोंकी छत्रछाया! सर्वश्रेष्ठ श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वस:॥ २५ ऐश्वर्यलक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप। होकर आनन्दोत्सव मनाने लगे॥ २५॥ ब्रह्मा, शंकर, पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये॥ २६ सनत्कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान्के इस परम अद्भुत सुमहत् कर्म तद् विष्णोर्गायन्तः परमाद्भुतम्। एवं अत्यन्त महान् कर्मका गान करते हुए अपने-धिष्णयानि स्वानि ते जग्मुरदितिं च शशंसिरे ॥ २७ अपने लोकको चले गये और सबने अदितिकी भी बड़ी प्रशंसा की॥ २६-२७॥ परीक्षित्! तुम्हें मैंने सर्वमेतन्मयाऽऽख्यातं भवतः कुलनन्दन। भगवानुकी यह सब लीला सुनायी। इससे सुननेवालोंके उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनम्॥ २८ सारे पाप छूट जाते हैं॥ २८॥

| १०१४ श्रीम्ब                                                                                                                                                                                                                        | द्रागवत [ अ० २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पारं मिहम्न उरु विक्रमतो गृणानो<br>यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मर्त्यः।<br>किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य<br>इत्याह मन्त्रदृगृषिः पुरुषस्य यस्य॥२९<br>य इदं देवदेवस्य हरेरद्भुतकर्मणः।<br>अवतारानुचरितं शृण्वन् याति परां गतिम्॥३० | भगवान्की लीलाएँ अनन्त हैं, उनकी महिमा<br>अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह<br>मानो पृथ्वीके परमाणुओंको गिन डालना चाहता<br>है। भगवान्के सम्बन्धमें मन्त्रद्रष्टा महर्षि वसिष्ठने<br>वेदोंमें कहा है कि 'ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है<br>और न होगा जो भगवान्की महिमाका पार पा<br>सके'॥ २९॥<br>देवताओंके आराध्यदेव अद्भुतलीलाधारी वामन-<br>भगवान्के अवतारचरित्रका जो श्रवण करता है, उसे<br>परम गतिकी प्राप्त होती है। ३०॥ देवयज्ञ, पितृयज्ञ |
| क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पित्र्येऽथ मानुषे।<br>यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत् तेषां सुकृतं विदुः॥ ३१<br>इति श्रीमद्भागवते महापुराणे                                                                                                       | और मनुष्ययज्ञ किसी भी कर्मका अनुष्ठान करते<br>समय जहाँ-जहाँ भगवान्की इस लीलाका कीर्तन<br>होता है वह कर्म सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है।<br>यह बड़े-बड़े महात्माओंका अनुभव है॥ ३१॥<br>पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे                                                                                                                                                                                                                           |
| — <del>-</del><br>अथ चतुर्वि                                                                                                                                                                                                        | गोविंशोऽध्याय:॥ २३॥<br>१ <del>२०</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| राजोवाच                                                                                                                                                                                                                             | <b>राजा परीक्षित्ने पूछा</b> —भगवान्के कर्म बड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः।<br>अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्॥ १                                                                                                                                                      | अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योगमायासे<br>मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुन्दर लीला की थी,<br>मैं उनके उसी आदि-अवतारकी कथा सुनना चाहता<br>हूँ॥ १॥ भगवन्! मत्स्ययोनि एक तो यों ही लोकनिन्दित                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यदर्थमदधाद् रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्।<br>तमःप्रकृति दुर्मर्षं कर्मग्रस्त इवेश्वरः॥ २                                                                                                                                            | है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतन्त्रतासे युक्त भी<br>है। सर्वशक्तिमान् होनेपर भी भगवान्ने कर्मबन्धनमें<br>बँधे हुए जीवकी तरह यह मत्स्यका रूप क्यों धारण                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| एतन्नो भगवन् सर्वं यथावद् वक्तुमर्हिस।<br>उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्॥ ३                                                                                                                                                        | किया ? ॥ २ ॥ भगवन् ! महात्माओं के कीर्तनीय भगवान्का<br>चिरत्र समस्त प्राणियों को सुख देनेवाला है । आप कृपा<br>करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्णरूपसे<br>वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>सूत उवाच</i><br>इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणिः ।<br>उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत् कृतम् ॥ ४                                                                                                                         | सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो! जब राजा<br>परीक्षित्ने भगवान् श्रीशुकदेवजीसे यह प्रश्न किया,<br>तब उन्होंने विष्णुभगवान्का वह चिरत्र जो उन्होंने<br>मत्स्यावतार धारण करके किया था, वर्णन किया॥४॥                                                                                                                                                                                                                                                   |

अ० २४] १०१५ अष्टम स्कन्ध श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! यों तो भगवान् सबके एकमात्र प्रभु हैं; फिर भी वे गौ, गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः। ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थकी रक्षामिच्छंस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि॥ रक्षाके लिये शरीर धारण किया करते हैं॥५॥ वे सर्वशक्तिमान् प्रभु वायुकी तरह नीचे-ऊँचे, उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः। छोटे-बडे सभी प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे लीला करते नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणै: ॥ रहते हैं। परन्तु उन-उन प्राणियोंके बुद्धिगत गुणोंसे वे छोटे-बडे या ऊँचे-नीचे नहीं हो जाते। क्योंकि वे आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। वास्तवमें समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित—निर्गुण हैं॥६॥ समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप॥ परीक्षित्! पिछले कल्पके अन्तमें ब्रह्माजीके सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलींक आदि सारे लोक समुद्रमें डूब गये कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली। थे॥७॥ प्रलयकाल आ जानेके कारण ब्रह्माजीको मुखतो नि:सृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्॥ नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुखसे निकल पड़े और उनके पास ही रहनेवाले ज्ञात्वा तद् दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्। हयग्रीव नामक बली दैत्यने उन्हें योगबलसे चुरा दधार शफरीरूपं भगवान् हरिरीश्वरः॥ लिया॥८॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरिने दानवराज हयग्रीवकी यह चेष्टा जान ली । इसलिये उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया॥९॥ तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान्। परीक्षित्! उस समय सत्यव्रत नामके एक बड़े नारायणपरोऽतप्यत् तपः स सलिलाशनः ॥ १० उदार एवं भगवत्परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे॥१०॥ वही सत्यव्रत वर्तमान योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः। महाकल्पमें विवस्वान् (सूर्य)-के पुत्र श्राद्धदेवके श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः॥ ११ नामसे विख्यात हुए और उन्हें भगवान्ने वैवस्वत मन् बना दिया॥ ११॥ एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदीमें एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्। जलसे तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलिके जलमें एक छोटी–सी मछली आ गयी॥ १२॥ परीक्षित्! तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्येकाभ्यपद्यत॥ १२ द्रविडदेशके राजा सत्यव्रतने अपनी अंजलिमें आयी हुई मछलीको जलके साथ ही फिरसे नदीमें डाल सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां सह तोयेन भारत। दिया॥ १३॥ उस मछलीने बड़ी करुणाके साथ परम उत्पसर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः॥१३ दयालु राजा सत्यव्रतसे कहा—'राजन्! आप बडे दीनदयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जलमें रहनेवाले तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नृपम्। जन्तु अपनी जातिवालोंको भी खा डालते हैं। मैं यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल। उनके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले॥ १४ फिर इसी नदीके जलमें क्यों छोड़ रहे हैं?॥१४॥

| १०१६ श्रीमद                                                                                                                            | द्रागवत [ अ० २४                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्।<br>अजानन् रक्षणार्थाय शफर्याः स मनो दधे॥ १५                                             | राजा सत्यव्रतको इस बातका पता नहीं था<br>कि स्वयं भगवान् मुझपर प्रसन्न होकर कृपा करनेके<br>लिये मछलीके रूपमें पधारे हैं। इसलिये उन्होंने उस                                                                                                                                         |
| तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः।<br>कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम्॥ १६<br>सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ।         | मछलीकी रक्षाका मन-ही-मन संकल्प किया॥१५॥<br>राजा सत्यव्रतने उस मछलीकी अत्यन्त दीनतासे<br>भरी बात सुनकर बड़ी दयासे उसे अपने पात्रके जलमें<br>रख लिया और अपने आश्रमपर ले आये॥१६॥<br>आश्रमपर लानेके बाद एक रातमें ही वह मछली<br>उस कमण्डलुमें इतनी बढ़ गयी कि उसमें उसके               |
| अलब्बाऽऽत्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम्।। १७<br>नाहं कमण्डलावस्मिन् कृच्छ्रं वस्तुमिहोत्सहे।<br>कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्।। १८ | लिये स्थान ही न रहा। उस समय मछलीने राजासे<br>कहा॥१७॥ 'अब तो इस कमण्डलुमें मैं कष्टपूर्वक<br>भी नहीं रह सकती; अत: मेरे लिये कोई बड़ा-<br>सा स्थान नियत कर दें, जहाँ मैं सुखपूर्वक रह<br>सकूँ '॥१८॥ राजा सत्यव्रतने मछलीको कमण्डलुसे<br>निकालकर एक बहुत बड़े पानीके मटकेमें रख दिया। |
| स एनां तत आदाय न्यधादौदञ्चनोदके।<br>तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत॥१९                                                          | परन्तु वहाँ डालनेपर वह मछली दो ही घड़ीमें तीन<br>हाथ बढ़ गयी॥१९॥ फिर उसने राजा सत्यव्रतसे<br>कहा—'राजन्! अब यह मटका भी मेरे लिये पर्याप्त<br>नहीं है। इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं                                                                                        |
| न म एतदलं राजन् सुखं वस्तुमुदञ्चनम्।<br>पृथु देहि पदं मह्यं यत् त्वाहं शरणं गता॥ २०                                                    | तुम्हारी शरणमें हूँ, इसिलये मेरे रहनेयोग्य कोई बड़ा-<br>सा स्थान मुझे दो'॥ २०॥ परीक्षित्! सत्यव्रतने वहाँसे<br>उस मछलीको उठाकर एक सरोवरमें डाल दिया।                                                                                                                               |
| तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे।<br>तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत॥ २१                                                  | परन्तु वह थोड़ी ही देरमें इतनी बढ़ गयी कि उसने<br>एक महामत्स्यका आकार धारण कर उस सरोवरके<br>जलको घेर लिया॥२१॥ और कहा—'राजन्! मैं<br>जलचर प्राणी हूँ। इस सरोवरका जल भी मेरे                                                                                                         |
| नैतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सिललौकसः।<br>निधेहि रक्षायोगेन ह्रदे मामविदासिनि॥२२                                                        | सुखपूर्वक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिये आप<br>मेरी रक्षा कीजिये और मुझे किसी अगाध सरोवरमें<br>रख दीजिये, ॥ २२ ॥ मत्स्यभगवान्के इस प्रकार कहनेपर<br>वे एक-एक करके उन्हें कई अटूट जलवाले सरोवरोंमें                                                                           |
| इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि।<br>जलाशये सम्मितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्झषम्॥ २३                                          | ले गये; परन्तु जितना बड़ा सरोवर होता, उतने ही बड़े<br>वे बन जाते। अन्तमें उन्होंने उन लीलामत्स्यको<br>समुद्रमें छोड़ दिया॥ २३॥ समुद्रमें डालते समय<br>मत्स्यभगवान्ने सत्यव्रतसे कहा—'वीर! समुद्रमें बड़े-                                                                          |
| क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः।<br>अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्त्रष्टुमर्हसि॥ २४                                                   | बड़े बली मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जायँगे,<br>इसलिये आप मुझे समुद्रके जलमें मत छोड़िये'॥ २४॥                                                                                                                                                                                    |

अ० २४] १०१७ अष्टम स्कन्ध मत्स्यभगवान्की यह मधुर वाणी सुनकर राजा एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्। सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गये। उन्होंने कहा—'मत्स्यका तमाहको भवानस्मान् मतस्यरूपेण मोहयन्॥ २५ रूप धारण करके मुझे मोहित करनेवाले आप कौन हैं?॥२५॥ आपने एक ही दिनमें चार सौ कोसके नैवंवीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च। विस्तारका सरोवर घेर लिया। आजतक ऐसी शक्ति यो भवान् योजनशतमह्नाभिव्यानशे सरः॥ २६ रखनेवाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न सुना ही था॥ २६॥ अवश्य ही आप साक्षात् नूनं त्वं भगवान् साक्षाद्धरिनीरायणोऽव्ययः। सर्वशक्तिमान् सर्वान्तर्यामी अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवोंपर अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्॥ २७ अनुग्रह करनेके लिये ही आपने जलचरका रूप धारण किया है॥ २७॥ नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर। पुरुषोत्तम! आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो॥ २८ प्रलयके स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो! हम शरणागत भक्तोंके लिये आप ही आत्मा और आश्रय हैं॥ २८॥ यद्यपि आपके सभी लीलावतार सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। प्राणियोंके अभ्युदयके लिये ही होते हैं, तथापि मैं यह ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्॥ २९ जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्यसे ग्रहण किया है॥ २९॥ न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं कमलनयन प्रभो! जैसे देहादि अनात्मपदार्थींमें मृषा भवेत् सर्वसृहृत्प्रियात्मनः। अपनेपनका अभिमान करनेवाले संसारी पुरुषोंका यथेतरेषां पृथगात्मनां सता-आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणोंकी मदीदृशो यद् वपुरद्भृतं हि नः॥ ३० शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती; क्योंकि आप सबके अहैतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने श्रीशुक उवाच इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, इति बुवाणं नृपतिं जगत्पतिः यह बडा ही अद्भृत है॥३०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान् सत्यव्रतं मतस्यवपुर्युगक्षये। विहर्तुकामः प्रलयार्णवेऽब्रवी-अपने अनन्य प्रेमी भक्तोंपर अत्यन्त प्रेम करते हैं। जब जगत्पति मत्स्यभगवान्ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि च्चिकीर्षुरेकान्तजनप्रियः प्रियम्॥ ३१ सत्यव्रतको यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करनेके लिये, साथ ही कल्पान्तके प्रलयकालीन श्रीभगवानुवाच समुद्रमें विहार करनेके लिये उनसे कहा॥ ३१॥ सप्तमेऽद्यतनादूर्ध्वमहन्येतदरिन्दम श्रीभगवान्ने कहा — सत्यव्रत! आजसे सातवें निमङ्क्ष्यत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भूभृवादिकम् ॥ ३२ दिन भूलोंक आदि तीनों लोक प्रलयके समुद्रमें डूब जायँगे॥ ३२॥ उस समय जब तीनों लोक प्रलयकालकी त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भिस वै तदा। जलराशिमें डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पास उपस्थास्यित नौ: काचिद् विशाला त्वां मयेरिता।। ३३ एक बहुत बड़ी नौका आयेगी॥३३॥

| १०१८ श्रीमद्भ                                                                                                                                                                            | रागवत [ अ० २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च।<br>सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहितः॥ ३४                                                                                                 | उस समय तुम समस्त प्राणियोंके सूक्ष्मशरीरोंको<br>लेकर सप्तर्षियोंके साथ उस नौकापर चढ़ जाना और<br>समस्त धान्य तथा छोटे-बड़े अन्य प्रकारके बीजोंको                                                                                                                                                                                                                                               |
| आरुह्य बृहतीं नावं विचिरष्यस्यविक्लवः।<br>एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा॥ ३५<br>दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा।<br>उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीहि महाहिना॥ ३६                      | साथ रख लेना॥ ३४॥ उस समय सब ओर एकमात्र<br>महासागर लहराता होगा। प्रकाश नहीं होगा। केवल<br>ऋषियोंकी दिव्य ज्योतिके सहारे ही बिना किसी<br>प्रकारकी विकलताके तुम उस बड़ी नावपर चढ़कर<br>चारों ओर विचरण करना॥ ३५॥ जब प्रचण्ड आँधी<br>चलनेके कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी<br>रूपमें वहाँ आ जाऊँगा और तुम लोग वासुकिनागके                                                                       |
| अहं त्वामृषिभिः साकं सहनावमुदन्वति।<br>विकर्षन् विचरिष्यामि यावद् ब्राह्मी निशा प्रभो ॥ ३७<br>मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्।<br>वेतस्यस्यनुगृहीतं मे संप्रश्नैर्विवृतं हृदि॥ ३८ | द्वारा उस नावको मेरे सींगमें बाँध देना॥ ३६॥<br>सत्यव्रत! इसके बाद जबतक ब्रह्माजीकी रात<br>रहेगी तबतक में ऋषियोंके साथ तुम्हें उस नावमें<br>बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्रमें विचरण करूँगा॥ ३७॥<br>उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तब में तुम्हें उपदेश<br>दूँगा। मेरे अनुग्रहसे मेरी वास्तविक महिमा, जिसका<br>नाम 'परब्रह्म' है, तुम्हारे हृदयमें प्रकट हो जायगी<br>और तुम उसे ठीक-ठीक जान लोगे॥ ३८॥ |
| इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत।<br>सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्॥ ३९                                                                                                           | भगवान् राजा सत्यव्रतको यह आदेश देकर<br>अन्तर्धान हो गये। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी<br>समयकी प्रतीक्षा करने लगे, जिसके लिये भगवान्ने<br>आज्ञा दी थी॥३९॥ कुशोंका अग्रभाग पूर्वकी<br>ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उनपर पूर्वोत्तर मुखसे                                                                                                                                                               |
| आस्तीर्यं दर्भान् प्राक्कूलान् राजर्षिः प्रागुदङ्मुखः ।<br>निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणः ॥ ४०                                                                                   | बैठ गये और मत्स्यरूप भगवान्के चरणोंका चिन्तन<br>करने लगे॥ ४०॥<br>इतनेमें ही भगवान्का बताया हुआ वह समय                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीम्।<br>वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भिः समदृश्यत॥ ४१                                                                                                    | आ पहुँचा। राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा<br>छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलयकालके भयङ्कर मेघ वर्षा<br>करने लगे। देखते-ही-देखते सारी पृथ्वी डूबने<br>लगी॥ ४१॥ तब राजाने भगवान्की आज्ञाका स्मरण                                                                                                                                                                                                     |
| ध्यायन् भगवदादेशं ददृशे नावमागताम्।<br>तामारुरोह विप्रेन्द्रैरादायोषधिवीरुधः॥ ४२                                                                                                         | किया और देखा कि नाव भी आ गयी है। तब वे<br>धान्य तथा अन्य बीजोंको लेकर सप्तर्षियोंके साथ<br>उसपर सवार हो गये॥४२॥ सप्तर्षियोंने बड़े प्रेमसे<br>राजा सत्यव्रतसे कहा—'राजन्! तुम भगवान्का ध्यान                                                                                                                                                                                                  |
| तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवम्।<br>स वै नः संकटादस्मादविता शं विधास्यति॥ ४३                                                                                                   | करो। वे ही हमें इस संकटसे बचायेंगे और हमारा<br>कल्याण करेंगे'॥४३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

अ० २४] १०१९ अष्टम स्कन्ध सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे। उनकी आज्ञासे राजाने भगवानुका ध्यान किया। उसी समय उस महान् समुद्रमें मत्स्यके रूपमें एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः॥४४ भगवान् प्रकट हुए। मत्स्यभगवान्का शरीर सोनेके समान देदीप्यमान था और शरीरका विस्तार था चार निबध्य नावं तच्छृङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा। लाख कोस। उनके शरीरमें एक बडा भारी सींग भी वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम्॥४५ था॥ ४४॥ भगवान्ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकिनागके द्वारा भगवानुके सींगमें बाँध दी गयी और राजा सत्यव्रतने प्रसन्न राजोवाच होकर भगवानुकी स्तुति की॥ ४५॥ अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद-राजा सत्यव्रतने कहा—प्रभो! संसारके जीवोंका स्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः । आत्मज्ञान अनादि अविद्यासे ढक गया है। इसी कारण यदुच्छयेहोपसृता यमाप्नुयु-वे संसारके अनेकानेक क्लेशोंके भारसे पीडित हो रहे र्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान्॥ ४६ हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रहसे वे आपकी शरणमें पहुँच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये हमें बन्धनसे छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः देनेवाले परम गुरु आप ही हैं॥४६॥ सुखेच्छ्या कर्म समीहतेऽसुखम्। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मोंसे बँधा यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं हुआ है। वह सुखकी इच्छासे दु:खप्रद कर्मोंका ग्रन्थि स भिन्द्याद्धृदयं स नो गुरु:॥४७ अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवासे उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदयकी गाँठ काट दें॥४७॥ जैसे अग्निमें तपानेसे सोने-यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं चाँदीके मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप पुमान् विजह्यान्मलमात्मनस्तमः। निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवासे जीव अपने भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो अन्त:करणका अज्ञानरूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूपमें स्थित हो जाता है। आप भूयात् स ईशः परमो गुरोर्गुरुः॥ ४८ सर्वशक्तिमान् अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनोंके भी परम गुरु हैं। अत: आप ही हमारे भी गुरु बनें॥ ४८॥ यत्प्रसादायुतभागलेश-जितने भी देवता, गुरु और संसारके दूसरे जीव हैं— मन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम्। वे सब यदि स्वतन्त्ररूपसे एक साथ मिलकर भी कृपा समेताः प्रभवन्ति पुंस-कर्तुं करें, तो आपकी कृपाके दस हजारवें अंशके अंशकी स्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये॥४९ भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभो! आप ही सर्वशक्तिमान् हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ॥ ४९॥ जैसे कोई अंधा अंधेको ही अपना पथप्रदर्शक बना ले, वैसे ही अचक्षुरन्थस्य यथाग्रणीः कृत-अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही अपना गुरु बनाते हैं। स्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो गुरुः। आप सूर्यके समान स्वयंप्रकाश और समस्त इन्द्रियोंके त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो प्रेरक हैं। हम आत्मतत्त्वके जिज्ञासु आपको ही गुरुके वृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम्॥५० रूपमें वरण करते हैं॥५०॥

श्रीमद्भागवत [अ० २४ १०२० जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं<sup>१</sup> अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियोंको जिस ज्ञानका उपदेश जनो करता है वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसाररूप यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः। घोर अन्धकारकी अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परन्त त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञानका उपदेश प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्॥५१ करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूपको प्राप्त कर लेता है॥५१॥ आप सारे लोकके सुहृद्, प्रियतम, ईश्वर और त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञान और ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धिः <sup>२</sup>। अभीष्टकी सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी तथापि लोको न भवन्तमन्धधी-कामनाओं के बन्धनमें जकडे जाकर लोग अंधे हो रहे र्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः॥५२ हैं। उन्हें इस बातका पता ही नहीं है कि आप उनके हृदयमें ही विराजमान् हैं॥५२॥ आप देवताओंके भी आराध्यदेव, परम पूजनीय तं त्वामहं देववरं<sup>३</sup> वरेण्यं परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय। आपकी शरणमें आया हूँ। भगवन्! आप परमार्थको छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभि-प्रकाशित करनेवाली अपनी वाणीके द्वारा मेरे हृदयकी र्ग्रन्थीन् हृदय्यान् विवृण् स्वमोकः ॥ ५३ ग्रन्थि काट डालिये और अपने स्वरूपको प्रकाशित कीजिये॥५३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब राजा श्रीशुक उवाच सत्यव्रतने इस प्रकार प्रार्थना की; तब मत्स्यरूपधारी इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपुरुषः। पुरुषोत्तमभगवान्ने प्रलयके समुद्रमें विहार करते हुए मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत्त्वमब्रवीत्॥ ५४ उन्हें आत्मतत्त्वका उपदेश किया॥५४॥ भगवानुने राजर्षि सत्यव्रतको अपने स्वरूपके सम्पूर्ण रहस्यका वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगिक्रयावतीम्। कर्मयोगसे परिपूर्ण दिव्य पुराणका उपदेश किया, राजर्षेरात्मगृह्यमशेषतः ॥ ५५ सत्यव्रतस्य जिसको 'मत्स्यपुराण' कहते हैं॥ ५५॥ सत्यव्रतने ऋषियोंके साथ नावमें बैठे हुए ही अश्रौषीदृषिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम्। सन्देहरहित होकर भगवान्के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्वका श्रवण किया॥५६॥ नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्॥ ५६ इसके बाद जब पिछले प्रलयका अन्त हो गया और ब्रह्माजीकी नींद टूटी, तब भगवान्ने हयग्रीव अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे। असुरको मारकर उससे वेद छीन लिये और ब्रह्माजीको हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरद्धरि:॥५७ दे दिये॥५७॥ १. प्रा० पा०—गतिं। २. प्रा० पा०—सिद्धिद:। ३. प्रा० पा०—देवदेवं। ४. प्रा० पा०—समन्विताम्।

अ० २४]

विष्णोः प्रसादात् कल्पेऽस्मिन्नासीद् वैवस्वतो मनुः ॥ ५८ सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य शार्ङ्गिणः। संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्।। ५९ अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर:।

अष्टम स्कन्ध

सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम् ॥ ६०

श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा।

तमहमखिलहेतुं जिह्यमीनं नतोऽस्मि॥६१ | मैं नमस्कार करता हूँ॥६१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्त्र्यां पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे

॥ इत्यष्टमः स्कन्धः समाप्तः॥

मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्याय:॥ २४॥

॥ हरि: ॐ तत्सत्॥

१. प्रा० पा०—सम्मत:।

भगवान् विष्णु और राजर्षि सत्यव्रतका यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकारके पापोंसे

मुक्त हो जाता है॥५९॥ जो मनुष्य भगवान्के इस अवतारका प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते

हैं और उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है॥६०॥

भगवान्की कृपासे राजा सत्यव्रत ज्ञान और

विज्ञानसे संयुक्त होकर इस कल्पमें वैवस्वत मनु

हुए॥ ५८॥ अपनी योगमायासे मत्स्यरूप धारण करनेवाले

प्रलयकालीन समुद्रमें जब ब्रह्माजी सो गये थे, उनकी सृष्टिशक्ति लुप्त हो चुकी थी, उस समय

उनके मुखसे निकली हुई श्रुतियोंको चुराकर हय-

ग्रीव दैत्य पातालमें ले गया था। भगवान्ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीको लौटा दीं एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियोंको ब्रह्मतत्त्वका उपदेश किया। उन

समस्त जगत्के परम कारण लीलामतस्यभगवान्को

१०२१

### श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्रम्

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥ १ ॥ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥ २॥ विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ३॥ गृहे गृहे गोपवधू-कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोद्र माधवेति॥ ४॥ सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ५ ॥ जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त-भक्तार्ति-विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ६ ॥ सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ७॥ जिह्वे रसज्ञे मधुर-प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ८॥ त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ९॥ श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णो। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥१०॥

## षट्पदी

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्।
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः॥ १॥
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसिच्चदानन्दे।
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदिच्छदे वन्दे॥ २॥

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्।
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः॥ ३॥
उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे।
दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः॥ ४॥
मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधाम्।
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्॥ ५॥
दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द।
भवजलिधमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे॥ ६॥
नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ।
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु॥ ७॥
इति ष्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं षट्पदीस्तोत्रं सम्पूर्णम्।

# कैवल्याष्टकम्

मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हर्रेनामैव केवलम्॥ १॥ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम्॥२॥ स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः। शिक्षयेच्चेत्सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम्॥ ३॥ निःश्वासे न हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयमतो बाल्याद्धरेर्नामैव केवलम्॥ ४॥ हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः। गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम्॥ ५॥ अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद् दुःखतरं यतः। काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम्॥६॥ दीयतां दीयतां कर्णों नीयतां नीयतां वचः। गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम्॥७॥ तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि। चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम्॥ ८॥ इति श्रीकैवल्याष्टकं सम्पूर्णम्।

#### ॥ श्रीहरि:॥

## श्रीमद्भागवतकी आरती

आरति अतिपावन पुरानकी। धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ टेक निरमल। महापुरान भागवत शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल। परमानन्द-सुधा-रसमय कल। लीला-रति-रस रसनिधानकी॥ आरति०॥ त्रिताप-निवारिनि। कलि-मल-मथनि भव-भय-हारिनि। जन्म-मृत्युमय सुख-कारिनि। सेवत सतत सकल सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी॥ आरति०॥ विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि विवेक विमल विराग विकाशिनि। भगवत्-तत्त्व-रहस्य-प्रकाशिनि परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी॥ आरति०॥ परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि विलासिनि। रसिक-हृदय रस-रास मुक्ति सुदासिनि। भुक्ति रति प्रेम कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी॥ आरति०॥